# भासवाल जाति का इतिहास



**प्रकाश**क

श्रोसवाल हिस्ट्री पव्लिशिंग हाउस

भानपुरा (इन्दौर)



गुरूर नथमल लृगिया स्त्राद्शे-प्रिटिंग प्रेस

्सरगंज, ( टाक्ग्सने के वाग ) प्रजर्भर । भेजाल ए—जी मन्द्र त्रिवर

# गोसवाल जातिका इतिहास 💍 🤝

# लेखकगण



श्री सुलसम्पतिराय भग्डारी एम. श्रार. ए. एस.,



श्री कृष्णलाल गुप्त.



श्री चन्द्राज भएडारी 'विशारद',



श्री अमरलाल मानी



#### AUTHORS

S. R. Bhandari M. R. A. S.

Q. R. Bhandari "Visharad"

K. L. Supla.

18. A. Soni.

B. R. Ralnawat.

#### PUBLISHED BY

# Oswal History Lublishing Kouse

BHANPURA. (Indore)

लेखक--

श्री सुखसम्पतराय भगडारी एम॰ श्रार॰ ए॰ एस॰ श्री चन्द्रराज भगडारी 'निशारद' श्री कृष्णलाल गुप्त श्री भ्रमरलाल सोनी

श्री बलराम रतनायत

प्रकाशक--

ऋोसवाल हिस्ट्री पब्लिशिंग हाउस

भानपुरा (इन्दौर)









# ग्रीसकाल जाति का इतिहास



श्रीमान् सेठ राजमलजी ललत्रागी, जामनेर (श्रोसवाल-इतिहास के प्रधान श्राधागनगभ)



श्रीमान् सेठ राजमलजी ललवानी, जामनेर.

श्राप ही के उत्साह प्रदान से इस महान् प्रन्थ की करपना को प्रवल उत्तेजना

मिली, त्राप ही की सहायता—सहयोग से इस प्रन्थ का कार्य्य विद्युत्
वेग से विकसित हुआ, श्रीर आप ही की मङ्गल कामना से

यह प्रन्थ आज अत्यन्त सफलता के साथ सानन्द

सम्पूर्ण हो रहा है, अतएव यह महान् प्रन्थ

अत्यन्त धन्यवाद पूर्वक आप ही की

सेवा में समर्पित किया

जा रहा है।

निवेदक लेखक-समुदाय

#### सेठ राजमलजी ललवानी का संविध

## जीवन-परिचय

संसार के अंतर्गत कई व्यक्तियों का जीवन चरित्र इस प्रकार का होता है कि उसका विकास विपत्ति और सम्पत्ति के घात प्रतिघातों के अंतर्गत ही होता है। कई महापुरुषों की जीवनियों को देखने से इस बात का पता लगता है कि उनका जीवन चक्र अनेक टेढ़े मेड़े रास्तों से होता हुआ परिवर्तन के प्रवरू भंवरों में मँडराता हुआ उन्नति की ओर अग्रसर होता है। फिर भी यह एक अनुष्ठा सत्य है कि इन सभी अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में भी उनके अंतर्गत जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, वे प्रकाश की तरह चमकती रहती हैं।

सेठ राजमलनी ललवाणी की जीवनी का जब हम बारीकी के साथ अध्ययन करते हैं, तो उसमें भी कई तत्व हमें इसी प्रकार के दृष्टिगोचर होते हैं। इनका जीवन भी कई प्रकार के घात प्रति धात और विपत्ति सम्पत्ति के दुर्धर्श चक्रों में घूमता हुआ आज की स्थिति में पहुँचा है। फिर भी हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक विशेषताएं शुरू से इनके अन्दर थीं, वे आज भी उसी प्रकार बनी हुई हैं।

आपका जन्म संवत् १९५१ की वैसाल सुदी २ को आऊ (फलोदी) नामक ग्राम में हुआ। जिस घर में आप पैदा हुए, वह बहुत साधारण स्थिति का घर था। खेती बाढ़ी का काम होने की वजह से वाल्यकाल में आपनो खेती और ऊँट की सवारी का बहुत काम पढ़ता था। मगर वाल्यनीवन उस कठिन परिस्थिति में भी आपका उत्साह बढ़ा प्रवल्ल था। जब आप ८ वर्ष के हुए, जब अपने पिता के साथ खानदेश के सुड़ी नामक गाँव में आये तब वहाँ मराठी की २ क्षास तक आपका शिक्षण हुआ। मगर इसी बीच आपके स्कूछ जीवन में एक ऐसी विचित्र घटना घटी, जिससे आपके जीवन में एक बढ़ा ही महत्व का परिवर्षन हुआ। आपका एक सहपाठी लढ़कों से पैसे ठगने के लिये देवता को शरीर में लाने का हौग किया करता था। आप भी इस लड़के के चवकर में आगये, और घर से पैसे ला का कर उसे देने लगे। यह बात दैवयोग से भापके भाई को माल्स पढ़ गई और एक दिन उन्होंने आपको जा पकड़ा, तथा खूब मारा। यह वहाँ से भागे, और घर न जाकर दूसरे गांव का रास्ता पकड़ लिया, उस समय केवल १९ वर्ष की अवस्था में किसमत पर भरोसा करके १५ कोस तक बराबर पैदल चले गये, और "वरल भटाना" नामक गाँव में पहुँचे। उस गांव के नीमाजी नामक पटेल ने इनको आश्रय दिया, और वहीं पर हुकान कायम करने के लिये ५) कई दिये। इस गाँव रूपों से इन्होंने ट्रसरे बाजारों से सौदा लाकर इस बाजार में बचना शुरू किया। इससे गाँव वालों के रोगों वालों के

भी कुछ सुभीता हो गया, तथा इनको भी कुछ कुछ आमदनी होने छगी। एक महीने में इन्होंने पटेल का कर्जा खुका दिया, तथा ५) निज की पूंजी के कर छिये। इसी समय वहाँ पर एक ओर कपास का तथा दूसरी ओर खजूर का मौसिम चला। इस मौसम से भी आपने खूब लाभ उठाया, तथा ४ महीने में ४०) जोड़ लिये। जब इनके पिताजी को यह बात माल्यम हुई, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, तथा वे भी यहीं आकर अपना घंघा करने लगे।

इसी बीच जामनेर के प्रसिद्ध सेठ लक्कीचन्द्रजी उल्हाणी को एक पुत्र दत्तक लेने की आवश्यकता हुई। उनके पास इसके लिये करीब १२ लड़के उम्मीद्वार होकर आये। मगर उनमें से उन्हें एक भी पसन्द न आया। जन उन्हें श्री राजमलजी की खबर लगी तो उनके पिता रामललजी लल्क वांणी के पास उन्होंने खबर भेजी। कुछ समय परचात् स्वयं सेठ उन्होंचे प्रतिमा के वल से इन्होंने लिये "मुड़ी" गये। यद्यपि इनकी शिक्षा बहुत कम हुई थी, फिर भी अपनी प्रतिमा के वल से इन्होंने सेठ उन्होंने को आकर्षित कर लिया और उन्होंने बढ़ी प्रसन्नता के साथ संवत् १९६३ में इन्हें इत्तक ले लिया। इसके साथ ही साथ आपके भाग्य ने एक जबदेश्त पल्टा खाया।

सेठ राजमलजी के बाल्य जीवन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से पता चलता है कि यद्यपि इनका घर गरीव था, यद्यपि इनकी सब परिस्थितियाँ इनके प्रतिकृत थीं, और यद्यपि इनकी शिक्षा संतोष-जनक रूप में नहीं हुई थी, फिर भी इनके अन्दर कुछ ऐसी विशेषताएं विद्यमान थीं, जिन्होंने उन संकर की घ इयों में जिनमें—कि माता पिता भाई वगैरा सबने इनका साथ छोड़ दिया था—इनके उत्साह घेट्यं व सत्साहस को कायम रक्खा और ये एक बांके कर्मवीर की तरह मैदान में डटे रहे । आगे जाकर इन्हों विशेषताओं का प्रताप था, कि इतने महान घर में जाने पर भी इन्हें अहंकार ने स्पर्श तक नहीं किया। प्रत्यक्ष जीवन में हम स्पष्ट देखते हैं कि लोगों को थोड़ी सी सम्पत्ति और सौमाय्य के मिलते ही उनकी आंखों में अहंकार और मादकता का नशा छा जाता है, तथा शीघ ही वे अपने कर्चन्य और चिरित्र से अष्ट हो जाते हैं। मगर यह आपकी बढ़ी विशेषता थी कि सौमाय्य के इस प्रलोभन में भी आप वैते ही सादे और कर्मशील बने रहे जैसे पहले थे। बिल्क आपकी विनयशीलता दिन दिन और जागृति होती गई। इस नवीन घर में आने के बाद आपने अपने पिता सेठ लक्खीचंदजी की तन मन से सेवा करना प्रारम्भ किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जब तक सेठ लक्खीचंदजी जीवित रहे, तब तक कभी उन्होंने इनको बिना साथ बैठाये भोजन नहीं किया।

संवत् १९६४ में सेठ लक्षीचन्द्जी का स्वर्गवास हुआ। मृत्यु के समय करीब ४ लाख रुपया वे अपने कुटुन्बियों तथा दिरतेदारों को दे गये। तथा २ लाख रुपया उनकी मृत्यु के परचात् खर्च किये गये। सेठ लक्ष्णीचन्दजी के परचात् सारे कार्य्य का बोझा आप पर आकर पड़ गया। नेवल १३ वर्ष की उम्र में इतने बड़े काम और जमीदारी को संमालना आसान बात नहीं थी। मगर इन्होंने अत्यन्त दूरद्शिता और बुद्धिमानी से इस काम को संचालित किया। संवत् १९७१ में आपका विवाह हैदराबाद (दक्षिण) के मशहूर सेठ दीवानबहादुर थानमलजी ल्रिणिया के यहाँ हुआ। आपके हार्थों में सब प्रकार की जिम्मेदारी आते ही राजनैतिक, सामाजिक, और धार्मिक सभी क्षेत्रों में आपकी प्रतिभा चमक उठी। आपका राजनैतिक जीवन समय २ पर अत्यन्त महत्त्र पूर्ण भागों में काम करता रहा । सबसे पहिले उस जमाने में जब कि भारत की राजनीत गवर्नमेंट की सेवा और राज्य भिक्त में ही सफल समझी जाती थी, और महाक्षा गांधी के समान महापुरुषों तक ने गवर्नमेंट को युद्ध में मदद राजनैतिक जीवन पहुँचाने की अपीछ की थी । उस समय आपने गवर्नमेंट को ५० हजार रुपया वार-लीन में प्रदान किया था । और कुछ रंगस्ट भी युद्ध में भेजे थे । इससे गवर्नमेंट बढ़ी प्रसन्न हुई । और उसने आपका स्टेच्यू जलगाँव में स्थापित किया, तथा आपको सब प्रकार के हथियारों का क्री छायसेंस प्रदान किया । इसके पश्चात् जब भारतीय राजनीति का घोरण बदला, तब आपने इस ओर सेवा करना प्रारम्भ किया । जब लोकमान्य तिलक काले पानी से लौट कर मलकापुर पधारे,, तब आप वहाँ की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे ।

सन् १९२१ में जब महात्मा गान्धी का असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब आपने उसमें भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, जिसके फलस्वरूप आपको गवनमेंट का कोप भाजन बनना पड़ा और आपके लाइसेंस व हथियार जप्त कर लिये गये ! सन् १९२० में जलगांव के अन्दर वम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष आप ही थे । दो वर्ष पूर्व वहाँ जो "स्वदेशी प्रदर्शनी" हुई थी, उसके स्वागताध्यक्ष भी आप ही थे । इसी वर्ष करीब १५ हजार वोटों से बम्बई प्रान्त की तरफ से आप बम्बई की लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य चुने गये थे । इसी से आपकी लोक-प्रियता का पता चलता है । इसी समय आपको हथियारों का लायसेंस पुनः वापिस मिल गया । आप खुद खदर धारण करते हैं । तथा हर एक राष्ट्रीय कार्य्य में बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं ।

आपका सामाजिक जीवन आपके राजनैतिक जीवन से भी बहुत उज्बल है। भारतवर्ष के

भोसवालों में सुधार और उन्नति की जो लहर पैदा हुई है, उसमें आपका बहुत बढ़ा हाथ रहा है। पहिले पहिल आपने खानदेशीय ओसवाल सभा की स्थापना की। उसके परचात् मुनी पदमासामाजिक जीवन नन्दजी के सहयोग से आपने अखिल भारतीय मुनि-मण्डल की स्थापना की। और "मुनी"
नामक एक मासिक पत्र का भी निकालना प्रारम्भ किया। इसी समय अखिल भारतीय ओसवाल महासमा की भी आपने स्थापना की, और प्रारम्भ में आप ही उसके अध्यक्ष रहे। मालेगाँव में जब इसकी कार्य कारिणी की मीटिंग हुई उसमें करीव १ हजार प्रतिनिधि आये थे। इसके परचात् आपने अपने जातीय युवकों को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से अपने पास से २० हजार रुपया देकर "खानदेश एज्यूकेशन सोसायटा" नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। इसके प्रेसीडेण्ट भी आप ही हैं। यह संस्था अभी तक करीब २० हजार रुपये ओसवाल विद्यार्थियों को वितरित चुकी है। और करीब ५२ हजार का फण्ड इसके पास मौजूर है। इसके अतिरिक्त जलगांव के अन्दर आपने ओसवाल जैन वोहिंग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष भी आप ही हैं। जामनेर में आपने अपनी माता श्रीमती मागीरथीवाई के नाम से एक लायवेरी की भी स्थापना की। इस लायवेरी के पास इस समय करींव २० हजार रुपयों की जायदार है। अपनी मातुमूमि वहल के अंतर्गत भी आपने एक जैन गुरुकुल स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त आप चांदवह के "नैमिनाथ व्रव्सवर्याश्रम" के अध्यक्ष तथा अमलनेर

भी कुछ सुभीता हो गया, तथा इनको भी कुछ कुछ आमदनी होने छगी। एक महीने में इन्होंने पटेक का कर्जा खुका दिया, तथा ५) निज की पूंजी के कर िछये। इसी समय वहाँ पर एक जोर कपास का तथा दूसरी ओर खज़्र का मौसिम चछा। इस मौसम से भी आपने खूब छाभ उठाया, तथा ४ महीने में ४०) जोड़ लिये। जब इनके पिताजी को यह बात मालूम हुई, तो उन्हें बढ़ी प्रसन्नता हुई, तथा वे भी यहीं आकर अपना धंधा करने छगे।

इसी बीच जामनेर के प्रसिद्ध सेठ टक्खीचन्द्जी टटवाणी को एक पुत्र दत्तक छेने की आवश्यकता हुई। उनके पास इसके लिये करीब १२ ट्विंक उन्मीदवार होकर आये। मगर उनमें से उन्हें एक भी पसन्द न आया। जब उन्हें श्री राजमठजी की खबर टगी तो उनके पिता रामठालजी रूट-वाणी के पास उन्होंने खबर मेजी। इड समय परचात् स्वयं सेठ टक्खीचन्द्जी, राजमठजी को देखने के लिये "मुदी" गये। यद्यपि इनकी शिक्षा बहुत कम हुई थी, फिर भी अपनी प्रतिभा के बरु से इन्होंने सेठ टक्खीचन्दजी को आकर्षित कर टिया और उन्होंने बदी प्रसन्तता के साथ संवद् १९६३ में इन्हें दत्तक टे टिया। इसके साथ ही साथ आपके भाग्य ने एक जबद्देत पटडा खाया।

सेठ राजमल्ली के बाल्य जीवन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से पता चलता है कि यद्यपि इनका घर गरीव था, यद्यपि इनकी सब परिस्थितियाँ इनके प्रतिकृत्व थाँ, और यद्यपि इनकी शिक्षा संतोष-जनक रूप में नहीं हुई थी, फिर भी इनके अन्दर कुछ ऐसी विशेषताएं विद्यमान थीं, जिन्होंने उन संकर की घिइयों में जिनमें—कि माता पिता भाई वगैरा सबने इनका साथ छोड़ दिया था—इनके उरसाह धैर्य्य व सत्साहस को कायम रक्षा और ये एक बांके कर्मवीर की तरह मैदान में डटे रहे । आगे जाकर इन्हीं विशेषताओं का प्रताप था, कि इतने महान घर में जाने पर भी इन्हें अहंकार ने स्पर्श तक नहीं किया। प्रत्यक्ष जीवन में हम स्पष्ट देखते हैं कि लोगों को थोड़ी सी सम्पत्ति और सौमाय्य के मिखते ही उनकी आंखों में अहंकार और मादकता का नशा छा जाता है, तथा शीघ ही वे अपने कर्त्तम्य और चित्रि से अष्ट हो जाते हैं। मगर यह आपकी बड़ी विशेषता थी कि सौमाय्य के इस प्रलोधन में भी आप वैसे ही सादे और कर्मशील बने रहे जैसे पहले थे। बिल्क आपकी विनयशीलता दिन दिन और जागृति होती गई। इस नवीन घर में आने के बाद आपने अपने पिता सेठ उनकीचंद्रजी की तन मन से सेवा करना प्रारम्भ किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जब तक सेठ लक्षीचंद्रजी जीवित रहे, तब तक कभी उन्होंने इनको बिना साथ बैठाये भोजन नहीं किया।

संवत् १९६४ में सेठ लक्षीचन्दजी का स्वर्गवास हुआ। मृत्यु के समय करीव ४ लाख रुपया वे अपने कुटुन्वियों तथा रिश्तेदारों को दे गये। तथा र लाख रुपया उनकी मृत्यु के परचात् खर्च किये गये। सेठ लक्ष्वीचन्दजी के परचात् सारे कार्य्य का बोझा आप पर आकर पढ़ गया। बेवल १३ वर्ष की अग्र में इतने बड़े काम और जमीदारी को संभालना आसान बात नहीं थो। मगर इन्होंने अत्यन्त दूरहिंशता और बुद्धिमानी से इस काम को संचालित किया। संवत् १९७१ में आपका विवाह हैद्रावाद (दिश्ण) के मशहूर सेठ दीवानबहादुर थानमलजी ल्राणिया के यहाँ हुआ। आपके हाथों में सब प्रकार की जिम्मेदारी आते ही राजनैतिक, सामाजिक, और धार्मिक सभी क्षेत्रों में आपकी प्रतिभा चमक उठी।

आपका राजनैतिक जीवन समय २ पर अत्यन्त महत्व पूर्ण भागों में काम करता रहा । सबसे
पहिले उस जमाने में जब कि भारत की राजनीत गवर्नमेंट की सेवा और राज्य भक्ति में ही सफल समझी
जाती थी, और महात्मा गांधी के समान महापुरुषों तक ने गवर्नमेंट को युद्ध में मदद
राजनैतिक जीवन पहुँचाने की अपील की थी । उस समय आपने गवर्नमेंट को ५० हजार रुपया वारलोन में प्रदान किया था । और कुछ रंगरूट भी युद्ध में मेजे थे । इससे गवर्नमेंट बढ़ी
प्रसन्न हुई । और उसने आपका स्टेच्यू जलगांव में स्थापित किया, तथा आपको सब प्रकार के हथियारों का
फ्री लायसेंस प्रदान किया । इसके पश्चात् जब भारतीय राजनीति का घोरण बदला, तब आपने इस ओर
सेवा करना प्रारम्भ किया । जब लोकमान्य तिलक काले पानी से लौट कर मलकापुर पधारे,, तब आप वहाँ
की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे।

सन् १९२१ में जब महात्मा गान्धी का असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब आपने उसमें भी बढ़े उत्साह के साथ भाग लिया, जिसके फलस्वरूप आपको गवर्नमेंट का कोप भाजन बनना पढ़ा और आपके लाइसेंस व हथियार जप्त कर लिये गये। सन् १९२० में जलगांव के अन्दर बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष आप ही थे। दो वर्ष पूर्व वहाँ जो "स्वदेशी प्रदर्शनी" हुई थी, उसके स्वागताध्यक्ष भी आप ही थे। इसी वर्ष करीब १५ हजार वोटों से बम्बई प्रान्त की तरफ से आप बम्बई की लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य चुने गये थे। इसी से आपकी लोक-प्रियता का पता चलता है। इसी समय आपको हथियारों का लायसेंस पुनः वापिस मिल गया। आप शुद्ध खहर धारण करते हैं। तथा हर एक राष्ट्रीय कार्य्य में बड़े ही उस्साह के साथ भाग लेते हैं।

आपको सामाजिक जीवन आपके राजनैतिक जीवन से भी बहुत उठवळ है। भारतवर्ष के ओसवालों में सुधार और उन्नति की जो लहर पैदा हुई है, उसमें आपका बहुत बढ़ा हाथ रहा है। पहिले पहिल आपने खानदेशीय ओसवाल सभा को स्थापना की। उसके पश्चात सुनी पदमासामाजिक जीवन नन्दजी के सहयोग से आपने अखिल भारतीय सुनि-मण्डलकी स्थापना की। और "सुनी"
नामक एक मासिक पत्र का भी निकालना प्रारम्भ किया। इसी समय अखिल भारतीय ओसवाल महासभा की भी आपने स्थापना की, और प्रारम्भ में आप ही उसके अध्यक्ष रहे। मालेगाँव में जब

इसकी कार्य्य कारिणी की मीटिंग हुई उसमें करीव १ हजार प्रतिनिधि आये थे। इसके परचात आपने अपने जातीय युवकों को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से अपने पास से २० हजार रुपया देकर "खानदेश एव्यूकेशन सोसायटां" नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। इसके प्रेसीडेण्ट भी आप ही हैं। यह संस्था अभी तक करीब २० हजार रुपये ओसवाल विद्यार्थियों को वितरित चुकी है। और करीब ५२ हजार का फण्ड इसके पास मौजूद है। इसके अतिरिक्त जल्मांव के अन्दर आपने ओसवाल जैन वोडिंग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष भी आप ही हैं। जामनेर में आपने अपनी माता श्रीमती भागीरथीवाई के नाम से एक लायकेरी की भी स्थापना की। इस लायकेरी के पास इस समय करीव २० हजार रुपयों की जायदाद है। अपनी मातृश्रूमि बहुल के अंतर्गत भी आपने एक जैन गुरुकुल स्थापित किया है। इसके अध्यक्ष मी आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप चांदवड़ के "नेमिनाथ ब्रह्मचर्य्याश्रम" के अध्यक्ष तथा अमलनेर

की "लानदेश एज्यूकेशन सोसायटी" के उपाध्यक्ष हैं। अजमेर में होने वाले "अलिल भारतीय ओसवाल सम्मेलन" के प्रथम अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष रहे, और उसमें आपने काफी सहायता पहुँचाई।

संवत् १९७२।७३ में जब अनाज का भाव एकदम मँहगा हो गया और जामनेर की गरीब प्रजा तबाही की स्थिति में आ गई, उस समय १२ महीने तक जनता को गेहूँ व ज्वार सस्ते भाव में सष्ठाय करने की जबाबदारी आपने अपने ऊपर लेली। उस समय आपने बाजार भाव से दो तिहाई मूल्य पर १ साल तक अनाज सष्ठाय कर गरीब जनता को सहायता पहुँचाई। इसी प्रकार प्लेग तथा एन्फ्ल्ए, जा के समय में भी आपने पिल्लिक की बहुत कीमनी सेवाएँ कीं। न केवल इन संत्थाओं ही में रहकर आपने समाज सेवाएँ कीं। पर कई महत्वपूर्ण पंचायतों में भी आपने बहुत दिल्लिस्पी से भाग लिया। सिल्लीड, लोण्डरी, धृलिया, इगतपुरी में पेंचीदे सामाजिक विवाद खड़े होने पर आपके समापतित्व एवं नैतृत्व में पंचायतें भरी एवं उनमें आपने पुंती बुद्धिमानी पूर्ण फैसले किये कि जिन्हें देखकर आपके सामाजिक दखत विचारों का सहज ही पता लगता है।

प्रारम्भ में आप कहर जैन इवेताम्बर स्थानकवासी थे। इसके बाद "पहाड़ी बाबा" नामक एक विरुपात साधु के सत्संग से आपको वेदान्त, पातंजिल दर्शन और योगाभ्यास का बहुत शोक लगा। इसी योगाभ्यास के निमित्त आपने अपने बगीचे में जमीन के भीतर एक वहुत शान्त और भस्य धार्मिक जीवन योगशाला का निर्माण कराया। इसके पश्चात् आपने मुस्लिम, ईसाई और आयंसमाज आदि सब धर्मों का अध्ययन किया। इसके पश्चात् आपके जो विचार हुए, वे बहुत वस्च हैं। आपने अनुभव किया कि "इस जगत् में तीन प्रकार के धर्म प्रचलित हैं" पहला ईश्वरीय धर्म, दूसरा प्राकृतिक धर्म और तीसरा मनुष्यकृत धर्म। अहिंसा, सत्य, निर्वेर भावना और अखिल शान्तिमय विग्रुद्ध भावना ईश्वरीय धर्म है। तथा भूख पर भोजन करना, प्यास पर पानी पीना यह प्राकृतिक धर्म है। यह दोनों धर्म सत्य हैं और असर हैं। तीसरा धर्म जो मनुष्यकृत है और मनुष्य की स्वार्थ प्रकृति की वजह से जिसका रूप बहुत विकृत हो गया है, वह भेदभाव का प्रवतं है, और उसीने मनुष्य जाति में इतने भेदभाव और उपद्रव पैदा किये हैं। इन्हीं सव अनुभवों से भापका विश्वास मनुष्य धर्म से उटकर प्राकृतिक और ईश्वरीय धर्मों पर जम गया है। कहना न होगा कि इस सम्बन्ध में आपके विचार कितने उन्नत हैं।

उपरोक्त अवतरणों से स्पष्ट हो गया है कि क्या राजनैतिक, क्या धार्मिक और क्या सामाजिक सभी विषयों में आपका जीवन उत्तरोत्तर प्रगतिशील रहा है। आप खानदेश, यरार तथा महाराष्ट्र प्रान्त के ओसवाल समाज में नामांकित धनिक और उदार पुरुष हैं। इस समय आपके सीभाग्यवती माणिक बाई नामक एक पुत्री हैं, जिनका विवाह मांजरोद निवासी श्री दीपचन्द्रजी सवदरा के साथ हुआ है। आप अभी बी॰ ए॰ में पढ़ते हैं। सेठ राजमलजी का जामनेर में 'लक्खीचंद रामचंद" के नाम में बैंकिंग यकृषि का कार्य होता है। आपकी जलगाँव दुकान पर भी बैंकिंग व्यापार होता है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास

### ज्रुक्य के दितिया हमधार-एताम

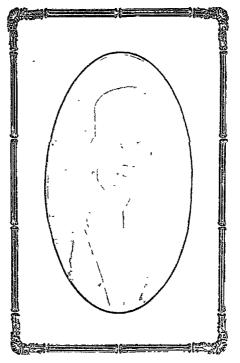

श्रीयुत सुगन्धचन्द्रजी लूग्णावत, धामक ( वरार )

#### परिचयः-

भाष वरार प्रान्त की प्रसिद्ध फर्म मेसर्स बुधमल विरटीचन्ट ल्खावन के मालिक है। श्राप यहे जान्त. विशुद्धद्वय प्र उचप्रवृत्तियो वाले युवक हैं। इतनी श्रव्यवय होते हुए भी श्राप सभा. सोमायदियो तथा जिल्ला संस्थायों मे बहुत दिलचस्पी से भाग लेते रहते हैं, एव उनमें उदारताप्त्रंक महायताएं देते हैं। श्रोमवाल समाज श्राप जैसे "सपते" सम्पत्तिशाली एवं होनहार युवको से बहुत यही श्राजा रखता है। इस प्रस्थ के प्रण्यन में शापकी सहायता एव सहानुभृति ने प्रवाशकों के मांग को अध्यन्त सुगम किया है।

#### ६-दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी, कोटा

आप ओसवाल समाज के धन ढुवेरों में से एक हैं। आपके द्वारा भी इस प्रन्थ निर्माण में अच्छी सहायता प्राप्त हुई ।

#### — सिंघनी रघुनाथमलजी बैंकर, हैदराबाद (दिक्स)

आप सारे ओसवाल समाज में ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत रूप से इंग्लिश स्टाईल पर बैङ्किम, न्यापार सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आपका हृदय बढ़ा विशाल और सहानुभूतिपूर्ण है। जितनी प्रसन्नता हमको आपने सहयोग में रहने से हुई उतनी अन्यत्र कहीं न हुई। आपकी सहायताएँ भी इस प्रन्थ निर्माण में बहुमूख्य हैं।

#### ८-श्री कन्हैयालालजी भरडारी, इन्दौर

आप भारतवर्ष के मारवाड़ी ओसवालों में पहन्ने या दूसरे नम्बर के इण्डस्ट्रियालिस्ट हैं। आप इन्दौर के "श्रीनन्दलाल भण्डारी मिल" के मैनेजिंग एजंट हैं। आपने भी इस ग्रंथ में अच्छी सहायता प्रदान की है।

#### ९-श्री ईसरचन्द्जी चोपड़ा, गंगा शहर

आप बड़े उदार और इतिहास प्रेंमी न्यक्ति हैं । आप करकत्ते के जूट के प्रसिद्ध न्यवसायी हैं आपने भी इस प्रनथ में महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाई है।

#### १०—श्री इन्द्रमलजी ऌिणया, हैदराबाद (दक्षिण)

क्षाप हैदराबाद के सुमसिद्ध सेठ दीवान वहादुर थानमलजी लाणिया के पौत्र हैं। आप बड़े सजान व्यक्ति हैं। आपने भी इस ग्रन्थ में अच्छी सहायता की है।

#### ११-श्री शुभकरणजी सुराणा, चूरू

आप प्रसिद्ध न्यापारी और साहित्य प्रेमी व्यक्ति हैं। आपने भी इस ग्रन्थ में सहायता पहुँचाई है।

#### १२—श्री तिलोकचन्द्जी सुराणा, चूरू

आप तेरा पन्थी समाज में गण्यमान्य, व्यक्ति हैं। आप कलकत्ते के मारवाड़ी समाज में प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्य्यकर्ता हैं। इस ग्रन्थ में आपने भी सहायता पहुँचाई है।

### प्रनथ के माननीय सहायक

श्रीयुत मेहता जगन्नाथसिंहजी, लक्ष्मणसिंहजी, उद्यपुर. लालचन्दजी बढ्ढा, बढ्ढा एएड कम्पनी, मद्रास. वाबू लक्ष्मीचन्दजी छझानी, सिकंदराबाद. (दक्षिण) वावू सोहनलालजी दूगड, कलकत्ता सेठ कनकमलजी चौधरी, बड़नगर ( गवालियर ) सेठ वख्तावरमल मोहनलाल सेठिया पट्टालमस्रला, मद्रास. राय साहिव सेठ मोतीलाल बालमुकुन्द मूथा, सतारा श्रीयुत रोशनलालजी चतुर, उदयपुर. सेठ अचलसिंहजी. श्रागरा. सेठ हीरालालजी मुल्थान वाले, खाचरोद ( गवालियर ) सेठ केशरीचन्द मंगलचन्द भावक, मद्रास. सेठ अगरचन्द्र मानमल चोर्डिया. मद्रास सेठ खुशालचंद धर्मचंद गोलेखा, टिंडीवरम् (मद्रास). सेठ हंसराज सागरमल खांटेड, ट्रिवल्ह्स ( मद्रास ) सेठ पृथ्वीराजजी ललवानी, मांडल (खानदेश) सेठ माणकचंद गेदमल वेद. मद्रास. सेठ रावतमल भेरोंदान कोठारी, बीकानेर. श्री महासिहराय मेघराज बहादुर मुर्शिदाबाद. श्रीयुत पुखराजजी कोचर, हिगनघाट. सरदारनाथजी मोदी "वकील" जोधपुर. संठ बनेचंद जुहारमल दूगड़, तिरमलगिरी (हैदरानाद) लाला।रतनचंद हरजसराय बरड्, श्रमृतसर, सेठ जेठमल श्रीचंद गधइया, सरदार शहर. सेठ चैनरूप सम्पतराम दूगड़, सरदार शहर. सेठ निहालचन्द पूनमचन्द गोलेछा, फलोदी. लाला शादीराम गोकुलचन्द नाहर, देहली. श्री जीवनमल चन्दनमल बैगानी, लाडनूँ.

श्री शिवजीराम खुबचंद चंडालिया, सरदारशहर,

प्रेस विजली से चलता है

काम उमदा, सस्ता श्रोर बहुत जल्दी होता है श्रोसवाल समाज का बहुत बड़ा छापाखाना

# श्रादर्श-प्रेस, श्रजमेर

( केसरगंज डाकखाने के पास )

इस प्रेस में संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेज़ी की पुस्तकें, लेटर पेपर, बिलफॉर्म, मानपत्र, कुंकुंपत्री, इकरंगे, दोरंगे व तीनरंगे

ब्लाकों की छपाई आदि सब तरह का काम होता है।

एक दिन में तीन फ़ार्म कंपोज़ करके छाप सकते हैं।

प्रफू संशोधन का भी प्रबन्ध है। आशा है ओसवाल सजन अपना सब काम यहीं पर भेजने की कृपा करेंगे और अपने स्वजातीय प्रेंस को अपनावेंगे।

विनीत-जीतमल लुग्गिया, संचालक

# भूमिका

अाज हम बढ़ी प्रसन्नता के साथ इस महान ग्रन्थ को लेकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। जिस समय हमने इस विज्ञाल कार्य का बीढ़ा उठाया था, उस समय हमें यह आज्ञा न थी, कि यह कार्य इतने सर्वाङ्ग रूप में हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत हो सकेगा। फिर भी महत्वाकांक्षा और उत्साह की एक प्रवल चिनगारी हमारे हदयों में प्रदीस हो रही थी, और वह हमारे मार्ग को प्रकाशित कर रही थी। उसी की प्रेरणा से ज्यों हम इसके अंदर घुसते गये, त्यों त्यों सर्वती मुखी सफडता के दर्शन हमें होते गये। काम बड़ा कठिन था, परिश्रम भी बहुत बड़ा था, मगर हमारा उत्साह भी अदम्य था। इसीका परिणाम है, कि हिन्दुस्तान के कोने २ में बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गाँव में घर २ जाकर हम लोगों ने इस महान प्रन्थ की सामग्री एकत्रित की। हमारी चार पार्टियों ने रेलवे और मोटर को मिलाकर करीव १। लाख मील की मुसाफिरी की। जाड़े की कड़कड़ाती हुई रातों और गर्मियों की धधकती हुई दुपहरियों में हमारे कार्य-कर्ता अविश्रांत भाव से इसकी सामग्री संग्रह में जुटे रहे। इस प्रकार करीव २० महीनों के अनवरत परिश्रम से यह ग्रन्थ इस रूप में तथार हुआ।

इस प्रन्थ के अन्दर हमने ओसवाल जाति से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण बार्तो का उल्लेख किया है। इस जानि का इतिहास कितना महत्वपूर्ण और गौरवमय रहा है, यह बात इस इतिहास से पाउकों को भली माँति रोशन हो जायगी। ऐसे महत्वपूर्ण इतिहास के प्रकाशन से कितना लाभ हुआ है, इसका निर्णय करना, हमारा नहीं प्रत्युत पाउकों का काम है।

हमें सब से बड़ी प्रसन्नता इस बात की है, कि भारत भर के ओसवाल गृहस्थों ने हमारी इस योजना का हृदय से स्वागत किया। जहाँ र हम गये, वहाँ र के सद्गृहस्थों ने हमारा वड़े प्रेम से स्वागत किया, तथा हमें हर तरह से सहायता पहुँचाने की कोशिश की। कहना न होगा, कि यदि इतना प्रवल सहयोग ओसवाल गृहस्थों की तरफ से हमें प्राप्त न हुआ होता, तो आज यह प्रन्थ कदांपि इस रूप में पाठकों की सेवा में न पहुँच पाता।

यद्यपि प्रनथ के द्वारा जो सामग्री पाठकों के पास पहुँच रही है, वह बहुत पर्य्याप्त मात्रा मे है, फिर भी इसके अंदर जो बुटियां शेष रह गई हैं, वे हमारी नजरों से छिपी हुई नहीं है। पहिलो बुटि जो हमें खटक रही है, वह उन शिलालें का न दिया जाना है, जो ओसवाल जाति के सम्बन्ध में हमें प्राप्त हो सकते थे। यद्यपि इसके धार्मिक अध्याय में कई प्रधान २ शिला लेंखों का वर्णन कर दिया गया है, फिर भी अनेकों ऐसे छोटे २ शिला लेख रह गये हैं जो अधिक महत्व पूर्ण न होने पर भी इस ग्रन्थ के लिए आवश्यक थे। दूसरी बुटि जिन प्रशस्तियों के फोटो हमने इस ग्रन्थ में दिये हैं, उनके अनुवाद यथास्थान हम नहीं सजा सके, इसका भी हमें अफसोस है। तीसरा यह विचार था कि भारतवर्ष के अंदर जितने ओसवाल ग्रेन्युएट्स और रिफार्मस हैं, उनका संक्षिप्त परिचय एक स्ततंत्र अध्याय में किया जाय। इसके लिए हमने बहुत पत्र न्यवहार भी किया, मगर खेद हैं कि उन लोगों के पूर्ण परिचय न आने की वजह से

हमें इस कार्य्य से वंचित रहना पड़ा। ओसवाल जाति के निर्माण करने वाले जैनाचार्यों के चित्र देने का भी हमारा विचार था, मगर असली चित्र प्राप्त न होने की वजह से वह विचार भी हमकी स्थागित कर देना पढ़ा । अगर यह सब बुटियाँ पूर्ण हो गई होतीं, तो यह प्रन्थ बहुत ही अधिक सुन्दर होता । फिर भी जिल रूप में यह प्रकाशित हो रहा है, हमारा दावा है कि अभीतक कोई भी जातीय इतिहास, भारतवर्ष में इसकी जोड़ का नहीं है । और हमें आशा है कि भविष्य में सुंदर जातीय इतिहासों की रचना करने वाले व्यक्तियों के लिये यह अन्ध मार्ग दर्शक होगा । प्रेस सम्बन्धी जो अशुद्धियाँ इस अन्ध के अंदर रह गई हैं, उसके लिये भी हमें बहुत बढ़ा दुःख है। पर इतने बढ़े कार्य्य के अन्दर जहाँ पचीशों व्यक्ति प्रक पदने वाले और मेटर तच्यार करने वाले हों, इस प्रकार की मूलों का होना स्वाभाविक है। टाए दोप से या और किन्हीं अभावों से इस ग्रन्थ के अंदर जो भूले, बुढ़ियां और कमियाँ रह गई हों, पाठकों से हमारा निवेदन है कि उनके सम्बन्ध में वे हमें अवश्य स्चित करें, यथा साध्य अगले संस्करण में उनको सुधारने का प्रयास करेंगे । इस प्रन्थ के "ओसवाल जाति की उत्पत्ति, अभ्युदय" इत्वादि एक दो अध्यायों को छोड़ कर, जितनी भी राजनैतिक, व्यापारिक और कोटुम्बिक इतिहास की सामग्री एकन्नित की गई है, वह सवजोसवाठ गृहस्थों के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है, अतएव उसके सही या गलत होने की जवाबदारी उन्हीं सजानों पर है।

इस ग्रंथ के प्रणयन में जिन सज्जनों ने महान सहायताएँ पहुँचाई हैं उनमें से श्रीयुत राजमठ जी छलवानी, सुरान्धचन्द्रजी छूणावत, रायबहादुर सिरेमलजी वापना सी॰ आई॰ ई॰, मेहता फतेलालजी, स्वर्गीय सेठ चांदमलजी टहुा सी० आई० ई०, सेठ वहादुर्शसहजी सिघी, बाबू प्रनचन्द्रजी नाहर एम० ए० बी॰ प्छ॰, दीवान बहादुर सेट केन्नर्रोसिंहजी, सिचवी रघुनाथमछजी वैकस, श्री कन्हैयालारुजी भण्डारी, श्री हैसरचंदजी चौपढ़ा, श्री इन्द्रमळजी छुणिया एवं श्री शुभकरणजी सुराणा का नामोल्लेख तो हम पहिले संरक्षकों के परिचय में कर ही चुके हैं। इनके अलावा मुनि ज्ञानसुन्दरजी, गणी रामलालजी तथा जैन साहित्य नो इतिहास के लेखक, फलौदी निवासी श्रीयुत फूलचंदजी और श्री युत नेमीचंदजी झावक, महास के श्रीयुत संगलचंद्जी सावक, श्रीयुत असर्वतमळजी सेटिया, हैदरावाद के श्रीयुत किशनलाळजी गोठी, देहली के श्रीशुत गोव्हळचन्दजी नाहर, असृतसर के लाला रतनचन्दजी बरद, जोघपुर के मेहला जसवंतरायजी, भण्डारी जीवनमल्जी, मण्डारी अखेराजनी, मण्डारी विशनदासनी, मुहणोत वृद्धराजनी, मुहणोत सरदार मलजी तथा डहा मनोहरमलजी, कलकत्ते के श्री सोहनलालजी दूगड़, उदयपुर निवासी लेफ्टिनंट कुँवर दृष्ठपतिसहजी इत्यादि महानुमार्ची ने इस ग्रंथ के प्रणयन में जो अमृत्य सहायताएँ पहुँचाई हैं, उनके प्रति भन्यवाद प्रदक्षित करना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं। अंत में आदर्श प्रिटिंग प्रेस अजमेर के संचालक .बालू जीतमरुजी लुणिया को भी धन्यवाद देना भूठ नहीं सकते, जिनके सौजन्य पूर्ण व्यवहार ने इस

एक बार फिर हम पाठकों को इस प्रंथ की सफलता के लिए बधाई देते हैं और बुटियों के लिये ग्रन्थ की छपाई में हर तरह की सहूलियतें दी।

क्षमा मांगते हैं।

शांति मन्दिर, मानपुरा (इन्दौर) तारीख १-५-१६३४ ईस्बी

# विषय-सूची

4=1=+

| विषय                      |                | पेज नं ०    | विषय                |      |      | पेज नं०     |
|---------------------------|----------------|-------------|---------------------|------|------|-------------|
| सिंहावलोकन                | "              | . 1         | कावदिया             | ***  | ***  | રે છ દ      |
| ओसवाल जाति की उत्पत्ति    | ī              | 1           | चील मेहता           | •••  | •••  | ३८०         |
| ओसवारु जाति का अभ्युः     | <sub>{</sub> य | . ?1        | चतुर (सांभर)        | •••  | •••  | ३८६         |
| ओसवाल जाति का राजनै       | तिक और सैनिक   | महत्व ३९    | मुरद्या             | •••  | •••  | 366         |
| धार्मिक क्षेत्र में ओसवाल | जाति           | . 139       | शिशोदिया            | •••  | •••  | ३९३         |
| ओसवारु जाति की मुख्य      | र संस्थाएँ     | . 966       | घल्रुंडिया          | •••  | **** | 399         |
| ओसवाल जाति और उसर         |                | . 193       | डोसी                | ***  | •••  | 801         |
| भोसवाल जाति के प्र        | ासिङ धराने—    |             | दूगढ़               | •    | •••  | 805         |
| गेल्डा                    | •••            |             | चोपड़ा              | •••  | •••  | 850         |
| बच्छावत                   |                | . 1         | गधैया               | ***  | ***  | ४३९         |
| बोधरा                     |                | . ₹७        | कोचर<br>स्रावक      | •••• | •••  | 888         |
| दस्साणी                   | ***            | . 88        | गोलेखा              | •••  | •••  | 846         |
| सुहणोत<br>८० ८०           | •••            | . 8€        | 1                   | •••  | ***  | 848         |
| सिंघवी, सिंघी<br>भंडारी   | ***            |             | सेडिया, सेडी, रांका | ***  | •••  | 800         |
|                           | ****           |             | बांठिया             | •••  | ***  | · 86\$      |
| वेद सेहता                 | •••            | • • • • •   | नाहरा<br>छ्लानी     | •••  | •••  | ४९९         |
| वापना                     | ***            | •           | 1                   | ***  | •••  | ५०५         |
| कोठारी<br>लोडा            | ***            | • • • •     | बोहरा               | •••  | •••  | ५०६         |
| -                         | •••            | • • • •     | चोरदिया, (रामपुरि   | या)  | ***  | ५०९         |
| <b>द</b> ढ्ढा             | ***            | २६४         | बोरड़-वरड़          | • •  | ***  | ५२२         |
| सुराणा                    | ***            |             | र्खीवसरा            | •••  | •••  | ५२७         |
| नाहर<br>दुधोरिया          | ***            | • • • •     | नौरुखा              | ***  | •••  | ५३ १        |
| दुवास्या<br>ललवाणी        | ***            | ३१२         | घाड़ीवाल            | •••  | •••  | ५३३         |
| ल् <u>या</u> न्त          | •••            |             | हरखावत              | •••  |      | ५३५         |
| ऌणिया                     | ••             |             | पावेचा              | •••  | •••  | 430         |
| बन्दा मेहता               | •••            | • •         | । नांदेचा           | •••  | •••  | ં પરેડ      |
| बागरेचा मेहता             | •••            | 3.00        | छाजेड्              | •••  | ***  | ५४०<br>५४०  |
| कांकरिया (मेहता)          | -              | . 343       | डागा                | •••  | •••  | ५४२         |
| रतनपुरा, कटारिया          | •              | <b>३</b> ६० | पारख                | •••  | •••  | 480         |
| भाण्डावत                  |                | 300         | बरमेचा              | •••  |      | 449         |
| भोसतवाङ                   |                |             | गोंडी               | ***  |      |             |
| बोलिया                    | ***            | ३७४         | - प्रांखिया         |      | •••  | <i>પુપપ</i> |
|                           |                | , . •       | - Carrant           | ***  | • •  | 444         |

।पपष्

| । प्रमुष             |                        |                 |              |                | •                  |                 |     |             |              |
|----------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------|-----|-------------|--------------|
| 1                    | ~                      |                 | i            | रेज नं०        | विषय               |                 |     |             |              |
| र्बेगाणी             |                        |                 |              |                | 1444               |                 |     |             | ٠.           |
| चंडालिया             | ***                    |                 | ***          | ५६१            | पटावरी             |                 |     |             | पेज नं०      |
| and firms            |                        |                 | •••          | ५६२            |                    | ٠, ١            | *** |             | ६२४          |
| कटौतिया,<br>कांसटिया | स्तहंगा                |                 |              | <b>યુ</b> ફ્યુ | वस्ताला,           | श्री श्रं माल   |     |             |              |
|                      | ***                    |                 | •••          |                | सबद्रा             | •               |     | ***         | ६२५          |
| समद्दिया.            |                        |                 | •••          | ५६६            | जालोरी             |                 |     | •••         | ६२६          |
| खांटेडु .            | •••                    |                 | *** *        | ५६७            | फलोदिया            | धूपिया          | -   | •••         | ęşę          |
| सस्बद्धा             | •••                    |                 | ••           | ५६९            | सुदरेचा (          | बोहरा )         |     | •••         | ६२८          |
| . संचेती, सुचि       | न्ती सके <del>ती</del> | •               | ••           | 405            | बैताला             |                 | ,   | •••         | ६३०          |
| <b>मंसा</b> ळी       |                        |                 | ••           | 405            | विनायक्या          | •••             | •   | ••          | ६३१          |
| बस्ब ,,,             | ***                    |                 | ••           | 302            | मालू               | •               | •   | •••         | ६३२          |
| फिरोदिया             | ***                    | •               |              | ५८३            | मरोठी              | ٠.              |     | ••          | ६३३          |
|                      | ***                    | ,               |              | 464            | सावण सुखा          | •••             | ••  | *           | ६३४          |
| बोरदिया              |                        |                 |              |                |                    | •••             |     | •           | ६३५          |
| कीमती                |                        |                 | • `          | 4< E           | रेदासनी            | ,               | ••• |             | € <b>₹</b> ₽ |
| पीतिलया              | •••                    | ***             | ч            | 60             | नीमानी             | ***             | *** |             | ६३८          |
|                      | ***                    |                 | ų            | 66             | घेसावत             | ***             | ••• |             | •            |
| नस्मद्               | ***                    |                 | ų            | 80             | देवड़ा             | ••••            | ••• |             | ६३९          |
| · नखत                | ***                    | ***             | પુર          | - 1            | हाँगी              |                 | *** |             | €80          |
| ॡॅकड़                | ***                    | ***             | પુર્         |                | आंचलिया            | ***             | ••• |             | £83          |
| खर्जाची              |                        |                 |              | '              | गोधावत             | . ***           | ••• | ٤           | ६४२          |
| कोचेटा               | ***                    | ***             | ५९           | - 1            | ड़नेचा (बोहर       | ***             | ••• | Ę           | 83           |
| सांह                 | •,,•                   | ****            | ५९           | ſ              | वागचार             | · · · · ·       | ••• | Ę           | 8\$          |
| सामु                 | ****                   | ***             | ५९           | 3              |                    | ***             | *** | Ę           | 85           |
| हिंगे                | ***                    | ***             | €o           | •              | सालेचा, टांटिया    | •••             | ••• | Ę           | } <b>4</b>   |
|                      | 141                    | *** .           | <b>408</b>   | 1              | अबङ्               | ***             | 400 | €8          | 1            |
| सनिहानी              | ***                    | ***             | <b>\$</b> 08 |                | ठाकुर              | ***             | ••• | <b>48</b>   |              |
| तांतेड़              | 100                    |                 | १०८          | 1              | भादाणी             |                 | **1 | Ę#          | •            |
| पारनी                | ***                    |                 | <b>€31</b>   | 1              | पगारिया, मटेबड्    | Γ               | *** | Ę¥,         | E            |
| मालकस                | •••                    |                 | ६१२          |                | प्नमियाँ, लहूँ देव | ा राठीड़        | *** | ६४९         | }            |
| नागो                 |                        |                 |              |                | छनलानी, भूरा       | •••             | *** | ६५०         |              |
| गुगलिया .            | •••                    | ****            | ₹ ₹          |                | गाँधी              | •••             |     | ξųş         |              |
| -                    | •••                    | ***             | ६१४          | 1              | ाड़िया             | ***             |     | ξųξ         |              |
| संबर्खेचा, सबसेच     | ī                      | ***             | ६१५          | į.             | हगवारु             |                 |     | <b>£48</b>  |              |
| . बर्राङ्या          | • • • •                | ***             | ६१७          | ŧ              | रीयाल, रायसोनी,    | कातरेला         |     | Ęyy         |              |
| बनवट                 | ***                    | ***             | ६२०          |                | राखेचा, महेचा      | •11             | 1   | <b>E4</b> E |              |
| बढ़ेर, भड़गतिया      | ***                    | ***             | ६२३          | ब              | गमार, कुचेरिया,    |                 |     | 40          |              |
| सांबरा               |                        | •••             | ६२२          |                | ोका<br>-           | ***             |     | 46          |              |
| हिंगड़               | •••                    | •••             | ६२३          | प              | रिशिष्ट            | •••             |     | (4e         |              |
| नोटकई ख              | नदानों के परिच         | य<br>य भल में ट | ाथास्थान ह   |                | रावे और कई वर्ध    | वार्जे हे सरिका |     |             |              |

नोड--कर खानदानों के परिचय भूस से यशस्थान खपना रह गये और कर परिवारों के परिचय प्रत्य छप नुकते के पश्चाद श्राये। अवस्य ऐने सद परिवारों के परिचय "परिशिष्ट" में दिये गण है।

# सिंहावलोकन

ओसवाल जाति के इस विशाल हतिहास के द्वारा जो गहरी और गवेषणा पूर्ण सामग्री पीठकाँ के सामने पेश की जा रही है हमारे खयाल से वह इतनी पर्याप्त है कि प्रत्येक विधारक पाठक के सम्मुख वह ओसवाल जाति के उत्थान और पतन के मूल भूत तत्वों का चित्र सिनेमा फिल्म की तरह खींच वेगी। प्रत्येक व्यक्ति, जाति और देश के इतिहास में कुछ ऐसे विरोधात्मक मूल भूत तत्व काम करते रहते हैं जो समय आने पर या तो उस जाति को उत्थान के शिखर पर छे जाते हैं या पतन के गर्भ में उक्छ देते हैं। कहना न होगा कि संसार के अन्तर्गत परिवर्तन का जो प्रवल चक चलता रहता है वह इन्हीं तत्वों से संचालित होता है। ओसवाल जाति के इतिहास पर भी यदि यही नियम चितार्थ होता हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।

इस जाति के इतिहास का मनोयोग पूर्वक अध्ययन करने से हमें इसमें कई सूक्ष्म तत्व काम करते हुए दिश्गोचर होते हैं। हम देखते हैं कि मध्ययुगीन जैना चार्यों के अन्तर्गत सारे विश्व को जैन धर्म के इग्डे के नीचे लाने की एक प्रवल महस्वाकाँक्षा का उदय होता है, और उसी महस्वाकाँक्षा की एक चिन गारी से ओसवाल जाति की स्थापना होती है। स्थापना होते ही यह जाति वायुवेग के साथ, उन्नति के मैदान में अपना घोड़ा फेंकती है और क्या राजनैतिक, क्या सैनिक और क्या क्यापारिक सभी क्षेत्रों में अपना प्रवल्व करितल स्थापित कर देती है। प्रति सपद्धों के मैदान में वह अपने से प्राचीन कई जातियों को पीछे रख देती है। इसकी इस आकस्मिक उन्नति के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हमें इसमें सबसे पहला तत्व जैनचाथ्यों की दुद्धिनता और उनकी विवेकशीलता के सम्बन्ध में मिलता है। इस जाति की स्थापना के अन्तर्गत जैनाचाथ्यों ने जिन उदार मावनाओं और सिद्धान्तों को रक्खा, उसके उदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस जाति के संगठन में जातीय, धार्मिक और कीटुन्बिक आदि सभी प्रकार की उन स्वाधीन ताओं का अस्तित्व रक्खा गया, जिसके वायुमण्डल में रहकर उसका प्रलेक सदस्य अपना सांसारिक और नैतिक हर प्रकार का विकास कर सकता है।

उसका अपक सदस्य अपना सासारिक बार नातक हर प्रकार का विकास कर सकता ह ।

सामाजिक दृष्टि विन्दु से यदि देखा जाय तो इस इतिहास में हमें स्पष्ट दिखलाई देता है कि
जैनाचार्थों ने जाति पांति के विचार को गीण रख कर प्रतिमा और शक्ति के मान से तेजस्वी पुरुषों को इस

जाति में मिलाना प्रारम्भ किया। उन महात्माओं ने इस जाति में उन्हीं पुरुषों को प्रहण
जैनाचर्यों का सामाकरना प्रारम्भ किया जो या तो अपने मालिक के बळ से राज शासन की पुरी को
विक दृष्टि विन्दु धुमा सकते थे, या जो अपनी सुजाओं के बळ से राजक्षेत्र के धोरण को बदळ देने में

सफळ हो सकते थे अथवा जो अपनी ज्यापारिक चतुरता से आर्थिक जगत के
अन्तर्गत अपना पर रोक देने की ताकत रखते थे। फिर चाहे वे शाह्मण हों, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैदय।
उन्होंने हर समय चुने हुए और प्रतिमाशीळ ध्यक्तियों के संगठन का ध्यान रक्खा। इसका परिणाम यह

हुआ कि इस जाति में जितने भी छोग सम्मिलित हुए वे सब शक्तिशाली और प्राकृतिक विशेषताओं से सम्पन्न थे। एक ओर जहाँ उन्होंने राजनैतिक वातावरण में अपने अझुत करिश्मे दिखळाये, दूसरी ओर उसी प्रकार सैनिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से काया पलट कर दिया। वे स्वयं चाहे राजा ज बने हों, मगर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने कई राजाओं को बना दिया। इसी प्रकार व्यापारिक लाइन में भी उन्होंने अपना अद्भुत पराक्रम प्रकट किया। सच बात तो यह है, कि वे जिधर हुक गये विजय भी उधर ही हो गई। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि रियासतों का इतिहास देखने से पता लगता है कि सीव्हर्वी

शताब्दि से लेकर बीसवीं सदी के आरम्भ तक इन रियासतीं के शाशन संचालन में ओसवालों का प्रधान हाथ रहा है। जोधपुर स्टेट के अन्तर्गत साहे चारसी वर्षों में लगमग १०० दीवान ओसवाल हुए, इसी प्रकार वहाँ की मिलीटरी लाइन में भी उनका काफी प्रमुख था। इसी प्रकार मेवाइ और बीकानेर में भी इमें प्रचीसों प्रधान, दीवान और फीजवक्षी (कमाण्डर इन चीफ ओसवाल दिखलाई देते हैं। इसके साथ ही यह बात भी खास तीर से ध्यान में रखने की है कि वह समय भाग की तरह शान्ति और सुरयवस्था का न था, उस समय भारत के राजनैतिक वातवरण' में अशान्ति के भयद्वर काले बादल मण्डरा रहेथे। मिनिट मिदिट में साधान्यनीति और राजनीति में परिवर्तन होते थे । जिसकी वजह से शासकों का आस्तित्व खतरे में था, दीवान और मुसाइबों की तो बात ही क्या, मगर कठिनता की उस काल रात्रि में भी ओसवाल राजनीतिंजों ने अपने अस्तित्व को नष्ट न होने दिया। यही नहीं कठिनाइयों की भयक्कर कसौटी पर कस-जाने की वजह से उनका अस्तित्व और भी अधिक प्रकाशित हो। उठा, और उन्होंने अपने अस्तित्व के साथ-२ अपने मालिकों के अस्तित्व की भी रक्षा की। मुहणोत नैणसी, भण्डारी खींवसी, भण्डारी रमनाथ, भण्डारी गंगाराम, सिंघवी जेठसल, सिंघवी इन्दराज, सिंघवी धनराज, सिंघवी फतेराज, बच्छावत कर्मचंद, मेहता हिन्दू मल, मेहता जालसी, कार्बादया भामाशाह, सिंघवी द्यालदास, मेहता अगरचंद, मेहता गोकुरुंचंद, मेहता शेरसिंह, जोरावरमस बापना इत्यादि अनेकों प्रतापी ओसवाल ग्रस्तुहियों की गौरव गायाओं से आज राजस्थान का इतिहास प्रकाशित हो रहा है। स्थिततों की ओर इन से लोगों को प्राप्त हए रुकों, परवानों से पता लगता है कि उनकी सैवाओं का उस समय कितना बढ़ा मूल्य रहा था। राजनैतिक क्षेत्र ही की तरह ये लोग धार्मिक क्षेत्र में भी कभी किसी से पीछे नहीं रहे। इस जाति के धार्मिक इतिहास में भी हमें समराशाह, करमाशाह, वह मानशाह, धीहरूशाह, मेंसाशाह, पेयद-शाह, कमेंचन्द बच्छावत, जगत सेठ, जेसल्मेर के बापना (पहुवा) बंधु इत्यादि ऐसे २ ्थ मिंक ज्या में . महानपुरुषों के उरुलेखनीय नाम सिलते हैं जिन्होंने लाखों रुपये खर्च करके बढ़े र संघ निक्रस्वाये, श्रश्नुंजय आदि बढ़े र तीयाँ का पुनर्निम ण करवाया, गतिमाओं की

ानक्रवाध, शतुलय आवि यह पाना ना उतावान निर्माण कार्या प्रातिष्ठ।एँ कीं, शास्त्र भंदार सरवाये, अकारू पीड़ितों के छिये अब के भंदार स्रोल दिये, इत्यादि जितने भी प्रतिष्ठ।एँ कीं, शास्त्र भंदार सरवाये, अकारू पीड़ितों के छिये अब के हिहास में देखने को मिटती हैं। महान और उदारतापूर्ण बातें को सकती हैं, वे सब हमें इस बाति के हिहास में देखने को धर्म में इतनी गहरी अनुमूति रखने पर हमें यह विशेषता इस बाति के होगों में देखने को

धमें में इतना गहरा अनुभूत रखन पर रूप थर जिलाना हुए जाता है कि की न फंसे और यही मिलती है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक गुलामी और सङ्घीणता के चक्कर में ये लोग न फंसे और यही मिलती है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक गुलामी और सङ्घीणता के चक्कर में वे लोगों को तलवार के कारण है कि अहिंसा धर्म का पालन करनेवाली इस जाति ने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को तलवार के

घाट उतार दिया, मगर जैन धर्म की अहिंसा कहीं भी उनके मार्ग में बाघक न हुई। इसी प्रकार जब आवश्यकता महसूस हुई तो इस जाति के कई परिवारों ने वैक्णव धर्म को भी शहण कर लिया। मगर उनका जातीय संगठन इतना मज़बूत था कि इस धर्म परिवर्तन से उस संगठन को विलक्ष्य धक्का न पहुंचा। आगे जाकर तो यह धार्मिक स्वाधीनता और भी न्यापक हो गई, और आज तो इम ओसवाल परिवारों में मिन्न २ धर्मों की एकता के अद्भुत इस्य देखते हैं। एक ही घर में इम देखते हैं कि पिता जैन है, तो माता वैक्णव है, पुत्र आव्यंसमाजी है तो पुत्रवधू स्थानकवासी है, मगर इस धार्मिक स्वाधीनता से उनके कौटुनिक प्रेम और जातीय संगठन में किसी भी प्रकार की वाधा नहीं आती। इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक बंधनों की वजह से जातीय संगठन में अभीतक कोई शिथिकता म आने पाई।

इस इतिहास के अन्तर्गत हमें यह बात भी देखने को मिलती है कि इस जाति का मुख़ही वर्ग जिस समय अपनी राजनैतिक प्रतिमा से राजस्थान के इतिहास की देदीप्यमान कर रहा था। उसी समय उसका व्यापारिक वर्ग हजारों माइल वर देश विदेश में जाकर अपनी व्यापारिक प्रतिभा से कई अपरिचित देशों के अन्दर अपने मजबत पैरों को रोकने में समर्थ हो च्यापारिक चेत्र में रहा था। कहना न होगा कि उस जमाने में रेख, तार, पोस्ट आदि यातायात के सामनों की बिलकल सुविधा न थी. यात्राएँ या तो पैदल करनी पडती थीं या बैल गाडियों और उँटों पर । अन्यकार के उस घनघोर युग में ओप्तवाङ ब्यापारी घर से एक लोटा ढोर लेकर निकलते थे और " घर कुँच धर सकाम" की कहावत को चरितार्थ करते हुए, महीनों में बंगाल, आसाम, मद्रास इत्यादि अपरिचित देशों में पहुँचते थे। ये छोग वहाँ की भाषा और रीति रिवाजों को न जानते थे और न वहाँ वाले इनकी भाषा और सम्प्रता से परिचित थे। मगर ऐसी मर्थ हर कठिनाई में भी ये छोग विचलित न हुए, और इन्होंने हिन्दुरतान के एक छोर से दूसरे छोर तक छोटे २ न्यापारिक केन्द्रों में भी अपने पैर अराउन्त मजबूती से से रोप दिये और लाखों रुपये की दौलत प्राप्त कर अपने और अपने देश के नाम को अमर कर दिया । कहाँ नागौर, कहाँ बहाल, कहां उस समय की भयंकर परिस्थिति, और कहाँ छोटा छोर छेकर निकलने वाला सेट हीरानन्द ? क्या कोई कल्पना कर सकता था, कि इसी हीरानन्दके वंशज भारत के इतिहास में "जगत सेट" के नाम से प्रसिद्ध होंगे. और वहां के राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण पर अपना एकाधिपत्य कायम कर लेंगे ? सच बात तो यह है कि प्रतिभा के लगाम नहीं होती, जब इसका विकास होता है तब सर्वतोसुको होता है। और यही कारण था उसी हीरानन्द के वंशनों के घर में एक समय ऐसा आया जब चालीस करोड़ का न्यापार होता था. और सारे भारत में वह घर प्रथम श्रेणी का धनिक था। लाई क्काइन ने अपने पर लगाये गये इलजामों का प्रतिकार करते हुए लन्दन में कहा था कि-"मैं जब मुर्शिदा बाद गया और वहाँ सोना चांदी और जवाहरात के बढ़े र देर देखे, उस समय मैने अपने मन को कैसे काबू में रक्ता, यह मेरी अन्तरास्मा ही जानती है।" इस प्रकार इस जाति के और भी हजारों लाखें परिवार अपनी व्यापारिक प्रतिभा के बळ से भारत भर में फैल गये । और आज भी उनके वंशन अत्यात प्रतिमा के साय वहाँ पर अपना स्थापार कर रहे हैं।

अपर के अवतरणों से हमें यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती है कि किसी जाति को उन्नति के

शिखर पर आरुद करने के लिये जिन २ गुणों और प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है वह ओसवाल जाति में
थी। इतना होने पर भी इस जाति का अक्षय प्रताप इतिहास के प्रष्टों पर अधिक
पतन का प्रारम्भ समय तक टिका न रह सका, और उन्हीं महान् पुरुषों के वंदाज धीरे २ गिरते हुए आज
ऐसी कमजोर स्थिति में पहुँच गये, इसका कारण क्या ? क्या यह केवल माग्य का फेर
हैं ? क्या यह केवल विधि की विदम्बना है ? या इसके अन्तर्गत भी कोई रहस्य है ? इतिहास स्पष्ट रूप से
घोषित करता है कि संमार में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, हर एक छोटी से छोटी घटना के अन्त
काल में भी उसका मूल भूत कारण विद्यमान रहता है। अगर ओसवाल जाति उत्थान के कॅने शिखर
पर पहुँची, तो उसकी जढ़ में भी कई महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान ये और अगर आज वह अपनी स्थिति से
इतनी नीचे गिर गई, तो उसके अन्दर भी उतने ही मजवून कारण हैं। नीचे हम उन्हों में से कतिपय कारणों
पर संक्षित प्रकाश डालने का प्रयक्ष करते हैं।

इस जाति के पतन का पहला कारण जो हमें इतिहास के पृशें पर दिखलाई देता है, वह मुत्सुदियों की पारस्परिक फूट है। राजस्थान के ओसवाल मुत्सुदी राजनीतिज्ञ थे, वीर थे, स्वामि मक्त थे, अपने स्वामी के लिए इंसते २ अपनी जान पर खेलजाना उनके लिए रोज की मामूली बात मुत्सुदियों भी पारस्परिक फूट थी, इन सत्र गुणों के होते हुए भी उनमें बन्सु विद्रोह की अगन थहुत जोरो से प्रश्वलित थी. अपने भाइपों के उन्कर्ष को सहन करना उनके लिए बहुत कठिन

था, और यही कारण था, कि हन लोगों के बीच में हमेशा मधक्कर पद्यंत्र चला करते थे। जहाँ कोई एक दीवान हुआ, सो उसकी विरुद्ध पार्टी वाले, उसीके भाई, हर तरह से उसका नाश करने की कोशिश में लग जाते थे। ऐसी कई दुःखपूर्ण दुर्घटनाएँ हमें हतिहास में देखने को मिलती हैं, कि राजनैतिक पढ्यंत्रों में पद्कर समय २ पर जिन बदे र मुख्यदियों का चूक (कतल) हुआ उन पढ्यंत्रों में उन्हों के सजातीय सब से अधिक लीडिंग पार्ट ले रहे थे। इन्हों घात प्रतिचातों से इस जाति की उन्नति में बहुत उस पहुँची। इसी प्रकार इस जाति के पतन का दूसरा कारण मुख्यही झाँस का नकली आक्ष्यर और झूल अमिमान है। घर में बेशक चूहे एयड पेलते हों, खाने को फाकाकशी हो, मुख्यही झाँस का न्यक्ति इन सब कहों को सहन कर लेगा, मगर न्यापार के हारा अपनी आजीविका को उपार्जन करने में अपनी बहुत वही बेहमती समसेगा चह दस रुपये की शज्य की नौकरी करना पसन्द करेगा, मगर स्वतंत्र व्यवसाय की कल्यना भी उसके मिस्तक को दुःखदायी होगी। इसका भयक्षर परिणाम यह हो रहा है कि इन्हो रियासतों में जहाँ पर किसी समस्य इन लोगों के पूर्वजों ने शांवाओं तक को अपने एहसानमन्द बनाए थे, वहीं इन लोगों की बहुत खराव स्थिति हो रही है, और विमेल्य पदायों की सिर्मत हो रही है, और विमेल्य पदायों की सहस्य अपने जीवन को विता रहे हैं। फिर भी मूँछ पर चांवल ठहराने की इनकी नकली एँट आज भी कावम है।

इस जाति के पतन का तूसरा जबर्दस्त कारण इसके अन्दर पैदा हुई साम्पदायिकता और धार्मिक भतमेद हैं। सच पूछा जाय तो इसी जहरीले कारण ने आज इस जाति को रसातल में पहुँचा दिया है। इस तो स्पष्ट रूप से निःसंकोच और निर्भीक होकर यह घोषित कर देता चाहते हैं कि ओसवाल जाति करवान के इंतमे कॅंने शिखर पर पहुँची उसका प्रधान कारण भी तत्कालीन जैनाचार्थ्य थे और आज जो वह पतन की इस चरम सीमा पर पहुँच रही है इसका सारा उत्तर दायित्व भी वर्तमान धर्माचार्थों पर ही है। धर्म संस्था मनुष्य की भावुकता का विकास करने वाली संस्था है। इस धामिक मन-भेर भावुकता को यदि उचित मार्ग से संचालित किया जाय तो इसीमे संसार के बढ़े से बढ़े उपकार सिद्ध हो सकते हैं और यदि इसी को गलत रास्ते पर लगा दी जाय तो संसार के बढ़े से बढ़े अनिष्ट भी इससे हो सकते हैं। प्राचीन जैनाचार्थों ने जहाँ इस भावुकता का उपयोग लोगों को मिलाने और संगठित करने में किया, वहाँ आगे के जैनाचार्थों ने, अपने २ व्यक्तित्व और अहंकार को चितार्थ करने के लिए नवीन २ सम्प्रदायों और भेद भावों की गहराई करके उस सङ्गठन के उकड़े करने में ही अपनी शिक्तों का उपयोग किया। इन्हीं लोगों की दया से समाज मे कई सम्प्रदायों और मत मतान्तरों का उदय हुआ, और एकता के सूत्र पर स्थापित की हुई ओसवाल जाति फूट और वैमनस्य के चक्कर में जा पड़ी। और आज तो यह हालत है कि ये मतमेद हमारे जातीय संगठन की दीवार को भी कमजोर करने लगे हैं। हमारे पूल्य सायुओं की कृपा से उनके श्रावकों में अब यह भावना भी उदय होने लगी है कि स्थानकवासी, स्थानक वासियों में ही शादी सम्बन्ध करें और मन्दिर मार्गी मन्दिर मार्गियों में ही। ईश्वर न करे यदि यह नियम भी कहीं प्रचलित हो गया, तो फिर इस जाति का अन्त ही निकट समझना चाहिए।

हमें यह मानने में तिनक भी संकोच नहीं हो सकता कि त्याग और तपस्वा में आज भी हमारे जैन साधु भारत में सब से आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही दुःख के साथ हमें यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि अहंभाव और व्यक्तित्व के मोह की मात्रा उनमें क्रमशः अधिक बलनती होती जा रही है। जैन शाखों में इस प्रकृति पर विजय प्राप्त करना सब से कठिन बतलाया गया है, यह ऐसी प्रकृति (उपरम मोहनीय) है कि ग्यारहवें गुण स्थान पर पहुँची हुई आला को भी वापस पतित करके दूसरे गुण स्थान में लाकर पटक देती है। इसी प्रकृति की वजह से संसार में समय र पर अनेक मतम-तान्तरों और समप्रदायों का उदय होता है और अशान्ति की मात्रा बढ़ती है। इसी प्रकृति का प्रताप है कि जो व्यक्ति अपने घरवार, घन, दौलत और खड़ानित की मात्रा बढ़ती है। इसी प्रकृति का प्रताप है के जो व्यक्ति अपने घरवार, घन, दौलत और छड़वां जर्नों के मोह को मुद्दी भर पूल की तस्ह छोड़ कर संसार में विरक्त हो जाते हैं वे अत्यन्त साधारण "पूज्य" और "आचार्ज्य" पदवो के लिए ऐसे लड़ते हुए दिखलाई देते हैं कि गृहस्थों तक को आश्चार्य होता है और उनकी लड़ाई को मिटाने के लिए शावकों को बीच में पढ़ना पदता है। सगर ये अपने अहंभाव को नष्टकर अपनी महानता के प्रकाश में देखेंगे तो यही पदिवर्षों वन्हें अत्यन्त क्षुद्ध दिखलाई देंगी।

- अगर आज हमारे ये जैनाचार्य्य इस प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करके, समानता के महान् सिद्धांतों का बीड़ा उठा कर तैय्यार हो जायं तो जाति की धार्मिक, सामाजिक और कौड़ियक सभी कमजोरियाँ क्षण भर में दूर हो सकती हैं। इन छोगों के हायों में आज भी महान् शक्ति केन्द्रीभूत है। जनता आज भी इनके पीछे पातल है।

इथर गृहस्थों का कर्तन्य भी उनके पीछे इस बात का तकाज़ा कर रहा है कि इन छोगों का

अनुकरण करके अब तक वे घार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अपनी काफ़ी बरबादी कर चुके हैं। यदि अब भी ये छोग अपने अईमाय को तिलाक्षिल देकर जनता को एकता के सूत्र में बांधे सामाजिक कमजोरियाँ तो बहुत ही अच्छा है वरना इस प्रकार समाज में वैमनस्य का बोज बोने वाले सामुओं की अब समाज को जरूरत नहीं है।

धार्मिक मतमतान्तरों ही की तरह इस जाति के कलेवर में कई ऐसे सामाजिक दोष भी घुते हुए हैं, जिनकी वजह से यह जाति दिन प्रति दिन श्लीण होती जा रही है। इन सामाजिक कमजोरियों में हमारा नैनाहिक जीवन, परदा और पोशाक, और सामाजिक फिलूल खर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

किसी भी जाति की उन्नित का यदि अन्दान करना हो तो वह उस जाति के वैनाहिक जीवन से भछी प्रकार किया जा सकता है। जिस जाति का वैनाहिक जीवन सुन्दर और प्रमप्ण होता है, जिस जाति का वैनाहिक जीवन सुन्दर और प्रमप्ण होता है, कि भोसवाछ जाति का वैनाहिक जीवन वल्दान, मेघावी और सुंदर होती हैं। खेद हैं कि भोसवाछ जाति का वैनाहिक जीवन अल्पन्त निराशाप्ण और अन्यकारमय है। एक भोर तो घोर अशिक्षाओं परदे की अमानुषिक प्रथा की वजह से हमारा नारी अङ्ग निर्माल्य और निर्जीव हो गया है, इसकी दूसरी और प्रति वर्ष हजारों छोटे र बालकों का विवाह की वेदी पर बलिदान होता है, तीसरी ओर पंवासों उत्तरी जन्न के बुद्धे भी समाज के नवयुवकों का हक नष्ट कर समाज की बालिकाओं का जीवन नष्ट कर देते हैं। इन सब बातों से समाज का संयम और सदाचार खतरे में पढ़ा हुआ है, नारी अंग के निर्माल्य होने से हमार समाज की ठीक वही हालत हो रही है जो पक्षाधात से पीढ़ित व्यक्ति की होती है। हमारा दाम्पल जीवन कल्डहमय हो रहा है, समाज का वायुमण्डल हजारों बाल-विधवाओं की आहाँ से धुंवाधार हो रहा है। इन सभी बातों से दिन र समाज का मविष्य अन्यकार की और अग्रसर हो रहा है।

इन सब बातों को दूर कर समाज को स्वस्य करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाया जाय। इसके लिए समाज के नारी अंग को शिक्षित और सुसंस्कृत किया जाय। हुएँ है कि समाज के अगुवाओं का ध्वान इस ओर धीरे २ आकृष्ट होने लगा है और अब स्थान २ पर बहुत सी कन्या पाठशालाएं खुल रही हैं। पर अभी यह प्रयत्न समुद्र में यून्द के तुल्य ही कहा जा सकता है। इस दिशा में बहुत मुद्रे स्केल पर काम होने की आवश्यकता है।

दूसरा महत्व दा प्रश्न वैवाहिक स्वाधीनता का है। कोई भी तर्क और कोई भी द्रलीट इस वात का समर्थन नहीं वर सकती कि पुरुषों को तो साठ २ वर्ष की उम्र तक पांच २ छः २ विवाह करने की समाज को ओर से खुली इनाज़त हो और खियाँ दस वर्ष की उम्र की आयु में विश्वा होने पर भी पुनिविवाह के अधिकार से विज्ञत रक्खी जाँव। इतिहास के न मालूम किस अन्यकार पूर्ण युग में इस कठीर और पक्षपात पूर्ण व्यवस्था का उदय हुमा जिसने भारत के सारे सामाजिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रक्षा और पक्षपात पूर्ण व्यवस्था का उदय हुमा जिसने भारत के सारे सामाजिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रक्षा है। जब स्त्री और पुरुष में समान मनोविकारों का उदय होता है, तब क्या कारण है कि पुरुषों के मनोविकारों है। जब स्त्री सामाजिक जीवन को जाय और स्त्रीं के मनोविकारों की और विलक्ष्य प्यान ही न दिवा की तो इतनी सावधानी से रक्षा की जाय और स्त्रीं के मनोविकारों की और विलक्ष्य प्यान ही न दिवा की तो इतनी सावधानी से रक्षा की जाय और स्त्रीं के सनोविकारों के सनोविकारों की और विलक्ष्य प्यान ही न दिवा की समय की जरूरतों से वह विषय अब इतना रपष्ट और निर्विवाद हो जाय। अने को वर्ष के वादिववाद और समय की जरूरतों से वह विषय अब इतना रपष्ट और निर्विवाद हो

गया है कि अब इस विषय पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। विधवा निवाह एक ऐसी औपिध है। जिसना प्रचार होते हो बालविवाह, वृद्धविवाह और वैवाहिक जीवन सम्बन्धी सभी समस्याएं अपने आप इल हो जारंगी।

दसरी जो भगक्रर कमजोरी हमारे समाज के अन्तर्गत है वह परदा और पोशाक की है। असभ्यता और जक्तीपन के किस यग में इस वर्षर प्रथा का जन्म हुआ, यह नहीं कहा जा सुक्ता । मगर यह निश्चय है कि इस प्रधा ने हमारी सियों को संसार के सम्मुख अध्यन्त हास्यास्पद बनारक्या है। वैसे तो इस जालिम प्रथा का अस्तित्व किसी न किसी अंश में भारत की पर्ड जातियों में है. मगर ओसवाल जाति में इसका रूप इतना भयदूर हो गया है कि उसकी नजीर कहीं भी दूंढे न मिछेशी। हमारी ही जाति वह जाति है जहाँ खियाँ खियों से परदा करती हैं. वह सास से परदा करती हैं, कई बहुएं तो जिन्दगी पर्यंत अपनी सास की सह नहीं बतलातीं और बिना बोले रह जाती हैं। हमारी जाति वह जाति है जहाँ सभ्यता का वास परदे से किया जाता है. अमक के आठ × का परदा है अमक के चार का परदा है और अमक के दो का परदा है. जिसके जितना अधिक परवा होता है, वह स्थानदान उतना ही ऊंचा समझा जाता है। इस प्रकार इस भयंकर प्रथा ने हमारो सियों को जिन्दगी और प्रकाश की उन सब किरणों से वंचित कर रवला है जो उनकी जीवनी शक्ति की रक्षा के लिए अस्पन्त आवश्यक हैं। वे संसार की सारी गतिविधि से अपरिचित रहती हैं। अपनी आत्मरक्षा की भावनाओं से वे सर्विया अपरिचित रहती हैं। आदचर्य है कि वीसवीं सदी के इस प्रकाश मय युग में भी यह महान जाति अभी तक इस महान वर्षर प्रथा को अंगीकार किए हए है। हमारे पास इतना स्थान नहीं कि इस प्रया के सरवन्य में इम कुछ विशेष लिखें । लेकिन यह निश्चय है कि समाज में जब तक इस प्रथा का अस्तित्व है. तब तक जाति संघार का नाम छेना ही व्यर्थ है।

परदे के साथ ही पोशाक का भी बहुत गहरा सम्बन्ध है इस समय जो पोशाक ओसवाछ महि-काओं ने अङ्गीकार कर रक्खी है वह इतनी भद्दी और अवैज्ञानिक है कि उसको रखते हुए परदा प्रथा को तोदना विलक्कल व्यर्थ है। क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्या सौन्दर्य की दृष्टि से और क्या सभ्यता की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से किसी भी दृष्टि में इस वेष भूषा का समर्थन नहीं किया जा सकता। इस पोशाक में मासूकी परिवर्तन होने की आवश्यकता है।

इसके परचात समाज के रीतिरिवाजों की वेदी पर होने वाळी किज्लखिंचों का नम्बर आता
है। अनेकों परिवारों के हतिहास में हमें कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली जिनसे उन लोगों ने हजारों
लाखों रूपया लगावर शहरसारणी और ग्रामसारणियें की हैं। उस ग्रुग में चाहे ये
फिज्लखंगें बातें अच्छी मानी जाती हों, मगर अर्थ समस्या के हस कठिन युग में खब कि दिन २
अर्थ का महत्व वद रहा हो ऐसी बातों का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। खेद
है कि अदुरद्शों लोग इस कठिन समय में भी सामाजिक रीतिरिवाजों की वेदी पर अपने आपको बलिहान

अं कियाँ आठ कियों को सुध लेकर निकलती हैं उनके आठ का और को चार को लेकर जाती हैं
 उनके चर का परदा कहलाता है।

कर देते हैं। मगर बुद्धिमानी का अब यह तकाजा है कि समाज के आर्थिक वैभव की रक्षा के लिए इस प्रकार की सभी सामाजिक—फिज्ल खिंचों का अन्त किया जाय।

सम्प्रदाय भेद ही की तरह इस जाति में समय २ पर कुछ ऐसे सामाजिक मेद भी उत्पन्न हो गये जिसकी वजह से यह जाति कई उकड़ों में विभिन्न होगई। आज इस जाति में थीसा, दस्सा, पांचा, अद्या आदि कई अनेकों भेद हो रहे हैं और कहीं बेटी व्यवहार वन्द है तो कहीं रोटी दस्सा वीसा आदि भेद व्यवहार वन्द है. और इन सब भेदों का मजुज्यता के नाम पर समर्थन किया जाता है। इन भेदों के सम्बन्ध में जो किम्बदन्तियां हैं उनसे पता चलता है कि बहुत साधारण घटनाओं के द्वारा ये भेद प्रभेद अस्तित्व में आये हैं, मगर आज संसार के अन्दर ऐसे युग का प्रादुर्भाव हो रहा है कि जिसमें मजुज्य से मजुष्य को जुदा करने वाले ऐसे सभी अद्भाव नष्ट हो का प्रादुर्भाव हो रहा है कि जिसमें मजुष्य से मजुष्य को जुदा करने वाले ऐसे सभी अद्भाव नष्ट हो जाएंगे। इमें हर्ष है कि पंजाब के ओसवाल समाज ने इस लाइन में काफी पैर बढ़ाया है, और वढ़ां वाएंगे। इमें हर्ष है कि पंजाब के ओसवाल समाज ने इस लाइन में काफी पैर बढ़ाया है, और वढ़ां दस्सों वीसों में शादी विवाह प्रचित्र होगये हैं, हमें आशा है कि सारे भारत का ओसवाल समाज इस भेद ससों वीसों में शादी विवाह प्रचित्र होगा।

ऊपर हम इस इतिहास की भली और युरी दोनों वालुओं पर काफी प्रकाश डाल चुके हैं। अब अन्त में इम इस जाति के प्रकाशमान युवकों से यह अपील करना चाहते हैं इस समय सारा संसार परि-वर्तन के प्रवल चक्र में पड़ा हुआ है। राज्य, धर्म, समाज और पूंती की समी संस्थाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। मनुष्य, स्वार्थ, जातीयता और राष्ट्री-यता से भी ऊंचा उठकर अखिल मानवीयता के समीप पहुँचने के लिए प्रयत्नशील हो रहा है ऐसी स्थिति में उनके ऊपर भी कार्यक्रम का बहुत बढ़ा बोझा आता है। यदि वे ऐसी स्थिति में भी सावधानी के साथ अपने सामाजिक रोगों की चिकित्सा के लिए तथ्यार न हुए, तो जाति का जो भगक्कर नुकसान होगा उसका उत्तरदायित्व उन्हीं पर आवेगा। इस समय उनका पवित्र कर्त्तव्य उन्हें इस बात का तकाजा कर रहा है कि वे अखिल भारतवर्षीय ऐसे ओसवाल नवयुवकों का एक विशाल सगटन करें जो समानशील और समान विचार वाले हों। जब तक एक बलवान् संगठन की ताकत उनके पीछे नहीं होगी तब तक एक व्यक्तिगत उत्साह और जोश से किये हुये काच्यों का कोई भी महत्व और प्रभाव न होगा । सबसे बढ़ी कठिनाई हमारे नवयुवकों के सामने यही आती है, कि जोश और उरसाह में आकर वे जो श्राम । राज्य पर अवस्थित कारण चारों और से हास्याः भी काम करते हैं कोई भी मजबूत संगठन उनका समर्थन नहीं करता और इसी कारण चारों और से हास्याः स्पद् बन कर वे निरुत्साही हो जाते हैं। अगर उनके पीछे कोई मजबूत संगठन उन्हें उत्साह प्रदान करने बाला हो तो वे बहुत कुछ कार्य्य कर सकते हैं। इस लिए एक ऐसे बढ़े संगठन की बहुत बढ़ी आवश्यकता है, और इस समय सारे भारत के ओसवाल नवयुवकों को ऐसे महान् संगठन को बनाने के लिये पूरी शक्ति से जुटजाना चाहिए।

# श्रोसवाल जाति की उत्पत्ति Origin of the Oswals.

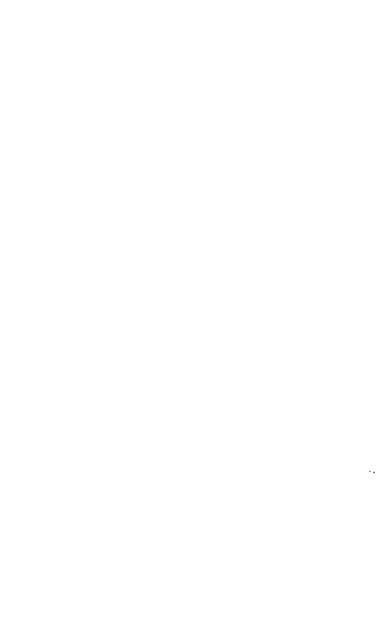

से हतिहास की सामग्री इतने अन्यकार में है कि पुरातत्ववेत्ताओं की सैकड़ों वर्षों से लगातार खोज जारी रहने पर भी अभीतक उसका बहुत सा भाग तिमिराच्छक है और बहुत सी महत्वपूरे बातों के अभाव से उसके कई अड़ अधूरे पड़े हुए हैं। इस देश में एक तो वैसे ही लोगों की रिच अपने वैज्ञानिक इतिहास का निर्माण करने की ओर बहुत कम रही, दूसरे जिन लोगों ने इस विषय पर कुछ लिखा भी तो समय के भीषण महारों से, बार-बार होने वाले राज्य-रिवर्तनों और राज्य-कान्तियों से वह सामग्री भी रिक्षित न रह सकी। फिर भी आधुनिक अन्वेषणाओं से और पुरातत्ववेकाओं के सतत प्रयक्तों से जो कुछ भी हुटे फूटे शिलालेख, ताल्यपत्र, प्रशासित्यों वगैरह प्राप्त हुई हैं उनसे भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास और राजपरिवर्तनों पर काफ़ी प्रकाश पढ़ने लगा है। मगर जातियों का अलग अलग इतिहास तो अभी भी वैसा ही अन्यकार के गर्क में लीन है।

ओसवाल जाति के इतिहास के सम्बन्ध में भी यही बात सोलह आना सच उतरती है। इस महान् जाति के द्वारा किये गये उज्ज्वक और महान् कार्यों से राजपुताने का मध्यकाळीन इतिहास हैदीप्यमान हो रहा है और इसके अन्दर पैदा होने वाले महापुरुषों का नाम उस समय के इतिहास के अन्दर स्थान-स्थान पर दक्षिगोचर होता है। इतने पर भी यदि आज पूछा जाय कि राजपुताने के रणांगण में भांति-भांति के खेल दिखानेवाली इस जाति की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ से हुई तो इतिहासवेचा खुप हो जाते हैं। पुरातत्ववेचा आँखें बन्द कर लेते हैं और इतिहास अपनी असमर्थता को प्रकट कर देता है। कोई मज़बूत आधार नहीं, कोई सन्तोषजनक प्रमाण नहीं, कोई विश्वासनीय लेख नहीं जिसके बल पर इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्विवाद बात बतलाई जासके।

प्राचीन यतियों के शास्त्र भण्डारों में, भाटों की वंशाविलयों में, और जैनावायों के जैन प्रन्यों में ओसवास जाति की उत्पत्ति के विषय में अनेक दंतकथाएँ, अनेक किम्बद्ंतियाँ और अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। मगर उन सबके उत्पर विचार करने पर इस बात का पता चलता है कि कुछ लोगों ने तो इस जाति को अधिक-से-अधिक प्राचीन सिद्ध करने के लोभ में, कुछ लोगों ने अपने-अपने गण्डों और अपने-अपने भाषाय्यों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के हेतु से, इन सब प्रमाणों के ऊपर पक्षपात का ऐसा गहरा रंग चड़ा दिया है कि उसमें से आज असल्यित को हुँद निकालना भी बहुत कठिन हो गया है और बहुत-से इतिहास रसिक और पुरातत्ववेत्ता तो इस प्रकार की अतिश्वयोक्ति पूर्ण बातों पर विचार तक करने में बुराई समझने लग गये हैं।

ऐसी स्थिति में भोसवाल जाति की उत्पत्ति का समय निर्णय करना किसी भी इतिहासवेसा के लिये कितना कठिन, और दुरूह है यह यतलाने की ज़रूरत नहीं।

फिर भी जो लेखक श्रोसवाल जाति का इतिहास लिखने के लिये वैठता है उसके दिये सबसे पहला और शावश्यक कर्तन्य यह हो जाता है कि इस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो अधिक से-अधिक सामग्री उपलब्ध हो, वह पाठकों के सम्मुख उपस्थित कादे। ऐसा किये विना उसका पवित्र कर्तन्य पूरा नहीं हो सकता। इन्हों सब बातों को महे नज़र रखकर इस जाति को उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं वह हम नीचे प्रस्तुत करते हैं।

इस समय ओसवाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तीन मत विशेषतया प्रचलित हैं। उन तीनों मतों पर हम यहाँ अलग अलग रूप से विचार करते हैं।

१-पहलासत जैन अंधों और जैनाचार्यों का है जिनके सतानुसार वीर निर्वाणसंवत् ७० में अर्थात् वि० संवत् से करीब ४०० वर्ष पूर्व भीनमाल के राजा भीससेन के पुत्र उपल्देव ने भोसियां नगरी ( उपकेश नगरी ) बसाई और भगवान् पार्वनाय के ७ वें पाटघर उपकेश गच्छीय श्री आचार्य्य रूलप्रम सृति ने उस राजा को प्रतिवोध देकर जैनधर्म की दीक्षा दी और उसी समय जोसवाल जाति की स्थापना की।

२---दूसरा मत भाटों, भोजकों और सेवकों का है, ज़िनकी वंशाविल्यों से पता लगाना है कि सम्बत् २२२ विक्रमी में उपल्डेव राजा के समय में ओसियाँ ( उपकेश नगरी ) में रक्षप्रभस्ति के उपदेश से ओसवाल जाति के १८ मूल गौत्रों की स्थापना हुईं।

३—तीसरा मत आधुनिक इतिहासकारों का है जिन्होंने अपनी अक्काट्य खोजों और गम्मीर गमेवणाओं के पश्चाद यह सिद्ध किया है कि विक्रमी सं॰ ९०० के पहले ओसवाल जाति और जोसियाँ नगरी का अस्तित्व न या। इसके पश्चाद सीनमाल के राजपुत्र उपलदेव ने मंदोर के पिढ़हार राजा के पास आकर अस्तित्व न या। इसके पश्चाद सीनमाल के राजपुत्र उपलदेव ने मंदोर के पिढ़हार राजा के पास आकर अस्तित्व ग्रहण किया और उसी की सहायता से ओसियाँ नगरी को बसाया। तभी से सम्भव है ओसवाल जाति की उत्पत्ति हुई हो।

उपरोक्त तीनों मतों का विस्तृत विवेचन अब हम नीचे करते हैं:—

#### जैनाचायों के मत से श्रोसवालों की उत्पत्ति

विक्रम संवत् १३९३ का लिखा हुआ एक हस्तिलिखित उपकेशगच्छ चरित्र नामक प्रन्थ मिळता है। उसमें तथा और भी जैन ग्रंथों में भोसवाल जाति और भोसियों नगरी की उत्पत्ति के विषय में जो कथा लिखी हुई है वह इस प्रकार है:---

#### श्रोसियां नगरी की स्थापना

वि० सं० से करीय चार सौ वर्ष पूर्व भीनमाल नगरी में भीमसेन नामक राजा शज्य करता था, जिसके दो पुत्र छ थे। जिनके नाम क्रमशः श्रीपुञ्ज और उपलदेव था। एक समय शुवराज श्रीपुञ्ज और उपलदेव था। एक समय शुवराज श्रीपुञ्ज और उपलदेव के वीच में किसी कारण वश कुछ कहा सुनी हो गई जिस पर श्रीपुंज ने ताना मारते हुए कहा कि हस मकार के हुकम तो वही चला सकता है जो अपनी मुजाओं के बल से राज्य की स्थापना करे। यह ताना ऊपल्देव को सहन न हुआ और वह उसी समय नवीन राज्य-स्थापन की प्रतिज्ञा करके अपने मंत्री उहड़ और उचरण को साथ ले वहीं से चल पड़ा। उसने डेलीपुरी (दिल्ली) के राजा साधु की आज्ञा लेकर मंत्रीवर के पास उपकेशपुर या श्रोसियां पट्टण नामक नगर बसा कर वहीं अपना राज्य-स्थापित किया उस समय श्रोसियों नगरी का क्षेत्रफल का बहुत लम्बा चौड़ा था। ऐमा कहते हैं कि वर्तमान श्रोसियों नगरी से १२ मील पर जो विवरी गाँव है वह पहले श्रोसियों का तेलीवाल़ था तथा जो इस समय खेतार नामक माम है वह पहले यहां का क्षात्रीपुरा था। इसी प्रकार और सुद्रह्लों के निशानात भी पाये जाते हैं।

#### श्रोसवाल जाति की स्थापना

राजा उपरुदेव वाममार्गी था और उसकी खास कुरुदेवी वार्मुंडा माता थी। इसी समय में जैनावार्थों में मगवान पार्श्वनाथ के ७ वें पाटकार आचार्य्य रहप्रसस्रिजी अपने उपदेशों के द्वारा जैनवर्म का प्रवार करते हुए आबू पहाड से होते हुए उपकेशपटण में पधारे और पास ही ल्ल्णाही नामक छोटी सी पहाड़ी पर एक २ मास के उपवास की तपश्चर्यों कर ध्यानावस्थित हो गये। इस समय पाँच सौ मुनियों का संघ उनके साथ था। कई दिन होने पर भी जब उन मुनियों के लिये ग्रुह्म मिक्षा की व्यवस्थाउस नगरी

क्षः इस विषय में दो मन और पाये जाने हैं पहला यह कि पट्टावली न० ३ में भंमदेन के एक पुत्र श्रीपुँच या जिसके सुरसुन्दर पर्व उपलदेन नामक दो पुत्र हुए । दूसरा यह कि मोमसेन के तीन पुत्र थे जिनके नाम क्रान्शः उपलदेन के भौतियाँ तथा आसल ने मिनमाल नसाया ।

में न हो सकी तब सब छोगों ने आचार्य श्री से प्रार्थना की कि "भगवान यहाँ पर साधशीं के खिये पवित्र भिक्षा \* की कोई समिवित व्यवस्था नहीं है ऐसी स्थिति में मिनियों का इस स्थान पर निर्वाह होना कठिन है। यह सुनकर भाचार्य्य श्री ने कहा "यदि ऐसा है तो यहाँ से विहारकर देना चाहिये।" यह देखकर वहाँ की अधिष्टायिका चासुँडादेवी ने प्रगट होकर कहा कि महास्प्रन, इस प्रकार से आपका यहाँ से चढा जाना अच्छा न होता. यदि आप यहाँ पर अपना चातुर्भास करेंगे तो संघ और शासन का बड़ा लाभ होता। इस पर आचार्य्य ने मनियों के संघ को कहा कि जो साध विकट तपस्था करने वाले हों वे यहाँ रह बायँ शेष सब यहाँ से बिहार कर जायें । इस पर से ४६५ मुनितो आचार्य्य की आज्ञा से बिहार कर गये । शेव ३५ मुनि तथा आचार्य्य चार २ मास की विकट तपस्या स्वीकार कर समाधि में लीन हो गये । इसी बीच देवयोग से एक दिन राजा के जामात्र त्रिकोक्सिंह 🅆 को रात्रि में सोते समय भयंकर सर्व ने उस दिया 🗓 । इस समाचार से सारे शहर में हाहाकार मच गया । बहुत से मंत्र, तंत्र शास्त्री इलाज काने के लिए आये मगर कड़ परिणाम न हुआ । अंत में जब उसे स्मशान यात्रा है लिए ले जाने लगे तब किसीने इन आचार्य श्री का इलाज करवाने की भी सलाह दी। जब राजकुमार की रथी आचार्य श्री के स्थान पर लाई गई ती शासारुपें श्री के शिष्य चीर धवल ने ग<del>ुरू महारा</del>ज के चरणों का प्रक्षालन कर रासकमार पर क्रिडक दिया। ऐसा इरते ही वह अधित हो उठा । इससे सब लोग बढ़े प्रसन्न हुए और राजा ने आचार्क्य भी से प्रसन्न होकर अनेकों थाल बहसूच्य बवाहरातों के भर कर आचार्य्य श्री के चरणों में रख दिये। इस पर शाचार्यश्री ने कहा कि राजन हम त्यागियों को इस दन्य और वैभव से नोई प्रयोजन नहीं है। हमारी हच्छा तो गह है कि आप छोग मिल्यात्व को छोड़कर परम पवित्र जैनवर्म को श्रद्धा सहित स्वीकार करे, जिससे आपका कर्याण हो । इस पर सब लोगों ने प्रसन्न होकर आचार्य्य श्री का उपदेश श्रवण किया और श्रावक के बाउड इतों को अवण कर जैनधर्म को प्रहण किया XI तभी से ओसियाँ नगरी के नाम से इन छोगों की गणना ओसवाल वंश में की गई।

<sup>\*</sup> ज़ुझ लोगों का गत है कि उस समय आचार्य रतप्रभवृति के साथ केवल एक ही गिष्य या भीर बते मी जब निदान मिलने लगी तब उसने बंगल से लकड़ी काट कर लाना और पेट मरना शुरू किया।

<sup>🕆</sup> कुछ ग्रन्थों में राजा के जामात्र के स्थान पर राजा के पुत्र का ब्लेख हैं।

<sup>‡</sup> ज़ब्ब स्थानों पर ऐमा उल्लेख है कि आचार्य रत प्रम सुरि ने देनों के कहने से रुई की पूणों का सर्प बना कर मरी सभा में राजा के पुत्र को काटने के लिए सेजा था।

प्रेसी भी किम्बदन्ती है कि उस समय उस नगरों में कितनी जातियों थी। याने ब्राइए, खनी, दैश्य और ग्रह्म सनने मिलकर जैनवर्ष स्वीकार किया। ब्रन्हीं की बजह से जैनवर्ष में कई ऐसे भी गीत्र पाये जाते हैं जो उन जातियों के नाम के सुचक हैं।

इसके पूर्व चामुंडा माता के मन्दिर में आधिन मास की नव राष्ट्रि के भवसर पर मैसों और करों का बिलदान हुआ करता था। आवार्य्यश्री ने उसको रोककर उसके स्थान पर लड्डू, जूरमा, डापसी, बाजा नारियल इत्यादि सुगंधित पदायों से देनी की पूजा करने का आदेश किया। इससे चामुडा देवी बड़ी नाराज हुई और उसने आचार्य्यश्री की भोख में यदी तकलीफ़ पंदा कर दी। आचार्य्यश्री ने बड़ी शांति से इस तक्लीफ़ को सहन किया। चामुंडा ने जब आचार्य्यश्री को विचलित होते न देखा तब वह बड़ी लीजत हुई भीर आचार्य्यश्री से क्षमा माँग कर सम्यक्ष को प्रइण किया उसी समय से उसने प्रतिज्ञा की कि आज से माँस और महिरा तो क्या लालरंग का फ़ल भी सुलपर नहीं चदेगा तथा मेरे भक्त जो ओसियाँ में स्वयंभू महावीर की पूजा करते रहेंगे उनके दुःख संकट को मैं दूर करूँ गी। तभी से चामुडा देवी का नाम सिचया देवी पढ़ गया भीर आज भी यह मंदिर सिचया माता के मंदिर के नाम से मशहूर है। जहाँ पर अभी भी बहुत से ओसवालों के बालकों का सुगड़न संस्थार होता है।

ऐसा कहा जाता है कि उसी समय उहड़ मंत्री ने महावीर प्रभु का मंदिर तैयार करवाया और उसकी मूर्ति स्वयं चामुंदा ऐसी ने बाल्ट्रेत और गाय के दूध में तैयार की जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं रामप्रस सूरि ने मार्गशीर्ष शुक्त पंचमी गुरुवार को अपने हाथों से की ! ऐसा कहा जाता है कि ठीक इसी समय कोरंटपुर नामक स्थान से भी वहाँ के श्रावकों ने श्री वीरप्रभु के मन्दिर की स्थापना की जिसकी प्रतिष्ठा का श्रुहुत भी ठीक वही था जोकि उपकेश पटण के मंदिर की प्रतिष्ठा का था । दोनों स्थानों पर अपनी विद्या के प्रभाव से आवर्ष श्री ने स्वयं उपस्थित होक्र प्रतिष्ठा करवाई । इसके लिए उपकेश चरित्र में निम्न लिखित रह्यों के खिला है ।

सप्तत्य (७०) वत्सराया चरम जिनपतेर्नुकजातस्य वर्षे । पंचम्या शुक्रपद्ये सुदृगुर द्रिवसे महाया सन्मुहूतें ॥ रत्नाचार्येः सकत्तगुर्यमुक्ते, सर्व सवानुज्ञातेः । श्रीमद्वीरस्य यिम्बे भवशत मयने निर्मितेयं प्रतिष्ठाः ॥ १ ॥

ऊपर हमने ओसवारू जाति की उस्पत्ति के सम्बन्ध में जैनावार्थ्यों तथा जैनग्रन्थों का जो सत है उसका विस्तृत रूप से उक्लेख कर दिया है। इस उक्लेख के अंतर्गत हम समझते हैं कि बहुत सी बातें

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

ऐसी हैं जो अत्यन्त अतिशयोक्ति और कान्यमय हैं और विचार स्वातंत्र्य के इस युग में बुद्धिमान होगों के मस्तिष्क पर अनुकूल प्रभाव नहीं डाल सकती। फिर भी इसके अंदर जो मूल तत्व हैं उनपर विचार करना प्रत्येक बुद्धिमान और शोध करने वाले ध्यक्ति का कर्तन्य हो जाता है। इसमें से नीचे लिखे द्वुए खास तत्व निकाले जा सकते हैं।

- (१) अपलदेव के द्वारा ओसियां नगरी का बसाया जाना ।
- (२) रत्नप्रभस्रि के द्वारा उपछदेव का सय नगर के सारे क्षत्रियों के जैन-धर्स ग्रहण करना और
- (३) मंत्री उहड़ के द्वारा महावीर मन्दिर का निर्माण किया जाना और स्वयं चामुंडा देवी के द्वारा बाल्ट एक्स कुछ से उस प्रतिया का बनाया जाना ।
  - ( ४ ) इन सब घटनाओं का विक्रम के चार सौ वर्ष पूर्व का होना ।

उपरोक्त मत का समर्थन जैनसुनि ज्ञानसुन्दरजी ने कई दर्जीकों और प्रमाणों के साथ क्यि है। आपने जैन जातियों के इतिहास के सम्बन्ध में बहुत गहरा परिश्रम और खोज करके ''जैन जाति महोदय" नामक एक प्रन्थ किखा है। इस प्रन्थ में आपने जहाँ पौराणिक चमकारपूर्ण दन्त कथाओं और किम्बदन्तियों को आश्रय दिया है वहाँ पैतिहासिक खोज, अन्वेषण और तर्क-वितर्क के सम्बन्ध में बहुत मेहनत के साथ बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री भी संग्रहित की है आपका यह दद मत है कि ओसवाक जाति की उत्पत्ति दिन संन से चर सौ वह म सिक्त है है। आपकी दी हुई दक्कीकों पर हम आगे चटकर विचार करेंगे।

### भाटों, भोजकों श्रीर सेवकों का मत

दूसरा मत इस जाित के सम्बन्ध में भाटों, भोजको और सेवकों की वंशाबिखों में पाया जाता है। इन वंशाविख्यों में ओसवािकों की उत्पत्ति संवत् २२२ (बीचे वाईसा) में वतलाई गई है। समय के भेद के अलावा कथातक और किम्ब इंतियाँ इनकी और जैन बन्धों की प्राया एक समान ही है। ये लोग भी राजा उत्पलदेव को ओसियाँ नगरी का वसाने वाला मानते हैं और रत प्रम स्टि के द्वारा वसका जैन-धर्म में इंग्लित होना तथा ओसवाल जाित की स्थापना उसी प्रकार मानते हैं। इसी इलील की प्रिष्ट में इस को कई ओसवाल खानदानों के पास ऐसे वंश वृक्ष मिले जिनका सम्बन्ध मंबत २२२ वि॰ से सिलाया हुआ था। यगर जब घट नाएं सब एक समान हैं और आवार्य तथा राजा और स्थान का नाम भी

एक ही समान मिलता है तब उत्पत्ति के सम्बन्ध में ६२२ वर्ष का अंतर किस प्रकार पढ़ गया, यह समझ में नहीं आता।

#### श्राधानिक इतिहास कारों का मत

उपर हम ओसवाल जाति के सम्बन्ध में जैन अन्थों और भाटों की वंशाविलयों के मत दे चुके हैं। अब नवीन इतिहास के प्रकाश में हम यह देखना चाहते हैं कि ओसवाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपरोक्त मतों का वैज्ञानिक और तार्किक आधार कितना मजवूत है और सत्य और वास्तविकता की कसौटी पर ये विचार पद्धतियां कहां तक खरी उत्तरती हैं। यह बात तो प्रायः निर्विद्याद सिद्ध है कि ओसियां नगरी की स्थापना उपलदेव परमार ने की जो कि किसी कारण वश अपना देश छोड़ कर मंडीवर के पिष्टुहार राजा की शरण में आया था। यह उपलदेव कहां से आया था इसके विषय में कई मत हैं। उत्तर हमने जिन मतों का उल्लेख किया है उनमें इसका आना भीनमाल से सिद्ध होता है और कुछ लोगों के मत से इसका आना किराह नामक स्थान से पाया जाता है। मगर ये दोनो ही बातें गलत माल्झ होती हैं। क्योंकि मीनमाल के पुराने मन्दिरों में जो संस्कृत लेख पत्थरों पर खुदे हुए मिले हैं, उनमे से दो लेख कृष्णराज परमार के हैं। एक संवत् १९१३ का और दूसरा संवत १९२२ का है। पिछले लेख में कृष्णराज के बाप का नाम घंधुक लिखा है। यह घंधुक आबू का राजा था। इसके दो पुत्र थे। एक पूर्णपाल और दूसरा कृष्णराज। पूर्णपाल के समय का एक लेखल संवत १०९८ का सिरोही जिले के एक वीरान गाँव बसंतगढ़ से मिला है और दूसरा संवत १९०२ का लिखा हुआ मारवाद के महुद नामक एक गाँव में मिला है। इन दोनों लेखों से यह बात पाणी जाती है कि घंधुक का बढ़ा पुत्र पूर्णपाल अपने पिता की गही पर बेडा और कृष्णराज को भीनमाल का राज मिला।

ष्ठाण्णराज के पोछे भीनमाल का राज्य १५० वर्ष तक उसके वंश में रहा जिसका उल्लेख संवद् १२३९ के लेख में पाया जाता है जिसमें "महाराजपुत्र जैत्तिसिंह" का नाम आया है। नाम के साथ यद्यपि जाति नहीं लिखी हुई है पर ऐसा संभव है कि यह भीनमाल का अंतिम राजा या युवराज रहा होगा। क्योंकि इसके पोछे संवत १२६२ के लेख में चौहान राजा उदर्यांसह का नाम आता है और उसके पश्चाद संवत १३६२ तक के लेखों में चौहान राजाओं के ही नाम आते हैं जिनका कि मूल पुरुष नाडोल

क्ष यह लेख अजमेर में रा द, पं० गौरीरांकर जी आभा के पास है।

<sup>†</sup> रोहड़े नामक स्थान से रा. व पं० गौरीशंकरजी को दानशत्र मिला है जिसमें उत्पल राज से वंशावली हो है और जन्त बंदाावली में धंतुरु के तीन पुत्र वतलाये हैं। ये तीनों हो अपने पिता के पीछे क्रमरा; राजा हुए।

के राजा अरुहण देव का पुत्र कीत् था और जिसने पंचारों से जालोर छेकर अपना राज्य अलग जमाया था। इसका एक दानपत्र संवत १२१८ का लिखा हुआ इस समय नालोल के महाजनों के पास है इस दानपत्र से पता चलता है कि उस समय यह अपने चड़े भाई कल्लुणदेव के दिये हुए गांव 'नाललाई' में रहता था। संवद १२१८ के पक्षात् इसने जालोर को विजय किया होगा और संभव है जिन पंचारों से यह किला लिया गया वे या तो राजा कृष्णराज के खानदान के होंगे या उसकी आवृताली बड़ी शाखा के। राजा कीत् के पक्षात उसका लड़का उदयसिंह हुआ। इसीने संभव है, कृष्णराज के पोतों से संवत १२३९ और संवत १२६२ के बीच किसी समय भीनमाल को फतह किया होगा।

उपरोक्त दलीरों से यह बात सहनहीं माल्य हो जाती है कि भीनमाल का पहला पंचार राजा कृष्णराज संबत १९०० के पश्चात हुआ। उससे पहले भीनमाल उसके पिता धुंधुक के खालसे में होगा। उपलदेव का इन लेखों में पता नहीं हैं।

वूसरा मत किराहु के सम्बंध में है। यहां पर भी एक छेख संवत १२१८ का मिला है जो पैंवारों से सम्बंध रखता है। इस छेख से पता चलता है कि मारवाड़ का पहला पंचार राजा सिंधुराज था। उसका राज्य पहाड़ों में था। उसके बंश में क्रमशः स्राजराज, देवराज, सोमराज, और उदयराज हुए। उदयराज संवत १२१८ में मौजूद था। यहां भी उपलदेव का कुछ पता नहीं छाता।

जैन इतिहास के सुमिसद विद्वान वावू प्रनचंदजी नाहर एम. ए, कल्कन्ना निवासी से जब हमने इस विषय में पूछा तो उन्होंने आबू के लेखों की की हुई खोज को हमें बतलाया! उन्होंने कहा कि पंचारों का जन्म स्थान आबू है। वहां के एक लेख में धंधुक से पांच पुश्त ऊपर उपखराज का नाम मिलता है। इन लेखों # में यद्यपि पंचारों का मूल पुरुप धूमराज को माना है मगर वंशबृक्ष उत्पल राज से ही श्रुरु किया गया है। इससे पता चलता है कि संभव है धूमराज के पीछे और उत्पलराज के पहले बीच के समय में कुछ राजनैतिक गड्बड़ हुई हो और उत्पलराज से फिर राज्य कायम हुला हो। क्या आक्षण है इसी कारण उत्पलराज को मंडोवर के पिहहार राजा की शरण में आना पड़ा हो। इससे जहांतक हमारी समझ है ओसियां का वसाने वाला उपलदेव ही आबू का उत्पलराज हो। जैन प्रश्नोत्तर प्रंथ में भी उपलदेव को उत्पल कंवार लिखा है। ज्यादा खोज करने पर यह भी पता चलता है कि विपत्ति के उल जाने पर उत्पलराज वापस आबू को लीट गया और वहां का राजा हुआ।

स्थान ही को तरह उत्पलराज के समय या जमाने मे भी बढ़ी गड़बड़ है । जैन प्रन्यों में

के वे लेख बाद पर बंसतवाल और अचलेश्वर को के मन्दिर में खुरे हुए हैं।

वि, सं. से ४०० वर्ष पहले वीर निर्वाण संवत ७० में उसका उपकेश नगरी बसाना लिखा है और दूसरी ख्यातों में इस समय से ६०० वर्ष पश्चात् याने संवत २२२ में उपलदेव के सम्मुख ही ओसियां के छोनों का जैनी होना वर्णन किया है। एक ख्यात में उपलदेव का होना संवत १०३५ के पीछे लिखा है जब कि पंवार राठोड़ों से आबू छे चुके थे। मुहता नेणसी ने अपनी ख्यात में उपलदेव का कोई साल संवत् तो नहीं बतलाया मगर उपलदेव को धारा नगरी के राजा भोज की ७ वीं पुत्रत में माना है १० छहना न होगा कि राजा भोज की संवाय साम मगर यह दलील गल्त मालूम होती है। और धूमरिख (धूमराज) के सिवाय सब नाम भी गलत हैं। क्योंकि राजा भोज के तथा उसके वंशजों के दानपत्रों में न तो थे पिदियां है और न उपलदेव का उनसे कोई सम्बन्ध ही। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक खोजों से भी मारवाड़ में राजा भोज की संतानों का राज करना साबित नहीं होता।

हाँ, इतना अवश्य है कि मारवाढ़ के पंचार राजा कृष्णराज तथा सिष्ठराज मालवे के राजामोज और उसके पुत्र उदयादित्य के समकालीन थे। पाठकों की जानकारी के लिये हम मालवा और आबू के पंचार राजाओं की वंशावली नीचे देते हैं।

| <u>मालना</u>                    | <u>त्राव्</u>              |
|---------------------------------|----------------------------|
| उपेग्द                          | <b>उत्प</b> लराज           |
| वैरितिह                         | <b>अर्</b> ण्य <b>रा</b> ज |
| सीयक                            | कृष्णराज                   |
| वाक्पतिराज                      | अरण्यराज -                 |
| बैरिसिंह                        | महीपाल                     |
| सीयक हर्ष                       | धन्धुक                     |
| वाक्पति सुँजराज सं १०३१         | पूर्णपाळ सं० १०९९–११०२     |
| सिन्धुराज ( नं० ६ का भाई ) ३६५० | ध्वमद्                     |
| मोजराज ( राजा भोज )† १०७८       | रामदेव                     |

राजा भोज (१), राजा विद (२), राजा उदयचंद (३), राजा नगदेव (४), राजा हानिरख (४),
 राजा भूमरिख (६), राजा उपलदेव (७)

पं राज मुगाँक से राजा भोज का राज सं० १०६६ में भी मालूम होना है।

#### श्रीसवाक गाति का इतिहास

उदयादित्य सं० १११६ मरवर्मा सं० ११६१

22.00 (4. 1.11)

पशीवर्मा सं० ११९२-९३

भजयवर्मा

विध्यवर्मा सं• १२००

सुभटवर्मा सं० १२३५

अर्जुनवर्मा सं १२५६

यशोधवळ

धारावर्ष १२३६-१२५६

सोमसिंह १२६७

कृष्णराज

प्रतापसिंह

जैतकरण सं० १३४५

उपरोक्त वंशाविख में और उनके संवतों पर विचार करने से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि उपेन्द्र और उत्पळ होनों नाम शायद एक ही राजा के हों और अरण्यराज और वैरिसिंह माई २ हों। जिनमें पहले से आब् एवम दूसरे से मालवे की शाखा निकली हो। उपर लिखी हुई होनों वंशाविख्यों में पूर्णपाळ का समय करीव संवत् ११०० के निश्चित होता है और अराजराज इसके ७ पुश्त पूर्व हुआ है। हर पुश्त का समय करीव संवत् ११०० के निश्चित होता है और अराजराज इसके ७ पुश्त पूर्व हुआ है। हर पुश्त का समय यावे उत्पळराज का समय करीव वि० सं० ९५० वर्ष का उहरता है। यहीं समय वाक्पितराज और महाराज भोज के शिला लेखों से विण्य का आता है। यह वह समय है जब कि मंड़ीवर में पिड़हार राजा बाहुक राज्य करता था। इस समय का पुत्र शिळालेख संवत् ९४० का जोधपुर के कोट में मिळा है। यही समय ओसियों के वसने का मालूम होता है। इस करपना की पुष्टि ओसियों के जैन मिन्दर की प्रशस्त की लिपि से भी होती है। जो संवत १०१३ की खुदी हुई है। पिड़हार राजा बाहुक और उसके माई कक्कुक के जिलालेखों \* (संवत ९१८ और संवत् ९१०) की लिपि से भी उक्त प्रशस्ति की लिपि मिळती हुई है। इससे पुरानी लिपि ओसियों में किसी और पुराने लेख की नहीं है। वहीं एक भी लेख अभी तक ऐसा नहीं मिळा है जिसनी लिपि संवत २०० और २०० के बीच की लिपि से मिळती हो और जिससे यह बात मानी जा सके कि ओसियों नगरी संवत २२२ में या इसके पूर्व वसी थी।

एक और विचारणीय बात यह है कि ऊपल्देव ने मंडोवर के जिस राजा के यहाँ आश्रय खिया था उसको सब लोगों ने पिड़हार लिखा है लेकिन पिड़हारों की जाति विक्रम की सातवीं सदी में पैदा हुई ऐसा पाया जाता है। इसका प्रमाण वाहुक राजा के उस शिलालेख में मिळता है जिसमें लिखा है कि ब्राह्मण करिंग अन्द्र की राजपूत पत्नी से पिड़हार उत्पन्न हुए। हरिश्चन्द्र के चार पुत्र रंजिल वग़ैरह थे जिन्होंने अपने याह क से मंडोवर का राज लिया। मालूम होता है कि यह हरिश्चन्द्र मंडोवर के पूर्ववर्ती राजा का ट्योदीदार

यह शिलालेख जीवपुर प्रगने के पिट्याले गाँव में है ?

रहा होगा। इसी प्रकार उसकी राजपूतनी श्वी के प्रत्न भी प्रतिहार या परिवृद्दार कहलाये। इस छेस से निम्नलिखित दोवार्तों का और भी पता रूगता है।

पहला तो यह कि पंवारों ही की तरह पिंद्वारों की उत्पत्ति भी आबू के अधिकुंड से मानी जाती हैं लेकिन वह गलत हैं। अगर ऐसा होता तो राजा बाहुक अपने आपको हरिश्चन्द्र ब्राह्मण की संतानों में क्यों लिखता और अपने पुरतेनी पैशे ट्योड़ीदारी की महिमा सिद्ध करने के लिये लेख के आरंभ में श्री रामचन्द्रती के साई लक्ष्मणती के प्रतिहार पने की नज़ीर क्यों लाता।

तूसरा यह कि पिंदुहारों की उत्पत्ति का समय जो अब से हजारों वर्ष पहले माना जाता है। वह भी इस लेख से गलत सावित होता है। वगेंकि पिंदुहार जाति की उत्पत्ति हो राजा बाहुक से १२ पुत्रत पहले याने हरिश्चन्द्र ब्राह्मण से हुई है और बारह पुत्रतों के लिये ज्यादा से ज्यादा समय २०० वर्ष पूर्व का निश्चित किया जा सकता है। राजा बाहुक का समय संवत ८९४ का था। इस हिसाब से हरिश्चन्द्र का पुत्र रंजिल जो मंडोवर के पिंदुहार राजाओं का मूल पुरुप था, वह संवत ६०० के करीब हुआ होगा। फिर संवत २२२ मे पिंदुहारों का मंडोर में होना कैसे संभव हो सकता है। इस दलील से भी ओसियां नगरी की स्थापना संवत ६०० के पींछे राजा बाहुक या उसके भाई कक्कुक के समय में याने संवत ८०० था ८५० के करीब हुई होगी। इन सब दलीलों से अधिक मजबूत दलील यह है कि आचार्य्य राजप्रम सूरि के उपदेश से जो अठारह राजपूत कीमें एक दिन में सम्यक्त अहण करके ओसवाल जाति में प्रविष्ट हुई थीं उन सबके नाम करीब २ ऐसे हैं जो संवत २२२ में दुनियां के परदे पर ही मौजूद नहीं थी। उन अठारह जातियों के नाम और उनकी उत्पत्ति का समय नीचे देने की कोशिश करते हैं।

| 3 | परमार    | •  | पड़िहार | 13    | सकवाणा   |
|---|----------|----|---------|-------|----------|
| ₹ | सिसोदिया | 6  | बोद्धा  | 18    | कछवाद्या |
| Ŗ | राठोड़   | ٩  | दृहिया  | 14    | गौड़     |
| 8 | सोर्लंकी | 10 | भाटी    | 98    | खरवड्    |
| 4 | चौहान    | 99 | मोयल    | \$ 19 | वेरङ्    |
| Ę | सांबरा   | 12 | गोयल    | 38    | सौंख     |

परमार—यह जाति ऐतिहासिक दुनियां में वि॰ सं० ९०० के पश्चात् दृष्टिगोचर होती है। महाराज विकमादित्य को कई लोग पंवार मानते हैं मगर इसकी ऐतिहासिक तसदीक अभी तक नहीं हो पाई है। इस समय जो संवत् विक्रम-संवत के नाम से प्रचलित हैं उसके पीछे विक्रम का नामांकित करना ही सुंवत् प्क हनार के करीब से अनुमान किया जाता है। क्योंकि इस संवत् के साथ पहले विक्रम का नाम नहीं छगाया जाता था, जैसा कि पिढ़हारों के दोनों छेखों में नहीं है। काबू पर्वत पर जो छेख वस्तुपाछ और अचलेश्वरजी के मन्दिरों में है उनमें धूमराज को पंवारों का मूछ पुरुष जिला है और उसकी उत्पत्ति विशिष्ठजी के धानिकुंड से बतलाई है। यह धूमराज उत्पलराज से पहले था। क्योंकि उत्पलराज को उसके खानदाम में लिला है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि संबत २२२ में पंचारों का अस्तित्व न था।

सिसोदिया—यह गहकोतों की एक ज्ञाला है जो रावक समरसिंहजी के पौत राजा राहए के गाँव सिसोद से मशहूर हुई है। रावक समरसिंहजी के समय का एक ज्ञिकालेख संवत १३४२ का खुदा हुआ आबू पहाड़ पर है। इससे पता चलता है कि सिसोदिया जाति की उत्पन्ति भी संवत १३४२ के पीछे हुई। संवत २२२ में यह लोग भी नहीं थे।

राठेड़— राठोड़ों के विषय में यह लिखा जा सकता है कि संवत १००० के करीब मारवाड़ के हथुण्डिया नामक ग्राम में ये लोग वसते ये उनको बीजापुर के संवत ९९६ और संवत ११५३ के लेख में राष्ट्रकूट और हिस्तकुंडी नगरी का मालिक लिखा है। ये राष्ट्रकूट शायद दक्षिण से आये ये।क्योंकि वहां इनके बहुत से लेख मिले हैं। मगर उनमें कोई भी लेख संवत ९०० के पूर्व का नहीं है। इनके हथर आने का समय संवद ७०० के पीछे माल्यम होता है। यहाँ आकर पहले ये हथुंडी नामक नगरी में, जो कि इस समय अस्वली पर्वत के नीचे बीरान पहीं है, बसे ये।

सोलंकी—राष्ट्रक्टों के पश्चात् सोलंकियों का नम्बर आता है। ये लोग पहले दक्षिण में रहते ये और चालुक्यवंश के नाम से प्रसिद्ध ये। दक्षिण में इनके कई शिलालेख मिलते हैं, मगर उनमें से कोई भी शिलालेख संबद् ६८१ के पूर्व का नहीं है। इनकी विशेष प्रसिद्ध संवद् १००० के पश्चाद्, जब कि सूल राज सोलंकी गुजरात में राज्य करने लगा, हुई। इससे पता चलता है कि ये लोग भी राष्ट्रक्टों के ही सम-कालीन थे। अत्ववृत संवद् २२२ में इनके अस्तित्व का होना भी निराधार है।

चौहान-सोलंकियों ही की तरह चौहानों के लेख भी संवत् १००० के पूर्व के नहीं सिके हैं, अतपुर उस समय चौहानों का होना भी विश्वसनीय नहीं माना का सकता।

सांवला — यह परमारों की एक पिछली ज्ञाखा है। सुहता नेणसी ने धरणीवराह के प्रश्न बाव की भौलाद से इस ज्ञाखा की उत्पत्ति लिखी है। अगर यह धरणीवराह वही है जिसका कि नाम बीजापुर के लेख में पाया जाता है तो उसका समय संवत् १०५० के करीब और उसके पीत्र का संवत् ११०० के करीब होना चाहिये। सांखलों का राज्य संवत् १२०० के करीब किराह में होना पाया जाता है। अतः संवत् २२२ में इस जाति का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता।

पिंहहार—पिंदुहारों के विषय में हम ऊपर काफ़ी प्रकाश डाल चुके हैं। उस समय में याने संवत् २२२ में यह जाति भी प्रकट नहीं हुई थी।

माटी—इस जाति का प्रमाणिक इतिहास सवत् १२०० के करीब से प्रकाश में आता है। इसके पूर्व इसका अस्तित्व नहीं था हाँ, इतना अवश्य है कि जैसलमेर के दीवान मेहता अजितसिंहजी ने अपने महीनामें में इनकी उत्पत्ति का समय संवत् २३६ के पश्चात् छाहौर के राजा भट्टी की संतानों से होना छिखा है। मगर यह बात उस समय तक सच नहीं मानी जा सकती जब तक कि उस समय का कोई शिकालेख प्राप्त न हो जाय। खैर इस संवत् से भी भाटी जाति का उत्पन्न होना संवत २२२ के पश्चात् ही सिद्ध होता है।

मोयल--मोयल जाति कोई स्वतंत्र जाति नहीं है यह चौहानों को एक शाखा है। इसका संवत् १५०० तक लाइन नामक स्थान पर राज्य करना पाया जाता है।

गोयल—गोयल जाति भी स्वतंत्र जाति न हो कर गहलोतों की एक शाखा है। इसकी उत्पत्ति बाप्पा रावल से हुई है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि बाप्पा रावल ने संवत् ७७० के पश्चात् मानराज मोरी से चित्तीं का राज्य लिया था। इन गोयलों का राज्य मारवाद के इलाके में था, जिसे कन्नीज से आकर राठींड़ों ने छीन लिया।

दिहिया—इस जाति का राज्य चौहानों से पूर्व संवृत् १२०० के करीव जाछोर में था। ये पर-मारों के नौकर या आश्रित थे।

मकवाना—यह शाखा परमारों की कही जाती है। ये लोग कभी इतने मशहूर नहीं हुए, जितनी कि इनके पूर्व होने वाली इनकी छोटी शाखा "झाला" के लोग रहे।

कछवाहा—इस जाति का संवत् १९०० के पश्चाद गवालियर में राज करना पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इनके समय का एक शिलालेख संवत् १९५० का खुदा हुआ गवालियर के किले में मौजूद है। इसमें राजा महिपाल के पूर्व आठ पुश्तें लिखी हुई है। प्रत्येक पुश्त यदि २५ वर्ष की मानली जाय तो करीब २०० वर्ष पूर्व अर्थात् संवत् ८५० तक उनका वहाँ रहना सम्मव हो सवता है। इसके पूर्व का कोई शिला लेख नहीं मिलता। अतप्व इस जाति के विषय में भी मानना पढ़ेगा कि यह भी संवत् २२२ में ओसियां में ओसवाल नहीं हुई।

गोड—इस जाति का पता बंगाल में लगता है और वहीं से इसका राजपूनाने में आना दिखीपति महाराज पृथ्वीराज के समय में माना जाता है। इसके पूर्व इस जाति के मारवाड़ में होने का कोई सबूत नहीं मिलता। असपूव यह जाति भी संवद २२२ में ओसवाल केंद्रे हुई, समझ में मही जाता। जपर हमने ओसवाल जाति की उत्पत्ति के संबन्ध में उन सब मतों का संक्षिष्ठ में विवेचन कर दिया है जो इस समय विशेष रूप से सब स्थानों पर प्रचलित है। मगर ये सभी मत अभी तक इतने संशयात्मक हैं कि विना अनुमान की अटकल लगाये केवल तर्क या प्रमाण के सहारे इस जाति की उत्पत्ति के संबन्ध में किसी निश्चित मत पर पहुँचना कठिन है। प्राचीन जैनाचार्थों के मत की प्रृष्टि में—जोकि ओसवाल जाति की उत्पत्ति को भगवान् महावीर से ७० वर्ष के पश्चात् से मानते हैं—अभी तक कोई ऐसा मजबूत और इद प्रमाण नहीं मिलता है जिसके बल पर निर्विवाद रूप से इस मतकी सत्यता को स्वीकार की जा सके।

दूसरा मत को संवत् २२२ का है, उसके विषय में कई विद्वानों ने कुछ प्रमाण एकत्रित किए हैं को हम नीचे देते हैं:—

(1) जैनं साहित्य के अन्दर समराइच कथा नामक एक बहुत प्रसिद्ध और माननीथ प्रन्थ है। इस प्रन्य की ऐतिहासिक महत्ता को जर्मनी के प्रसिद्ध जैन विद्वान् डा॰ हरमन जेकोवी ने इसके अनुवाद पर लिखी हुई अपनी भूमिका में मुक्त कंठ से स्वीकार की है। इस प्रंथ के टेखक मुप्रसिद्ध विद्वान् आचार्य्य श्री हरिभद्र सूरि ने सातर्जी सदी में पोरवाल जाति का संगठन किया। इसी कथा के सार में एक श्लोक आया है जिसमें लिखा हुआ है कि उएस नगर के लोग ब्राह्मणों के कर से मुक्त हैं। उपकेश जाति के गुरू ब्राह्मण नहीं हैं। श्लोक इस प्रकार हैं:—

तस्मात् उकेशज्ञाति नाम गुरते। व्राह्मणुः नहीं । उपस नगरं सर्वं कर ऋणु समृद्धि मत् ॥ सर्वेथा सर्वं निर्मुक्त मुपसा नगरं परम् । तरप्रमृति सजातिविति लोक प्रवीखम् ॥

यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि समराइच कथा के देखक आचार्य हिरमहस्ति का समय पहले संवत ५२० से संवत ५८५ के बीच तक माना जाता था, मगर अव जैन साहित्य के प्रतिह विद्वान जिनविजयजी ने कई प्रमाणों से इस समय को संवत ०५७ से लेकर संवत ८५७ के बीच माना है। यदि इस मत को स्वीकार कर लिया जाय तो संवत ७५७ के समय में उपृश्च जाति और उपृश्च नगर बहुत सस्विह पर थे, यह बात माल्यम होती है और यह मानना भी अनुचित न होगा कि इस सस्विह को प्राप्त करने में कम से कम २०० वर्षों का समय अवश्य लगा होगा। इस हिसाब से इस जाति के इतिहास की दौड़ विक्रम की पाँचवी शताब्दी सक पहुँच जाती है।

(२) आचार्च्य वप्पमदृष्तिजी जैन संसार में बहुत नामाङ्कित हुए हैं। आपने कसीज के राजा नागावलोक वा नागमदृ पढ़िहार (आम राजा) को प्रति बोध देकर जैनी बनाया था। उस राजा के एक रानी बणिकपुत्री भी भी। इससे होने वाकी संतानों को इन आचार्य्य ने ओसवंश में मिला दिया। जिनका गौत्र राजकोद्दागर हुआ। इसी गौत्र में आगे चल कर विक्रम की सोलहवीं सदी में सुप्रसिद्ध करमाशाह हुए जिन्होंने सिद्धाचल तीर्थ का अन्तिम जीगोंबार करवाया। इसका शिलालेल संवत् १५८७ का खुदा हुआ बार्युजय तीर्थ पर आदिष्वरुजी के मन्दिर में है। इस लेल मे दो बकोक निम्न लिलित हैं:—

इतश्च गोपाह्व गिरी गरिष्टः 'श्रीवन्य मही प्रतिवोधितश्च । श्री श्रामराजो ऽजति तस्य पत्नि काचित्व सूव व्यवहारी पुत्री ॥ तत्कृद्धिजाताः किंत्र राजकोणः शाराह्व गोत्रे सुकृतैक पात्रे । श्री श्रोस वंस विद्यादे विद्याले तस्यान्वयेऽश्रिप्रकृषाः प्रसिद्धाः ॥

आचार्यं वप्पमहस्रि का जन्म संवत् ८०० में हुआ। इस से पता चलता है कि उस समय ओसवाक जाति विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी और इसका इतना प्रमाव था कि शिवस की पैदा करने में कई शताब्दियों की आवश्यकता होती है।

- (१) ओसियाँ के मन्दिर के प्रशस्ति शिलालेख में भी उपकेशपुर के पहिहार राजाओं में वरसराज की बहुत तारीफ लिखी है। इस वत्सराज का समय भी विक्रम की आठवीं सदी में सिद्ध होता है।
- (१) सुप्रसिद्ध इतिहास इत् स्व० मुंबी देवीशसाद जी जोधपुर ने 'राजपूताने की शोध-खोज' नामक एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोटा राज्य के अटरू नामक प्राप्त में जैन मिन्दिर के एक खंबहर में एक मूर्ति के नीचे नि० सं० ५०८ का मैंसाशाह के नाम का एक शिलालेख मिला है। मुंबीजी ने लिखा है कि इन मैंसाशाह और रोड़ा बनजारा के परस्पर में इतना रनेह था कि इन दोनों ने मिलकर अपने सम्मिलित नाम से "मैंसरोड़" नामक प्राप्त बसाया। जो वर्तमान में उदयपुर रियासत में विद्यमान है। यदि यह मैंसाशाह और जैनधर्म के अन्दर प्रसिद्धि प्राप्त आदित्यनाग गोत्र का मैंसाशाह एक ही हो तो, इसका समय वि० स० ५०८ का निविचत करने में कोई वाधा नहीं आती। जिलसे ओसवास जाति के समय की पहुँच और भी दूर चली जाती है।
  - (५) श्रेत हूण के विषय में इतिहासकारों का यह मत है कि श्रेत हूण तोरमाण विक्रम की श्रेत शामित में मरूरण की तरफ़ आया। उसने भीनमाल को अपने हस्तगत कर अपनी राजधानी वहाँ स्पापित की। जैनाचार्य्य हिरिगुससूरि ने उस तोरमाण को धर्मोपदेश देकर जैनधर्मका अनुरागी बनाया। जिसके परिणाम स्वरूप तोरमाण ने भीनमाल में भगवान ऋषभदेव का बढ़ा विशाल मन्दिर बनवाया।

इस तोरमाण का पुत्र मिहिरगुल जैनधर्म का कहर विरोधी दीवधर्मी गासक हुआ। उसके हाथ में राजतंत्र के आने ही जैनियों पर भयंकर अल्याचार होने लगे। जिसके परिणाम स्वरूप जैनी लोगों को देश होदकर काट गुजरात की ओर भगना पदा, इन भगनेवालों में उपकेश जाति के ब्यापारी भी थे। बाट गुजरात में जो आजकल उपकेश जाति निवास करती है, वह विक्रम की लड़वीं शताब्दी में मारवाद से गई हुई है। अतप्त इससे भी पता चलता है कि उस समय उपकेश जाति मौजूद थी।

उपरोक्त प्रमाणों से पता चलता है कि विक्रम की छटवीं शताल्दी तक तो इस जाित की उत्पत्ति की खोल में किसी प्रकार खींचातानी से पहुँचा भी जा सकता है मगर उसके पूर्व तो कोई भी प्रमाण हमें नहीं निकला जिसमें ओसवाल जाित, उपकेश जाित, या उकेश जाित का नाम आता हो। उसके पहले का इस जाित का इतिहास ऐसा अधकार में है कि उस पर कुछ भी छान बीन नहीं की जा सकती। इसरे उस समय इस जाित के न होने का सबसे बढ़ा प्रमाण यह है कि ओसवाल जाित के मूल १८ गौतों की उत्पिध क्षत्रियों की जिन अठारह शाखाओं से होना जैनाचाक्यों ने किखा है, उन शाखाओं का अस्तित्व भी उस समय में न था। जब उन शाखाओं का अस्तित्व ही न था तब कोई भी जिम्मेदार इतिहासकार उन शाखाओं से १८ गौतों की उत्पत्ति किस प्रकार मान सकता है। इसके अतिरिक्त मूल १८ गौतों के पश्चात् अन्य गौतों की उत्पत्ति के विषय में ओ किम्बदंतियों और कथाएँ पतियों और जैनाचाक्यों के इस्तरों में मिळती हैं, उनमें भी संवत ७०० के पहले की कोई किम्बदंति हमें नहीं मिळी। यदि विक्रम से १०० वर्ष पूर्व इस जाित की स्थापना हो चुकी यी तो उसी समय के पश्चात् से समय २ पर आचाव्यों के द्वारा नवीन गौतों की स्थापना को पता लगना चाहिये था। संवत् ९०० से संवत १४०० तक छगातार जैनाचाव्यों के हारा की सवाल गौतों की स्थापना का वर्णन हमें मिळता चला जाता है। ऐसी स्थिति में विक्रम के ४०० वर्ष पूर्व से केकर विक्रम की सातवीं शताब्दी तक अर्थात् लगातार ११०० वर्षों में इस जाित के सम्बन्ध में किसी भी प्रमाणिक विवेचन का न मिळना इसके अस्तित्व के सम्बन्ध में श्वेका उत्पक्ष कर सकता है।

इन सब कारणों की रूप रेखाओं को मिलाकर अगर इस किसी महत्वपूर्ण तथ्य पर पहुँचने की कोशिश करें तो हमें यही पता रुगेगा कि विक्रम संवत् ५०० के परचाल और विक्रम संवत् ९०० के पूर्व इस जाति की उत्पत्ति हुई होगी। बाबू पूरणचन्दनी नाहर लिखते हैं कि "जहाँ तक मैं समझता हूँ (मेरा विचार अमपूर्ण होता भी असंभव नहीं ) अथम राजपूर्तों से जैनी बनानेवाले श्री पार्श्वनाथ संताशीय श्री सम्प्रमसूरि जैनाचार्य्य थे। उक्त घटना के प्रथम श्री पार्श्वनाथ स्वामी की इस परम्परा का नाम उपकेश शब्द भी न था। क्योंकि श्री वीर निर्वाण के ९८० वर्ष के पश्चाद श्री देविह्निगणि क्षमासमण ने जिस समय के जैन सिद्धान्यों में श्रीर श्री कर्यस्त्र की स्थिवरावित्र आदि

प्राचीन प्रन्थों में उपकेश गण्छ का उहाँ स नहीं हैं। उपरोक्त कारणों से संभव है कि संवत् ५०० के पश्चात् और संवत् १००० के पूर्व किसी समय उपकेश या ओसवाल जाति की उत्पत्ति हुई होगी और उसी समय से उपकेशगच्छ का नामकरण हुआ होगा।

हमारा स्वयाल है कि बाबू साहब का उपरोक्त मत तर्क, प्रमाण और युक्तियों से परिपूर्ण है। बाबू पूरणचन्द्रजी इतिहास के उन विद्वानों में से हैं जिन्होंने अपना सारा अवन इन्हों ऐतिहासिक खोजों के पीछे उत्सर्ग कर दिया है। ऐसी स्थिति में आपके निकाले हुए तथ्य को स्वीकार करने में किसी भी इति-हासकार को कोई आपन्ति नहीं हो सकती।

हम जानते हैं कि हमारे निकाले हुए इस निष्कर्ष से बहुत से ऐसे सजनों को जोकि प्राचीमता ही में सब कुछ गौरव का अनुभव करते हैं अवश्य कुछ न कुछ असंतोप होगा। क्योंकि भारतवर्ष के कई नवीन और प्राचीन लेखकों की प्राय: यह प्रकृति रही है कि वे किसी भी तरह अपनी जाति अपने धर्म और अपने रीति रिवाजों को प्राचीन से प्राचीन सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। साथ ही उसके गौरव को बतलाने के लिए उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चमकार पूर्ण घटनाओं की सृष्टि करते हैं, पर इम लोगों का इस प्रकार के सजनों से बड़ा ही नम्म मतभेद है। हमारा अपना खवाल है कि छुद्ध इतिहासवेत्ता के सामने छुद्ध सत्य ही एक आदर्श रहता है। वह सब प्रकार के पश्चातों और सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर एक निज्यक्ष जज की तरह अपनी स्वतंत्र खोजों और अन्वेषणाओं के हारा सत्य पर पहुँचने की चेष्टा करता है। हम यह मानते हैं कि मानवीय बुद्धि बहुत परिमित्त है और अल्यन्त चेष्टा करने पर भी सत्य के नज़दीक पहुँचने में कभी २ वह असफल हो जाती है, मगर अंत में सत्य के खोज की पूर्ण कालसा उसे पूर्ण सत्य पर नहीं तो भी उसके निकटतम पहुँचा देने में बहुत सहायता करती है।

दूसरी बात यह है कि दूसरे छोगों की तरह हम छोग अपने सारे गीरव और सारे वैभव की सरक केवल प्राचीनता में देखने के ही पश्चपाती नहीं। हम स्पष्टरूप से देखते हैं कि संसार की रंग-स्थली में समय र पर कई नवीन जातियाँ पेदा होती हैं और वेअपनी नवीन बुद्धि, नवीन पराक्रम, और नवीन प्रतिभा से संसार की सभ्यता और संस्कृति के उत्पर एक नवीन प्रकाश डालती है और अपने लिए एक बहुत ही गौरव पूर्ण नवीन इतिहास का निर्माण कर नाती है। हम अहलानिया इस बात को कह सकते है कि किसी भी जाति का गौरव इस बात में नहीं है कि वह किसनी प्राचीन है या किसनी नवीन, घरन उसका गौरव उसके द्वारा किये हुए उन क्यों से है जो उसकी महाबता के स्पष्ट है और जो महुष्य जाति को एक नये प्रकार का खेंदेश देते हैं।

खोसवाछ बाति का गौरव इस बस से नहीं है कि वह विक्रम से ४०० वर्ष पूर्व पेदा हुई थी दा

# श्रोसवाल जाति का श्रम्युदय Rise of the Oswals.

#### ्र श्रीसवाल जाति का इतिहास

विक्रम के १००० वर्ष परचात्, बल्कि उसका गौरव उस महान् विश्वमान के सिद्धान्त से हैं किसके वस होकर आचार्य रतप्रभस्ति ने उसकी स्थापना की थी। उसके परचात् इस जाति का गौरव उन महान् पुरुषों से हैं जिन्होंने इस जाति में पैदा होकर क्या राजनीति, क्या धर्मनीति, क्या अर्थनीति इत्यादि संसार की प्रायः सभी नीतियों में अपने आश्चर्यजनक कारनामें दिखलाये और जिन्होंने अपनी प्रतिमा और अपने व्याग के बल से राजपूताने के मध्ययुगीन इतिहास को दैदीप्यमान कर रखा है।

# श्रोसवाल जाति का श्रम्युदय Rise of the Oswals.

सवाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम प्रथम अध्याय में काफ़ी विवेचन कर चुके
हैं। अब इस अध्याय के अन्दर हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति का क्रमागत् अम्युद्ध किस प्रकार हुआ, किन र महापुरुषों ने इस जाति की उन्ति के अन्दर महत्व पूर्ण भाग प्रदान
किया। बाहर के कौन र से प्रभावों ने इस जाति की उन्तित पर असर डाला और किस प्रकार अत्यन्त
प्रतिद्वा और सम्मान को साथ रखते हुए यह जाति भारत के विभिन्न प्रान्तों में फैळी।

श्रीसवालों की उत्पत्ति का इतिहास चाहे विक्रम सम्वत् के पूर्व ६०० वर्षों से प्रारम्भ होता हो, चाहे वह संवत १२२ से चलता हो; चाहे और किसी समय से उसका प्रारम्भ होता हो, मगर यह तो निर्विवाद है कि ओसवाल जाति के विकास का प्रारम्भ संवत् १००० के पश्चात् ही से शुरू होता है, जब कि इस जाति के अन्दर बड़े २ प्रतिभाशाली श्राचार्थ्य अस्तिल में आते हैं। जिनकी विचार भारा अत्यन्ध विशाल और प्रशस्त थी। इन शाचान्यों ने मनुष्य मात्र को प्रतिवोध देकर अपने धर्म के अन्दर सम्मिक्ति किया और प्रशस्त थी। इन शाचान्यों ने मनुष्य मात्र को प्रतिवोध देकर अपने धर्म के अन्दर सम्मिक्ति किया और इस प्रकार जैन धर्म और जोसवाल जाति की हृद्धि की।

#### श्रोसवाल जाति की उत्पत्ति का सिदान्त

श्री रखप्रभस्ति ने जिस महान सिद्धान्त के अपर इस जाति की स्थापना की, वह सिद्धान्त हमारे खपाछ से विश्ववन्तुत्व का सिद्धान्त था। जैनधमें वैसे ही विश्ववन्तुत्व की नींव पर खड़ा किया हुआ धमें है, मगर आचार्य्य श्री के हृदय में ओसवाछ जाति की स्थापना के समय यह सिद्धान्त बहुत ही कोतों से छहरें छे रहा होगा। आजकछ प्रायः यह मत अधिक प्रचिछत है कि ओसवाछ धमें की दीक्षा केवल श्रोसियों के राजपूर्तों ने ही प्रहण की थी। मगर एक उड़ती हुई किम्बदंती इस प्रकार की भी है कि राजा की आज्ञा से और ओसियों देवी की मदद से सारी ओसियों नगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और खूद सब यहाँ तक कि स्वयं ओसियों माता तक एक रात में जैनधमें की दीक्षा प्रहण कर ओसवाल नाम से महाहूर हुए। हम नहीं कह सकते कि इस किम्बदंती के अन्दर सत्य का कितना अंश है; क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई भी पक्का प्रमाण नहीं। मगर इतना हम जरूर कह सकते हैं कि अगर यह किम्बदन्ती सत्य हो

तो इससे उन आचार्य थ्री की सागरवत् गंभीरता और उनके हृद्य की विशालता का शसर मनुष्य के उत्तर बीस गुना ज्यादा पढ़ता है। वे हमको उन दिन्य महात्माओं के अंदर दृष्टिगोचर होते हैं जो जाति, वर्ण, और प्रान्तीयता की भावनाओं से उंचे उठकर मनुष्य मात्र को एक समान और निस्पृह दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार यदि यह किम्बदन्ती सत्य हो तो ओसवाल जाति की उत्पत्ति का सिद्दान्त और भी अधिक जैंचाई पर पहुँच जाता है।

श्री रत्नप्रसद्धि के पश्चाद और भी अनेक आचार्यों ने इस जाति की उन्नति के लिये बहुत ही प्रभाव शाली चेष्टायें कीं। उन्होंने स्थान २ पर मसुष्य जाति को प्रतिषोध देदे कर नये-नये गौत्रों के नाम से इस जाति में मिलाना शुरू किया। पेसा कहा जाता है कि इम आचार्यों के परिश्रम से ओसवाक जाति के अन्दर चौदह सी से भी अधिक गौत्रों और उपगौत्रों की सृष्टि हुई। इन गौत्रों के मामकरण कई। पर स्थान के दाम से, कहीं पर प्रभाव शाली पूर्वजों के नाम से, कहीं पर आदि वंश के नाम से, कहीं व्यापारिक कार्य्य की संज्ञा से और वहीं पर अपने प्रशंसनीय कार्य कुशक्ता के उपलक्ष्य में हुए पाये जाते हैं। इससे पता लगता है कि उन आचार्यों का हृदय अत्यन्त विशाल था, जाति और धर्म की शृद्धि ही उनका प्रधान लक्ष्य था। इसके सम्बन्ध में वे किसी भी प्रकार की रूटि या इठ पर अने हुए न थे। असा।

#### वैनाचाय्यौ पर चमत्कारवाद का श्रसर

इस सम्बन्ध में इस सारे इतिहास के वातावरण में हमें एक ऐसे भाव का असर भी दिखलाई देता है को किसी भी निरुपक्ष व्यक्ति के इत्य में खटके विना नहीं रह सकता। जो शायद जैनवर्म के मूछ सिद्धान्त के भी खिलाफ़ है। इतिहासकार के कठोर कर्त्तव्य के नाते इस भाव पर प्रकाश डालने के लिए भी हमें मनकूर होना पढ़ रहा है। ओसवाल जाति के गौत्रों की उत्पत्ति के इतिहास को जब हम बारीकी की निगाह से देखते हैं तो हमें माद्धम होता है कि उन आचार्यों ने मनुष्यों को धार्मिक प्रभाव से प्रभावित करके नहीं, प्रख्युत अपने चमत्कारों के प्रभाव से अपने वश कर इस जाति में मिलाया था। कहीं पर किसी सांप के काटे को अच्छा कर; कहीं पर किसी को अनन्त मच्या की प्राप्ति करवाकर, कहीं किसी को जुजरह प्रदान कर, कहीं किसी को जलोदर, कृष्टि आदि मयंकर रोग से मुक्त कर इत्यादि और भी कई प्रकार से उन्हें अपने वश में कर इस जाति के कल्टेर को बदाया था।

यह प्रवृत्ति जैनधर्म के समान उदार धर्म के साधुओं के लिए प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती, मगर ऐसा मालूम होता है कि उस समय की जनता की मनोवृत्तियाँ वमत्कारों के पीछे पागल हो रही भी। वह युग शांति और सुक्यवस्था का युग नहीं था। कई प्रकार के प्रभाव उस समय की जनता की मणी- कृतियों में काम कर रहे थे उनमें चमकारों का प्रभाव भी एक प्रधान था। जैनाचार्व्यों ने जब देखा होगा कि जनता साधारण उपदेश से प्रभावित नहीं हो सकती तब संमव है उन्होंने अपने आपको चमकारों में -निपुण किया होगा और इस प्रकार जनता के हृदय पर विजयप्राप्त करने की कोशिश की होगी। बहुत से ऐसे समय आते हैं जिनमें युग प्रवर्तकों को प्रचित्त सनातन धर्म के विरुद्ध युगधर्म के नाम से अस्थाई व्यवस्था करना पढ़तीहै, संभव है उस समय के आचार्क्यों ने यही सोचकर चमकारवाद का आश्रय प्रहण किया होगा।

अब हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति की उन्नति और विकास के इतिहास में किन २ महान् आचार्यों ने महत्व पूर्ण योग प्रदान किया।

ऐसा कहा जाता है कि शुरू २ में ओसवाल जाति के अन्दर १८ गौध्रों की स्थापना हुई थी और उसके पश्चात् इनमें से अनेक गौत्रों की और २ शाखाएँ निकलती गई। सुनि झानसुन्दरजी ने अपने प्रंथ 'जैन जाति महोदय' में इन अठारह गौत्रों की ४९८ शाखाएँ इस प्रकार लिखी हैं।

- (१)मूलगीत तातेब—तातेब, सोडियाणि, चौमोळा, कौसीया, धावढा, चैनावत, तळोवढा, नरवरा, संघदी, ढुंगरिया, चोधरी, रावत, माळावत, सुरती, जोखेळा, पाँचावत, विनायका, साढेरावा, नागढ़ा पाका, हरसोत, केळाणीं, एवं २२ जातियों तातेडों से निकळी यह सब भाई है।
- (२) मूलगीत्र वाफगा— बाफगा, (बहुफणा) नाहटा, (नाहाटा नावटा) भोपाला, भूतिया, भाभू, नावसरा, मुंगिंदया, डागरेचा, चमकीया, चाधरी जांघडा, कोटेचा, वाला, धातुरिया, तिहुयणा, छुरा, वेताला, सलगणा, धुचाणि, साविल्या, तोसटीया, गान्धी, कोठारी, खोखरा, पटवा, दफतरी, गोडावत, कूचेरिया, बालीया, संघवी, सोनावत, सेलोत, भावडा, लघुनाहटा, पंचवया, हुभिया, टाटीया, ठगा, लघुचमकीया, बोहरा, मीठडीया, मारू, रणधीरा, लह्मेचा, पाटलीया वानुणा, ताकलीया, योदा, धारोला, दुदिया, बादोला, छुकनीया, इस प्रकार ५२ जातियां वाफना गोन्न से निकली हुई आपस में भाई हैं।
- (३) मूलगोत्र करणावट—करणावट, वागाडिया, संघवी, रणसोत, आच्छा, दादिख्या, हुना, काकेचा, थंभोरा, गुदेवा, जीतोत, छाभांणी, संख्छा, भीनमाला, इस प्रकार करणावटों से १४ साखाएँ निकली वहसव आपस में भाई हैं।
- (४) मूलगोत्र वलाहा—बलाहा, रांका, बांका, सेट, सेटिया, छावत, चौधरी, छाछा, बोहरा, भूतैदा कोठारी रांका देपारा, नेरा, मुखिया, पाटोत, पेपसरा, धारिया, जडिया, सालीपुरा, चित्तोडा, हाका, संववी, कागडा, कुशलोत, फलोदीया, इस प्रकार २६ सालाएँ बलाहा गोत्र से निकली वह सब माई है।

२५

( ५ ) मूलगैात्र मोरख—मोरख, पोइरणा, संबवी, तेंबारा, छघुपोकरणा, बांदोलीबा, चुंगा,

ģ

रुषुर्चमा, गना, चौधरी, गोरीवार, केदारा, वातांकडा, करजु, कोलोरा, शीगाला, कोठारी इस प्रकार १७ . शांखाएँ मोरखगोत्र से निकछी वह सब भाई हैं।

- (६) मूलगीत्र कुलहर—कुलहर, सुरवा, सुसाणी, पुकारा, ससांणिया, खोडीया, संबधी, छष्ट-सुखा, बोरह, चौधरी, सुराणिया, साखेचा, कटारा, हाकडा, जालोरी, मजी, पालखिया, खूमाणा १८ शाखाँएँ कुलहर गीत्र से निकली वह सब भाई हैं।
- (७) मूलगात्र विरहट-विरहट, अर्रट, तुहाणा, शौसवाला, छ्युअरंट, गागा, नोपत्ता, संवधी, विवोक्तिया, हांसा, धारिया, राजसरा, सोतिया, चोधरी; पुनिमया सरा, उजीत, इस प्रकार १७ शासाएँ विरहट गौत्र से निकली है वह सब माई है।
- ( प ) मूलगोत्र श्री श्रीमाल-श्री श्रीमाल, संचवी, छप्तसंघवी, निलंडिया, कोटंडिया, झावांणी, नाहरलांणि, केसरिया, सोनी, स्रोपर, खजानधी, दानैसरा, उद्घावत, अटकल्यि, धाकडिया भीन्नमाला, देवह, मांढिलया, कोटीं, चंडाकेचा, साचीरा, करवा इस प्रकार २२ शाखाएँ श्री श्रीमाल गौत्र से निकली वह सब भाई हैं।
- (६) मूलनेत्र श्रेष्ठि—श्रेष्ठि, सिंहावत्, भाका, रावत, वैद्युत्ता, पटवा, सेवहिया, चोधरी, यापावट, चितोंडा, जोधावत्, कोटारी, घोत्याणी, संघवी, पोपवत, डाक्र्रोत्, बांखेटा विजोत्, देवराजोत्, गुँदिया, बाळोटा, नागोरी, सेखांणी, छाखांणी, भ्रुरा, गान्धी; मेडतिया, रणधीरा, पाळावत्, छूरना इसी प्रकार ३० शाखाएँ श्रेष्ठि गोन्न से निकळी वह सब माई हैं।
- (१०) मूलगीत्र संचीत—संचीत (सुचीत साचेती) ढेलडिया, धमाणि, मीतिया, विंवा, मालीत, काकोत्, चोधरी, पालाणि छमुसंचीत, संत्रि, हुकमिया, कजारा, श्लीपा, गान्धी वेगाणिया, कोठारी, माल्खा, छाडा, चित्तीडिया, इसराणि, सोनी, मरुवा, घरंघटा, उदेचा, टम्रुचौधरी, चौसरीया, बापांवत संग्वी, सुरगीपाछ, कीछोला, लाखोत, खरभंडारी, भोजावत्त, काटी, जाटा, सेजाणी, सहजाणी, सेणा मन्दिरवालं, मालतीया, भोपावत्, गुणीया, इस प्रकार ४४ साखाएँ संचीत गोत्र से निकली वह सब माई हैं।
- (११) मूल गौन आदित्यनाग—आदित्यनाग, चोरहिया, सोहाणि, संघवी, इडक मसाणिया, मिणियार, कोठारी, पारख, 'पारखों' से सावसरा, संघवी देळिडया, जसाणि, मोलहाणि, अडक, तेजाणि, रूपावस्, चोधरी, गुरुंच्छा 'गुकेच्छाओं' से दोळताणी, सागाणि संघवी, नापडा, काजाणि, हुला, सेहजावस्, नाणडा, विस्तीहा, चोधरी, दातासा, भीनागरा, सावसुख 'सावसुखों' से मीनारा, छोछा, यीजाणि, केसरिया, घळा, कोठारी नांदेचा, भटनेराचोधरी 'भटेनराचौधरियों' से खुंपावद, मंडारी, जीमाण्या, केसरिया, कालुंगा, गदहया 'मदर्षयों' से गेहलोत, लुगावद रणकोभा, बालोत, संघवी, नोपना,

हुचा 'वुचों' से सोनारा, भंडल्पा, दालीया; करमोत्, दालीया, रत्नपुरा, चोरिड्या चोरिडयोंसे नाबरिया, सराफ, कामाणि, हुद्दोणि, सीपाणि, श्रासाणि, सहस्रोत्, रुष्ठु सोडाणी, देदाणि, रामपुरिया, रुष्ठुपारख, नागोरी, पाटणिया छाडोत्, ममध्या, वोहरा, खनामची, सोनी, हाडेरा, दफतरी, चोधरी, सोल्य-यत्. राष, जौहरी, गर्लाणि, इत्यादि इस प्रकार ८५ शाखाएँ आदित्यनाग गोत्र से निकली वह सब भाई हैं।

- (१२) मूलगीत्र सूरि—सूरि, भटेवरा, उडक, सिंधि, घोघरी, हिरणा, मच्छा, बोकिड्या, बलोटा, बोस्ट्रिया, पीतिलया, सिद्दावत्, जालोत, दोसाखा, लाडवा, ६लदिया, नावाणी, मुरदा, कोटारी, पाटोतिया इस प्रकार २० शाखाएँ सूरि गौत्रसे निकली वह सब भाई हैं।
- (१३) मूलगेत्र मह-सम्, समदिवया, हिंगड, जोगड, गिंगा, खपाटिया, चवहेरा, बालडा, नामाणि, भमराणि, देलविया, संघी, सादावत् भांडावत् चतुर, कोठारी, छघु समदिवया छघु हिंगड, सांडा, खीधरी, भाटी, सुरप्ररिया, पाटणिया, नांनेचा, गोगड, कुलधरा, रामाणि, नाथावत्, फूलगरा, इस प्रकार २९ शासाँ भन्न गौत्र से निकली वह सब भाई हैं।
- (१४) मूलगीत्र चिचट-चिचट, देसरडा, संघवी, टाइरा, गोसलांगि, खीमसरा, लघुचिचट, पाचोरा, पुर्विया, नासांगिया, नौपोला, कोटारी, तारावाल, लाडल्खा, शाहा, आकतरा, पोसांलिया, पूजारा, बनावत, इस प्रकार १९ शाखाएँ चिचटगोत्र से निकली वह सब भाई है।
- (१५) मूलगीत्र कुमट—कुमट काजिया, धनंतरी, सुवा, जगावत, संघवी पुगलिया, कठोरिया कापुरीत, संगरिया, चोक्सा, सोनीगरा, छाहोरा, छालाणी, मरवाणी, मोरचिया, छालिया, मालोव्, छानुकुंमट, नागोरी इस प्रकार १९ शोखाएँ कुंमटगोत्र से निकली यह सब भाई हैं।
- (१६) मूलगोत्र डिंडू—डिंडू, राजोत्, सोसलाणि, धापा, धीरोत्, खंडिया, योद्धा, भाटिया, भंडारी, समदित्या, सिंधुडा, लालन, कोचर, दाखा, भीमावत्, पालणिया, सिखरिया, वांका, वहवडा, बादलिया, कानुगा, एवं २१ शाखाएँ डिंडू गौत्रसे निकली वह सब भाई हैं।
- (१०) मूलगीत्र कन्नोजिया—कन्नोजिया, वंडमटा, राकावाल, तोलिया, धाधिलया घेवरिया, गुंगलेचा, करवा, गढवाणि, करेलिया, राडा, मीठा भोषावत् जालोरी जमघोटा, पटवा, मुसलिया इस प्रकार १७ शालाएँ कन्नोजिया गोत्रसे निकली यह सब भाई हैं।
- (१८) मूलगेत्र लघुश्रेष्टि—छघुश्रेष्टि, वर्धमान, मोभिल्या; छणेचा, बोहरा, पटवा, सिंधी, वितोडा, खजानची, पुनोत्, गोधरा, हाढा, कुबित्या, छणा, नालेरिया, गोरेचा, इस प्रकार १६ शासाएँ छघुश्रेष्टि गोत्र से निकली वह सब भाई है।

कपर जिम भाखाओं का वर्णन किया गया है, उनमें कई ऐसी हैं लिभका नाम दो २ तीन ३

और पार २ बार आया है ऐसी शिशित में इन शादाओं के सम्यन्ध में शंका होना खामानिक है सम्मव है दूसरे आचारयों या भी एससे मतभेद हो। सगर यह निश्चित है कि संवत् १००० के परचात् नो आवार्ष्य हुए उनमेंसे बहुतसों ने एन गौयों की शायाओं तथा नतीन गौत्रों की स्थापना की। उनमें से कुछ प्रसिद २ आचायों का परिचय हम नीचे देने की चेटा कर रहे हैं।

# साचार्थ्य वप्पभट्टसूरि

आ चार्य वप्पमहस्रि का जन्म वि० सं० ८०० में हुआ। उस समय आवालिपुर में पिहार बंश का महामतापी वत्सराज नाम का राजा राज्य करता था। इसने गौढ़ मांत, वंगाल मांत, मालव मांत स्रौरह दूर २ के भदेशों को विजय कर उत्तरापथ में एक महान साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी। इसी समय में अणिहलपुर नामक एक छोटा सा आम बसाकर चावड़ा वंशीय राजा बनराज हे अपना राज्य विस्तार वरना भारम्भ विचा था। इसने सारस्वतमण्डल, आनर्त और बागड़ इलाहि आसपास के प्रान्तों पर अधिकार करके पश्चिम भारत के अन्दर एक बढ़ा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की।

सम्राट् वरसराज के नागभट नामक एक पुत्र हुआ जो इतिहास में नागावलोक व आमराजा के नाम से मशहूर है। इसने अपनी राजधानी जावालिपुर से हटाकर हमेशा के लिए कन्नौज में स्थापित की। विवालिपुर की प्रशास्ति से पता चलता है कि इस राजा ने कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। इसी राजा को आचार्क्य वष्पभट्टसूरि ने जैनधर्म का प्रतिवोध देकर जैनी बनाया। इस राजा के एक रानी किणक पुत्री थी उसकी संतान ओसवाल जाति में सम्मिलित की गई, जिनका गौत राज कोष्टागर या राज कोठारी के नाम से मशहूर हुआ। इसी आम राजा ने कन्नौज में एक सौ हाथ ऊँचा जिनाल्य वंधवाकर उसमें आचार्क्य वष्पभट्टसूरि के हाथ से महावीर स्वामों की एक सुवर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई। इसी प्रकार गोपिगिरि (गवालियर) में भी इन्होंने २२ हाथ ऊँची महावीर स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई। इसी प्रकार गोपिगिरि (गवालियर) में भी इन्होंने २२ हाथ ऊँची महावीर स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की। ये आचार्क्य गौढ (बंगाल) देश की राजधानी लक्षणावती में भी गये और वहाँ के तत्कालीन राजा धर्म को उपदेश देकर आम राजा तथा उसके बीच की विद्रोहािंग को शांत कर दिया। इन्हीं स्तिजी ने मशुरा में शैव वात्पित नामक एक योगी को जैनी बनाया। इन्हीं के उपदेश से आम राजा ने संवत् ८२६ के करीब कन्नौज, मशुरा, अलाहिलपुर एट्टण, सतारक नगर तथा मोढेरा लादि शहरों में जैन मन्दिर बनवाये। इसी राजा आम का पुत्र भोज राजा हुआ, जिसके दूसरे नाम मिहिर और आदिवराह भी थे। यह सम्वत् ९०० से ९५० का पुत्र भोज राजा हुआ, जिसके दूसरे नाम मिहिर और अविवराह भी थे। यह सम्वत् ९०० से ९५० का गृही पर रहा। इसी परिवार में आगे चलकर सैकड़ों वर्षों परचाए सिद्धाचल का अत्तिम उद्धार कर्ना सक गृही पर रहा। इसी परिवार में आगे चलकर सैकड़ों वर्षों परचाए सिद्धाचल का अत्तिम उद्धार कर्नी

करंमाशाह हुआ, जिसका शिलालेख शहुंजय तीर्थ पर आदिनाधजी के मन्दिर में पाया जाता है। इसके अन्दर के दो श्लोक हम यहाँ उद्धत करते हैं।

> इतश्च गोपाह भिरो गरिष्टः श्री वन्पमद्दी प्रतिवोधितश्च, श्री आमराजोऽ जिन तस्य पत्नी काचित्व सूव व्यवहारी पुत्री ॥ = ॥ तत्कुित्तजाताः किल राज कोष्टगाराह्व गोत्रे सुकृतैक पात्रे । श्री श्रोसवरो विश्वेद विशाले तस्मान्वयेऽमि पुरुषाः प्रासिद्धः ॥ ६ ॥

इन आचार्च्य श्री का स्वर्गवास सम्वत् ८९५ में हुआ।

# श्री नेमिचन्द्रसूरि

श्री नेमिचन्द्रस्रि का समय संवत् ९५० के आसपास होना पाया जाता है। महाजनवंश सुकावली में इनको उद्योतनस्रि के गुरू लिखा है। कहा जाता है कि इनके समय में मालव देश में तंवरों का राज्य था। ये आचार्य भी बड़े प्रतिकाशाली एवम् ओसवाल जाति को अभ्युद्य प्रदान करनेवालों में से थे। इन्होंने संवत् ९५७ में बरिड्या गौत्र की स्थापना की।

# श्री वर्डमानसूरि

श्री वर्दमानसूरि का समय संवत् १००० से लेकर संवत् १०८८ तक पाया जाता है। इनका एक प्रतिमा लेख कटिग्राम में संवत् १०४५ का लिखा हुआ मिला है। इन्होंने संवत् १०५५ में हरिश्चन्द्रसूरि कृत "उपदेश पद" नामक ग्रंथ की टीका रची। ऐसा माल्यम होता है कि 'उपमिति भव प्रंपचा नाम समु-खय" और "उपदेश माला वृहद्" नामक कृतियाँ भी इन्होंने रची थीं। ये चन्द्रगच्छ के थे। इन्होंने संवत् १०२६ में संचेती और संवत् १०७२ मे लोदा और पींपादा गौत्र की स्थापना की।

#### श्री जिनेश्वरसूरि

श्री वर्द्धमानस्रि के शिष्य श्री जिमेश्वरस्रि भी बड़े प्रतिभाशाली प्रचारक थे। इनका समय संवत् १०६१ से लेकर संवत् ११११ तक का पाया जाता है। इनके समय में गुजरात के अन्तर्गत राजा दुर्लभराज राज्य करता था, उसका पुरोहित शिवशर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जिसको आचार्यक्षी ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। दुर्लभराज के समय में अणहिलपुर पट्टन में वैत्यवासियों का बड़ा ज़ोर था। श्री जिनेश्वरस्रिजी ने इन्हें भी शास्त्रार्थ में पराजित कर अपनी विजयपताका फड़-

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

राई थी। संवत् १०८० में इन्हें खरतर का विरुद्र प्राप्त हुआ, तभी से इनका गण्ड खरतरगण्ड के नाम से मशहूर हुआ। इन्होंने श्रीपत्ति बहुा, तिलौरा बहुा और भणसाकी नामक गौजों की स्थापना की, ऐसा महाजन वंश मुक्तावळी से पाया जाता है।

### श्री अभयदेवसूरि

श्री अभयदेवसूरि श्री जिनेश्वरसूरिजी के शिष्य और श्री जिनवन्द्रसूरिजी के गुरु भाई थे। आपका जन्म संवत १०७२ में हुआ था। संवत १०४८ में अर्थात स्व कि आप केवल १६ वर्ष के थे आपको आचार्च्य पद प्राप्त हुआ था। आपने जैनों के नव आगमों पर संस्कृत टीकाएँ रचीं इससे आप नवांग वृत्तिकार के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप बदे प्रतिभा ज्ञाली और विद्वान पुरुष थे। आपने कई उत्तमोत्तम प्रन्थों की रचना की। आपका स्वगंवास संवत ११६५ में कपड़वंज में हुआ। आपने केतसी, पगारिया और मेदतवाल नामक गौजों की स्थापना की।

#### श्री मलधारी हेमचन्द्रसूरि -

श्री मरुघारी हेमचन्द्रसूरि सरुधारी श्री अभवदेवसूरि के शिष्य ये। इनके सम्बन्ध में इन्हीं की परम्परा के मरुधार शाकाशेखर संवत् १३८७ में लिखी हुई 'प्राष्ट्रत ह्याश्रयपृति' में लिखते हैं कि इनका मूरू नाम गृहस्थावस्था में प्रयुक्त था। ये राजसिंचव थे। श्री अभवदेवसूरि के उपदेश से इन्होंने अपनी सार खियों को छोड़कर दीक्षा श्रहण करही। इनकी प्रतिमा के सम्बन्ध में इन्हों के समकाठीन शिष्य श्रीचन्द्रसूरि अपने मुनिसुम्नत चरित्र की प्रशस्त में हिन्हों है कि इनके व्यास्थानकी मशुरता और उसके आकर्षण से गुणी जनों के हृदय से वहीं श्रद्धा उपक्ष होती थी। गुजरात का तत्काठीन राजा जयसिंहदेव या सिंद राज स्वयं अपने परिवार के साथ आपके दर्शन करने और आपका भाषण सुनने के हिथे उपाध्रय में आता था। इन्हीं साचावर्थ थी के बहने से उसने अनेकों जैन मंदिरों पर करूश चढ़वाये। धंशुका सांचीर यगेरह तीर्थस्थानों में अन्य धर्मियों के हारा जिन शासन पर पहुँचाई जाने वाली पीहा को उसने हूर किया। यहन से गये हुए तिरतार के विशाल संव के साथ आप भी थे। उस समय मार्ग में सोरठ के राजा राव संगार ने संव के उपर उपद्रव किया और उसको रोक दिवा। तब श्री हेमचन्द्रसूरि ने जाकर उसको प्रतियोध दिया और संघ पर आयी हुई विपत्ति को दूर किया। वापने सोक्ला, सुराणा, सियाल, सांड, सालेचा, प्रतियोध दिया और संघ पर आयी हुई विपत्ति को दूर किया। वापने सोकला, सुराणा, सियाल, सांड, सालेचा, प्रतियोध दिया और संघ पर आयी हुई विपत्ति को दूर किया। वापने सोकला, सुराणा, सियाल, सांड, सालेचा, प्रतियोध दिवा भी स्थापना की। आप पण्डित श्रीताम्वराचान्त्र महारक के नाम से प्रसिद्ध थे। अंत में ७ दिन का भनवान करके आप स्वर्गवासी हुए।

## श्री जिनवञ्चमसूरि

श्री जिनवहुम सूरि राजा कर्ण के समय में एक गणि की तरह और उस के पश्चाद सिद्ध-राज के समय में एक प्रंथकार और आवार्य की तरह प्रसिद्ध हुए। आपका स्थान खरतरगच्छ के आ-बार्यों में बहुत ऊंचा है। गुरू र में ये चैत्यवास के उपासक जिनेश्वर नाम के मठाधिपति के शिष्य थे। उन्होंने इन को पाटन में श्री अभयदेवसूरि के पास शाखाध्ययन करने के लिए भेजा। वहाँ पर इन्होंने चैत्य वास के मत को छोड़कर शाख्य रीति के अनुसार आचार को प्रहण किया। इनके उपदेश से जो चैत्य बने वे विधि चैत्य के नाम से मशहूर हुए। इन चैत्यों में कोई शाखिरुद्ध कार्य न हो इस के लिए आपने कई श्लोकों की रचना कर के वहाँ लगाई। वहाँ से आपने मेवाद में विहार किया। उस समय मेवाद चैत्यवासी आचाय्यों से भरा हुआ था। चित्तौड़ में लापने अपने उपदेश से कई लोगों को जैन धर्म में दीक्षित किया। यहाँ पर भी आपने दो विधिचैत्यों की प्रतिष्ठा की। इसके पश्चात् आप वागड़ में गये। वहाँ जाकर आपने वहाँ के लोगों को प्रतिवोध दिया। वहाँ से चलकर धारा नगरी के राजा नरवम्मी की सभा में आपने बहुत स्थाति प्राप्त को। नागौर में आपने नेिम जिनालय की प्रतिष्ठा की। इसके प्रं के शाय ने चोपढ़ा, गणघर चौपढ़ा, कुकड़चौपढ़ा, बढ़ेर साँड वगैरह गौतों की तथा संवत् ११६० में बाँदिया, लकवानी, घरमेचा, हरकावत, महाचत, साह सोलंकी इत्यादि कई गौतों की स्थापना की। इसके पूर्व संवत् ११६२ में आप कांकरिया गौत्र की स्थापना कर चुके थे। संवत् ११६७ में आपने सिंधी गौत्र की स्थापना की। आप का स्वर्ग-घास संवत् ११६७ में हुआ।

#### श्री जिनदत्तसूरि

श्री जिनदत्तसूरि खरतराच्छ में सब से च्यादा नाँमाकित और श्रितभासम्पन्न आचार्यं हुए। आप का जन्म संवत् ११६२ में हुआ। आपके पिता श्री का नाम वाधिगमन्त्री तथा माताजी का नाम वाहददेवीथा। आप का गाँत्र हुंबद था और आप घन्यूक नगर के निवासी थे। आपका गुरूय नाम सोमवन्द्र था। संवत् ११४१ में आप ने जैन धर्म की दीक्षा छी। संवत् ११६९ में चित्तौड़ नगर में आप को श्री देवमद्र आचार्य्य हारा आचार्य्य पद प्राप्त हुआ। जिस समय आप आचार्य्य पद पर प्रतिष्ठित किये गये उस समय आफ कछ का सा जमाना नहीं था। वह चमत्कारावाद का युग था। चारों और चमत्कार की पूजा होती थी। आचार्य्य श्री भी इस विधा में पारहत थे। अतपुन वहना न होगा कि आपने अपने अपूर्व चमत्कारों की बजह से तत्काळीन अनता के हदय पर अपनी गहरी धाक जमानी थी। जापके चसकारों से प्रभावित होकर

कई स्यक्ति आप के द्वारा जैन धर्म में दीक्षित किये गये ! उस समय आपका प्रताप चारों भोर चमक रहा था । आप उन महानुभावों में से थे जिन का नाम रस समय ही नहीं, आज भी प्रत्येक जैन समाज के व्यक्ति के मुँह पर हमेशा रहा करता हैं ।

आप के द्वारा भिन्न २ समय में भिन्न २ रूप से कई गौत्रों की स्थापना हुई। जिन का थोड़ा सा विवरण महाजन वंशमुक्तावली के अधार से नीचे दिया जा रहा है—

संवत् ११६९ में धादेवा, पाटेवा, टांटियों और कोठारी
संवत् ११७५ में बोरड़, खीमसरा, और समदिखा
संवत् ११७६ में क्रोतिया,
संवत् ११७६ में क्रोतिया,
संवत् ११८१ में रतनपुरा, कटारिया, ठठवाणी वगैरह ५२
संवत् ११८१ में खागा, माळ, माभू
संवत् ११८५ में सीठे, सेठिया, रंक, वॉक, रंका, बॉका,
संवत् ११८७ में सखेचा, प्राठिया,
संवत् ११९२ में चोरिह्या, साँवसुखा, गोठेछा, छीनयां वगैरह
संवत् ११९० में सोनी, पीतिटिया, बोहित्यरा, ७० गौन्न
संवत् ११९० में सोनी, पीतिटिया, वोहित्यरा, ७० गौन्न
संवत् ११९० में भाषरिया छतावत्, वापना इत्यादि
संवत् १९९६ में भणसाळी, वंडािठया
संवत् १२०१ में आवेड़ा, खटोळ
संवत् १२०२ में आवेड़ा, खटोळ

िल्सने का मतल्ख यह है कि आप के द्वारा ओसवाल आति एवम् जैनधर्म का बहुत उत्थान हुआ।
यही कारण है कि समाज में आप दादाजी के नाम से पुकारे जाने छगे। वर्जमान में भारतवर्ष भर में
जहाँ २ जैन बस्ती हैं वहाँ २ दादा वाड़ियाँ है जो प्रायः आप के ही स्मारक में बनी हुई है और वहाँ
आप के चरण स्थापित हैं। आप का स्वर्गवास संवत् १२११ में हुआ।

# श्री जिनचन्द्रसूरि

श्री जिनचंद्रसूरि भी जैनवर्म के अन्दर बढ़े प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। श्रीसवाह आति का विस्तार करने में आपने बहुत बढ़ा भाग लिया है। आप खरतरगच्छ के आचार्य थे। आपका जन्म संबद्द ११९७ के भाद्रपद शुद्धा ८ को हुआ। आप के पिता का नाम साह रासलक और माता का नाम देखन देवी था। संवत् १२०३ की फाल्गुन वदी ९ को आपने दीक्षा प्रहण की। आपके गुरु दादाजी श्रीजिनदत्त-स्रिजी थे। संवत् १२११ की वैशाख सुदी ६ को आप आवार्ष्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपने संवत् १२१४ में अघारिया, १२१५ में छाजेड, संवत् १२१६ में मिन्नी खजॉची, मूंगड़ी, श्रीश्रीमाल, १२१७ में सालेचा, दूगड़, सुघड़, शेखाणी, कोठारी, आलावत, पालावत इत्यादि कई गौत्रों की स्थापना की। आप का स्वर्गवास संवत् १२२३ की भादवा बदी १४ को हो गया।

#### 'श्री जिनकुशलसूरि

दादाजो जिनदत्तस्रिकी के पश्चात् श्री जिनकुशलस्रि जैन समाज के अन्दर बढ़े प्रभाविक एवम् प्रतिमा सम्पन्न आचार्य्य हुए। आपका जन्म सनत् १२३० में हुआ। आप छाजेड़ गौत्रीय मंत्री जिल्हागर के पुत्र थे। आपकी माताका नाम जयन्तश्री था। संवत् १२४० में आपने दीक्षा ग्रहण की। इनके
पश्चात् संवत् १२७० में आपको आचार्य्य पद प्राप्त हुआ। आपने वावेल, संघवी, जिल्ह्या वगैरह २१ शाखाओ
की तथा डागा गोत्र की स्थापना की। आपने पाटन में साह तेजपाल से नन्दिमहोत्सव करवाया, जिसमे
२४०० साधु साध्वी आपके साथ थे। संवत् १२८० में साह तेजपाल ने शंतुजय तीर्थ का संघ निकाला
ढसमें भी आप सिम्मिलित हुए। आपने भीमपछी नामक नगर में सुवआलकृत एक वीर चैत्य की, जेसलमेर नगर
में धवलकृत चिन्तामणि पार्थनाथ की तथा जालोर नगर में श्री पार्थनाथ के मन्दिर की प्रतिद्वा की। आपके
संघ में १२०० साधु तथा १०५ साध्वियाँ थीं। आप भी अपने गुरु की तरह जैन समाज में दादाजी के
नाम से प्रसिद्ध है। संवत् १२८९ की फाल्गुन वदी अमावस्था को देराजर नगर में आठ दिनके अनञ्चन के
साथ आप स्वर्गवासी हुए।

#### श्री जिनमद्रसूरि

श्री जिनसद्वस्ति खरतर गच्छ के अन्दर एक प्रमाविक, प्रतिष्ठावान, और प्रतिभाशाली आचार्य्य हुए । आपने जैन शासन को बहुत उसेजन प्रदान किया। आपके उपदेश से जैन श्रावकों ने गिरनार, चित्रकूट (चित्तौड़) मंडोवर आदि अनेक स्थानों में बड़े २ जिन मन्दिर वमवाये । अणहिल्सुर पृष्टन
सादि स्थानों में आपने विशाल पुस्तक मंडारों की स्थापना की । मॉडवराद, पालनपुर, तलपाटक आदि
नगरों में अनेक जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा की । जैसलमेर के तत्कालीन राजा रावत श्री वैरसिंह और व्यंवकदास सरीखे प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके चरणों मे गिरते थे । आपके उपदेश से साह शिवा आदि चार भाइयों ने
संबद १४९४ में जैसलमेर मे एक भव्य मन्दिर का निर्माण करवाया । संवत् १४९७ से आचार्य्य सिजी ने

### श्रोंसवांच जाति का इतिहास

इसमें करीब २०० जिन विन्दों की प्रतिष्ठा की। जिसकी प्रशस्ति आज भी उस मन्दिर में छ्यी हुई है। इन स्रिजी ने 'जिन सत्तरी प्रकरण; और अपवर्गनाममाला नामक प्रन्थों की रचना की। इन प्रन्थों में आपने अपने गुरु का नाम श्रीजिनवल्लम, श्री जिनवत्त और श्रीजिनप्रिय बतलाया है।

# श्री जिनचन्द्रसूरि

श्री जिनचन्द्रस्ति श्री जिनसाणिक्य सूरि के शिष्य थे। आपका जन्म संवत् १५९५ में हुआ। संवत् १६०४ में आपने दीक्षा प्रहण की। संवत् १६१२ में आप स्तिपद पर प्रतिष्ठित हुए। आपको बादशाह अकवर ने शुग प्रधान का पद प्रदान किया था।

अकवर का दरवार भिन्न २ प्रकार के दर्शन शास्त्रियो, विद्वानों और राजनीति-दक्ष पुरुषों से मरा रहता था । उसकी विद्या रसिकता और धार्मिक स्वाधीनता अतुलनीय थी । बीकानेर के सुप्रसिद्ध बच्छावत कर्मचन्द भी उसके दरवार में आया जाया करते थे। एक दिन अकवर वादशाह ने पूछा कि इस समय जैनियों में सब से प्रसावशालो आचार्य्य कौन है, उत्तर में किसी ने आचार्य्य जिनचन्द्रसरि का **नाम उसको** बतलाया और यह भी बतलाया कि कर्मचर्न्द बच्छावत उनके शिष्य हैं, तब बादशाह में कर्मचन्दनी को हुन्म दिया कि वे आचार्य्य श्री जिनचन्द्रस्रि को लाहौर में लावें । बादशाह की आज्ञा से कर्मचन्द्रजी आचार्य्य श्री को लाहीर में लाये । बादशाह अकवर ने आपका बहुत सम्मान एवम् खागत किया। बादशाह के आप्रह से आचार्य्य श्री ने छाहीर ही में चातुर्मास किया। आचार्य्य श्री के उपदेश का अक्वर के उपर बहत प्रमाव पडा और आचार्य्य श्री के कहने से उसने द्वारका और शत्रुजय के सब जैन मन्दिरों की व्यवस्था कर्मचन्द्रजी बच्छावत् के सिपुर्व करदी और उसका लिखित फ़रमान अपनी मुद्रा से अङ्कित कर आजमलाँ की दिया और कहा कि सब जैन तीर्थ कर्मचन्द को बक्ष दिये हैं, उनकी रक्षा करो। जब अकवर काश्मीर जाने लगा तो उसने पहले मन्त्री के दूरा श्री जिनचन्द्रचूरिजी को बुलाकर उनसे धर्म-लाम लिया । इसके उपलक्ष्य में असाढ़ सुदी ९ से लेकर सात दिन पर्यंत सारे साम्राज्य 'में जीवहिंसा न की जाय इस आक्षय का फरमान निकाल कर अपने न्यारह स्वों में भेज दिया । बादशाह के इस हुक्म को सुनकर उसको खुश करने के लिये उसके अधीनस्थ राजाओं ने भी अपने २ राज्य की सीमा मे कहीं पंदह दिन,कहीं बीस दिन और कहीं एक मास सक जीव हिंसा न करने का फरमान निकाला । इसी सिलसिल्मे बाएशाह अकबरने इन्हें युग प्रधान का पर प्रदान किया और उनके शिष्य मानसिंह को आचार्ज्य पद प्रदान करके उनका नाम जिनसिंहसूरि स्वता। अक्षयर के पश्चात संवस् १६६९ में जहाँगीर बादशाह ने हुक्म निकाला कि सब दर्शनों के साधुओं को देश से बाहर निकालं विथा जाय ! इससे जैन युनि मण्डल में बहुत अय हो गया ! तब श्री जिनचन्द्रसूरि ने पारण

से आगरा जाकर वादकाह को समझाया और उस हुक्म को रद करवाया । इन्हीं जिनचन्द्रसूरि ने पींचा गौन्न सथा संवत् १६२७ में १८ और गौन्न स्थापित किये । इनका स्वर्गवास संवत् १६७० में हो गया ।

## थी हीरविजयसूरि

श्री हीरविजयस्रि—अब हम एक ऐसे तेजस्वी और प्रभाएर्ण आचार्य्य का परिचय पाटकों के सम्मुख रखते हैं जिन्होंने अपनी दिन्य प्रतिमा से न केवल जैन समाज पर प्रत्युत अकवर के समान महान् सम्राट और प्रतापी राजवंशीय सभी पुरुपों पर अपना अखण्ड प्रभाव स्थापित किया था। इन आचार्य्य श्री की प्रतिभा सूर्य-किरणों की तरह तेजएर्ण और चन्द्रिकरणों की तरह चीतल और जन-समाज को सुग्य कर देने चाली थी। बादबाह अकवर के ऊपर हन आचार्य्य श्री का कितना प्रभाव या यह नीचे लिखी हुई प्रश्नास्त, जो कि श्रमुक्षय तीर्थ के आदिनाथ मन्दिर में संवत् १६५० की लगी हुई है, से माल्झ हो जायगा। पाटकों की जानकारी के लिखे हम उस प्रश्नास्त को नीचे लिख रहे हैं।

दामेवाखिल मूपमूर्कसु निजमाज्ञां सदा भारयन् श्रीमान् शाहि श्रकन्वरो नरवरो [ देशेष्व ] शेंवेष्वपि । भवमासामयदान पृष्ट पटहोदुघोषा नघवंसित. कामं कारमति सम हष्टहृदयो यद्वाक् कला रंजितः॥ १७॥ यदुपदेशवशेन मुदंदधन् निखिख मण्डलवासि जने निजे। मृतधनं च करं च सुजीजिया मिधमकब्बर भूपति रत्य जत्॥ ९८॥ यद् वाचा कतकामया विमालीतस्वांतांबुपूरः कृपा-पूर्णं शाहिर निन्ध नीतिवनिता क्रोडी कृतात्मात्यजत् । शुक्षं त्यस्तु मशस्यमन्यधरणीराजांजन प्रीतये · तद्वान् नार्डन पुंज पुरुष पशूंश्चामृमुचद् भूरिशः ॥ १६ IIII यद् वाचां निचयेर्भुघाकृत सुधा स्वादेरमदै. कृता-न्हादः श्रीमदुकव्बरः चितिपतिः संतुष्ठि पुष्ठाशयः । त्यनत्वा तत्करमर्थ सार्थमतु लं येषा मनः प्रीतये जैनेम्य. प्रददी च तीर्थतिलकं श्तृंजयोवींघरम् ॥ २०॥ यद्वारिमर्भुदितश्चकार करुणा स्कूर्जन्मनाः पौस्तकं भाषडागारमपारवाङ्गयमयं वेश्मेव वाग्दैवतम्।

# यत्सेनेगमरेषा भावितमातिः शादिः पुनः प्रत्यष्टं पूतातमा नहु मन्यते सम्बद्धांनी दर्शनम् ॥ २९ ॥

इन आचार्य श्री का जन्म पालनपुर नगर में इनां नामक एक ओसवाल सजन के यहाँ सं० 1948 में हुआ था। इनकी माता का नाम श्री नाथीयाई था। संवत् १५९६ में तऐगच्छ के श्री विजयदानस्रिजी के उपदेश से आपने दीक्षा ग्रहण की। मुनि हीर हपं ने पहले अपने गुरू के पास तमाम साहित्य और शास्त्र का अध्ययन किया। फिर हनके गुरू ने धर्म सागर मुनि के साथ इन्हें दक्षिण के देविगिरी नामक श्वान पर अध्ययन करने के लिए नैयायिक शास्त्रण के पास मेजा। यहाँ पर उन्होंने प्रमाणशास्त्र, तर्क परिभाषा, मित भाषिण, शश्यर, माणिकंटन, परददाजि, प्रस्तपद भाष्य, वर्द्ध मानेन्द्र, किरणावली हत्यादि का अध्ययन करके वापस मरूदेश को अपने गुरूदेन के पास गये। वहाँ नडलाई (नारदपुर) में संवत् १६०७ में गुरूदेन ने इन्हें (पिटत का और फिर संवत् १६०८ में 'वाचक उपाध्याय का पर दिया। संवत् १६९० में इन्हें सिरोही में आचार्थ पर पर प्रतिष्ठित किया और हीरविजयस्ति नाम रखा। इनका उत्सन दूधा राजा के जैन मंत्री—धरणाक के वंशन रासतपुर के प्रसिद्ध प्रसाद का निर्माण करवानेवाले चांगा मामक सिंधवी ने किया। इस उपलक्ष्य में वहाँ के राजा ने अपने राज्य में होनेवाली हिसा को वंद करवाया। संवत् १६२१ में इनके गुरू विजयदानस्ति का स्वगैवास हो गया। उसी समय से ये स्वयं तपेगच्छ के नायक हो गये। इसी समय बादशाह अकवर ने फतहपुर सीकरी में मोक्ष साधक धर्म का विशेष परिचय प्राप्त करने की इच्छा से राज-समा में बढ़े र विहानों की एक शास्त्र गोष्ठी कायम की थी। इस गोष्ठी में उन्होंने आचार्य हीरविजयस्ति को भी आमंत्रित किया था।

उस समय हीरिविजयस्रिका चातुर्मास गंधार बंदर में था। अकबर ने गुजरात के सूबे साहिब्बाँ को फरमान के द्वारा सूचित किया कि हीरिविजयस्रि को बहुत आदर और सन्मान के साथ यहाँ हमारे पास दरवार में मेजो ! अतर्पम कहना न होगा कि हीर विजय स्रि बड़े सन्मान और आदर के साथ स्थान ? पर उहरते हुए फतेपुर सीकरी पधारे। बादबाह के मंत्री अडुल्फजल ने उनका सन्कार किया। बादबाह ने स्वयं वहाँ आकर हायी घोड़े इत्यादि की मेंट आचार्य्यं की सेवा में रखी। मगर निस्पृह जैनावार्य ने उसका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब बादबाह ने कहा कि आपको कुंछ न कुछ तो अवश्य स्वीकार करना पढ़ेगा। तब आचार्य ने कैदियों को कैद में से और पिंजर बद पिंगरों को पींजर से छोद देने और उन्हें आजाद

अंध समाट ने विविध धर्मों का रहत्य समक कर संवत् १६३५ में दीने श्लाही नामक एक नवीन धर्म को प्रकित्ति किया था। यह धर्म ग्रुपरे हुए हिन्दू धर्म का ही एक रूप था। सम्राट अवनर कहा करते थे कि जब तक भारतवर्ष में अनेक जातियाँ और अनेक धर्म रहेंगे तब तक मेरा मन रांत न होगा।

कर देने के लिए कहा । बादशाह ने फिर उन्हें अपने लिये कुछ मांगने को कहा । इस पर आचार्य ने कहा कि हमारे पर्युषण पर्व में आठ दिन तक जींव हिंसा न होने पावे । इस पर बादशाह ने अपनी तरफ से और चार दिन मिलाकर बारह दिन के लिये समस्त साम्राज्य में हिंसा बंद करवाई और अपनी सही और मोहर के ६ फरमान अपने साम्राज्य के सब स्थानों पर भेज दिये । उसके पश्चात डामर तालाब नामक जला-शाम जो उन्होंने स्वयं वदे शीक से बनाया था आचार्य शो के अपँग कर दिया और वहाँ मछलियाँ मारने की मनाई कर दी । स्वयं सम्राट ने भी कभी शिकार न करने की मतिज्ञा ली । स्व

संवत् १६४० नवरोज के अवसर पर सम्राट ने आचार्य्य श्री को जगद्गुरू का विरुद् प्रदान किया। इस अवसर पर भी सम्राट ने सारे कैदियों को छुड़वा दिये। दामर तलाव पर जाकर वहाँ के पींजरे में बंद पशुपक्षियों को मुक्त किया।

उसके पश्चात् वादशाह के मान्य जौहरी दुर्जनमल ने स्रिजी के पास से जिनविन्नों की प्रतिष्ठा करवाई। इसी प्रकार और भी कई स्थानों पर आपने मन्दिरों और मुक्तियों की प्रतिष्ठा करवाई। इस समय पश्चात् वहाँ से निहार कर आपने संनत् १६४५ में पाटन में चौमासा किया। इस समय इनके शिष्य शांतिचंद्र उपाध्याय ने, जो कि स्रिजी की आज्ञा से बादशाह के पास रह गये थे,स्रिजी के दर्शनार्थ जाने की इच्छा प्रकट की। तब बादशाह ने अपनी तरफ से सरिजी को मेंट करने के लिए उनके पास निव्रलिखित फरमान मेजे।

जिल्या नामक कर को गुजरात में दूर करने का फर्मान्, पर्युषण के. बारह दिनों के अखावा सब रिविवार सूफी छोगों के सब दिन, ईद, के दिन, संक्रान्ति की सब तिथियाँ, अपना जन्म जिस मास में हुआ था वह सारा मास, मिहिर के दिन, नवरोज के दिन, अपने तीनों पुत्रों के जन्म दिन, मोहर्रम मिहिने का दिन, इस मकार सब वर्ष में कुछ ६ मास और ६ दिन सारे साम्राज्य में कोई भी किसी जीव की हिंसा न करें इस प्रकार का फरमान बादशाह ने निकाल कब भेजा !

क्ष आदने अवतरी पृष्ट ३३० और ४०० में अवतर वादशाह कहते हैं कि राज्य के नियम से यथि। शिकार खेलना बरा नहीं है लेकिन लोव रखा का स्थाल रखना उससे भी ज्यादा शावश्यक है।

<sup>🛉</sup> कट्टर मुसलमान लेखक वदाउनी लिखता है:--

<sup>&</sup>quot;In these days (991—1583 A. D.) new orders were given. The killing of animals on cartain days was forbidden, as on sundays because this day is sacred to the Sun; during the first 18 days of the month forwarding the whole month of abein (the month in which His Majesty was born) and several other days so please the Hiadoos. Thus order was extended over the whole realm and capital punishment was inflicted on every on who acted against the command."—Radaoni Page. 321.

संघण १६४६ में सन्यात् में जाकर सोनी तेजवाल के बनाय हुए सच्य मन्दिर की प्रतिष्टा सूरिजी ने को । इसके घाद संवत् १६४८ में सम्राट शहयर ने शयुंजय पर लगे हुए दर को धंद करने का और उसके दान का फरमान् मेजा और आचार्य विजयसेन सूरि (हीर विजय सूरि के लिप्य) के दर्शनों की इच्छा प्रकट की तव श्री विजयसेन सूरि लाहौर की ओर गये और जेट सुदी १२ को छाहौर शहर में प्रवेश किया। यहाँ पर बादशाह ने इन्हें खुशफहम (सुमति) का विरुद प्रदान किया। इसके प्रश्रात् स्रिया के उपदेश से सम्राट ने गाय, बैल, भैंस, और पादे की हिंसा न दरना, मृतक व्यक्ति ( वावारिसी) के द्रव्य को सरकार में न छेना इत्यादि ६ फरमान और जारी किये। विजयसेनस्रि ने अन्यर की राजसभा में १६६ ब्राह्मणवादियों को शालार्थ में पराजित कियेजिससे खुश होकर सम्राट ने इन्हें 'सवाई' विजयसेन स्रि का विरुद दिया।

इस प्रकार राजा और प्रजा, हिन्दू और मुसलमान सवकोजैन शासन की पवित्र छाईन पर लगानेवाछे और जैन शासन का विश्वन्यापी प्रचार करने वाले इन आचार्य थी का स्वर्गवास संवत् १६५२ में हो गया। कहना न होगा कि सम्राट अक्चर पर जो जैनधर्म की लाप पढ़ी थी, वह आचार्य थी ही की कृपा का फल था।

#### भ्रन्य स्नाचार्य

इसी प्रकार संवत् १४६२ में श्रीजिनराजसृति और संवत् १४७८ में श्रीमद्रसृति हुए जिन्होंने भण्डारी गोत्र की स्थापना की। संवत् १५७५ में श्रीजिनसद्रसृति ने सावक, सामंक और संबद् गौत्र की और संवत् १५५२ में श्री जिनहँसस्ति ने गेहछड़ा गौत्र की स्थापना की। इसी प्रकार श्री (रविप्रमन्स्ति ने छोड़ा, मानदेवस्ति ने टाहर, और जयप्रसुस्ति ने छज्छानी और घोड़ावत गौतों की स्थापना की।

उपरोक्त सारे कथन से इस बात का पता सहज ही लग जाता है के संवद १००० से लेकर संबद १६०० के पहले तक भोसवाल जाति का सितारा बहुत तेजी पर था। इसके अन्दर जितने भी आवार्य हुए उन्हों ने इस बात की हरचंद कोशिश को कि अन्य धार्मियों को जैनधर्म की दीक्षा देनर ओसवाल जाति के कलेकर को स्मृद्ध किया जाय। वहना न होगा कि इन अवार्यों की दिस्य प्रतिभा और अलौकिक तेज के आसे बढ़े २ राजा, महाराजा और सम्राट् तक नत-मस्तक हुए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि ओसवाल जाति के अन्दर जो २ व्यक्ति सामितित हुए वे प्रायः सभी दब बरानों के प्रतिभाशाली और हर तरह की जोसिम को उठाने वाले साहसी पुरुष थे। यही कारण है कि एक और तो आवार्य होगा इस जाति के बलेवर को पुष्ट कर ही रहे थे कि दूसरी और इसके अन्दर प्रविष्ट होने वाले महापुर्षों ने अपनी प्रतिमा के बल से स्था राजनैतिक क्या धार्मिक क्या व्यापारिक और क्या साहित्यिक इत्यादि सभी प्रकार की लाईनों में धुसकर अपने तथा अपनी जाति के नाम को अमर कर दिया।

# श्रोसवाल जाति का राजनैतिक श्रोर सैनिक महत्व Oswals in the Political and military field.

स्वाल जाति की उत्पत्ति के विषय में हम गान पृष्टों में काफी प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम इस जाति के राजनैतिक और सैनिक महत्त्व पर कुछ ऐतिहासिक विवेचन करना चाहते हैं। आज कल कुछ लोगों की लोर से इस जाति की राजनैतिक और सैनिक योग्यता पर संदेह प्रकट किया जा रहा है। उन लोगों का यह कहना है कि ओसवाल पुक पणिक जाति है, उसका राजनीति पुवम बीरता से कोई सम्बन्ध नहीं। पर वीर राजस्थान का इतिहास टंकेकी चोट उनके इस वक्तन्य को अमात्मक सिद्ध कर रहा है।

प्रथम तो ओसवाल जाति की उत्पत्ति प्रायः क्षत्रिय जाति से ही हुई है। इससे अनके संस्कारी ही में वीरता के तत्त्व न्यूनाधिक रूप से भरे हुए है। दूसरी वात यह है कि भोसवालों ने राजस्थान के राज्यों में बढ़े र उत्तरदायित्व के पदों पर काम किया है, इससे राजनीतिज्ञों में जिन गुणों व विशेषताओं का होना आवश्यक होता है, वे भी इस जाति में पाये जाते हैं। हाँ, समय के प्रभाव से उनमें इन गुणों का जैसा विकास होना चाहिये वैसा वर्तमान में नहीं हो रहा है। ओसवाल ही क्यों, यही वात राजपूत और अन्य जातियों के लिए भी लागू हो सकती है। पर इससे यह मान लेना कि ओसवाल लोगों में राजनैतिक और सैनिक योग्यता का अभाव है. बास्तविकता पर असत्य का पड़दा डालना है। हमें दुःख है कि भारत सरकार ने इस जाति के लोगों के लिए सेना का द्वार वन्द कर रक्खा है। वह उनकी गिनती सैनिक जाति में नहीं करती । जिस जाति ने महान् से महान् वीर उत्पन्न किये; जिस जाति के सुयोग्य वीरों ने बहे र युद्धों में योग्यता पूर्वंक सेना का संचालन किया: जिस जाति ने मन्ययुग की भयंकर अशांति और गडबड़ी के नाजक समय में राजस्थान के कई प्रसिद्ध राज्यों की स्थिति को कायम रक्खा; जिस जाति के मुत्सिहयों एवम वीरीं की राजस्थान के बढ़े २ ऐतिहासिक नरपतियों ने-राज्यों के असर इतिहासकारों ने-सुक्त कण्ड से प्रशंसा की है और जिन्हें राजा महाराजाओं के दिये हुए खास रुकों में तथा प्रामाणिक इतिहास प्रन्थों मे राजस्थान के रक्षक कहा गया है, हम नहीं समझते कि उनके वंशजों को सैनिक छोगों की श्रेणी से क्यों बाहर निकाला गया। यह सरासर गलती है और हम भारत सरकर के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आर्क-र्षित करना चाहते हैं। जब ब्राह्मणों तक को सेना में भरती किया जाता है तब ओसवाल जाति ही इससे क्यों विद्यत रक्ली जाती है, इसका हमें बड़ा आश्चर्य है।

जिन सज्जनों ने इतिहास के मौछिक साधनों का अवलोकन किया है तथा राजस्थान के राज्यों के

पुराने ऐतिहासिक कागज पत्रों को देखा है, उनसे यह बात छिपी हुई नहीं है कि राजस्थान के नई राज्यों की स्थापना में ओसवाल जाति के वीरों एवं मुस्सिक्यों ने बहुत वहा हाथ बदाया है। हतना ही नहीं, जब-जब ये राज्य विपक्ति के बोर वादलों से तथा निराज्ञा के विपाक वायुमण्डल से आवृत्त हुए हैं, उस समय औस-धाल जाति के वीरों एवम मुस्सिइयों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर इनकी रक्षा की है। मध्य युग के कई नरेज़ों ने अपने खास रक्ज़ों में उनकी अपूर्व सेवाओं को मुक्तकंठ से स्वीकार किया है, और उन्होंने इन्हें राज्य का रक्षक मानने में तिनक मी संज्ञीव नहीं किया है। अब इम नीचे की पंक्तियों में आधुनिक ऐतिहासिक अन्वेर-णाओं के प्रकाश में यह दिखलाना चाहते हैं कि ओसवाल जातिके मुस्सिइयों एवं वीरों ने जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, इन्होर, किशनगढ़ आदि राज्यों के राजनैतिक और सैनिक क्षेत्रों में कैसे २ कमाल कर विस्तराये हैं।

# नोधपुर

ओसवाल जाति का सब से प्रधान केन्द्र जोवपुर रहा है। इस जाति के लोगों ने जोवपुर राज्य के लिये जो महान कार्य किये हैं वे इतिहासवेत्ताओं से छिपे हुए नहीं हैं । जोशपुर नगर के बसाने वाले राव जोधाजी से हमारे पाठक भली प्रकार परिचित हैं । ईसवी सनू की पनद्रहवीं सदी में जब राव जीधाजी का उदय हो रहा था, उस समय राव समरोगी और उनके पुत्र राव नरोजी मण्डारी ने उनको बड़ा सहयोग दिया था। ये दोनों बीर बड़े बहादुर और रण कुशल ये । मूलतः ये महाप्रतापी चौहान वंश के ये । जैनाचार्य्य ने इनके पितासह या प्रपितासह को जैनधर्म में दीक्षित किया था ! जैनधर्म में दीक्षित होने के कारण ये लोग श्रोस-बाल भण्डारी के नाम से सशहर हुए । इन प्रसिद्ध वीरों के पूर्वजों के हाथ में बहुत दिनों तक नाडोल नामक सप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान का राज्य रहा । समरोजी भण्डारी नाडोल के चौहान-वंश के राजाओं के वंशन थे। जब राव जोवाजी के पिता राव रिणमलजी चित्तौड़ में मारे गये और राव जोवाजी अपने ७०० सिपा हियों को लेकर मेवाड़ से चल पड़े उस समय उदयपुर के महाराणानी ने जोधानी का पीछा करने के लिये एक बढ़ी सेना के साथ चुण्डाजी नामक एक सिसोरिया सरदार को मेजा । रास्ते में जोघाली की सेना पर कई आक्रमण किये गये, इससे उनके कई वीर सैनिक काम आये। मारवाड़ पहुँचते २ जोघाजी के पास केवरु सात सिपाही शेष रह गये । वे केवल इन्हीं सात सवारों को लेक्र जीलवाड़े नामक स्थान पर पहुँचे । उस वक्त राव समरानी भण्डारी उस स्थान पर थे । उन्हें जोधन्जी का पक्ष न्ययायुक्त जंचा । इसिल्ए उन्होंने राव जोञाजी का साथ देना अपना कर्त्तंब्य समारा । उन्होंने राव जोघाजी से अरज की कि आए मारवाद की जीर पधारिये और मैं राणाजी की फौज को रोक स्वब्ँगा । इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र नराजी मण्डारी की ५० सुवार देकर राट जोधाजी के साथ रवाना कर दिया । कहने की आवश्यकता नहीं कि राव जोधाजी और

भण्डारी नरा तो मारवाद को रवाना हो गये और पीछे से जब महाराणाजी की फीज आई तब राव समरोजी भण्डारी ने अपने तीन सौ वीर सैंनिकों के साथ उसका मुकावला किया। ये लोग नदी बहादुरी के साथ छदे, लेकिन महाराणाजी की फौज बहुत बढ़ी थी। इसल्यि विजय की माला इनके गर्छ में न पड़ सकी। राव समरा भण्डारी वढ़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए अपने तीन सौ सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में मारवाद में एक छप्पय प्रसिद्ध है जिसे हम यहाँ पर उद्धत करते हैं।

राव जोषो मेवाड लूटं विलयो सागायल ।
चढे राखा दिवाख पीठ लागो कल हडकल ॥
बेलख रो तिखवार रोक ठमो दल सारो।
मरख काज भुज लाल राज कुशले पचारो।
राव जोषोर कारखे समरे माजी कीथ चढ ।
चवाख वेट दिवाख सुं नाडले नाडूलगढ।।

इस तरह राव समरा भण्डारी के मारे जाने के वाद महाराणाजी की फीजें आगे बढ़ीं। उधर राव जोधाजी ज्यों त्यों कर मण्डोर पहुँचे और वहाँ रहने का विचार करने छगे। परन्तु मेवाड़ी सेता के पीछें छो रहने के कारण उन्हें अपना यह विचार स्थिगित कर देना पड़ा! राणाजी की फीजें पीछा करती हुई मण्डोर पहुँच गई और वहाँ उसने अपना कब्जा कर छिया। राव जोधाजी थछी परगने के किसी एक गाँव में जाकर रहने छगे। इस समय उन्हें बढ़ी विपत्ति में अपने दिन काटने पढ़े। राव जोधाजों की इस महाविपत्ति के समय राव नराजी भण्डारी वरावर उनके साथ रहे। सेना संगठन के कार्य मे राव नराजी ने बढ़े उत्साह से कार्य किया। राव जोधाजी ने नरा भण्डारी तथा अपने अन्य वीर साथियों की सहायता से सेना इकट्ठी कर तथा उसका संगठन कर मण्डोर पर ई० सन् १४५३ मे आक्रमण कर दिया। महाराणाजी की सेना और राव जोधाजी की सेना में तुमुछ युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय की माछा राव जोधाजी और उनके वीर सैनिकों के गछे में पढ़ी। मण्डारे पर जोधाजो की विजय ध्वा उड़ने छगी और महाराणाजी की फीजें वापस छौट गई। इस विजय मे नराजी भण्डारी का बहुत बढ़ा हाथ था। वे राव जोधाजी के खास सेनापतियों में थे। इसके बाद जब राव जोधाजी ने मेवाइ पर चढ़ाई की, उस समय भी राव नराजी भण्डारी उनके साथ थे और वे बड़ी बहादुरी के साथ छड़े थे। मारवाढ़ की ख्वातों में और अण्डारियों के इतिहास अन्यों मे नराजी भण्डारी की वीरता की प्रशंसा की गई है। राव जोधाजी ने भी इनकी सेवाओं की कृद्ध की और इन्हें दीवानगी तथा प्रधानगी के उच पढ़ों के साथ ६०००० की जागीर भी प्रदान की। अ

<sup>\*</sup>भएडारियो की रूपात में लिखा है कि रोहट, बीसलपुर, मजल, पंलासणी, धूधाइ, जाजीवाला भौर वनाड़ ये सात गाँव जागीर में दिये गये थे।

उपरोक्त घटना ऐतिहासिक है और इससे यह पता लगता है कि भाधुनिक जोधपुर के संस्थापक महावीर राव जोधाजी पर जब चारों ओर से विपत्ति के बादल मंडरा रहे थे और जब मारवाड़ राज्य का अस्तित्व खतरे में था उस वक्त जिन २ वीरों ने अपने प्राणों की परवाह न कर अख-त प्रामाणिकता के साथ राव जोधाजी का साथ दिया था उनमें राव नराजी का नाम विशेष उछेखनीय है।

इसके आगे चल कर भी भण्डारियों का सितारा खूव चमका। संवत् १५४४ मे भण्डारी नाथाजी ( नारमलोत ) को प्रधानगी का प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ। इसके कुछ ही समय बाद भण्डारी उदोजी ( नाथावत ) को प्रधानगी और दीवानगी प्राप्त हुई।

ह्नके अतिरिक्त मण्डारी पन्नोजी, भण्डारी रायचन्द्रजी, भण्डारी ईसरदासजी, भण्डारी भागाजी, सिंववी शाह्मलजी आदि सज्जनों ने भी जोधपुर राज्य के देहे २ पदों पर काम किया और ये वहाँ के राजनैतिक गगन मण्डल में खूब चमके। हमारे कहने का अर्थ यह है कि राव जोधाजी को अपने राज्य-विस्तार के कार्य में ओसवाल बीरों एवं मुत्सुद्वियों से बड़ी सहायता मिली। इसके बाद राव गङ्गाजी तथा राव मालदेवजी के समय में भी ओसवालों एवं कुछ पंचोलियों ने दीवानगी और प्रधानगी के काम किये। महाराजा उद्यिस्हिजी एवं महाराजा सूर्रिसहजी के राज्यकाल में भी ओसवाल मुत्सुद्दी बड़े २ जिम्मेदारी के पर्यो पर थे।

इसके आगे चलकर महाराजा गर्जासहजी के समय मे जोसवाल जाति के मुत्तुही बढ़े र पहों पर रहे। संवत् १६०० में महाराजा गर्जासहजी को मुग़ल सम्राट् की ओर से जालीर का परगना मिला। उस समय उन्होंने सुमक्यात इतिहास लेखक मुणोत नेणसीजी के पिता मुणोत जयमलजी को वहाँ का शासक (Governor) बना कर मेजा। उस समय जालीर परगने की वार्षिक आय २८००५८ थी। इन्होंने अपना कार्य बढ़ी ही योग्यता के साथ किया। इस पर महाराजा ने प्रसन्न होकर हन्हें हवेली, बाग और बहुत सी ज़मीन पुरस्कार रूप में दी। संवत् १६०८ के भादवा मास में युवराज खुर्रम ने सांचौर का परगना महाराजा गर्जासहली को दिया। वह भी जालीर मे शामिल कर लिया गया और दोनो परगनों के शासक (Governor) जयमलजी नियक्त हुए। उन्होंने वहाँ बड़ी कुशल्ला से शासन किया।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, कई ओसवाल मुत्सुहियों मे शासन—कुशलता एवं वीरता का यहा ही मधुर सम्मेलन हुआ था। मुणोत जयमल्जी भी इस श्रेणो के पुरुप थे। आप न केवल सफल शासक हो थे वरन वहे बीर तथा परोपकारी महानुमाव भी थे। इसके एक हो उदाहरण हम नीचे देते हैं।

जय महाराजा गजसिहजी का सांचौर परगने पर अधिकार हुआ तब ५००० सिनिधर्मों ने सांचोर पर चढ़ाई कर दी। उस समग्र जयमल्जी वहाँ के जोसक थे। उन्होंने बढ़ी बहादुरी से उनका क्षुकाबका किया। बड़ी घमासान छड़ाई हुई। सिंधी हारकर भाग छूटे और विजय श्री जयमछजी मुणीत के हाथ छगी। इस प्रकार उन्होंने और भी कुछ छड़ाइयां छड़ीं और उनमें उन्हें सफ़छता प्राप्त हुई। आपके इन्हों वीरोचित काटयों एवं राज्य-प्रबन्ध से खुश होकर तत्काछीन जोधपुर नरेश ने आपको एक खास राहा इनायत किया था जो अब भी आपके वंशज हमारे मित्र श्रीयुत बृहराजजी मुणीत के पास मौजूद है।

मुणोत जयमलजी न केवल राजनीतज्ञ और वीर ही थे, पर बढ़े लोक सेवी भी थे। संवत् १६८७ में मारवाड़ में बड़ा भयंकर अकाल पढ़ा था, उस समय आपने मारवाड़ के भूखे महाजन, सेवक और अन्य दुःखी लोगों को एक वर्ष तक मुफ्त अज दान देकर उच्च श्रेणी की सहदयता और परोपकार दृत्ति का परिचय दिया था। अब हम ओसवाल जाति के महत्व को क्रियात्मक रूप से प्रदर्शित करने वाले एक दूसरे महाजुभाव का परिचय देते हैं। यह महाजुरुष मुणोत जयमलजी के सुपुत्र मुणोत नेणसीजी थे।

#### मुणोव नेणसीजी

प्क सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास वेता का कथन है कि महान् पुरुषों के कार्यों का वर्णन ही इति-हास का प्रधान हेतु हैं। महान् पुरुषों की कार्य्यावली ही ऐतिहासिक घटनाएँ होती है। सुणोत नेणसीजी ओसवाल जाति के एक ऐतिहासिक पुरुष थे। भारतीय इतिहास के गगन मण्डल में इनका नाम तेजी से समक रहा है। शासन कुशलता, वीरता, साहित्य-प्रेम एवं विचा-प्रेम के ये मूर्तिमंत अवतार थे। हम ओसवाल जाति के राजनैतिक और सैनिक महत्व दिखाने के उद्देश्य से इनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक समक्षते हैं।

सुणीत नेवासी का जन्म संवत् १६६७ की मार्गशीर्ष सुदी ४ की हुआ था। संवत् १७१४ में महाराजा जसनन्तरिंहजी ने इन्हें अपना दीवान बनाया। उस समय उनकी भवस्या ४७ वर्ष की थी। उन्होंने दीवानगी के काम को बड़ी उत्तमता के साथ संचालित किया।

जिस समय का यह जिक है उस समय भारतवर्ष में सम्राट् औरक्षजेव के अव्याचारों से तंग भाकर दक्षिण और पंजाब के हिन्दुओं में अहुत् जागृति की छहर उठ रही थी। राजस्थान मे राजनैतिक पद्यंत्रों का जाल बिछाया जा रहा था, राजाओं का पारस्परिक बैमनस्य राजस्थान के भविष्य को अंघकराच्छ्रक कर रहा था। ऐसे कठिन समय में राज्य-शासन का सूत्र सञ्चालित करना कितना कठिन होता है, उसको यहां बतलाने की आवश्यकता नही। महाराजा जसवंतिसहजी को अवसर जोधपुर से पाहर रहना पढ़ता था। वे औरंगजेब के द्वारा कभी किसी प्रान्त के और कभी किसी प्रांत के शासक (Governor) बनाये जाते थे। कई वक्त औरंगजेब की ओर से उन्हें युद्धों पर भी जाना पढ़ता था। इस-

#### श्रांसवाल जाति का इतिहास

ि में जोधपुर का शासन भार वे अपने परम विश्वसनीय प्रधान मुणोत नेणसी के सुपुर्द कर निश्चित रहते थे। महाराजा ने मुणोत नेणसी के राज्य को प्रायः सब अधिकार दे रक्खे थे। यहाँ तक कि उन्हें जागीर तक देने का अधिकार दे रक्खा था। हाँ, समय २ पर महाराजा साहब इनके नाम पर स्चनाएँ अवस्य भेज दिया करते थे जैसा कि महाराजा जसवंतसिंहजी के निम्नलिखित पत्र से प्रकट होता है।

"सिध श्री महाराजधिराज महाराजाजी श्री जसवंतसिंहजी वचनातु मु० नेनसी दिये सुप्रसाद बांचिजी। अठारा समाचार भटा छे। थांहरो देखो। छोड़, महाजन, रेत (प्रजा) री दिछासा किजी। कोई किण ही सो और ज्यादती करण न पावे। कांठोकोरारो जापतो कोजी। केंवर रे ढीलरा पान पाणीरा जतन करावजी"।

"अरज दास यांहरी जोघपुर फिर आई। हकीकत मालम हुई। ये रुगनाथ उलमी दासोत हुँ पटो दिये गाँव ३ स भलो कीनो"।

उक्त पत्र सारवाड़ी भाषा में हैं। इसमे महाराजा जसवंतसिंहजी ने अपने दीवान सुणोत नेणसी को लिखा है:—

"क्षेक, व्यापारी और प्रजा को तसञ्ची देते रहना। कोई किसी से जोर ज्यादती न करने पाने। सरहद् का प्रवन्ध रखना। राजकुमार के खाने पीने की ठीक व्यवस्था रखना। तुमने राठौड़ रूगनाय एस्मी-दासीत को नो पटा दिया सी ठीक किया"

#### उल्लेखनीय कार्य्य

सुणोत नेणसीजी ने दीवाल पद पर अधिकारारुड़ होते ही मारवाड़ मे ब्रान्सि-स्थापन कार्य थारंभ किया। बहुत सी बगावतों को द्वाकर उन्हों ने प्रजा में अमन और चैन पैदा किया। प्रजा के सुख दुःख की वार्ति वेद गौर से सुनने रूगे। उन्होंने महाराजा जसवंतिहजी से निवेदन कर प्रजा पर रूगी हुई कई छागें की माफ करवाया। संवत् १७१८ के पौप मास में मेड़ता परगने के कोई दस गाँवों के जाट खोगखांं और वेगार का विरोध करने को आपकी लेवा मे उपस्थित हुए। उन्होंने इन्हें ऑस् भरी ऑसों से अपने दुखों की कहानी कही। सहदय दीवान सुणोत नेणसी ने उनश्री खागें माफ कर दी धौर तत्कारू ही मेदने के हाकिम भण्डारी राजसी को इस संबन्ध का हुक्म भेज दिया। इस प्रकार के उनकी प्रजा प्रिनता के हतिहास में और भी उदाहरण मिखते हैं। उन्होंने अपनी स्थात में इन वानों का विस्तृत विवरण लिखा है।

## मुग्गोत नेग्यसी और मर्दुमश्मारी

कुछ छोगों का कथन है कि मर्दुमशुमारी की पद्दति आधुनिक युग का आविष्कार है। पर दर असल यह बात नहीं है 1 मौर्ज्य साम्राज्य में मर्दमग्रुमारी की प्रथा मौजूद थी और इसका जिक्र कौटिल्य ने अपने सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र में किया है। पर जान पहला है कि इसके बाद वीच में यह प्रथा विख्रस हो गई थी। क्योंकि बीच में कहीं भी इस प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है।

सध्ययुग में मुणीत नेणसी के द्वारा इस प्रथा का आविष्कार देखकार बढ़ा आश्चर्य होता है। क्षापने एक पंच वर्षीय रिपोर्ट किली थी। हमने इसकी हस्तकिपि आप के वंशन जोधपुर निवासी शीवदराजनी मजीत के पास देखी थी। इसमें उन्हों ने मारवाड़ के परगने, प्राम, प्रामों की आमदनी, मूमि की किस्म साखों का हाल. तालाव. कुए विभिन्न जातियों के वृत्तान्त आदि अनेक विषयों का बढ़ा ही सुन्दर विवेचन किया है। हम अपने पाठकों की जानकारी के लिए सुथा नेनसी द्वारा कराई गई मर्दुमञ्जारी की कड़ तफसील देते हैं।

संवत् १७२० के कार्तिक बदी १० को मेड्ता नगर की मईमग्रुमारी की गई जिसका परिणाम इस प्रकार है।

२१५८ सहाजन-ओसवाल, सहेश्वरी, अप्रवाल, खण्डेखवाल

1301

३५४ भोजग, खत्री, भाट, निरतकाळी

262 80 SC

६६९ ब्राह्मण

पोहकर्ण , राजगुरु, गुर्जरगौड्, पारीख, दाहिमा, सारस्वत

85

904

खण्डेलवाल, शिखवाल उपाध्याय, श्रीमाली, गुजराती, गोड्, सनाव्य

222 ५३ कायस्थ--वीसा, दसामाश्रुर और भटनागर

85

१९१ खन्नी राजपृत

> 9 190

२०० सुसलमान-पटान, तरकस वन्ध तोपची, देशवाली, तबीब ३१ १२६ १२६ ८

२१२५ पवनजात

माली, दर्जी, सुनार, नाई हिन्दू, तुर्क, गिरघरे, तेली, नीलगर, छीपे, कलाल 38 ξę १८२ ११४ - ५६ ξ 10 41 11 सिकलीगर, ओडवेकदार, कहार, कसारे ठठेरे, लोहार, खाती, तमोली हिन्दू, तुर्क, मोची हिंदू 93 २७ 99 49 10 6 11 33 तुर्क, साहुगर, इन्हार, जटिया, घोसी, गांछे, तीरगर, बाजदार, रुखारे, मरावे, पिंजारे, 38 30 33 96 Ę ३५ 99 सिकावट हिन्दू, तुर्क, धोवी हिन्दू, तुर्क, सौदागर, नारुवंध, जुरुहे, मुल्तानी, कस्साव, 85 ६९ 23 ३ २९३ 8 28 904 खेरादी, तश्रव, क्रश्नदे, डाकोत, चितेरे, खटीक खालरंगों, वलाई, जटिया अघोड़ी रंगे, **ર** ४४ ξ ą 19 ५० ४५ ₹₹ नगर नायिका, आचार्य्य सरगरा

२१ 1

११ फ़कीर घरवारी

५८६०

संवत् १७१९ में जेतारण की महुँमञ्जमारी की गई जिसकी तफ्सील निम्नकिसित है।

महाजन, ब्राह्मण, फुटगर जाति के कुछ घर आवाद थे।

७२० २६८ ८५० १८३८
संवत् १७१६ में सोजत की मर्दुमञ्जमारी की गई थी जिसकी तफ्सील इस प्रकार है।

महाजन, कायस्थ, कारतकार, राजपूत, मुसलमान, ब्राह्मण, पवन मुतफरिंक जाति,

७३८ ८ ३०५ १४२ ७२ ३६४ १२५

कुछ १२५% घर आवाद थे।

संवत् १७२१ में सीवाणा की मर्तुमञ्जमारी हुई विसकी तफ़सील इस प्रकार है।

महाजन, ब्राह्मण, सुनार, कुम्हार, भोजग, सुतार, तुर्क, पिंजारा छीपे, नाई, ८१ २५ १० १ १ १ हैं है, घोरी, जागरी, राजपृत, कुछ २८६ घर आबाद थे। १६ २ १ ९५

संवत् १७२१ में जोधपुर के हाट में हुकानों की गिनती छगाईं तो उस समय कुछ ८१५ हुकानें धर्मी थीं फळीची की मर्दुमञ्जमारी की तफ़सील इस प्रकार है।

> महाजन ओसवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण (पुष्कर्णा), फुटकर जाति १२१ १२९ २११

कुरु ६५७ घर आवाद थे।

संवत् १७२१ की आधिन कृष्णपक्ष दशमी को जोधपुर राज्य के परतनों की कुछ महुँमश्चमारी की गई जिसमें प्रत्येक परतने में कुछ कितने गाँव हैं उनमें से कितने आबाद हैं; कितने वीरान हैं और कितने चारण भाट आदि कोगों को दान में दे दिये गये हैं। इन सब की तफसील नीचे दी जाती है।

| नाम परगना      | ं कुछ प्राम | आबाद   | वीरान | सांसण 🏶 |
|----------------|-------------|--------|-------|---------|
| १ जोधपुर परगना | 1160        | ८०२।   | २२०॥। | 188     |
| २ सोजंत "      | . 588       | 109 :  | ३२    | £\$     |
| ३ जैतारण "     | 345         | 904    | २९    | 36      |
| ४ फलौदी "      | ६८          | 88     | \$0   | ٩,      |
| ५ मेड्ता "     | <b>३८</b> ४ | २९८॥   | 89    | 841     |
| ६ सिवाणा "     | 188         | 38     | २०    | ३०      |
| ७ पोकरण "      | <b>૮</b> ષ્ | 81     | 35    | 18      |
|                |             |        | ·     |         |
|                | 5588        | १५६८॥। | ३७९॥। | २९५॥ -  |

वे गाँव जी चारण् भाटों को दान में दिये गये थे ।

उपरोक्त मर्जुमशुमारी के उक्त अंकों से पाउनों को यह ज्ञात हुआ होगा कि मध्य शुग के अंकान्ति-भय जमाने में भी मुणोत नैनसी ने मर्जुमशुमारी करने की आवश्यकता को महसूस किया था। आपकी हस्तिलिखित पंचवपीय रिपोर्ट से यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने मारवाह से सम्बंध स्खने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म वातों का भी विवेचन किया है। वह रिपोर्ट क्या है; तत्कालीन मारवाह का जीता जागता चित्र है। जिस प्रकार आधुनिक सरकार अपने २ राज्यों की छोटी से छोटी बातों का रिकॉर्ड रखती है, उसी प्रकार मुणोत नैनसीजी ने उस जमाने में भी रक्खा था। यह एक ऐसी बात है जो तत्कालीन एक ओसवाल राजनीतिज्ञ की उच्च भ्रेणी की शासन-पोग्यता पर भच्छा प्रकाश डालती है। इस प्रकार और भी कई प्रकार के कार्य्य मुणोत नैनसीजी ने किये थे जिनका वर्णन भागे चल कर मुणोतों के इतिहास में किया जायगा।

## दीवान मुखोत कर्मसीजी

मुणोत नैनसीजी के बाद उनके पुत्र करमसीजी भी बदे प्रतापी और वीर हुए। जब संवत् १७१४ में महाराजा जसनंतिसिंहजी सम्राट्ट शाहजहाँ की ओर से शाहजादा औरंगजेव के खिळाफ सेना केकर उज्जैन गये थे उस समय मुणोत करससीजी उनके साथ थे। आप फितयावाद के युद्ध में बदी बहादुरी के साथ छदे और घायळ हुए,। संवत् १७१८ में आप महाराजा जसवंतिसिंहजी के साथ गुजरात की खदाई पर भी गये थे। जब महाराजा को बादशाह की ओर से हाँसी और हिसार के परगने मिळे तब अहमदाबाद मुकाम से महाराजा ने आपको वहाँ का शासक (Governor) नियुक्त कर भेजा। इन परगनों की वार्षिक आय करीब १२००००० की थी, और थे गुजरात के स्वे के बदले में मिळे थे। मुणोत करमसीजी संवत् १७३२ तक वहाँ के शासक रहे। इसके बाद नागोर के तत्काळीन नरेश रायसिंहजी ने इन्हें अपना दीवान बनाया और सारा राज्य कारोबार इनके सियुर्द कर दिया।

मुणोत करमसीजी के बाद मुणोत चन्द्रसेनजी भी अच्छे नामांकित हुए । ये किसी तरह दक्षिण में पहुँच गये और पेशवा के पास नौकर हो गये । यहाँ उसके ताबे में 1100 घुड़सवार ये । नाना फड़नवीस इनसे बहुत खुश थे । उन्होंने इन्हें दिल्ली का वकील वनाकर भेजा था । धार और झांसी की किलेवारी पर भी आप मुकर्रर किये गये थे ।

इनके अतिरिक्त मेहता कृष्णदास, मेहता नरहरीदास, भण्डारी ताराचन्द्र, भण्डारी भभगराज, (रायमछोठ) सुराणा ताराचन्द्र आदि ओसवाल सज्जर्वों ने भी महाराजा यशवंतर्सिहजी के जमाने में राज्य की बड़ी २ सेवाएँ की थीं। इतना ही नहीं, फतेहाबाद के युद्ध में थे सब लोग बड़ी बहादुरी से युद्ध करते हुए मारे गये थे।

## महाराजा अजितसिंह और श्रोसवाल मुत्सही

महाराजा जसवंतिसहजी के बाद महाराजा अजितसिंहजी जोधपुर के राज्य सिंहासन पर विराज । कहने की व्यवस्थकता नहीं कि जिस समय महाराजा अजितसिंहजी का उदय हो रहा था, उस समय भारत के राजनैतिक गरान मण्डल में विविध प्रकार के पद्यंत्रों की सृष्टि हो रही थी । वादशाह औरगंजेब की अव्याचार पूर्ण जीति ने मुगल साम्राज्य की नींव खोखली कर दी थी । जब तक औरगंजेब जीवित रहा तब तक मुगल सम्राज्य जों तो कर कायम रहा, पर ज्योंही उसने इस संसार से कूँच किया व्यांही उसको नींव हिल्ने लगी । सम्राट् औरगंजेब के बाद जितने मुगल सम्राट् हुए वे सब कमजोर जीर राजनीति से सून्य थे । वजीर और प्रांकशाली राजाओं ने उन लोगों को अपने हाथ की कंडपुतलियाँ बना रखा था । महाराजा अजितसिंहजी ने भी मुगाल सम्राट्गें की इस कमजोरों से खुब फायदा उठाया और वे बढ़े शिकशाली बन गये । अगर हम यह वह तो अल्युक्ति न होगी कि भारत की तत्कालीन राजनीति के मैदान में उन्होंने वढ़े र खेल खेले । उस समय उनके पास बढ़े र राजनीति पुरंघर मुत्सदी थे जिनमे भण्डारी खींवसी और अण्डारी रघुनाथसिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इन दोनों महानुभावों ने न केवल जोषपुर राज्य की राजनीति ही में महत्वपूर्ण भाग लिया घरन् अखिल भारतवर्षीय राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बढ़े मार्के के काम किये । फारसी और अंग्रेजी के इतिहास प्रन्यों में इनके काव्यों का बढ़ा ही सुन्दर कांव किया गया है ।

#### भएडारी खींवसी

भण्डारी खींवसीओं बड़े सफल राजनीतिक थे। तत्कालीन मुगल सन्नाट् पर उनका बड़ा प्रभाव था। मुगल-सान्नाध्य की सरकार के पास जब जब जोधपुर राज्य की हित रहा। का प्रश्न उपस्थित होता। था सब तब आप बादशाह की सेवा में हाजिर होश्य बड़ी चतुराई के साथ जोधपुर राज्य सम्बन्धी प्रश्नों का फैसला करवा लेते थे। आपको महीनों नहीं वघों तक मुगल सम्नाट के दरवार में रहना पड़ता था।

इतना ही नहीं उस वक्त के कमजोर मुगल सम्राटों को बनाने और विगादने का काम तक आपको करना पढ़ता था। जब संबद् १७७६ में बादशाह फर्डखिशयर को उसके वजीर सैयद वन्युओं ने मरवा डाला, उस वक्त महाराजा अकितिशिहजी ने राजा रत्निस्हजी एवं भण्डारी खींवसीजी को दिल्ली के लिये रवागा किया। इन्होंने विल्ली पहुँचकर नवाब अट्युलाखों की सम्मति से शाहजादा मुहम्मदशाह को तस्त पर बिठा दिया। कारसी तवारिले भा भण्डारी खींबसीजी की तत्काखीम राजनैतिक गतिबिधियों का सुन्दर विवेचन करती हैं। भण्डारी खींवसीजी धार्मिक वृत्ति के महापुरुष थे और इससे आपने अपने वह हुए प्रभाव का उपयोग प्रायाः प्रजाहित के कार्यों में दिया। उन्होंने सुगठ सम्प्राट् के द्वीरा हिन्दुओं पर लगाये जानेवाले जिजया करकी माफ करवाया। यह एक ऐसा कार्याया कि जिसके कारण चारों और उनकी बड़ी प्रशंसा हुई।

भण्डारी खींवसीजी जोधपुर के सर्वोच्च प्रधान के पद पर अधिष्ठित थे। ये बढ़े सत्यप्रिय, निर्मीक और अपने स्वामी को सची सलाह देनेवाले थे। महाराजा अजितसिंहजी के साथ एक समय मतभेद होने पर इन्होंने अपना पद त्याग दिया। पीछे संवत १७८१ में महाराजा अजितसिंहजी के पुत्र महाराजा अमयसिंहजी के गड़ी नशीन होने पर इन्हें फिर प्रधानगी का उच्च पत प्राप्त हुआ। संवत १०८२ में फिर फिसी कारण वस आप प्रधान पद से जुदा हो गये, पर महाराजा अमयसिंहजी आपका इतना सम्मान करते थे कि आपने आपका प्रधानगी का तमाम लगाजमा ल्यों का नयों कायम रखा। जब इसी साल जेठ बदी ६ को खीवसिंजि का देहान्त हुआ तब महाराजा अमयसिंहजी टिल्ली में थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि खींवसी की मृत्यु वा संवाद सुवकर ये बड़े दुःखित हुए। उनके शोक में महाराज साहव ने एक वक्त अपनी नौबत यंद रक्की तथा आप स्वतः भण्डारी खींबसीजी के पुत्र अमरसिंहजी के डेरे पर मातम पुरसी के लिए पथारे। उन्होंने अमरसिंहजी को बड़ी सांखना दी और उन्हों अपने पिता खींबसीजी की जगह अधिष्ठित कर सिरोपाव, पालकी और हाथी पर बैठने का कुक्व प्रदान किया।

खींवसीजी ओसवाल जाति के महापुरुष थे। जोधपुर राज्य से उन्हें केंचे से केंचा सन्मान प्राप्त था। तत्कालीन मुगल सम्नाट् भी उनका बड़ा आदर करते थे। उनका इतिहास बहुत विस्तृत हैं, इसे हम आगे चलकर भण्डारियों के इतिहास में देंगे। इस. वक्त सिर्फ ओसवाल जाति के राजनैतिक सहत्य को दिख-छाने के लिये हमने उनके एक दो महान् कार्यों का उल्लेख मात्र किया है।

#### राय भरखारी रघुनाथासिह

महाराजा अजितसिहजी के राज्य-काल में भण्डारी खॉवसीजी की तरह ये भी एक महा हाकि हाली पुरुप हो गये। ये दीवानगी के उच्चपद पर प्रतिष्ठित थें। इनमें शासन-कुशालता और रण-चातुर्व्य का अञ्चुस सम्मेलन हुआ था। इन्होंने गुजरात में महाराजा की ओर से कई युंदों में बड़ी कुशालता से सेना का संचालन किया था। महाराजा अजीतसिंहजी ने गुजरात में की गई इनकी बढ़ी २ करतवगारियों से प्रसन्त होकर, इन्हें कई खास रुक्के ( Certificates ) प्रदान किये थे। इन रुक्कों में उनके कार्यों की बढ़ी प्रशंसा की गई है और गुजरात विजय का बहुत कुछ श्रेय उन्हें दिया गया है।

ः इसके अतिरिक्त जिस प्रकार खींगसीजी ने शाही दरबार में महाराज की और से बदे र

रायरायन भयडारी रघुनाथसिहजी, जीध

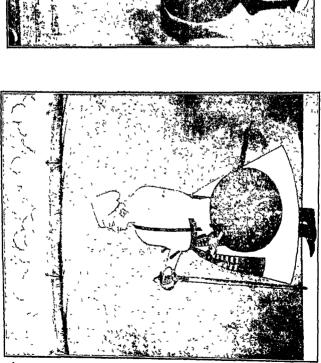



कार्यं किये, उसी प्रकार मण्डारी रघुनाथसिंहजी ने भी किये। उन्हें कई वक्त जोधपुर राज्य की हित-रक्षा के लिये सुगल सम्राट् की कोर्ट में हाजिर होना पड़ता था और वे अपने काम को बड़ी कुश्चरता से बना कार्ति थे।

महाराजा अजितसिंहजो का इनकी योग्यता पर यहा विधास था। कर्नल वाव्टर साह्य का कथन है कि जब महाराजा अजितसिंहजी देहली में विराजमान थे तब मण्डारी रघुनाथसिंह ने अपने स्वामी के नाम से कुछ समय तक मारवाड़ का शासन किया था। यह बात नीचे लिखे हुए दोहें से भी प्रकट होती है।

"करोडां द्रस्य लुटायो, होदा ऊपर हांय । श्रजे दिली रो पातशा राजा त् रघुनाथ ॥''

अर्थात् जिस समय महाराजा अजितसिंहजी दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस समय मारवाद के भण्डारी रघुनाथसिंह राज्य के सब कार्च्यों को करते थे।

उपरोक्त बात से राय भण्डारी रघुनाथिसहजी का राजनैतिक महत्व स्पष्टतया प्रकट होता है।
महाराजा अजिसिमहजी से आपको बढ़े २ सम्मानों से विभूषित किया था। आपको भी महाराजा साहब ने
पालकी, \* हाथी आदि पर वैठने का सम्मान प्रदान कर आपकी सेवाओं की कद्र की थी। इसके अतिरिक्त
आपको "राय" को सर्वोच्च उपाधि भी प्राप्त थी। राज्य के ऊँचे से ऊँचे सरदारों की तरह महाराजा साहब
आपको ताजीम देते थे। एक समय महाराजा अजितिसिहजी ने अपने हाथी पर पीछे की बैठक देकर
आपका बहुत सम्मान किया था।

कहने का आशय यह है कि राय भण्डारी रघुनाथिसिंहजी अपने समय में जोधपुर राज्य के राजनै-तिक गगन मण्डल में बहुत ही सेजस्विता के साथ चमके थे। इनकी कर्तेशगारियों का उल्लेख फ़ारसी इतिहास छेखकों ने तथा तत्कालीन मारवादी ज्यातों के छेखकों ने बहुत ही उत्तमता के साथ किया है। सरकारी कागृज पत्रों में भी इनके कामों के जगह २ उल्लेख मिलते हैं।

#### भरखारी ऋनोपासिंहजी

भण्डारी अनोपसिहजी राय भण्डारी रचुनाथसिह के पुत्र थे। आप बढ़े बहादुर तथा रणकुंकाल थे। आप संवद १७६७ में महाराजा अजितसिंहजी द्वारा जोघपुर के हाकिम नियुक्त किये गये। कहने की आवहबद्धता नहीं कि उस समय की हुकुमत आजकल की सी शांतिमय नहीं थी। आंतरिक इन्सजासी

क्स जमाने में राजपूताने में हाथी तथा पालकी का सन्मान सबसे कँचा सन्मान माना जाता था !

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

मामर्लों के साथ २ हाकिम को बाह्याक्रमणों से भी अपने नगर की रक्षा के साधन जुटाने पड़ते थे। दूसरे शब्दों में यों किहिये कि उस समय हाकिम पर सिविल और मिलिटरी (Civil and military) दोनों कामों का उत्तर-दायित्व रहता था, भण्डारी अनोपसिंहजी ने अपने इस उत्तरदायत्व का बहुत ही उत्तमता से पालन किया।

भण्डारी अनोपसिंहजी बढ़े वीर और अच्छे सिपहसालार थे। जब संवत् १०७२ में मुगल सन्नाट् की क्षोर से भण्डारी अनोपसिंहजी को नागौर का मनसब मिला तब महाराजा ने आपको व मेवृते हाकिम भण्डारी पोमसिंहजी को नागौर पर अमल करने के लिये भेजा। उस समय नागौर पर राठौड़ इन्द्रसिंहजी का शासन था। आप भी सजयजकर इन दोनों हाकिमों का मुकाविला करने के लिये आगे बढ़े। घमासान युद्ध हुआ जिसके फल स्वरूप इन्द्रसिंहजी की फ़ौज भाग गई और भण्डारी अनोपसिंहजी की विजय हुई। इन्द्रसिंहजी को तब नागौर खाली कर बादशाह के पास देहली जाना पढ़ा। नागौर पर संवत् १०७३ के आवण कृष्ण सहामी को जोधपुर की विजय ध्वता उड़ाई गई।

संवत् १७७६ में जब बादशाह फर्यंखिशयर मारा गया तब महाराजा अजितसिंहजी ने इन्हें फीज देकर अहमदाबाद भेजा या। वहाँ पर भी आपने बड़ो बहादुरी दिखलाई थी। इस प्रकार भण्डारी अनोपिंस्हती ने छोटी-मोटी कई कदाह्यों में भाग लिया। उन सब के उल्लेख करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं।

#### भएडारी रत्नसिंह

राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से ओसवाल समाज में रानिसिह मण्डारी की गणना प्रथम श्रेणी के सुरसिहियों में की जा सकती है। आप बड़े वीर, राजनीतिज्ञ, व्यवहार-कुशल और कर्तव्यपरायण सेना-पित थे। मारवाड़ राज्य के लिये इन्होंने वहे २ कार्य किये। सुगल समाद की ओर से संवत् १७९० में मारवाड़ के महाराजा अभयिंसहजी अजमेर और गुजरात के शासक (Governor) नियुक्त हुये थे। सीत वर्ष पश्चात् महाराजा अभयिंसहजी राजिसहजी भण्डारी को अजमेर और गुजरात की गवनीरीका कार्य सौंप कर देहली चले आये। तब संवत् १०९३ से लगाइर सं० १७९७ तक रतनिसिह भण्डारी ने अजमेर और गुजरात की गवनीरी का संवालन किया, गवनीर का कार्य करते हुए इन चार वर्षों से उन्हे अनेक युद्ध काले पढ़े। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय देश में चारों ओर अशांति छाई हुई थी। घरेल, काले पढ़े। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय देश में चारों ओर अशांति छाई हुई थी। घरेल, काले पढ़े। वेहन की आवश्यकता की पतन के अभिमुख कर रक्ता था। मरहरो का जोर दिन पर दिन बढ़ता का रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में अजसेर और गुजरात का गवनैर बना रहना रतनिसिह जैसे कहर और वीर योद्धा ही का काम था।

भण्डारी पौमसिंह भी अच्छे नामांकित पुरुष हुए। सं० १७७० में जब नवाब सैयद हस्रनअकी मारवाड़ पर चढ़ आया तब आपने जोधपुर के किले की बहुत ही अच्छी तरह किले बन्दी की थी। संवद् १७७६ में भण्डारी अनोपसिंहजी के साथ भण्डारी पौमसिंहजी भी अहमदावाद गये थे और वहाँ पर आपने अपने रण-चातुर्व्य का अच्छा परिचय दिया।

भण्डारी स्रतरामजी भी महाराजा अभयसिंहजीके समय में वदे नामांकित पुरुष हो गये हैं। सैं॰ १८०० में जयपुर नरेश जयसिंहजी की मृत्यु के बाद जोधपुर के महाराजा अभयसिंहजी ने भण्डारी स्रतरामजी आश्वियायास के ठाकुर स्राजमलजी और रूपनगर के शिवसिंहजी को अजमेर पर अधिकार करने के लिए भेजा। इन्होंने युद्ध कर अजमेर पर मारवाड़ का सण्डा फहरा दिया।

इसी प्रकार महाराजा अजित सिहजी और महाराजा अभयसिंहजी के राज्य-काल में और भी कई ओसवाल महानुभाव वदे २ जिग्मेदारी के एदों पर अधिष्टित हुए और उन्होंने राज्य की बढ़ी २ सेवाएँ की।

महाराजा अजितसिंहजी और महाराजा अभयसिंहजी के राज्य काल में होने वाले वहें २ ओस-वाल युत्सुहियों का वर्णन हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। महाराजा अभयसिंहजी के बाद महाराजा राम-सिंहजी एवं महाराजा वस्ततिंहजी जोधपुर के तस्त पर विराजे। इनके समय में भी ओसवाल मुत्सुहियों ने बहे २ पदों पर काम किया पर इस लेख में हम केवल उन्हों थोड़े से महानुभावों का परिचय दे रहे हैं जो राजस्थान के इतिहास के पृष्ठों में अपना नाम जिरस्मरणीय कर गये हैं। इस दृष्टि से उन दोनों नर-पतियों के राज्यकाल के ओसवाल मुत्सिहियों के कार्ब्य काल पर प्रकाश न बाल कर हम महाराजा विजयसिंह जी के राज्यकाल के जोसवाल मुत्सिहियों के कार्ब्य काल पर प्रकाश न बाल कर हम महाराजा विजयसिंह जी के राज्य-काल में करम रखते हैं।

#### महाराजा विजयसिंहजी और श्रोसवाल मुत्सदी

शमशेर वहादुर शाहमलजी—महाराजा विजयसिंहजी के समय में कई बढ़े-बढ़े ओसवाल मुत्युही हुए। उनमें सब से पहले हम रावराजा शमशेर बहादुर शाहमलजी लोड़ा का उल्लेख करते हैं। सम्बद् १८४० में आप जोधपुर पधारे। यहाँ आपको फौज की मुसाहिबी (Commander-in-Chief) का प्रतिष्ठित पढ़ मिला। आपने कई युद्धों में सम्मिलित होकर बढ़े-बढ़े बहादुरी के काम किये। सम्बद् १८४९ में आप गोड़वाढ़ प्रांत में होने वाले एक युद्ध में सम्मिलित हुए। इसी साक जेट सुदी १२ के दिन महाराजा विजयसिंहजी ने आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको "रावराजा, शमशेर बहादुर" की

### श्रीसवाल जाति का इतिहास

पुरुतैनी पदवी प्रदान की। आपके छोटे स्नाता को सी वंशपरम्परा के लिए राव की पदवी प्रदान की गई। इतना ही नहीं, आपको महाराजा विजयसिंहजी ने २९०००) प्रतिवर्ष के आय की जागीरी और पैसे में सोना पहनने का अधिकार प्रदान किया। आपको हायी और सिरोपाव का उच्च सस्मान भी प्राप्त हुआ या।

# सिंघी जेडमलजी

महाराजा विजयसिंहजी के समय में सिंघी जेठमळजी (जोरावर मलोत) भी नामांकित पुरुष हुए। सम्वत् १८११ में मेडते में मरहटों के साथ महाराजा जोधपुर का जो भीपण युद्ध हुआ या उसमें ये भी बड़ी बहादुरी के साथ छड़े थे। महाराजा विजयसिंहजी ने भी आपकी वहादुरी की वड़ी तारीफ की है। उक्त महाराजा सम्वत् १८११ के चैत्र बुद्दी ७ के रुक्कें में सिंघी जेठमळजी को नीचे लिखे समाचार लिख कर उन पर अगाध विश्वास प्रकट करते हैं।

"गढ़ ऊपर तुरिक्यों मिल गयों सूँ चैत्र बुदी १ ने बारला हाको कियों सूँ निपट मनतूती रासने मार हटाय दिया सूँ चाकरी कठा तक फरमावां"

हंसी प्रकार आपने और भी कुछ छोटी-मोटी कई छड़ाइयाँ छड़ीं। सम्वत् १८१७ में चांपावत सवलिंसिंहजी ने २७ सरवारों और ४०० धुड़सवारों सिहित जोधपुर राज्य के विलाहा नामक प्राम पर आक्रम्ण किया। उस समय सिंघी जेठमलजी विलाहे के हाकिम थे। वे सिर्फ ४० धुड़सवारों को लेकर दुक्मन पर टूट पढ़े। वहा भीपण युद्ध हुआ। वाग़ी समलिंसह और उसके साथ वाले २२ सरदार मारे गये। जेठमलजी बहुत ही वीरता के साथ युद्ध करते हुए काम आये। आपके लिए यह लोकोक्ति मशहूर है कि 'सिरकट जाने पर भी आप छड़ते रहे।' इसलिए आप छुझार कहलाये। दिलाई है तालाव पर आपकी छत्री वनी हुई है नहाँ पर लोग आपकी मूर्ति को छुझारजी के नाम से सन्वोधित कर पूजते हैं। प्रत्येक आवण सुदी ५ की उस छतरी पर बड़ा उत्सव होता है।

#### सिंघी भींवराजजी

महाराजा विजयसिहजी के शासनकाल में सिधी भीवराजजी का नाम भी विशेष उद्देखनीय है। सम्बत् १८२४ की फाल्गुन बुदी १० को महाराजा साहव ने कापको वक्षीगरी (Commander-in-Chief) के प्रतिष्ठित पद पर अधिष्ठित किया। ये बढ़े बीर और रणकुशल मेनाध्यक्ष थे। आपने कई लढ़ाह्यों लड़ीं। आपके वीरोचित कार्यों से प्रसन्त होकर महाराजा साहब ने आपको ६०००) की रेख के चार गाँव इनायत किये।

सम्बत् १८२४ में जब मरहठो की फौजें हूँगड़ श्र रहा थीं, तब वीरवर मींवराजजी १५००० सेना के साथ वहाँ पर भेजे गये। जयपुर और जोषपुर की फौजों ने मिलकर मरहठों को शिकस्त ही। इस युद्ध में सिंघी भींवराजजी ने बड़ी वीरता दिखलाई जिसकी प्रशंसा खुद तत्कालीन महाराजा जयपुर ने की थी। सस्कालीन जयपुर नरेश ने जोषपुर दरबार को जो पत्र लिखा था, उसमें निम्नलिखित वाक्य थे।

" भीमराजजी और राठौड़ बीर हों और हमारी आम्बेर रहे "

अथात--भीवराजजी और राठोड़ वीरों की ही वदौकत इस समय आम्बेर की रक्षा हुई है।

कहने का अर्थ यह है कि महाराजा विजयसिंहजी के शासन काल में भी ओसवाल मुस्तुहियों ने
बढ़े २ कार्य्य किये जिनमें से कुल के उदाहरण हमने अपर की पंकियों में दिये हैं।

## महाराजा मानसिंहजी श्रीर श्रोसवाल

मुत्सुहियों की कारगुजारी—महाराजा विजयसिंहजी के बाद संवत् १८५० में महाराजा भीमसिंहजी मारवाड़ के राज्य सिंहासन पर विराजे । इनके समय का शासन सूत्र भी प्रायः ओसवाळ मुत्सुहियों के हाथ में था। पर आपके समय में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका इतिहास विशेष रूप से उच्छेख कर सके । इसिल्ये हम आपके राज्यकाळ को छोदकर महाराजा मानसिंहजी के कार्य्यकाळ की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं।

जिस समय महाराजा मानसिंहजी ने जोधपुर के शासन सूत्र को अपने हाथ में िलया था उस समय सारे भारतवर्ष में अराजकता की ज्वाला सिलग रही थी। मुगल साम्राज्य अपनी अंतिम सांसे ले रहा था और मरहरा वीर लत्नपति शिवाजी के आदशों को छोड़ कर इचर उघर लट मार में लगे हुए थे। राजस्थान के राजागण एकता के सूत्र में अपने आपको बांधने के बजाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। मारतवर्ष की इन विखरी हुई शक्तियों का फायदा उठाकर बिटिशसत्ता अपने पैर चारों ओर फैला रही थी। महाराजा मानसिंहजी का राज्यकाल एक दुःखान्त नाटक है जिसमें हमें हिन्दुस्थान की सारी निर्वलताओं के दर्शन होते हैं जिनसे कि यह भारतवर्ष इस अवस्था को पहुँचा है।

कहने की शावश्यकता नहीं कि ऐसे विकट समय में ओसवाल मुस्सिइयों ने महाराजा मानसिंह जी की जो अमूल्य सेवाएँ की हैं वे इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेंगी। इन सेवाओं के विषय में कुछ किसने के पूर्व यह आवश्यक है कि तत्कालीन राजस्थान की राजनैतिक परिस्थिति पर भी कुछ प्रकाश डाला जाय।

हुँडाइ उस प्रांत का नाम है जहाँ पर वर्त्तमान में जयपुर-राज्य स्थित है।

सहाराजा भीमसिंहजी के बाद संवद १८६१ में महाराजा मानसिंहजी गई। पर विराजे। भाष महाराजा भीमसिंहजी के भतीजे थे। जिस समय आप गई। पर विराजे उस समय महाराजा भीमसिंहजी की एक राजी गर्भवती थी। कुछ सरदारों ने मिछकर उसे तलेटी के मैदान में छारनजा। वहीं पर उसके गर्भ से एक बाकक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम धोकलिंसह रक्षा गया। इसके बाद उन सरदारों ने उसे पोकरण के तरफ भेज दिया पर महाराजा मानसिंहजी ने इस बात की बनाबटी मानवर उसका राज्याधिकार अस्वीकार कर दिया।

महाराजा मानसिंहजी ने गही पर बैठते ही अपने शत्युओं से बदला लेकर उन लोगों को जागीरें दीं जिन्होंने विपत्ति के समय सहायता की थी। इसके बाद उन्होंने सिरोही पर फौज भेजी, क्योंकि वहाँ के राव ने संकट के समय में इनके कुदुम्ब को वहाँ रखने से इंकार किया था। कुछ ही समय में सिरोही पर इनका अधिकार हो गया। घाणेराव भी महाराज के अधिकार में आ गया।

वि॰ सं॰ १८६१ में धोंकळांसहजी की सरफ से शेखावत राजपूर्तों ने डीडवाना पर भाक्रमण किया, परन्तु जोधपुर की फौज ने उन्हें इराकर भगा दिया। इसी बीच में एक नई परिस्थित उत्पन्न होगई। इतिहास के पाठक जानते हैं कि उदयपुर के राजां भीमसिंहजी की कन्या कृष्णाकुमारी का विवाह जोधपुर के महाराजा भीमसिंहजी के साथ होना निश्चित हुआ। था। परन्तु उनके द्वगंबासी हो जाने के पश्चात् राणाजी ने उसका विवाह जयपुर के महाराजा जगतिसिंहजी के साथ करना चाहा। जब यह समाचार माव-सिंहजी को मिला तब उन्होंने जयपुर महाराज जगतिसिंहजी को लिखा कि वे इस सम्बन्ध को स्वीकार व करूँ। क्योंकि उस कन्या का वाग्दान मारवाद के घराने से हो जुका है पर जब जयपुर महाराज ने इस-पर कुछ ध्यान नहीं दिया तब महाराजा मानसिंहजी ने संवत १८६२ के माव में जयपुर पर चढ़ाई कर दी। जिस समय ये मेहता के पास पहुँचे उस समय इनको पता लगा कि उदयपुर से कृष्णाकुमारी का टीका जयपुर जा रहा है। यह समाचार पाते ही महाराज ने अपनी सेना का कुछ भाग उसे रोकने के जिये भेज दिया। इससे छाचार होकर टीकावालों को वापिस उदयपुर जैट जाना पड़ा।

इस बीच जोधपुर महाराज ने इन्दौर के महाराजा जसपंतराव होस्कर को भी अपनी
सहायता के लिये बुला लिया था। जब राठोड़ों और मरहठों को सेनाएँ अजमेर में इकही होगई तब लाचार
होकर जयपुर महाराज को पुष्कर नामक स्थान में सुलह करना पढ़ी। जोधपुर के इन्द्रराजनी सिंधी और
जयपुर के रतनलालजी (रामचन्द्रजी) के उद्योग से होलकर महाराज ने बीच में पढ़कर जगतसिंह की बहिन
का विवाह मानसिंह जी के साथ और मानसिंह जी की कन्या का विवाह जगतसिंह जी के साथ निश्चित करवा
दिया। बि० सं० १८७३ के अधिन मास में महाराजा जोधपुर लौट आये। पर कुल ही दिनों के बाद कोगीं

की सिखावट से यह मित्रता भंग हो गईं। इस पर जयपुर महाराज ने घोंकलसिंहजी की सहायता के बहाने से मारवाड़ पर हमला करने की तैयारी की। जब सब प्रवन्ध ठीक होगया तब जयपुर नरेश जगतसिंहजी में एक बड़ी सेना लेकर मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी। मार्ग में खंडेले नामक गांव में बत्कानेर महाराज स्रजिसिंह जी, घोंकलसिंहजी और मारवाड़ के अनेक सरदार भी इनसे आ मिले। पिण्डारी अमीरखाँ भी मय अपनी सेना के जयपुर की सेना में आ मिला।

जैसे ही यह समाचार महाराजा मानसिंहजी को मिला वेंसे ही वे भी अपनी सेना सहित मेड़ता नाम क्यान में पहुँचे और वहाँ पर मोरचा बाँच कर बैठ गये। साथ ही इन्होंने मरहठा सरदार महाराज जसनंतरात होलकर को भी अपनी सहायतार्थ बुला मेजा। जिस समय होलकर और अंग्रेंजों के बीच युद्ध छिड़ा था उस समय जोधपुर महाराज ने होल्कर के कुछुन्ब की रक्षा की थी। इस पूर्व-कृत उपकार का रमरण वर होल्कर भी तत्काल इनकी सहायता के लिये रवाना हुए। परन्तु उनके अजमेर के पास पहुँचने पर जयपुर महाराज ने उन्हें एक बड़ी रकम देकर वाधिस लीटा दिया।

इसके बाद गाँगोली की घाटी पर जयपुर और जोधपुर की सेना का मुकाबिला हुआ। युद्ध के समय बहुत से सरदार महाराजा की ओर से निकलकर घोंकलिसिहजी की तरफ जयपुर सेना में जा शामिल हुए, इससे जोधपुर की सेना कमज़ोर हो गई। अन्त में विजय के लक्षण न देख बहुत से सरदार महाराजा को वापित जोधपुर कौटा लाये। जयपुरवालों ने विजयी होकर मारोठ, मेहता, पर्वतसर, नागौर, पाली और सोजत आदि स्थानों पर अधिकार कर जोधपुर घेर लिया। सम्बत् १८६३ की चैत्र बदी ७ को जोधपुर शहर मी शहुओं के हाथ चला गया और केवल किले ही में महाराजा का अधिकार रह गया।

इसी समय मारवाड़ के राजनीतिक मंच पर दो महान् कार्य्य कुशल वीर और दूरदर्शी महानुभाव अवतीर्ण होते हैं। वे महानुभाव सिंधी इन्द्रराजजी और भण्डारी गंगारामजी थे। मारवाड़ की यह दुईशा उनसे न देखी गई। उन्होंने स्वदेश भिक्त की भावनाओं से प्रेरित होकर मारवाड़ को इन आपित्तयों से बचाने का निश्चय किया। वे उस वक्त जोधपुर के किले में कैंद्र थे। महाराजा से प्रार्थना की कि अगर उन्हें किले से बाहर निकालने की आजा दी जायगी तो वे शतु के दाँत खट्टे करने का प्रयत्न करेंगे। महाराजा ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करली और इन्हें गुप्त मार्ग से क्लिले के बाहर करवा किया। इसके वाद से दोनो वीर मेड्त की ओर गये और वहाँ पर सेना संगठित करने का प्रयत्नकरने लगे। उन्होंने एक लाख रुपये की रिश्वत देकर सुप्रस्थात पिण्डारी नेता अमीरकों को अपनी तरफ मिला लिया। इसी वीच वापूर्जी सिधिया को भी निमंत्रित किया गया और वे इसके लिए रवाना भी हो गये थे। मगर श्रीच में ही जयपुरवालों वे उन्हें रिश्वत देकर वापिस लीटा दिया।

इसके बाद सिंवी इन्द्रराजजी अण्डारी, गंगारामजी और कुवासण के ठाकुर शिवनाथिसहनी ने अमीरखाँ को सहायता से जयपुर पर कूँच बोल दिया। जब इसकी खबर जयपुर महाराज को लगी तब उन्होंने राथ शिवलालजी के सेनापितल में एक विशाल सेना उनके मुकाबिले को मेजी। मार्ग में जयपुर और जोधपुर की सेनाथों में कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई पर कोई अंतिम फल प्रकट न हुआ। आखिर में टोंक के पास फागी नामक स्थान पर अमीरखाँ और सिंघी इन्द्रराजजी ने जयपुर की फीज को परास्त किया और उसका सब सामान लड़ लिया। इसके बाद जोधपुरी सेना जयपुर पहुँची और उसे लूब स्ट्रटा। जब यह खबर जयपुर नरेश महाराजा जगतिसहजी को मिली तब ने जोधपुर का घेरा छोड़ वह जयपुर की तरफ लीट चले।

जयपुर की सेना पर विजय प्राप्त कर जब सिंधी इन्द्रराजजी अमीरखाँ के साथ जोधपुर पहुँचे तब महाराजा मानसिंहजी ने उन लोगों का बड़ा आदर किया। आपने इस समय सिंधी इन्द्रराजजी के पास एक खास रुका भेजा जिसको हम यहाँ ज्यों का त्यों उद्धत करते हैं।

#### "श्री नाथजी"

सिंघवी इंदराज कस्य सुप्रसाद वाँचजो तथा आज पाछली रातरा जेपुर वाला कूंचकर गया और मोरचा विखर गया और आपरे मते सारा कूच करे हैं इस बात सूं याने बड़ी जस आयो ने थे बड़ी नामून पायो इस तरारी रासो हुने ने थे विखेरियो जसरी तारीफ कठाताई लिखां आज सूं थारी दियोडो राज है मारे राठोड़ा रो वंस रेसी ने औा राज करसी उ थारे घर सूं एहसानंमद रहसी ने थारे घर सू कोई तरा रो फरक राखसी तो इप्ट धरम सूं बेमुख होसी अब थे मारग में हलकारा री पूरी सावधानी राखजो संवत् १८६४ रो मादवा सुद ध

उक्त रुका मारवादी भाग में है । इसका आशय यह है कि आज पिछली रात को जयपुर वाले कूंचकर गये और उनका मोरवा बिखर गया । इस बात में तुन्हें बहुत यश आया और तुमने बहा नामृन पाया । इस वात में तुन्हें बहुत यश आया और तुमने बहा नामृन पाया । इस तुम्हारी तारीफ कहाँ तक करें । आज से यह तुम्हारी दिया हुआ राज्य है हमारा रावेडों का वंश जवतक रहेगा और जबतक वह राज्य करेगा तवतक वह तेरे घर का पृहसानमंद रहेगा । सेरे घर से किसी तरह का फूक रखेगा तो इष्ट धर्म से विमुख होगा !

इतना ही नहीं जयपुर से वापस छोड़ने पर सिंघी इन्द्रराजजी को प्रधानगी और जागीरी वी। राज्य शासन का सारा कारोबार इन्हें सौंपा ।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्वर्गीय श्री सिघी भीवराजजी फौजबख्जी राज मारवाड, जोधपुर 🕰 🗻



स्वर्गीय श्री सिंबी अखेराजजी ( भीवराजजी के पुत्र ) फौजबख्शी, जोधपुर ।

इसके बाद सिंघी इन्द्रराजजी ने 10000 जोधपुर की तथा 10 हजार बाहरी फीज लेकर बीका-मेर पर चवाई की और उक्त शहर से ५ कोस पर डेरा डाला । तक्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा स्रत सिंहजी ने आपसे समझौता कर फीज़ खर्च के लिये ४ लाख रुपये देने का वायदा किया । इसके बाद सिंघी इन्द्रराजजी अपनी फीज को लेकर जोधपुर चले आये ।

इसके बाद सिंघी इन्द्रराजजी ने अपने प्राण देकर भी महाराजा मानसिंहजी को अमीरखाँ के कुचक से बचाया और मारवाद की रक्षा की। यह घटना इस प्रकार है। जब सिंघी इन्द्रराजजी ने बीकानेर पर फौजी चदाई की थी, तब पीछे से अमीरखाँ ने महाराजा मानसिंहजी से अपनी दी हुई सहायता के बदले में पर्वतसर, मारोठ, डीडवाणा और सांभर का परगने अपने नाम पर लिखना लिये थे। सम्वत १८७२ की आसीज सुदी ८ के दिन अमीरखाँ के कुछ पठान सैनिक जोधपुर के किले पर पहुँचे और वे सिंघीजी से अपनी चढ़ी हुई तनस्वाह और उक्त चारों परगनों का कब्जा माँगने लगे। कहा जाता है कि सिंघी इन्द्रराजजी ने मोरखाँ के आदिमियों से महाराजा मानसिंहजी का दिया हुआ चार परगनों का अधिकार पत्र देखने के लिये माँगा ज्योंही उक्त पत्र उनके हाथ आया वे उसे निगल गये। इससे अमीरखाँ के लोग बढ़े क्रोधित हुए और उन्होंने सिंघी इन्द्रराजजी को वहीं कल्ल कर डाला। जोधपुर राज्य की रक्षा के लिए इस प्रकार ओसवाल समाज के इस महा सेनानायक और प्रतिभा शाली सुख़दी का अन्त हुआ!

जब यह समाचार महाराजा मानसिंहजी को पहुँचा, तब वे बड़े शोक विह्वल हुए ! उन्होंने इन्द्र-राजजी के शब को किले के खास दरवाजे से, जहाँ से सिर्फ़ राजपुरुषों का शब निकलता है, निकलवाकर उनका राज्योजित सम्मान किया। इतना ही नहीं किले के पास ही उनका दाह संस्कार करवाया गया जहाँ अब भी उनकी छत्री बनी हुई है।

सिंघी इन्द्रराजजी की सेवाओं के बदले में महाराजा मानसिंहजी ने उनके पुत्र फतहराजजी को २५ इजार की जागीरी, दीवानगी तथा महाराज कुमार के बराबरी का सम्मान प्रदान किया। इस सम्बन्ध में महाराजा मानसिंहजी ने जी खास रुक्का भेजा था उसकी नकल यह है।

#### श्री नाथनी

सिंघनों फतराज कस्य सुप्रसाद बांचजो तथा इन्दराज रे निमित्त १९ जीएगों ने पीयाला दिया ने सरकार रो खेरखुवा पर्णे राखणासु भीरखां इन्द्रराज ने काम में लाया. ने परमना चार नहीं दिया जएग की कठा ताई तारीक करा । उनने मारी मोंकरियां बहुत बहुत दीनी । उएगा रे मरणे सुं राजने बड़ो हरज हुआं। परत अब दीनाएगिरीरी ह० २५०००) हजाररो पटो बाने इनायत कियो जाने हैं सो उएगेर पदज थे काम करजो और आरो जुरव इए

घर में महाराज कुँवार सु ज्यादा रेसी श्रो थारी नौकरियाँ लायक थारे वास्ते का सल्क नहीं कियो ने मने श्रादी मिलेंजा चोथाई तो देने खावाजा तू कोई तरासुं श्रीर तरे सममसी नहीं थारे तो वाप मैंबैठा हाँ कसर पडी तो मार पड़ी संवत् १८७२ रा श्रासोज सुदी १४

सही ग्हारी

यह पत्र जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं महाराजा मानसिंहजी ने सिंधवी इन्द्रशजनी के पुत्र सिंघी फरोशजजी को इन्द्रशजजी की मृत्यु के बाद लिखाया। इसका भागय यह है।

"सिंची फतेराज से सुप्रसाद बंचना। इन्द्रराज के निमित्त ११ आद्मियों को विष के प्याले दिये गये हैं. सरकार के जिरस्वाह होने के कारण इन्द्रराज ने अमीरखाँ को चार परगने नहीं दिये जिससे अमीरखाँ ने इन्द्रराज का प्राण ले लिया। इन्द्रराज की इस राजमिक के लिये हम कहाँ तक तारीफ करें। उसने हमारी बहुत २ सेवाएँ कीं। उसके मरने से राज्य की वड़ी हानि हुई है। परन्तु अब तुम्हें दीवा- नगी और उसके साथ २५०००) का पट्टा इनायत किया जाता है। अब तुम उसके एवज में काम करना। इस घर में तुम्हारा कुरब (दर्जा) महाराज कुमार से अधिकार रहेगा। अगर हमें आधी मिलेगी तो चौथाई तुझे देकर के खार्वेग। तू किसी तरह की दूसरी बात नहीं समसना। तेरे तो वाप हम बैठे हैं। इन्द्रराज के मरने से कसर पड़ी तो हमारे पड़ी। संवत् १८७२ का आसोज सुदी १४।

महाराजा मानसिंहजी द्वारा दिये हुए उपरोक्त प्रशंसा पन्नों से सिंघी इन्द्रराजजी की उन महान् सेवाओं पर प्रकाश पड़ता है जो उन्होंने जोअपुर-राज्य की रक्षा के लिये समय २ पर नी थीं। सिंघी इन्द्र-राजजी का नाम मारवाड़ के इतिहास में सदा अमर रहेगा और उन वीरों में उनकी गौरव के साथ गणना की जायगी जिन्होंने स्वदेश रक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया है। महाराजा मानसिंहजी ने इस वीर की प्रशंसा में जो वोहे रचे थे, उनमें भी इन्होंने इस महापुरुप की सूरि २ प्रशंसा की है। वे दोहे मारवाड़ी माचा में हैं जिन्हें हम पाठकों के लिये नीचे देते हैं।

> भेह छुटो कर भेड, सिंह जुटो फूटो समद ॥१॥ अपनी भूप अरोड, अडिया तीनु इन्दडा॥१॥ भेह सांकल गजराज, घहेरहोो साहुलघीर॥६॥॥

उक्त स्थारह जनो पर यह सन्देह किया गया था कि उन्होंने अमीरखों से मिलकर सिया इन्द्रराजजी की मर-

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



स्वर्गीय श्री सिंबी इन्द्रराजजी दीवान राज मारवाइ, जोधपुर



स्वर्गीय श्री सिंघी फटेर जजी (इन्द्रराजजी के पुत्र) दीवान, राज मारवाद जोधपुर।

प्रकटी बाजी बाज, अकल प्रमाणो इन्दडा ॥ ४ ॥
पडतों घेरो जोघपुर, अडतां दला अर्थम ॥ ४ ॥
आप डिंगता इन्दडा, में दीयो मुज यंम ॥ ६ ॥
इन्दा वे असवारियां, उण जीहरे आम्बेर ॥ ७ ॥
धिण मंत्री जोघाणुरा, जैपुर कीनी जेर ॥ ५ ॥
पोडियो किणु पांशाक सूँ, जमां केडी ज़ोय ॥ ६ ॥
मेह करे हैं जीवतां, होट न मरता होय ॥ १ ० ॥
वैरी मारण मीरलां राज काज इन्दराज ॥ १ १ ॥
में तो सरणे नाथ के, नाथ सुनारे काज ॥ १ २ ॥

हमने सिंधी इन्द्रराजजी के महान् जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डाउने की चेष्टा की है। इससे पाठकों को यह भछी प्रकार ज्ञात हो जायगा कि राजस्थान के राजनैतिक और सैनिक रंग मंच पर ओसवाळ वीरो ने कितने बढ़े र खेळ खेळे हैं। इन्होंने अपनी वीरता से, अपनी द्रद्शिता से और अपने आव्याख्या से मारवाड़ राज्य को बड़े र संकटो से बचाया है और मारवाड़ के नरेशों ने भी समय र पर इनकी बहुमूल्य सेवाओं तो मुक्तकंठ से स्वीकार किया है।

#### भरखारी गंगारामजी

महाराजा मानसिंहजी के राज्यकाल में सिंवी इन्द्रराजजी की तरह अण्डारी गंगरामजी भी बढ़ें नामांकित पुरुष हुए। गंगारामजी लुणावत भण्डारी थे। संवत् १८६७ के मार्गशोर्ष बदी ७ को इन्हें दीवा-नगी का उचवद प्राप्त हुआ। इसके पहले भी इनके घराने में राज्य के दीवानगी जैसे सर्वोच औहदे रहे थे। ये बढ़े राजनीतिज्ञ, दूरवर्शी और वीर थे। महाराजा मानसिंहजी को जालौर से जोधपुर लाने में जिन २ महातु-भावों का हाथ था उनमें थे प्रधान थे। जयपुर की चदाई में जो महत्वपूर्ण कार्य्य सिंवी इन्द्रराजजी ने किया ठीक वैसा ही इन्होंने ही किया। इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और सत्कालीन मारवाड़ को बढ़े १ संदर्श से बचाया।

#### सिंघी गुलराजनी, मेगराजनी, कुशलराजनी

इन तीनों सजनों ने एक समय में महाराजा भानसिंहजी की बड़ी र सेवाएँ की । महाराजा भानसिंह को जालौर के घेरे से सुरक्षित रूप से जोधपुर डाकर उन्हें राज्यासन पर प्रतिष्ठित करने में इनका भहुत बड़ा हाथ था। यह वात महाराजा मार्नासहजी ने अपने एक खास रूनके में स्वीकार की हैं। इस उस रुनके की नकल यहाँ पर देते हैं।

#### श्री नाधजी

सिंघनी गुलराज, मेघराज कुशलराज सुखराज करम सुप्रसाद वाचजो तथा थे वाजोजी तथा मामोजीरा स्पाम घरमी चाकर हो सो हमारे मांने जालीर रा किला हुँ शहर पघराया ने जोषपुर रो राज सारो माने कराया श्रो बंदगी थारी कदे मूलसां नहीं मारी सदा निरन्तर मरजो रेसी थारी बच्छी गिरी ने सोजत सिवाणा री हाकिमी ने मांव बीजवों बराह ने सुरायतो पटे हैं ज्या में कदेही तफावत पाटा में ने मारा बंसरो होसी थांसु ने थारा बंस हुँ तफावत करे तथा में थाने कैद ही कैद करां तो श्री जर्लवरचाथ घरम करम विचे छे श्रो नवासरे राह तांवापत्र जूँ इनायेत कियो है थे वटा महाराज तथा मामेंजी रा स्थाम घरमी हो ज्या में श्रास कर हो केद करां तो श्री जर्लवरचाथ घरम करम विचे खिली या इटदेव लगायत एक वार नहीं सौ बार थे घ्या जमासातर राहजों संवत १न६०।"

उपरोक्त पत्र से उक्त महाजुभावों की महान् सेवाओं का स्पष्टतया पता लगता है।

#### मेहता श्रखेचन्दजी

मेहता अलेचन्दनी के नाम का उल्लेख भी मारवाद राज्य के इतिहास में कई बार आया है। आपने भी एक समय महाराजा मानसिंहनी की बहुमूल्य सेवाएँ की। जब संवद १८५७ में तत्कालीन जोचपुर नोश महाराजा मीमसिंहनी ने मानसिंहनी पर घेरा डालने के लिये जालीर पर अपनी कौनें भेजी और इन फीजों ने जालीर के उस सुमिसद किले को जहाँ पर महाराजा मानसिंहनी स्थित ये घेर लिया। उस समय मेहता अलेराजनी ने महाराजा मानसिंहनी की ने सेवाएँ की जिनसे वे इतने दिनों तक अपने विरोधियों के सामने दिक सके। महाराजा मानसिंहनी अपने किले में कई दिन तक घिरे रहे। इससे वहाँ पर अन्न और धन की बहुत कमी हो गई। ऐसे विकट समय में मेहता अलेचन्दनी ने एक गुप्त मार्ग हारा महाराजा मानसिंहनी की सेवा में रसद और धन पहुँचाना ग्रुफ किया। इससे महाराजा मानसिंहनी की सेवा में रसद और धन पहुँचाना ग्रुफ किया। इससे महाराजा मानसिंहनी की बही भारी सहायता मिली और वे अधिक दिनों तक अपनी विरोधी फीजों का मुकाबिला कर सके।

जब संबंद १८६० की काती सुदी ४ को महाराजा भींमसिंहजी का खार्गवास हुआ और जब सानसिंहजी के सिवाय राज्य का कोई दूसरा अधिकारी न रहां तब उन्हीं सरदार तथा मुखुहियों ने जो गब्



भएडारी गंगारामजी दीवान, जोघपुर.

का घेरा देने में शामिल थे, महाराजा मानसिंहजी से जोघपुर चलकर राज्यासन पर विराजने की प्रार्थना की । तदनुसार मार्गशीर्प चदी ७ को जय महाराजा मानसिंहजी विल्ले पर दाखिल हुए तब मेहताअलेचन्द्रजी भी उनके साथ थे ।

इसी साल माघ सुदी ५ के दिन जब महाराजा का राजतिलक हुआ तब उन्होंने मेहता अलेखन्द बी को मोतियों की कंटी, कहा, सिरपेंच, मन्दील आदि का सिरोपाव तथा ३५०० की रेख का नीमली नामक गाँव उनके नाम पर पट्टे कर उनका सन्मान किया। साथ ही इसी वर्षमालाई नाम का एक गाँव आपको जागीर में दिया गया।

जय जयपुर और बीकानेर की फौजों ने जोधपुर को घेर लिया और महाराजा मानसिंहजी का अधि कार केवल किले मात्र में रह गया, उस समय मेहता अखेचन्दजी ने महाराजा की बड़ी आर्थिक सेवा की ! घेरा उठ जाने के बाद महाराश मानसिंहजी ने मेहता अखेचन्दजी को जो खास रुका दिया, उसमे लिखा है—

"मुहता असेचन्द कस्य सुप्रसाद बांचजो तथा थारी बंदगी आगे जालौर दोनों घेरा री तो छे ही ने अवार हण घेरा में ही बंदगी कीची सो आच्छी रीत माल्यम है। ने रूपया ४०००००) चार काल आसरे सरकार में आया सो दिरीज जावसी तू जमा खातर राखे सदा अभ दृष्टि है जिणसू सिवाय रहसी संवत् १८६४ रा आसोज वदी ९ "

इसके परचात जब अमीरखाँ को २ लाख रपये देने की आवश्यकता हुई तब महाराजा मानसिंहजी ने इन्हें उक्त रुपयों की न्यवस्था करने के लिये निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखीं थीं।

"अवार दोय लाख अमीरखां ने फौज अटकीजी जो आवा सो अवार को काम थाने किये चाहि-जेला आ बन्दगी आद अंत ताई मूलसा नहीं सं॰ १८६४ आसोज वदी १३"

इसी प्रकार अमीरखाँ को पुनः रुपया चुकाने की आवश्यता पढ़ने पर महाराजा मानसिंहजी ने मेहता अखेराजजी को एक बार फिर लिखा था जिसकी नकरू नीचे दी जाती है।

"हर हुनर कर दोय छाख रो समाधान करणों ओ काम छाती चाढ़ने कीने तो श्रीनाथजी अवार ही सहाय करी इसी व्यंत छे जूं जाजौर ढाबियाँ री जूं आ जोधपुर ढाबियाँरी सिरारी वन्दगी छे... इत्यादि"। कहने का मतलव यह है कि मेहता अखेचन्दजी ने मारवाड़ राज्य की तन, मन, धन से सहायता पहुँचा कर उसकी बहुमूल्य सेवाएँ की हैं। मारवाड़ के महाराजा आपकी महत्व के कामों में सलाह लिया करते थे। राजपुताने के सुप्रसिद्ध अंभेज इतिहासनार कर्नल जेम्स टाड ने आपके विषय में अपने मारवाड़ के इतिहास में निम्न आशय के वाक्य लिखे थे।

''अखेचन्दजी का सामर्थ्य बहुत बढ़ा हुआ था। दरबार को वे ही वे दीखते थे। रियासत में एक समय ये बहुत प्रवक्त थे।

आपकी इन सय सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराजा मानसिंहजी ने आपको संवत् १८६६ में पालकी, सिरोपाव व एक खास रका इनायस कर आपकी प्रतिष्ठा को खब बढाया था"।

रावराजा रियमलजी—आप रावराजा श्लाहमळजी के पुत्र थे। महाराजा मानसिंहजी के समय
में आप जोधपुर राज्य के फीज वस्की हुए। सन्वत् १८८९ में आप और मुणोत रामदासजी १५००
सवारों को टेकर अजमेर में मिटिश सेना की सहायता करने गये थे। सं० १८९८ में इन्हें १६ हजार की
जागीरी दी गई। इसके थोदे ही दिनों बाद आप जोधपुर राज्य के मुसाहिव बनाये गये। महाराजा
मानसिंहजी इनका बढ़ा सम्मान करते थे। इन्होंने महाराजा से प्रार्थना कर ओसवाळ समाज पर लगनेवाळे
सरकारी कर को माफ़ करवाया था। आपने बहुत प्रयक्ष करके प्रकाराज के कसाई खाने को बन्द करवाया
जिसके छिये अब भी यह कहावत मशहर है—"राव मिटायो रिधमळ, प्रकर रो प्रायहिचत।"

सम्वत् १८९६ में इन्होंने जागीरदारों और जोधपुर दरवार के बीच दुछ शतेँ तथ की जिनका

महाराजा मानसिंहजी के पुत्र वाल्यकाल ही में गुजर गये थे और उनके दूसरी सन्नान न थी। अतपुत राज्य गद्दी के लिये वारिस गोद लाने का विचार होने लगा। इस कार्य में रावराजा रिघमलजी ने बड़ी दिलक्सपी ली और महाराजा तल्लसिंहजी को गोद लाने में आपका खास हाथ था।

महाराजा मानसिंहजी के समय में और भी कई ओसवाल मुस्सिहयों ने बड़े २ काम किये उन सब का विस्तृत विनरण अगले अध्यायों में कौटुम्बिक इतिहास, (Family History) में दिया जायगा।

इसके आगे चलकर महाराजा तस्तिसंहजी और महाराजा जसवन्तिसंहजी के जमाने में भी कुछ ओसघाल सजनों ने दीवानिगरी और फौज की बन्त्रीगिरी आदि बदे २ ओह्दों पर बदी सफलता के साथ कार्य किया । इन महानुभावों में मेहता विजयसिंहजी और सींघी बलराजजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

मेहता विजयसिंहजी राजनीतिज्ञ और वीर थे। आपने कई छोटी-वड़ी लडाइयों में हिस्सा लिया। सुप्रसिद्ध हूँगरसिंह, जवाहरसिंह को दबाने में आपका प्रधान हाथ था। इस सम्बन्ध में ब्री दरबार ने और तत्कालीन ए॰ जी॰ जी॰ महोदय ने अपने पत्रों में आपकी बड़ी प्रशंसा की है।

सम्बत् १९१४ ( ईसवी सन् १८५७ ) के बढ़ने का हाळ हमारे पाठक भली प्रकार जानते होंगे। इस समय भारत में चारों ओर विद्रोहाग्नि फैळ रही थी। मारवाड़ में भी कई जगह यह आग जळ रही थीं। भारवाद के आजवा मामक स्थान पर निद्वोह हुआ। इस पर मेहता विजयसिंहजी को उक्त स्थान पर चहाई करने के लिए श्री दरवार का हुक्म हुआ। आपने आजा पाते ही आजवे पर फौजी चढ़ाई कर दी। आपकी सहायता के लिये ब्रिटिश सेना भी आ गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि आपने चहां के विद्वाह को दवा दिया और पूर्ण शालित स्थापित कर दी। इसके बाद आपने आसोप, आळणियावास गूळर आदि स्थानों पर चढ़ाई कर वहाँ के ठाकुरों को वश में किया। इससे आपकी वीरता की चारों सर्फ कदी प्रशंसा होने ळ्या।

आप सिर्फ जोधपुर दरबार ही के द्वारा सम्मानित नहीं हुए । राजस्थान के अन्य नरेश भी आपको बहुत मानते थे । सम्बन् १९२० में जयपुर दरबार ने आपको हाथी, सिरोपाव और पास्की प्रदान कर आपका बड़ा सम्मान किया ।

सम्बत् १९२१ में आपकी बहुमूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर श्री जोधपुर दरवार ने आपको नागोर प्रगते का राजोद नामक गाँव जागीर में प्रदान किया ।

राजस्थान के नुपतियों के अतिरिक्त तत्काळीन कई बढ़े २ अंग्रेजों ने आपकी कार्य-कुशळता की बढ़ी प्रशंसा की है। जोषपुर के तत्काळीन पोलिटिकळ एजण्ट ने आपके िळये िळखा था-"थे एक ऐसे मनुष्य हैं, जिनका निर्मयता से विश्वास किया जा सकता है। मारवाड़ी अफसरों में इनके समान बहुत कम आदमी पाये जाते हैं"। इसके बाद ही ईसवी सन् १८६५ की ४ जून को तत्काळीन पोलिटिकळ एजण्ट मि॰ एफ० एफ० निकळसन ने िळखा था—

'ये बड़े बुद्धिमान और आदर्श देशी सजन हैं। इन्हें मारवाड़ की पूरी जानकारी है।'

मतलब यह कि अपने समय में रायबहाहुर मेहता विजयसिंहजी वदे नामाङ्कित मुस्सदी होगये । इनका विस्तृत परिचय आगे चलकर आपके इतिहास में दिया जा रहा है ।

आगे चलकर महाराजा जसवन्त्रसिंहजी और महाराजा सरदारसिंहजी के जमाने में भी कुछ अच्छे मुक्सही हुए, जिनका विवेचन यथावसर किया जायगा।

इस लेख के पढ़ने से पाठकों को यह मलीमान्ति ज्ञात हुआ होगा कि जोधपुर राज्य के लिये ओसवाल मुल्सिद्यों ने कितने बढ़े २ कार्य किये, राजनीति के मैदान में कितने जबर्दस्त लेल खेले तथा अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिये रण के मैदान में वहादुरी के क्तिने बढ़े २ हाथ बतलाये । मारवाड़ का सच्चा इतिहास इनके महान कार्यों के लिये सदा श्रद्धाञ्जली अर्पण करता रहेगा। मारवाड़ के इतिहास का कोई अन्याय—कोई एए—पुसा वहीं है, जिनमें इनके महान कार्यों की गौरव गाथा न हो।

# **डंहयंपु**रे

मारवाद की रंगस्थली में ओसवाल वीरों और राजतीतिज्ञों ने अपने जो अद्भुत् कारनामे दिख्छाये हैं और राज्य की रक्षा के लिये अपने प्राणों की बाजी लगाकर, खार्य-त्याग के जिन अपूर्व उदाहरणों को इतिहास में अपनी अमर कीर्ति के रूप में अंकित कर रहे हैं उनका थोड़ा सा परिचय हम ऊपर दे चुके हैं। आगे हम यह वतलाना चाहते हैं कि ओसवाल नर पुँगवों ने मारवाद की लीलान्यली के अतिरिक्त और भी राजपूताने की भिन्न २ रियासतों में अपने महान व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रदक्तित किया था। अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मारवाद के पश्चात् मेवाद ही एक ऐसा प्राँत है जहाँ पर ओसवाल जाति ने अपनी दिव्य सेवाओं का खूब प्रदर्शन किया। स्वाधीनता की लीला स्थली वीर प्रसवा मेवाद भूमि के इतिहास में ओसवाल जाति के वीरों का नाम भी स्थान २ पर अमर कीर्ति के साथ चमक रहा है। अपने देश और अपने स्वामी के पीछे अपने सर्वस्व को निद्यावर कर देने वाले त्याग मूर्ति भामाशाह, संववी दयालदास, मेहता अगरचंद, मेहता सीताराम, इत्यादि महापुरुषों के नाम आज भी मेवाद के इतिहास में अपनी स्पृति को ताज़ा कर रहे हैं। अब नीचे बहुत ही संक्षिप्त में हम इन प्रतापी पुरुषों का परिचय पाठकों के सम्भुख रखने की कोशीश कर रहे हैं।

### महाराणा हमीरसिंह श्रीर मेहता जालसी

चित्तीड़ के प्रसिद्ध महाराणा हमीर (प्रथम) उस समय में अवतीर्ण हुए थे जब कि भारत के 
ाजनैतिक गागन-मण्डल में काले वादल मेंडरा रहे थे। चारों और अञ्चान्ति का दौर दौरा हो रहा था।
गाजपुताने के बहुत से राज्य मुसलमानों के शासन में चले गये थे। ठीक उसी समय मेबाइ-भूमि भी
खिल्ली बादशाह अलाउडीन द्वारा फतह की जा चुकी थी। चित्तीड़ का प्रथम साका समाप्त हो गया था।
इस साके में वीर-असना मेबाइ-मेबाइ मूमि के कई नर रन्त अपने अद्भुत पराक्रम और अलौकिक शौर्य्य का
परिचय देते हुए, अपने देश अपनी जाति एवम अपने इन्हुम्च की रक्षा के लिये, अपने प्राणों की आहुति प्रदान
कर चुके थे। केवल केलवाड़े के आस पास के प्रान्त को छोड़कर समूचा मेवाइ अलाउडीन खिल्ली की
अधीनता में जा चुका था और वहाँ का शासन सोनगरा मालदेव कर रहा था। मेबाइ निवासी चारों ओर
विकार रहे थे। संगठन का भयंकर अभाव हो रहा था। ऐसी भयंकर परिस्थित मे महाराणा हम्मीरसिंह
को केवल मेवाइ-उद्धार की चिन्ता सताया करती थी। वे हमेशा इसी विचार मे निमग्न रहा करते थे कि
मेवाइ भूमि किस प्रकार स्वतन्त्र हो, किस प्रकार उसका उद्धार हो। अस्तु।

महाराणा हमीर स्वयं बड़े बीर प्वस् पराक्रमी व्यक्ति थे। उनमें साहस था, वीरता थी और थी काव्यं करने की अद्मुत क्षमता। उन्होंने सारे मेवाड़ में ऐलान करना दिया था कि "जो व्यक्ति अपने सच्चे हृदय से मेवाड़-भूमि का उद्धार करना चाहें, उन्हें चाहिये कि मेवाड़ के आयाँ। यदि किसी व्यक्ति ने महाराणा की आज्ञा का उलंबन किया तो शत्रु समझा जाकर यसपुर पहुँचा दिया जायगा।" इस वक्तव्य का मेवाड़ के वीर निवासियों पर बहुत प्रभाव पढ़ा एवम् वे धीरे धीरे महाराणा के झंडे के नीचे आ खड़े हुए! महाराणा का उत्साह चमक उठा, उन्होंने शीप्र ही सेना का संगठन करना प्रारम्भ किया। इसी समझ चित्तीड़ के शासक मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा के साथ करने की प्रार्थना की। कहना न होगा कि महाराणा ने प्रार्थना स्वीकार करली एवम् उनका मालदेव की पुत्री के साथ विवाह होगया। कर्नल टाड साहब का कथन है कि "अपनी नव विवाहिता पत्न के कहने से महाराणा ने दहेन में जालसी मेहता को माँग लिया। ये जालसी मेहता बड़े बुद्धिमान युवम् राज्ञनीतिज्ञ पुरुष थे।" ये ओसवाल जाति के भणसाली गौत्रिय सज्जन थे।

जब वीरता एवस् पराक्रम के साथ राजनीति एवस् बुद्धिमानीका सहयोग हो जाता है तब विजय-छक्ष्मी हाथ जोड़े हुए सामने खड़ी रहती है। यहाँ भी यही हुआ।

एक समय का प्रसंग है कि महाराणा हमीर के पुत्र व्यवसिंह को, जो आगे चल कर महाराणा लाखा के नाम से प्रसिद्ध हुए, चित्तीड़ के देवी-देवताओं की अप्रसन्नता को मिटाने के लिये पूजा करने चित्तीड़ जाना पड़ा। कहना न होगा कि इस अवसर पर चतुर जालसी मेहता भी साथ गये। चित्तीड़ जाकर मेहता जालसी ने धीरे घीरे वहाँ के सरदारों को मालदेव के खिलाफ़ उभारना प्रारम्भ किया। जब उसे विश्वसास हो गया कि हमारे पक्ष मे बहुत से सरदार हो गये हैं तब उसने महाराणा को खानगी तीर पर चित्तीड़ आने के लिये लिख मेजा। कहना न होगा कि ठीक अवसर पर महाराणा चित्तीड़ पहुँचे। युक्ति और योजनामुसार उन्हें चित्तीड़ ना दरवाजा खुला मिला। फिर क्या था, बात की बात में तलवारें चमको लगीं। घनघोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। चारों ओर भयंकर मारकाट मच गई। अंत में विजय श्री महाराणा के हाथ हगी। चित्तीड़ के वारतिबक्त अधिकारी का उस पर अधिकार हो गया।

प्रसिद्ध इतिहास बेता महा महोपाध्याय पं॰ गौरीशंक्रनजी कोझा अपने राजयुताने के इतिहास में किक्ति हैं कि "चित्तीद का राज्य प्राप्त करने में हमीर को जाल (जालसी) मेहता से यदी सहायता मिछी। जिसके उपलक्ष्य में उसने उसे अच्छी जागीर दी और प्रतिप्ता बदाई।"

# महाराणा नुम्भ और श्रोसवाल मृत्तुही

महाराणा हमीर के पश्चात् महाराणा कुम्म के समग्र में भी कई ओसवाल मुत्सुही पूरी हुए जिन्होंने मेवाड़ राज्य की बड़ी २ सेवाएँ की । इनमें से बेला भण्डारी गुणवाज और रतनसिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। रतनसिंह जी ने गोड़वाड़ के राणकपुर नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर धन-वाया । जिसका उल्लेख धार्सिक प्रकरण में दिया जावेगा।

इसी प्रकार राणा साँगा के समय में सुमिसद कमाशाह के पिता तीलाशाह, उनके पश्चात् राणा रतनिसह के समय में शत्रुकाय के उद्धार वर्ता सुमिसद कमाशाह दीवान रहे। इनका गीत्र राज-कोठारी था। इनका भी विशेष परिचय इस प्रन्थ के धार्मिक प्रकरण में दिया जावेगा।

## महाराणा उदयसिंह श्रीर श्रोसवाल मृत्सुड़ी

स्वामिमक आए।एएएए—राणा साँगा के द्वितीय पुत्र महाराणा रतनसिंह के पश्चार मेवाइ की गरी पर राणा विक्रमादित्य बैठे। मगर सरदारों के साथ इनकी अनवन रहने से बहुत से सरदारों ने मिल्कर इन्हें गहीं से उतार दिया। इनके पश्चार इनका भाई दासी पुत्र बनबीर गहीं पर बैठा, इसकी प्रकृति बहुत कुटिल थी। उस समय मेवाइ के भावी राणा उदयसिंह बिल्लुल बालक थे। बनवीर ने इन्हें मारने का बहुत्वन्त्र रचा। जब कुमार उदयसिंह भोजन करके सो गये, और उनकी पन्ना नामक घाय उनकी सेवा कर रही थी, उसी समय राजि में रणवास में घोर आर्तनाद का चाट्य सुनाई पदा। जिसे सुनकर पन्ना घाय उर उठी। इतने ही में वारी नामक नाई ने आकर उससे कहा कि बनवीर ने राणा विक्रमादित्य को मार डाला। यह सुनते ही में वारी नामक वाई ने आकर उससे कहा कि बनवीर ने राणा विक्रमादित्य को मार डाला। यह सुनते ही बालक उदयसिंह की अनिष्ट आर्वाका से घाय का इदय काँप उठा। उसने तत्काल १५ वर्ष के बालक उदयसिंह को वहाँ से चतुराई पूर्वक निकाल दिया और उसके स्थान पर अपने छड़के को लिटा दिया। इतके ही में बनदीर वहाँ आ पहुँचा और उसने उदयसिंह के घोले में घाय के पुत्र को करल कर दिया।

इसके परचात् पन्ना घाय उदयसिंह को ठेकर रक्षा के छिये कई स्थानों पर गई, सगर उस विपत्ति के समय किसी ने राजछुमार को शरण देना स्वीकार न किया। तब वह कुम्मलमेर के किछेदार भीसवाल जातीय आशाशाह देपरा के पास गई, पहले तो आशाशाह ने शरण देने से इन्कार कर दिया। मगर जब उसकी माता को बात मालूम हुई तब उसने इस कायरता के लिये अपने पुत्र को बहुत फटकारा, और क्रोप में आकर उसे मारने को सपटी तब आशाशाह ने उसके पैर पकड़ लिये, और उदयसिंह को बहुत सम्मान के साथ शरण दी, और उसे अपना भतीजा कह कर प्रसिद्ध किया। जब कुमार उदयसिंह होशि-बार हो गया तब वीरवर आशाशाह ने कई सरदारों की मदद से उसे उसका राज सिंहासन दिला दिया और इस महान् पुरुष ने इस प्रकार से मेवाड़ के नष्ट होते वंश को बचा किया।

#### मेहता चीलजी

यह घटना उस समय की है जब कि घनवीर ने अपने षद्यंत्रों से महाराणा के स्थान पर चित्तं में अपना अधिकार स्थापित कर ित्या था और महाराणा उदयसिंहजी को चित्तौद छोड़ने के लिये वा होना पड़ा था। इसी समय वित्तौदगढ़ के किलेदार जालसी मेहता के बंशज चीलजी थे। चीलजी मेह बड़े बुद्धिमान् स्वामिभफ और वीर प्रकृति के पुरुप थे। इन्हें बनवीर की अधीनता बहुत खटक रही थी थे कोई सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा में थे कि जिससे फिर चित्तौद पर महाराणा का अधिकार हो जाय।

उधर महाराणा उदयसिंह अर्वकी में जाकर एक स्थान को पसंद कर वहीं रहने लगे। य स्थान आजकल उदयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा के साथ भाने वाले सरदारों के उत्साह इन्होंने सेना का संगठन करना प्रारम्भ किया। अपने कतिपय सरदारों के साथ कूंच कर रास्ते में बनवं के कई गाँवों को इस्तगत करते हुए महाराणा चित्तौढ़ पहुँचे। मगर चित्तौढ़ के किले को विजय कर हंसी-खेल नहीं था साथ ही इनके पास तोपखाने का भी उचित प्रवन्ध नहीं था। ऐसी परिस्थित किले को तोढ़ना कठिन ही नहीं वरन असंभव था। कहना न होगा कि इस समय कुम्भलगढ़ के किले बीर भाशाशाह ने चीलजी मेहता को अपनी स्वामि भक्ति के लिये कहा और कहा कि यही समय वास्तिन सेवा का है। अस्तु।

यह हम उत्पर लिखही चुके हैं कि मेहता चीलजी किसी सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा में थे अत्युव फिर क्या था। उन्होंने युक्ति रचकर बनवीर से कहा कि महाराज किले में खाय-द्रव्य बहुत क रह गया है अत्युव यदि अज्ञा करें तो रात के समय किले का दरवाज़ा खोलकर सामग्री मंगवाली जाय बनवीर को यह युक्ति सोलह आने जँच गई। यह देख मेहता चीलजी ने सारे समाचार गुप्त रूप प्रसिद्ध स्वामिभक्त आज्ञाज्ञाह को लिख मेजे।

योजनानुसार ठीक समय पर किले का दरवाज़ा खोल दिया गया। उधर 'महाराणा के साः वीर राजपूत सरदार पुवस् योदा तैयार ये ही। वस, फिर क्या था, वहीं शीवता से ये लोग हवार पाँच र मैंसीं पुवस् वैलों पर सामान लाद कर किले के फाटक में घुस गये। दवींजे पर अधिकार कर हमला यो दिया। चारों और घमासान युद प्रारम्भ हो गया। वनवीर हक्का-चक्का हो गया। केवल मागने के सिर

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

उसके पास और कोई मार्ग उसकी रक्षा का न था। अत्र एवं वह अपने बाल-वचों को छेकर लाखोटा की बारी से भाग गया। इस प्रकार मेहता चीलजी की बुद्धिमानी एवम् चतुराई से वित्तीड़ पर फिर से छुद बिह्मोदिया वंश का राज्य कायम हो गाया।

# भारमलजी कावडिया

भारमञ्जी ओसवाल जाति के कावित्या गौत्रीय सज्जन थे। ये मेवाड उद्धारक भामाशह के पिता थे। शुरू २ में ये अलवर से बुलाये जाकर रणयम्मोर के किलेदार नियुक्त हुए। राणा उदयसिंह के शासनकाल में ये उनके प्रधान पद पर प्रतिष्टित हुए। किलेदार से क्रमशः प्रधान पद पर पहुँचना इस बात को स्चित करता है कि ये बड़े बुद्धिमान, स्वायिभक्त और राजनीति कुशल थे।

### सर्वस्व त्यागी मामाशह

इतिहास प्रसिद्ध त्यागमूर्ति वीरवर भामाशाह का नाम न केवल मेवाइ में प्रत्युत सारे भारतवर्ष में इतना प्रसिद्ध हो गया है कि उनके सम्बंध में कुछ भी लिखना सूर्व्य को दीपक दिखलाने के सहश निर्धंक है। स्वामि-भक्ति और देश-भक्ति का जो आदर्श उदाहरण इस पुरुप पुंगव ने रखा था वह इतिहास के अन्दर बड़ा ही अद्भुत है। राजस्थान केशरी स्वाधीनता के दिव्य पुजारी प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम को आज भारतवर्ष में कीन नहीं जानता। माता के इस दिव्य पुजारी ने, स्वाधीनता के सबे उपा-सक ने अपने देश की आजाशी के लिखे, अपने आत्म गौरव की रक्षा के लिखे, अपने राज्य, अपनी दीलत और अपने पुशी-प्राराम को मुद्दीभर धूल की तरह विस्वान कर दिया था। आजादी का यह मतवाला उपा-सक अपने देश की स्वाधीनता के लिखे जंगल २ और रास्ते २ की खाक को छानता फिरता था। इन भयं-कर विपत्तियों के अन्दर यह वीरातमा हमेशा पहाड़ की तरह अटल रहा, मगर संबोग की वात है एक समय ऐसा आया जब कि मर्थंकर से भांकर विपत्तियों में भी अटल रहने वाले इस वीर को भी एक छोटी सी घटना ने विचलित कर दिया, इसके हृदय को चूर २ कर डाला। वात यह हुई कि एक दिन जंगली आट की रोटियाँ इन लोगों के लिये वनाई गई। इन रोटियों में से प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में एक २ रोटी शाधी सुवह और आधी शाम के लिये अनाई। राजाजी की छोटी लड़की अपने हिस्से की उस आधी रोटी को खा रही थी कि इतने में एक जंगली विलाव आया और उसके हाथ से रोटी छीन के यया। अससे घट गर्डी यह दम चीकार कर बैटी और सूख के मारे करण-कंदन करने लगी। इस आकरिमक घटना से महाराणा या

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



महाराणा प्रताप श्रीर मेवाड़-उदारक भामाशाह.

वज्र तुर्थ इद्यंभी द्वित हो उठा और जिसने विपत्ति के कहराते हुए दिर्या में भी अपने आपको रक्षितरखा था उसने उपरोक्त घटना के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा ने इसी समय मेवाइ को छोड्ने का दृद्ध संकल्प कर लिया और उसे छोड्ने की तैरवारी करने लगे।

इस समय महाराणा के प्रधान के पद पर ओसवाळ जाति के काविद्या गौत्रीय वीरवर मामा शाह प्रतिष्ठित थे। जब मामाशाह ने अपने स्वामी के देश त्याग की वात सुनी और यह भी सुना कि धना भाव के कारण ही वे देश त्याग कर रहे हैं तो उनसे न रहा गया और वे अपने जीवन भर के सारे संचिर इच्य को केकर महाराणा के चरणों में उपस्थित हुए। महाराणा के पैर पकड़ कर उन्होंने उनसे वह धन प्रहण करने की ओर देश न छोड़ने की प्रार्थना की। जब महाराणा के उस धन के प्रहण करने में इन्छ हिच किचाहट होने कगी तो उन्होंने अत्यन्त नम्रता के साथ महाराणा से कहा कि "अजदाता यह शरीर और यह धन यदि अपने स्वामी और अपने देश के किये काम आय तो इससे बदकर इसका सहुपयोग दूसरा नहीं सकता। इसे आप अपना ही समझें और निःसंकोच हो प्रहण करें। कर्नळ जेन्स टॉड के कथनाचुसा वह धन इतना था कि जिससे २५ हज़ार सैनिकों का १२ वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। कहना न होगा कि इस विश्वाल सहायता के पाते ही राजा प्रताप ने अपनी विखरी हुई शक्ति को बटोर कर रणभेरी बजा दी और बहुत शिष्ठ अपने खोये हुए राज्य के बहुत बढ़े हिस्से को ( मांड्ळगढ़ और चितीड़ को छोड़का सारा मेवाइ) पुनः अपने अधिकार में कर किया। इन छड़ाइयों में भामाशाह की वीरता के हाथ देखने का भी महाराणा को खूब अवसर मिळा और उससे वे बढ़े प्रसन्न हुए। इसी समय से महाराण भामाशाह की गिनती मेवाइ के उदार कर्ताओं में होने छगी।

इस घटना को आज प्रायः साढ़े तीन सौ वर्ष होने को आ गये मगर आज भी मेवाद में भामा-शाह के ,वंशज उनके नाम पर सम्मान पा रहे हैं। केवल मेवाद में ही नहीं प्रत्युत सारे भारतवर्ष के इतिहास में इस महापुरुष का नाम बढ़े गौरव के साथ अद्धित किया जाता है। मेवाद राजधानी उदयपुर में भामाशाह के वंशजों को पंच पंचायती और अन्य विशेष अवसरों पर सर्व प्रथम गौरव दिया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व जाति के लोगों ने भामाशाह के वंशजों की इस परम्परागत प्रतिष्ठा को दूर करने की कोशिश की थी मगर जब यह बात तत्कालीन महाराणा शम्मूसिंहजी को माल्यम हुई तो उनको भामाशाह के वंश गौरव की रक्षा के लिये एक फरमान निकालना पढ़ा था जो इस प्रकार है।

#### श्रीरामो जयति

#### श्रीगणेशजी प्रसादात्, श्री एकछिंगजी प्रसादात्

( भाले का निशान )

#### सही

स्विति श्री उदयपुर सुँमें सूथानेक महाराजांषिराज महाराणांजी श्री सरूपारिषजी श्री सरूपारिषजी श्री हरात कावड्या जैयन्द कुनणों वीरयन्द कस्य श्रप्रम् थारा वडावा सा मामी कावड़मा दें राज म्हें साम श्रमासुं काम चाकरी करी जी ने मरजाद ठेठसूं य्याह म्हाजना की जातम्ह बावनी तथा चौका को जीमणा वा सींग पूजा होने जीम्हे पहेली तलक थारे होतो हो सो श्रगला नगरसेठ बेणीदास करंसो कर्यो श्रर वे दर्यांक्त तलक थारे नहीं करना दीदो श्रावरू सालसी दीबी सो नमे कर सेठ पेमचन्द ने हुकम कीदो सो वी भी श्ररज करी श्रर न्यात म्हे हक्तर मालूम हुई सो श्रन् तलक माफक दसतुर के थे थारो कराय्या जाजी श्रागा सु थारे बंसनो होनेगा जीके तलक हुवा जानेगा पंचाने वी हुकम कर दिखा है सो पेली तलक थारे होनेगा। प्रयानगी मेहता सरसीध संवत् १९१२ जेठ सुद १५ बुधे ×

मतल्ज यह कि महाजर्नों की जाति में यावनी (समस्त जाति का भोज) तथा चौके का भोजन व सिंह पूजा में पहला तिलक जो कि हमेशा से भामाशाह के वंशजों को होता आया है उन्हीं के वंशजों को होता रहे।

भेवाड़ के अप्राप्य ऐतिहासिक ग्रंथ "वीर विनोद" में पृष्ठ २५१ पर लिखा है कि भामाशाह बढ़ी खुरअत का आदमी था। यह महाराणा प्रताप के झुरू समय से महाराणा अमरिसंह के राज्य के २॥ तथा ३ वर्ष तक प्रधान रहा। इसने कई बढ़ी २ छढ़ाह्यों में हजारों आदिमयों काखर्चा चलाया। यह नामी प्रधान संवत् १६५६ की माध झुक़ा ११ को ५१ वर्ष और सात माह की जमर में परलेक को सियारा। इसका जन्म संवत् १६०४ अथाड़ झुक़ा १० (हि० ९५४ तारीख ९ जमादियुल अन्वल ई० स० १५४७ तारीख २८ जून) सोमवार को हुआ था। इसने मरने के एक दिन पहले अपनी खी को एक वही अपने हाथ की दी और कहा कि इसमें मेबाद के खजाने का छुठ हाल लिखा हुआ है जिस वक्त तकलीफ हो उस समय यह बही महाराणा की नज़र करना। यह खैरखाह प्रधान इस वही के लिखे कुठ खजाने से महाराणा अमर-

सिंह का कई वर्षों तक खर्चा चलाता रहा । मरने पर उसके बेटे जीवाशाह को महाराणा अमरसिंह ने प्रधान का पद दे दिया । " इन्हों भामाशाह के भाई ताराचन्द हुए जो हरदीघाटी के युद्ध तथा और भी कई युद्धों में बड़ी दीरता के साथ छड़े। भामाशाह के पुत्र जीवाशाह और उनके पुत्र अक्षयराज महाराणा अमरसिंह और क्लीसिंह के प्रधान रहे।

#### महाराणा राजासिंह श्रीर संघवी दयालदास

मेवाइ के इतिहास में संघवी दयालदास का स्थान राजनैतिक और सैनिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यन्त सहत्वपूर्ण है। द्यालशाह का समय, वह समय था, जब रत्नगर्भा भारत वसुन्धरा की छाती पर औरगजेब के अमानुषिक अत्याचारों का तांडव नृत्य हो रहा था। उसकी धर्मान्यता से चारों ओर हाहाकार मचा हवा था । अवलावों, मासूमों और बेकसों पर दिनन्दहाड़े अत्याचार होते थे, धार्मिक मन्दिर बमीदीज़ किये जाते थे. मस्तक पर लगा हुआ तिलक दबान से चाट लिया जाता था और चोटी बलपूर्वक मस्तक से जुदा कर दी जाती थी। इस अत्याचार को और भी प्रवल करने के लिये उसने हिन्दुओं पर जिन्या कर खगाने का बिचार किया, जिससे सारे देश का रहा सहा असंतोष और भी प्रज्यकित हो उठा । ऐसे संकट के समय में मेनाड़ के राणा राजसिंह ने औरंगजेब को एक पन्न छिखा, जिसमें ऐसा अमानुषिक कार्य्य न करने की सख्यह दी।। इससे औरंगजेब का क्रोध और भी भडक उठा और उसने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया । उसकी सेना ने वि॰ सं॰ १७३६ के भाइपद शुक्का ८ के दिन देहली से कूँच किया । उस समय महाराणा राजसिंह के प्रधान मंत्री संघवी व्याखदास थे । इस शुद्ध में महाराणा राजिंसह ने जिस रण कुशलता और चतुराई के साथ औरंगजेब की विशाल सेना को पराजय दी, वह इति-हास के पृष्टों में स्वर्णीक्षरों में अंकित है। यहाँ यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि इस सारी रण-कुशलता और चतुराई के अंतर मंत्री दयालदास कंधे वकंधे महाराणा राजसिंह के साथ में थे। महाराणा राजसिंह संघवी द्यालदास की सेवाओं से बड़े प्रसन्न हुए और औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ पर की गई चढ़ाई का बदला छेने के लिये संबवी दयालदाम को बहुत सी सेना के साथ मालवे पर आक्रमण करने के लिये भेजा। वीर द्याल-दास ने किस बहादुरी और तेजित्वता के साथ उसका बदला लिया इसका वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने इस अकार किया है:--

"राणाजी के दयाखदास नामक एक अत्यन्त साहसी और कार्क्य चतुर दीवान थे; भुगरों से बदला छेने की प्यास उनके हृदय मे सर्वदा प्रज्वलित रहती थी उन्होंने शीघ्र चळनेवाली खुदसवार सेना को साथ लेकर नर्मदा और बेतवा नदी तक फैछे हुए मालवा राज्य को खह लिया, उनकी प्रचण्ड सुजालों के बळ के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था, सारंगपुर, देवास, सरोज, माँहू, उज्जैन और चन्देरी इन सब नगरों को इन्होंने अपने बाहु-चल से जीत लिया, विजयी द्याखदास ने इन नगरों को लट्टर वहाँ पर जितनी यवन सेना थी, उसमेंसे बहुतसों को मार डाला; इस प्रकार बहुत से नगर और गाँव इनके हाथ से उजाड़े गये। इनके भय से नगर-निवासी यवन इतने ज्याकुल हो गये थे, कि किसी को भी अपने बन्धु वाँधव के प्रति प्रेम न रहा, अधिक क्या कहें, वे लोग अपनी प्यारी स्त्री तथा पुत्रों को भी छोड़ र कर अपनी र रक्षा के लिये भागने लगे, जिन सम्पूर्ण सामप्रियों के ले जाने का कोई उपाय उनकी दृष्टि न आया अन्त में उनमें अग्नि लगाकर चले गये। अध्याचारी औरंगजेब हृदय में पत्थर को बाँधकर निराध्रय राजपूर्तों के ऊपर पशुओं के समान आचरण करता था, आज उन लोगों ने ऐसे सुअवसर को पाकर उस दृष्ट को उचित प्रतिफल देने में कुछ भी कसर नहीं की, संघवी द्याखदास ने हिन्दू-धर्म से बैर करने वाले बादबाह के धर्म से भी पत्था लिया। काज़ियों के हाथ पैरों को बांधकर उनकी दादी मूँ छों को मुंख दिया और उनके क़ुरानों को कुए में फेंक दिया। व्यालदास का हृदय हतना कटोर हो गया था कि, उन्होंने अपनी सामर्थ के अनुसार किसी भी मुसल्यान को हामा नहीं किया। तथा मुसल्यानों के राज्य को एक बार मरुमूमि के समान कर दिया, इस प्रकार देशों को छुटने और पीढ़ित करने से जो विपुल धन उन्होंने इकट्ठा किया, वह अपने स्वामी के धनागार में दे दिया और अपने देश की अमेक प्रकार से सृद्धि की थी।"

"विजय के उत्साह से उत्साहित होकर तेजस्ती द्यालदास में राजकुमार जयसिंह के साथ मिल्क कर चित्तौढ़ के अव्यन्त ही निकट, बादशाह के पुत्र अजीम के साथ भयंकर युद्ध करना आरम्भ किया । इस भयंकर युद्ध में राठोद और खीची घीरों की सहायता से वीरघर द्यालदास में अजीम की सेमा को परास्त कर दिया, पराजित अजीम प्राण बचाने के लिये रण धंमोर को भागा, परन्त इस मगर में आने के पहछे ही उसकी बहुत हानि हो जुकी थी, कारण कि विजयी राजयूतों ने उसका पीछा कर्क उसकी बहुत सी सेना को मार डाला। जिस अजीम ने एक वर्ष पूर्व चित्तौढ़ मगरी का स्वामी बन अकस्माद उसकी अपने हाथ में कर लिया था, आज उसको उसका उचित फल दिया गया "। #

वीर व्याख्दास ने इन युद्धों के सिवा और भी कितने ही युद्ध किये। उनकी यहादुरी और राजनीति कुशख्ता से महाराणा राजसिंह वढ़े भसन्न रहते थे। इन सिंघवी द्याखदास के इस्ताक्षरों का राणा राजसिंह का एक आज्ञापत्र कर्नल टाड में अंग्रेजी राजस्थान के परिशिष्ठ नं॰ ५ पृष्ट ६९७ में अंकित किया है, जिसका मतलब इस प्रकार हैं:—

<sup>•</sup> टाइ राजस्यान हितीय खण्ड अध्याय बारहवां पृष्ठ ३६७, ३६ = ।

"महाराणा श्री राजिंसेंह मेवाड़ के दस हजार गाँवों के सरदार, मन्त्री और पटेलों को आज्ञा देता है, सब अपने २ पद के अनुसार पढ़ें।

१---प्राचीन काल से जैनियों के मन्दिरों और स्थानों को अधिकार मिला हुआ है, इस कारण कोई मनुष्य उनकी सीमा में जीव-अध न करें । यह उनका पुराना हक है ।

र-जो जीव नर हो या मादा, वध होने के अभिनाय से इनके स्थान से गुजरता है वह अमर हो जाता है।

३—राजदोही, छुटेरे और काराग्रह से भागे हुए महा अपराधी को भी जो जैनियों के उपासरे में कारण ग्रहण कर छेगा, उसको राज कर्मवारी नहीं पकढ़ेगे।

४—फसल में कूंची ( मुद्दी ), कराना की मुद्दी, दान की हुई मूमि, धरती और अनेक नगरों में उनके बनाए हुए उपासरे कायम रहेंगे।

५—यह फरमान यति मान की प्रार्थना पर जारी किया गया है, जिसको १५ वीघे धान की भूमि के और २५ वीघे मालेटी के दान किये गये हैं। नीमच और निम्बाहेदा के प्रत्येक परगते में भी हरएक जती को इतनी ही पृथ्वी दी गई है। अर्थात् तीनों परगनों में धान के कुछ ४५ वीघे और मालेटी के ७५ वीघे।

इस फरमान को ऐसते ही पृथ्वी नाप दी जाय और दे दी जाय और कोई महाच्य जितवों को दुःख नहीं दे, बब्कि उनके हकों की रक्षा करें । उस महाच्य को धिकार है जो उनके हकों को उर्लंघन करता है। हिन्दू को गौ और मुसलमान को सुबर और मुदारी कसम है। संबद १७४९ महा सुदी ५ ईं सं १६९६ । शाह द्याल मन्त्री ।

हुन्हीं द्यालशाह्नी ने राजसमंद के पास वाली पहाड़ी पर एक किलेनुमा श्रीआदिनाथनी का भन्य मन्दिर बनवाया जिसका विवरण धार्मिक अध्याय में दिया जायगा।

#### मेहता श्रगरचन्दजी

जिस समय महाराणा अरिसिहजी और महाराणा हमीरसिहजी मेवाद के राजनैतिक गगन में अवतीर्ण हुए थे, उस समय भारतवर्ष का राजनैतिक वातावरण धुआँधार हो रहा था। सारे देश के अन्त-गंत जिसकी छाठी उसकी भैंस (Might is right) वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। समस्त भारत की राष्ट्रीयता प्रकानी हो रही थी; सब से बदे अफ़सोस की बात यह थी कि उस सारे उपद्रव मय वायु-भण्डल के अन्दर उस नैतिकता का एक जर्रा भी बाकी न रहा था। जातियाँ सब कुछ खो देती हैं, उनकी स्वतन्त्रना नष्ट हो जाती है; उनकी राष्ट्रीयता भंग हो सकती है; उनका आत्मसम्मान भी चला जाता है मगर यदि उनके अन्दर नैतिकता का कोई अंश केप रह जाता है तो वह उस नैतिकता के वल से इन सब खोई हुई चीजों को एक जोरदार धक्के के साथ पुनः प्राप्त कर लेती हैं। मगर जो जाति अपनी नैतिकता को खो चुकती है उसके भविष्य के अन्दर प्रकाश की एक रेखा भी बाकी नहीं रह जाती; उसका सर्वस्त चला जाता है। भारतीय जातियों का भी ठीक यही हाल था। वे अपनी नैतिकता को खो बैठी थीं। सारे देश में कोई भी ऐसी बल्बान शिक्त अलितत्व शेप न था, जो देश के वातावरण को एकाधिपत्य में रख सके। देश की शान्ति स्वमनत हो गई थी; राजा लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे औरंगजेव के भरते ही खुग क साम्राज्य के तख्त के पाये जीर्ण हो गये, जिसका लाभ उठा कर दक्षिण में मरहठा लोग शिवाजी के महान् आदर्श को भूल कर अपनी र स्वार्थ लिप्सा को चित्तार्थ करने के लिये ल्हमार मचा रहे थे; दूसरी और होलकर और सिंधिया अपने र राज्य विस्तार की चिन्ता में यन्न नम्न आक्रमण कर रहे थे। तीसरी ओर राजपूताने के राजा अपनी सारी संगठन शक्ति को खोकर प्रतिहिंसा की आग में बावले हो रहे थे; चौथी ओर पिण्डारी दल अपनी मयंकर ल्हमार से जनता के अमन आमान को खतरे में खाले हुए था और इन सब से अपर इन सब लोगों को कमजोरी और पारस्परिक छूट व वैमनस्यता का फ़ायदा उठा कर बढ़िसान अंग्रेज अपनी राज्य-स्वत्ता का विस्तार करने में लगे हुए थे।

ऐसी सीवण परिस्थित के अन्तर्गत हैं॰ सन् १०६२ में महाराणा अरिसिंहकी सिहांसनास्त्र हुए। आपका मिजाज बहुत तेज होने के की वजह से आपके विरोधियों की संख्या शीप्र बद गई। सख्य स्वर, बीजौल्यिं, आमेर तथा बदनीर को छोड़ कर प्रायः मेवाड़ के सारे सरदार इनके खिलाज हो गये और इन सरदारों ने महाराणा के खिलाज सिंधिया को निमन्त्रित किया। एक बार तो अरिसिंहजी की सेना ने सिंधिया को सेना को परास्त कर दिया मगर दूसरी बार फिर सिंधिया ने आक्रमण किया और इस बार मेवाड़ को सेना पराजित हुई। अरिसिंहजी ने ६४ लाख रुपया सिंधिया को देने का इक्तरार करके अपना पिंड खुड़ाया। इस रकम में से ३३ लाख रुपया तो किसी प्रकार महाराणा ने नकद दे दिया और रोप के लिये जावद, जीरण, नीमच आदि परगने सिंधिया के यहाँ पर गिरवे रख दिये। इसी समय होलकर ने भी निम्बाहेंदे का परगना ले लिया। इस प्रकार मेशद का बहुत उपजाक और कीमतो हिस्सा मेवाड़ से विकल गया। ऐसे विकट समय में मेहता अगरचन्दजी को महाराणा अरिसिंहजी ने अपना दीवान बनाया और एक बहुत बढ़ी जागीर के द्वारा उनका समान किया। मेहता अगरचन्दजी वड़े स्वामिशक्त और कर्तन्य परायण अपिक थे। जिस प्रकार मिलिटरी लाइन में वे अपनी बहादुरी व सैनिक शक्ति की सजह से प्रसिद्ध हुए उसी प्रकार राजनीति और शासन कुशलता के अन्दर उन्होंने अपने गम्भीर मित्तिष्क

से बड़े सुन्दर कारनामें कर दिखाये ! इन्होंने सब से प्रथम मेवाड़ के सरदारों के बीच ब्यातार चार वर्षों से चळी आई बड़ाई को शांत कर मेवाड़ मे पुनः शान्ति स्थापित की ।

इस प्रकार मेवाड़ के अन्तर्गत शान्ति स्थापित कर इस वीर योद्धा ने मेवाड़ के राज्य-विस्तार की ओर अपना द्वाथ बढ़ाया। इन्होंने सबसे प्रथम महाराणाजी की आज्ञा हेकर माँडलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेवाड़ राज्य के इस किले पर मेवाड़ के कुछ बागी सरदारों ने अपना अधिकार कर रक्षा था तथा इस जिले के कुछ गाँवों को छोड़ कर शेप सारे जिले में इन बागी सरदारों का अधिकार हो गया था। ऐसी परिस्थिति में मेहता अगरचंदजी एक बड़ी सेना लेकर इन बागी सरदारों की शिक्त को तहस नइस करने के लिये मांडलगढ़ पहुँचे तथा वहाँ जाकर वीरता पूर्वक लड़ने के पश्चात् मांडलगढ़ पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। इस विजय से महाराणा साहब आपके जपर बड़े खुश हुए और आपका सकार करने के लिये आपके नाम पर एक खास रूक्श इनायत किया जिसकी नकल नीचे दी जाती है।

'रिको मेहता माई अगरा नेग अप्र परगयों मांडलगढ़ गेर अमली होर श्रीदरनार रो हुकम उठाय दीदो नयी थी शेंह माया डील जूं जाया ने मेलो है सो दरनार रो सुधरेजूँ कीने सुधारतां नीमड जाने तो भी अठकान राखे मती थारा मनख कवीला सुदी वठे रीने सो श्री पक्लिंगजी को राज रहेगा जन्ने क परगयों तो थारा नाप रो जायागा ई में फरक पाडे जी ने श्री पक्लिंगजी पूगसी उठारों निपट जापतो राख अठारी समाल आय कीने थारे भी नगा नयान और आसामिया भी नसाव खात्री कर दींजे जयी परमायों नमेगा मारों वचन है दल हाथ राख किला रो निपट जापतो राखने में भी राजता गानता किला पर आवा तो किला पर आवा दींजे कोई तरे ओछ रिवहे तो श्री एक्लिंगजी का घर में थांसू समभ्तांगा संवत १०२२ का काती नुदी २२ वुचवार

इस रुवके के अन्दर उदयपुर के महाराणा ने मेहता अगरचंदनी को उनके मांडलगढ़ की फतह पर वधाई देकर के बड़े सत्कार सिहत उन्हें मांडलगढ़ का शासक (Governor) नियुक्त किया। इसके साथ ही महाराणा जी ने यह भी लिखा कि हम यह मांडलगढ़ का किया तुम्हारे बाप दादों की प्रापर्टी (सम्पत्ति) मानेंगे। तुम इस किले की बड़ी चतुराई से रक्षा करना और खुद वहाँ पर बस कर प्रजा को भी सुविधारों देकर के बसाना।

इस प्रकार इनके प्रदान कर महाराणाजी ने भेहता अगरचंदनी के प्रति अपना अगाध विश्वास प्रगट किया। मेहता अगरचंदजी ने भी आपकी आज्ञा को शिरोधार्य्य कर मांडलगढ़ में निवास करना

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

आरम्भ कर दिया । आपने धीरे २ शतुओं की शक्ति को चूर २ करके सारे जिले के अन्तर्गत शांनित स्था-पित की । इसके कुछ दिनों परचात् आप खवास गुलावजी को मांडलगढ़ का शासक (Governor) नियुक्त कर उदयपुर दरवार में आ दाखिल हुए ।

मेहता अगरचंदजी ने उदयपुर दरवार में पुनः काम करना आरम्भ कर दिया । यह हम कपर किल चुके हैं कि आप वहें कुशल राजनीतिज थे। इसी समय रतनसिंह ने राज्य प्राप्ति की लालसा से कई सरदारों को मिलाकर, एक बढ़े पड्यंत्र की रचना की और उसमें मरहठा सरदार सिंधिया को भी आमन्त्रित किया। मेहता अगरचन्दजी निकट भविष्य में आनेवाली इस आपत्ति को तुरंत ताड़ गरे तथा रावत पहाड़िसहजी एवं शाहपुरा नरेश राजाधिशन उम्मेदिसहजी के साथ इस पड्यंत्र की सब शक्तियों को नष्ट करने के लिये आक्रमण की तयारी करने छो। छेकिन स्तर्नसिंह अपने पर्यंत्र को बहुत मजबूत बना चुका था और इनके युद्ध के लिये तयार होने के पहछे पहले अपनी पूरी २ शक्ति संचित कर चुका था। उधर मरहठा सरदार सिंधिया भी इनकी मदद पर आ पहुँचा । फिर क्या था, अत्यन्त वीरता पूर्वक लड्ने पर भी महाराणा की फीज हार गई और रावत पहाड्सिंहजी तथा चाहपुराधीश राजाधिराज उम्मेद्सिंहजी वीरतासे छडते २ काम आये । उसी समय मेहता अगरचन्दजी भी वही वीरता से लड़ते हुए शहु दल द्वारा पकड़े गये । इस प्रकार इस वीरवर शोदा के पकड़े जाने से निरोधी पक्ष को बद्दी प्रसन्तता हुई। उस समय भी मेहता अगरचन्द्रजी ने अपूर्व स्वामिमिक का परिचय दिया । विरोधी दळ वाळों ने आपको, इस शर्च पर कि आप रतनसिंह को महाराणा मान छैं, छोड़ना स्त्रीकार किया परन्तु आपने निर्भीकता से इसके लिये इन्कार कर दिया। जब ये वार्ते महाराणा को माल्स हुई तो वे वड़े दुखी हुए और उन्होंने मेहता अगरचन्द्रजी को इस आशय का एक रुका किलकर भेजा कि तू मेरा क्यामधर्मी नौकर है और उन्जैन के झगड़े के विगड़ने के कारण तुझे जिन २ कितनहर्यों का सामना करना पह रहा है उनको जानकार मुझे वही अनुसणी आ रही हैं। अब तू शत्र के पंजे से जैसा वे कहलार्वे वैसा कह कर तुरंत चछे आना । हमारा तुम पर पूरा विश्वास है । उस रुक्ते की नकळ इस प्रकार है-

''स्वस्ती श्री भाई अगरा जोग अवरची उजीए रो सनाडो बिगट गयो जी री म्हारे पूरी अमू सारी है तथा था जसा समूत चाकर मारे है सो या अमू सारी मी श्रीएकर्लिंगजी मेटेगा परन्तु तू पकडाय गयो और गनीम था नकासु जवान केवाय छोड़े जारी हेतु तू घारे नहीं या शाहें नहीं पांच म्हारे तो आंधा लफड़ी तू है आंथी हो राज करा हां अब वे केवावे जो कहेन जीव बचा हजूर हाजर होंजे अशी करवा में थारा साम घरमी में फरक जारा तो श्रीएकर्लिंगजी रा हजार हजार सौगन है तू माठची राखी है तो थारो जीन हर मारो रान जानेगा जीरो म्हूँ थारो दान सुगीर होऊँगा श्रठा सु सीसिंहजी हे भी जिरुयो है सो जूं नसे जूं वसे जूं छूर हजूर हाजिर हूजे ऋसी में जीछ राखी है तो थाहे मासा जाख सूस है सम्नत् १८१५ री नरस महा बुद १३"

इस रुक्ते से पाठकों को यह स्पष्टतः ज्ञात होगा कि मेहता अगरचन्द्रजी के काय्यों में महाराणाजी काकितना विश्वास था और उनकी सुख दुख की दशा में वे कितनी हमदर्दी प्रदक्षित करते थे। मेहता अगरचंद्रजी भी इस पत्र को पाते ही शिवचंद्रजी की मदद से शत्रु के पंजे से छूट कर निकल आये और महाराणा की सेवा में उपस्थित हुए। महाराजा ने आपका बहुत सम्मान किया और उसी प्रधानगी के उच्च पद पर आपको अधिष्ठित थिया। कहने का मतलब यह है कि महाराणा को आपकी सेवाओं से बढ़ा संतोप रहा जिसकी भूति २ प्रशंसा आपने अपने निम्निलिखित रुक्ते में मुक्त कंठ से की है।

सिद्ध श्री माई मेहता अगरा जोग अप्र मे तो या सपूत चांकर थी नचीता हाँ राज थारा वापरों छै थांहरी सेवा बंदगी म्हारा माथा पर छै निपट तू म्हारो साव धमों छै थारी चाकरी तो सपना मे भी मुखा नहीं ई राज माहें आधी रोटी होसी जो मी बटका पेखी थाने दे र खासा थारां बंग का मूं उरीण होवा पावां नहीं सीसोहिया होसी जो तो थारा वंस काने आखां की पखकां पर ही राखसी फरक पाँडेगा तो जीयाने श्रीपकिंतगजी पूंगसी ई राज महें तो म्हारा बैटा वच मी थारा बैटा रो उर सो वत्तो छै कतराक समाचार धामाई रूपा रा साह मोतिराम बूक्यांरा कागद सूं जायोगा सम्बत १ ५२३ वरषे वैसाख वुदी १० गुरै

महाराणा भरिसिंहजी के पश्चात संवत् १८२९ में उदयपुर के सिहांसन पर महाराणा हमीर-सिंहजी विराजे। आप मी मेहता अगरचन्द्रजी की वीरता, कारकीदी एवं स्वामिभक्ति से बढ़े प्रसन्न थे। महाराणा हमीरिसिंहबी केवल ४ सालों सक राज्य कर संवत् १८३४ में स्वर्गवासी हुए। आपके जीवन काल में ऐसी कोई विशोष उल्लेखनीय घटना घटित न हुई।

महाराणा हमीरसिंहजी के पश्चात महाराणा भीमसिंहजी उदयपुर के राज्यासन पर आरूढ़ हुए। उसी समय की बात है कि रामपुरा के चन्द्रावतों को मेहता अगरचन्द्रजी ने अपने यहाँ पर क्षरण दी। इस घटना से चन्द्रावतों के विशेषी ग्वालियर के सिंधिया को बड़ा क्रोंध आया और उसने लखाजी तथा अग्धाजी के सेनापतित्व में मेहता अगरचन्द्रजी को परास्त करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना भेजी। इस सेना का मेवाड़ की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ और अंत में मेहता अगरचन्द्रजी की ही विजय हुई। इसी प्रकार की और कई घरेल्ड लड़ाइयों में मेहता अगरचन्द्रजी ने हमेशा अपने स्वामी महाराणा भीमसिंह का पक्ष लिया और आजीवन तक वे बड़ी बीरता से युद्ध करते रहे।

मेहता अगरचंदजी बढ़े बीर और रणकुशल ज्यक्ति ही नहीं थे बरन् एक अच्छे शासक भी थे ! उन्होंने मेवाड़ के इस अशान्ति काल में मांडलगढ़ का शासन बड़ी योग्यता से किया ! आपने मांडलगढ़ निवासियों की सुविधा के लिये कई अच्छे २ काम किये तथा सैकड़ों वाहर के लोगों को लाकर बसाया ! आपने वहाँ पर सागर और सागरी नामक दो बढ़े २ जलाशय बनाये और किले की मरम्मत करवा कर उसे शह के भय से सुरक्षित कर दिया ! उदयपुर के तत्कालीन महाराणाजी ने भी आपकी बहुमूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर आपको वहाँ की तलेठी में जालेसवार नामक तालाव जागीरी में बख्शा !

इसके बाद की घटना है कि शाहपुरा नरेश ने बलवा करके सेवाड़ राज्य के जहाजपुर जिले को अपने करते में कर लिया। इस पर उदयपुर के महाराणाजी की आज्ञा लेकर मेहता अगरचन्द्रजी ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ शाहपुरा के राजाधिराज पर आक्रमण कर दिया। इस चढ़ाई में शाहपुरा के महाराजाधिराज तथा मेहता अगरचन्द्रजी के बीच घमासान लड़ाई हुई। इस लड़ाई में भी मेहता अगरचन्द्रजी की विजय हुई और जहाजपुर का सारा परगना पुनः मेवाड़-राज्यान्तर्गत आगया।

कहने का मतलब यह है कि मेहता अगरचन्द्रजी बड़े वीर, रणकुशल तथा स्वीमिमक न्यक्ति थे। आपके जीवन की प्रत्येक घटना में इन बातों का पूरा २ समावेश था। आप बड़े राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी भी थे। आपने अपने अन्तिम समय में अपने वंशजों के लिए उपदेशों का एक बहुमूल्य संग्रह लिखा जो आज भी आपके वंशजों के पास है और जिससे आपकी राजनीतिज्ञता और विद्वत्ता का गहरा परिचय मिलता है।

जहाजपुर की छड़ाई में वायल हो जाने से मेहता अगरचन्द्रजी का स्वर्गवास सम्बद् १८५७ की असाद कृष्णा चतुर्देशी को हो गया। आपके स्वर्गवास से महाराणा भीमसिंहजी को बहुत दुःख हुआ। आपने हनके कामदार मौजीरामजी के पास मातमपुरसी के लिये एक कागज भेजा, जिस की नकल नीचे दी जा रही है:—

सिद्धश्री मोजीरामजी महता जोग अप्रंच महताजी श्रीशिवशरण हुआ श्रीजी म्हांथी घणी नुरी कीची, म्हाके तो श्री दाजी राज श्री नाई आज देवलीक हुआ है बारें काथे कैंवर पणी हो यारे तो मूँ हूँ सो कई फिकर करो मती मनस होसुँ तो यारा जतन ही करसुँ घणी काई लिखूँ लिख्यों न जाय सारो नात हिम्मत थी काम कीजो नराई मत लावजो सावण नुदी प्रसोमवार

उपरोक्त सारे विवरण से मेहता अगरचन्द्रजी की राजनीति कुशलता, और महाराणा का उनपर अगाघ विश्वास बहुत आसानी से प्रकट हो जाता है। ऐसे कठिन समय में इतनी हुदियानी के साथ सारे राज्य की जिम्मेवारी की प्रहण करके उसे अन्त तक निभा से जाने के उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिस्ते हैं।

#### मोतीरामजी बोलिया

महाराणा श्ररिसिंहजी के समय में ओसवाल जाति के बोल्या वंश के साहा मोतीरामकी भी प्रधान रहे। ये सुप्रसिद्ध रंगाजी के वंशज थे, जो कि महाराणा अमरिसिंहजी ( बढ़े ) और कर्णसिंहजी के समय में प्रधान के पद पर रहे थे, इन्हों रंगाजी ने बादशाह जहाँगीर और अमरिसिंहजी के बीच समझौता करवाकर मेवाड़ से बादशाही थाना उठवाया था। महाराणा साहब ने 'इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर हाथी पालकी का सम्मान और चार गाँव की जागीर ( मेवदा, काणोली, मावपुरा भी जामुणियो ) का पट्टा इन्हें बक्षा था। उदयपुर की सुप्रसिद्ध घूमटा वाली हवेली आपने ही बनवाई थी।

प्रधान मोतीरामजी भी इस वंश में बदे सुप्रसिद्ध पुरुष हुए । आपको भी महाराणा साहब से कई रुक्ते प्राप्त हुए । आपके भाई मौजीरामजी भी महाराणा साहब की आज्ञा से जावद, गोड़वाड़, चित्तौड़, कुम्भलगढ़, मॉडलगढ़ इत्यादि कई स्थानों पर सेना लेकर दुश्मनों से लड़ने गये थे। आपके कार्य्यों से महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर कई स्थास रुक्के बक्षे थे उनमें से एक की नकल नीचे दी जा रही है—

श्री रामोजयति

श्री गणेश प्रसादात

श्री एकलिंग प्रसादात

भाले का निशान

सही

इसी पत्र के हासिये पर खास श्री हस्ताक्षरों से लिखा हुआ है।

तुं खात्र जमा बंदगी कीजे यारी कोई सांची भूठी केगा तो तार काड्या बिना श्रोक्तम्बों दां तो महाने श्री एकर्जिंगजी री श्राण कदी मन में संदे लावे मत ने थने परमणी गोड़बाड़ रो मलाव्यों है तो सावधरमी व्ये जणा ने दिंजासा दिजे न बंदगी में कसर राखे जाने सजा दीने म्हारो हुकम है तु या जाखजे सो हूं तो तीरे उमो हूं सरची लागे जी रो कई विचार राखे मत.....थारी दाय श्रावे जीने तो दीने ने दाय श्रावे जीरो उरो लीने

शाह मोतीरामजी के पश्चात उनके पुत्र एकलिंगदासजी केवल १८ वर्ष की वय में प्रधान बनावें । मगर आपको उम्र बहुत कम होने से प्रधान का काम आपके काज सहा मौजीरामजी देखते रहे। मगर जब इनका मीं स्वर्गवास हो गया तो एकलिंगजी ने प्रधान के पद से इस्तिफा दे दिया। महाराण साहब की आप पर भी बहुत कृपा रही। आपको कई वार फीज़ें लेकर मिन्न २ स्थानों पर युद्ध करने के लिये जाना पड़ा था। आप बहादुर पुवस वीर प्रकृति के पुरुप थे।

### ्महाराणा भीमसिंह और श्रोसवाल मुत्सुदी

सोमचंद गाँधी— सन् १७६८ में उदयपुर के राज्य सिंहासन को महाराणा मीमसिंहजी (द्वितीय) सुशोमित कर रहे थे। इनके राजत्व काल में मेवाड़ की वहुत सी भूमि दूसरों के अधिकार में जाड़की थी। बहुत से सरदार राज्य से बागी हो गये थे। खजाना एक दम खाली हो गया था। यहाँ तक कि राज्य प्रवन्ध का साधारण खर्च चलाना भी सुधिकल हो रहा था। ऐसी परिस्थित में सोमजी गाँधी जनानी ख्योडी पर काम कर रहे थे। ये सोमजी शोसवाल जाति के गांधी गौत्रीय सज्जन थे। ये बढ़े हुदि मान, कुशाग्र हुद्धि एवम समय सुचक न्यक्ति थे।

यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि मेबाद का खजाना खाळी हो गया था। जब कमी महाराणा को द्रन्य की आवश्यकता होती तो उन्हें तत्काळीन चूंदावत सरदार रावत भीमसिंहजी वगैरह का सुंह ताकना पढ़ता था। इन भीमसिंहजी ने सब प्रकार से महाराणा को अपने वश कर रखा था। एक समय का जिक है राजमाता ने इन्हों चूंदावत सरदार से महाराणा के जन्म दिन की खुशी में उत्सव मनाते के लिये रुपयों की आवश्यकता वतलाई! मगर चूंदावत बढ़े चालाक थे। उन्होंने रुपया देने में टालम दूछ कर दी। इससे राजमाता बहुत अमसन्न हुई! ऐसे ही अवसर को उपयुक्त जान सोमजी गांधी ने रामप्यारी नामक एक स्त्री के हारा राजमाता से अर्ज करवाई कि यदि आप सुझे प्रधान बनादें तो में रुपयों का प्रवन्ध कर सकता हूँ! कहना न होगा कि राजमाता द्वारा सोमजी प्रधान बना दिये गये।

सोमजी वहे कार्य्युक्त शिर योग्य ध्यक्ति थे ! सब से प्रथम उन्होंने मेवाह की पतनावस्था के कारणों को सोचा । उन्होंने सोचा कि जब तक मेवाही सरदारों के आपसी मनमुदाब व वैमनस्य को न मिदाया जायगा, तब तक मेवाह का इस प्रकार की शोचनीय दता से उद्धार पाना कठिन है । अतप्रव उन्होंने अपने विचारों को कार्य्य रूप में परिणित करने के लिये शक्तावक्तों से मेल जोल बढ़ाया और इनकी सहायता से कुछ रुपये प्रकृतित कर राजमाता के पास भेजे । जब यह बात रावत भीमसिंहजी ने सुनी

हो उन्हें बहुत बुरा छगा। वे अब हमेशा इसी चिन्ता में रहने छगे कि किस प्रकार सोमजी गांधी का कंटक मार्ग से दूर हो।

इधर प्रधान सोमजी गांधी ने राजमाता द्वारा कई विगदे सरदारों को खिल्लत व सरोपाव दिल्ला कर उन्हें वहा में करने की कोशिश की। साथ ही भिंडर के स्वामी शक्तावत मोहकमिंसिंहिं के पास जो करीब २० वर्षों से राज्य-वंश के विरुद्ध हो रहे थे, महाराणा को भेजकर उन्हें सम्मान सिंहत उदय-पुर बुलवाये। इसी प्रकार रामप्यारी को सालुग्बर भेजकर रावत भीमिसिंहजी को जो शक्तावतों का जोर हो जाने के कारण उदयपुर छोड़ कर चले गये ये वापस उदयपुर निमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें मेवाड़ राज्य से सरहरों को भगाना था। उपरोक्त काम कर लेने के पश्चात इन्होंने जयपुर और जोयपुर के महा-राजाओं को भी मरहरों के विरुद्ध खड़ा किया। इस प्रकार कार्य्य कर उन्होंने राजपुताने में मरहरों के खिलाफ एक बहुत बड़ा वातावरण पैदा कर दिया।

चूंडावत सरदार रावत भीमींसहजी ने यदाप जगरी तौर पर सोमजी गांधी वगैरह से मेळ कर लिया था मगर उनके दिल में हमेशा सोमजी से बदला लेने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बदली ही गई । उन्होंने हसी बीच और भी कुछ सरदारों को अपनी ओर मिला लिया। अन्त में एक दिन जब कि सोमजी महलों में थे तब कुराबद के रावत अर्जुनसिंह और जांवद के रावत सरदारसिंह दोनों ज्यक्ति भी महलों में पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने सलाह करने के बहाने से सोमजी को अपने पास बुलवाया और यह प्लते हुए कि "तुन्हें हमारी जागीरें जप्त करने का साहस किस प्रकार हुआ" इन दोनों सरदारों ने उनकी छाती में कटारें भोंक दों। तत्काल रक्त का फन्वारा निकल पढ़ा और दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ और कार्य्य कुशल सोमजी का वहीं अन्त हो गया। महाराणा साहब के कहने से इनका दांह संस्कार पिछोलाकी बढ़ी पाल पर किया गया अहां आज भी उनके स्मारक स्वरूप एक छत्री बनी हुई है।

मधान सोमजी के पश्चात् महाराणाजी ने हनके छोटे माई सतीदासजी तथा शिवदासजी को क्रमशः प्रधान एवम् सहायक बनाए। ये दोनों अपने भाई का बदला लेने के लिये कोशिश करने लगे। उन्होंने भिंदर के सरदार मोहकमिंसहजी की सहायता से सेना एक जित की और विचौड़ की ओर प्रस्थान किया। इस समाचार को सुनते ही उधर से भी छुरावड़ के रावत अर्जुनसिंहजी की अधीनता में चूण्डावत सरदारों की एक सेना मुकावला करने के लिये रास्ते में आ मिली। अकोला नामक स्थान पर दोनों ओर को सेना में धमासान युद्ध हुआ। प्रधान सतीदासजी विजयी हुए। रावत अर्जुनसिंह रणक्षेत्र छोड़कर भाग गये और सतीदासजी ने अपने भाई के हत्यारे को मारदाला। इस प्रकार इन वीर बन्धुओंने भोखा करने वालों के साथ युद्ध कर अपने भाई का बहुला खुका लिया।

#### मेहता मालदासजी

मेहता मालदासली भोसवाल समाज के शिशोदिया गौत्र के सजन थे । ये बढ़े वीर और परा-कमी थे । महाराणा भीमसिंहली के समय में सारे राजपुताने में मरहहों का बहुत प्रावल्य हो रहा था । इसी समय में सोमजी गाँधी महाराणा के प्रधान थे । उन्होंने मरहहों को अपने देश से निकालने के लिये कई उपाय सोचे । अन्त में, जब सं॰ १९४४ में लालसोट नामक स्थान पर जयपुर और जोधपुर की सेना द्वारा मरहट्टे पराजित हो चुके, तब उक्त अवसर को ठीक समझ कर सोमजी ने मेहता मालदासजी को कोटा एवम् मेवाद की संयुक्त सेना का सेनापित बनाकर मरहहों पर हमला करने के लिये मेजा ।

वीर सेनापित मालदास बद्दे उत्साह से दोनों सेनाओं का नेतृत्व प्रहण कर उदयपुर से खाना हुए। रास्ते में आने वाले प्राप्त निस्वाहेदा, नकुम्प, जीरण आदि स्थानों पर अधिकार करते हुए आप जावद नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ कि सदाशिवराव नामक मरहहा सेनापित मुकावला करने के लिये पहले ही से तैयार बैठा था। जन्म देनों तक दोनों ओर की सेना में मुकाविला हुआ। अन्त में सदाशिवराव कुछ शतों के साथ शहर छोड़कर चला गया। इस प्रकार मेहताजी के प्रयत्न से उनके ही सेनापितत्व में मेवादी सेना ने मरहही सेना पर विजय प्राप्त की।

कहना न होगा कि उपरोक्त समाचार विद्युत नेग से राजमाता देवी श्री अहल्याबाई के पास
पहुँचा उन्होंने शीघ्र ही छुळाजी सिंधिया पुत्रम् श्रीनाई नामक दो व्यक्तियों की अधीनता में अपने ५०००
सवार सदाशिवरान की सहायतार्थ मेजे। यह सेना कुछ समय तक मंदसीर में ठहर कर मेनाड़ की ओर
बढ़ी। उचर महाराणा ने भी मुकाबळा करने के लिये मेहता मानदास की अधीनता में सादड़ी के मुकाबळा करने हिंस, देळवाड़े के कल्याणसिंह, कानोड़ के रावत जालिमसिंह, सनवाड़ के वाबा दौळतिसंह आदि राजपूत
सरदारों तथा सादिक, पूँजू वगैरह सिंधियों को अपनी २ सेना सहित मरहट्टों के मुकाबळे के लिये
स्वाना किया।

वि॰ सं॰ १८४४ के माघ मास में दोनों ओर की सेना का हरिकयाखाल नामक स्थान पर मुकाबला हुआ । दोनों ओर के बीर अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय देने छगे । इस युद्ध में मेनाड के मन्त्री मेहता मालदासजी, बाबा दौलतिसहजी के छोटे आता इश्लालांसहजी आदि अमेक वीर राजपून सरदार एवम पूँज् आदि सिंधी लोग वीरता से छड़ अपने स्नामी के लिये, अपने अपूर्व वीरत्व का परिचय दे, वीर गति को प्राप्त हुए ।

कर्नेल दांड साहब ने सेहता मालदासजी के लिये एनान्स आफ़ मेवाद नामक प्रन्थ में एक स्थान

पर लिखा है कि "मालदास मेहता प्रधान थे और उनके दिन्दी मौजीराम थे। ये दोनों बुद्धिमान और वीर थे।" "Maldas mehta was civil member with Maujiram as his Deputy, both men of talent and energy" इत्यादि ।

## महता देवीचन्दजी

मेहता अगरचन्दजी के बाद उनके बढ़े पुत्र देवीचन्दजी मेवाड़ राज्य के प्रधान मन्त्री ( Prime Minister ) के पद पर अधिष्ठित हुए। पर कुछ ही वर्षों वाद जब उन्होंने देखा कि सेवाड़ाधिपति राज्य और प्रजाहित कारवों में उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देते हैं तो वे अपने प्रधान मन्त्री के पद से अलग हो गये। इतना हो नहीं उन्होंने प्रधान मन्त्री का पद स्वीकार न करने की भी सौगन्ध खा की।

मेहता देवीचन्द्र जी के कार्य्य काल में किसी दवाब के कारण मेंवाब के महाराजा भीमसिंह की ने सुप्रसिद्ध झाला जालिमसिंह जी को मांडलगढ़ का किला प्रदान कर दिया और इस सम्बन्ध में महाराजा ने मेहता देवीचन्द्रजी को एक पत्र लिखा, जिसका मान यह है "मांडलगढ़ का किला खालसा तथा जागीर के सब गाँवों समेत जालिमसिंह को दे दिया गया है. सो ने सब उसके सुपुर्द कर देना और तू हुजूर में हाजिर होना। तेरी जागीर, गाँव कूआ, खेत आदि पर तू अपना अमल रखना। तेरी धरवार के सम्बन्ध में हम तब हुक्म देंगे जब तू जालिमसिंह के साथ हुजूर में हाजिर होगा। यह परवाना सम्बत १८५९ के भादवा सुदी ८ शुध्वार के दिन श्री मुख की परवानगी से जाहिर हुआ है।

जन देवीचन्द्रजी ने यह परवाना देखा तो वे बद्दे असमंजस में पद गये। आहिमसिंहजी के साथ यद्यपि उनका बढ़ा हो मैत्री पूर्ण सम्बन्ध था, पर इससे भी अधिक मेवाद के हित पर उनका सारा ध्यान छगा हुआ था। इसिक्ये उन्होंने किसी बहाने से टालमट्टल कर झाला को किला न सौंपा। इस पर फिर महाराणा भीमसिंहजी ने उक्त मेहताजी को जोरदार पत्र लिखा, वह इस प्रकार है:—

स्वस्ती श्री मेहता देवीचन्दजी अपरंच परगणी मांडलगढ़ किला खालसा जागीर सुदी जितमसिंहजी भाला है बगशो जणी में अमल करवारो परवानो यारे नाम मी लिख दियो परन्तु में अगला के अमल करायो नहीं और लडवाने तयार हुआ से म्हारा जीव की मलो मान और रयाम खीर होने त लख्या मुजब अणारो अमल कराय दीनो अब आगी काडी है तो म्हारा हरामखीर होता संबत् १८५ आसोज बुदी १४ मोंमे

जब इस दूसरे पत्र पर भी देवीचन्द्जी ने ध्यान नहीं दिया, तब महाराणा साहव ने एक तीसरा पत्र और लिखा। पर देवीचन्द्जी जानते ये कि मॉडलगढ़ का किला मेवाड़ में सैनिक दृष्टि से बढ़े महस्व की चीज़ है। अतएव उन्होंने तीसरे पत्र से भी किला सौंपना ठीक नहीं समझा। इस पर झाला जालिमींसह ने जवर्दस्ती से किले पर अधिकार करने का निश्चय किया। उन्होंने माँडलगढ़ से १८ मील की दूरी पर छुहण्डी स्थान पर एक नया किला यनाना छुरू किया और वे माँडलगढ़ को हस्तगत करने की युक्ति सोचने लगे। इतना ही नहीं झालाजी ने मेवाड़ के तीन गाँवों पर अधिकार भी कर लिया। जब यह खबर देवी-चन्द्जी को लगी तो उन्होंने झाला पर फीजी चढ़ाई करके उन्हें भगा दिया। कहने को आवश्यकता नहीं कि एक बोसवाल वीर तथा मुस्सदी की कारगुजारी ने एक जबर्दस्त शतु के पंजे से मेवाड़ राज्य की रक्षा की।

जय यह खबर महाराणा साहव के पास पहुँची तो वे मेहता देवीचन्द्जी पर वहे ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मेहताजी को फिर से दीवानगी पर प्रतिष्ठित करने को कहा, पर मेहताजी अपनी पूर्व प्रतिज्ञासे टलना नहीं चाहते थे। इसिलये उन्होंने प्रधानमन्त्री का पद खीकार करने में अपनी असमर्थता दिखलाई। हां, इस पद के लिये उन्होंने मेहता रामसिंहजी का नाम स्चित किया। महाराणा साहव ने यह बात खीकार करली। मेहता रामसिंहजी को दीवान का उच्चपद प्रदान कर दिया गया। देवीचन्दजी सुप्रीमकौन्सिलर (प्रधान सलहकार) का काम करने लगे।

हसी समय कई वाहरी झानों के कारण देवीचन्दनी ने यह मुनासिब समझा कि मेवाड़ राज्य का मिटिश सरकार के साथ मेत्री सम्बन्ध हो जाय तो अच्छा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि मेवाड़ राज्य शौर बिटिश सरकार के बीच एक सुलह नामा हो गया। इसके बाद जब कर्नल टॉड साहब उदयपुर आये, तब वे देवीचन्दनी से बहुस प्रसन्न हुए और महाराणा से कहकर उनकी जागीर उन्हें दिलवा दी। कहने का तालयं बह है कि मेहता देवीचन्दनी बढ़े वीर, राजुक्षाल और शासन कुशल व्यक्ति थे।

#### मेहता रामासंहजी

मेहता देवीचन्द्रजी के बाद उदयपुर के दीवान पद को मेहता रामसिंहजी ने सुशोभित किया।
रामसिंहजी कार्य्य दक्ष, बुद्धिशाली और स्वामि भक्त थे। अपने कार्यों से इन्होंने मेवाह में अच्छी
रुवाति प्राप्ति की। इन के गुणों पर रीक्षकर विक्रम संवद १८७५ में महाराणा भीमसिंहजी ने उन्हें बदनीर
जिले का अरना गाँव जागीर में प्रदान किया। उस समय मेवाइ का शासन प्रवन्ध महाराणा और अंग्रेज
सरकार दोनों के हाथ में था महाराणा की ओर से कामदार और ब्रिटिश गवनेमेण्ट की तरफ से चपरासी
निश्चक्त रहते थे। इस द्वेध शासन से तंग आकर मेवाइ की प्रजा ने ब्रिटिश गवनेमेंट से शिकायत की तब
वि॰ सं॰ १८८१ में मेवाइ के तत्कालीन पोलिटिकाल एजंट क्सान कॉव ने शिवलाल घाटाण्डिया की जगह
मेहता रामसिंह को प्रधान पद पर निश्चक किया।

उक्त कसान तथा रामसिंहजी के सुप्रबन्ध से मेवाद राज्य की विगड़ी हुई आर्थिक दशा छछ धुधर गई और बिटिश गवनेंसेंट के चढ़े हुए खिराज में से ४००००० रुपये तथा अन्य छोटे बढ़े कर्ज अदा कर दिये गये। रामसिंहजी की कारगुजारी से प्रसन्न होकर महाराणा ने इन्हें विक्रम संवत् १८८३ में जयनगर, कंकरोल, दोलतपुरा और बलधरखा नामक चार गाँव जागीर में चक्षे। महाराणा जवानसिंहजी की गहीन-शीनों के बाद फिज्ल खर्चों की बजह से राज्य की आय घटगई और खिराज के ७००००० रुपये चढ़ गये। इसी समय महाराणा को किसी ने यह संदेह दिला दिया कि रामसिंहजी प्रतिवर्ण वचत के एक लाख रुपये हजम कर जाते हैं। इस पर महाराणा ने मेहता रामसिंहजी को अलग कर मेहता श्रेरसिंहजी को उनके स्थान पर नियुक्त किया। मगर जब उनसे भी खर्च पर नियंत्रण न हुआ तो वापस महाराणा ने रामसिंहजी को अपना प्रधान बनाया। इस बार उन्होंने पोलिटिकट एजंट से लिखा पढ़ी करके २ लाख रुपये जो बिटिश सरकार की ओर से मेवाद के पहाड़ी प्रदेशों के प्रबन्ध के छए महाराणा को मिले तथा एजंट के निर्देश के अनुसार खर्च हुए ये माफ करवा दिये और चढ़ा हुआ खिराज भी जुका दिया। इससे इनकी बढ़ी नेकनामी हुई और महाराणा ने इन्हें सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया।

राजपूताने के तत्कालीन पोलिटिकल एजंट कसान कॉव का रामसिंहजी पर बड़ा विश्वास था। चे जब तक रहे तब तक रामसिंहजी अपने शत्रुओं के पद्यंत्र के बीच भी बरावर अपने पद पर बने रहे। कसान कॉव के जाने के बाद रामसिंहजी के शत्रुओं का दाव चल गया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कसान कॉव रामसिंहजी की कार्य्य कुशलता से भली-भौंति परिचित था। इसल्यिय उसने कलकत्ते से रामसिंह जी के अच्छे कार्मों की याद दिखते हुए महाराणा से उनकी मान मर्य्यादा के रक्षा करने की सिफारिश की।

मेहता रामसिंहजी वहे राजनीतिज्ञ और गहरे विचारों के ज्यक्ति थे। रियासत के भीतरी कार्यों में उनका मस्तिष्क अच्छा चलाता था। महाराणा भीमसिंहजी के समय से महाराणा और सरदारों के वीच छटूँद और चाकरी के लिए झगड़ा चला आरहा था, उसे मिटाने के लिए वि॰ सं॰ १८८४ में मेवाड़ के तकालीन पोलिटिकल एजंट कसान कॉव ने मेहता रामसिंहजी सलाह से एक कौल नामा तच्यार किया। मगर उस समय उस पर दोनों पक्षों में से किसी के हस्ताक्षर न हो सके। तब रामसिंहजी ने वि॰ सं॰ १८९६ में मेजर राविन्सन से कहकर नया कोलनामा करवाया। इन्हों रामसिंहजी के उद्योग से वि॰ सं॰ १८९७ में भीलों की सेना संगठित किये जानें का कार्य आरम्भ हुआ। वि॰ सं १९०३ से महाराणा को यह संदेह हुआ एक पड्यन्त्र बागीर के महाराण कोरसिंहजी के छिये रचा जा रहा है जिसमें रामसिंह भी शामिल है। यह सुनते ही रामसिंहजी मेवाइ छोड़ कर अजमेर चले

आये। उदयपुर से चले आने पर उनकी सारी जायदाद जण्त कर की गई और इनके बाल वन्नों को भी वहाँ से निकाल दिया गया।

जब बीकानेर के तत्काळीन महाराजा सरदार्रासहजी को यह वात माळ्म हुई तब उन्होंने राम-सिंहजी से वीकानेर आने के लिये बहुत आग्रह किया। मगर रामिसहजी ने महाराजा को धन्यवाद देते हुए लिखा कि महाराणाजी को मेरी सेवाओं का प्रा ध्यान है, वे मेरे शतुओं द्वारा झूठी खबर फैलाने से सुझ पर इस समय अग्रसन्न हैं, तो भी कभी न कभी उनकी अग्रन्नता दूर होगी और वे सुझे फिर से अवश्य खुळावेंगे। इससे रामिसिहजी की स्वाभिमिक्त का गहरा परिचय मिलता है।

. जब यह बात महाराणा सरूपसिंहजी को माळ्स हुई तब उन्होंने मेहता रामसिंहजी को पीछा बुळाया मगर उसके प्रथम ही मेहताजी का स्वर्गवास हो गया।

मेहता रामसिंहजी को महाराणाजी की तरफ से तथा पोलिटिश्ल एजंट कप्तान कॉव और राबिन्सन की तरफ से कई ख्वके और परवाने मिले थे, जो हम इनकी फेमिली हिस्ट्री के साथ देने का प्रयत्न करेंगे।

#### मेहता शेरसिंहजी

मेहता शेरसिंहजी अगरचन्द्जी के तीसरे पुत्र सीतारामजी के पुत्र थे। आप भी मेहता रामसिंहजी के समकालीन थे। जब मेहता रामसिंहजी पर महाराणा की नाराजी होती थी तब मेबाइ के दीवान आप नियुक्त किये जाते थे और जब आप से महाराणा अप्रसन्न हो जाते थे तब महाराणा मेहता रामसिंहजी को अपना दीवान बना लिया करते थे। इस प्रकार करीब तीन चार बार वारी २ से आप दीवान बनाये गये। आप बड़े ईमानदार और सच्चे पुरुष थे। मगर ऐसा कहा जाता है कि प्रवन्य कुशलता की आप में कुछ कमी थी, जिससे शासन-कार्य्य में आप को विशेष सफलता न हुई। किर भी आपने उदयपुर राज्य को बहुत सेवाएँ की। आपने कई लड़ाइयों में भी बड़ी वीरतापूर्वक भाग लिया। इन सब का वर्णन हम आयो चल कर इनके परिवार के इतिहास में करेंगे।

#### सैठ जोरावंरमलजी वापना

उदयपुर के ओसवाल मुत्युहियों में सेठ जोरावरमलजी वापना को नाम भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि आप व्यापारी लाइन के पुरुष थे फिर भी राजकीय वातावरण पर आपका और आपके बढ़े आता की बहादुरमलजी वापना का बहुत अच्छा प्रभाव था । जिस समय अंगरेज लोग राजस्थान में राजपूत राजाओं के साथ मैत्री स्थापित करने के प्रयक्ष में लगे हुये थे उस समय सेठ बहादुरमलजी और जोरावरमलजी नापना का बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, इन्दौर इत्यादि रियासतों पर अच्छा प्रभाव था। इसलिए ब्रिटिश सरकार के साथ इन रजवादों का मैत्री सम्बन्ध स्थापित करवाने में आपने बहुत मदद दी। खास कर इन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्य्यों में जोरावरमलजी का बहुत हाथ रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंपर और रियासतों के बीच जो अहदनामे हुए उनमें कई मुहिकल बातों को हल करने में आपने बड़ी सहायताएँ की।

सन् १८१८ ई॰ मे कर्नल टॉड राजप्ताने के पोलिटिकल एजण्ट होकर उदयपुर गये। उस समय मेवाद की आर्थिक दशा बहुत सराब हो रही थी ऐसी विकट स्थिति में कर्नल टॉड ने महाराणा भीमसिंहजी को सलाह दी कि सेट जोरावरमळजी ने इन्दौर की हालत सुधारने में रियासत को बहुत मदद की है इसलिए यहाँ पर भी उनको छुलाया जावे। इस पर महाराणा ने सेट जोरावरमळजी को अपने यहाँ आमंत्रित किया और अव्यन्त सम्मान के साथ कहा कि आप अपनी कोटी को यहाँ स्थापित करें। महाराणा की आज्ञा को स्वीकार कर सेट जोरावरमळजीने उदयपुर में अपनी कोटी स्थापित की, नये गाँव बसाये, किसानों को सहायताएँ दीं और चोर छुटों को दण्ड दिलवाकर राज्य में शान्ति स्थापित की। इनकी इन बहुमूल्स सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणा ने उन्हें पालको और छुटों का सम्मान और "सेट" की उपाधि बख्शी तथा बदनीर परगने का पारसीछी ग्राम भी जागीर में दिया। पोलिटिकल एजेण्ट ने भी आपको प्रवन्ध इश्वल देखकर अंग्रेजी राज्य के खजाने का प्रवन्ध भी आपके सिपूर्द कर दिया।

महाराणा स्वरूपसिंहजी के समय में रियासत पर बीस लाख रुपये का कर्ज हो गया था जिसमें अधिकांश सेठ जोरावरमलजी का था, महाराणां ने आपके कर्ज का निपदारां करना चाहा। उनकी यह इच्छा देख सन् १८४६ की २८ भार्च को सेठ जोरावरमलजी ने महाराणा को अपनी हवेली पर निमन्त्रित किया और जैसा महाराणा साहव ने चाहा उसी प्रकार कर्ज का फैसला कर लिया। इससे प्रसन्न होकर महाराणा साहब ने आपको छुण्डाल गाँव दिया तथा आपके पुत्र चान्द्रणमलजी को पालकी और पौत्र इन्द्रपाल जी को भूयण और सिरोपाव दिये। इन्हीं के अनुकरण पर दूसरे लेनदारों ने भीं महाराणा की इच्छानुसार अपने कर्ज का फैसला कर लिया और इस प्रकार रियासत का भारी कर्ज सहज ही अदा हो गया इस दुद्धि-मावी पूर्ण कार्य से आपकी बढ़ी प्रशंसा हुई।

इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी, राजनीतिज्ञता और न्यापार दूरदर्शिता से सारे राजस्थान में छोक-प्रियता और नेकनामी प्राप्त कर सन् १८५३ की २६ फरवरी को आप स्वर्गवासी हुए ।\*

<sup>•</sup> इन्दौर के वर्तमान प्राहम मिनिस्टर रा० वा० सिरेमलजी वापना सी० माई० ई० आपके ही वंशन है।

# मेहता गोकुलचन्दजी श्रौर कोठारी केशरीसिंहजी

महाराणा सरूपसिंहजी ने मेहता शेरसिंहजी की जगह देवीचन्दजी के पौत्र मेहता गोकुलचन्दजी की अपना प्रधान वनाया। फिर उनके स्थान पर संवत् १९१६ में कोठारी केशरीसिंहजी को प्रधान बनाया। वि॰ सं॰ १९२० में मेवाद के पोलिटिकल एजंट ने मेवाद रीजेंसी कैंसिल को तोढ़ कर उसके स्थान पर "अहल्यान श्री दरवार राज्य मेवाद" नाम की कचहरी स्थापित की और उसमें मेहता गोकुलचन्दजी और पंडित लक्ष्मणराव को नियुक्त किया। वि॰ सं॰ १९२६ में कोठारी केशरीसिंहजी ने प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया तो उनके स्थान पर महाराणा ने मेहता गोकुलचन्दजी और पंडित लक्ष्मणराव को नियुक्त किया। इसी समय वड़ी रूपाहेली और लांविया वालों के बीच कुछ जमीन के बावद हमाड़ा होकर लड़ाई हुई, जिसमें लांविया वालों के माई आदि मारे गये। उसके बदले में रूपाहेली का तसवारिया' गाँव लांविया वालों को दिलाना निश्चय हुआ; परन्तु रूपाहेली वालों ने महाराणा शम्युसिंहजी की बात न मानी, जिसपर गोकुलचन्दजी की अध्यक्षता में तसवारिया पर सेना मेजी गई। वि॰ सं॰ १९३१ में महाराणा शम्युसिंहजी ने मेहता गोकुलचन्दजी और सही वाले अर्जुनसिंहजी को महकमा खास के काम पर नियुक्त किया। मेहता गोकुलचन्दजी इस काम को कुछ समय तक कर माँडलगद चले गये और वहीं पर आप स्वावासी हुए।

कोठारी केशारीसिंहची सब से प्रथम संवत् १९०२ में रावळी हुकान (State Bank) केहाकिम नियुक्त किये गये। तदनंतर संवत् १८७८ में आप महक्तमा दाण ( चुंगी ) के हाकिम हुए थे। महाराणा के हृष्टदेव एकलिंगजी का मन्दिर-सम्बन्धी प्रवन्ध भी आपके सुपुर्द हुआ। आप महाराणाजी के सलाहकार भी रहे। आपकी इन सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणाजी ने आपको नेतावळ नाम का गाँव जागीर में इनायत किया तथा स्वयं महाराणाजी ने आपकी हवेळी पर पधार कर आपका सत्कार किया। तदनंतर आप महाराणा के हारा मेवाइ के प्रधान बनाए गये और बोरांव तथा पैरों में पहिनने का सोने के लंगर भी आप महाराणा के हारा मेवाइ के प्रधान बनाए गये और बोरांव तथा पैरों में पहिनने का सोने के लंगर भी आपको बक्षे गये। जिस समय महाराणा श्रन्मुसिंहजी की वाल्यावस्था में रीजेंसी केंसिळ स्थापित हुई थी उस समय आप भी उस केंसिळ के एक सदस्य थे तथा रेव्हेन्यू के काम का निरीक्षण करते थे।

उस समय जार में कि कि से स्वाहित के स्वाहित स्वा

किया। कोठारी केशरीसिंहनी पर इसके कारण बहुत से मेवाद के सरदार अप्रसन्न हो गये और वे उन्हें किसी भी प्रकार से निकालने का उपाय सोचने लगे। अन्त में सत्कालीन पोलिटिकल एनण्ट के पास कुछ सरदार पहुँचे और कोठारी केशरीसिंहनी पर २ लाख रुपये के गबन का अपराध लादकर मेवाद से उसे निकालने के लिये उकसाया। पोलिटिकल एनण्ट ने बिना जाँच किये ही इस कथन पर विश्वास कर लिया और उन्हें पदच्युत कर मेवाद राज्य से निकाल दिया। मगर महाराणा को कोठारी केसरीसिंहनी की स्वामिमिक पर पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने इस झूँउ दोप की पूरी जाँच की तथा निदोंव सिद्ध होने पर कोठारी केसरीसिंहनी को बढ़े आदर के साथ वापिस बुलाकर उदयपुर का दीवान बनाया।

वि० संवत १९२५ में जब मेवाड़ में बढ़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा तब आपने प्रजा हित के लिए राज्य के बड़े बड़े साहूकारों से मिलकर घान्य वगैरह की योग्य व्यवस्था करदी थी, कोठारी केसरीसिंहजी के इस कार्य से बहुत-सी प्रजा आप पर बढ़ी प्रसन्न हो गईं थी। तदनंतर वि० सं० १९२६ में आपने प्रधानगी के पद से इस्तीफा दे दिया।

कोठारी कैसरीसिंहजी बढ़े स्पष्ट वक्ता, अनुभवी, स्वामिमकत, प्रबन्ध-कुझल तथा चीर पुरुष थे। आप अपने इन गुणों के कारण ही अपने बहुत से शहुओं के बीच राज्यकार्य करते रहे तथा महाराणा और प्रजा के हितैषी बने रहे। महाराणांजी भी आपका विशेष सन्कार करते थे। साथ ही महस्त के कार्मों में आपकी सलाह ले लिया करते थे। यह हम जगर लिख चुके हैं कि आप बढ़े प्रबन्ध-कुझल भी थे। एक समय महाराणा ने अपने निरीक्षण में अलग अलग विभागों की न्यवस्था की और किसानों से अन्न का हिस्सा लेना बन्दकर ठेके के तौर पर नगद रुपया लेना चाहा! महाराणा के इस खुधारशर्यं को कार्योन्वित करने के लिए कोई योग्य आदमी न मिला। तब आपने अपने विश्वसानीय स्वामिमकत कोठारी कैसरीसिंहजी को इसके प्रबन्ध का कार्य्य सौंपा जिसे आपने बढ़ी योग्यता से संचालित किया। आपने उन सब विभागों का प्रबन्ध इतने सुचार रूप से करके दिखला दिया कि आपका स्थापित किया हुआ प्रबन्ध आपकी मृत्यु के बहुत समय बाद तक बरावर चलता रहा। आपकी सेवाजों से महाराणांजी बढ़े प्रसन्न हुए और आपका बहुत सत्कार किया। जब आप बोमार पड़े तब महाराणांजी स्वयं आपके घर पर परायोर और आपको पूर्णक्ष से सांत्वना दी। इस प्रकार आप वि॰ सं॰ १९२८ में स्वर्गवासी हुए।

#### कोठारी छुगनलालजी

कोठारी केशरीसिंहजी के बढ़े भाई कोठारी छगनकाळजी भी बढ़े ही प्रतिभाशाली तथा स्वामि भक्त महानुसाव थे। आपने संवत् १९०० में खजाने का काम किया और उसके बाद क्रमहाः कोठार सभा

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

फौज का कार्य किया। आप अपने कार्मों में बड़े ही ख़शल थे। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर तत्कालीन महाराणा ने आपको ग्रुरजाई नामक गाँव जागीरी में बख्शा। आपके आधीन समय २ पर कई परगने तथा एकलिंगजी के भण्डार का काम भी रहा। अपने छोटे भाई केशर्रीसिंहजी की मृत्यु के परचात् आप महकमे माछ के आफिसर बनाये गये। उसी समय संबत् १९३० में महाराणा ने प्रसन्न होकर आपको पैरों में पहनने के लिये सोने के कड़े प्रहान किये तथा उसी समय भारत सरकार की ओर से दिख्ली दरवार में आपको पराय' की सम्माननीय पदवी से सम्मानित किया गया। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ड तथा कई महानुभावों ने आपको सार्टिफिकेट प्रदान किये जिनमें से उदाहरणार्थ एक की नकल यहाँ पर दी जाती है।

This is to certify that Kothari Chhaganlal has been in-charge of the Darbar Treasuary during my tenure of office and has performed his duties in a highly satisfactory manner. He is an intelligent and highly respectable Darbar official and a very good man of his inness and I commend him to the notic of my successor.

Udaipur

S/d M. Miclon

27th November, 1869

Political Agent.

#### पञ्चाल ।लजीमेहता

मेहता अगरचन्दजी के खानदान में मेहता पत्राञ्जलजी भी वहे प्रतिष्ठित और प्रतिभा सम्पत्र ह्यक्ति हुए। ये वहे राजनीतिज्ञ और शासन-कुशल न्यक्ति थे। इनका राजनीतिक दिमाग बहुत मंजा हुआ था। सबसे पहले आप संवत् १९२६ में महाराणा श्वम्मूसिहजी के हारा महकमा खास के सेकेंटरी बनाये गये। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यह महकमा खास प्रधान का पद तोड़कर बनाया गया था। मेहता पत्राञ्जलों के महकमा खास में नियुक्त होते ही महकमा खास का काम जो कि पहले पूरी हालत पर नहीं पहुँच पाया था, इनकी बुद्धिमानी से उत्तरोत्तर तरकी करने लगा। इसी समय से स्टेट में इन्तिजामी हालत का प्रारम्भ समझना चाहिये। महाराणा साहव की दिली यह स्वाहिरा थी कि मेवाद में अनाज वाँट लेने का रिवाज़ बंद कर दिया जाय और इसके स्थान पर टेकेनंदी होकर नकद रुपया लिया जाय। आपने यह इच्छा कोठारी केशरीसिंहजी पर प्रकट की। कोठारी केशरीसिंहजी ने यह काम अपनी जिम्मेदारी पर लिया और करीब 10 साल पीछे की आमदनी का औसत निकाल कर बदी शुद्धिमानी से

हुछ मेवाड़ में ठेका वाँच दिया। इस काम में मेहता पत्तालाल्जी ने कोठारी केजरीसिंहजी को बड़ी मदद दी। कोठारीजी के परचात महकमा माल के अफसर कोठारी छगनलालजी एवम् मेहता पत्तालालजी रहे।

इसके पश्चात संवत् १९२० से १९२२ तक इनके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटीं जिनका वर्णन हम उनकी फीमकी हिस्टी के साथ करेंगे। संवत् १९३२ की भादवा सुदी चौथ को फिर से उन्हें महकमा खास का काम सौंपा गया। आपके महकमा खास में आने के बाद रियासत में कई नये काम हुए। संवत् १९३५ में आपने स्टेट में सेटलमेंट की पहति को जारी किया। जो उस समय राजप्ताने की सब रियासतों में पहली थी। आपके हाथों से दूसरा महत्व पूर्ण कार्य विद्या के विपय में हुआ। आपके हाथां से दूसरा महत्व पूर्ण कार्य विद्या के विपय में हुआ। आपके हारा यहाँ के विद्या-विभाग को बहुत प्रोत्साहन मिला। आप ही ने मेवाद के जिलों के अन्दर जहाँ पहले स्कूल और हासियटल नहीं थे, खुळवाये। इसी प्रकार और भी प्रायः सभी विभागों में आपने अपनी बुद्धिमानी से बहुत सुधार किया। भारत गवर्नमेंट ने आपको पहले पहल राय की पदवी प्रदान की। उसके पश्चात् ही आपको सी० आई० ई० का सम्माननीय पद मिला। आपके कार्यों की प्रायः सभी पोल्टिकल एजण्टस, ए० जी० जी० तथा वाइसराय जैसे महानुभवों ने मुक्त कण्ड से प्रशंसा की, तथा आपको कई सार्टीफिकेट प्रदान किये। इनमें से हम एक यहाँ दे रहे हैं शेष इनके पारवारिक इतिहास में देंगे।

"Rai Panualal is an intelligent, energetic and hard working officer and has rendered great assistance to the Political Agent in the administration of the state during the minority. He is the only person capable of holding the high post, he now Occupies in the state."

यह रुका संवत् १८७६ में राजपुताने के तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट द्वारा दिया गया था। आप लिखते हैं कि राय पत्नालालजी बढ़े ही तीक्ष्ण बुद्धिवाले तथा उत्साही पुरुष है। महाराजाजी की नावा-लिगी के समय में आपने सेवाद के राज्य काल्यों में मुझे बढ़ी सहायता दी। आप बढ़े परिश्रमी एवं इस उन्न लोहदे के योग्य महानुभाव हैं।

#### मेहता फतेलालजी

आप मेहता पन्नालालनी सी॰ आई ॰ ई॰ के पुत्र हैं। आप बाल्यावस्था से ही बड़े विचक्षण इिंद और मेजावी हैं। आपके साहित्यिक और सामाजिक जीवन के विपय में आपके खान-दान के इतिहास के साथ प्रकाश डालेंगे। राजनैतिक जीवन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आपका जीवन उदय-पुर के राजकीय बातावरण में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि आप अपने पिता की तरह प्राहम मिनिस्टरी के ओहदे पर नहीं रहे फिर भी उदयपुर के राजकीय वातावरण में आपका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। भाष यहाँ सी महदाज सभा के मेम्बर हैं। दिल्ली के अंतर्गत् देशी रिवासतों का प्रश्न हळ करने के लिए बटलर कमेटी के सम्बन्ध में जो बैठक हुई थी उसमें चेम्बर आफ़ प्रिसेंस की तरफ से स्पेशक अमेनिक्षेशन का एक आफ़िस खुळा था। उसमें राज्य की ओर से जो कागजात भेजे गये, उन्हें महाराणा साहब की आज़ा- उसमार आप ही ने तैय्यार किये तथा उन्हें छेकर आप ही देहली भेजे गये। इसी प्रकार और भी राजनैतिक बातों में स्टेट में आपका अच्छा प्रभाव है।

#### सिंघी बद्धराजाजी

आपका जन्म जोधपुर के सिंधी इन्द्रराजशी के भाई के खानदान में संवत् १९०५ में हुआ। महाराजा जसवंतिसिंहजी (जोधपुर) के आप बड़े कुपा पात्र रहे। आपने संवत् १९४६ से संवत् १९५६ तक जोधपुर में बक्षीगिरी (Commander-in-Chief) का कार्य्य किया और वहाँ की स्टेट कौन्सिल के मेम्बर रहे। सिंघवी भीमराजीत खानदान में आपने अच्छा नाम और सन्मान पाया। मुखुद्दियों के अंतिम समय में इन्होंने कई स्थानों पर अपनी यहादुर प्रकृति का अच्छा परिचय दिया। संवत् १९५६ में आपको कई मीतरी कारणों की वजह से जोधपुर से उदयपुर आना पदा। यहाँ रियासत ने आपका यहुत सम्मान किया और १०००) एक हजार रुपया मासिक उनके हाथ खर्चे के लिये देकर उन्हें सम्मान प्लैक यहाँ रखा। संवत् १९६८ में आप वापस जोधपुर बुखाए गये। उस समय महाराणा फतेसिंह जी ने वछराजजी की दावत स्वीकार की और रवाना होते समय दोनों पैरों में सोना वक्षा। जोधपुर में आपको अंतिम समय तक ६००) मासिक पैशन मिळती रही।

#### मेहता भोपालसिंहजी जगन्नाथसिंहजी

मेहता भोपार्जिसहजी भी उदयपुर के ओसवाल मुत्सुहियों में बड़े मितभाशाली न्यक्ति हुए । आप केवल १८ वर्ष की अवस्था में राशमी जिले के हाकिम नियुक्त हुए । इसी समय मेवाद राज्य में सेटलमेंट का नया काम जारी किया गया जिसके खिलाज राशमी जिले के किसानों और जाटों ने बहुत ज़ोरों का आन्दों सन बटाया और उपवृत्त करना मारंभ किया । इस समय आपने बहुत बुद्धिमानी से उन लोगों को समझावा तथा सेटलमेंट का कार्य्य शांति पूर्वक करनाने में बहुत मदद दी । वहाँ से बदल कर आप मोक्ल जिले में गये । वहाँ जाकर आपने वहाँ की आमदनी को बहुत वदाया । इससे प्रसन्न होकर महाराणा फतेसिंहजी ने आपको बहुत कक्षी । संबद १९४६ में आप रेन्हेन्यू सेटलमेंट आफिसर नियुक्त किये गये । उस कार्य्य को आपने बहुत

योग्यता एवम बुद्धिमानी से संचालित किंग तथा किंसानों के साथ पूरी र सहानुभूति रक्षी। संवत् १९५६ में अकाल पढ़ने से किंसानो पर बहुत वकाया रहने लगा, तब आपने उनकी आर्थि कदशा का ख़याल करके उनको लाखों रूपयों की छूट दिल्लाई। संवत् १९६१ में आप महकमा खास के प्रधान नियुक्त हुए। इस काम को भी आपने बड़ी बुद्धमानी के साथ संचालित किया।

आपके पुत्र मेहता जगजार्थासंजी भी बढ़े बुद्धिमान सज्जन हैं। आपके पिता मेहता मोपार्लासंहजी का स्वर्गवास हो जाने पर महाराणा साहक ने आपको अपनी ऐकी का काम सिपुर्व दिया। उसके पश्चात संवत् १९०१ में आपको तथा पं॰ ग्रुकदेवप्रसादजी को सहकमा खास के प्रधान बनाए। जब संवत् १९७५ में पंडितजी जोधपुर चले गये तब आप ही अहेले महकमा खास का काम करते रहे। उसके पश्चात् संवत् १९७७ में लाल दामोदरलालजी पं॰ ग्रुकदेवप्रसादजी के स्थान पर आये। संवत् १९७८ तक आप दोनों ही महकमा खास का काम करते रहे। वर्तमान में आप मेम्बर कौसिल और कोर्ट आफ़ वार्डस के आफ़िसर है।

#### कोठारी बलवन्तसिहजी

आप कोठारी केसरीसिंहजी के दसक पुत्र हैं। संवत् १९३८ में आपको महाराणा साहव ने महकमा देवस्थान का हाकिम मुकरेर किया। किर संवत् १९३५ में आप महाराणा फतेसिंहजी द्वारा महमाज सभा के भेम्मर बनाये गये तथा सम्मानार्थ आपको सोने के लंगर भी हनायत किये गये। इसके परचात् इन्हें रावली दुकान (State Bank) का काम दिया गया। राय मेहता पत्नालालजी के इस्तीफ़ा देने पर महकमा खास का काम आपके तथा सही वाले अर्जुनसिंहजी के सिपुर्द किया। जब इन दोनों ने संवत् १९६८ में अपने पद से इस्तीफ़ा पेश कर दिया तब यह काम मेहता भोपालसिंहजी और पंचीली हीरालालजी को मिला। इन दोनों का स्वर्गवास हो जाने पर यह काम फिर से संवत् १९६९ में आपही को मिला, जिसे आप सीन वर्ष तक करते रहे। इसी प्रकार महकमा देवस्थान तथा टलसाल का काम भी बहुत वर्षों तक आपके हाथ में रहा। इन सब कार्यों को आप अवैतानिक रूप से करते रहे। इस प्रकार राज्य के और भी बहुत से भिज २ महकमों में कुशलता और राजनीतिज्ञता से आप सेवा करते रहे। आपके पुत्र गिरधारीसिंहजी इस समय हाकिम टेवस्थान हैं।

#### कोठारी मोतीसिंहजी

आप कोठारी राय छगनलाङनी के यहां दत्तक आये । आपको पहले पहल महाराणा साहव ने अफ़सर खजाना टकसाल, और स्टाम्प मुकर्रर फरमाया और कंडी, सिरोपाव तथा इरवार में बैठक इनायत

#### श्रीसवाज जाति का इतिहास

कर आपको सम्मानित किया। कुछ समय तक आप महकमा देवस्थान और जिला गिरवा के हाकिम भी रहे।

आपके पुत्र न होने से आपके यहाँ हुं॰ दलपतिसहजी दत्तक आये। आप सन् १९२४ में सिरोही स्टेड में मुलाजिम हुए । वहाँ करीन ७ वर्ष तक मैजिस्ट्रेट, वकील आयू, असिस्टेन्ट चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हत्यादि ऊँचे २ पदों पर काम करते रहे । सन् १९२० में आपको शाहंशाह हिन्द की ओर से गवर्नमेंटी फीज में (In His Majesty's Land forces) छेफ्टिनेन्ट का काम इनायत हुआ। आपको कई अंग्रेज हाई ऑकिसर्स ने कई सार्टिफिकेट दिये हैं जिन्हें इम आपके पारिवारिक इतिहास के साथ देंगे।

#### मेहता तेजसिंहजी

आप स्वर्गीय मेहता रामिंस्ह नी के वंशन हैं आप कई वर्षों से उदयपुर के वर्तमान महाराणा साहव के प्राह्वेट सेकेटरी का कार्य्य कर रहे हैं। आप बड़े योग्य, अनुभवी, विद्याप्रेमी एवं मिछनसार सजन हैं। प्रत्येक सत्कार्य में आपकी बड़ी सहानुभूति रहती है। आपके छोटे भाई डाक्टर मोहनसिंहजी मेहता एम० ए० एछ० एछ० बी० पी० एच० डी० वैतिस्टर एट छाँ उदयपुर राज्य के रेक्ट्रेन्यू कमिश्नर हैं। आप बड़े विद्वान, देशमक्त, स्वार्थत्यागी और शिक्षा के बड़े ही प्रेमी हैं। भारतीय युवकों के हृदयों को सुशिक्षा से प्रकाशित कर उनमें उच चरित्र का संगठन करना तथा उन्हें इस योग्य बनाना कि वे भारत का समुज्यल मिल्य निर्माण कर सके यह आपके जीवन का प्रधान छक्ष्य है। सरकारी अफसर होते हुए भी आपका जीवन सार्वजनिक है। आपने उदयपुर में एक विद्याभवन नामकी संस्था स्रोक रक्षी है। वह भारतवर्ष की हुनी-शिनी आवर्श संस्थाओं में से एक है।



# **कीकानेर**

जोधपुर तथा उदयपुर की तरह बीकानेर के राजनैतिक रंग-मंच पर भी ओसवाल मुखुहियों ने बद्दे मार्के के सेक सेले हैं। पाठक यह जानते हैं कि जोधपुर नगर के निर्माता राव लोधाजी के बदे पुत्र राव बीकाजी ने नवीन राज्यस्थापित करने की महान् अभिलापा से प्रेरित होकर मारवाड़ की तत्कालीन राजधानी मण्डौर से उत्तर की ओर प्रस्थान किया था। उस समय बच्छराजजी नामक एक ओसवाल मुखुदी इनके साथ थे। ये बच्छराजजी बदे ही रण कुशल और राजनीति पुरंपर थे। मारदाड़ के राजा राव रणमलजी और राव जोधाजी के पास बदी सफलता के साथ ये प्रधानगी का काम कर चुके थे। इससे राव बीकाजी की महान् अभिलापाओं की पूर्ति में बच्छराजजी के अनुभवों ने बदी सहायता दी थी। ईससी सन् १४८६ में जब चारों ओर विजय प्राप्त कर राव बीकाजी ने राजधानी बीकानेर की नींव ढाळी थी उसमें उन्हें अपमें बीर मंत्री बच्छराजजी से बदी सहायता मिली थी। राव बीकाजी ने भी उनकी बदी प्रतिष्ठा की और उन्हें के अपने आत्मीय जन की तरह मानने छगे। इतना ही नहीं, बच्छराजजी के नाम से बच्छासार नामक एक गाँव भी बसाया गया। \* जैसा कि हम उत्तर कह चुके हैं मंत्री वच्छराजजी बदे राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी और सफल सेना नायक थे। राव बीकाजी की सब छड़ाइयों में आपने अपनी वीरता के बदे जीहर दिखलाये थे। इस पर रावजी ने प्रसन्न होकर आपको "पर भृमि पंचानन" की उन्न पदवी से विभूषित किया था।

### राव लूनकरनजी और भ्रोसवाल मुत्सुही

राव बीकाजी के स्वर्गवासी होने के बाद हनके बढ़े पुत्र राव ख्लकरणजी संवत् १५५१ में बीका-नेर के राज्य सिंहासन पर बिराजे। आपने बच्छराजजी के पुत्र करमसीजी को अपना प्रधान नियुक्त किया। करमसीजी अपने पिता की तरह बढ़े बीर, धर्मात्मा और राजनीतिज्ञ थे। आपने कई युद्धों में भाग लिया। आखिर में नारनील के लोदी हाजीखों के साथ युद्ध कर आप वीरगति को प्राप्त हुए। राव खुनकरणजी की खुख के पश्चात् राव जैतसीजी बीकानेर के सिंहासन पर अधिष्ठित हुए। आपने करमसीजी के छोटे भाई वरसिंहजी बच्छानत को अपना प्रधान बनाया। कहने का अर्थ यह है कि राव वीकाजी और उनके पुत्र तथा

<sup>•</sup> यह बात बच्छावतों के स्थात में लिखी है।

# श्रासवाल जाति का इतिहास

पौत्रों के समय में भी ओसवाज मुत्सुहियों का खूब दौर दौरा रहा । महाराजा की अधीनता में वे शासन के प्रधान सूत्रधार रहे।

# जैतसिंहजी श्रीर श्रोसवाल मुत्सुही

राव व्हनकरनजी के बाद राव जैतिसिंहजी बीकानेर के नरेश हुए। आपके समय में वर्रीसहजी और उनके परचात् उनके पुत्र नगराजजी प्रधान संत्री के पद पर अधिप्रित हुए। आप वहे राजनीतिज्ञ और कुशल शासक थे। तत्कालीन दिल्ली सम्राट की सेत्रा में भी आपको रहना पड़ा था। वहाँ आपने अपनी चतुराई से सम्राट को बहुत खुश कर लिया और बीकानेर का उससे हित साधन करवाया।

इसी समय जोधपुर के प्रतायी महाराजा माल्येय ने जाङ्गल ( वर्तमान बीकानेर राज्य ) देश पर अधिकार करने की इच्छा प्रदिश्तित की। यह बात तत्कालीन बीकानेर नरेश जेतिसिहजी की माल्य्स होगई। इस पर महाराजा जैतिसिहजी ने नगराजजी को कहा कि माल्य्न से विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिए उचित यह है कि उनके चढ़ आने के पहले ही सम्राट शेरशाह की सहायता प्राप्ति का प्रयन्य कर लिया जाय। कहना म होगा कि नगराजजी सम्राट् शेरशाह की सेवा में पहुँचे और उन्होंने सम्राट को माल्य्न के जगर चढ़ाई काने के लिये उकसाया। लेकिन सम्राट् शेरशाह की सहायता पहुँचने के प्रयम ही माल्य्न के साथ पुद करते जैतिसिहजी मारे गये और वीवानेर पर माल्य्निजी का अधिकार हो गया। इसने कुछ समय बाद सम्राट् शेरशाह एक बहुत बड़ी फौज के साथ सारवाड़ पर चढ़ आया। मारवाड़ के राव माल्य्निजी ने बड़ी बहादुरी के साथ उसका मुकाविला किया। वीर राजेड़ों की बहादुरी के सामने शेरशाह बादशाह विकर्त्तव विमुद्ध हो गया। उसके सामने निराशा का अंधकार छानया, वह वापस लैटना ही चाहता था कि वीरमदेव नामक मेड़ता के एक-सरदार के पड्यंत्र और चाल्जकी से सारा पांसा उल्डट गया। सम्राट शेरशाह की विजय हो गई और इस तरह नगराजशी ने शेरशाह की मत्रद द्वारा माल्य्न से बीकानेर का राज्य छीनकर जैतसीजी के पत्र करवाणिसिहजी को दिला दिया।

# राव कल्याणासिंहजी और ज्रोसवाल मुत्सुदी

राव कल्याणसिंहजी ने संवत् १६०३ से छेकर संवत् १६३० तक बीकानेर का राज्य किया। आपके समय में भी शासन की वागडोर प्रायः ओसवाल मुत्सुहियों के ही हाथ में रही। राव कल्याणमलजी ने सूत-पूर्व मंत्री नगराजजी के पुत्र संप्रामसिंहजी को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया। संप्रासिहजी ने शतुंजय आदि सीयों की यात्रा के लिये संघ मिकाले। जब आप यात्रा करते हुए चित्तोदगढ़ में आये तब बहाँ के सकालीत नहाराणा उदयसिंहती ने आपका बड़ा सत्कार किया । वहाँ से रवाना होकर जगह २ सम्मान पाते हुए आप सानंद बीकानेर पहुँच गरे । आपके सद्न्यवहार से राव कस्याणासिंहती बड़े प्रसन्न हुए ।

# राव रायसिंहजी श्रीर मेहता करमचन्द

राव कल्याणसिहनी के पश्चात् राव शयसिहनी बीकानेर के राजसिहासन पर विराने । कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके समय में भी क्षोसवाल मुत्सुहियों का प्राथान्य रहा । आपने मेहता संग्राम-सिंहनी के प्रत करमवन्दनी को अपना प्रधान नियुक्त किया । ये करमवन्दनी महान् राजनीतिज्ञ, ज्ञासन कुशल, धर्माल्मा और वीर ये । आपके उद्योग से सम्ग्राट् अकवर ने राव रायसिंहनी को राजा का खिताब प्रदान किया । इसी समय के लगभग नागपुर से मिर्जा इवाहिम समेन्य वीकानेर की सीमा पर आ पहुँचा । जब यह खबर बच्छावत करमवन्दनी को लगी तब वे भी अपनी फौजों के साथ उसके मुकाबिले के लिये चल पदे । होनों में युद्ध हुआ और विजय को माला मेहता करमवन्दनी के गले में पढ़ी । इसके कुछ समय वाद आपने मुगल सम्नाट् अकवर को ओर से गुजरात पर चढ़ाई की और वहां के ज्ञासक मिर्जा महम्मद हुसेन को हराकर विजय प्राप्त की । आपने कुछ समय के लिये सोजत पर वीकानेर राज्य का झण्डा उड़वाया और जालौर के स्वामी को अपने अधिकार में किया । आपने सिंध देश के बहुत से हिस्से को वीकानेर राज्य में मिलाया और वहां की नदी में सच्छियों का मारना वन्द करवाया । आपने इस युद्ध में विल्क्षिचयों को हराकर विजय प्राप्त की । इस प्रकार अनेक स्थानों पर आपने अपने अपने अपूर्व वीरत्व का परिचय दिया ।

मेहता करमचन्द्रजी का दिल्ली के तत्कालीन प्रतापी सम्राट् अकवर पर भी खूब प्रभाव था। आपने सम्राट् अकवर को जैन-धर्म के महान् सिद्धान्तों का परिचय करवाया, आप ही ने सुप्रसिद्ध जैनाचार्थ्य श्री जिनचन्द्रस्तिजी से सम्राट् अकवर की सुलाकात करवाई। सम्राट् अकवर ने उक्त आचार्थ्य से जैनधर्म के महान् अहिंदा सिद्धान्त को अवण किया। इतना ही नहीं उन्होंने जैनियों के खास पर्वों के उपलक्ष में हिंसा न करने के आदेश सारे साम्राज्य में भेजे।

भोसवाल जाति के इतिहास में बच्छावत करमचन्द्रजी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। क्या राजनैतिक दृष्टि से, क्या सैनिक दृष्टि से, क्या धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से मेहता करमचन्द्रजी अपना विशेष स्थान रखते हैं। सं॰ १६३५ में जब भारतवर्ष में भगंकर दुर्मिक्ष पड़ा था, उस समय मेहता करमचन्द्रजी ने हजारों आदिमियों का पालन किया था। सैकड़ों छुदुम्बों को आपने साल २ भर तक अब क्या प्रदान कर उनके दुर्जों को तूर किया था। इस प्रकार आपने जैन-धर्म के लिये भी कई ऐसे महान्

# श्रीसवाल जाति का इतिहास

कार्य किये जो उक्त धर्म के इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेंगे। हम उन सब का वर्णन भोसवालों का धार्मिक महत्व नामक अध्याय में विस्तार पूर्वक करेंगे।

# करमचन्दजी की दूरदर्शिता

हम मेहता करमचन्द्रजी की परम राजनीतिज्ञता और दूरदर्शिता के विषय में पहले थोड़ा सर छिल खुके हैं। इस सम्बन्ध में उनके जीवन की एक घटना का और उल्लेख कर पाउकीं के सामने उनकी दूर-इशिता का जान्वस्थमान उदाहरण उपस्थित करते हैं।

सम्माट् अकबर पर, जैसा कि हम पहले कह जुके हैं, मेहता करमचन्द्रजी का बहुत काफी प्रभाव था। उक्त सम्माट कई वक्त उन्हें अपने दरवार में जुलाया करते थे। इस समय भी उन्होंने महाराजा राव-सिंहजी के हारा इन्हें अपने दरवार में जुलाया और आपका यहा सम्मान किया। वादशाह ने बढ़ी प्रसक्षता के साथ आपको सोने के जेवर सहित एक बहुत मुख्यवान घोड़ा प्रदान किया। इतना ही नहीं, वे इनके प्रति तरह २ की कुपाएँ बताने लो। इससे इन्होंने अपना शेप जीवन दिहीं ही में विताने को निश्चय किया। इसका एक कारण यह भी था कि बीकानेर नरेश रायसिंहजी आपसे किसी कारणवश नाराज हो गये थे। जान पढ़ता है कि महाराज रायसिंहजी के ब्यवहार विशेष से इनशे कोमल आला को सका पहुँचा होगा और निराशा के मानसिक वातावरण में गुजर कर वे देहली पहुँचे होंगे और सम्राट अकवर की छपा के कारण उन्होंने अपना भावी जीवन देहली में ही ब्यतीत करना निश्चय किया होगा। कुछ वर्षों के बाद महाराजा रायसिंहजी दिली आये और उन्होंने जब मेहता कर्मचन्द्रजी की बीमारी का हाल सुना तब वे उनकी इवेली में पथारे और आँखों में आँखू भर कर उन्हों कई प्रकार से सांवाना देने लगे। व्यवहारिक इष्टि से करमचन्द्रजी ने भी महाराजा साहव को धन्यवाद दे दिया पर महाराजा साहव के चले जाने पर करमचन्द्रजी के अपने पुत्रों को जुलाकर कहा कि महाराज के आँखों में आँखू आने का कारण मेरी तकजीफ़ नहीं है किन्द्र इसका वासतिक कारण यह है कि वे मुझे सज़ा नहीं दे सके। इसलिये तुम कभी बीकानेर सत जाता।

स्क्षमद्शीं राजनीतिज्ञ करमचंदजी की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई । सफल राजनीतिज्ञ भानवी प्रकृति का गंभीर ज्ञाता होता है और करमचंदजी ने महाराजा की मनोवृत्ति का अध्ययन कर उससे जो वास्तिधिक सत्य निकाला, वह उनकी परम दूरदर्शितामयी राजनीतिज्ञता पर बढ़ा ही दिन्य प्रकाश डास्ता है।

भोदे ही दिनों में करमचंदजी का शरीर इस संसार में न रहा। इसके बाद ही संयोग-वश राजा रायसिंहजी बुरहानपुर में बीमार पढ़ गये। उस समय उन्हें अपने बचने की कोई आशा न रही उन्होंने तब अपने पुत्रों को झुछा कर कहा कि करमचन्द तो भर गया, अब तो तुम उसके वेटों को मारता ।

मुझे मारने के पड्यन्त्र में जो २ छोग शरीक थे उनसे बदछा छेना । क्योंकि वे दछनत को राज्य दिछाना

बाहते थे । इस पर स्रिसिहजी ने अर्ज की कि यदि मैं राजा हुआ तो उन छोगों को अवश्य दण्ड द्ंगा ।

महाराज रायांसिहजी की इस मनोशृति की सूक्ष्म परीक्षा कर परम नीतिज्ञ मेहता करमचंदजी ने पहले ही

बो अपने पुत्रों को भविष्यवाणी कही थी वह सच उतरी और उसकी सच्चाई महाराजा रायांसिहजी की

मृखु समय की उन बातों से स्पष्टतः प्रगट होती है, जो उन्होंने अपने वारिश स्रिसिहजी को मेहताजी के

बेटे पोतों से बदछा छेने के छिये कही थी ।

यह तो हुई सिर्फ मनोवृत्ति के सुक्ष्म अध्ययन की बात । अब मेहता करमचंदजी का भविष्य कथन किस प्रश्नर सोलह आना सच्चा निकला इसका बृतान्त भी सुन कीजिये ।

रायसिंहनों के संवत १६६८ में स्वर्गवासी हो जाने पर बादशाह जहाँगीर में दलपत को बीकामेर का स्वामी बनाया। परन्तु जब वह इससे अप्रसन्न हो गया तो फिर संवत् १६७० में स्रसिंहजी को
धोकानेर का राजा बनाया। जब स्रसिंहजी बादशाह से रूजसत लेकर देहली से बीकानेर के लिये रवाना
होने लगे तब आपने मेहता करमचन्द्रजी के दोनों पुत्र माध्यचन्द और ल्लामीचन्द्र को अपने पास चुलवा
कर बहुत तसली दी और उन्हें अपने साथ चलने के लिये बहुत समझाया बुझावा। ये दोनों बच्छावत
कर बहुत तसली दी और उन्हें अपने साथ चलने के लिये बहुत समझाया बुझावा। ये दोनों बच्छावत
कंद्र सपरिचार वीकानेर जाने के लिये राजी हो गये। जब ये बीकानेर पहुँच गये तब राजा स्रसिंहजी ने
इन दोनों की मंत्री पद पर नियुक्त किया। छः मास तक उन पर ऐसी कृपा दिखलाई कि वे सब पुरानी
बात सूल गवे, यहां तक कि एक दफे खुद महाराजा साहव इनकी हवेली पर गये जहाँ पर उक्त दोनों
बन्धुओं ने एक लाख रुपये का चबूतरा बनवा कर उस पर महाराजा साहव की पधरावनी की। जब इन
अवरी शिष्टाचारों में मेहता करमचन्द्रजी के दोनों बेटे मोहांच हो गये तब महाराणा ने एक दिन कुछ इजार
राजपूर्तों को उन्हें मारने के लिये मेजा। वे भी चहातुर थे। उन्होंने पहले उस समय की कृर प्रधा के
अनुसार अपनी माता, स्त्रियों एवं बच्चों को मार कर राज्य की फी नों का मुकाविला करने का निश्चय किया।
वे अपने ४०० वीरों सहित लड़ कर बीरगित को माप्त हुए।

जय हम इस घटना की संगति करमचन्द्रजी की उहरोक्त भनिष्यवाणी से लगाते हैं तब हमें उस के मानव-प्रकृति के अगाध अध्ययन पर सचमुच बढ़ा विस्मय होता है। कहने का मतलब यह है कि करमचंद के सारे के सारे कुटुम्बीगण म र हाले गये। सिर्फ उनके कुटुम्ब की एक गर्भवती स्त्री ने अपने विश्वससीय सेवक रचुनाय की सहायता से करणी माता के मन्दिर में शरण लेकर अपनी जान बचाई। इस स्त्री के गर्म से आगे चल कर जो वंश बढ़ा और उनसे जो महाप्रत.पी पुरुप हुए, उनका वर्णन उदयपुर के विभाग में दिया गया है।

जिस प्रकार बच्छराजजी तथा उनके वंशजों ने बीकानेर राज्य की बढ़ी-बढ़ी सेवार्य की, बैसे ही श्रीसवाल बंश के महाराव बेद बंश के मुत्सिहियों ने भी उक्त राज्य की प्रशंसनीय सेवाएँ की । बीकानेर राज्य की उत्पति से लगाकर आगे कई वर्षों तक इस बंश ने जो महान् कार्य्य किये हैं, वे बीकानेर के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे।

वेदों की स्थातों में लिखा है कि जिस समय राव जोघाजी के पुत्र नवीन राज्य स्थापन करने की अभिकाषा से जांगल, देश (वर्तमान बीकानेर राज्य) में आये थे उस समय राव लाखनसींजी वेद भी इनके साथ थे। वच्छराजजी की तरह आपने भी बीकानेर शहर बसाने में बड़े मार्के का हिस्सा लिया। कहा जाता है कि पहले-पहल बीकानेर के २७ मुहल्ले बसाये गये, जिनमें १४ मोहल्डों के बसाने में राव लाखनसिंह भी का सबसे प्रधान हाथ था।

राव छाखनींसहजी के पाँच पुरत बाद मेहता ठाकुरींसहजी हुए। आप बीकानेर के दीवान थे। आपने कई युद्धों में यहा ही वीरस्वपूर्ण भाग िल्या था। जिस समय तत्काळीन वोकानेर नरेश रायांसिहजी मुगठ सम्नाट् अकबर की ओर से दक्षिण विजय के लिये गये थे, उस समय मेहता ठाकुरींसहजी भी आपके साथ थे। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने से सम्नाट् अकबर राजा रायांसिहजी से वहुत मसज हुए और उन्हें कई परगने इनायत किये। इसी समय राजा रायांसिहजी ने मेहताजी के वीरत्व और रण कौशल्य से खुश होकर उन्हें भटनेर (हनुसानगढ़) नामक गाँव जागीर में देकर आपका सम्मान किया। आपके बाद आपके बेटे पोतों ने भी राज्य के कई औहदों पर काम किया। आपकी आठवी पुश्त में मेहता मूलचन्द जी हुए। ये वहे वहादुर और सियइसालार थे। संत्रत् १९७० में बीकानेर महाराजा ने चुरु के सरदार पर फौजी चढ़ाई की थी, उसमें आपभी महाराजा के साथ थे। चहाँ आपने बड़े वीरत्व का परिचय दिया। इस युद्ध में बरठी के घांवों से आप घायल हुए। आपके रण कौशल्य से प्रसन्न होकर महाराजा ने आपको नोरंग-युद्ध में बरठी के घांवों से आप घायल हुए। आपके रण कौशल्य से प्रसन्न होकर महाराजा ने आपको नोरंग-युद्ध में बरठी के घांवों से आप घायल हुए। आपके एण कौशल्य से प्रसन्न होकर महाराजा ने आपको नोरंग-युद्ध में बरठी के घांवों से आप घायल हुए। आपके एण कौशल्य से प्रसन्न होकर महाराजा राजनेतिक क्षेत्र में यहे कि नेर महाराजा राजनेतिक क्षेत्र में यहे अद्दार को कहने का मतल्य यह है कि वेद परिवार के कुळ सज्जनों में सैनिक और राजनेतिक क्षेत्र में यहे महिने के काम किये कि जिनके लिये स्वयं वीकानेर नरेशों ने आपका बढ़ा सादर सत्कार किया।

# मेहता अबीरचन्दजी

इस सानदान में आप बड़े बहादुर और प्रतापी हुए । जिस समय आप कार्व्यक्षेत्र में अवतीर्णं हो रहे थे, वह समय वहा अञ्चान्ति-मय था। राज्य में डकेतियों की बड़ी धूम थी। आपने शान्ति स्थापित करने हे छिये बड़ा परिश्रम किया और बड़ी दिलेरी से काम किया। आपनो कई वार डाकुओं का मुकाबला करना बडा। इससे आपको समय-समय पर अनेक घाव लगे। इसके पश्चाद वीकानेर दरबार ने आपको इस काम से हटाकर राज्य की ओर से बकील बनाकर दिल्ली भेजा। वहाँ मी आपने बड़ी दुहिसानी से काम किया। आपके कार्य्य से दरबार साहब तथा रेसिडेल्ट दोनों ही खुश रहे। संवत् १८८४ में आपका उन घावों के कारण देहान्त हो गया जो आपको दिल्ली ही में डाकुशों का मुकाबला करते समय लगे थे।

# मेहता हिन्दूमलजी

इस खानदान में आप बड़े बुद्धिमान, प्रतिमा सम्पन्न और ख्यातिवान पुरुष हुए। पहले पहल सम्बत् १८८४ में आप बीकानेर की ओर से वकील की हैसियत से दिली मेजे गये। वहाँ आपने बड़ी ही बुद्धिमानी और चतुराई से कार्ल्य किया। इस पर तत्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा रत्नसिंहजी ने खुश होकर आपको अपना दीवान नियुक्त किया और सिक्केदारी की सुदर प्रदान की। अपने नरेश की आधीनता में आप राज्य के सारे कारोवार देखने लगे। सम्बत् १८८८ में आप तत्कालीन मुनल सम्राट् के पास दिल्ली गये और सम्राट को खुशकर अपने स्वामी महाराजा रत्नसिंहजी के लिये खिलअत और हिन्दू-किरोमिंग की उपाधि लाये। इससे महाराजा साइब पर आपका बड़ा प्रसाव पड़ा और उन्होंने आपको " महाराव " का खिताब इनायत किया।

मेहता हिन्दूमल्की ने बीकानेर राज्य के हित-सम्बन्धी और भी कई मार्क के काम किये । बीकानेर रियासत की ओर से भारत सरकार को प्रति साल २२ हजार रुपया फौजी खर्च के लिए दिये जाने का इकरार था । मेहना हिन्दूमल ने बहुत प्रयान कर यह रकम भाफ करवाई । इसके अतिरिक्त मेहता लाइव के सुयोग्य प्रवन्ध के कारण सरकार ने बीकानेर मे अपने पोलिटिकल एकण्ट रसने की भी आवश्यकता नहीं समझी । इसी प्रकार एक समय बीकानेर और भावलपुर राज्यों के बीच सरह इसम्बन्धी हमाड़ा खड़ा हो गया । इस समाड़े को आपने बहुत बुद्धिमानी के साथ निपटाया जिससे बीकानेर रिगासत का यहा हित-साधन हुआ । इस फैसले में बीकानेर को बड़ी ही मौके की जमीन मिली । इस जमीन में बहुत से गाँव आवाद हो गये और इस रिवासत को लाखों रुपये सालाना की आमद होने लगी।

ईसनी सन् १८४६ की ३ मईको तत्काळीन वाहसराय ळाँडे हार्डिझ से आपकी युकाकात हुई। वाहसराय महोदय आपसे मिछकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आपको खिछत बन्नी।

महाराज हिन्दूमल का प्रभाव राजस्थान के कई बढ़े र नरेशों पर था। सम्बत् १८९७ में जब महाराजा रलिसिहजी और उदयपुर के महाराणा सरदारिसिहजी लालीनाथजी के मन्दिर से वापिस लाये और मेहताजी की हवेली में गोठ अरोगने के लिए पधारे तब दोनों दरवारों ने आपको मोतियों का कंठा पहना कर आपका सम्मान किया। इस वक्त महाराणा साहब ने महाराजा रखिसहजी से कहा कि हमारी उदयपुर रियासत की भोलावन भी महारावजी को दे दी जावे। इस पर बीकानेर नरेश ने हिन्दूमलजी से कहा कि 'महाराणा साहब की बात तुमने सुनली होगी, इस पर उन्होंने जबाब दिया कि '' मैं जैसा बीकानेर की गदी का सेवक हूँ वैसा ही उदयपुर की गदी का भी हूँ। मैं सेवा के लिये हर वक्त तैयार हूं।"

महाराव हिन्दूमळ्जी बढ़े प्रभावशाली पुरुष थे । उन्होंने बीकानेर राज्य की बड़ी २ सेवाएँ की । तत्कालीन बीकानेर नरेश ने बड़ी उदारता के साथ आपकी इन सेवाओं को अपने खास रुकों में स्वीकार किया है । हम एक रुक्के की नकल उमों की लों यहां पर उद्धत करते है ।

"दसखत खास महाराव हिन्दूमल दीसी तथा म्हारा कूंच सुग्री ताकीदी मती करजा उठरों सारों काम रो वनोवसत कर थारों हात वसु काम कर श्रावजी ताकीदी कर काम बीगाड़े श्राये ना ने उठायें छे सुसारों सिरे चाढ़े ताकीदी की दी तो तेंने म्हारी श्राय छे दूजा समाचार मेंहतों मूलचन्द रा कागदासु जाग्रसी श्री पुष्करनी व अन्तरेर श्रावना श्रय बीच में मती श्रावजों मेनत कियोड़ी गुमाये ना बारी तो मोटी बंदगी चाकरी छे पीढ़ी ताई की चाकरी छे बारों महां ऊपर हाथ छे ऊपर हाथ माथे राख चाकरी ते बनायों ने इसी ही चाकरी कर देखाई पीढ़ी रा साम घरमी चाकर छो इसी थे चाकरी करी छे तेसु महें उसरावण करें नहसी इसी थे चाकरी करी छे श्रेठ तो थारा बखाण हुए छे पण सुरग में देवता बखाण करसी इसी वंदगी घर्गीरी होई छे जेरी कठा ताई लिखां संवत् १५वह मिती श्रासोन सुद १२ "

उक्त खास रुक्का पुरानी मारवादी भाषा मे हैं। इसका भाव यह है:—हमारे कूँच करने का समाचार सुनकर ताकीद मत करना । वहाँ के (बीकानेर-राज्य) सारे काम का बन्दोवस्त कर तथा सारे काम को अपने हाथ में करके आना । ताकीद करके काम विगाद कर मत आना । जिस काम को हाथ में लिया है जसे अच्छी तरह पूरा करना । अगर तेने वस्त्री की तो तुसे हमारी सौगंध है। वृसरे समाचार मूलचंद के पत्र से जानना । श्री पुष्करजी और अजमेर में आना । अपनी की हुई मिहनत को प्यर्थ न जाने देना। तेरी सेवा बंदगी बड़ी है। यह सेवा पुरतहर पुरत की है। तेरा हम पर हाथ है, सिर पर हाथ रखना। तेने हमारीजो सेवाएँ की हैं, उनसे इम उन्हण न हींगें। तेरी सेवाओं की तारीफ नेवल यहीं पर होगी ऐसी बात नहीं वरन् स्वर्ग में भी देवता उन सेवाओं की प्रशंसा करेंगे। तेने अपने मालिक की जो बंदगी की है, उसकी कहाँ तक तारीफ लिखें। मिती आसीज सुदी १२ संवत् १८९६।

उपरोक्त सास स्वके से महाराव हिन्दूमलजी के उस अनुलनीय प्रभाव का पता लगता है जो उनका बीकानेर के राजनैतिक क्षेत्र में था। कहने का भाव यह है कि ओसवाल मुत्सुहियों ने राजस्थान की मध्ययुगीन राजनीति में महान् कार्य्य किये है कि जिन्हें तत्कालीन नरेशों ने भी मुक्त कंठ से स्वीकार किया है।

#### मेहता छोगमलजी

आप महाराव हिन्दूमलजी के छोटे भाई थे। आपका जन्म संवत् १८६९की माय हुदी १० को हुआ। आप बढ़े ही दुन्दिमान एवं अध्यवसायी महातुभाव थे। आप महाराजा स्ट्रतिसिंहजी के प्राह्वेट सेकेटरी के पद पर अधिष्ठित थे। यह काम आपने बढ़ी ही खूबी से किया। आपसे महाराजा साहब बहुत प्रसन्न रहते थे। इससे महाराजा साहब ने आपको रेसीडेंसी के वकील का उत्तरदायिस्व पूर्णपद प्रदान किया।

सम्बत् १९०९ में जब बीकानेर में सरहह बन्दी का काम हुआ, तब आपने इसे बढ़े परिश्रम और बुद्धिमानी से किया। आपने सरहद सम्बन्धी बहुत से झगड़ों के बड़ी कुशलता के साथ फैसले करना दिये। इसमें आपने बीकानेर राज्य की बड़ी हिनस्क्षा की। आपकी की हुई सरहद बन्दी से बीकानेर राज्य की बड़ी उन्नति हुई। आपके इस कार्य्य से बीकानेर के तत्कालीन महाराजा सरदारिसहजी इतने खुश हुए कि उन्होंने आए को अपने गले से कंठा निकाल कर पहना दिया।

सम्बद् १९१४ (ई० सन् १८५७) में जब सारे आरतवर्ष में अग्रेजों के खिलाफ अयंकर विद्रोहागिन घाक उठी, तब आप बीकानेर रियासत की ओर से अंग्रेजों की सहायता करने के लिये भेजे गये। उस समय आपने वहाँ बहुत सरगमीं से काम किया। इस कार्य्य के उपलक्ष मे तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों ने आप की प्रशंसा की।

सम्बद् १९२९ में बीकानेर नरेश्व महाराजा सरदारसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। इस अवसर पर आपने महाराजा ट्रंगरसिंहजी को राजराही पर अधिष्टित करने में बहुत सहायता पहुँचाई। यह कहने में अख्युक्ति न होगी कि महाराज ट्रंगरसिंहजी को बीकानेर का स्वामी चनाने में सबसे प्रधान हाथ आप का था। स्वयं महाराज ट्रंगरसिंहजी ने तत्कासीन पु० जी० जी० की जो पत्र लिखा था, दसमें

मेहताजी की इस कारगुजारी की बड़ी तारीफ की थी । सन्तर् १९३४ में देहली दरबार में महा-राज साहब की आज्ञा से लाए गये थे। वहाँ आपको भारत सरकारने खिळअत आदि प्रदान कर आपका सन्मान किया था।

सन्वत् १९६५ में बेरी और रामपुरा के झगड़ों को निपटाने के लिये आप जबपुर भेजे गये । वहीं पर आपने अपने कागनातों से सबूत देकर उक्त मामले को बहुत ही अच्छी तरह तब करवा लिया। इस समय नापने जिस बुद्धि-कीशस्य का परिचय दिया, उसकी तारीफ जयपुर के तलालीन पोलिटिक्ड एजंट कर्नल थेन मे बहुत ही अच्छे शब्दों में की है। इतना ही नहीं उक्त कर्नल महोदय ने आपकी कार-गुजारी की प्रशंसा मे बीकानेर दरवार को भी पय लिखा था।

मेहता छोगमळजी बढ़े क़ुशल राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी सज्ज्ञत थे। आप कई वर्षी तक बीका-नेर की ओर से बाबू पर बकोल रहे। इसके अतिरिक्त आपने और भी कई बढ़े र बोहदीं पर काम किया। आर खात मुत्ताहिब और कौन्सिल के मेन्बर भी रहे। आपको तनस्वाह के अतिरिक्त सारा सर्च भी रिया-स्रत से मिळता था।

भाग की महान् कारगुजारियों से प्रसन्न होक्र बीउनेर दरवार ने हूंगराना, सख्यदेसर आदि गाँव आपको जागीरों में प्रदान किये तथा थापके काय्यों की प्रशंसा में बहुत से खास रुक्ते वही । सम्वत् १९४८ की साघ हुदी १० को आपका स्वर्गवास होगया । आपकी मृत्यु के पश्चात् वीकानेर नरेश महाराव गंगासिंहजी मातमपुरसी के खिबे आपके घर पर पधारे और इस तरह आपकी सेवाओं का आदर किया।

जैसा कि हम ऊपर वह सुके हैं, मेहता क्षेगमलजी को उनकी बड़ी २ कारगुजारियों के लिये तत्कालीन बीकानेर नरेशों की ओर से कई खात रक्के (प्रशंसा पत्र ) दिये गये थे, जिनमें से एक दो की नकल हम नीचे देते हैं।

१—"रुको लास महता छोगमलकी केसरीसिंग ,दीसी सुपरसाद बचे तथा शारे घराणो स्ट्र दोने सू समावरमा वा रिवासत रा खैरखाडी चित रास ने निती मुनव थे चित रास नंदगी करों छो तेसे में नेत खुस छां हुए। याने रिवासत रा कारवाडी वास्त में नीत सदकर मीलिया छे सुनीसी घारो मरोसो छे निसी मुनव थे बरतो छो आ बंदगी पींडोंचा तक याद रह जिसी छे सूं थे सब तरे हिम्मत राख हर तरे जलदी कारवाडी करेना तेमें माहारी मरानी जादे वधसी व थारी बंदगी जादे समस्तता छोठरो छेनाल छतरिसंघ व हुकुमसींघ किले तो मुनव जान सो यां जीसा दाना समस्तवार किताडीक छे सूं याने रियासत री सरम छे सु कड़ी सूं संकसो नहीं नादें काड़ी लिला संबद १६४२ असाइ सुदी ५"

#### श्रीरामजी

२— 'रुको खास मेहता झोलमलजी केसरीसींव र व झतरसींव दो सी सुप्रसाद कंचे अपरंच वाने गांवा जानणा रो हुकुम दियो सु ओ हुकम म्हारी बंदगी में रहा ते सुं दार जियो सूं थाने गोवाँ नहीं मेले छे म्हाले आज ई रियासत सूं उत्तर मिल्यो छे थारो खानदान पीटियों सूं सामघरमी छे जिसी तरह थे बंदगी में चित राख बंदगी करी छो सूं थारो बंदगी मेहे वा म्हारी पूत पीतो में भूजसां जारा गोवाँ व इचत मुलाजे में महे वा म्हारी पूत पीतो थांसूं वा थारा पूत पीतो सूं कोई तरे रा फरक नहीं ढालसी ये बात मे म्हा वा बारे बीच में श्री लह्मीनरायण्डी व श्री करणीजी छे ये जमालातर राखी जो और थारे वास्ते साहव महादुर ने लिखियो छे घवराजा मती श्री जी सारा सरा आडी करसी संवत् १९४३ रा मिती कातीक

# महाराव हरिसिंहजी

आप महाराव हिन्दूमलजी के प्रथम पुत्र थे। सम्बद् १८८१ की आसीज सुदी ८ को आपका कतम हुआ। अपने पूर्वजों की तरह आप भी बड़े बुद्धिमान, दूरहशीं और प्रभावशाली मुखुदी थे। राज्य में आपका पढ़ा प्रभाव था। संवद् १९२० में आप मुसाहिय आला बनाये गये तथा आपको मुहर का अधिकार भी प्राप्त हुआ। महाराजा ढूंगरसिंहजी की ग्रहीनशीनी में आपने अपने चाचा होगमलजी के साथ बड़ी मदद की। इससे खुश होकर महाराजा ढूंगरसिंहजी ने अमरसर और पालटा आप को आयीरों में प्रदान किये। इतना ही नहीं, आप 'महराज' की पदवी, पैरों में सोना, हाथी, लाजीम आदि उच्च सम्मानों से विभूषित किये गये। आपने भी रियासत में कई मार्के के काम किये जिनकी प्रशंसा राज्य के सास राजों में की गई है। उनमें से एक स्वस्त हम नीचे उद्भृत करते है। यह रुक्त महाराजा हालसिंहजी के सास दस्तालत से दिया गया था।

"माईजी भी महारावजी हरसिंह जी सु म्हारों सुषसाद वंजसी अपरंच हमें ये कामरी थारी किंद सलाह के काल तो सारा रा मन पर छां आज मिनखां रा मन विगढ़ गया छे मान मन पूल लाले गंगविशन सु मिले छे म्हाने यां हु कारों किया छे सादानसींघ रे बेटे रो सुमाईजी महारे तो अब धेई को धांगत मूं महांगत छे यांसु केई बात मूं उसरावण नहीं हुसुं चुरु मादरा रा सका मागे हो सी धारी सला बिना कोई न रहा लिख देना नहीं आपछो काम सरच लागतां की मिती अतनद री हैं।

उक्त राके के आरंभिक हिस्से में कुछ खास घरू तौर की वातें हैं जो हमारे पाठकों के लिये अधिक दिरूचरपी की नहीं होंगी। पर इसके अंत में जो कुछ कहा गया है, वह मेहता हरिसिंहजी के प्रभाव को स्पष्ट करता है। वह इस प्रकार है। मेरे तो अब तुम्ही हो। जो कुछ तुम्हारी गति होगी वही मेरी भी होगी। तुम्हारी सब बातें हम समरण रक्खेंगे। चुरू और भादश के स्कं मांगते हैं, वे तुम्हारी बिना सलाह के नहीं देंगे।

इसी प्रकार इस कुटुम्य में मेहता केशरीसिहजी, मेहता अभयसिहजी, मेहता छत्रसिहजी, महा-राव सवाईसिहजी आदि आदि कई प्रभावशाली पुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने समय में राज्य की अच्छी सेवाएँ कीं। इन सबका विस्तृत विवरण हम आगे इनके पारवारिक परिचय में देंगे।

# दीवान श्रमरचन्दर्जी सुराणा

महाराजा स्रतिसंहजी के राज्यकाल में जिन ओसवाल मुत्सुहियों ने अपने महान् कार्य्य के द्वारा राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्धि पाई है उनमें अमरचन्दजी सुराणा का आसन बहुत ऊँचा है। सम्बद् १८६२ (ई॰ सन् १८०%) में बीकानेर राज्य की ओर से सुराणा अमरचन्दजी जापतालाँ पर आक्रमण करने के लिये भेजे गये। इन्होंने उसकी राजधानी भटनेर को घेर लिया। जापतालाँ भी पांच मास तक बढ़ी बहादुरी से लड़ा और अंत में विजय से निराश होकर वह किले से भाग गया। इस बीरता के उप-एक्ष में महाराजा साहब ने अमरचन्दजी को दीवान के उच्च पद पर नियुक्त किया।

संवत् १८७२ में सुराणा अमरचन्द्रजी चुरू के ठाकुर शिवसिंहजी के मुकाविले पर भेजे गये । आपने चुरू शहर को घेर लिया और उक्त शहर का आवागमन निल्कुल बन्द कर दिया । इससे चुरू के ठाकुर की कठिनाई बहुत बढ़ गई और अधिक समय तक युद्ध करने में असमय हो गये । उन्होंने (चुरू के ठाकुर ) निजय की आशा खोदी और अपने अपमान के बजाय मृत्यु को उचित समझा और आत्मवात कर लिया । बीकानेर के तत्कालीन महाराजा ने अमरचन्द्रजी की चीरता से प्रसन्न होकर उनको राव की पद्वी, एक खिलअत तथा सवारी के लिये एक हाथी प्रदान किया ।

### राजलदेसर का वेद परिवार

बीकानेर राज्य में राजल्देसर नामक एक गाँव है। कहा जाता है कि बीकानेर बसने के पूर्व यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य था। जिस समय इस स्थान पर राजा रामसिंहजी राज्य कर रहे थे उस समय मेहता हरिसिंहजी वेद नामक एक ओसवाल सज्जन उनके दीवान थे। उक्त वेद परिवार की क्यात में डिला है कि एक बार किसी शानु ने राजलदेसर पर चढ़ाई की तब मेहता हरिसिंहनी और राजा रायसिंहनी के प्रत्न कुँचर जयमलजी बढ़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए मारे गये और "जुझार" हुए । जुझार यह शब्द मारवाड़ी भाषा का है जिसका अर्थ सिर कट जाने के बाद भी कुछ समय तक युद्ध करते रहना है । जिस स्थान पर आपका सिर गिरा था वह स्थान आज भी जुंझारजी के नाम से प्रसिद्ध है । आज भी वहाँ उनके वंश वाले किसी ग्रुभ कार्य्य पर जाते हैं और इनकी कुलदेव स्वरूप पूजा करते हैं । जिस स्थान पर आपका शव गिरा था वह स्थान मुशायल के नाम से प्रसिद्ध है । इसी खानदान में सवाईसिंहजी नामक एक सज्जन राजलदेसर और बीदासर के बीच में जुझार हुए । जिस स्थान पर आप जुझार हुए वहाँ इनके समारक स्वरूप एक चबूतरा बना हुआ है। जो अभी भग्नावस्था में है।

चुरू का सुराणा खानदान—चुरू बीकानेर स्टेट में एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ के सुप्रसिद्ध सुराणा परिवार में कई वीर पुरुष हो गये हैं, जिनमें जीवनदासजी का नाम विशेष प्रस्थात है। कहा जाता है कि ये भी किसी टहाई में छुंझार हुए। आज भी राजस्थान की कियाँ इनकी बीरता के गौरव गीत गातीं हैं। इन्हीं के वंश में वर्तमान में विद्यांभेनी सेठ ग्रुमकरणजी सुराणा विद्यमान हैं।

बीकानेर राज्य के ओसवाल मुख्युद्दियों और वीरों का उपरोक्त वृतान्त पढ़ने से पाठकों को यह बात अवश्य ज्ञात हुई होगी कि जिस प्रकार जोधपुर, उदयपुर आदि रियासतों के विकास पूर्व राज्य विस्तार में ओसवाल मुख्युद्दियों का महत्व पूर्ण हाथ रहा है, ठीक वैसा ही हाथ बीकानेर की राजनीति के संचालन में रहा है। यहाँ सैनिक तथा राजनीतिक रंगमंच पर ओसवाल वीरों ने बढ़े र खेल खेले हैं जिनके पराक्रमों का वर्णन राजस्थान के इतिहास को गौरवान्वित कर रहा है।

# काइमीर

राजपुताने और मध्यभारत के विविध राज्यों में ओसवाल मुखुद्दी और सेनापितयों ने जो पहले पुतिहासिक काम किये है। उनका उल्लेख हम यथा स्थान कर चुके हैं। हम देखते हैं कि काश्मीर तक पर ओसवाल जाति के एक मुखुद्दी ने अपनी राजनैतिक प्रतिमा का परिचय दिया था।

मेजर जनरत्व दीवान विश्वनदासजी दूगड राय बहादुर सी एस. आई. सी. आई. ई. जम्बू (काश्मीर) आपका परिवारिक इतिहास हम नीचे दूगढ़ गोन्न में दे चुके हैं। आपने काश्मीर राज्य की बढ़ी २ सेवाएं की: काश्मीर के भूत पूर्व महाराजा श्रीमान् प्रतापिंसहजी बहादुर ने आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए १८ सितम्बर १९२१ को आपको जो पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि

"The unification of the Rajput community is a matter of which you who have tried to establish it may feel justly proud. The part you played in furthering this movement shall be remembered with feelings of intense gratification not only by myself but the Rajputs in general and I have no

doubt by our posterity as an historic event of great significance to the welfare of community.

This adds another link to the chain which binds you and your family to the ruling House, of Kashmir and places it under an obligation which I and my successors will never be able to repay too hight,

अर्थात् राजपूत जाति की एकता के सम्बन्ध में आपने जो प्रयक्त किया है, उसके लिए वास्तव में हम अभिमान कर सकते हैं। आपने राजपूत जाति के इस एकता सम्बन्धी आन्दोलन को बदाने में जो कान्ये किया है वह न केवल मेरे वरन सारी राजपूत जाति के द्वारा बहुत ही यहरी हार्थिक कृतज्ञता के साथ स्मरण रक्खा आयगा। मुझे इसमें तिलमात्र में भो सन्देह नहीं है कि हमारी सन्तानों के लिए आपका यह कार्य्य एक ऐतिहासिक घटना समझी जायगी। इस कार्य्य से काश्मीर राजधराने के साथ आपका सम्बन्ध बहुत ही ददतर हो गया है और आपने काश्मीर घराने को हतना कृतज्ञ किया है कि में और मेरी सन्तानें इसका किसी भी रूप में बदला नहीं चुका सकते। इसके आगे चल कर फिर इसी पत्र में महाराजा काश्मीर साहिब लिखते हैं कि

"The creation of the State added to the material prosperity of my House but the present success which owes itself to your devoted and strenewous advocacy of the cause is calculated to add still more to our well being"

अर्थात् इस राज्य की सम्पत्ति से हमारे राजघराने का वैभव वदा है पर आपके सतत प्रयतों से वर्तमान में हमें जो सफलता हुई है वह हमारे हित को और भी अधिक वदाती है।

इस प्रकार भूत पूर्व महाराज काश्मीर ने दीवान विश्वनदासजी को और भी अनेक प्रशंसा पत्र दिये हैं जिनका उल्लेख हम स्थानाभाव के कारण नहीं कर सके।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी आपकी सेवाओं से प्रसन्त हो कर "गयवहातुर" "सी॰ आई॰ ई॰" तथा सी॰ एस॰ आई॰ के सम्माननीय पदों में विभूषित किया है। आप काश्मीर स्टेट के मिलिटरी सेकेटरी, रेवेन्यूमिनिस्टर तथा चीक्तिमिनिस्टर के पद पर रहे हैं तथा इस समय जम्मू (काश्मीर स्टेट ) में रिटायर्ड लाइफ बिता रहे हैं।

जोधपुर के शाह उदयकरणजी लोढ़ा श्रोर श्रमरकोट जिले पर मारवाड़ राज्य का श्रधिकार

ओसवाल जाति के जिन मुत्सिह्यों और सेनापितयों ने अपनी जाति के इतिहास को गौरवा-न्वित किया है, उनमें शाह अभयकरणजी लोखा का भी विशेष स्थान हैं। आपके सेनापितत्व में अमरकोट में उस पर अधिकार करने के लिये सेना भेजी गई थी। हमें जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता थी जगरीश-सिंहजी गहलोत की कृपा से तत्कालीन जोधपुर के पोलिटिकल एजन्ट केपटन स्यूडला (Captain Ludlow) के पत्र नंबर १८६ ईसवी सन् १८४३ की नकल प्राप्त हुई है। वह हम नीचे देते हैं, जिससे शाह अभयकरण की आज्ञा से उमरकोट पर सेना मेज जाने और उमरकोट पर पहले जमाने में महाराजा जोधपुर का अधिकार होने की बात पर अच्छा प्रकाश गिरता है।

No. 183 of 1843.

From

Captain Ludlow, Political Agent, Jodhpur.

To All Officers in command of British Posts and in the direction of Omerkote.

Date 2nd June 1843.

I have the honour to notify that a Detachment of Jodhpur Troops was despatched hence, under the orders of SHA UBHEE KURN on the 21st Ultimo towards Omerkote to re-occupy, under the authority of the Right Honourable the Governor General of India and on the part of the Maharaja of Jodhpur, all the territories etc, formerly held by his ancestors in the District of Oomerkote, with the exception of Fort and Town, which for the present are to be occupied by British Troops, and over which together with the lands immediately connected with their British Jurisdiction is to be exercised.

I have had the honour to address to H.E. the Governor of Sind on this subject and to request that he would be pleased to issue such orders as he may consider called for by the occassion.

I have the honour to be Gent.

Your most obedient servant, Sd/- J. Ludlow, Political Agent. यह पत्र उमरकोट की ओर के सब ब्रिटिश थानों के फौजी अफसरों के नाम लिखा गया था। इसका आशय यह है कि "हम दह प्रकट करते हैं कि "शाह उत्यकरण" के सेनापतित्व में राईट ऑनरवल गवर्नर जनरल की अनुमति से जोधपुर राज्य की सेना उमरकोट के शहर और किले को छोड़कर सारे जिले पर फिर से अधिकार करने के लिये मेजी गई है, जिस पर कि ऊँची ब्रिटिश फोजों का तावा है। यह जिला पहले जोधपुर महाराजा के पूर्वजों के अधिकार में था।

सैंने सिंघ के गवर्नर साहब को भी इस सम्बन्ध में लिखा है कि वे इस सम्बन्ध के हुक्म जारी काने की कृपा करें।

# इन्होर

राजस्थान के राज्यों में ओसवाल वीरों तथा मुख़िद्यों ने जो महान् कार्य दिये हैं, उनका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। हम देखते हैं कि हम्बीर, काक्सीर प्रभृति कई दूरवर्ती रिधासतों में भो भोसवाल मुद्धिद्यों ने कई पृक्षे मार्के के काम किये हैं जिनका उल्लेख उन रियासतों के पुराने कागव पत्रों तथा इतिहास में बढ़े गौरव के साथ किया गया है। यहाँ हम इन्द्रोर राज्य के कुछ इतिहास प्रसिद्ध ओसवाल मुख़ुद्दियों का परिचय अपने पाठकों को देना चाहते हैं।

#### गंगारामजी कोठारी

इतिहास के पाठक जानते हैं कि इन्दौर के भूतपूर्व नरेश तुकोजीराव ( प्रथम ) के समय में इन्दौर के होलकर वंश का प्रभाव सारे भारतवर्ष में फैला हुआ था। ये तुकोजीराव बहे सफल क्षेतानायक, महान राजनीतिज्ञ और महत्वाकाँक्षी नरेश थे। इन्होंने चारों तरक अपनी तलवार के जौहर दिखलाये थे। इन्हीं सहाप्रतापी तुकोजीराव के समय में गंगारामजी कोठारी नामक एक वहादुर और दिलेर ओसवाल नव- युवक इन्दौर में पहुँचे। ये गंगारामजी नागौर के निवासी थे और वाल्यावस्था से ही सैनिक विवा की और इनकी विशेष किय थे। घीरे २ ये इन्दौर की फौज में वाखिल हो गये और करनवगारी से सेना- नायक के पद पर पहुँचे। महाराजा होलकर की ओर से इन्होंने कई लड़ाइयों में बहुत बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया। इनकी वीरता और कारगुजारियों का वर्णन इन्दौर राज्य के हुन्दूर फड़नीसी के रिकारों में, सरजॉन मालकम साहब के मध्य हिन्दुस्तान के इतिहास में, टॉड साहच के राजस्थान के हितहान में, तथा अन्य कई अंग्रेजी एवं मराठी के प्रन्थों में मिलता है। तत्कालीन पार्कियामेन्टरी पेपर्स में भी आपके सैनिक कारयों का उन्हों के किया गया है।

श्रीमान् महाराजा तुकोजीराव (तृतीय) में मिस्टर वाउल्जर (Boulger) नामक एक अंग्रेज की अर्थानता में कुछ लोगों को विलायत से इण्डिया ऑफिस (India-office) में रखे हुए होज्कर राज्य सम्बन्धी कागज पत्रों की व्यवस्थित रूप से नकल करने के लिये नियुक्त किया था। उन लोगों ने कोई तीन सम्बन्धी कागज पत्रों की व्यवस्थित रूप से नकल करने के लिये नियुक्त किया था। उन लोगों ने कोई तीन सम्बन्धी काम कर होलकर राज्य सम्बन्धी लेखों तथा जागज-पत्रों की नकलें की। ये कोई तीस या पँतीस जिप्हों वरस काम कर होलकर राज्य सम्बन्धी लेखों तथा जागज-पत्रों की नकलें की। ये कोई तीस या पँतीस जिप्हों वरस काम कर होलकर राज्य सम्बन्धी लेखों तथा जागज-पत्रों की नकलें की। ये कोई तीस या पँतीस जिप्हों वरस काम कर होलकर राज्य सम्बन्धी लेखों तथा जागज-पत्रों की नकलें की। ये कोई तीस या पँतीस जिप्हों वरस काम कर होलकर राज्य सम्बन्धी लेखों तथा जागज-पत्रों की नकलें की। ये कोई तीस या पँतीस जिप्हों की पत्रों की पत्रों की पत्रों की पत्रों की नकलें की। ये कोई तीस या पँतीस जिप्हों की पत्रों की

इतिहास सम्बन्धी बहुत सी नवीन और बहुसूल्य सामग्री है। इन्हीं जिल्दों में कई स्थानों पर गंगारामजी कोठारी और उनके सेना संचालन का उल्लेख आया है।

उक्त पत्रों से माल्यम होता है कि महाराजा यशवंतराव के समय में जो प्रभाव अमीरखाँ, गक्नुरखाँ प्रमृति व्यक्तियों का था वही प्रभाव इस समय गगारामजी कोठारी का था। अन्तर केवल इतना ही था कि अमीरखाँ मौका पाते ही बहुत सी जमीन दवा बैठा और उसने अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। गंगारामजी कोठारी के खून में स्वामिभक्ति के परिमाणु होने से, उन्होंने ऐसा करना ठीक न समझा। उन्होंने जो कुछिकेया वह सब अपने स्वामी इन्होर नरेश के लिये किया पर तत्कालीन इतिहास प्रन्थों में उनके पराक्रमों का जो वर्णन है, उनसे उनके महानता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश गिरता है। Abarrey macke गामक एक तत्कालीन इतिहास लेखक अपने "Chiefs of Central India" नासक प्रन्थ के पृष्ठ ३० के फुटनोट में लिखते हैं।

"Gangaram Kothari, a Mahajan, was at this time Governor of Jaora. He was a man of considerable ability and Jaswantrao also employed him as Governor of Rampura and several other places.

अर्थात् गंगाराम कोठारी नामक महाजन इस वक्त जावरे के शासक थे। ये अत्यन्त प्रतिमा सम्पन्न महानुभाव थे। यशवंतराव होलकर ने इन्हें रामपुरा तथा बहुत से स्थानों का शासक (Governor) नियुक्त किया।

सि॰ वाउल्लर न्दारा सँग्रहीत पार्लमेन्टरी पेपरों में २५ जनवरी सन् १८०६ में एक संवाद दिया गया है। वह इस प्रकार है।

'In the neighbourhood of Malhargarh and Narsinghgarh was a force belonging to Gangaram Kothari acting immediately under the authority of Jaswantrao Holkar. This force lately has committed Considerable depredations on the territory of Daulatrao Scindiah.

क्षश्रांत् मल्हारगढ़ और नरसिंहगढ़ के पास एक फौज़ पढ़ी हुई थी जो गंगाराम कोटारी के सेना-पतित्व में थी। ये गंगाराम कोटारी वशवंतराव होलकर की आज्ञानुसार सेना संवालन का कार्य्य करते थे। इस फौज ने अभी-अभी दौलतराव सिंधिया के मुल्कों में बहुत व्हट मार की।

मिस्टर बाउल्जर हारा संग्रहीत उक्त पार्लियामेन्टरी पेपरों के पृष्ठ २९८ में ईसवी सन् १८०९ की १८ मीं अक्टूबर का निम्नलिक्ति सन्वाद दिया गया है। वह इस प्रकार है। दूसरी ओर अव्यन्त कठिन परिस्थिति में अपने जिलों का उत्तम से उत्तम प्रयन्थ करते हुए पाते हैं। उस भयंकर कोलाइल के समय में रामपुर मानपुर की प्रजा ने जिस सुप्त और ज्ञांति का अनुभव किया था वह बहुत कुछ आप ही की कारगुजारी का फल था। श्रीमंत महागजा होल्कर ने आपकी हन सेवाओं की बढ़ी कद की और आप में खलूरी और सगोरिया आदि गाँव की जागीरी प्रदान की। इतना ही नहीं वरन् आपको पालकी, छन्नी, छड़ी, चँवर आदि ऊच्च सम्मान प्रदान कर महाराजा ने आपका बहुत सत्कार किया था। राज्य के अव्यन्त सम्माननीय सरदारों में आपका आसन रक्ता गया। रामपुर भानपुर जिले के इस महान् प्रभावशाली व्यक्ति का संवत् १९१४ (तन् १८५७) में भाले की चोट से गरीठ मुकाम पर देहांत होगया। आपके स्मारक में गरीठ और भानपुर में आलोशान छितयों यनी हुई हैं जिनमें आपकी मृक्तियां प्रतिष्ठित हैं। ये छत्रियों कोठारी साहय की छितयों के नाम से प्रसिद्ध हैं।

#### कोठारी सावंतरामजा

कोठारी शिवचन्दनी के स्वर्गवासी होने के वाद संवत् १९१५ में आप मारवाड़ से दत्तक लाये गये और अपने स्वर्गवासी पिताश्री के स्थान पर अधिष्टित किये गये। आप यहे उदार, प्रजाश्रेमी, गुणज्ञ और विविध कलाओं केयड़े पुरस्कर्ता थे। प्रजा हित को ही आप राज हित का प्रधान अंग समस्तते थे। गरीब किसानों के लिये आपके उदार अंतः करण में बहुत बड़ा स्थान था। जब २ राज्य और किसानों का स्वार्थ टकराता था तब २ आप श्रीमंत होल्कर नरेश के सामने बड़े जोरों के साथ किसानों के पक्ष का समर्थन करते थे। इससे सारे जिले के लोग आपको पिता की तरह मिक्त की दृष्टि से देखते थे। आप अपने समय में बहुत ही अधिक लोकभिय थे।

विभिन्न कलाओं के आप अनन्य प्रेमी थे। कविनाण, नायक आपकी कीत्तिं सुनकर दूर २ से आते थे और आप से खासा पुरस्तार पाते थे। अपनी २ कलाओं का प्रदर्शन करने के लिये चारों ओर से लोग आप की सेवा में उपिध्यित होते थे और उन्हें आपसे काकी उचेजन मिलता था। आपके समय में भानपुरा में खासी गित विवि रहती थी और यह कसवा लोगों के लिये एक आकर्षण का केन्द्र हो रहा था। आप को स्वर्गीय महाराजा तुकोजीराव (द्वितीय) और महाराजा शिवाजीराव खूब मानते थे आप रामपुरा भानपुरा के सरस्वा (Governov) थे।

संबत् १९५० के छाभग आप को किसी कारणवश इन्दौर जाना पड़ा । वहाँ द्वछ समय बाद

आप माला लेकर घोड़े को फिरा रहे थे कि पकापक माला आप के शरीर में घुस गया, जिससे आपकी मृत्यु हुई।

श्राप हैंसिल के मेम्बर हो गये। संवत् १९५७ में इन्दौर में आपका स्वर्गवास हो गया। जिस समय आपके स्वर्गवास का समाचार भातपुरा पहुँचा उस समय चारों ओर भावपुर परगने में हाहाकार सा मय गया। इन पंक्तियों का छेलक उस समय भानपुर में था। उसने उस समय भातपुर में जो शोक की घोर घटा देखी वह उसे सदा स्मरण रहेगी। इसका कारण है। जो व्यक्ति सेकड़ों इलारों आदमियों के खुख दुलों में साथ देता है, लोग भी उसे अपने पिता की तरह प्रेम और भक्ति मान से देखने लगते हैं। कोठारी सावन्तरामजी रामपुर भातपुर परगने के एक विशेष पुरुष थे। वे लोगों से प्रेम करते थे और लोग उनसे प्रेम करते थे। जब राजसी ठाट के साथ उनको सवारी निकलती थी तव सेंकड़ों लोग उनका अभिवादन करने में गौरव अनुभव करते थे। अगर तत्कालीन प्रचलित लोकोक्ति पर विश्वास किया जाय तो कहना होगा कि किसानों के हित रक्षा का समर्थन करने के कारण ही आपको भानपुर से इन्दौर जाना पदा था। कहने का अर्थ यह है कि ओसवाल समाज में इन्दौर के कोठारी गंगारामजी, कोठारी शिवचन्दजी और कोठारी सावंतरामजी अपना खास स्थान रखते हैं।

# राय बहादुर सिरेमलजी वापना

गत पृष्ठों में हम श्रोसवाल समाज के ऐसे कई ऐतिहासिक महानुभावों का परिचय दे हुके हैं जिन्होंने अपने २ समय में राजनैतिक और सैनिक क्षेत्रों में अपनी अपूर्व प्रतिशा का परिचय देकर राजस्थान के इतिहास को गौरवान्वित किया है। इस देखते हैं कि आज भी इस समाज में कुछ ऐसे सज्जन मौजूद हैं जिन्होंने जपनी दूरद्शितापूर्ण (Far sighted statesmanship) राजनैतिक प्रतिभा के कारण भारत के शासकों (Administrators) में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इनमें सब से प्रथम उदाहरण इन्दौर राज्य के सफड प्राइमिनिलटर राय बहादुर सिरेमलजी वापना सी० आई० ई० का दिया जाने योग्य है। वर्षमान ओसवाल समाज में इस समय सब से अधिक उच्च पद पर आपही हैं।

जिस समय आपने इन्दौर राज्य के शासन की यागडोर सम्हाळी थी वह समय इन्दौर राज्य के हितहास में अव्यंत जिटळता मय और किंदन समस्याओं से पिरपूर्ण था। ऐसे समय में आपने इन्दौर राज्य के शासन को जिस अपूर्व नीतिज्ञता के साथ संचाळित किया, वह आपके सफळ शासक होने का व्वळंत प्रमाग है। जिन लोगों ने देशी राज्यों की आंतरिक पिरिस्थिति का स्क्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया है वे उनमें होने वाले राजनैतिक कुचकों और फिल्केशन्दियों से भली प्रकार परिचित होंगे। नावाळिगी शासन में इनका और भी प्रावल्य रहता है। ऐसी नावुक परिस्थिति में इन सब पद्यंत्रों से ऊपर रह कर विद्युद्ध हृदय से प्रजाहित की और वदते चले जाने ही में उच श्रेणी की राजनीतिज्ञता रहती है। श्रीमान यात्रना महोदय एक विशाळ हृदय के मुस्तही हैं। उनका दृष्टि पिन्दु बहुत क्यापक और दूरदृश्चितापूर्ण है।

संकीण और झचझमयी राजनीति में उनका विश्वास नहीं । यही कारण है कि वे क्षुद्र राजनीति से अपने आपको परे रख कर प्रजा कल्याग की विशाल भावनाओं से अपने आपको प्रेरित करते हैं। सापने शिक्षा, व्यापार और उद्योग-धंधों की प्रगति में बढ़ी सहायता पहुँचाई। इन्दौर में वाटर-वनर्स की महान् विशाल गोवना का निर्साण कर इन्दौर की प्रजा के लिये आपने एक महान काम किया । कहा जाता है कि इस वारर वर्क्स के समान विशाल योजना संसार भर में केवल एक दो जगह ही निर्मित की गई है। यह एक ऐसा कार्य है जि उसे इन्दौर की प्रचा के हृदय में वापना महोदय का नाम चिरस्मरणीय रहेगा । इसके अतिरिक्त शिक्षा संबंधी प्रगति में भी आपने काकी सहायता पहुँचाई है। इस आएका विस्तृत परिचय आपके पारवारिक इतिहास में दे रहे हैं । यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि श्री॰ वापना महोदय भारतवर्ष की रियातरों के प्रधान सन्त्रियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं और नावालियी शासन में आपन्ने जितने च्या इक अधिकार दिये गये थे, उतने जहांतक हमारा ख़याल है, सर प्रभाशहर पट्टनी सरीखे एक आध सन्जन को छोड कर और किसी प्राइमिनिस्टर को नहीं रहे हैं। हमें हर्ष है कि आपने इन अधिकारों का वहा ही सद्परींग किया और इन्दौर के प्रगतिशील शासन की विकसित कर उसे अत्यन्त सभ्य रिवासर्ती के शासन के समकक्ष में ला रक्ला। मध्यभारत के भूतपूर्व ए० जी० जी० ने अपने एक व्याल्यान में श्री० बापना महोदय के शासन की बड़ी प्रशंसा की थी, तथा आखिर में कहा था कि प्रगतिशोलता के लिशन से किसी भी रियासत के जासन से बापना महोदय का सासन दूसरे नम्बर पर न रहेगा (Second to none)। भापक्षी ज्ञासन योग्यता की प्रशंसा कई प्रभावशास्त्री अंग्रेजों ने तया अन्य भारतीय राजनीतिज्ञों ने दी है। राय बहादुर हीराचन्दजी कोठारी

वर्तमान समय में इन्दौर के कोडारी खाननान में रापबहादुर हीराचन्द्जी कोडारी से भी शाल्य के कई वहे र पदों पर सफछता के साथ काम किया। ई॰ सन् १८८९ में आप इन्दौर राज्य की सिर्विस में दाखिल हुए। आरम्भ में आप हाउस होल्ड डिपॉर्डमेंट (Household Department) में केवल १२) मासिक पर एक नामूली छुकै हुए। फिर आप अपनी कारगुजारी से बदते २ अमीन, नायब स्वा, स्वा, रेन्हेन्यू कमिश्तर, रेन्हेन्यू मिनिस्टर और एक्साइन मिनिस्टर हुर। नायब दोवानो और फाय-गांस मिनिस्टरी का भी काम आपने बड़ी सफडता के साथ किया। जर मि॰ नरसिंहराव छुटी पर गये थे तब आपने प्राइम मिनिस्टरी का काम भी किया था। मृतपूर्व ए॰ जी०जी मि॰ वोलोंकेट तथा सर जानखड आपके कार्य से बड़े प्रसख रहे। अपको इन्दौर रियासत के सम्यन्य में बडुत जानकारी है। राज्य के किसानों तकसे आप परिचित हैं। रेन्हेन्यू के कार्य में रियासत में आर एक ही समझे जाते हैं। आपकी सरस्ता और मिलनसारिता प्रशंसनीय है।

# श्रोसवाल जाति के प्रधान, दीवान तथा प्रधान सेनापतियों की सूची

हम इस सूची में भारत की कुछ देशी रियायतों के ओसवाल प्रधानों, दीवानों, एवं प्रधान सेना-पतियों की सूची दे रहे हैं। इनमें से कई सज्जनों ने अपने महान कार्य्यों से राजस्थान के हतिहास के पृष्ठों को उज्जल किया है।

# जोधपुर राज्य के मधान 🕸 (Presidents)

- १--भगडारी नराजी ( समराजी के पुत्र ) सं० १५१५ से १६ तक
- २-भग्रहारी नराजी ( समराजी के पुत्र ) सं० १९%६ से ३१ तक
- ३---भग्रारी नाथाजी ( नराजी के पुत्र ) सं १ १५४४ से ४५ तक
- ४--भग्डारी ऊदाजी ( नाथाजी के पुत्र ) सं० १५४८ से
- ५-मण्डारी गोरोजी ( ऊदाजी के पुत्र ) राव गांगाजी के समय में
- ६-भगडारी छुणानी (गोराजी के पुत्र ) सं० १६५१ से ५४ तक
- ७—मएडारी माताजी ( हाचरजी के पुत्र ) सं०। १६५४ से ६५ तक
- ८-भग्डारी खुगाजी (गोराजी के पुत्र ) सं० १६६५ से ७० तक
- ९--भग्डारी विद्रलदासजी सं० १७६६
- १०--- भगडारी खींबसीजी ... सं० १७७०
- ११--भएडारी।भानाजी ( मानाजी के प्रत्र ) सं० १६७१ से ७५ तक
- १२-भएडारी प्रथ्वीराजजी ... ... सं २ १६७५ से ७६ तक
- १३--भगडारी ॡ्र्याजी (गोराजी के पुत्र ) सं० १६७६ से १६८१ तक

#### जोधपुर राज्य के दीवान

३—मण्डारी नराजी (समराजी के पुत्र) जोषपुर जहर के स्थापन में राव जोधाजी के साथ सहयोग दिया। एवं संवत १५१६ में "दीवान" का सम्मान पाया।

२-सहणोत सहराजजी (असरतीजी के पुत्र)-राव जीवाजी के समय में दीवानगी तथा प्रधानगी की।

<sup>#</sup> प्रधानगी का ओहदा दीवान ( Primeministers ) के ओहदे से कँवा समझा जाता था।

इनके पश्चाद लगमग १५० वर्षों तक जोधपुर राज्य के स्वामो राव जोधाकी, राव सातलजी, राव गार्झाकी, राव मालदेवजी, रावचन्द्रसेनजी, मोटाराजा उदयिस्टिजी, सवाई राजा स्प्रिंस्डजी एवं मह राजा गजिस्ह जी के समयों में कई श्रीसवाल प्रवर्ण ने दीवानगी एवं प्रथानगी के श्रीहर्दों पर कार्य्य किये, लेकिन पूर्ण रेकार्ड प्राप्त न हो सकने से जितने न.म प्राप्त इप्र उत्तरे ही दिये जा रहे हैं।

```
३—भण्डारी कदाजी ( नाथाजी के पुत्र ) दीवानगी और प्रधानगी साथ में '''संदत् १५४८ में ।
 ४--भण्डारी गोरोजी ( ऊदाजी के पुत्र ) ..... राव गाडाजी के समय दीवानगी तथा प्रधानगी साथ में ।
 ५--भण्डारी घनोजी ( डावरजी क्रे.सज ) : राव चन्द्रसेनजी के समय में ।
 ६-भण्डारी मनाजी ( डावरजी के प्रत्र ) "मोटा राजा उदयसिंहजी के समय में ।
 ७---भण्डारी हमीरजी
 ८-भण्डारी रायचंद्जी ( जोधाजी के पुत्र ) "
 ९-कोचर मुथा वेलाजी ( जांजरजी के पुत्र ) "महाराजा सुरिसिंहजी के समय में।
१०--भण्डारी ईसरदासजी
११—भण्डारी सानाजी
                                            सम्बत् १६७६ में
१२—सिंघवी शहासळजी - """महाराजा गजसिंहजी के समय में
१३—महणोत जयसळजी ( नैनसीजी के पिता ) ... ...
                                                               संवत् १६८६ से
१४—सिंघनी सुखमलजी "" सम्बत् १६९० से सम्बत् १६९७ तक
१५—भण्डारी रायमळजी ( लुणाजी के पुत्र )— ... संवत् १६९४ से १६९७ की पीष वदी ५ तक

    स्विचनी रायमल्डी (श्रोमाचन्द्रजी के पुत्र)— … सम्बद् १६९७ की पौष वदी ५ से

१७--भण्डारी ताराचन्द्रजी ( नारायणीत ) देश दीवानगी ... सम्बत् १७१४ से
र्वंड } मुहणोत नेणसीजी ( जयमलजी के पुत्र ) देश दीवानगी {
मुहणोत पुन्दरसी ( नेणसीजी के छोटे भाई ) तन दीवानगी सम्बत् १७१४ से १७२३ तक
१९--मंहारी विद्वलदासजी ( मगवानदासजी के प्रत्न ) ... ... संबद्ध १७६२ से
२०--सिंघवी बस्तारमरूजी और तस्तमरूजी (सुखमरूजी के पुत्र ) " " संवत् १७६३ से
२१---भण्डारी विद्वलदासची (भगवानदासके पुत्र)! ७६५की सावण सुदी ३से १७६६की वार्तिक वदी६ तक
२२— सण्डारी साईदासजी (देवराजजी के पुत्र) तन दीवानगी र १७६६ ही कार्तिक वर्ती ६से
भण्डारी खींवसीजी ( रासाजी के पुत्र ) देश दीवानगी संवत् १७६७ तक
२३--राख रायन भण्डारी रघुनाथर्सिंहजी ( रायचन्द्रजी के )·····देश दीवानगी. सम्बद् १७६७ से
२४-सण्डारी खींवसीजी ( रासाजी के पुत्र ) सम्वत् १७६७ के आसोज से १७६९ के फागुन तक
२५--मण्डारी मार्डवासजी ( देवराजजी के पुत्र )- ...
                                                     सम्बत् ३७६९
२६-समदिइया मूथा गोकुरुदासजी
                                                     सुस्वत् १७६९
१७७० के चैत्र से १७८१ की
                                                          फागुन वदी ६२ तक
                                                       सम्बत् १७८१ से ''' '''
२८--समदहिया मुधा गोकुलदासजी
                                                       सम्वत् १७८२ से संवत् १७८५ तक
२९--राय रायन भण्डारी रघुनाथसिंहजी ...
```

२०--भण्डारी असरसिंहजी ( खींवसीजी के पुत्र ) सम्वत् १७८५ की आषाढ् सुदी १४ से १७८८ तक ३१—सिंघवीं अमरचन्दती ( स्थायमकजी के पुत्र ) १७९३ आसोज सुदी १० से १७९४ चैत्र सुदी ७ तक ३२--- भण्डारी अमर्राक्षेहजी (खीवसीजी के प्रत्न) सम्वत् १७९९ की कार्तिक सुदी १ से १८०१ के ज्येष्ठ तक ३३--मण्डारी गिरधरदासजी ( रतनसिंहजी के भाई )-संवत १८०१ के व्येष्ठ से १८०४ के भादवा तक ३४--भण्डारी मनरूपजी ( पोमसीजी के प्रत्र ) """सम्बत् १८०४ के मादवा से १८०६ के मगसूर तक ३५-भण्डारी सुरतरामजी ( मनरूपजी के पुत्र ) ... ... सम्बत् १८०६ २६—मण्डारी दौलतरामजी (थानसीजीके पुत्र) हे संवत् १८०६ की सावण सुदी १० से १८०७ की १७—भण्डारी सूरतरामजी (मनरूपजी के पुत्र। अासीज सुदी १० सक ३८--मण्डारी सर्वार्हरामजी (रतर्नासंहोत) १८०७ की आसोज सुदी १० से १८०८ की श्रावण वदी २ तक ३९--सिंधवी फतेचन्दजी (सरूपमणीत ) १८०८ की श्रावण वदी र से १८१८ की आसीज वदी 18 तक ४०--भण्डारी नरसिंहदासजी(मेसदासोत) संवत १८१९ की जेठ सदी ५ से १८२० की जेठ सदी ५ तक ४१ — मुहणोत स्रतरामजी (भगवतिसहोत ) १८२० की जेट सुदी ५ से सं० १८२३ आसोज सुदी ९ तक ४२—सिंघवी फतेहचन्द्जी (सरूपमलजी के पुत्र) सम्वत् १८२३ की चैत्र सुदी ५ से १८३७ की-आसोज सुदी १० तक ( जीवन पर्यन्त ) ४३-- वालसे (कामसिंघवी फतेचन्द्रजीके पुत्र ज्ञानमलजी देखते थे) १८३७से १८४७ मगसर सुदीर तक ४४—सिंघवी ज्ञानमळत्री ( फतेचन्द्जी के पुत्र ) संवत् १८४७ की मगसर मुदी २ से माघ सुदी ५ तक ४५---भण्डारी भवानीदासजी (जीवनदासजी के) १८४७ माह सुदी ५ से १८५१ की वैशाख वदी १४ तक ४६---भण्डारी शिवचन्द्रजी (शोमाचन्द्रोत) १८५१ की वैशाख वदी १४से १८५४ की आसोज सुदी १४ तक ४७---बालसे (काम सिंघनी) नवलराजजी देखते थे ) १८५४ आसोज सुदी १ से १८५५ श्रावण बदी ६ ४८—सिंघवी नवलराजनी (जोधराजनी के पुत्र) संवत् १८५५ की सावण नदी ६ से कार्तिक नदी ९ तक ४९---मण्डारी शिवचन्द्रजी (शोभाचन्द्रोत) १८५५ को कार्तिक सुदी११ से १८५६ की वैशाख सुदी११ तक ५० — मुहणोत सरदारमङ्जी (सवाईरामोत) १८५६ वैशाख सुदी ११ से १८५८ की आसोज सुदी ३ तक ५१---बालसे (काम सिंघवी जोधराजजी देखते थे) १८५८ आसोज सुदी ३ से १८५९ भादवा वदी २ तक ५२ — भण्डारी गहारामजी ( जसराजजी के पुत्र ) सम्बल् १८६० मगसर बदी ७ से जेष्ठ बदी ४ तक ५३ — मुहणोत ज्ञानमरूजी (स्रतरामजी के) १८६० जेठ वदी ४ से १८६२ की आसोज सुदी ४ तक

५४ —कोचर मेहता स्रजमल्जी (सोजतके )१८६२ आसोज बदी ४ से १८६४ की आसोज सुदी ८ तक ५५ —सिंघवी इन्द्रराजजी (मींवराजोत) १८६४ की आसोज सुदी ८ से १८७२ की आसोज सुदी ८ तक

श्रापने अपने जीवन में २५ सालों तक "दीवान" पद का संचालन किया ।

<sup>ं</sup> जब किसी कारण वहा "दीवानगी" का भोहदा दरवार अपने अधिकार में ले लेते थे, उस समय जनतक दूसरे भोबदेदार निर्वोचिन नहीं किये जाते थे, वह ओददा "खालने" माना जाता था और उसके कार्य्य संजालन का मार वैसे ही किसी प्रमावशाली व्यक्ति के जिम्मे किया जाता था।

५६—#खारुषे (काम मेहता अखेचन्द्रजी देखते थे) संवत् १८७२ कार्तिक सुदी १ तम सुदी १ तक पक्र—सिंघवी फतेराजनी ( इन्दराजनी के पुत्र ) १८७२ माघ सुरी ३ से १८७३ भादवा सुदी १४ तक्र पट-सिंघवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजी के ) संवत् १८७३ की कार्तिक सुदी १२ से वैसाल सुदी १४ तक ५९-मेहता असेचन्दजी (सींवसीजी के पुत्र ) १८७३ की वैसाख सुदी ५ से १८७४ सावण सुदी ३ तक ६०--मेइता रुक्ष्मीचन्दर्जी, (अखेचन्द्रजी के पुत्र) १८७४ सावण सुदी ३ से १८७६ वैसाख सुदी १४ तक ६१—साठते (काम सोजत के मेहता सूरजमलजी करते थे) १८७६ वैसाख सुदी १४ से आपाद बदी ९ तक ६२ — सिंघवी फतेराजजी (इन्द्रराजजी के पुत्र) १८७६ की भाषाढ़ वदी ९ से १८८१ की चैन्न सुदी ४ तक ६३ — बालसे (काम सिंघवी फोजराजजी देखते थे) १८८१ की चैत सुदी ४ से १८८२ की पोष सुदी २ तक ६४—सिंघवी इन्द्रमलनी ( जोशवरमलनी के पुत्र ) १८८२ की पोप सुदी २ से १८८५ कार्तिक वदी ! तक ६५—सिंघनी फतेराजनी ( इन्द्रराजनी के पुत्र ) १८८५ की काती वदी १ से १८८६ सावग वदी ३० तक •६ — सालसे (काम सिंघवी गुलराजनी के पुत्र फोजराजजी देखते थे) १८८६ सावण वदी ऽऽ से १८८७ तक चिम—सिंघवी फतेराजजी (इन्द्रराजजी के पुत्र ) · · · · संवत् १८८७ से १८८८ की चेत सुदी ९ तक ६८—सिंवनी गंभीरमलजी ( फतेमलजी के पुत्र ) १८८८ की चेत सुदी ९ से १८८९ की चेत बदी १६ तक ६९-मेहता जसरूपजी × ( नाथजी के कामदार ) सं १८८९ चेत वदी 13 से १८९० काती सदी 8 तक ७०—खाळसे (भण्डारी लखमीचन्दजी काम देखते थे) १८९० काती सुदी ४ से १८९१ सावण वदी १४ तक भग्डारी छखमीचन्द्रजो (कस्तूरचन्द्रजो के पुत्र) १८९१ सावण वदी १४ से १८९२ माघ वदी १० तक ७२—सिंघवी फतेराजनी ( इन्द्राजनी के पुत्र ) संवत् १८९२ की माघ वदी १० से वैसास सुदी १६ तक ७६—सिंघवी गंभीरमळजी ∸ (फतेचन्दजी के पुत्र) १८९२ वैसाख सुदी १४ से १८९४ सावण वदी ४ तक ७४—भण्डारी रुखमीचन्द्रजी (कस्तूरचन्द्रजी के पुत्र ) संवत् १८९४ सावण वदी ४ से आसीज सुदी ४ तक ७५--सिंघवी फतेराजनी ( इन्द्रराजनी के पुत्र ) संवत् १८९४ आसीज सुदी ७ से १८९५ चेत सुदी १ तक ७६—सिंघवी गंभीरमळजी (फतेचन्दजी के पुत्र ) १८९५ की चेत सुदी १ से १८९७ शासीन वदी १२ तक ७७—सिंपची इन्द्रमल्जी ( जीतमलजी के पुत्र ) संवत् १८९७ की आसोज वदी १२ से वैसाख सुदी १२ तक ७४--भण्डारी छलमीचन्दजी (कस्त्रचन्दजी के पुत्र) १८९७ वैसाल सुदी १२ से १८९८ चेत वही १४ तक ७९ —कोचर ब्रुथमलजी (सोजत के मेहता सूरजमलजी के पुत्र) १८९८ चेत वदी १४ से १८९९ की भा॰ सु॰ १२ ८०—सिंघवी सुखराजनी ( बनराजनी के पुत्र ) संवत् १८९९ की भादवा सुदी १२ से मगसर वही ६ तक

> \*इस समय से जोषपुर के राजनैतिक वासु मण्डल में लगभग ३० सालों तक वहुत ऋषिक स्थल पथल पर्व पार्टी बंदियों रही, ऋतपव "दीवान" पद मी वहुत जल्द २ परिवर्तित होते रहे ।

<sup>† &</sup>quot;दीवान" पद पर इन्होंने ७ वार कार्य किया ।

i आप ५ वार दीवान हुए।

<sup>🗙</sup> इनकी तरफ से इनके कामदार पंचीली कालूरामजी इस श्रीहदे का काम देखते थे ।

<sup>÷</sup> इन्होंने ४ बार "दीवान" पद पर काम किया।

नोट-ध्यान रखना च हिये कि जोधपुर राज्य का राजकीय सम्वत् आवण मास में परिवर्तित होता था।

21— मेहता लखमीचन्द्रजी (अखेचन्द्रजी के पुत्र ) १८९९ चेत सुदी १ से १९०० की फागुन चदी १ तक ८२— सिंघवी गंभीरमल्जी (फतेमल्जी के पुत्र ) सम्बत् १९०० की फागुन वही १ से जैठ सुदी ५ तक ८३—मेहता लखमीचन्द्रजी (अखेचन्द्रजी के पुत्र ) सम्बत् १९०० की जेठ सुदी से १९०२ कार्तिक सुदी ९ ८४—खालसेक काम सिंघवी फीजराजजी, भण्डारी चित्रचंद्रजी, मेहता गोपाकदासजी तथा २ अन्य जातीय सज्जन देसते थे। सं० १९०२ के कार्तिक सुदी ९ से माघ वही ९ तक

८५—भण्डारी शिवचन्द्वी ( लखसीचन्द्वी के पुत्र ) १९०२ माघ वही ९ से १६०७ आसीज सुदी ३ सक ८६—मेहता लखमीचन्द्वी ( अखेचन्द्वी के पुत्र ) १९०३ आसीज सुदी ३ से १६०७ आसीज वदी ७ तक ८७—मेहता सुकुन्द्वन्द्वी ( लखमीचन्द्वी के पुत्र ) १९०७ की आसीज सुदी ७ से कार्तिक वदी ३ तक ८८—राव राजमल्ली लोड़ा—( राविश्यभल्ली के ) १९०७ चेत वदी १० से १९०८ भाववा सुदी १३ तक ८८—खालसे ( काम मेहता सुकुन्द्वन्द्वी, सिंधवी फीचराजनी और मेहता विजयसिंहली आदि ५ व्यक्तियों की कमेटी के हारा होता था ) सं० १९०८ भाववा सुदी १३ से पोष सुदी २ तक

९०—मेहता विजयसिंहको (कृष्णगढ़ के मेहता करणमळजी के) १९०८ पोष सुदी र से १९०९ आ० वदी रे ९१—मेहता सुकुन्दचन्दजी (लक्ष्मीचन्दजी के पुत्र ) १९०९ मगसर वदी र से १९१० माह सुदी ९ तक ९२—सालसे‡—(काम मेहता गोपाळळाळजी, मेहता हरजीवनजी गुजराती तथा मेहता शंकरळाळजी देखते थे)। सं० १९१० की माघ सुदी ९ से वैसाख वदी १३ तक

९२--खालसे ( काम मेहता विजयसिंहजी, राव राजमलजी लोढ़ा, और मेहता हरजीवनजी गुजराती देखते थे ) सं० १९१३ की कार्तिक वदी ६ से पोप वदी १० तक

९४--मेहता विजयसिंहजी--संवत् १९१२ की पोष सुदी १० से संवत् १९१५ की पोष सुदी ९ तक ९५--मेहता गोपाळलाळजी और मेहता हरजीवनदासकी गुजरात बाळे संवत् १९१५ की जेठ सुदी ११ तक ९६--मेहता सुकुन्दवन्दजी ( लक्ष्मीचन्दजी के पुत्र) १९१६ की आषाद बदी म से १९१९ सावन बदी १ तक ९७-- मे खाळसे ( काम मेहता हरजीवनदासजी गुजराती, सिंघवी रतनराजकी सथा दो अन्य जातीय सजजन देखते थे ) सं० १९१९ की सादण बदी १ से चैत्र सुदी १ तक

९८ — मेहता मुकुन्दचन्दनी ( ठलमीचन्दनी के ) १९१९ चैत्र सुदी १ से १९२२ दूना जेठ वदी ९ तक ९९ — मं लाटसे — वेद मेहता सेठ प्रतापमलनी भन्नोर वाले (गम्भीरमलनी के पुत्र) मेहता मुकुन्दचन्दनी, मेहता गोपाललालनी तथा भण्डारी पचामदासनी ( बहादुरमलनी के भाई ) काम करते थे। सं० १९२३ कार्तिक वदी ३ से १९२४ भादवा सुदी ५

१००-मेहता विजयसिंहजी (मेहता करणमळजी के पुत्र ) १९२५ कार्तिक सुदी ५ से मगसर सुदी ५ तक

इनके साथ ड्योट्रीदार पेमकरणजी पर्व जोशी प्रभूदानजी भी इस पद का कार्य्य देखते थे।

<sup>†</sup> इनके साथ जोशी प्रभूलालजी भी दीवान पद का कार्य्य देखते ।

<sup>‡</sup> इनके साथ खीचीं छम्मेदकरणजी काम देखते थे।

<sup>🕂</sup> इनके साथ पंचीली मीनालालजी और जोशी प्रभुदयालजी काम देखते थे।

आपके साथ जोशी शिवनन्दजी भी दीवान पद का कार्य्य संचालित करते थे।

१०१—खालसे —(काम मेहता विजयमलजी देखते थे) १९२५ जेठ वदी २ से १९२६ आसीन सुदी १०तक १०२—खालसे (काम मेहता हरजीवनदासजी गुजराती मेहता विजयसिंहजी,सिंखवी समरथराजजी, मेहता हरजीवनदासजी एवं दो अन्य जातीय सज्जनों के साथ राज्य ध्यवस्था होती थी)

#### संवत् १९२९ की कार्तिक सुदी १४ तक

१०३—रा० व॰ मेहता विजयसिंहजी-सं॰ १९२९ काती सुदी १४ से १९११ की फागुन सुदी ९ तक १०४—मेहता हरजीवनदासजी गुजरातवाले—१९३१ की चेत सुदी १५ से १९३२ कातिक सुदी १५ तक १०५—रावराजा वहादुर लोदा सिरदारमलजी—संवत १९३३ की मादवा सुदी ८ से माघ सुदी १५ तक १०६—रा० व० मेहता विजयसिंहजी—सं० १९३३ की माघ सुदी १५ से १९४९ भादवा सुदी १३ तक १०७—मेहता सरदारसिंहजी (विजयसिंहजी के पुत्र) संवत १९४९ की भादवा सुदी १३ से अपने स्त्यु सं० १९५८ की भाववा सुदी १३ से अपने स्त्यु

इस प्रकार "दीवान" के सम्माननीय पद पर सम्बत् १५१५ से सम्बत् १५५८ तक (१५० साठों में) करीब ८० ओसवाल मुन्सुद्दियों ने लगभग १०० वर्षों तक १०७ बार कार्य्य किया। इसी प्रकार राज्य के सभी वद्दे र ओहदों पर अत्यधिक संख्या में ओसवाल पुरुष कार्य करते रहे। विक्रमी संबत् की सन्नहवीं, अठारहवीं पूर्व उन्नीसवीं शताब्दि में जीधपुर के राजनैतिक क्षेत्र में ओसवाल जाति का बढ़ा प्राधान्य रहा।

# #जोधपुर राज्य के श्रोसवाल फौजवरूशी (Commander-in-Chiefs)

१—मुहणोत स्रतरामनी—संवत् १८०८ सावण वदी १ से संवत् १-११ सावण वदी ११ तक २—मंडारी वीकतरामनी (थानसिंह नी के पुत्र) संवत् १८१३ की सावण वदी ११ से १८१९ तक १—मंडारी वीकतरामनी (अलसीचन्दनी के पुत्र) १८२४ की फागुन वदी ११ से १८६० तक १—सिंघवी भींवराजनी (अलसीचन्दनी के पुत्र) १८३० की चैत बदी१२ से१८३२ भादवा सुदी ११ तक ५—सिंघवी भींवराजनी—( छलमीचंदनी के पुत्र) १८३० की जेठ बदी१ से १८४७ जेठ सुदी१ तक ५—सिंघवी अलेराजनी (भींवराजनी के पुत्र) सं० १८४७ की जेठ बदी१ से १८४१ सावण सुदी११ तक ५—मंडारी शिवचन्दनी—संवत् १८५१ की सावण सुदी११ से १८५५ की सावण वदी११ तक ८—मंडारी भवानीरामजी (दौळतरामजी के पुत्र) १८५५ की चेत वदी१ से १८५७ की प्रथम केठ सुदी१ तक ९—सिंघवी अलेराजनी (भींवराजनी) सं० १८५६ की चेत वदी६ से १८५७ की प्रथम केठ सुदी१ तक २०—सिंघवी मेघराजनी—(अलेराजनी के पुत्र) १८५७ प्रथम जेठ सुदी१२ से १८७२ काती बदी११ तक १०—मंडारी चतुर्भु जर्जी— (सुलराजनी के पुत्र) १८५० काती वदी११ से १८७४ हुना सावण सुदी१ तक १०—मंडारी चतुर्भु जर्जी— (सुलराजनी के पुत्र) १८७२ काती वदी११ से १८७४ हुना सावण सुदी१ तक १० मंडारी चतुर्भु जर्जी— (सुलराजनी के पुत्र) १८७२ काती वदी१११ से १८७४ हुना सावण सुदी१ तक १००० काती वदी११ से १८७४ हुना सावण सुदी१ तक १००० काती वदी१११ से १८७४ हुना सावण सुदी१ तक १००० काती वदी१११ से १८७४ हुना सावण सुदी१ तक १००० काती वदी१११ से १८७४ हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १००० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ तक १८०० काती वदी१११ से १८०० हुना सावण सुदी१ से १८०० काती वदी१ १८०० हुना सावण सुदी१ से १८०० काती वदी१ १८०० हुना सुदी १८०० काती वदी१ १८०० हुना सुदी १८०० काती वदी१ १८०० हुना सुदी १८०० काती वदी१ १८०० काती वदी१ १८०० हुना सुदी १८०० काती वदी१ १८०० हुना

क्षशाज करू की तरह उपरोक्त जमाना शान्ति का नहीं था। "फौजबब्बी" को हमेशा अपनी सेनाएँ यन्न तन्न युद्ध के लिये के जाना पड़ती थी। इसी तरह रियासत के सेना विभाग में एवं प्रकन्व विभाग में ओसवाल मुखुदी बदे बढ़े ओहदों पर प्रखुर प्रमाण में काम करते रहे। जिनकी नामावली स्थानाभाव के कारण हम यहाँ देने में असमर्थ हैं।

🕆 सिंपवी सीवराजनी तथा उनके पुत्रों, पौत्रों पर्व प्रपौत्रों ने लगभग १२५ सालों तक फोन वस्सी का काम किया।

१२—महारी अगरचन्द्रजी—(शिव वन्द्रजी के पुत्र) १८०६ की दूजा जेठ वर्ष १२ से १८०६ कूजा जेठ वर्ष १२ तक ११—सिंघवी मेघराजजी—( अखेराजीत ) १८०६ की दूजा जेठ वर्ष १२ से १८८२ की माघ सुदी १२ तक ११—सिंघवी फीजराजजी—( गुरुराजजी के पुत्र) १००२ की सावण सुदी १ से १९१२ की भाषाद बदी १ तक १५—सिंघवी देवराजजी—( इनके पिता फीजराजजी के गुजरने पर फीजवण्क्षा देवराजजी के नाम पर हुई हेकिन इनकी ओर से इनके फूफा सुहणीत विजयसिंहजी तथा मेहता काल्द्रामजी वापना कांद्र से १९१६ सावण बदी १ तक १६—साल्ये—(काम सिंघवी देवराजजीकी ओरसे उनके कामदार बापना काल्द्रामजीके पुत्र मेहता रामलाल जी बापना देखते थे।) सम्बद् १९१६ की सावण बदी १ से सम्बद् १९१८ की आसाद सुदी १३ तक १९—सिंघवी देवराजजी—(फीजराजजी के पुत्र) सं० १९१९ आपाद सुदी १ से १९२८ कावी बदी ६ तक १८—सिंघवी समरवराजजी —(सल्याजजी के पुत्र) १९२९ की मतसर सुदी १ से १९३९ जेत वरी ६ तक

# जोशपुर के क्तमान महा, पाहिन का कहाँ के श्रोसवाल समाज के पति उद्वार

१९—सिंघवी करणराजनी—( सूरनराजनी के पुत्र ) १९३१ चेत बदी ६ से १९३४ आसोन सुदी ५ तक २०—सिंघवी किशनराजनी—(करणराजनी के पुत्र) १९३४ आसोन सुदी ५ से १९३५ आदवा बदी ६ तक ३१—सिंघवी बच्छराजनी ( भींवराजनी के वंशन ) ... ... सं० १९४५ से सं० १९५६ तक

ओसवार्को द्वारा सैचालित सरदार हाई स्कूल की नई इमारत के उदघाटन के समय गत १३ सिनम्बर १९३२ को जोधपुर के वर्तमान नरेश श्रीमान् महाराजा उम्मेदिसहर्को साहब ने बढ़ा ही महस्वपूर्ण भाषण दिया था। उसमें आपने ओसवाल जाति के पूर्वजी द्वारा की गई महान राजनैतिक सेवाओं का बढ़ा ही गौरवकाली वर्णन किया है। हम आपके उक्त भाषण का कुल जंश नीचे उद्दश्त करंते हैं।

I greatly appreciate the sentiments of loyalty and devotion expressed by you towards me and my house. The inestimable services rendered by your community to my ancestors are assured of a conspicuous and abiding place in the history of this great State. It is a magnificent record of devoted service. Indeed I cannot pay too high a tribute to your unflinching loyalty and single-minded devotion to duty which have been, and I hope should be, very valuable assets to this State, both in the past, and in the future.

I have no doubt that you prize those splended traditions. I confidently believe that you will always strive to preserve and enhance them. It behaves you and your successive generations to see that the high example of duty and loyalty enshrined in those traditions is not in any way bedimmed or blurred in fut.

अर्थात् आपने मेरे और मेरे घराने के प्रति जिस राजमिक के भाव प्रदर्शित किये हैं। उन्हें मैं बहुत प्रसंद करता हूँ। आपकी जाति ने मेरे पूर्वजों की जो अमूल्य सेवाएं की हैं वह इस राज्य के हितहास मे प्रधान और चिरस्थाई स्थान गृहण करेगी। वह भक्ति पूर्ण सेवाओं का एक गौरवशाली हतिहास है। वास्तव में आपकी सदा स्थिर रहने वाली राज भक्ति और एक मन से की हुई कर्त्तव्य निष्टा—जो कि भूतकाल में इस राज्य के लिए बहुमूल्य सम्पत्ति रही है—मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी रहेगी—उसके प्रति में अधिक से अधिक सम्मान प्रदान करता हैं।

मुझे संदेह नहीं है कि आप अपने महान गौरवशाळी इतिहास का बहुत मान करते होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा अपने गौरव पूर्ण हतिहास को सुस्थिर रखने का यत्न करेंगे। अगर आप और आपको संतानें इस बात के लिये अवश्य यत्न करेंगी कि आपके इतिहास में कर्तन्य निष्ठा और राज्य भक्ति का जो प्रकाश है. उसमें भविष्य में किसी भी प्रकार कमी न आवे।

# जदयपुर (मेवाड़) के "ऋोसवाल" प्रधान, दीवान एवं फौज वरुशी

अब हम मारवाड़ की तरह मेवाड़ के कितपय ओसवाल प्रधान, दीवान एवं सेनाध्यक्षों की सूची देते हैं। मारवाड़ को तरह मेवाड़ में भी अनेकों ओसवाल राजनीतिज्ञों और वीरों ने लगातार कई सी वर्षों तक किटन परिस्थितियों में राज्य की महान सेवाए की। हमें खेद है कि इन तमाम ओसवाल पुरुषों के हमें सिल्सिलेवार पूरे नाम नहीं मिल्ले हैं अतः हम बहुत थोड़ी नामावली यहाँ दे रहे हैं।

- १-कोठारी तोढाशाहजी-महाराणा सांगा के समय में प्रधानगी की ।
- २- \* कोठारी कर्माशाहजी-राणा रतनसिंह के समय में प्रधानगी के पद पर काम किया।
- —ितहालचन्द्रजी बोलिया—सम्वत् १६१० में चित्तौड़ में महाराणा डहयसिंहजी के समय प्रधान रहे ।
- १—रंगाजी बोलिया—बदे महाराणा अमरसिंहजी तथा महाराणा कर्णसिंहजी के समय में प्रधान रहे।
- ५-सर्वस्य त्यांगी, वीरवर भामाशाह काविद्या -- महाराणा प्रवापसिहजी के राजस्य काल में आरंभ से-
- अंत तक पूर्व उनके पुत्र अमर्रासहनी के समय में संवत् १६५६ की भाव सुदी ११ तक
- ६--काविद्या जीवशाहजी (भामाशाह के पुत्र) अपने पिता के वाद महाराणा अमरसिंहजी के समय में ।
- ७--काविद्या अक्षयराजजी ( जीवाद्याह के पुत्र ) महाराणा कर्णीसहजो के राज्यकाल में ।

इन्होंने रानुजय का उद्धार किया था । देखिये "धार्मिक विभाग"

- ८—सिंधवी दयालदास्त्रजी सीसोदिया—महाराणा राजसिंहजी के समय में
- ९ मेहता अगरचन्द्रजी यच्छावत महाराणा भरिसिहजी, हमीरसिहजी तथा भीमसिहजी के समय में
- १०-मोतीराजजी योकिया-महाराणा, अरिसिंहजी के राज्यकाल में सं० १८१९ से २६ तक
- 11—एकॉलेंगदासजी योलिया ( मोतीरामजी बोलिया के पुत्र ) एकॉलेंगदासजी की वय छोटी होने से इनके काका मोजीरामजी काम देखते थे
- १२-सोमजी गाँधी-महाराणा भीमसिंहजी के समय में
- १३-सतीदासजी गाँघी ( सोमजी के भाई ) महाराणा भीमसिंहजी के समय में
- १४ शिवदासजी गाँघी ( सोमजी के भाई ) महाराणा भीमसिंहत्री के समय में
- १५-मेहता देवीचन्दजी वच्छावत ( अगरचन्दजी के पौत्र ) महाराणा भीमसिंहजी के समय में
- 1६-मेहता रामसिंहजी-महाराणा भीमसिंहजी के समय में कई बार दीवान तथा प्रधान रहे।
- १७—मेहता होर्सिहजी वच्छावत ( मेहता अगरचन्द्रजी के पौत्र ) महाराणा भीर्मिसहजी के समय आप और मेहता रामसिंहजी वारी २ से तीन चार बार दीवान और प्रधान रहे ।
- १८-मेहता गोकुलचन्दती वृच्छावत ( मेहता देवीचन्द्रजी के पौत्र ) महाराणा सरूपसिंहजी के समय में
- १९-कोठारी केसरीसिंहजी-महाराणा सरूपसिंहजी के समय में सं० १९१६ से २६ तक
- २०-मेहता गोक्लचन्दजी &-महाराणा सरूपसिंहजी के समय में संवत् १९२६ से प्रधानगी की
- २१--मेहता पन्नालालजी वच्छावत सी० आई० है।-महाराणा शंभूसिंडजी के समय में
- २२-कोडारी बलवन्तसिंहजी-महाराणा फतेसिंहजी के समय में
- २३--कटारिया मेहता भोपालसिंहजी-- महाराणा फतेसिंहजी के समय में
- २४-मेहता जगन्नायसिंहजी ( भोपालसिंहजी के प्रत्र ) महाराणा फतहसिंहजी के समय में

इसी प्रकार मेबाइ के हेनाध्याचों में बोह्या च्रह्माची, सरदारसिंहची, मारमलची काबहिया, मेहता बातसी, मेहता चीलची मेहता नायची, मेहता मालदासभी आदि कई नामांकित बीर हुए । जिन्होंने अपनी अपूर्व वीरता से मेबाइ राज्य की अमूस्य सेवाएँ की। मेहता श्लोलची ने मेबाड राज्य के स्थापन में महाशणा हम्मीर को बहुत इमदाब दी।

#### वीकानेर स्टेट के श्रोसवाल दीवान

मारवाङ् एवं मेवाङ् की तरह वीकानेर राज्य के आरंभ काल से ही ओसवाल पुरुषों ने रियासत की अमूल्य सेवाओं में सहयोग लिया। अब हम वीकानेर के प्रधानों तथा दीवानों की सूची दे रहे हैं। १— प्रैबच्डराजनी बच्छावत—संवत् १४८९ से राववीकाजी के साथ बीकानेर राज्य स्थापन में बहत

कारमें किया।

त्रापके साथ पहित लदनणरावजी भी प्रधानगी का काम करते थे।

<sup>†</sup> श्रापके साथ सनत् १६७५ सक पं० शुकदेव प्रसादणी एवं इनके बाद संवत् १६७८ तक पं० दामोदर लालजी भी राज्यकार्य्य सथालनमे सहयोग देते रहें । इस समय श्राप "मेन्बर कोसिल" एवं 'फोर्ट श्राफ बोर्ड श्राफीसर' है ।

<sup>्</sup>रै इसके पूर्व आप राव रिणमलजी एवं राव जोशांची के समय में भी प्रधानगी का काम कर चुके थे। आप राव बीकानी के साथ जांगल, प्रदेश में आये। आपके परिवाह ने लगातार ६ पीड़ियों तक बीकांनेर राज्य में प्रधानगी की।

- २- #वेद मेहता राव लाखनसी, बीकानेर राज्य के आरंभ काल में कार्य्य किया।
- ३-मेहता करमसी वच्छावत-(वच्छराजनी के पुत्र ) संवत् १५५१ से शव द्धणकरणजी के समय में।
- थ-मेहता वर्रीसहजी बच्छावत (करमसी के छोटे भाई ) राव जैतसिहजी के समय में ।
- ५-मेहता नगराजजी वच्छावत ( वर्रासेहजी के पुत्र ) राव जैतसिंहजी के समय में।
- ६-मेहता संग्रामसिंहजी वच्छावत ( नगराजजी के पुत्र ) राव कल्याणसिंहजी के समय में
- ७-मेहता करमचन्द्रजी वच्छावत (संप्रामसिंहजी के प्रत्न ) राव रायसिंहजी के समय में।
- ८-वेद सेहता ठाकुरसीजी ( राव जालनसी की ५ वीं पीढ़ी में ) राव रायिंडहभी के समय से ।
- ९--- भेहता भागचन्द्रजी तथा रूक्ष्मीचंद्रजी बच्छावत (क्तमचन्द्रजी के पुत्र) राव सूर्रासहजी के समय में ।
- १०-वेद मेहता महाराव हिन्दूमलजी-महाराजा रतनसिंहजी के समय में संवत १८८५ में।
- 11-मेहता किशनसिंहजी-18३५ में एक साल तक।
- १२-दीवान अमरचन्द्रजी सुराणा-महाराजा सरति हजी के समय में १८८३ से
- १६--राखेचा मानमळजी--संवत् १८५२-५३ में दीदान रहे।
- १४ —कोचर मेहता शहामलजी महाराजा सरदार्रासहनी के समय में संवत् १८६७ में दीवान रहे।

# किशनगढ़ स्टेट के दीवान

अब इस किशनगढ़ स्टेट के भी कतिएय ओसवाल दीवानों की सुबी दे रहे हैं।

- १—मुहणोत रायचन्दनी—महाराज कृष्णसिंहनी के साथ कृष्णगढ़ राह्य के स्थापन में पूर्व १६५८ में किश्चनगढ़ शहर वसाने में बहुत अधिक सहयोग दिया । आपको महाराजा कृष्णसिंहनी ने अपना प्रथम दीवान बनाया । आप लगभग १७२० तक इस पद पर रहे ।
- २—मेहता कृष्णसिंहजी सुहणोत—महाराजा मानसिंहजी के समय राज्य के सुरूप मन्त्री रहे।
- ३-मेहता आसदरणजी मुहणोत-महाराजा राजसिंहजी ने १७६५ में दीवान पर इनायत किया।
- ४-मेहता चेनसिंहजी मुहणोत-महाराजा प्रतापसिंहजी के समय में दीवान रहे।
- ५-मेहता रामचन्द्रजी सुहणीत-महाराजा बहादुरसिंहजी ने संवत् १७८१ में दीवान बनाया ।
- ६-मेहता हठीसिंहजी मुहणीत-सहाराजा वहादुरसिंहजी ने संवत् १८३१ में दीवान पद दिया।
- ७--- महणोत हिन्द्सिंहजी-- महाराज वहादुर्राहिहजी के समय में माईदासजी के साथ दीवानगी की ।
- ८-मेहता जोगीदासजी मुश्णोत-महाराजा विरद्सिंहजी तथा प्रतापसिंहजी के समय में दीवान रहे ।
- अप भी राव वीकानी के साथ जीवपुर से आये थे। बीकानेर शहर की बसाने में वच्द्रराजजी तथा
   लाखनसीनी ने बहुत अधिक प्रयत्न किया।
- † इन वधुमों की महाराजा सूर्रसिंहजी ने मरना दाला उस समय इनके परिवार में केवन १ गर्मवनी को रहगई जिनके कुछ से माणजी नामक पुत्र हुए । इनकी चीथी पीडी में मेहता श्रगरचन्द्रजा हुए । जो मेनाइ के राजनिक गगन में चनकते हुए नजत्र की तरह मासित हुए । जोधपुर और धोकार्नेट के बाद इस परिवार के कई पुरुष मेनाइ राज्य में प्रधान और दीवान रहे । इस समय इस परिवार में मेहता प्रशालकी यन्द्रावन सी. शाई, ई, के पुत्र मेहता प्रतेतालनी ई ।

५ — मेहता विशवदासजी सुहणोत — महाराज कल्याणसिंहजी के समय में १८८७ में दीवान रहे।
 १० — मेहता करणसिंहजी सुहणोत — १८७७ से १८९६ तक दीवान रहे। आपके द्वितीय प्रत्र मेहता विजयसिंहजी तथा पौत्र सरदारसिंहजी जोषपुर राज्य के ख्याति प्राप्त दीवान रहे।

19—मेहता मोखमसिंहजी ( मेहता करणमलजी के ज्येष्ट पुत्र ) संबत् १८९६ से १९०८ तक दीवान रहे। इसी प्रकार किशनगढ़ में सुहणोत परिवार के अलावा बोधरा परिवार में भी कुछ सजान दीवान रहे, लेकिन खेद हैं कि इन परिवारों के वर्तमान मालिकों के पास कई बार जाने पर भी हमें परिचय प्राप्त न हो सका, अतएव प्री सूची नहीं दे सके। इसी प्रकार किशनगढ़ में मेहता उममेदिसहजी, मेहता रघुनाधिसहजी, मेहता माधविसहजी आदि सजानों ने भी रटेट में फीज वस्त्री के पर्दों पर कार्य्य किया।

#### ं जयपुर के श्रोसवाल दीवान

१--गोलेखा साणिकचन्दजी--प्रधानगी के पद पर कार्य किया।

र-गोढेळा नधमलजी-संवत् १९३७ से १९५८ तक दीवान पद पर कार्य किया ।

#### कारमीर के श्रोसवोल दीवान

१---मेजर जनरल दीवान विश्वनदासजी रायबहादुर सी० एस० आई० सी० आई० ई० जम्मू-भूत पूर्व दीवान काश्मीर, इस समय आप जग्बू में रिटायर्ड खाइफ विता रहे हैं।

#### सिरोही-स्टेट के ओसवाल दीवान

इस स्टेट में भी बहुत पुराने समय से ओसवाल समाज का सिंघी परिवार दीवान के पढ़ों पर काम करता आ रहा है। उन सज्जनों के नाम नीचे उद्घत करते हैं।

१--सिंघी श्रीवंतजी

२—सिंघ क्यामजी

३—सिंधी सुन्दरजी

४—सिंघी अमरसिंदजी

५—सिंधी हेमराजजी

६—सिंघी कानजी

**॰—**सिंघी पोमाजी

सिरोही के महाराजा सुकतानसिंहजी, अखेराजजी, वेरीसाळजी दरजनसिंहजी, तथा मानसिंहजी के समय में दीवान के पर्दो पर काम किया।

ये तीनों बन्धु ईडर के दीवान सिंघी ठालजी के पुत्र थे। इन्होंने सिरोही स्टेट के दीवन पद पर काम किया था इनमें कानजी ३ दार दीवान हुए।

८—सिंघी जोरजी—भाप संवत् १९।६ में दीवान रहे ।

९--बापना चिमनमळ्जी दबानी वाले--आपने भी स्टेट में दीवान के पद पर कार्य किया था।

१०-सिंबी कस्तुरबन्दकी-आप संवत् १९१९,२५ तथा ३२ में तीन वार दीवान हुए ।

११ - राय वहादुर सिंघी जवाहरचन्द्रजी-आप संवत् १९४८,५५ तथा ५९ में तीन वार दीवान हुए।

# इन्दौर स्टेट के श्रोसवाल दीवान

१—राय वहादुर सिरेमळजी वापना, वी० एस० झी० एछ० एछ० वी० एतमाद्—वजीर-उद्दीळा—आप सन् १९२६ से इन्दौर स्टेट के प्राहम मिनिस्टर एवं प्रसिद्धेट कौंसिळ के पद पर क्षिपिष्ठत हैं । वर्तमान में भारत के ओसनाळ समाज में आपश्ची एक महानुभाव इतने उच्च पदपर विभूपित हैं । २—रा॰ व० हीराचन्दजी कोटारी-आप भी कुछ मास तक टेम्पररी रूप से प्रेसीडेंट कौंसिळ तथा दीवान गहे थे ।

# रतलाम स्टेट के त्रोसवाल दीवान

१ — स्वर्गीय कोठारी जन्हारसिंहजी दूगढ़ नामळी-आपने कुछ वर्षों तक स्टेटके दीवान पदपर काम किया था। सीतामुक्त के श्रोसवाल दीवान

१--- मेहता नाथाजी----महाराजा रामसिंहजी के समय में १७३१ में ।

२-मेहता हीराचन्द्जी-महाराजा केशोदासजी के समय में।

३-- मेहता भिखारीदासजी--महाराजा केशोदासजी के समय में १७६९ में ।

# वांसवाड़ा राज्य के श्रोसवाल दीवान

यहाँ के कोठारी परिवार ने बहुत समय तक दोवान पद पर काम किया। तथा अभी २ साल पूर्व मसूदा निवासी श्री जालिमचन्दनो कोठारी दोवान पद पर काम करते थे।

# भाबुत्रा के श्रोसवाल दीवान

१---श्री सहूर गुलावचन्दनी एम॰ ए॰ जयपुर--आप इस स्टेट के दीवान पद पर कार्य्य कर चुके हैं।

#### मतापगढ़ के श्रोसवाल दीवान

१---श्रीसुजानमलजी बांठिया प्रतापगढ़--आप कई वर्षों तक इस स्टेट के दीवान रह चुके हैं ।

# भालावाड़ रटेट के फौज़वरूशी

१--सुराणा गंगाप्रसादजी--आपको महाराज राणा पृथ्वीसिंहजी ने फौजवल्ली का पद इनायत किया था।

२-सुराणा नरसिंहदासजी-( गंगाप्रसादजी के पुत्र ) अपने पिताजी की जगह फीजनस्त्री सुकरेंर हुए ।

# धार्मिक चेत्र में श्रोसवाल जाति Oswals in the Field of Religion.

सवाल जाति के राजवैतिक और सैनिक महत्व के जगर गत अध्याय में हम काकी प्रकास
हाल चुके हैं। उसके पढ़ने से किसी भी निष्पक्ष पाठक को यह पता बहुत आसानी
के साथ लग जाता है कि राजप्ताने के मध्ययुगीन इतिहास में राजपुत राजाओं के अस्तित्व की रक्षा के जन्त
गँत इस जाति के मुत्सुहियों का कितना गहरा हाथ रहा है। कई बार इतिहास के अन्दर हमको ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, जिनसे लाभ उठाकर अगर वे लोग चाहते तो किसी राज्य के स्वामी हो सकते
थे। नवीन राज्यों की स्थापना कर सकते थे। मगर इन लोगों की स्वामिभिक्त इतनी तीष्ट यी कि जिसकी
वजह से उन्होंने कभी भी अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने सैनिक लड़ाइयाँ लड़ीं
अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपंच लेले वे भी अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपंच लेले वे भी अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपंच लेले वे भी अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपंच लेले वे भी अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपंच लेले वे भी अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपंच लेले वे भी अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपंच लेले वे भी अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपंच लेले वे भी अपने मालिकों के लिये स्थाप र इनकी
स्वामिभिक्त का आदर्श भी बहुत जँचा रहा है।

अब इस अध्याय में हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति के पुरुषों ने धार्मिक क्षेत्र के अन्त-गैंत क्या २ महत्वपूर्ण काम किये । उनकी धार्मिक सेवाओं के लिये इतिहास का क्या मत है।

यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है कि हर एक युग और हरएक परिस्थिति में जनता के घामिंक आदर्श भिन्न र होते हैं। एक परिस्थिति में जनता जिस घामिंक आदर्श के पीछे मतवाली रहती है, दूसरी परिस्थिति में वह उसी आदर्श से उदासीन हो किसी दूसरे आदर्श के पीछे भपना सर्वस्व लगा देती है। एक समय था जब लोग जनेकानेक मन्दिरों का निर्माण करवाने में, बड़े र संबों को निकालके में, आवाय्यों के पाट महोत्सव कराने में धर्म के सर्वोच आदर्श की सफलता समझते थे आज के नवीन युग में शिक्षित और बुद्धिवादी व्यक्तियों का धर्म के इस आदर्श से बड़ा मतमेद हो सकता है। हमारा भी हो सकता है, मगर इस मतमेद का यह अर्थ नहीं है कि हम उन महान् व्यक्तियों की उत्तम भावनाओं को हजत न करें। उन्होंने अपने महान् आदर्शों के पीछे जो त्याग किया उसकी तो हमें इजत करनाही होगी, चाहे उन आदर्शों से इमारा कितना ही मतमेद क्यों न हो।

# मञ्जूषय तीर्थ

# रात्रुंजय तीर्थ और घोसवाल

शाहुंबय तीर्थं के माहाल्य के सम्बन्ध में कुछ भी लियमा सूर्ण को दोवज दिखाना है। भारतवर्ष का प्रत्येक कैन गृहित्य हरा तीर्थं की महानता और जाहात्म के सम्बन्ध में पूर्णत्या एरिचित है। कास करके महेताम्बर जैन गृहित्य हरा तीर्थं की महानता और जाहात्म के सम्बन्ध में पूर्णत्या एरिचित है। कास करके महेताम्बर जैन समाज के आतर्गन तो इस तीर्थं की महिमा सूत्र ही मानी गई है। इस समाज के अन्तर्गत प्राचीन और अविभाग के स्वीवित्त मार्चन्य और निर्मा के थे। इस तीर्थं के अन्दर इसके जीर्णों हार और इसकी आहोत्मकारी के लिये बोसवाल आवर्षों ने कितने महत्वपूर्ण काम कित्रे, ये नीचे लिखे तिलाले हों से अली प्रकार प्रकट हो जाउँगे।

# शत्रुज्ञय तीर्थ श्रीर धर्मवीर समराशाह

शतुर्क्तय दीर्थ नैसे तो बहुत प्राचीन है सगर समय के घन्नों से हमेशा मिन्तों में टूट फूट और जीर्णता आती ही रहती है, जिसका समय २ पर श्रद्धानु और समर्थ श्रावक पुनरुद्धान व्ययते रहते हैं। मगर वि॰ सं० १३६९ में इस तीर्थ पर ऐसी मगद्भर विपत्ति आई जैसी शायद न तो उसके पहले ही क्श्री ऑह थी और न उसके परचात ही।

वह समय|अरुवड नि विरुजी का था—उसी अश्व हीन को जिसने सहारानी पश्चिमी की रूप छालता में पड़कर किसीड़ का सर्वनाश कर दिना था। इस यवन राजा की निर्म्यता के सम्बन्ध में इतिहास के पाठक अरुवी प्रकार परिचित्त हैं। इसी अरुवड हीन की फ़ीनो ने बि॰ सं॰ १३६९ में श्राहु अय तीर्थ पर हमला कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने इस सहान् तीर्थ हो धीपट कर निया। अने शानेक अरुव परिदर और सुर्तियां नष्ट कर दी गई। यहाँ तक कि स्टनायक श्रीआर्ट कर निया। मित्ती सी खिन्द कर दी गई।

उस समय अगाहिलपुरपहण ने ओह्नबाल जाति के श्रेष्ठि ( वैद मुहता ) गौंशीय धर्मव र देशल-शाह विध्यमान थे। ये बड़े धर्म भीरू और शांदुक व्यक्ति थे। नव इन्होंने अनुक्षय तीर्थ के नाश का हाल धुना तो इन्हें बढ़ा दुःख हुआ। इन्होंने अपने प्रतिभागाली और धार्मिक पुत्र हमराशाह से यह एवं हाल महा। तब समराहाह ने कहा कि जब तक में इस तीर्थराज हा पुनरहार न कर हूँगा (१) सूमि पर सोडंगा श्रोसवाल जाति का इतिहास-=



श्री शत्रुश्वय हिल पालीतान ( श्री बा॰ प्रणचन्द्रवी नाहर के सौजन्य से )

(२) दिन मे एक वार मोजन करूँ गा (३) वस क्यें से रहूँ गा (४) ध्रास्त्रव्यों का प्रयोग न करूँ गा और (५) छः विषय में प्रतिदिन केवल एक त्रिषय का सेवन करूँ गा। धर्म वीर समराशाह की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर तत्कालीन आचार्व्य श्री तिद्रस्तिकी बड़े प्रसन्न हुद और उन्होंने समराशाह की सफलता की मनोकामना की।

स्वये पहले समरा ग्राह ने गुकरात के तरकारिन अधिकारी अल्वन्यान का पुनरुद्वार के लिए हुन्म और शाहीफर्मान प्राप्त किया। उसके पश्चात् मूर्ति निमाण के लिए आरासण खान से संगमरसर की पुनर्ल नेंगवाई। उस समय अरासणखान का अधिकारी निहंगलदेव या जो जिसझमपुर में राज्य करता था। हुए राजा के मंत्री का नाम पाताणाह था। जब समरासाह के मेत्रे हुए सेनक बरुमूल्य भेटों को लेकर सहिवालदेव के सम्मुख पहुँचे तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसमे वे सन मेटे आदर पूर्वक वापस कर दी और स्वयं समराशाह के सेवकों को लेकर संगमरमर की जान पर गया, और रफटिक मणि के सदश निहीं, सुन्दर फउही निकलबाकर समराशाह के सेव में को देशे। इस फटही से उस समय के उत्तम शिल्यशास्त्रियों ने मूर्त्ति बनाकर तैक्यार की । इधर जो देवमन्दिर देव इल्लिगाएँ, और रण्डप इत्यादि क्षत विदात हो गये थे, वे भी सब तैक्यार का वाकर स्थे बन लिये गए। हुन्ह के शिवरिक देशलबाह ने स्थ के आहार का पुत्र नया मन्दिर और व्यवाश ।

सब काम हो जाने पर देशकाह ने प्रीष्ठा महोत्यव का सुहूर्त निजाश ,और सारे श्रो संघ को दूर २ तक निमंत्रण भेजेगए। इस प्रकार वही धृम धाम से लाखों रुपये दार्च करके धर्मवीर देशक शाह और समस्त्राए ने जिन विस्य की प्रतिष्ठा करवाई। इस् प्रतिष्ठा के समय में बहुत बढ़ा उत्सव क्या गया।

## रात्रुक्षय तीर्थं और धर्मनीर कर्माशाह

संदत् १५८० में चितीड़ के छुशिसद्ध सेड कर्माशाह ने इस महान् तीर्थ का पुगरुद्वार करने किर से इसकी नई प्रतिष्ठा बरवाई। उपका पूरा विवरण वहां के सबसे वहें और मुख्य मंदिर के द्वार पर एक

अस्वत्य के सम्मुख बला कि सर्वत्य का उद्धार श्रेष्ठि विसुन्तिसिंह ने करवाया, दिवरदेव के पुत्र शाह लहुक में ४ देव कुलिकाएँ वनवाई चैत्र और कृष्ण नामक सनिवर्षों ने जिन जिन्न महित झाठ दो इरिया करवार्य पेशवशार के बनाए हुए सिद्ध कोटा कोटि भैला का उद्धार हिस्चन्द्र के पुत्र शाह वेदाव ने कराया इसी प्रकार और भी श्रावको ने कई छोटे वहे कार्य्य करवार्थ।

<sup>-</sup> मुनिज्ञान सुन्दरजी कृत समरसिंह चरित्र

शिला में खोदा हुआ है। इस शिलालेख में \* सबसे पहले कर्माशाह के वंश का वर्णन किया गया है जिससे यता. लगता है कि गवालियर के अन्दर आम राजा ने बप्प भट्टपूरि के उपदेश से जैन धर्म को प्रहण किया। उसकी एक स्त्री वर्णिक कन्या थी। उसकी कुक्षि से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे थे सब ओसवाल जाति में मिला लिये गये और उनका गौत्र राज कौद्यागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी कुल में आगे चल कर सारणदेव नामक एक प्रसिद्ध पुरुष हुए। सारणदेव की ८ वीं पुरुत में तोलाशाह नामक एक ध्वित हुए। उसके लीख नामक खी से उ: पुत्र हुए जिनमें सबसे लोटे कर्माशाह थे। आपके भी दो खिया थी। यहली स्त्री का नाम कपूरदे और दूसरी का कामलदे था। कर्माशाह का राज दरवार में बड़ा सम्मान था। यदापि वे एक न्यापारिक पुरुष थे फिर भी राजनैतिक वातावरण के उत्पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। उस समय मेवाद की राज गड़ी पर राणा रवसिंहजी अधिष्ठत थे।

कर्माशाह ने अपने गुरु के पास से शहुक्षय तीर्थं का महत्व सुनकर उसके पुनरुदार करने की इच्छा प्रगट की और चित्तौड़ से गुजरात आकर वहाँ के तत्कालीन सुखतान बहादुरशाह के पास से उसके उद्धार का फरमान प्राप्त किया। तत्पण्याद आप वहाँ से शहुक्षय को गये। उस समय सोरठ के स्वेदार मजादखाँन के कारभारी रविराज और नरसिंह नाम के दो व्यक्तियों ने कर्माशाह का बहुत आदर किया। उनकी सहातु भूति और सहायता से कर्माशाह ने बहुत द्रश्य खर्च करके सिद्धायल का पुनरुदार किया और संवद् १५८७ के बैसाख बदी ६ को अनेक संघ और अनेक मुनि आचारगों के साथ उसकी करवाण कर प्रतिष्ठा की।

#### रात्रुञ्जय तथि श्रौर शाह तेजपाल

कर्माशाह के ६० वर्ष के परचात् खरमात के रहनेवाले प्रसिद्ध ओसवाल घनिक शाह तेजपाल सोनी ने शत्नुंजय के इस महान मंदिर का विशेष रूप से पुनरद्वार दर फिर से उसे तच्यार करवाया और तप गच्छ के प्रसिद्ध आचार्य्य हीरविजय सूरि के हायों से उसकी प्रतिष्ठा करवाई। इसका एक शिला लेख में मुख्य मंदिर के पूर्व द्वार के रंग मण्डप में लगा हुआ है। इस शिलालेख में शुरू २ में तो तगापन्छ के आचार्यों की पहावली और उनके द्वारा किये खास २ कामों का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात् उद्धारकर्त्ता का परिचय देते हुए लिखा है।

पूरे शितालेख के लिए देखिए मुनि जिन विजयजी कृत "जैन लेख संग्रह" भाग २ लेखाइ

<sup>🕆</sup> देखिये मुनि विजयजोङ्गत जैन क्षेख संग्रह भाग २ सेख १२

श्रोसवाल जाति का इतिहास

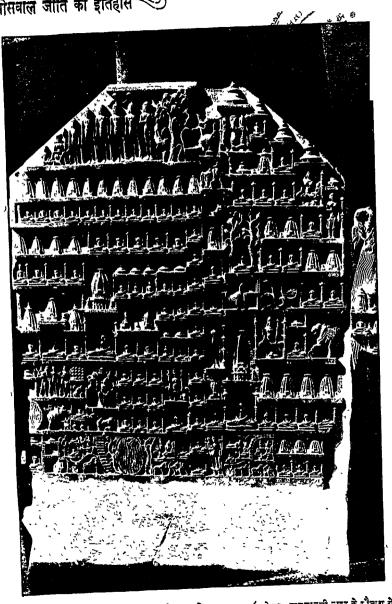

शीतलनाथजी का मन्दिर शत्रुश्दय (श्रो बा॰ पुरणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से)

श्रीसर्वज्ञ के सुत्रसिद्ध आश्र सेट के कुछ में शिवराज सोगी नामक एक प्रण्यशाली सेट हुआ। उसके पश्चात क्रमशः सीधर, परवत, काला, बाधा और बिच्छ्या की पाँच प्रश्ते और हुई । विच्छ्या के सुद्दासिनी नामक स्त्री से तेजपाल नामक महाप्रतापी प्रत्न हुआ । शाह तेजपाल हीरविजयसूरि और उनके शिष्य विजयक्षेत्रसरि का परम भक्त था। इन आचार्य्य भी के उपदेश से उसने जिन मन्दिरों के बनावे में भीर संघ भक्ति के करने में विप्रल द्रव्य खर्च किया । संवत् १६६६ में इसने अपने जन्मस्थान खन्मात में सुपारवेनाथ तीर्थक्कर का भव्य चैत्य बनाया। संवत् १५८७ में आनन्द्रविमल स्रि के उपदेश से कर्माशाह ने बादु जय तीर्थ के इस मन्दिर का पुनरुद्धार किया था। मगर अखंत प्राचीन होने की वजह से थोड़े ही समय में यह मूल मन्दिर फिर से जर्जर की तरह दिखाई देने लग गया । यह देखकर बाह तेजपाठ ने फिर से इस में देर का पुनरुद्वार प्रारंभ किया और संवत् १६४९ में यह मंदिर विलक्क नया बना दिया गया और इसका नन्दिवर्द्धन नाम स्थापित किया। साथ ही प्रसिद्ध आचार्य श्रो हीरविजय सूरि के हाथों से इसकी प्रतिष्ठा करवाई जिसमें उसने विपुछ दृश्य सर्च किया। शत्रुक्षय के उपर इस प्रतिष्टा के समय अगणित सनुष्य एकत्र हुए थे। गुजरात, मेवाढ़, भारवाड़, दक्षिण और मालव आदि देशों के हजारों यात्री मात्रा के क्लिये आये हुए थे, जिनमें ७२ तो बढ़े २ संब थे। स्वयं हीरविजयजी के साथ में उस समय करीब एक हजार साधुजों का समुदाय था। कहना न होगा कि इन सब छोगों के लिये रसोई इस्पादि की व्यवस्था सोनी तेजपाल के तरफ से की गई थी।

## रात्रुञ्जय तीर्थ भारे वर्डमानशाह

वर्डमानशाह ओसवाल जाति के लालच गौत्रीय पुरुष थे। ्ये कच्छ प्रान्त के अलसाणा नामक र्गींव के रहने वाले थे। ये बढ़े घनाट्य और व्यापार नियुज पुरुष थे। संयोगवश इस अलसाजा धाम के राकुर की कन्या का सम्बन्ध जामनगर के जाम साहब से हुआ, जब बिदाई होने छगी तब उस कम्मा ने दहेज में, वर्षमानक्षाह और उनके सम्बन्धी रायसीशाह को जामनगर में वसने के लिये मांगा । तदनुसार ये दोनों भोसवाल जाति के बहुत से अन्य लोगों के साथ जामनगर में आ बसे।

जामनगर में रहकर ये दोनों लक्ष्मीयित अनेक देशों के साथ ज्याधार करने लगे, और वहीं की जनता में यह छोकप्रिय हो गये। वहां उन्होंने लाखों रुपये सर्च करके संवत् १६०६ में बदे बदे विज्ञाल र्वेन मन्दिर बनवाये इनका जासनगर के राजदरबार में बहुत मान था और जाम साहब भी प्रत्येक महत्व पूर्ण कारने में इन ही सकाह छेते रहते थे । इन वर्डमानसाह का पृक्क केस बाहुअब पहाड़ पर विमलवसहि

टोंक पर, हाथी पोल के नजरीक वाले मन्दिर की उत्तर दिशावाली दीवाल पर लगा हुआ है। # उसका भाव इस प्रकार है—

''श्रीसवाल काति में, लालन गीनान्तर्गत हरपाल नामक एक बदा सेठ हुआ। उसके हरीआ न मक पुत्र हुआ। हरीआ के सिंह, सिंह के व्देसी, उदेसी के पर्वत, और पर्वत के बच्छ नामक पुत्र हुआ। बच्छ की मार्थ्या वाच्छल है जी कुक्षि से बमर नामक पुत्र हुआ। अमर की लिंगदेवी नामक स्त्री से वर्त्यमान, चांपसी और पद्मसिंह नामक रिंग पुत्र हुए। इनमें वर्द्यमान और पद्मसिंह बहुत प्रसिद्ध थे। ये दोनों माई जामसिंह व के संत्री थे। जनता में आपका बहुत सन्कार था। वर्द्यमान जाह की स्त्री वर्द्या थी। वर्द्यमान नाम सुनाणदे था जिसके अभिनाल, ह्रांचरपाल और रणमहा नामक तीन पुत्र थे। इन तीनों भाइयों ने संवत् १६७६ के वैशाख सुटी इ सुवगार को झान्तिनाथ आदि तीर्थंकरों की २०४ प्रतिमाएँ स्थापित की और उनकी प्रतिच्या करवाई। ''

"अपने निशासस्थान नवानगर ( जासनगर ) से भी उन्होंने बहुत विपुल द्रव्य क्षर्च 'एरके कैलाश पर्यंत के एमान केंचा भन्य प्रासाद निर्साण करवाया और उसके कालपास ७२ देव कुलिका और ८ चतुर्मुख मन्दिर बनवाये । शाह पर्शासह ने शतुक्षय तीर्थ पर भी केंचे तोरण और शिक्षरा वाला एक बड़ा मन्दिर बनवाया और इससे श्रेयांस आदि तीर्थकरो की प्रतिमाएँ स्थापित की ।"

"इसी प्रकार संवत् १६०६ के फाल्गुन मास की शुक्का द्वितीया को शाह पदमसिंह ने नवानगर से एक वड़ा संघ निकाला और आह्माच्छ के तत्माचीन आचार्य्य कल्याणसागरजी के साथ राहुकत्व की यात्रा की और आनेवनाए हुए मन्दिर से उक्त तीर्यक्करों की प्रतिमाएँ खूव ठाटवाट के साथ प्रतिष्टित करवाईं।"

ं उपरोक्त प्रशस्ति को वाचक विनयचन्द्रमींग के जिल्य पण्डित श्रीदेवसागर ने वनाया। करना न होगा कि ये देवसागर उत्तम श्रेणों के विद्वान थे। इन्होंने हेमयन्द्राचार्य के "अभियान चित्तामणि कोष पर "स्पुत्पत्ति रक्षाकर" नामक २०००० वर्लकों की एक वही शिका की रचना की है।

हुन्हीं ज्ञाह व्हुँमान और पद्मसिंह के द्वारा बनाया हुआ जामनगर वाला श्रीज्ञान्तिनाथ प्रशु का मन्दिर भी आज प्रहा पर उनके पूर्व वैभव की स्चना देता हुआ विद्यमान है। इस मन्दिर में भी एक केस लगा हुआ है।

-इन दोनों छेखों से सारम होता है कि बाह वर्दमान और पदासिंह दोनों माई सन्कालीन जाम-

ь पूरा लेख देखिए मुनि जिनविक्यनी इन जैन लेख समह २ य भाग के लेखाद २१ में ।

<sup>🛊</sup> देखिए सुनि जिन विजानी छूत जैन तेख समह लेखाइ, ४४५

पटणोष्ट्रपित्रम् शिन्ताश्रम्भ हरूरणात्म्यणान्वदाहरी।वि श्वाधित्रम्हण्डरम्ग्वरस्थायात्म्यणान्वयाद्यम्यात्म्यस्य त्रारम्भ स्यात्म्यस्यात्म्यस्य स्वयं त्रात्मान्यस्य स्वयं त्यात्मान्यस्य स्वयं त्रात्मान्यस्य स्वयं त्रात्मान्यस्य स्वयं त्रात्मान्यस्य स्वयं त्रात्मान्यस्य स्वयं त्रात्मान्यस्य स्वयं त्रात र्गायुक्तवाह्यासमञ्जातकात्रमाटक्त्राम्यक्त्रमाहित्सम् यभ्याजिविक्वातित्तरस्य मृत्राचा न्यावणानी तममृत्तर्यय द्वाराय यम्याजिविक्वातित्तरस्य मृत्र्याणाम् ग्रार्थ्य द्वारा स्वरं द्वाराय स्वरं द्वारा

जामनगर के मन्दिर की प्रशस्ति (श्री बा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से) विक्रम सम्मत् १६९७ ( ईस्वी सन् १६४०)

साहब के प्रधान थे । ये विषुक्ष दृश्य के स्तामी थे और हम्बोंने धर्मप्रभावना और उसकी जहोजलाली के लिए कालों रुपये सर्च किये ।

### शत्रुञ्जयतीर्थ और थीहरुशाह भंसाली

जैसकमेर के सुप्रसिद्ध थीहरुवाह भंसाकी का नाम उनकी धार्मिक्ता और उनकी उदारता की वजह से आज भी मारवाड़ के बच्चे २ की जिस्हा पर अंकित है। इस थीहरुवाह भंसाकी ने बाबुंजयतीय पर चौकीसों वीर्यंक्करों के १२५२ गणधरों के चरण सुगळ एक साथ स्थापित किये । उसका छेख बाबुज्जय पहाड़ पर खरतरबसही टॉक की परिचम दिशा में स्थित मन्दिर में उत्तर की और खुदा हुआ है। इसका मतलब इस प्रकार है।

"आहिताय तीर्थेक्कर से लेकर समवान महाबीर तक चौबीस तीर्थेक्करों के सब मिलाकर १९५२
गणधर हुए हैं। इन सब गणधरों के एक साथ इस स्थान पर चरणयुगल स्थापित किये गये हैं। जैसलभेर निवासी ओसवाल जातीय भॅडसाली गौत्रीय सुश्रावक शाह श्रीमल (भार्या चापज्दे) के पुत्र भीहरुशाह ने
जिसने कि लोद्रवा पहन के प्राचीन जैन मिन्दिंग का जीर्णोद्धार किया या और चिन्तामणि पादर्वनाथ की प्रतिमा
की श्रीतिष्ठा की थी, प्रतिष्ठा के समय श्रीत मनुष्य एक र सोनेकी मुहर लाण में दी थी। इसके अतिरिक्त
संघनायक के करने योग्य देव एवा, गुरु उपासना साधमीं वात्सल्य इत्यादि सभी प्रकार के धार्मिक कार्य्य
किये ये और शाहुंबर की यात्रा के लिए एकबड़ा संव निकालकर संघपति का तिलक प्राप्त किया था—उन्होंने
पुण्डरीकादि १४५२ गणधरों का अपूर्व पादुका स्थान अपने पुत्र हरराज और मेधराज सहित पुण्योदय के
लिए बनाया और संवत् १६८२ की जंड बदी १० मुकतार के दिन खरतरगच्छ के आचार्य जिनसाजस्ति ने
उसकी श्रीराह्य की।

इस प्रकार उपरोक्त छेखों नो प्यान प्रवंक मनन करने से पता चळता है कि इस महातीर्थ के पुनरुद्धार, रक्षा और बाहोजळाळी के काम में ओसवाळ जित के नर रनों का कितना गक्षरा हाथ रहा है। इन कोर्गों ने इस महातीर्थ के छिए समय २ पर छाखों रुपये खर्च किये।

कपर हम स्नास २ बड़े २ दानवीरों के द्वारा किये हुए कार्मों का वर्णन कर चुके हैं। इनके सिवार्य छोटे २ तो कई लेख गतुअब तीर्थ पर ओसवालों के हारा किये हुए कार्मों के सम्बन्ध में पाये जाते हैं।

(१) यह देख संदत् १७१० का है, जो बड़ी टोंक में आदाबर के मुख्य प्रासाद के दक्षिण द्वार के सम्मुख सहस्कट मंदिर के प्रवेश द्वार के पास खोदा हुआ है. जिससे पता व्याता है कि संबत् १७१० के ज्येष्ट सुदी १० गुरुवार को आगरा शहर निवासी ओसवाल जाति के कुहाद गौत्रीय श्वाह वर्दमान के पुत्र शाह मानसिंह, रावसिंह, कनकसेन, उग्रसेन, ऋषभदास इत्यादि ने अपने परिवार सहित अपने पिता है आदेशानुसार यह सहस्रकृट तीर्थं बनवाया और अपनी ही प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित किया। तपागस्त्राचार्य्य श्री हरिविजयस्थि को परम्परा में श्री विनयविजयजी ने इसकी प्रतिष्ठा करवाई।

- (२) यह लेख संवत् १७९१ के वैसाख सुदी ८ का है जो विमलवंशीट्ट में हाथी पोछ की ओर जाते हुए दाहिनी ओर लगा हुआ है। ओसवाल जाति के भण्डारी दीपाजी के पुत्र खेतसिंहजी, उनके पुत्र उदयकरणजी, उनके पुत्र भण्डारी रत्नसिंहजी के महामंत्री ने-जिन्होंने कि गुजरात में "अमारी" का डिंडोरा पिटवाया—पादवंनाथ की प्रतिमा स्थापित की। जिसकी प्रतिष्ठा तपागच्छ के विजयदयास्टिने की।
- (३) इसी प्रकार संवत् १७९४ की असाद सुदी १० रिववार को ओसवाल वंश के भण्डारी भागाजी के पुत्र भण्डारी नारायणजी, उनके पुत्र भण्डारी तारायण्डी, उनके पुत्र भण्डारी हरकचंदजी ने यह देवालय बनाया और पश्वेनाय की एक प्रतिमा अप्ण की तथा खरतर गच्छ के पंडित देवचन्द्रजी ने उसकी प्रतिप्ठा की । यह लेख रार्चुजय पहाड़ के छीपावसी हूँक के एक देवालय के बाहर दक्षिण दिशा की दीवाल पर कोरा हुआ है।
- (४) संवत् १८८५ की बेशाल सुदी ३ के दिन श्राविका गुलाव बहन के कहने पर बाद्धवर (सुिक्षेदाबाद) निवासी द्रगड़ गौनीय सा. बोहित्यजी के पौत्र बाद किशनचंदनी और बाद हर्पचंदनी ने पुण्डरीक देवालय से दक्षिण की ओर एक चन्द्रप्रसु स्वामी का छोटा देवालय बनापा जिसकी प्रतिष्ठा खरतर गुण्डाचार्य श्रीजिनहर्षसूरि ने करवाई।
- . (५) संवत् १८८६ की माध सुदी ५ को राजनगर वासी ओसवाळ जाति के सेठ वस्ततचंद्र सुशालचंद के पौत्र निगनदास की पत्नी ने अपने पति की ग्रुन कामना से प्रेरित हो हेमाभाई की टुंक पर एक देवालय और चन्द्रप्रसु स्वामी की प्रतिमा अपँग की जिसकी प्रतिष्ठा सागरगच्छ के शान्तिसरगर स्रितिनी ने करवाई।
- (६) संबद् १८८७ की बैशाख सुदी १६ को अजमेर निवासी ओसवाल जाति के हणिया गौन्नीय साह तिलोकचंदनी के युत्र हिम्मतरायजी तथा उनके पुत्र गाजमलजी ने एक देवाल्य खरतत्वासी टुंक के बाहर उत्तर पूर्व में बनाया तथा कुन्यनाथ की एक ग्रांतमा अर्पण की इसकी प्रतिष्ठा खरतरगच्छ के भद्दारक जिन हर्पसूरि के द्वारा की गई।

क्षः भग्रहारी रलसिंह ईमनी सन् १७३३ मे १७३७ तक ग्रुवरान के सूवा रहे थे। ये महान् योद्धा श्रीर कुराल राजनीतिंव से । महोराज्ञ अभवसिंह के ये अत्यन्त विश्वास् श्रीर बाडोश प्रधान थे।

( श्रो बा॰ प्राणचन्द्रजी नाहर के सीजन्य से )

राग्रहित्यप्रमहित्रित्तविद्वितित्तविद्वरायाः जात्रामा अदेवति व्यावस्ति के क्षार्वित्ता । जात्र विद्यानम् विद्यानम् । स्थार्थाः । स्थार्याः । स्थार्याः । स्थार्याः । स्थार्याः । स्थार्याः । स्थार्था िनोविद्यादानारे सन्ते उपर्थेशन्म मिश्रसंघरभक्षिणे १५९ रेडिस्लमेस्नमा व्यव्सवेडिम वस्तावारकस्तानायादवरंगवक्तेता ३८ गर्वस्व सर्वहरस् जनत्त्रावासमार्भेडवेदादार्वेडाकोनवे दार्थननस्पृतवः प्रक्रामधीनान्यावायाणे व्यक्तिमृत्वदक्तिः पित्रमृत्वद्वादार्विव्यम् डेक इक्ते ने स्व षात्री वृधि स्थापन सम्बन्ध प्रभवना स्थाजेत्रमिद गरराज्ञ भिद्रमीतर्गविद्धिर कान्यविद्यान्यमंजनात्वादाङ्गारेल निवस्यविद्यत्वार्णसाएत् स्थाने स्थाने )(रसः ब्रीलविज्ञाड्यसवेत्रत्यणकारिक्षेत्रुओलिङ्सक्ष्मस्यविङ्गामक्ष्मनेत्राधिकान्त्रेते निषेवे विरादानु त्रेत्रेमनाकाविरकाद्वित्रवार्शनेत्रं विदेश विज्ञातित्रत्यमा चुना यक्तकेन महस्यामी बद्धारेणसाह्य (२९कोधना १०००सा गराहे ॥)

| त्रातिकार्य । प्राचितिकार । प |                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निर्मा स्थिति ।  प्राप्त स्था र ।  प्राप्त स्था | नार्णमनतस्य ध्<br>चन्रामाञ्जनसम् १२<br>जीमाञ्जनसम् १२<br>रिकापुत्रमस्य १२                                                     | ज्ञामसावदम् ६<br>दिक्ताविदिस् ६<br>दिक्ताविदस्य १०<br>भारताधमस्य ११                                                       | गति।यान्यः<br>दिकापारास्यः<br>देसाददयह<br>दिकाददयह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ्वार्ण स्वर्ण स | नामेष्ठविदिसः २<br>नामञ्ज्ञस्यः १२<br>नामञ्ज्ञस्यः<br>नामञ्ज्ञप्रसः १<br>नाम्बर्धस्यः १<br>नाम्बर्धस्यः १<br>१४म्बर्विदिः स्ट | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                  | वस्ताहवदिहि<br>जारवास्त्रकृष्मः ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नाणतस्त्रः दे<br>नामञ्चलतंद्वाः दे<br>नामञ्चलतंद्वाः दे<br>नामञ्जलतंद्वाः दे<br>रामोदानस्य दे<br>नामञ्जलसम्बद्धाः दे<br>नामञ्जलसम्बद्धाः दे<br>रामग्रेतिकाः ए                                                                                        |
| विद्याहार विद्य | त्रनावदस्त्रभू १२<br>नार्णविव्यस्त्र १२<br>दिस्तामधस्त्रस्त्र १४<br>दिस्त्र तुष्ट्रम् १४<br>दिस्त्र तुष्ट्रम्                 | ववाणपाससा ठ<br>बवाग्वरहाद भ<br>डामाउत्ततसा =<br>दिसाउत्ततसा =                                                             | रिज्ञंबया चे<br>बर्गामीयन ६<br>जामभागतम् २३<br>दिस्माभागतम् २३<br>वृद्धान्त्रम् २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कद्विदेतिः<br>चवरणसर्धनम्म ६<br>जैमाश्वरयम्म च<br>साम्बोस्वयम्म वर्षः<br>जैमासीतन्त्रम्म १३<br>जनस्याङ्गीतम्म १३                                                                                                                                     |
| हिलानिका पे  जनावनिका पे  जनावनिका पे  जनावनिका पे  जनावनिका प्रमानिकार प्रम | वन्यमृत्यस्य ४<br>वर्णसंत्रवस्यः ६<br>स्याप्त्रमञ्ज्ञस्यः ६<br>अगुरुगिर्दे                                                    | नाएकाञ्चसः २<br>लास्तरम्बर्धः ५<br>लास्तरभितः ५<br>लास्तरभितः ५<br>नाम्सम्बर्धः ५<br>नामसम्बर्धः ५<br>नामसम्बर्धः         | वनण्यतितरण ४<br>वनण्यमस्य ७<br>नाष्ट्राज्यसम्बद्धाः च<br>नाष्ट्राज्यसम्बद्धाः च<br>दिखानुमञ्जूषः ०<br>नाण्यसम्बद्धाः ०<br>वन्यविकतः १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कर सहिद्द<br>लाप्तप्रमस्य प<br>वृत्रके वस्तुप्त त<br>राष्ट्रपणसद्द १२<br>दिस्कस्यपसद्द ९३                                                                                                                                                            |
| प्रजानम् सुप्रकारम् । प्रात्मा सुरिद्धः स्वाद्यम् स्वत्रः स्व | दिखानिका ले<br>प्राताटमदिहिं<br>चुनगवी स्या ६<br>मानोतिनिक्                                                                   | यानणवृतिह<br>मारवास्त्रवेत हु ३<br>वर्गाच्यानस्त्र १<br>तमावभिस्तार प्र                                                   | त्ताडुवावदिहैं<br>व वृग्गमतिस्या। ७<br>ामास्रावद्यह ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वाणमीमनाहसूग्रथ<br>यस्प्रायसदीही।<br>वर्तणनमिस्स्या १५<br>स्टन्डबेर्वकाराता<br>स्टन्डबेर्वकाराता                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मञ्जीविवमाना।।।१वरतीय<br>,व्यक्तप्रयोग्यासालस्ति<br>इतंत्र राष्ट्रणेप बाएरोप्रय<br>विकानमञ्जूषेराःगित                         | व्याणसुम्बद्धाः च<br>तृत्वातमुद्धाः ५<br>देखावसिक्षाः ६<br>सार्श्वायानसः॥ ६<br>वर्गानुशिद्धहरूपथः।<br>वर्गानुशिद्धहरूपथः। | विकास प्रमानिक विकास प्रमानिक विकास प्रमानिक विकास प्रमानिक विकास के वितास के विकास | णात काणे को बीनात्वः<br>विवासकारितिस्मासम्<br>उदस्योस्पयकारित्सा<br>स्ट्राल्यादेशका को को<br>सिरमान देशकार विवास<br>प्रधानकार काले के स्ट्राल्या<br>स्वापना काले करणे को स्वापना<br>स्वापना काले काले के स्वापना<br>प्रभाव काले काले काले के स्वापना |

श्रायू तीथ करवाएक पट्ट (श्री बा॰ प्रगवादशी नाहर के सीजन्य से)

- (७) संवत् १८९३ की माघ वदी ३ को खभ्मनगर वासी ओसवारु जातीय सा हीराचन्द के पौत्र सा लक्ष्मीवन्द ने हेमाआई टींक पर एक देवालय बंधवाया और श्री अजितनाथ की प्रतिमा अर्पण की ।
- (८) संवत् १९०५ की माह सुदी ५ को नभीनपुर निवासी ओसवाल जाति लघुशाखा के नागड़ा गौत्रीय सा० हीरजो और वीरजी ने खरतरवासी टॉक पर एक देवालय बंधवाया और चन्द्रप्रश्च तथा दूसरे तीर्थंद्वरों की ३२ प्रतिमाएं स्थापित की। इसके अतिरिक्त पालीर्ताणा के दक्षिण बाजू पर १२० गज लम्बी और ४० गज चौड़ी एक धर्मशाला और आंचल्यान्छ के निमित्त एक उपाशय बनवाया। यह सब कार्य्य इन्होंने अन्चलाच्छीय सुक्तिसागरसूरि के उपदेश से किया।
- (९) अहमदाबाद निवासी ओसआल जाति के शिशोदिया गौत्रीय सेठ बस्ततचंद, उनके पुत्र हेमा माई और उनके पुत्र अहमदाबाद के नगर सेठ प्रेमाभाई ने अपनी टॉक से श्री अजितनाय का देवा-लय बनवाया।
- (१०) संबत् १९०८ के चैत वदी १० को बीकानेर निवासी ओसवाल जाति के मुहता पंचाण और पुष्य कुंवर के पुत्र बृद्धिचंदजी ने मुहता मोतीवसों की हुँक मे एक देवालय बनाया जिसकी प्रतिष्ठा तपागच्य के पंच देवेन्द्रकुशल ने की।
- ( ११ ) संबत् १९१० के चेत सुदी १५ को अजमेर निवासी ओसवार्ल जाति के समेया गौन्नीय सेठ बाघमलजी ने एक देशलय बनवाया तथा उसमें श्री आदिनाय नेसिनाय, सुन्नतनाय, शान्तिनाय, पार्यनाय इत्यादि तीर्थक्करों की प्रतिमाएं स्थापित कीं, इसकी प्रतिष्ठा खरतर गच्छ के श्री हेमचन्द्र ने करवाई ।

इसी प्रकार और भी पचीसों छेख ऐसे ओसवाल श्रावकों के मिलते है जिन्होंने अपनी श्रद्धानुसार जैन तीर्यक्करों की खाली प्रतिमाएँ अपैण की। स्थानाभाव से उन सब का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया जा सकता। ®



विशेष निवरण के लिए मुनि जिनविजयजी कृत जैन लेख सग्रह दोनों भाग देखिए !

# श्री स्नान् महातीर्थ \*

अब हम पाठकों के सम्मुख जैनधर्म के सुप्रसिद्ध दानवीर पोरवाल जातीय मंत्री वस्तुपाल तेजपाल की अमरकीर्ति आबू के मन्दिरों का संक्षिस परिचय रखते हैं। कहना न होगा ि, वया धार्मिकता की दृष्टि से, क्या कला के उच्च आदर्श की दृष्टि से, और क्या स्थान की स्मणीयता की दृष्टि से आबू के जैन मन्दिर न केवल जैन तीथों में, न केवल भारतवर्ण में, प्रस्युत सारे विश्व में अपना एक खास स्थान रखते हैं। स्थापत्य कला के उच्च आदर्श की दृष्टि से तो शायद सारे भारतवर्ण में एक ताजमहल को छोद्कर और कोई दूसरा स्थान नहीं जो इसका मुकाबिला कर सके। ऐसा कहा जाता है कि इन मन्दिरों के बनवाने में, इन शे कोरी करवाने में, तथा इनके प्रतिष्टा महोत्सव में, इन दोनों माइयों के हजारों नहीं, टालों नहीं प्रस्थुत करोड़ों रुपये खर्च हुए थे। उन लोगों के साहस, उनके कलेजे की विशालता और उनकी धार्मिकता का वर्णम इतिहास तक करने में असमर्थ है। अस्तु।

, अब हम क्रम से आबू के हन सब सास २ मंदिरों का सिक्षस वर्णन दश्ने का सीचे प्रयत्न करते हैं।

### देलवाड़ां 🕆

अर्बुदा देवी से करीब एक माइल उत्तर पूर्व में यह देलवाड़ा नामक गाँव स्थित है। यहाँ के मन्दिरों में आदिनाथ और नेमिनाथ के दो जैन मंदिर अपनी कारीगरी और उत्तमता के लिये संसार भर में अञ्चपस है। ये दोनों मन्दिर संगमरमर के बने हुए हैं। इनमें दण्डनायक विमलशाह का यनाया हुआ विमल-ससिह नामक आदिनाय का मंदिर अधिक पुराना और कारीगरी की दृष्टि से अधिक सुन्दर है। यह मंदिर वि० सं० २८८ में बन कर तथार हुआ था। इसमें सुख्य मंदिर के सामने पुक्र विशाल सभा मण्डए है और

इस मिदरों के परिचय की सामग्री लिलतिवयमी कृत भाव जीन मंदिर के निर्माता नामक पुस्तक में ली हैं।

<sup>†</sup> यदापि इत जैन महिरों के निर्माता वस्तुप.ल श्रीर तेजपाल पोरवाल जानि के पुरुष हैं मगर इन मिश्रों का सम्बन्ध सारे श्री संय के साथ होने की वजह से मोसवाल जाति के इतिहास में इनका परिचय देना आर्यत आवश्यक समका गया।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



देलवाड़ा मन्दिर ( श्री बा॰ पुरणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

चारों तरफ छोटे २ कई एक जिनालय हैं। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति ऋषमदेन की है जिसकी दोनों तरफ एक २ खड़ी हुई मूर्ति है। और भी यहाँ पर पीतल तथा पापाण की मूर्तियां हैं जो सब पीछे की बनी हुई हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटे २ जिनालय बने हुएं है जिनमें भिन्न २ समय पर भिन्न २ लोगों ने मूर्तियाँ स्थापित की थीं, ऐसा उन मूर्तियाँ पर अंकित किये हुए लेखों से प्रतीत होता है। मंदिर के सम्मुख हिस्तिशाला बनी हुई है जिसमें दर्वाजे के सामने अश्वास्त्व विमलशाह की पत्थर की मूर्ति है। हिस्तिशाला में पत्थर के बने हुए दस हाथीं हैं जिनमें से ६ निक्रम संवत् १२०५ की फाल्गुन सुदी १० के दिन नैठक, आनन्दक, पृथ्वीपाल, धीरक, लहरक और मीनक नाम के पुरुषों ने बनवा कर यहाँ रक्खे थे। इनके लेखों में इन सब को महामात्य अर्थात् वहा मंत्री लिखा है। बाको के हाथियों में से एक पंवार ठाइर जगदेव ने और दूसरा महामात्य धनपाल ने विक्रम संवत् १२३७ की आषाद सुदी ८ को बनाया था। शेप दो हाथियों के लेख के संवत् पढ़ने में नई। आते।

ह स्निशाला के बाहर चौहान महाराव लुण्डा और लस्बा के दो लेख हैं। एक लेख विक्रम संवत् 1१७२ का व दूसरा 1२७३ का है। इन लुम्बा और लुण्डा ने आबू का राज्य परमारों से छीन कर अपने कब्जे में कर लिया था।

इस अनुपम मंदिर का कुछ हिस्सा मुसलमानों ने तोड ढाला था जिसका जीणोंद्वार लल्ल और बीजड़ नामक दो साहुकारों ने चौद्दान राजा तेजसिंह के समय में करवाथा 🕾 :

यहाँ पर एक लेल बयेल ( सोलंकी ) राजा सारगदेव के समय का वि० संवत् १३५० का एक दीवाल में लगा हुआ मिलता है।

इस मंदिर की कारीगरी की प्रशंसा शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। स्तम्भ, तोरण, गुम्मन, उत, दरवाने इत्यादि नहीं भी कहीं देखा जाय, कारीगरी का कमाल पाया जाता है कर्नल टॉड ने लिखा है कि हिन्दुस्थान भर में कला की हिंछ से यह मंदिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सिवाय कोई दूसरा मकान इसकी समानता नहीं कर सकता।

#### ल्णावसही नेमिनाथ का मन्दिर

उपरोक्त आदिनाय के मन्दिर के पास ही यह शुप्रसिद्ध छ्णावसही नैमिनाय का मन्दिर वना हुआ है। यह मन्दिर अणहिल्पुर पट्टण के निवासी अववराज के पुत्र वस्तुपाल और उनके भाई तेजपाल

जिना-सुस्िने अपनी तीर्थ कल्प नामक पुरतक में लिखा है कि ग्रुसलमानों ने विमहलशाह और
है बचाल के होनों मंदिरों को तोड़ बाला । वि० सं० १३७= में इनमें में पहले का उद्धार महणसिंह के पुत्र लल्ल ने और
आदर्शनाह के इन दैवाह ने दूसरे मंदिर का पुनस्कार करकाया ।

का बनाया हुआ है। ये गुजरात के घौलका प्रदेश के सीलंकी राणा वीरघवल के मन्त्री थे। कहना न होगा कि जैन तीर्थ स्थानों के निमित्त उनके समान द्रव्य खर्च करने वाला दूसरा कोई भी पुरुष इतिहास के एक्टों पर नहीं है। यह मन्दिर मन्त्री वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने अपने पुत्र लुणसिंह तथा अपनी स्त्री अजुपमादेवी के कल्याण के निमित्त अदूट द्रव्य लगाकर वि० सं० १२८७ मे वनवाया था। बही एक दूसरा मन्दिर है जो कारीगरी में उपरोक्त विमलशाह के मन्दिर की समता कर सकता है।

भारतीय बिल्प सम्बन्धी विषयों के विशेषज्ञ फर्ग्युसन साहब अपनी ' Pictures Illustrations of Ancient architecture in India' नामक पुस्तक में लिखते हैं कि "इस मन्दिर में जो कि संगमरमर का बना हुआ है अत्यन्त परिश्रम सहन करने वाली हिन्दुओं की टाँकी से फीते जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनोहर आकृतियाँ बनाई गई हैं कि अत्यन्त कोश्निश करने पर भी उनकी नकल कागज पर बनाने में में शक्तिवान नहीं होसका।"

यहाँ के गुम्मज की कारीगरी के विषय में कर्नल टॉड & लिखते हैं कि-

"इसका चित्र तयार करने में अस्यन्त कुशल चित्रकार की कलम को भी महान् परिश्रम करना पढ़ता है।"

गुजरात के प्रसिद्ध ऐतिहासिक रासमाठा के कर्ता फारबस साहव ठिखते हैं कि:—

"इन मंदिरों की खुदाई के काम में स्वामाविक निर्जीय पदायों के चित्र बनाये हैं। इतना ही नहीं, किन्तु सांसारिक जीवन के दृश्य न्यवहार तथा नौका शास्त्र सम्बन्धी विषय एवं रणखेत के युदों के वित्र भी खिंचे हुए हैं।" इन मन्दिरों की छतों में जैन धर्म की अनेक कथाओं के चित्र भी खुदे हुये हैं।"

यह मन्दिर भी विमलशाह के मन्दिर के ही समान बनावट का है। इसमें मुख्य मन्दिर, उसके आगे गुम्मजदार सभा-मण्डप और उनके अगल बगल पर छोटे र जिनालय तथा पीछे की ओर हस्तीशाला है। इस मन्दिर में मुख्य मूर्त्ति नेमिनाथ की है। और छोटे २ जिनालयों मे अनेक मूर्तियां हैं। यहां पर दो बड़े २ शिला-

<sup>\*</sup> कर्नल टाड के निलायत पहुँचने के पीछे 'मिसेन बिलियम इयटर नेर' नाम की एक अग्नेज महिला चे अपना तथार किया हुआ वस्तुपाल तेजपाल के मन्दिर के ग्रुम्बन का चित्र टेड साइन को दिया। उस चित्र को देख कर उनको शना हुए हुआ कि उन्होंने अपनो ट्रेन्ट्स हैन्डिया नामक पुस्तक उसी अग्रेज महिल को समर्पित कर उनको शना कर हुआ कि उन्होंने अपनो दो और उससे कहा कि ग्रुम आत्र नहा गर्र अखुत आत्र को यहां ले आर्र हो। वही सुन्दर चित्र उन्होंने अपनो दो और उससे कहा कि ग्रुम आत्र नहा गर्र अखुत आत्र को यहां ले आर्र हो। वही सुन्दर चित्र उन्होंने अपनो पुस्तक के आर्र भ में दिया है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास

देलवाड़ा प्रशस्ति विक्रम सम्वत् १४९१ (ईस्वी सन् १४३४)

(श्री बा॰ पूरणचन्द्रजी नाहर के सीतन्य से )

केस हैं। जिनमें एक घोलका के राणा वीरधवल के पुरोहित तथा की चिकी मुदी, सुरथोत्सव आदि काव्यों के रचिता प्रसिद्ध किन सोमेश्वर का रचा हुआ है। उसमें वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन, अरणो-राज से लगाकर धीरधवल तक की नामावली, आबू के परमार राजाओं का बृतान्त तथा मन्दिर और हिस्ति। शाला का वर्णन है। बह ७४ श्लोकों का एक छोटा सा सुन्दर काव्य है। इसी के पास के दूसरे शिला-लेख में, जो बहुधा गय में लिखा है, विशेष कर इस मन्दिर के वार्षिकोत्सव की जो व्यवस्था की गई थी, उस का वर्णन है। इसमें आबू पर के तथा उसके नीचे के अनेक गाँवों के नाम लिखे गये हैं, जहाँ के महाजनों ने प्रति वर्ष नियत दिनों पर यहाँ उत्सव करना स्वीकार किया था। इसी से सिरोही राज्य की उस समय की उन्नत दशा का बहुत कुछ परिचय मिलता है।

इन लेखों के अतिरिक्त छोटे २ जिनालयों में से बहुधा प्रत्येक के द्वार पर भी सुम्दर लेख खुद हुए हैं। इस मन्दिर को बनवा कर तेजपाल ने अपना नाम अमर कर दिया, इतना ही नहीं किन्तु उसने अपने कुटुम्ब के अनेक स्त्री पुरुषों के नाम अमर कर दिये,। क्योंकि जो छोटे ५२ जिनालय वने हुए हैं उनके द्वार पर उसने अपने सम्बन्धियों के नाम के सुन्दर लेख खुदवा दिये हैं। प्रत्येक छोटा जिनालय उनमें से किसी न किसी के स्मारक में बनवाया गया है। मुख्य मन्दिर के द्वार की दोनों और बड़ी कारी-गरी से बने हुए दो ताक हैं जिनको छोग देशणी जेठाणी के आल्चिय कहते हैं और ऐसा सिद्ध करते हैं कि इनमें से एक क्खापाल की स्त्री ने तथा दुसरा तेजपाल की स्त्री ने अपने अपने अपने खुद से बनवाया था। महाराज शान्तिविजयजी की बनाई हुई 'जैनतीर्थ गाइड" नामक पुस्तक में भी ऐसा ही लिखा है लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि ये दोनों आले (ताक) बस्तुपाल ने अपनी दूसरी स्त्री खुदहादेवी के श्रेय के निमित्त बनवाये थे। सुदहादेवी पत्तन (पाटन) के रहने वाले मोद जाति के महाजन ठाइकर (उनकर) जाल्हणा के पुत्र ठाइकर आसा की पुत्री थी। इस प्रकार का बृतान्त उन ताकों पर खुदे हुए के खों से पाया जाता है। इस समय गुजरात में पोरवाल और मोद जाति में परस्पर विवाह नहीं होता है। परन्तु इन लेखों से पाया जाता है कि उस समय उनमें परस्पर विवाह होता था।

इस मन्दिर की हस्तीशाला में बड़ी कारीगरी से बनाई हुई संगमरमर की दस हथनियां एक पंकि में खड़ी हैं जिन पर चंडप, चण्डप्रसाद, सोमसिंह, अववराज, ल्राणिग, मल्लदेव, वस्तुपाल, तेजपाल, जैप्रसिंह और लावण्यसिंह (ल्रणसिंह) की बैठी हुई मूर्तियां थीं। परन्तु अब उनमें से एक भी नहीं रही। इन हथिनियों के पीछे की पूर्व की दीवार में १० ताक बने हुए हैं जिनमें इन्हीं दस पुरुषों की सित्रयों सहित पत्थर की खड़ी हुई मूर्तियाँ बनी हैं जिन सब के हाथों में पुष्पों की मालाएँ हैं। वस्तुपाल के सिर पर पापाण का छत्र भी है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री का नाम मूर्ति के नीचे खुदा हुआ है। अपने कुदुम्ब भर का इस प्रकार स्मारक विह्न बनाने का काम यहां के किसी तूसरे पुरुष ने नहीं किया । यह मिल्रिर शोभनदेन नाम के शिल्पी ने ननाया था। मुसलमानों ने इसने भी तोड़ डाला जितसे इसका जीगोंदार पेथड़ (पीथड़) नाम के संवपित ने करनाया था। जीगोंदार का लेख एक स्तम्भ पर खुरा हुआ है परन्तु इसमें संनत नहीं दिया है। वस्तुपाल के मिल्रिर से थोड़े अंतर पर मीमशाह का, जिस को लोग भैसाशाह कहते हैं, बनवाया हुए मिल्रिर है जिसमें १०८ मन भी पीतल की सर्वधातु की बनी हुई आदिनाथ की मूर्ति है जो नि० सं० १५२५ के (ई० सन् १४६९) फाल्युन सुदी • को गुर्जर श्रीभाल जाति के मंत्री मण्डल के पुत्र मंत्री सुन्दर तथा गहा ने नहीं पर स्थापित की थी।

हन मंदिरों के सिवाय देख्वाड़े में खेताम्बर जैनों के दो मंदिर और हैं। चौमुखर्जी का तिमंजिला मंदिर, क्षान्तिनायजी का मदिर तथा एक दिगंबर जैन मंदिर भी हैं। हन जैन मंदिरों से कुछ दूर गाँव के बाहर कितने ही हटे हुए पुराने मंदिर और भी हैं। जिनमें से एक को छोग रसियावालम का मंदिर कहते हैं। इस टूटे हुए मंदिर में गणपति की मूर्ति के निकट एक हाथ में पात्र घरे हुए एक पुरुप की खड़ी हुई मूर्ति है जिसको छोग रसियावालम की और दूसरी की की मूर्ति को हुँचारी कथा की मूर्ति बतलाते हैं। कोई र रसियावालम को ऋषि बालमीकि अनुमान करते है। यहाँ पर वि॰ सं॰ १४५२ (ई॰ सन् १३९५) का एक छेख भी खुदा हुआ है।

## अचलेश्वर के जैन मांदर

अचलेश्वर में महाराव मांनिसहजी के शिव मंदिर से थोड़ी दूर पर शान्तिनाय का जैन मदिर रिथत है। इसको जैन छोग गुजरात के सोळंकी राजा कुमारपाछ का बनवाया हुआ जतलाते है। इसमें तीन मूर्तियाँ है जिनमें से एक पर वि॰ सं॰ १३०२ ( ई॰ १२४५ ) का लेख है।

## कुथुंनाथ का जैन मंदिर

अचरियर के मंदिर से थोड़ी दूर पर जाने से अचलगढ़ के पहाड़ के उत्तर चड़ने का मार्ग है। यह चढ़ाई राणेशपोल के यहाँ से शुरू होती है। मार्ग में एक्मीनारायण का मंदिर तथा किर छुंशनाय का जैन मंदिर आता है। इसमें छुंशनाय स्वामी की पीतल की मूर्ति है जो वि० सं १५२७ में बनी थी। यहाँ पर एक पुगनी धर्मशाला तथा महाजनों के थोहे से घर मी हैं। इसके उत्तर पाइवेनाथ, नेमिनाय तथा आदिनाथ के जैन मंदिर स्थित हैं।

## जैसलमेर

शाहुंजय आदि तीर्थ स्थानों में ओसवाल सजानों ने जैन मन्दिरों की प्रतिष्ठा तथा पुनरुद्धार के जो कार्य किये हैं, उनके सम्बन्ध में हम गत पृष्टों में लिख चुके हैं। इसी प्रकार अन्य कई स्थानों में भी ओसवालों ने ऐसे र सुन्दर और विशाल मंदिर बनवाये हैं पा उनका पुनरुद्धार करवाया है, जिनकी बड़े र पाश्चात्य शिल्पकारों ने बढ़ी प्रशंसा की है और शिल्पकला की दृष्टि से उन्हें अपने दंग का अपूर्व स्थापत्य (Architecture) माना है। इनमें से कुछ जैन मन्दिरों में प्राचीन जैन प्रन्थों का बढ़ा ही सुन्दर संग्रह है, जिनकी ओर संसार के कई नामी पुरातत्ववेत्ताओं का प्यान आकर्षित हुआ है। ओसवालों के बनाये हुए जैसलमेर के जैन मन्दिर, उनमें लगे हुए विविध शिलालेख तथा प्राचीन पुस्तक भण्डार भी पुरातत्ववेत्ताओं के लिखे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान सामग्री उपस्थित करते हैं। तिस पर भी वहाँ का जैन मण्डार तो बढ़ी ही अपूर्व चीज है। असलमेर किले के अन्दर जो जैन मन्दिर है उसी में यह महान प्रम्थानार है। इसके विषय में बहुत समय तक हम लोग बढ़े अधकार में रहे। इस प्रथानार में ताढ़ पन्न (Palm leaves) पर लिखे हुए सैंकड़ों हस्तिलेखित ग्रन्थ हैं, जिनकी विस्तृत सूची बनाने में भी कई वर्षों की आवश्यकता होगी।

सुगल्यात पुरातत्विद् डाक्टर बुल्हर की कुवा से यह महान् जैन प्रंथागार पहले पहल प्रकाश में आया। शान्टर बुल्हर महोदय के साथ सुप्रसिद्ध जैन विद्वान् शान्टर हरमन जैकोबी भी जैसलमेर गये थे। जय आप लोगों ने यह प्रन्थागार देखा तब आप को यदी ही प्रसक्तता हुई। उन्होंने ताद्पन्नों पर लिखे हुए सैकहों प्राचीन प्रन्थों को देख कर मारतीय विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा इस सम्यन्ध में भिशेष खोज करने के लिये उनसे आपह किया। आपके बाद खर्मीय प्रोफेसर एस् अतर अतर मण्डारकर महोदय जैसलमेर पहुँचे और आपने वहीं के भिन्न २ प्रन्थागारों को तथा विविध शिलालेखों को देख कर ईसवी सन् १९०९ में इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। अभी थोड़े वर्षों के पहले बड़ौदा सेन्द्रल लाइमेरी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष मि० चिमनलाल डायामाई दलाल एम० ए० ने जैसलमेर जाकर वहीं के पुराने जैन प्रन्थागारों ना तथा जैन मन्दिरों में लगे हुए विविध शिलालेखों का अवलोकन किया। आपने इन सब पर एक बड़ा ही विवेचनात्मक प्रन्थ लिखा, पर इस प्रन्थ के प्रकाशित होने के पहले ही आप स्वर्गवासी हो गये! आपके बाद बड़ीदा सेन्द्रल लावमरी के जैन पण्डित श्रीयुत

19

लालचन्द्र भगवानदास ने उक्त प्रन्थ प्रकाशित किया । इसमें विभिन्न जैन ग्रन्थागारों और शिलाहेकीं का विवरण है। आपने बाईस शिछालेखों की नकले लीं, जिनमें एक शिछालेख स्क्मीकांतजी के हिन्द् मन्दिर में छगा हुआ है और शेप शिकालेख जैन मन्दिरों में छगे हुए हैं। सुप्रसिद्ध जैन विहास बार् प्रणयन्त्रजी नाहर भी सन् १९२५ में जैसलमेर पघारे थे । आप वहीं पर लगभग दस दिन रहे और जैस-छमेर के अतिरिक्त लोड़वा, अमरसागर और दैवीकोट आदि स्थानों को भी गये। आपने इन सब स्थानों के शिळालेखों, प्रशस्तियों, मूर्तियों और प्रंथागरों का अवलोकन किया। आपको अमरसागर में पृक्ष नवीन विञालेख मिला जिसे आपने अपनी टिप्पणी सहित पूना के जैन साहित्य-संशोधक नामक नैमासिक में प्रकाशित किया । इतना ही नहीं आपने जैसलमेर, छोड़वा, अमरसागर के जैन मन्दिरों, बिलालेखों तथा प्रशस्तियों का बहुत ही सुन्दर संग्रह भी प्रकाशित किया, जिसका नाम "Jain Inscriptions Julealmer" है। 🛪 इस अंथ में जैसलमेर के जैन मन्दिरों और ज्ञिलालेखों पर बहुत ही अच्छा प्रकाशराला गवा 🛊। हम आप ही की खोजों के प्रकाश में जैसकमेर के मन्दिरों, शिळालेखों, मूर्ति पर खुदे हुए लेखें

भादि का पेतिहासिक विवेचन करते हैं।

### श्री पार्रवनाथजी का मन्दिर

जैसलमेर में यह मन्दिर सबसे प्राचीन है। बारहवीं शताब्दी के मध्य में जैसलमेर नगर की नींव डाली गईं। इसके पहले माटियों की राजधानी लोहवा में थी। उस नगर में भी ी़रियों की बहुत बड़ी बस्ती थी। जब लोड़वा का नाश हुआ तब राजपूर्तों के साथ जैन ओसवाल भी जैसल्मेर आये और बै उस समय अपने साथ भगवान पार्स्वनाय की पवित्र मूर्ति को से आये। सं० १४५९ में साता-गच्छांघीश श्री जिनराजसूरि के उपदेश से श्री सागरचन्द्रसूरि ने एक जैन मन्दिर की नींव डाठी और संवत् १४७३ में श्री जिनचन्द्रसुरिजी के समय में इसकी प्रतिष्ठा हुई। यह मन्दिर श्री पार्श्वनायजी 🕏 भीदिर के नाम से मशहूर है। ओसवाल वंश के सेठ जयसिंह नरसिंह रांका ने इसकी प्रतिष्ठा कराई थी। . साध कीर्तिराजधी नामक एक जैन मुनि ने उक्त मंदिर में एक प्रशस्ति लगाई । श्री जयसागर गणी ने इस प्रकारित का संशोधन किया और घटा नाम के कारीगर ने इसे खोश था। इस प्रकारित में उक्त महिर की प्रतिष्ठा तथा अन्य उत्सवों का उल्लेख है। यह अधिकाँश में गढ़ से है। इसके शतिरिक्त इसमें वन सेठों को वंशावली है जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। ये सेठ उकेश वंशीय रांका गीत्र के थे। इस प्रशस्ति में

<sup>🕯</sup> यह यथ बाबू प्रणनन्दजी नाहर यम ० ए० वी ० एत ० ४० इपिडयन मिरस्ट्रीट कालकत्ता से प्राप्त ही सकता है।

त्राविक्षात ते तो त्यां स्थानि हिता है जित्ता है है ना है ना है ना है ने स्थान के स्थान है ने स्थान ह निवैद्यशायां कर्रे नियम् मानियमिष्टियानथाग्रंग न श्रीप माज ४ सुन् हित्रसेतनात्यान्यन्ति कार्यद्वस्या सुन्दृत्राज्य देवेन प्रमास्किक दक्ता हिनाहि भगाराज्य गण्या ब हे विवेष कार्यास्त्रम् सम्बद्धाः । सर्व िक्रजीसैनगणश्चेतारणदक्षकाड्यान्यः॥यतासुः मन्यस्यः (न विच्हारोशाष्ट्र॥श्रीशाश्रीशाश्रीशाति(क्षेत्राच्छत्तविधगारिनामर्वस्थायान्यस्थितिः अस्ति डितिश्वाहीका झां जिल्ला स्थापन स्थापन

हन सेठों के पर्वजों की तीर्थ यात्राओं का साल सम्बन् सहित उद्धेख हैं.। इसमें खरतर गच्छ के आधार्य जिल कुशल सुरि से लगाकर जिनराज और जिलवर्द्धन सुरि तक की पटावली भी दी गई है।

#### श्री सम्भवनाथजी का मंदिर

यह भी एक ऐतिहासिक मंदिर है। सुप्रसिद्ध जैनाचार्व्य श्री जिनभन्नस्ति के उपदेश से संवत् । १७९४ में ओसवाल वंश के चौपदा गौत्रीय शाह हैमराज ने इस मंदिर को बनवाना आरंभ किया। आप ही ने उसी वर्ष बढ़ी धूमधाम के साथ इसकी प्रतिष्ठा करवाई। इस मंदिर को २०० मूर्तियों की प्रतिष्ठा उक्त श्री जिनभन्नस्त्रिजी के हाथ से हुई थी और जैसलमेर के तत्कालीन नरेश महारावल वेरीसालजी स्वयं प्रतिष्ठा के श्रुभ अवसर पर उपस्थित रहते थे।

इस मंदिर में पीले पाषाण में खुदा हुआ तपपिट्टिका का एक विशाल शिला लेख रक्खा हुआ है। यह कुछ उत्पर की तरफ से ट्रटा हुआ है। इसकी लग्बाई २ फुट १० इंच और चौड़ाई १ फुट १० इंच है। इसमें बाएँ तरफ प्रथम २४ तीर्थंइतों के च्यान, जन्म, दीक्षा और, ज्ञान चार कल्याणक की तिथियों कार्तिक बदी से आधिन सुदी तक महीने के हिसाब से खुदी हुई हैं। इसके बाद महीनेवार के हिसाब से तीर्थंइतों के मोक्ष कल्याणक की तिथियों भी दी गई हैं। दाहिनी तरफ प्रथम छः तपों के कोठे बने हुए हैं थ्या इनके नियमादि खुदे हुए हैं। इसके नीचे चझ मध्य और यत मध्य तपों के नकरी हैं। एक तरफ श्री महावीर तप का कोठा भी खुदा है। इन सब के नीचे दी शंकों में लेख हैं।

इस मंदिर के एक दूसरे शिला लेख में जैसलमेर नगर और उसके यहुवंशी राजाओं की बड़ी तारीफ की गई है। इसमें उक्त राज्य वंश के महारावल जयसिहजी तक की वंशावली भी दी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ के शिला लेखों में श्री जिनमद्रसूरि के चिरंत्र और गुणों की बड़त प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि उनके उपदेश से उनके स्थान पर जगह २ मंदिर बनवाये गये; अनेक स्थानों में मूर्तियाँ स्थापित की गई और कई स्थानों में ज्ञान भण्डार प्रस्थापित किये गये। तत्कालीन जैसलमेर नरेश महास्वल वेरीसिंहजी द्वारा उक्त आचार्य्य श्री जिनमद्रसूरि के पैर पूजे जाने का भी उस्लेख है।

श्री जिन सुलस्तिजी के मतानुसार इस मंदिर की मूर्तियों की संख्या ५५३ है। पर श्री वृद्धि-रक्षजी इस संख्या को ६०३ बतलाते हैं।

### श्री शांतिनाथजी श्रीर श्रष्टापदजी के मंदिर

ये दोनों मंदिर एक ही अहाते में है। जगर की सूनि में श्री शान्तिनाथजी का और निम्तल में अष्टापदजी का मंदिर बना हुआ है। निम्तल के मंदिर में सत्रहवें जैन तीर्थक्कर श्री छुंथनाथजी की मूर्ति मूलनाथक रूप से प्रतिष्ठित है। इन दोनों मन्दिरों की प्रशस्ति एक ही है और जैनी हिन्दी में लिखी हुई है। संवत् १५३६ में जैसलमेर के संखवालेचा और चौपड़ा गौत्र के दो धनांड्य सेठों ने इन मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाई। संखवालेचा गौत्रीय खेता और चौपड़ा गौत्रीय पांचा में वैवाहिक सम्बन्ध था। इन दोनों ने मिलक कर दोनों मंदिर बनवाये थे। खेताजी ने सहकुदुम्ब शत्रुंजय, गिरनार, आबू आदि तीथों की यात्रा कई बार बहे धूमधाम के साथ की। सम्बन् १५८१ में इनके पुत्र वीदा ने मंदिर में एक प्रशस्ति लगाई जिसमें इन सब बातों का उल्लेख है। मंदिर के वाहर दाहिनी तरफ पाषाण के बने हुए दो बड़े र सुन्दर हाथी रखे हुए हैं। इन दोनों पर धातु की मृत्तियों हैं जिनमें एक पुरुष की और दूसरी स्त्री की है। खेताजी के पुत्र बीदा ने संवत् १५८० में अपने माता पिता की ये मृत्तियों प्रतिष्ठित की थीं। इनमें से केवल एक पर एक लेख खुदा हुआ है। इस समय जैसलमेर की गदी पर महारावल देवकरणजी थे। सम्बन् १५३६ में बच इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई उस समय खरतर गच्छ के श्री जिनसमयस्त्रिजी उपस्थित थे।

## श्री चन्द्रप्रमूखामी का मादिर

संवत् १५०९ में ओसवाल वंशीय भणशाली गौत्रीय शाह बीदा ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा कार्र भी । इस मंदिर के द्वितल की एक कोठड़ी से बहुत सी धातुओं की पंचतीयों और मूर्तियों का संबह है।

#### श्री शीतलनाथजी का मंदिर

यह मंदिर भोसवाल वंशके ढागा गौत्रीय सेठों का बनवाया हुआ है। यहाँ की पर्देश के छेल में संबर १९७९ में इन्हीं दागों हारा इसकी प्रतिष्ठा करवाई जाने का उछेल है। इस मंदिर में कोई प्रशस्ति नहीं है। श्री श्रूष्यमंदेवजी का मंदिर

इस मंदिर की मूर्तियों पर जो छेख हैं उनसे ज्ञात होता है कि यह मंदिर ओसवाल समाज के गणाचर चौपड़ा गौर्त्रिय चार घन्ना ने बनवाया था, और उसीने खरतरगच्छीय आचार्थ्यों के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। इसकी मूर्ति संख्या लगभग ६०७ है।

#### ंश्री महावीरस्वामी का मंदिर

इस मंदिर में लगे हुए शिलालेख से ज्ञात होता है कि ओसवंश के बरिंद्या गौन्नीय शाह दीपा में इस भन्य मंदिर की प्रतिच्छा कराई थी। संवत् १४५३ में यह मंदिर बना था। जिनसुखसूरिजी लिखते हैं किइस मंदिर की मूर्तियों की संख्या २३२ है।

उपरोक्त सब मंदिर किले के अंदर है। इसके अतिरिक्त शहर में भी कुछ मंदिर और देरासर हैं बिनमें से कुछ का उल्लेख हम नीचे करते हैं।

### श्री सुपार्वनाथजी का मंदिर

कपर हमने जिन मंदिरों का उछेल किया है, वे सब दवेताम्बर समाज के खरतरगच्छ सम्प्रदाय के हैं। पर इस मंदिर की प्रतिष्ठा तपगच्छीय श्रावकों की ओर से संवत् १८६९ में हुई। इसमें एक प्रशस्ति छगी हुई है। उससे जात होना है कि इसकी प्रतिष्ठा करानेवाले तपगष्ठ के में सद आवार्य हीरविजयस्रि की शाखा के मुनि नगविजयजी ये तथा उन्होंने ही उक्त प्रशस्ति भी लिखी थी। इस प्रशस्ति की रचना गय प्रमुक्त पाणिवत्य पूर्ग हिष्ट संस्कृत भाषा में है।

#### श्री विमलनाथजी का मांदिर

इस मंदिर के मूलनायकजी की प्रतिमा के लेख से ज्ञात होता है कि स्ंवर्ष १६६६ में तपगच्छा चार्यं विजयसेनस्रिजी के हाथ से इसकी प्रतिष्ठा हुई थी।

#### सेठ थीहरूशाहजी का देरासर

जो स्वाति मेवाद में भामाशाहजी की है, वही स्वाति जैसल्मेर में थीहरूबाह जी की है। आप भणसाठी गौत्र के थे। आपका विशेष परिचय गत पृष्टों में दिया जा जुका है। छोद्रवा के वर्त्तमान मंदिर का आप ही ने जीजोंद्रार करवाया था। उक्त देशसर आपकी हवेळी के पास है।

इसके अतिरिक्त सेठ केजरीमलजी, सेठ चाँदमलजी, सेठ अक्षयसिंहजी, सेठ रामसिंहजी तथा सेठ अनराजजी के देशसर है। पर वे निशेष प्राचीन नहीं है।

#### स्रोसवाल जाति का इतिहास

देरासरों के अतिरिक्त जैसलमेर में कई उपासरे हैं जिनमें देगद्र-गध्छ उपासरा, बृहत् खरन्रर गच्छ उपासरा, तपगच्छ उपासरा आदि के नाम उल्लेखनीय है।

### लोद्रवा के जैन मंदिर

अभी तक हमने जैसलमेर के किले तथा शहर के जैन मंदिरों का उल्लेख किया है। अब हम लोहवा के जैन मंदिरों पर कुछ ऐतिहासिक प्रकाश डालना चाहते हैं। लोहवा एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। प्राचीनकाल में यह स्थान लोटू नामक राजपूर्तों की राजधानी थी। वर्तमान में इन्हें लोधा कहते हैं। संवत् ९०० के लगमग रावल देवराज भाटी ने इन लोड़ा राजपूर्तों से लोहवा छीनकर वहाँ पर अपनी राजधानी कायम की। उस समय यह नगर बड़ा समृद्धिशाली था। इसके बारह प्रवेश द्वार ये। प्राचीन काल से ही यहाँ पर श्री पार्थनाथली का मंदिर था। रावल मोल देव के गई। बैठने के पश्चात उनके काका जैसल ने महम्मद गौरी से सहायता लेकर लोहवा पर चढ़ाई की। इस युद्ध में भोज देव मारे गये और लोहवा नगर भी नष्ट हो गया। पश्चात् राव जैसल ने लोहवा से राजधानी इटाकर संवत् १२१२ में जैसलमेर नाम का दुर्ग बनाया।

ओसवाल वंशीय सुप्रल्यात दानवीर सेठ यीहरूशाहजी ने, श्री पाश्वनायजी के उक्त मंदिर का, जो छोद्रवा के विध्वंश के साथ नष्ट हो गया था, पुनल्दार करवाकर खरतरगच्छ के श्री जिनराजस्ति से उसकी प्रतिष्ठा करवाई। यह मंदिर भी अत्यन्त भन्य और उसश्रेणी की कला का उत्तम नमूना है। इस मंदिर के कोने में चार छोटे र मंदिर हैं। उनमें से उत्तरपूर्व के तरफ के मंदिर में एक शिलालेल रक्ता हुआ है। इसका कुछ अंश दूर गया है। इसकी लम्बाई चार फीट और चौदाई देद फीट से कुछ अधिक है। सुप्रल्यात पुरातत्विवद बाव प्रण्यचन्दजी नाहर प्म॰ ए० बी० एल० का कथन है कि भाज तक जितने शिला छेल उनके ह हिगोचर हुएहैं तथा जितने अन्यन्न प्रकाशित हुए हैं उनमें से किस्ती में भी अपनी पहावली का शिलालेल देखने में नहीं आया है। इसिशाल छेल में श्री महाविरस्वामी से लेकर श्री देविद्वाण क्षमा-श्रमण तक के आवार्य्य गण और उनके शिल्यों के चरण सहित नाम खुदे हुए हैं। श्री महावीर स्वामी के निर्वाण के परचात् १८० वर्ष व्यतीत होनेपर श्री देविद्वाणिकों ने जेनागम को लेख बद्र किया था। इनके विपय में श्रीकल्यसूत्रादि में जो कुछ संक्षिप परिचय मिलता है, उससे अधिक अधाविध कोई विशेष हितहास ज्ञात नहीं हुआ है। इस शिलालेल में जुकर चरणों की समष्टि १०९ है, परन्तु देविद्वाण के नाम के बाद जो ७, ९० खुदा हुआ है। इस शिलालेल में तिम्ह में नहीं आया। इसके सिवाय बिलालेल के आदि में इक्षिण की ताम

नीचे के भाग में तीन कोष्ट में अष्ट माझिलक सुदे हुए हैं, और मध्य में तीन कोष्टक में नंबावत्त और स्वित्तिक है। परन्तु इस लेख मे कोई संवद् मिति अथवा प्रतिष्ठा करनेवाले आचार्य्य करानेवाले आवक अथवा खोदनेवाले का नाम अथवा प्रतिष्ठा स्थानादि का उल्लेख नहीं है। #

#### श्रभरसागर का मांदर

यह स्थान जैसलमेर से पाँच मील की दूरी पर है। यहाँ तीन जैन मंदिर हैं। इनमें से दो सुवल्यात् वापना वंशीय सेठों के बनवाये हुए हैं। छोटा मंदिर श्री सवाईरामजी वापना ने संवत् १८९७ में और बड़ा मंदिर श्री सेठ हिम्मतरामजी वापना ने संवत् १८९७ में बनाया था। इन दोनों मंदिरों की प्रतिष्ठा खरतरगच्छाचार्व्य जिनमहेन्द्रस्तिजी के हाथ से हुई है। इनमें से बड़ा मंदिर बहुत ही सुन्दर और विशाल है। इसके सन्मुख बड़ा ही सुरम्य उद्यान है। इस मंदिर में किल्प कळा का बड़ा ही सुन्दर काम हुआ है। यह देखकर सचमुच बड़ा आहचर्य होता है कि ऐसी विशाल मरुभूमि में मकराने के पत्थर पर भारतीय शिल्पकल का कितना बिद्या काम हुआ है।

इनके अतिरिक्त जैसलमेर के पास देवी कोट, ब्रह्मसर आदि स्थानों में भी छोटे मोटे जैन संदिर हैं। वहाँ का दावाजी का स्थान भी ऐतिहासिक है।

#### जैसलमेर के जैन मंदिर और शिल्पकला

हमने गत पृथ्वों में जैसलमेर के विविध प्रैतिहासिक जैन मंदिरों और शिलादेखों का विवेचन किया है। अब हम इन मंदिरों की शिल्पकला के सम्बन्ध में भी दो शब्द लिखना आवश्यक समझते हैं। कुछ शिल्पकला विशारदों ने इन मंदिरों की अपूर्व कारीगरी की बढ़ी प्रशंसा की है। पुरातत्व विषयक सुप्रस्थाए श्रीमासिक पत्रिका की ५ वॉ जिल्द के पृष्ट ८२-८३ में जैसलमेर के जैन मिदरों और वहाँ के श्रीमान् लोगों की रमणीय अहालिकाओं की प्रशंसा में एक विद्वचाएणं लेख प्रकाशित हुआ है। जैसलमेर के स्टेट इक्षीनी-यर महोदय ने हाल ही में स्थापस्य शिल्प नामक प्रबंध प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने वहाँ की शिल्प-

#### श्रांसवाल जाति का इतिहास

कछा का सचित्र परिचय दिया है। हम भी इस ग्रंथ में जैसलमेर के कुछ जैन मंदिरों के चित्र दे रहे हैं। इनसे पारकों को वहाँ की शिश्पकछा की उत्कृष्टता का थोड़ा परिचय अगश्य होगा। इसमें विशेषता तो इस बात की है कि जैसलमेर जैसे दुर्गम स्थान पर भारत के शिल्प-ईस विशाह्में ने जो भन्य मिट्टर यनवाये हैं, वे तत्कालीन जैन श्रीमानों की धर्म-परायणता और शिल्प-प्रेम के उवलंत उदाहरण हैं।

इन मंदिरों में पापाण में जिस कीशान्य से शिल्पी मूर्तियाँ बनाई गई हैं; वह उस समय की कारीगरी पर बहुत ही अच्छा मदाश डालती हैं। आप शान्तिनाधजी के मंदिर को ले लीजिये! उक्त मंदिर के जगर का दश्य क्या ही सुन्दर हैं। इसे देखकर शिल्प-निधा-निशारद यह कहे बिना न रहेंगे कि इसमें शिल्प-क्ला की सर्व प्रकार की श्रेष्ठता नियमान है। मंदिर के जपर सुदे हुए मूर्तियों के आकार बहुत ही बारीक अनुपात से बनाये गये हैं। यही कारण है कि जपर से नीचे तक के सम्पूर्ण दश्य चिताक्ष्य के हैं। कहीं भी सौन्दर्य की कमी नहीं मालूस होती।

इसके अतिरिक्त इसमें यह भी एक विशेषता है कि बहुत सी मूर्तियों के रहने पर भी दृश्य भरं-कर अथवा सघन नहीं दिखाई पढ़ते । इस मंदिर पर की गई अनुत् शिल्पकला के काम को देसकर जावा के सुप्रसिद्ध बोरोबोह नामक स्थान के प्राचीन हिन्दू मंदिर साम स्मरण हो आता है न्योंकि उक्त मंदिर के उत्पर का दृश्य और मूर्तियों के अनुपात भी प्रत्यः इसी प्रकार के हैं।

जैसलमेर के श्रीपादर्वनायजी के मंदिर की कारीगरी मी अपने दंग की अपूर्व है। वहाँ की मूर्जियों में भारतीय कका की श्रेष्ठता सलकती है। उनमें सीन्दर्य और गम्मीर्य्य दोनों का समावेश है। असर सागर में भी वर्तमान शताब्दी को कारीगरी का उज्जवल उदाहरण दिलाई देता है। उक्त मंदिर के शिक्य-कौदाल्य को देखने से उसके निर्माता के अगाथ शिक्य भेमका परिचय मिलता है।



## क्री ग्रारासन तीर्थ

आबू पर्वंत से थोड़ी दूरीपर कुम्भारिया नामक एक छोटा सा गाँव बसाहुआ है। इसी का दूसरा नाम आरासन तीर्थ है। इस तीर्थ में जैनियों के ५ बहुत सुन्दर और प्राचीन मन्दिर बने हुए हैं। मंदिरों की कारीगरी और बंघाई बहुत ही ऊँचे दरने की है। सभी मन्दिर सफेद आरस पत्थर के बने हुए हैं। इस स्थान का पुराना नाम आरासनकर है, जिसका अर्थ आरस की खदान होता है। जैनप्रन्थों को देखने से इस बात का पता पुरन्त लगजाता है कि पहिले इस स्थान पर आरस की बहुत बढ़ी खदान थी। सारे गुजरात में मूर्ति निर्माण के किये यहीं से पत्थर जाता था।

दाननीर समराशाह ने भी शायुंजय तीर्थ का पुनरुद्वार करते समय यहीं से आरस की फल्ही मंगाई थी। विमलशाह, वस्तुपाल, तेजपाल, इत्यादि महान् पुरुषों ने आबू पर्वत के ऊपर जो अनुपम कारीगरी वाले आरस के मंदिर बनाये हैं, यह सब आरस भी यहीं का था। सौभाग्य-काव्य से पता चलता है कि तारहा पर्वत पर इंडर के संचपित गोविंद सेटने वहाँ के महामन्दिर में अजितनाथ स्वामी की जो विशाल काय प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी उसकी फल्डी ही भी यहीं से लेजाई गई थी, मतल्ब यह कि अधिकांश जिन प्रतिमाएं इसी आरस खान के पत्थरों से बनाई जाती थीं।

भार्कियालैजिकल सर्वे साफ वेस्टर्न इण्डिया सरकल की सन् १९०५।६ की रिपोर्ट में कुम्मारिया के जैन मन्दिरों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। उसका भाव इस प्रकार है।

"कुम्मारिया में जैनियों के बहुत सुम्दर मन्दिर वने हुए हैं, जिन की यात्रा करने के लिये प्रति वर्ष बहुत जैनी आते हैं। इन मन्दिरों के सम्बन्ध में जो दंत-कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है कि विमल शाह ने २६० जैन मन्दिर बँघाये थे और इस काम में अभ्विका माता ने उन्हें बहुत दौलत दी थी पीछे जब अभ्विका देवी ने उससे पूछा कि तुमने किसकी मदद से ये देवालय बँघाये तो उत्तर में उसने कहा कि 'मेरे गुरुदेव की छूपा से ''देवी ने ३ बार इस प्रकन को दोहराया, मगर विमल्झाह ने तीनों बार बही उत्तर दिया। इस कुतव्रता से क्रोधित होकर देवी ने उससे कहा कि भगर जीना होतो भाग जा। तब बह एक देवालय के तल घर में छुस गया और आबू पर्वत पर निकल गया। उसके परचात माताजी ने ५ देवालयों को छोद कर बाकी सब देवालयों को जला खाला जिनके जले हुए पत्थर अभी भी वहाँ चारों शोर विखरे हुए नज़र आते हैं। फारबस साहब का कथन है कि यह घटना किसी ज्वालामुखी पर्वत के फटने से

### श्रोसवाक जाति का शतिहास

हुई है। चाहे जो हो पर इन परथरों को देखने से यह पता वो आसामी से छग जाता है कि यहाँ पर पहिले बहुत अधिक देवालय बने हुए थे।

कुंभारिया में खास कर के ६ मिन्दिर हैं जिनमें पाँच जैनियों के और एक हिन्दुओं का है। इन मिन्दिरों की समय समय पर मरम्मत होती रही है जिससे नया और जूना काम भेछ-सेल हो गया।है। इन मन्दिरों के स्तरभ द्वार तथा छत में जो काम किया गया है, वह बढ़ा हो सुन्दर और उत्तम है।

### नेमिनाथ का मन्दिर

जैन मन्दिरों के समूह में सब से बढ़ा और महत्वपूर्ण मन्दिर श्रीनेमिनाथ का है। इसमें बाहर **के** द्वार से केकर रंगमण्डप तक एक चढ़ान बना है। देवगृह में एक देवकुलिका, एक गृदु मण्डप और एक परप्राल बनी है। देवकुलिका की दीवार पुरानी हैं, पर उसका शिखर और गूढ़ मध्दप के बाहर का भाग नया बना हुआ है। इस मन्दिर का शिखर तारंगाजी के जैन मन्दिर जैसा है। इसकी परसाल के एक स्तरम पर एक लेख है, जिससे पता चलता है कि ईसनी सन् १२५३ में आसपाल नामक किसी व्यक्ति मे इसे बँघाई थी। रंगमण्डप की दूसरी बाजू पर उपर के दरवाजे में तथा अन्त के २ थम्मो के बीच की कमानी पर मकराकृति के सुर्खों से हुरू करके एक सुन्दर तोरण कोरा गया है जोकि देखवाड़ा के विमलबाह वाले मन्दिर के तीरण के समान हैं । मन्दिर के दोनों ओर मिलाकर '८ देवकुलिकाएँ हैं। दाहिनी बाजू वाली देवङ्किका में आदिनाय की और बाई बाजुवाली देवकुलिका में पार्श्वनाथ की भव्य मूर्तियां विराजमान हैं। इस मन्दिर में कई शिलालेख हैं। एक शिलालेख इस मन्दिर की नेमिनाथ स्वामी की खास प्रतिमा के आसन के नीचे सुदा हुआ है। जिसका भाव इस प्रकार है। संवत् 1६७५ के माध सुदी ४ को प्रनिवार के दिन ओसवाल जाति के बोहरा गौत्रीय राजपाल ने श्री नेमिनाथ के सन्दिर में नेमिनाथ का विस्व स्थापित किया, उसकी प्रतिष्ठा हीरविजयस्रि के पट्टबर आचार्य श्री विजयसेनसूरि के शिष्य श्री विजयदेवसूरि ने पण्डित क्रशल सागर गणि आदि साधुओं के साथ करवाई । इसी प्रकार एक शिलालेख श्रीमाल जाति के चाह रंगा का और एक पोरवाल जाति के श्रेष्टि बहाद काभी ख़दा हुआ है।

#### महावीर का मन्दिर

नेमिनाथ के देवालय के पूर्व की ओर यह मन्दिर बना हुआ है। बाहर की दो सीढ़ियों से एक आच्छादित दरवाजे में प्रवेश किया जाता है, जो अभी नया चना है। यह मन्दिर भी बड़ा सुन्दर बना

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

ार्टि । हा जान्यीपार्श्वनाव स्थार्जनेश्वरस्या प्रसादतः से उसमी दिता नाम हिम्नानिन उद्ये जने स्वांतिः॥ सेवत्र प्रदेवायेमाणि स श्रीजेसलमेरुमहाऽर्थेराउलश्रीचाविगदेवपटेराउल्ड पट्टेमदाराजाधिराजराञ्जनश्रीजयतसिंहविजयिराज्येजम <u>प्रदर्भ खवाली जामूइ उत्तेजती</u> संयानाकीथी। जिएएक्साप्राप्ट उसारगण नीमनालीधी।सै0के।चर्ध्वसं0मलीतस्वर नर्याद्रनादेष वर्मेण्या सराज संप्रमुं धराज प्रविकास्याणी। संप्रयासराज इश्री व वंजयम् श्री संघसहितयाचा करी आपरणावि तसफल की था। संप्रासरा जनायाचे १० संप्रा जिण्डमी रार्ड जय जिरना रह्मा बूती वियाना की थी। श्रीरा बुँ जयादिती बावता रपारी करावी त्याते लमपरिक्रशानेभिनावन विविधित्री संस्वनीधन्ददेतर्भनाय कतवनीवाटी सैल्य दकरावी।संवक्रां सरातनाट्यीसंव्येनामंववातासंव्यतम्भवस्य स्वास ारतार्धे इश्री सेव सहित यात्राकी धीं इम्वरसंदर्शी वियानाक रतासंगर्भ केरमीयानाकरी श्रीरां के छतप्रति स्रोपालनाष्ट्री स्राहिनार वस्तरीचेकरनी प्रनाकरताल हे तपकारी विलापन वकार गर्प ५ ५६ त्रानुहरू । ऋषणावित्र सपत्वनी ४५। वती वी पड़ा सैंग्याँ वा ९३ सेंग्र सिवरा ज सैंग्र है। स्वरा ज सैंग्र हो त वर्तानाहण इतिकासंगोली। सैव्लानगण्ड वसै०सिव्या सै० समरा सै० माला सै०मह लासँ०सहणा सै० के र्गपमुखर्वास्या साहित्वेण्यं लावणसंबनानुस्थ्यातरानुष्टम्स्यवेतापिक इनिनी यीने सर्वोन ढकिएरिविद्यानक्ष्रीअधापरमहात्रविद्यासादकराया। संध्यवध्यक्षिक्ष्यणस्थित्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्य सम्बद्धसनासंघरोलवीश्रीनिनवंद्रसदिश्रीनिनसग्रदस्दिनद्रलिप्रतिशक्तरावीस्त्रीकंडनावस्त्री सीतिनावस्त्रीना यक्षणयाच्यवित्रतीर्वकर्भावकेत्रातमानस्त्रीतिकेवन्द्रसम्बद्धमारु यादिमाहिरुपामाणसहितसम्बित्तार् लाह्यासोनानेत्रापरश्रीकल्पसिद्धेतनापेषालिसाद्यो।श्रीहितसबद्धारिकदाश्रीक्रीतिसागरस्रीरञ्जाचार्यनीप २सापनाकरावी।शीत्रारापरतीव्हिलकक्षिकार्यक्रार्यन्यतिकरावीर्विवर्मस्या।संविवताना वीर्मणसरस्ति अव ०वीटा संग्नेमा प्रविकास गर्वीम् संग्नेमा नायां सटनायक दे संग्रमी। संग्वीदानायां संग्वमारा दे सर्ग्वमत्त संविद्यमनोद्धः संविद्यस्य संविद्यस्य संविद्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्विद्य कं रीष्ट्रव रोतासँग्सर्गरीप्रवमाहा स्वन्रराणसंग्कनमादे प्रवर्षीद्वाप्रविकातालीसव्धराणनार्याधर्रिण गरे प्र वस्ता वाही इत्यादिपरिवारमहितामण्यीद्वस्त्री बाह्य तयि जारमा वति विया विधिसम्बितस रक्षरतेषीउ साकरनीलाहिशाकीबीश्राजिनहेसस्रिण जायकीवैषेशेषिमहोळवक्षरी ऋही घर स्पति क्ति।पाच्मिनोक्जनणावीभाषांच्योतश्यापशुसुञ्चेक्वसुक्जनमण्ड्नोत्री।श्रीक्त्यसिद्वोतशुस्क्रीश् अरवताया।पांचवारलाषनवकारगणावारसाजोडी अञ्चानीलाहि (एकी धी सँ०सहसम्ब्रम् । इंड उयतीर्वर यात्राक्री उद्गद्ध प्रावेशण प्रचीरसमाम्या रणपार क्रियोक सङ्गीला हिणकरी घरे आव्य प्यः रंग्वीद्धवारकोहरस्यसेरहतंनात्।। अष्टेणद्यासार्द्यवेक समि १८ कोरजगतिनाबारण जीवरकीकत्वीप्यउसाणुजानीरश्चहण्टेहराजपेरिकायस्वराष्ट्रवस्याराज्या। कृत्यस्याः सी श्रोपार्शनायनीयकराचा।विकं हाविएसंवेनासंवसरसतिनीगर्श्वसरावी।संवर्षणायासर व ्राः (विवरेगहा राजाधिराजराञ्जश्रीजयतसिंह तवाजगरश्रील्यागर्सावचनातश्रीपार्धनाव परविनानक् संभ्वीदक्षस्रीमिवी।कतमाव्डबंधाचा।बारणपरडसाणक्रा चो।वेईवंध्रक्ती यात्कतवीकाहरएककराच्यागाध्सहसरजाडी एतञ्जरातकत्वधणी वारष्टरसण् व ः नदीवा अजिसलमेरुगडनीद्विलादिसः वाधरावं वायादे हरानी सेरीनइ पायरावे करी तुर निसदराउन्नर परिसर्सन्वीटर्करायामा उपकरावीट्स अवतारसहितलपनी नारायणनी मे ्रिक्षां भारतीयाजिनोद सादताराष्यवता ररहित सामात्री खाउन्हार अति हे स्यासनिया द्यपरी १ ा १५ र म म कथार चारानिती वेकर अतः। सल स्थीकः समायाता जिनोदा चे सिव अयः। १ मेर प क् र मजमवसहसम्बर्सवहरूपान्य । स्याप्त क्रिक्त स्थापन्य स्यापन्य स्थापन्य स्यापन्य स्थापन्य स्थापन्य स्थापन्य स व हे तो रागेंग में ज पत्र सत्वधार विताल तस्र दक्तार प्रशास वेख को री तील वस्री नैजन

हुआ है। इसके अन्दर महावीर देव की एक अन्य मृति है। जिसके उपर ईस्ती सन् १६१८ का एक छेख पाया जाता है, पर जिस बैठक के उपर उस प्रतिमा को बेठाया गया है वह बैठक पुरानी है और उस पर ईस्ती सन् १०६१ का छेख पाया जाता है। इस देवालय में मूल नायक के स्थान पर महावीर देव की जो मृति मितिष्ठत है उसकी पल्यी पर सम्वत् १६७५ विक्रमीय का एक छेख है जिससे पता चलता है कि उपकेश वंश के (ओसवाल वंश के) साः नानिया नामक आवक ने अरासन नगर में श्री महावीर का बिम्ब स्थापित किया और उसकी प्रतिष्ठा श्री विजयदेवस्ति ने की। एक छेख इसी स्थान पर मृति की बैठक के नीचे खोदा हुआ है, यह संवत् १११८ के फाल्यन सुदी ९ सोमवार का है। मगर खण्डित हो जाने की वजह से इसमें लिखने वाले के नाम का पता नहीं चलता।

उपरोक्त दोनों मन्दिरों की तरह पार्श्वनाथ का मन्दिर शांतिनाथ का मन्दिर तथा सम्भवनाथ का मन्दिर और है। इन देवालयों की कारीगरी और बनावट थोड़े फेर-फारों के साथ प्रायः उपरोक्त मन्दिरों की सी है इसिलिए इनके विषय में विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं। इनके जपर जो लेख पाये जाते हैं उनमें चार का लेख का सम्बद्ध '११३८ और एक का ११४६ है। चार गोखड़ों पर भी लेख खुदे हुए हैं जो इंस्सी सन् १०८१ के हैं।

### ्रागाकपुर

राणकपुर या राजपुर गोड्वांड प्रान्त की पंचतीर्थियों में १ अमुखतीर्थ है। मारवाड देश में जितने प्राचीन जैन मन्दिर हैं उनमें राजपुर का मंदिर सब से कीमती और कारीगरी की हरिट से सब से अनुपम हैं। इसके सम्मन्द्र में सर जेम्स फर्यूयन ने लिखा है कि "इसके सभी स्तम्भ एक दूसरे से भिन्न हैं और बहुत अच्छी तरह से संगठित किये हुए हैं।" इस प्रकार १४४४ विशाल प्रस्तर स्तम्मों पर यह मंदिर अवस्थित हैं। इनके ऊपर भिन्न २ ऊँचाई के अनेकों गुम्मच लगे हुए हैं जिनसे इसकी बनावट का मन के ऊपर बढ़ा प्रभावशाली असर होता है, वास्तव में मन के ऊपर इतना अच्छा असर करनेवाला स्तम्मों का कोई दूसरा संगठन सारे भारत के किसी भी देवालय में नहीं है। यह मंदिर ४८००० वर्ग फीट जमीन पर बनाया हुआ है इस मंदिर के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि इसे संवर्ष १४३४ में नारिया प्राम निवासी अकासा और रतनासा नामक पोरवाड़ जाति के दो सेतों ने बनवाया था।

प्सा कहा जाता है कि जब ओरंगजेब ने राजपूताने पर चढ़ाई की थी तब इस देवालय पर भी

उसकी फौनें पहुँची थीं और सूर्तियों का तोढ़ना प्रारम्भ कर दिया था। कुछ परिकर और तौरण हूंटे हुए रूप में अभी भी वहाँ पाये जाते हैं। जिनको लोगों को किम्बदन्ति औरंगज़ेब के द्वारा तोढ़े हुए बतलाती है। आगे चलकर यह किम्बदन्ति यह भी कहती है कि जिस रात्रि में उसने इनको तोढ़ने का काम शुरू किया उसी रात को बादशाह और उसकी बेगम दोनों बोमार पड़े और बेगम को स्वम में ऋपमनाथ तीथै इर की मूर्ति को देखा, यह देखकर ओरंगज़ेब ने मूर्तियों का तोढ़ना बंद कर दिया। इसी मंदिर मे ३ छोटी ईदगाहें भी बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि जब उसने तोढ़ फोड़ का काम आरम्म किया तो साथ ही १ ईदगाहें भी बनवा डाली। यह किम्बदन्ति सच है या झूछ, औरंगजेब इस मन्दिर में आया या नहीं यह बात निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती पर यह बात तो निश्चित है कि मुसलमानों ने इस मंदिर को जुकसान पहुँचाया और तोरण गुम्मच बग़ैरा की तोड़ फोड़ की, तथा १ ईदगाहें बनाकर बाद में उपविच रोक दिया।

ऐसा कहा जाता है कि इस देवालय के निर्माण कर्ता धन्नासा और रतनासा का विचार इसकी क मंजिला बन वानेका था, जिसमें से ४ मंजिल तो बनाये जा चुके ये और तीन मंजिलों के लिये काम अध्रा रह गया जो अभी तक नहीं बन सका। इसके लिये रहाशाह के वंशज अभी तक उस्तरे से हजामत नहीं बनवाते हैं।\*

सादड़ी प्राप्त से पूर्व है मील की दूरी पर निर्वन स्थान में यह मिन्द्र अवस्थित है। यह मंदिर शासों में विणित चिलनी गुल्म निमान के आकार का बनाया गया है। इसमें १४४४ खन्ने और ८४ तल घर हैं। संवद १४९६ में श्री सोमचन्द्रस्रिनी ने इस मिन्द्र की प्रतिष्ठा कराई। अभी कुछ समय प्रवें सेठ आनन्द्रनी कल्याणनी की पेदी ने उक्त राणकपुर के मिन्द्र की लागत आंकने के लिये एक होशियार इंनिनियर को खुलाया था उस इंनिनियर ने इस विशाल मिन्द्र की लागत १५ करोड़ रुपया आंकी है। इस पाठकों को झात हो जायगा कि गोडवाड प्रान्त में जैन समाज की यह एक मृत्यवान सन्यत्ति व इति है। इस मिन्द्र के आसपास नेमिनायजी व पाइवैनाथजी के दो मिन्द्र हैं।

इस मन्दिर की व्यवस्था पहिले सेठ हेमाभाई हठीसिंह रखते थे जब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तब यह बीढ़ा सादड़ी के जैन संघ ने उठाया और इधर संवत् १९५२ से सेठ आनंदनी कल्याणजी की पेढ़ी इसका प्रबन्ध करती है। इस पेढ़ी का आफिस सादड़ी में है, यात्रियों के लिये सब प्रकार की व्यवस्था करादेने में अंफिस के व्यक्ति बड़े प्रेम का व्यवहार करते हैं।

इस समय प्राग्वाट जल श्रेष्ठ रलाराह के वंशनों के ५२ घर वाखेराव में निवास करते हैं।

### श्रीसवाल जाति का इतिहास

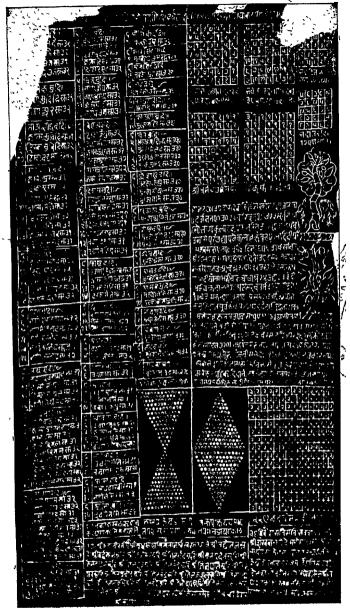

श्री संभवनाथ मंदिर तपपट्टिका जैसलमेर

## श्रीनारलाई तीर्थ

मारवाद के गोड्वाड प्रान्त के देस्री जिले में यह गांव अवस्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। गोड्वाड प्रान्त के प्रमुख जैन तीथों में से यह एक है। इस गाँव मे ११ जैन मंदिर हैं। इसमें से ९ गाँव में तथा २ पास के पर्वत पर है। इन पर्वतों को लोग श्राप्तअथ और गिरनार के नास से पहचानते हैं।

इस ग्राम में बहुत से जैन छेल मिछे हैं, उन शिकाछेलों में इस गाँव को नन्दकुछवती, नडहु-काई, नडहुरु डानिया आदि नामों से सम्बोधन किया गया है। ऐतहासिक राससंग्रह के दूसरे माग में इसे वछमपुर नाम से भी पुकारा गया है।

इस आम में भगवान शादिनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में पथ्यर पर खुदे हुए कई लेख हैं, एक लेख संवत् १९८६ की मात्र सुदी ५ का है इसमें चहामान (चौहान) वंश के महाराजा-धिराज रायपाल के पुत्र रहपाल तथा अदवपाल तथा उनकी माता मानल देवी हारा मंदिर में चढ़ाई गई मेंट का उल्लेख है। इसके अलावा समस्त ग्रामीणों के सर पंच भण्डारी नागसीजी; लक्ष्मणसी आदि ओसवालों का उल्लेख है।

उक्त आदिनाथ मंदिर के रंग मंडप के वाएँ बाजू की दीवार पर एक और लेख खुदा हुआ है। वक्त लेख में मेवाद के राजाओं की वंशावली दी गई है। यह वंशावली विशेष विश्वसनीय होने के कारण कई इतिहास वेताओं ने अपनी पुस्तकों तथा रिपोटों में इसका उल्लेख किया है। इसके वाद इस लेख में उन्नेश वंश ( ओसवाल जाति ) के भण्डारी गौत्रीय सायर सेठ के वंश में शंकर आदि पुरुषों द्वारा श्रीआदिनाथ की प्रतिमा की स्थापना करने का उल्लेख है। यह लेख संवत् १९७४ का है इसी प्रकार संवत् १२०० की कार्तिक वदी ७ का दूसरा लेख है। इस लेख में जो कुछ लिखा है, उसका आश्रय यह है—

"महाराजाधिराज रायपालदेव के राज्य में उनके दीवान ठाकुर राजदेव के समक्ष नाडलाई के समस्त महाजनों ने (ओसवालों) मिलकर इस मंदिर के लिये थी, तेल, नमक, धान्य, कपास, लोहा, शक्कर, हींग, मंजीठ आदि चीजों को मेंट करने का निश्चय किया।

कहने का अर्थ यह है कि नाढ़काई तीर्थ स्थान में भी ओसवाल दानवीरों के धार्मिक कार्थों के स्थान १ पर उछेल पावे जाते हैं।

#### श्री नाडोल तीर्थ

मारवाद के गोद्वाद प्रान्त में यह एक प्रसिद्ध ऐतहासिक स्थान है। जैन लोग इसे अपने एंच तीयों में छुमार करते हैं। पुराने समय में यह चौहानों का पाट नगर था। इस गाँव में पद्मप्रभु स्वामी का, एक भव्य और सुन्दर मंदिर है। इस मंदिर के गूद मण्डप के दोनों ओर भगवान नेमिनाय और भगवान शान्तिनाथ की दो प्रतिमाएँ है। उनके ऊपर संवत् १२१५ की वैसाख सुदी १० का छेल है। इस लेख से यह माल्स होता है कि वीसाढ़ा नामक स्थान के मंदिर में जसचन्द्र, जसदेव, जसधवल और असपाल नामक श्रावकों ने इन मूर्तियों को यनवाई और एयाचन्द्र गणि के हाथ से इनकी प्रतिष्ठा करवाई।

उक्त मन्दिर के श्रांतिरिक्त वहाँ पर और कई प्राचीन जैन मन्दिर विश्वमान हैं। इन मन्दिरों के शिकालेखों में कई स्थानों पर ओसवाल जाति के बहुत से महानुभावों के नामों का उल्लेख मिलता है। भगवान नेमिनाथ का मन्दिर भी बढ़ा प्राचीन तथा सुन्दर बना हुआ है।

### श्री वरकाणातीर्थ

यह तीर्थं स्थान राणी स्टेशन से रे मील की दूरी पर है। यहां पर भगवान पार्श्वनाधजी का एक बहुत बढ़ा और प्राचीन मन्दिर विद्यमान है। इसके अनिरिक्त यहां पर दों धर्मशालाएँ तथा एक आधार्वनाथ जैन विद्यालय भी है।

### श्री सोमेश्वर तर्थि

उक्त तीर्थ स्थान नाडलाई तीर्थस्थान से छः मील की तूरी पर नियमान है। यहाँ पर क्रेनियों के चार मन्दिर हैं जिसमें शांतिनाथजी का मन्दिर सुन्दर, भन्य और अत्यन्त प्राचीन है। इस मन्दिर के अनेक शिलालेखों में ओसवाल जाति के सन्जर्नों का उल्लेख पाया जाता है। यहां पर कुआ, बगीचा तया एक विशाल धर्मशाला भी बनी हुई है।

इस तीर्थंस्थान के दो मील की दूरी पर घाणेराव नामक गाँव विषयमान है। इस गाँउ में आठ सुन्दर जिनालय तथा एक घमैशाला बनी हुई है।

### श्री मुच्छाला महावीर तीर्थ

यह तीर्थ स्थान घाणेसन से २ मील की दूरी पर स्थित है। इसमें एक बहुत पुराना पैन मन्दिर विद्यमान है। यहां पर एक धर्मशाला भी बनी हुई है।

### बालोर (मारवाड़)

मारवाद के दक्षिण भाग में जालोर माम का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। मारवाद की राजधानी जोधपुर से यह ८० माईल को दूरी पर स्वड़ी नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन लेखों और प्रन्यों में यह नगर जवालीपुर के माम से प्रसिद्ध था। सुप्रसिद्ध रवेतास्वर आचार्य्य श्री जिने- वतस्त्वरि ने वि० संवत् १०८० में श्री हरिभद्राचार्य्य रचित अष्टक संग्रह नामक ग्रन्थ को विद्वत्तापूर्ण टीका यहां पर की थी। और भी अनेक ग्रन्थों में इस नगर का नाम मिलता है। इस पर से यह स्पष्ट ज्ञात होता है, कि प्राचीन काल में यह नगर जैन संस्कृति से प्रकाशमान था। वहां के संवत् १२४२ के एक केस से माल्स होता है कि उस देश के तत्कालीन अधिपति चहामान (चीहान) श्री समरसिंच देव की आज्ञा से भण्डारी पांस् के पुत्र भण्डारी यशोवीर ने कुँवर विद्वार नामक मन्दिर का पुनस्दार किया।

इसके भतिरिक्त जोधपुर नरेश महाराजा गर्जासहजी के मन्त्री जयमळजी ने यहां पर कुछ जैन मन्दिर और तपेगच्छ के उपाश्रम बनवाये । जालौर के किले पर जो जैन मन्दिर विद्यमान है उसका जीर्णों-द्वार भी आप ने करवाया । उस मन्दिर में प्रतिमा पधरा कर भाप ही ने उसकी प्रतिष्ठा करवाई ।

राजा हुँचरपाल के समय का बना हुआ जैन मिन्दर तिर गया था। उसकी गींव मान्न शेष रह गई थी। उसी स्थान पर जयमळजी ने मिन्दर बनवाकर संवत् १६८१ के चैन्न बदी ५ को प्रतिष्ठा कर-वाई। इनके परचाद इनके पुत्र नैनसीजी ने इसी मिन्दर के सामने मण्डण बनवाकर उसमें अपने पूज्य पिता श्री अयमळजी की मूर्ति संगमरमर के बने हुए इचेत रंग के हाथी के हींदे पर स्थापित की। यह मूर्ति-मूलनायकजी की मितिमा के सन्मुख हाथ जोड़े हुए विराजमान है। इस मिन्दर का हार उत्तर की ओर मुखबाला है। यह किले की अपर की अंतिम पोल के नैनस्त्य कोण में थोड़ी ही दूर पर अवस्थित है। यह मिन्दर महाबीर स्वामी के नाम से मशहूर है। इस मिन्दर की मूलनायक की प्रतिमा के नीचे एक छेख खुदा हुआ है जिसमें शाह जैसा की भार्थ्या जेवंतदे के पुत्र शाह जयमळजी और तरपुत्र मुणोत नैनसी जी और सुन्दरदासजी का उरुछेख है।

महाधीरजी के मिन्दर की तरह वहां पर एक चौमुखाजी का मिन्दर है। यह किले के ऊपर की बंतिम पोछ के पास किलेदार की बैठक के स्थान से घोड़ी दूर पर नक्कारखाने के मार्ग पर बना हुआ है। मन्त्री जयमख्जी ने इस मिन्दर में संवत् १६८१ के प्रथम चैत्र वदी ५ को स्री आदिनाय स्वामीजी की मितमा को पचराई, जिसका छेख इस प्रतिमाखी पर खुदा हुआ है। इसी किले में एक सीसरा जैन

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

मन्दिर और भी है और कहा जाता है कि इसका जीगोंदार भी मुणीत जयमलजी में करवाया था। जालोर कसवे के तपाशहा मुहल्ले में एक जैन मन्दिर और तपेगच्छ का उपाश्रय अभी तक विद्यमान है। किले की तलेटी में एक जागोदी पार्श्वनाथजी का मन्दिर है। उसे आहोर निवासी मेहता अलेचन्द्रजी ने महाराजा मानसिंहजी के समय में बनवाया।

### सांचोर

सांचोर भी मारवाड़ का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। पर बहुत पुराना बसा हुआ है। इस नगर की उत्पत्ति और विकास का कृतान्त ग्रुणोत नैनसीजी ने अपनी स्थात में बढ़ी खोज के साथ किखा है। यहां पर भी कई जैन मन्दिर और उपाश्रय हैं जो प्रायः ओसवार्ट्स के वनवाये हुए हैं। मुणोत जयमकाजी ने भी इस स्थान पर संवत् १६८१ की प्रथम चैत्र बढ़ी ५ को एक जैन मन्दिर बना कर उसकी प्रतिष्ठा करवाई।

### खुडा़ला ( मारवाड़ ) के जैन मंदिर

जोधपुर शान्य के गोव्वाइ मात में खुड़ाला नामक एक प्राम है—इस गाँव के जैनमंदिरों की मूर्तियों पर कई छेख हैं, इस मंदिर की धर्म नाथजी की प्रतिमा पर से प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्रीयुत मंदार कर साहव ने एक छेख का उतारा किया था, वह छेख संवत् १२४३ की मार्गवदी ५ का था, पर यह छेख बहुत कुछ खंडित हो जाने से इसका विशेष स्पष्टी करण न हो सका। श्रीयुत मंदारकर महोटय ने अपने संप्रह में इसी प्राम के एक दूसरे जैन छेख का उछेख किया है, यह छेख संवत् १३३३ की आधिन सुदी १४ सोमवार का है। इस छेख में प्रथम भगवान महावीर की स्तुति की गई है और कहा गया है कि मावान महावीर त्वर्य श्रीमाछ ( मीनमाछ ) नगर में प्यारे थे इसके प्राद उक्त छेख में तत्कालीन राजनैतिक परिस्थित पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है, उससे ज्ञात होता है कि संवत् १३३३ के लगभग श्रीमाछ नगर में महाराजा कुछ श्री चाचिकदेव, राज करते थे, और उनके मंत्री गजासिंह थे। इन्हों महाराज चाधिकदेव का एक बड़ा छेख, जोधपुर राज्य के यशवंतपुरा गाँव से १० मील की दूरी पर सुँचा नामक टेकरी पर के चामुँडा देवी के मंदिर में मिला है, इस ग्रहास्त छेख की रचना श्रीदेवस्व के प्रशिष्य और रामचन्त्र सृरि के शिष्य अयमंगला चार्य्य ने की थी। सुमस्यात प्ररातत्व विद् श्रीभेसर किरहोने ने ईसवी सन् १९०७ के स्वित्य अयमंगला चार्य्य ने की थी। सुमस्यात प्ररातत्व विद् श्रीभेसर किरहोने ने ईसवी सन् १९०७ के स्वित्य अयमंगला चार्य्य ने की थी। सुमस्यात प्ररातत्व विद् श्रीभेसर किरहोने ने ईसवी सन् १९०७ के स्वित्य इंग्डिंक में यह छेख प्रकाशित किया है।

## पाली का नकलकां मान्दिर

मारवाड़ में पाली नाम का एक प्रसिद्ध और प्राचीन नगर है। वहाँ पर नवलला मन्दिर नाम का बढ़ा ही भन्य और पर जिनालय वाला प्राचीन देवालय है। इस मन्दिर की दो प्रतिमाओं पर दो छेख खुदे हुए हैं। पहिले लेख का मान यह है—"संवत् १२०१ के ज्येष्ठ वदी ६ रविवार के दिन पश्लिका अर्थात पाली नगर के महावीर स्वामी के मन्दिर में महामान्य आनन्द के पुत्र महामान्य पृथ्वीपाल ने अपने आत्म-मस्याण के लिये हो तीर्थक्कों की मुर्तियां बनवाई, उनमें से यह अनंतनाथ की प्रतिमा है"!

दूसरी प्रतिमा पर भी इसी प्रकार का लेख खुदा हुआ है, पर उसके अंतिम वाक्य में "अनंत" के बदले "विमल" का उपयोग किया गया है। उससे झात होता है कि उक्त प्रतिमा भगवान विमलनाथ की है।

इसी मन्दिर में रक्की हुई एक प्रतिमा के सिहासन पर निम्न लिखित शाशय का लेख खुदा हुआ है। संवत ११८८ की मान सुदी ११ के दिन अजित नाम के एक गृहस्थ ने शांतिनाथ की मूर्ति बनायी और बाल्ली गच्छीय देवाचार्य ने उसकी प्रतिष्ठा की। उक्त मन्दिर में श्री आदिनाथ मगवान की मूर्ति के नीचे पद्मासन के ऊपर एक लेख खुदा हुआ है जिसका सार यह है "संवत ११७८ की फाल्लान सुदी ११ शनीवार को पाली के वीरनाथ के महान मन्दिर में उद्शोदनाचार्य के शिष्य महेश्वराचार्य और उनके शिष्य देवाचार्य के साहार नामक श्रावक के दो पौत्र देवचन्द्र तथा हरिश्चन्द्र ने मिल कर देवचन्द्र की भार्या वर्सुचरी के प्रण्याय ऋषभदेव तीर्थंहर की प्रतिमा निर्माण करवाई। इसके अतिरिक्त इस मन्दिर के सुल्य गर्भागार को वेदिका पर विराजमान तीन प्रतिमाओं पर तीन लेख सुदे हुए हैं। ये लेख संवत् १६८६ की वेशाख सुदी ८ के हैं। पहिले और अंतिम लेख में जो कुउ लिखा गया है उसका सारांश यह है कि ''जब महाराजाधिराज गर्जासहां जोचपुर में राज्य करतेथे और महाराज कुमार अमरसिंहजी युवराज पर भोग रहे थे, और जब उनका कुपा पात्र चौहान वंशीय जगन्नाथ पालीनगर की हुकूमत कर रहा था, उस समय उक्त नगर के निवासी श्रीमाली जाति के सा हूँ गर तथा भाखर नाम के दो माह्यों ने अपने द्रव्य से नोलखा नामक मन्दिर का जीणोंद्वार कराया और उसमें पार्वनाथ तथा सुपारवंनाथ की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित में।''

पाली नगर में "लोदा रो वास" एक मोहल्ला है, उसमें शांतिनाथ के मन्दिर की मृल नायकजी की प्रतिमा पर एक लेख खुदा हुआ है। उक्त लेख से यह ज्ञात होता है कि उक्त मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराने बाले हुँगर और भाखर दोनों भाई थे। ये ओसवाल जाति के थे, और उनका वंश श्री श्रीमाल तथा गौन्न

21

### नासवाल जाति का इतिहास

घंडालिया था। इन्होंने ही, जैसा कि उत्पर कहा गया है, पाली के नौलसा मन्दिर का जीणोंदार करवाया था।

इन सब छेखों से यह स्पष्टाया प्रतीत होता है कि पाली का नवळवा मिन्द्र अखन्त प्राचीन है। मूल में वह महावीरजी का मिन्द्रि कहणता था पर पीछे से नवळवा नामक कुटुम्ब ने उशका जीगोंद्रार करवाया, इससे वह नवळवा प्रासाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अन्स में हुँगर, भावर नामक जोसवाड़ बन्दु में ने उसका पुनरुद्धार करवाकर उसमें मूळ नायक के रूप में पावर्गनाथ भगवान की प्रतिमा प्रपाई।

### गोड़ी पार्श्वनाथ का मन्दिर

गोड़े पादवैनाथजी का मन्दिर बढ़ा ही प्रसिद्ध सन्दिर है । यह मन्दिर तेरहवीं सदी का बना हुआ है । इसकी प्रतिष्ठा करने वाले विजयदेव सूरि नाम के जैनाचार्य्य थे । मेहता नगर निवासी भोस-बाल जाति के कुहाबा गोत्र वाले साह हरवा तथा उनकी मार्ग्या जयवन्तदे के पुत्र जसवन्त ने उक्त मूर्ति विमर्गण करवाई थी ।

### बेलार के जैन मन्दिर

सारवाड़ राज्य के देस्री प्रान्त के प्रसिद्ध नगर वाणेराव के पास वेलार नाम का एक गाँव है । वहाँ भगवान आदिनाथ का एक प्राचीन मन्दिर हैं। इस मन्दिर में ५ लेल मिले हैं जो महत्व के हैं। प्रथम लेल संवत् १२६५ के फालगुन वदा ७ का है, उस से माल्यम होता है कि भांधलदेव के राज्य के समय में नाणकीय गड़क के आचार्य्य शांतिपुरि ने विधलदे के चैल्य में रामा और गोसा में रंग मण्डप बनाया। रामा यह भकेंट वंश के ओसवाल आवक परिवार के पाइव नामक पुरुष का पुत्र था। गोसा अथवा गोसाक यह आसदेव का पुत्र थांथा का पुत्र था।

### मेड्ता के मन्दिर

सेड्ता सारवाड़ का अव्यन्त प्राचीन और प्रक्यात् नगर है। प्राचीन काल में यह नगर अव्यन्त समृद्धिशाली था। अकदर जहांगीर और भाहजहां बादशाहों के राज्य काल में यहां जैन कीम की यहुत

<sup>(</sup>१) वधिलदे यह वेलार का प्राचीन नाम है।

<sup>(</sup>२) यह फोसवाल जाति का एक गाँव है। इस वक्त इस घरकट गौत का रूप बदल कर थाक है। गया है! मारवाह में इस गौत के बहुत से घर है।

बद्दी आवादी थी। यहां पर कई छक्षाधीश और कोट्याधीश जैन गृहस्य थे। तपेगच्छ और खरतरगच्छ का यहां वदा प्रावस्य था। तपेगच्छ के सुप्रस्थात् आचार्यं हिरिवेजयस्रि, विजयसेन और विजयदेव तथा खरतरगच्छ के जिनचन्द्र, जिनसिंघ और जिनराज आदि आचार्यों ने यहां पर कई चातुर्मास किये। इस सगर में हाल में १२ जैन मन्दिर हैं। इन मन्दिरों की कई प्रतिमाओं की वेदियों पर कई छेख खुदे हुए हैं। इन छेखों में से पहले तीन लेख वहां के नये मन्दिर की प्रतिमा के ऊपर खुदे हुए हैं। उनमें से एक लेख संवद् १५६९ का है। उससे माद्मम होता है कि स्तम्म तीर्थ (खम्मात) के ओसवाल जाति के चाह जीरागजी ने अपने कुटुम्ब के साथ सुमातनाथजी की प्रतिमा पघराई। इसकी प्रतिष्ठा तपेगच्छ के सुमात साधुस्ति के पट्टधर श्रांहमविमलस्त्रि थे। इनके साथ महोपाध्याय अनन्त इंसगणि आदि का शिष्य परिवार था।

्वृसरा छेख संवत् १५०७ की फालान बुदी ३ बुधवार का है। उससे माळम होता है कि श्रोसवार जाति के बोहरा गौत्र के एक सज्जन ने अपने पिता के कल्याणार्थं शन्तिनाथ की प्रतिमा बनवाई श्रोर खरतरगच्छ के श्री जिनसागरपुरि से उसकी प्रतिष्ठा करवाई।

इस नगर में 'चौपड़ों का मन्दिर' नामक एक देवालय है जिसकी प्रतिमाओं पर कुछ लेख सुदे हुए हैं। एक लेख संवत् १६०० को ल्येष्ठ वदी पंचमी का है। उससे माल्यम होता है कि उस समय हिन्दुस्थान पर सुगल सम्राट् जहांगीर राज्य करता था और शाहज़ादा शाहजहां युवराज पद पर था। भोसवाल जाति के गणघर चौपड़ा गौत्र के सिंघवी शासकरण ने अपने बनाये हुए संगमरमर के परथर के सुन्दर बिहार में तथंहर शान्तिनाथजी की मूर्ति की स्थापना की और उसकी प्रतिष्ठा चृहद् सातरगच्छ के भावाय्ये जिनराजसूरि ने की। इस लेख में उक्त सिंघवी शासकरणजी के पूर्वेजों तथा कुटुन्वियों का वंश हम भी दिया हुआ है। इन्हीं सिंघवी शासकरणजी ने आबू और शत्रुंजय के लिये संघ निकाले थे जिनके कारण इन्हें संघपित का पद प्राप्त हुआ था। इन्होंने जिनसिंहसूरि की शाचार्य्य पदवी के उपलक्ष्य में नन्दी महोन्सव किया था। #

इसी प्रकार इन्होंने और भी कई पार्मिक कार्य्य किये । इसी लेख में प्रतिष्ठावर्षा क्षाचार्य की वंशावली भी दी गई है जिसमें प्रथम जिनवन्द्रसूरि का नाम है । ये वे ही िनवन्द्रसूरि हैं जिन्होंने सम्राट् अकवर को प्रतिवोध (द्या था और उक्त सम्राट् ने उन्हें "युग प्रधान" की पदवी प्रदान की थी । उनके पीछे जिनसिंह पुरि का नाम दिया गया है । इन्होंने वश्मीर देश में प्रवाम किया था। इतना

घमकत्वाण गणि की खरतरगण्य पद्मवली के अनुसार यह महत्तव संवत् १६७४ की फाल्युन हुदी ७
 की किया गण था।

ें ही नहीं, उन्होंने ठेठ गजनी तक जैन धर्म के महान् सिद्धान्त-जीव दया-का प्रचार निमा था । बादशाह ब्रह्मांगीर ने उन्हें "युग प्रधान" की पदवी समर्पण की भी ।

इस नगर में लोड़ों का एक मन्दिर है जिसमें चितामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। इस प्रतिमा पर संवत १६६९ की माध सुदी ५ शुक्रवार का एक लेख सुदा हुआ है। उससे शात होता है कि महाराजाधिराज स्ट्यॉसिहजो के राज्यकाल में जोसवाल जाति के लोड़ा गौत्रीय शाह रायमल के पुत्र लखा ने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा तैयार करवाई तथा खरतरगच्छ आदि शाखा वाले जिनसिहसूरि के शिष्य जिनचन्द्रसूरि ने उसकी प्रतिष्ठा की । इस प्रकार वहाँ के कई मन्दिरों की कई मूर्तियां पर अनेक छेख हैं उन सब का स्थानामान के कारण हम वर्णन नहीं कर सकते। इम सिर्फ एक दो खास २ हेकों के सम्बन्ध में ही कुछ प्रकाश शास्त्रना चाहते हैं।

मेड़ते के नये मन्दिर की सूर्ति पर जो छेल है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। आरम्म की चार पंकियों के साथ अन्त की चार पंकियों का बराबर सम्बन्ध नहीं मिलता। अनुमान किया जाता है कि इसमें जुदे २ छेलों का सिम्मश्रण हो गया है। पर इसके पिछछे भाग में जिनचन्द्रस्ति का वर्णन है जिसमें कहा गया बादशाह अकबर ने उक्त स्रिजी को "गुग प्रधान" की पदवी प्रदान की थी। उनके कहने से बादशाह ने प्रतिवर्ष आषादमास के गुक्त पक्ष के आखिरी आठ दिनों में जीव हिंसा न काने का आदेश प्रसारित किया था। इतना ही नहीं स्तंभन तीर्थ (सम्मात) के सागर में मछली मारने की भी सदत मनाई कर दी थी। शांतुंजय तीर्थ का कर बंद कर दिया गया था। सब स्थानों में गौरक्षा करने की आजा प्रसारित की गई थी।

### फलौदी पार्श्वनाथ का जैन मन्दिर

सारवाद का सुप्रस्थात तीर्थ फलीदी पारवंताय का मास सारे जैन जगत में प्रश्यात है। यहां पर बदा ही विश्वाल, भव्य और सुन्दर जैन मन्दिर है। यहां पर प्रति वर्ष सेला छनता है। तरेगच्य की पहावली के अनुसार सुप्रसिद्ध आचार्य्य देवसूरिजी ने विक्रम संवद १२०४ में इस मन्दिर की प्रतिष्ठा की थी। इस मन्दिर के द्वार के दोनों वालुओं पर दो लेख खुदे हुए हैं। पहला छेल संवद १२२१ के मागंशीर्ष ६ का है, जिससे ज्ञात होता है कि पोरवाल जाति रापिसुरसी और मं॰ दशाद ने मिल वर इस मन्दिर को जरी से भरा हुआ चन्दरवा चढ़ाया।

् वृसरा केल तीन श्लोकों में समाप्त हुआ है। उससे ज्ञात होता है कि थेड़ी (सेट) मुनियन्त्र के फलौदी पार्श्वनाथ के मन्दिर में एक अद्भव उत्तानपद्व बनवाया और इसने नरवर गाँव के मन्दिर में मुंदर

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

ीतः हत्योतम्।।सर्वातेनाः भदर्गात्रस्वितिस्त्वातान्।ववावमानः वत्वर्षम् विकासने समानायमामा वत्रेनयाम् तेन् विययाविष्टान्य स्व क्याः अदीरमामाविक्तयवस्यमात्रविज्ञानतसाः । सहारामधाविक्रयेणयः । पर्वराजे ज्ञाति: वर्षकः तत्याद्यग्रहोद्यग्णीसतीयः श्रासयमातंत्रविकान्यः व द्रारते हो त्रांतर्भाति । इक्तं व्यवेगवायस्य समितिकानात्वाः प्रसारते हैतेन श्राप्तः वर श्री। तक्षत्रेणि इरंदरबतः ३ म्रोबेद्यममान्।च्यादक्ष ९४ ९४ ८४ वर्षस्यापादे स्वयं प्रतास्त्र र्भागीय प्रस्कृतः समस्यापायनिकार्निमानं प्रत्यादेववधार्यतेनिकस्याप्रकः मेहतामापूर्वी तिहातोतिषरहभेश्वरमित्राणिकाराग्रज्ञी तान्क्रीयव्यज्जनार्थाति शक्ती देतागरे प्रसादि एक स्वयं बते वितर्मनधार्या वित्तीर्य पृथं व श्री खास वर बादक । त्रीमध्येममः शोधो विन्धवर्वाङ्गत्वयत् कोतिसन्तरक्रिःवाकार्वे ह रामार्थेक वि ਹੁੰਦੇ ਸਮਾ ਤੁਜੀ ਕਰਟੀਏ ਕਰਟੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਸਮੁੱਧ ਜਿਸਦੇ ਜਿਸਤਾਨ ਹੈ ਐਕ ਜਿਜ਼ਾਗ ਜਾ ९१० देया ३१ ५६म हमेगिक्सिमीतनङ्गदेवज्ञन्तीश्रिमातात्वम् वस्योधकसी है जान रमुक्तमाविञ्चारेमेटमञ्ज्ञेदमद्यस्थारमुद्धन्नवरादि देदरानवीनकीतीरमा एट बराय हो तो के बाह्य दिस्त है एवं प्रतास कर है है। एवं प्रतास के बहु के बहु के बहु के प्रतास के किए हैं। गुरमकीरकटारश्रज्ञांकिरकरींहै । अंग्रालया वासुरकीव्रणियावङ्करम्यस्वितमर्गाङ्गरेत ਪੈਕਿਰੇਕਿਕਰ ਵਾਲ਼ੀਹੜ੍ਹੇ ਨਾਕਕਰਗੇ ਪੈਪੇਸ਼ ਨਾਕਰਗੋਗੀ ਸੰਗਮਤਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ਹ ਚਾਹੀ ਗਿਸ਼ਕਾਜ नगरादशम्ब्रितवङर(६०)नी मृतिमोद्धदङ्गितः इर्मल्युनस्बद्धोतम्ब्रेस्य छ त तारोकातस्रातप्तरक्षरीम्बीमय २५

त्रागरा मन्दिर प्रशस्ति विक्रम सम्बन् १८१८ (ईस्वो सन् १७६१)

(श्रो वा० प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

मण्डप तैयार करवाया और अजमेर के महाबीर स्वामी के शिखर वाछे चौबीस मन्दिर (छोटे मन्दिर ) बनवाये !

### जस्सोल का जैन मादिर

जीधपुर राज्य में जस्सोल नाम का एक आम है। वहां श्वांतिनायजी का एक आचीन मन्दिर है। इसमें दो लेख खुदे हुए हैं। उनमें पहला लेख सं॰ 1284 की कार्तिक बदी र का है, जिससे जात होता है कि भी देवाचार्य (वारीदेवस्रि) के गच्छ वाले खेट गाँव के महामन्दिर से श्रेष्टी सहदेव के पुत्र सोनीगेय के स्तम्भञ्जग कर्यात् दो यंमे बनवाये। उक्त लेख से यह प्रतीत होता है कि जस्सोल का पुराना नाम खेड़ (खेट संस्कृत में) था तथा उक्त मन्दिर मूल में महावीर स्वामी का था जो वर्तमान में शान्तिनायजी के मिट्र के नाम से प्रसिद्ध है।

### भाडो़ली का जैन मंदिर

यह गाँव सिरोही से १४ माइल की दूरी पर और पींडवाड़ा स्टेशन से २ माइल वायच्य कोण में है। यहां पर एक प्राचीन जैन मन्दिर है जो आज कल शान्तिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यह मन्दिर भ्रम्य जैन मन्दिरों की तरह एक कम्पाउण्ड से थिया हुआ है और उसके आस पास देव कुलिकाएँ तथा परसालें हैं। आगे के भाग के देवगृह में एक बदी शिला जड़ी हुई है लिस पर एक लेख सुदा हुआ है। यह लेख संवद् १२५५ की आसोज वदी • हुधवार का है। इस लेख से पाया जाता है कि परमार राजा धारावर्ष की रानी श्रांगरदेवी ने उक्त मन्दिर को एक बाड़ी भेंट की थी। इस देवालय के अन्दर का भाग बड़ा ही सुन्दर और नयन-सनोहर है। इसके बाहर का द्वार उदयपुर राज्य के करेड़ा गाँव के पार्वनाथ के मन्दिर के समान तथा उसके स्तम्म और उसके कमान आवू के विमल शाह के देवालय की तरह है।

इसके आगे परसाल में एक दूसरा शिला लेख है जो संवत् १२३६ की फाल्गुन वदी चतुर्थी का है। इसमें श्री देवचन्द्रस्दि हारा की गई ऋषमदेव की प्रतिमा की प्रतिष्टा का उल्लेख है। इसी गाँव के बीच में एक सुन्दर पुरानी बावदी है जिसमें वि० संवत् १२७२ का एक टूटा हुआ लेख है। इसमें इक परमार धारावर्ष की पटरानी गीगादेवी का नाम है।

#### षासाका जैन मान्दर

इस मन्दिर के विषय में सुप्रख्यात् सुरातस्वविद् राय बहादुर महामहोपाच्याय पं • गौरीशङ्करजी क्रोसा स्थिति हैं:---

#### भोसबाज जाति का इतिहास

"सिरोही राज्य के वासा से २ मील की दूरी पर कालगरा नामक एक गांव था तथा वहाँ पर एक पार्श्वनाथ का मन्दिर भी था। परन्तु अब उस गांव और मन्दिर का कुछ भी अंश नहीं रहा। केवल कहीं कहीं वर्रों के निशान मात्र पाये जाते हैं। वहां से विक्रमी सम्बत १२०० ( ईस्वी सन् १२४२ ) का एक शिलालेख मिला है, जिससे पाया जाता है, कि उक्त सम्बद्ध में चन्द्रावती का राजा आस्द्रणसिंह भा"। कक्त गांव तथा मन्दिर का पता भी उसी लेख से चलता है।"

### कायंद्रा का जैन मन्दिर

सिरोही राज्य के कीवरली के स्टेशन से करीव चार माइल की दूरी पर कायन्द्रा नामक गांव है। यह एक अत्यन्त आचीन स्थान है। शिलालेखों में इसे कासहर नाम से सम्बोधित किया है। इस प्राम के भीतर एक प्राचीन जैन मन्दिर है जिसका थोड़े वर्षों पहले जीलोंदार हुआ था। उसमें मुख्य मन्दिर के चौतरफ के छोटे-छोटे जिनालयों में से एक के द्वार पर वि॰ सं॰ १०९१ (ई० सन् १०३४) का लेख है। यहां पर एक दूसरा भी जैन मन्दिर था जिसके पत्थर आदि यहां से लेजाकर रोहेड़ा के नवीन बने हुए जैन मन्दिर में लगा दिये हैं। यह मन्दिर भी ओसवालों का बनाया हुआ है।

#### वैराट के जैन मन्दिर

जयपुर राज्य में वैराट स्थान अत्यन्त प्राचीन है, जहाँ पर पाण्डवों ने अपने अज्ञातवास के दिन विनाये थे। यहाँ पर अशोक और उससे भी पहले के सिल्के पाये गये हैं। पुरातखनेत्ताओं ने अनुसंघान हारा यह निश्चित किया है कि यह नगर प्राचीन मत्स्यदेश की राजधानी था। ईसवी सन् ६२४ में जब प्रतिह चीनी पान्नी हुएनसांग यहां आया था तो उसे यहाँ आठ बीद मठ (Buddhist Monasteries) मिछे थे। यहाँ पर सम्राट् अशोक ने बीह साधुओं के लिए आदेश निकाला था। यह शिलालेख आज भी थंगाल की ऐशियादिक सोसाइटी के दश्तर में मौजूद है। ईस्वी सन् की १९ वीं शताब्दी में महम्मर शज़ाव ने वैराट पर आक्रमण किया जिसका वर्णन आइने अक्वरी में किया गया है।

इस नगर में पुरातत्व की दृष्टि से जो वस्तुएँ देखने योग्य हैं उनमें पार्धनाथ का मन्दिर और भीम की हूँगरी विशेष उल्लेखनीय है। पार्धनाथ का मन्दिर हाल में दिगम्यर जैनियों के हाव में है पर इस मन्दिर के लेखों से यह स्पष्टतयाप्रकट होता है कि यह मंदिर मूलतः स्वेताम्यर सम्प्रदाय वालों का था। इस देवालय के नजदीक के कम्पाउण्ड को एक भींत में वि० सवत् १६६४ ( यक सं० १५०९, ई० सन् १५८७ ) का एक लेख खुदा हुआ है। उस समय भारत में सम्राट् अकवर राज्य करते थे और जैनमुनि हींगविजयस्ति सक्कालीन प्रसिद्ध जैनाचार्य्य थे। सम्राट् अकवर ने वैराट में इन्द्रराज नामका एक अधिकारी नियुक्त किया

भा। वह जाति का श्रीमाली था। यह भी ज्ञात होता है कि सम्राट्र अकवर के वजीर टोडरमल ने पहले इसके तावे में और भी गांव दिये थे।

इसी इन्द्रराज ने इस मन्दिर को बनवाया और इसका नाम महोदयशसाद या इन्द्रविहार रक्जा। इस मन्दिर की एक शिला पर चालीस पंक्ति का एक लेख है जिसकी भाषा गद्यास्मक संस्कृत है। इस लेख में सम्नाट् अकवर की बड़ी प्रशंसा की गई है। इसमें हीरविजयस्रि और सम्नाट् की मुलाकात का तथा सम्नाट् के जीव रक्षा सम्बन्धी फरमानों का उल्लेख भी किया गया है।

इसके आगे चल कर वैराट नगर के तत्काळीन अधिकारी इन्द्रराज तथा उसके कुटुम्ब का व इसके द्वारा बनाये गये मन्दिर का उल्लेख किया गया है।

हीरविजयस्ति के जीवन सम्बन्धी लिखे हुए प्रत्येक प्रन्थ में इन्द्रराज तथा उसके द्वारा किये गये प्रतिष्ठा महोत्सव का उल्लेख किया गया है।

पंडित देविवसल गणि रचित हरिसौभाग्य महाकान्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त आचार्य्यवर्ण अकवर बादबाह की मुलाकात लेने के बाद जब आगरा से बापस गुजरात जा रहे थे तब संवत् १६७२ में उन्होंने नागोर में चानुर्मास किया था। चातुर्मास समाप्त होने पर वे विहार करके पीपाइ नासक गांव में आये। वहाँ वैराट नगर से इन्द्रराज के प्रधान पुरुष आपके स्वागत के लिए उपस्थित हुए तथा आपसे इन्द्रराज द्वारा बनाये गये बैराट नगर के जैन मन्दिर की प्रतिष्ठा करने की प्रार्थना की। इस पर खास सुरिजी महाराज ने तो वहाँ जाने से इंकार किया पर उन्होंने अपने प्रभावशाली शिष्य महोपाध्याय करूपाणविजयजी को वैराट जाने की आज्ञा दी। कहना न होगा कि उक्त करूपाणविजयजी अपने शिष्य परिवार सहित पीपाइ से बिहार कर वैराट पधारे और उन्होंने इन्द्रराज के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। यह प्रतिष्ठा महीस्तव बड़े धूमचाम के साथ हुआ। हाथी, घोड़ा आदि का बड़ा मारी छवाजमा इस उत्सव में मौजूर था। इस समय इन्द्रराज ने गरीबों को बहुत दान दिया और उनमाम १००००) चालीस इजार रूपया इस महोस्सव में खर्च किया।

हरिविजयस्रि के पष्ट्यर आचार्य्य विजयसेन के परमभक्त खम्मात निवासी कवि ऋपभदास ने भी 'हरिविजयस्री रास' नामक प्रन्थ में इस प्रतिष्ठा महोत्सव का उल्लेख किया है।

महोपाध्याय कस्याणविजयजी के शिष्य जयविजयजी ने संवत् १६५५ में 'कस्याणविजय रास' नामक प्रन्य रचा था। उसमें भी उन्होंने उक्त प्रतिष्ठा महोत्सव का सविस्तार वर्णन किया है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्टतः प्रगट होता है कि वैराट् वा उक्त सन्दिर दिगम्बर नहीं - वरन् श्रोतम्बर है, तथा किसी प्रभाव विशेष से वह दिगम्बरियों के अधिकार में चला गया है।

### 'गाँपाणी का प्राचीन जैनमंदिर

गाँघाणी प्राप्त जोचपुर से उत्तर दिशा में ९ कोस पर है, वहाँ के तालाय पर एक प्राचीन जैन मंदिर है, उक्त मंदिर में एक सर्व धातु की श्री आदिनाथ मगवान की मृति है, जिसके एष्ट्रमाण पर एक लेख खुदा हुआ है। उक्त लेख का संवत् ९३७ आपाद मास है। इसमें उद्योतनसूरि का उन्हों अस्त है, जिसमें कहा गया है कि उन्हों ने उक्त संवत् में आचार्य पद को प्राप्त किया। पद्मवली में इन स्तिजी के स्वर्गवास का संवत् ९९४ मिलता है। इस लेख में किसी गच्छ विशेष का उल्लेख नहीं है, इससे यह पाया जाता है कि विकृम की दसवी सदी में किसी प्रकार का गच्छ भेद नहीं था। ऐतिहाल सिक दृष्टि से उक्त लेख बढ़े महस्व का है।

### चित्तौड की श्रृंगार चावड़ी

राजस्थान के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चित्तीड़ के किले में शंगार चावड़ी नामक एक जैन मंदि। चित्तीड़ के किले में जो प्रसिद्ध स्थान है उनमें इसकी गणना है। महामित टॉड से लगाकर आज सक जिन २ पुरातत्व नेताओं ने इस किले का वर्णन किया है, उनमें इस मंदिर का भी वंलेख है। आवर्षा लॉजिकल सर्वें ऑफ़ चेस्टर्न सर्कल के सुपरिन्टेन्टेन्ट मि० हेनर कॉउसेन्स अपनी ईसवी सन् १९०४ की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इस मन्दिर के विषय में लिखते हैं।

"श्रेगार चावड़ी नाम का एक पश्चिमाभिष्ठाख जैन देवालय है। उसके फर्श के मध्य भाग में एक अँचा चौरस चौंतरा बना हुआ है, और उसके चारों कोनों में चार खम्मे हैं। ये खम्मे जगर के ग्रेमक को सम्माले हुए हैं। इसके नीचे चौग्रख प्रतिमा विराजमान है। महामित टॉड साहब को इसी मिर्टर में एक केख मिला था जिसमें लिखा था कि राणा कुम्म केबैन खजाँची ने इस मन्दिर को बनवाया था।"

यह जैन संदिर ई० सन् ११५० के लगभग का मालूम होता है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



गिरनार पर्वत

( श्री बा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

## कोरटा तीर्थ

कोरटा का दूसरा नाम कोरंट नगर तथा कोरट है। यह कसबा तोधपुर रियासत के वाली परगने में राजपूताना मालवा रेलवे के एरनपुरा स्टेशन से १२ माइल पश्चिम में भावाद है। इस कसबे के चारों ओर प्राचीन मकानों के खँडहर पदे हुए हैं। उन्हें देखने से अनुमान किया जा सकता है कि किसी समय यह नगर बड़ा शहर होगा। इस नगर से आधा मील की दूरी पर भगवान महावीर स्वामी का एक भन्य मन्दिर है, जिसके चारों ओर एक पक्का कोट बना हुआ है और इसके भीतरो दैलान में बड़ा मजबूत तलकार है। यह तलकार बहुत ही प्राचीन प्रतीत होता है।

इस अति प्राचीन मन्दिर का निर्माण तथा प्रतिष्ठा श्री राजप्रभाचार्य्य द्वारा हुई है, जैसा कि करुगृहमकलिका टीका के स्पविरावली अधिकार में लिखा है,

" उपकेश वश गच्छे श्रीरत्न प्रमु सूरि. थेन उतिथनगरे कोरंटनगरे च समकालं प्रतिष्ठा कृता रूप ब्दय कारोशन चमत्कारश्च दर्शितः "

अर्थात् उपकेश वंश गन्जीय श्रीरल प्रभाचार्य्य हुए जिन्होंने ओसियां और कोरंटक (कोरटा) नगर में एक ही लग्न से प्रतिष्ठा की, और दो रूप करके चमत्कार दिखलाया।

धाराधिपति सुनल्यात महाराजा मोन की समा के नी रत्नों में पंडित धनपाल नाम के एक सज्जन थे। वि॰ सं० १०८१ के आस पास उन्होंने 'सत्यपुरीय श्री महावीर उत्साह' नामक प्राकृत भाषा में एक प्रन्थ बनाया था। उसकी तेरहवीं गाथा के प्रथम चरण में 'कोरिंट-सिरिमाल-धार-आहुड-नराण अति पद हैं जिनमें अन्य तीर्थों के साथ साथ कोरटा तीर्थं का भी उस्लेख हैं। इससे यह पाया जाता है कि ग्यारहवीं शताबदी में इस तीर्थं स्थान का अस्तित्व था। तपेगच्छ के सुनि सोमसुन्दरस्रि के समकालीन कि मेघ ने संवत् १४९९ में तीर्थमाला नामक एक प्रन्थ रचा जिसमें "कोरटकें" नामक तीर्थं का उस्लेख हैं! कि शील विजयतों ने संवत् १४३६ में तीर्थ माला पर एक दूसरा प्रन्थ बनाया जिसमें भी इस तीर्थ स्थान वा विवेचन किया गया है।

इससे यह जान पढ़ता है कि ग्वारहर्नी शताब्दी से लगाकर अठारहर्नी शताब्दी तक यहाँ अनेक साध, साधी, आवक तथा श्राविकाएँ यात्रा के लिए आते थे और यह स्थान उस समय में भी तीर्थ स्वरूप माना जाता था। कहने का अर्थ यह है कि यह तीर्थ शाबीन है और इसका निर्माण, पुनरुद्वार आदि सब कार्य ओसवालों के द्वारा हुए हैं।

# श्री पार्वापुरी तीर्थ

जीनयों के चौर्वासर्वे तीर्थंद्वर भगवान महावीर आज से लगभग २४६० वर्ष पूर्व इस परम पवित्र पांवापुरी नगरी में निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसलिये यह स्थान जैनियों का महा पवित्र तीर्थंस्थान माना जाता है। यद्यपि इस तीर्थं स्थान को स्थापना ओसवालों की उत्पत्ति के पहले # हो जुकी थी। पर कोई एक हजार वर्ष के पूर्व से इस तीर्थं स्थान का सारा कारोवार व्वेतान्यर मूर्ति पूजक ओसवालों के हाथ में रहता आया है। वे ही इस पवित्र पांवापुरी तीर्थं की रक्षा व देल रेख वरावर करते आ रहे है। इतना ही नहीं वहां पर जितने मंदिर और धर्मशालाएँ है उनमें एक आप को छोदकर प्रायः सब की प्रतिष्ठा व पुनरुद्वार ओसवालों ने ही करवाये हैं। अब हम श्री पांवापुरीजी के विभिन्न जैन मिट्रों का कुछ ऐतहासिक विवेचन करना चाहते हैं जिससे पाटकों को हमारे उक्त कथन की सचाई प्रगट हो जाय।

#### ,गांवमांदिर

यह मंदिर पाँच भव्य शिखरों से सुशोमित है। विक्रम संवत् १६९८ की वैसाख सुदी पंचमी सोमवार को जरतरगण्डाचार्य श्री जिनराजपूरिजी की अध्यक्षता में विहार के श्रीवितास्वर श्री सच ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी। उस समय कमल लामोपाध्याय एवं पं ए लब्धकीर्ति आदि कई विद्वान सामुजों की मण्डली उपस्थित थी कि जिनका उक्त मदिर में लगी हुई प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। मंदिर की यह प्रशस्ति क्याम रंग की शिला पर बदे ही सुन्दर अक्षरों में खुदी हुई है। इस प्रशस्ति की लब्बई श्री पूट और चौड़ाई १ फूट है। सुप्रत्यात प्रशास्त विद् वाद, प्रणचन्द नाहर एम० ए० बी॰ एल ने इस प्रशस्ति का प्रनरुद्धार किया और अपने जैन लेख संग्रह भाग प्रथम के प्रष्ट भद में उसे प्रकाशित किया। इसके बाद आप ही ने उक्त प्रशस्ति की शिला को बड़ी सावधानी के साथ वेदी से निकलना कर मंदिर की दीवार पर स्थापित कर दी।

मूल मंदिर के मध्य भाग में मूलनायक श्री महावीरखासी की पापाण मय भनोज्ञ मूर्ति विराजमान है, दाहिने तरफ श्री आदिनाय की एवं वाई तरफ श्री शांतिनाय की हवेत पापाण की सूर्तियाँ है। इनके अतिरिक्त वहाँ कई धातु की पंच तीथियाँ और छोटी र सूर्तियाँ सब्बी हुई है। मूल वेदी के दारिने

<sup>\*</sup> जिस समय इस तीर्थस्थान की उत्पत्ति हुई उस समय जैनियों में आज की तरह कोई मेद नहीं थे।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास-📫



श्री पॉवापुरीजी का मन्दिर (श्री बा॰ प्राणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

तरफ की वेदी में संवत् १६६५ की वैशास हाका २ गुरुवार का प्रतिष्ठित एक विशाल चरणयुग भी विराज-मान है। मूल गभारे के दक्षिण की दीवाल के एक आले में संवत् १७७२ की माह सुदी १२ सोमवार की प्रतिष्ठित श्री पुण्डरीक गणधर की चरण पादुका है तथा मूल वेदी के वाई तरफ की वेदी पर श्री वीर भगवान के ११ गणधरों की चरण पादुका सुदी हुई हैं। यह चरण पादुका मंदिर के साथ संवत् १६९२ से प्रतिष्टित है, और इसी वेदीपर संवत् १९१० की श्री महेन्द्रस्ति द्वारा प्रतिष्ठित श्री वेदिदंगिण क्षमाश्रमण की पीले पापाण की सुन्दर सूर्ति रक्सी हुई है। मूल मंदिर के बीच में वेदीपर एक अति भडण चरण पादुका विराजमान है जिस पर १६९८ का लेख है।

मंदिर के चारों कोनों में चार शिखर के अधो भाग की चारों कोठिएयों में कई चरण और मूर्णियाँ हैं। इन पर के जिन लेखों के सम्बत् पढ़े जाने हैं, उन सबों की प्रतिष्ठा का समय विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी से वर्षमान शताब्दी तक पाया जाता है। इन मूर्जियों के अतिरिक्त उक्त मंदिर में दिक्पाल, (भैरव) शासन देवी आदि भी विराजमान हैं। प्राचीन मंदिर का सभा मण्डप संकुचित था। उसे अजीमगंज के सुप्रसिद्ध ओसवाल जमींदार बाबू निर्मल कुमारसिंह जी नौलखा ने विशाल बनवा दिया है।

### जलमन्दिर

यह बढ़ा ही भन्य मंदिर है। कई विद्वान यात्रियों ने अपने प्रवास वर्णन में इसके आस-पास के नयन मनोहर दश्यों का बढ़ा सुन्दर विवेचन किया है। वर्णऋतु के आरंभ मे जब जल से छवालन मरे हुए इस सरोवर में कमलों का निकास होता है उस समय वहाँ का दश्य एक अनुपम शोभा को धारण करता है। यदि कोई भावुक अपनी शुद्ध भावना और आत्म विववन के लिये इस जलमंदिर मे जाकर अनंत के साथ तन्मय हो जाय, तो वह इस दुखमय संसार की अशांति को भूल जाता है। यह मंदिर एक सुन्दर सरोवर के बीच में बना हुआ है। उस सरोवर में सुन्दर कमल खिले हुए है और मत्स्यगण बढ़ी निर्भवता से उसमें विचरण करते हैं।

इस मंदिर में यद्यपि कोई शिखर नहीं है पर उसका गुम्मज बहुत दूर २ तक दिखाई पड़ता है। मंदिर के भीतर कलकत्ता निवासी सेट जीवनदासजी ओसवाल की बनाई हुई मकराणे की सुन्दर तीन वेदियाँ हैं। बीच की वेदी में श्री वीरप्रभु की प्राचीन छोटी चरण पादुका विराजमान है। इस चरण पट पर कोई छेल दिसलाई नहीं पड़ता। ये चरण भी अति प्राचीन होने की वजह से घिस गये है। इस वेदी पर श्री महाबीरस्थामी की एक धातु की मुक्तिं रम्बी हुई है, जिसनी संवत १२६० में आचार्य श्री अभयदेव-

सूरि ने प्रतिष्ठा की थी । दाहिनी वेदी पर श्री महावीर स्वामी के प्रथम गणेषर श्री गौतमस्वामी की, और बाई पर पंचम गणधर श्री सुधर्म स्वामी की घरण पादुकाएँ विराजमान हैं।

मंदिर के बाहर दोनों तरफ दो क्षेत्रपाल की मूर्तियाँ हैं। तथा नीचे की प्रथम प्रदक्षिणा में एक और ब्राह्मीं, चन्दनादि सोलह सितयों का विश्वाल चरण पर और दूसरी ओर जैन मुनि श्री दीपविजयवी गंणि की पादुका अवस्थित है। बाहर की प्रदक्षिणा में श्री जिनकुशलसूरिकी की पादुका है। मंदिर की उत्तर दिशा में सरोवर में उत्तरने के लिये सीढ़ियाँ वनी हुई है।

#### श्री समवसरणजी

श्री पांवापुरी ग्राम के पूर्व की ओर सुन्दर आग्न उद्यान के पास एक छोटा सा स्तूप बता हुआ है। कहा जाता है कि इस स्थान में भगवान महावीर का प्रचीन समवशरण था। यह स्थान थोड़ी दूरी पर होने के कारण श्वेताम्बर श्रीसंघ ने सरीवर के तट पर ही समवशरणजी की रचना की है तथा वहीं मन्तिर बनवाये हैं। गोलाकार हाते के चारों ओर रेलिंग लगी हुई है और सूमि से प्राकारमय का भाव दशांते हुए बीच में एक अष्टकोण सुंदराकृति मंदिर बना हुआ है। सम्बत् १९५३ में विहार निवासी बाबू गोविन्दचन्दजी सुचंती ने श्वेताम्बर श्रीसंघ की ओर से इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। उक्त मंदिर के वीच में एक चतुकोन वेदी है जिस पर संवत् १६४५ की वैसाख ग्रुकुपक्ष ५ का प्रतिष्ठित श्री वीरप्रसु का चरण युगल है। इस समबशरणजी के मन्दिर के समीप पश्चिम दिशा में सुप्रसिद्ध प्ररातल बाबू प्राणचन्द्रजी नाहर की स्वर्णय मातेश्वरी श्रीमती गुलाब कुमारी की दुमंजली धर्मशाला है। इसके उत्तर की तरफ रायबहादुर वुधिसहजी दुधोरिया की धर्मशाला है।

### बाई महताब कुँश्रर का मंदिर

यह मन्दिर श्री महावीर खामी का है। इसकी मूखवेदी पर श्री महावीर खामी की मूर्ति के क्षे साथ और कई पाषाण व धातु की मूर्तियाँ है। कहा जाता है कि अजीमगंज निवासी श्रीमती महताब कुँआर वाई ने अपनी देख रेख में यह मन्दिर बनवाया और संवत् १९३२ में उसकी प्रतिष्ठा करवाई।

श्रीपांवापुरीजी का तीर्थ बढ़े ही रम्य स्थान में है। पहां पर जाते ही हृदय में अनुपम शान्ति का पवित्र अनुभव होने लगता है। भगवान् महावीर की निर्वाण तिथि पर यहाँ एक धार्मिक मेल लगता है जिसमें दूर २ से स्तेकड़ों हजारों यात्री आते हैं। इस मेले के प्रसंग पर आस पास के गांवी के अतिरिक्त दूर २ से कुप्टादि रोगों से पीढ़ित, चक्षु विहीन तथा अन्य व्याधियों से प्रसित हजारों होग आते



हैं। इन छोगों के उहरने के लिये बाबू पूर्णचन्द्रजी नाहर की स्वर्णीया पत्नी श्रीमती कुन्दन कुमारी की स्वृति में एक द नशाला बनवाई गई है, जिसका उद्घाटन कुछ वर्ष पूर्व आगरा केसुप्रसिद्ध देशभक्त श्रीयुत चांदमलजी बक्कील के कर कमलों द्वारा हुआ। आज कल इसी दीनशाला में पटना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से एक आयुर्वेद विकित्सालय भी खोला गया है जहाँ से रोगियों को विना सूल्य औषधि दी जाती है। पांवापुरी में भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव पर कार्त्विक शुक्ल प्रतिपदा को बढ़े धूम धाम से रथोत्सव मनाया जाता है।

# बम्बादुरी ।

पाठक जानते हैं कि चन्पापुरी जैनियों का महा पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जैन शाखों के अनुसार यहाँ पर इनके बारहवें तीर्थक्कर श्री वासुप्त्य स्वामी के पंच कल्याणक हुए हैं। इसके अति-रिक्त और भी कई दृष्टि से यह स्थान महत्व पूर्ण है। राजगृह के सुप्रसिद्ध श्रीणक राजा का बेटा कोणिक, जिसे अजातशात्रु व अशोकचन्द्र भी कहते हैं, राजगृह से अपनी राजधानी उठाकर वहाँ लाया था। जैन शाखों में कथित सुभवासती भी इसी नगर की रहनेवाली थी। भगवान महावीर ने यहाँ तीन चौमासे किये थे। उनके मुख्य श्रावकों में से कामदेव नामक श्रावक यहाँ का निवासी था। जैनागम के प्रसिद्ध दश वैकालिक सूत्र भी श्री शर्थामयसूरि महाराज ने इसी नगर में रचा था। जैनियों के बारहवें तीर्थक्कर श्री वासु पुज्य स्वामी का न्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-विज्ञान और मोक्ष आदि पाँच कल्याणक इसी नगर में हुए। इस कारण यह स्थान बढ़ा पवित्र समझा जाता है।

इस महा पवित्र तीर्थ स्थान में भी धार्मिक ओसवालों ने कई मन्दिर तथा विम्य बनवाये तथा कई चरणपाहुकाओं की स्थापना की। इस सम्बन्ध के पत्थरों पर खुदे हुए कई छेख वहाँ पर मौजूद है। संवत् १६६८ में मुर्तिदाबाद के प्रसिद्ध जगत सेट के पूर्वज साह हीरानंदजी ने १५ वे तीर्थंद्वर श्री धर्मनाथ स्थामी का विम्य स्थापित किया जिसकी प्रतिष्ठा श्री जिनचन्द्रस्ति ने की। संवत् १८२८ के बैसाख सुद ११ को तप्पाच्छ के आवार्थ्य श्री वीर विजयस्ति ने श्री वासु पूज्य स्वामी के विम्य की प्रतिष्ठा की। संवत् १८५६ की वैसाख मास की ग्रुकुपक्ष की तृतीया को तीर्थाधिराज चम्पापुरी में श्री वासुपूज्य स्वामी का जिन विग्य श्री बेसाख मास की ग्रुकुपक्ष की तृतीया को तीर्थाधिराज चम्पापुरी में श्री वासुपूज्य स्वामी का जिन विग्य श्री बेसाख मास की श्री कर के वैसाख मास के ग्रुकुपक्ष की तीज को श्री अर्ज तनाथ स्वामी के बिन्य की प्रतिष्ठा की। संवत् १८५६ के वैसाख मास के ग्रुकुपक्ष की तीज को श्री अर्ज तनाथ स्वामी के बिन्य की प्रतिष्ठा की गर्म । इसके प्रतिष्ठाचार्य्य श्री जियचन्द्र स्ति थे। इसी दिन बीकानेर निवासी कोठारी अन्पचन्द्र के प्रतिष्ठा के श्री चन्द्रप्रमु के जिन बिन्य की सरतर गच्छचार्य श्री जिनचन्द्र स्ति के द्वारा प्रतिष्ठा करवाई।

संबद् १८५६ की वैसाल सुदी है को लरतर गच्छाधिराज श्री जिनलामसूरि पहलिकार ने समस्त श्री संघ के श्रेय के लिये श्री शांतिनाथ जिन विस्व की प्रतिष्ठा की। इसीदिन श्री जिनचन्द्रसूरि द्वारा वासुपूच्य स्वामी की विस्व-प्रतिष्ठा कराई गई। प्रतिष्ठा का प्रवन्ध कराने वाले ओसवाल समाज के गोलेला गौत्र के कोई सक्जन थे। इस प्रकार इसी तारीख को भगवान विमलनाथ और जिनकुशलसूरि की पादुकाओं की प्रतिष्ठा की गई।

इस प्रकार और भी विभिन्न तीर्थंद्वरों के विम्न और पातुका की प्रतिष्ठा कराये जाने के उल्लेख वहाँ के परयर पर खुदे हुए छेखों में पाये जाते हैं। इनमें प्रतिष्ठाचार्य्य जैन क्वेताम्बर आचार्य थे और प्रतिष्ठा के लिये धन ज्यय करने वाले ओसवाल धनिक थे। इन छेखों में दूगढ़ सरूपचन्द, कस्मचन्द, हुलासचन्द, प्रतापिसंह, राय लक्ष्मीपतिसंह वहादुर, राय धनपतिसंह वहादुर तथा कुछ ओसवाल महिलाओं के नाम है, जिन्होंने उक्त विम्बों की प्रतिष्ठा करवाने में सब से अधिक भाग लिया था। बिन्बों के अतिरिक्त यहाँ की धातु की प्रतिमाओं पर भी कई लेख हैं। संवत् १५०९ के ज्येष्ठ सुदी में साहस नामक एक जैन ओसवाल श्रावक ने श्री नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई। संवत् १५५१ में ओसवाल वंश के सिंघादिया गौत्र के बाह चम्पा, शाह पूजा, शाह काजा, शाह राजा, धबा आदि ने श्री आदिनाथ भागान की मूर्ति की प्रतिष्ठा पूज्य श्री जिनहर्वस्ति हारा करवाई। इस प्रकार यहाँ की मूर्तियों पर और भी कई ओसवाल सल्जनों के नामों का उल्लेख मिलता है। यहाँ के कई मन्दिर भी ओसवाल सज्जनों के नगाये हुए तथा प्रतिष्ठित किये हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि चन्पापुरी के महा तीर्थ राज पर भी भोसवाल महानुमावों के जैन धर्म प्रेम के चिह्न स्थान २ पर दृष्टि गोचर होते है।

#### राजगृह

मगध देश में राजगृह (राजिगरी) अत्यन्त प्राचीन नगर है! बीसवें तीर्यक्कर श्री मुनि
वृत्त स्वामी का यह जन्म स्थान बतलाया जाता है! इतना ही नहीं, उक्त तीर्यक्कर ने यहीं
दीक्षा ली थी और यहीं पर वे मोक्ष गामी हुए थे। वाइसवे तीर्यक्कर श्री नेमिनाथ के समय में यह जरासथ
की राजधानी थी। चोवीसवें तीर्यक्कर श्री महावीर स्वामी के समय में भी यह नगर संस्कृति और समृदि
के ऊँचे शिखर पर चढ़ा हुआ था। भगवान छुद्धदेव की भी यह लीला भूमि थी। प्रसेनजित, उनके पुत्र
श्रीणिक तथा श्रीणिक पुत्र कोणिक यहाँ के राजा थे। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर चौदह चौमापे
किये। जम्बू स्वामी, घलासेड तथा शालिमहजी आदि बढ़े २ विख्यात पुरुष यहां के निवामी थे। बद
स्थान बहुत ही रमणीक और नयन मनोहर है। यहाँ पर जो पहाड़ है उनके नीचे बहा कुण्ड, मूर्याकुण्ड

श्रीचन्द्रप्रभु और ऋपभदेवजी का मन्दिर, जैसलमेर (श्री बा॰ क्षणचन्द्रजी नाहर के सीजन्य से)

आदि कई उष्ण कुण्ड हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी नामक कई पर्वतमालाएँ हैं। इन पर्वतों पर वहुत से जैन मन्दिर बने हुए हैं। बहुत सी मूर्तियां व चरण इधर उपर विराजमान हैं।

बहाँ के पत्थर पर खुदे हुए विभिन्न छेलों के पदने से ज्ञात होता है कि इस तीर्थ स्थान पर ओसवाल सज्जनों के बनाये हुए कई मन्दिर, प्रतिष्ठा करवाई हुई कई मृत्तियाँ, विम्व तथा चरण पाहुका भी हैं। इन छेलों में बच्छराजजी, पहराजजी धर्मीसिंहजी, बुलाकीदासजी, फतैचन्दजी, जगत सेठ के मह-ताबचन्दजी आदि ओसवाल महालुमावों के नाम मिल्ले है।

### कुरखलपुर

इस नगर का आधुनिक नाम बढ़गांव है। जैन शास्त्रों में इस नगर का कई जगह उच्छेख आया है। सगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री गोतमस्वामी वा यह जन्मस्थान है। नालंद का सुप्रस्थात बौद विश्वविद्यालय इसी के निकट था। इसके चारों तरफ, प्राचीन कीर्तियों के चिह्न विद्यमान हैं। सरकार के पुरातत्व विभाग की ओर से भी इसकी खुदाई हो रही है। आशा है यहां बहुत से महत्व के निशान मिलंगे। यहा का सब से पुराना शिला लेख संवत् १४७७ का है। संवत् १६८६ के वैसाख सुदी १५ का एक दूसरा पापाग पर खदा हुआ लेख है जिससे मालुम होता है कि चोपड़ा गौत के ठाकुर विमलदास के पौत्र ठाकुर गोवर्धनदास ने यहां गौतम स्वामी के चरणों को प्रतिस्थित करवाया। इस प्रकार के यहाँ पर और भी लेख हैं।

### पटना ( पाटालिपुत्र )

हम जपर लिख जुके हैं कि राजगृह के राजा श्रेणिक ने चृम्पानगरी को अपनी राजधानी बनायां था। कोणिक के पुत्र राजा उदर्ह ने पाटलिपुत्र नामक नदीन तगर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाई। इसके पश्चात् यहां पर नवनन्द, सम्राट चन्द्रगुष्ठ, सम्राट बक्षोक आदि बढ़े रे साम्राज्याधिकारी नृपति हो गये। चाणक्य, जमास्त्रामी, भद्रवाहु, महागिरी, सहस्थि, बच्च स्वामी सरीखे महान् पुरुषों ने भी इसी नगर की शोभा को बढ़ाया था। आचार्य्य श्री स्थूलमद स्वामी और सेठ सुदर्शनजी का भी यही स्थान है। यहां का जैन मन्दिर बहुत जीणें हो गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह मन्दिर ओसवालों का बनाया हुआ है।

वहां भातुओं की मूर्तियों पर कई छेख खुदे हुए हैं । इनमें पहला छेख संवत् १४८६ की बैसाख

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

सुदी ७ सोमवार का है। उसमें भोसवाल समाज के दूगड़ गौत्र के शाह उदयसिंह, मूला शाह, शहा-नगराज आदि नामों के उल्लेख हैं। दूसरा लेख संवत् १४९२ का है जिसमे भोसवाल समाज के कांकरिया गौत्र के शाह सोहड़ और उनकी भार्य्या हीरादेवी द्वारा श्री आदिनाय बिम्व की प्रतिष्ठा करवाये जाने का उल्लेख है। तीसरा लेख संवत् १५०८ का है इस लेख मे ओसवाल वंश के शाह खेता दूंगरसिंह द्वारा श्री धर्मनाथ भगवान की विम्य प्रतिष्ठा करवाने का उल्लेख है। इस प्रकार यहां पर कई लेख हैं जिनमें भोसवाल सजानों के नामों का जगह २ पर उल्लेख किया गया है।

## श्री सम्मेदशिखरजी

जैनियों का यह अत्यंत प्रख्यात तीर्थ स्थान है। क्योंकि इस महान तीर्थराज पर उन्के बीस तीर्थंद्वर निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं। इस पवित्र पहाड़ के बीस टोंक में से उन्नीस टोंक पर छित्रयों में चरण पादुका विराजमान है और श्री पादर्वनाथ स्वामी श्री टोंक पर मन्दिर है। तलैटी के मधुवन में मंदिर और धर्मशाला बने हुए हैं। यहां से चार कोस पर ऋजुवाजुका नदी वहती है जिसके समीप में श्री वीर भगवान को केवल्जान हुआ था। यहां पर चरण पादुका है।

इस नदी के तट पर की छतरी पर संवत् १९२० की वैसाल शुक्ल १० का एक छेल है जिससे ज्ञात होता है कि मुर्शिदाबाद निवासी प्रतापिंसहजी और उनकी भार्च्या महताव कुँवर तथा उनके पुत्र छक्ष्मीपतिसिंह बहातुर और उनके छोटे भाई धनपतिसिंह बहातुर ने उक्त छतरी का जीणोंद्वार करवाया । इसी प्रकार यहां पर तथा टोंको पर बीसों लेल हैं जिनमें ओसवाल सज्जनों के पुनरुद्धार तथा प्रतिष्ठा आदि कार्क्यों के उल्लेल हैं । यहां पर ओसवाल समाज की तरफ से वदी २ धर्मशालाएँ बनी हुई हैं और सीर्थ स्थान का सारा प्रवन्त्र ओसवालों के हाथ में है ।



# कलकत्ते का जैन मन्दिर

यह जैन मंदिर नगर के उत्तर में मानिकतछा स्ट्रीट में है। यहाँ पर सर्क्युंलर रोड से आसानी से पहुँचा जा सकता है। वास्तव में यहाँ तीन मन्दिर हैं, जिनमें मुख्य मन्दिर जैनियों के दशवें तीर्थंकर शीतळनाथनी का है। ये मन्दिर राय बद्दीदास बहातुर जौहरी द्वारा सन् १८६७ ई० में बनवाये गये थे।

टेम्पल स्ट्रीट के द्वार से घुसते ही वदा सुन्दर हश्य सामने आता है । स्वर्ग सहक्ष भूमि पर मनोहर मन्दिर वदा ही मन्य माल्स पदता है। भारत की जैन शिल्पकला का यह ज्वलंत उदाहरण है। मन्दिर के सामने संगमरमर की सीढ़ियाँ वनी हैं और इसके तीन ओर चित्ताकर्षक बरामदे बने हुए है। मन्दिर के सामने संगमरमर की सीढ़ियाँ वनी हैं और इसके तीन ओर चित्ताकर्षक बरामदे बने हुए है। दीवारों पर रंग विरंगे छोटे २ पत्थर के दुक्ष ले हुए हैं और दाल न तथा छत इस ख्वी से बनाये गये हैं कि उन पर से आंख हटाने को जी नहीं चाहता। शीशे और पत्थर का काम भी उत्तना ही चयनाभिरास है। छत के मन्य में एक वदा भारी फान्स टैंगा है। मंदिर के चारों तरफ सुन्दर बगीचा बना हुआ है। इसमें बिद्या सेबिविया फन्यारे, चबूतरे आदि वने हैं। बगीचे के उत्तर में शीशमहल है, जिसमें दीवाल, छत, फान्स, कुर्सियाँ हर्यादे सभी वस्तुएँ शीशे ही की है। इसके भीतर का मोजनातार सबसे अधिक देखने योग्य है। ये मन्दिर और वगीचा अवश्य ही किसी चतुर शिली के कार्य हैं।

## श्रवरहां के जैन मन्दिर

भारत में ऐसा कौन इ तहासज्ञ होगा कि जिसने अजण्टा की ऐतिहासिक गुफा का नाम न सुना हो। इस मन्दिर में अव्यन्त प्राचीन वीद मंदिर तथा तत्सरवन्धी अनेक ऐतिहासिक जिन्न है। सैकड़ों वर्ष हो जाने पर आज भी उनकी सुन्दरता और रंग बरावर ज्यों के त्यों बने हुए है। इस गुफा में जैन मन्दिर भी थे, जो अभी भग्नावस्था में है। रनमें से एक का फोटो ईसवी सन् १८६६ में प्रकाशित "Archi teclure ab Ahmadabad" नामक प्रन्थ में प्रकाशित हुआ है। यद्यपि इस मंदिर का शिखर नष्ट हो गया है पर जान पड़ता है कि वह बहुत बढ़ा और मिश्र देश के सुगल्यात पिरामिड के आकार का था। इस मन्दिर का मण्डण अति विशाख था। इसके सम्भों पर बढ़ी ही सुन्दर कारीगरी का काम हो रहा है। यह मंदिर आठवीं सदी का प्रतीत होता है।

38

## सम्मात का पारवीनाथ का मन्दिर

खरभात का प्राचीन नाम स्तरभनपुर है। वहाँ पर पार्श्वनाथ का एक प्राचीन मन्दिर है। उस मंदिर की एक शिला पर एक लेख खुदा हुआ है, जिसे बड़ौदा की सेन्द्रल कायनरी के संस्कृत साहित्य विभाग के निरीक्षक स्वर्गीय श्री चिन्मनलाल खायामाई दलाल एम० ए० ने प्राप्त किया था। उक्त लेख का सारांश इस प्रकार है।

संवत् १२६६ के साल में जब स्वम्मनपुर (खम्भात ) में पृथ्वीतल को अपने पराक्रम से गुँजा देनेवाला अल्लाउद्दीन बादसाह का मितिनिधि अल्फलान राज्य करता था, उस समय जिन मबोधसूरि के शिष्य श्री जिनचन्त्रसूरि के उपदेश से उकेश (ओसवाल ) वंशीय शाह जैसल नामक सुश्रावक ने पीण्य शाल सिहत अजितदेव तीर्थक्कर का मध्य मंदिर बनदाया। शाह जैसल जैन धर्म का प्रमाविक श्रावक था। उसने बहुत से याचकों को विपुल दान देकर उनका द्रित नाश किया था। बढ़े समारोह के साथ उसने श्रावंज्य, निरनार आदि तीर्थों की संघ के साथ यात्रा की थी। उसने पहन में भगवान शाँतिनाथ का विधि-चैत्य और उसके साथ पोष्यभाला यनवाई थी। उसके पिता का नाम शाह केशव था। उसने जैसल भेर में पादर्वनाथ मगवान का सम्मेद शिखर नामक विधि-चैत्य बनवाया था।

इसी खम्मात नगर में भगवान कुंधुनाय का जैन मंदिर है। इसमें एक शिलालेख है, जिसमें कोई साल संवत् नहीं दिया गया है। इस शिला लेख में १९ पय हैं। पहले पय में भगवान ऋषमदेव का स्तवन हैं। दूसरे और तीसरे में तेइसवें तीर्थं इर भगवान पार्वनाथ की स्तुति है। चौधे पय में सामान्य रूप से सब तीर्थं इसों की प्रशंसा है। पांचने और छटे पय में चौलुक्य वंश की उत्पत्ति का वर्णन हैं। सातवें भीर आठवें पय में उक्त वंश के अणेराज राजा की प्रशंसा है। और नीवें रुलोक में अणेराज की सुलक्षणा देवी नामक रानी का उल्लेख हैं। दसवें, स्वारहवें तथा बारहवें पय में उनके पुत्र लवणप्रसाद का वर्णन है। तेरहवें रुलोक में उनके स्त्री मदनदेवी का उल्लेख हैं। इसके वाद के चार पर्यों में उनके प्रश्न का वर्णन है। तेरहवें रुलोक में अजारहवें रुलोक में उनकी रानी वैजलदेवी का नाम निर्देश किया गया है। उन्नीसर्वें काल्य में विसल्देश राजा के गुण वर्णित हैं।

इसी खम्मात नगर में वितामिण पाहर्वनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। उसमें एक नगह कारे परधर पर एक छेख खुदा हुआ है जिसका सारांश सुप्रस्थात पुरातत्विवद् मुनि जिनविजयनी ने इस प्रकार प्रगट किया है।

"प्रारंभ के चार दलोकों में भगवान पावर्वनाथ की स्तुति की गई है। पांचने दलोक में संबद

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्रद्धे-पद्मासन मृति

( श्रो वा॰ पुरणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

19६% की ज्येष्ठ बदी ७ सोमवार की मिती दी गई है । शायद यह मिती मंदिर के नींव ढलवाने के समय की हो । छः से १० वें रख्येक तक गुजरात के राज्यकर्ता चौलुक्य (चालुक्य ) वंश के आखिरी राजाओं की वंशावली दी गई है जो इतिहास में बचेल वंश के नाम से प्रसिद्ध है । इसके बाद अणेंराज और उनके वंशजों का उल्लेख है ।"

सम्मात नगर में इस प्रकार के और भी जैन मंदिर हैं और उनमें शिलालेस भी हैं। छेकिन उनका विशेष ऐतिहासिक महत्व न होने से यहां पा उन्हें हम देना श्रीक नहीं समक्षते।

### त्तत्रिय कुंड

ठळ्याइ प्राप्त से १ कोस दक्षिण पर एक छोटे से प्राप्त में यह स्थान है। दवेताम्बर सम्प्रदाष काले अपने चौबीसर्वे तीर्थंद्वर श्री महावीर स्वाप्ती का ज्यवन, जन्म तथा दीक्षा ये तीन कल्याणक हसी स्थान पर मान है। वहाँ के लोग इसे "जन्मस्थान" कह कर पुकारते है। पहाड़ की तलहटी में र छोटे मंदिर हैं, उनमें श्री वीरप्रभू की द्यामवर्ण की पाषाण की मूर्तियाँ हैं। पहाड़ पर के मंदिर में भी द्याम पाषाण की मूर्तियाँ हैं। मंदिर के पास ही एक प्राचीन कुंड का चिन्ह वर्तमान है। इसकी पंचतीर्थीं पर एक लेख संवत् १५५३ की महा सुदी ५ का खुदा हुआ है जिसमें बारलेचा गौन्न के किसी ओसवाल सम्बन्ध हारा कुंधनाथ का विम्ब स्थापित किये जाने का उल्लेख है।

### ऋयोध्या के जैनमंदिर

यह अव्यंत प्राचीन नगरी है। जैन शास्त्रों में इसके महत्व का नहीं तहाँ वर्णन किया गया है। जैनियों के प्रथम तीर्थक्कर श्री ऋषमदेवजी के व्यवन, जन्म और दीक्षा ये तीन कल्याणक यहाँ हुए। दूसरे तीर्थक्कर श्री अनितनाथजी तथा चौदहनें तीर्थंक्कर श्री अनितनाथजी तथा चौदहनें तीर्थंक्कर श्री अनन्तनाथजी के च्यवन जन्म दीक्षा और केवल-ज्ञान ये चार कल्याणक इसी नगरी में हुए थे। श्री महावीर स्वामी के नवें गणधर श्री अवल आता इसी अयोध्या नगरी के रहने वाले थे। राष्टुकुष्ठ तिलक श्री रामचन्द्रजी तथा लक्ष्मणजी इसी नगरी के राना थे।

इस नगरी में श्री अजितनाथओं के मंदिर की पापाण मूर्तियों पर कई छेल खुदे हुए हैं। उनमें बहुत से तो नवीन हैं, और कुछ पंद्रहर्वी सोलहर्वी तथा सत्रहर्वी शताब्दी के हैं। पंचरीधियों पर खुदा हुआ केल संवद १४९५ की मार्ग बदी ४ गुरुवार का है। इससे यह शात होता है कि ओसवाळजाति के सुविती

## श्रोसवाल जाति का इतिहास

( संचेती ) गौत्र के साहा भीकू के पुत्र साहा नान्हा ने अपने माता पिता के श्रेय के लिये श्री शांतिनाथ का विम्व स्थापित किया और उपकेश गच्छ के ककूदाचार्य्य ने उसकी प्रतिष्ठा की।

## नवराई का जैनमादर

यह स्थान फैजाबाद से १० मील और सोहावल स्टेशन से अंदान र मील पर बसा हुना है। यह प्राचीन तीर्थ 'रलपुरी ' कहलाता है। यहाँ पंद्रहर्ने तीर्थंकर श्री धर्मनाथस्वामी का च्यवन, जन्म दीक्षा तथा के वल ज्ञान ये चार कल्याणक हुए हैं। यहाँ की पंचतीर्थियों और पायण के चरणों व धात तथा पायण की सूर्तियों पर कुछ लेख खुदे हुए है। इनमें पुराने लेखों की संप्या बहुत नम है। एक लेख संबद्ध १५१२ की माघ खुदी ५ का है, जिसमें श्री सिद्ध सूर्र हारा श्री खुविधिनाथ के विग्व के प्रतिष्ठित किये जाने का उल्लेख है। दूसरा लेख १५६० की वेशाख खुदी १० इधवार का है जिसमें ओस वाल जाति के हासा नामक एक सन्त्रन हारा श्री पादर्बनाथ भगवान के विग्व के स्थापित किये जाने का उल्लेख है। तीसरा लेख सम्बद १६१० की जेठ सुदी ५ का है। इसमें ओसबाल जाति के साः अमस्यी है पौत्र कहाना के द्वारा पद्मप्रभुनाथ का विग्व स्थापित किये जाने का वर्णन है और प्रतिष्ठाचार्थ्य के स्थान मे तपण्ड के श्री विजयदानसूरि का नाम दिया है।

### चन्द्रावती का जैन मंदिर

यह तीर्थ बनारस से ७ कोस पर गंगा किनारे अवस्थित है। जैन प्रन्यों में छिखा है कि आठवें तीर्थकर श्री चन्द्रप्रभू स्वामी का च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल्यान इसी नगरी में हुए। दुःख है कि इसमें जितने शिलालेख हैं वे सब नवीन हैं उन्नीसवीं सदी के पहले का कोई शिलालेख यहाँ नहीं मिलता।

### मधुवन

यह स्थान बिहार में है तथा जैन शाकों मे स्थान स्थान पर इसका उल्लेख भाषा है। यहाँ के जैन श्वेताम्बर मन्दिर की पंच तीर्थियों पर कई लेख खुदे हुए हैं। एक लेख संवत् १२९० की आवाद सुदी ९ का है। यह लेख खंडित होने से पूरा नहीं पड़ा गया। दूसरा लेख संवत् १२२५ की वैशाख सुदी २ खुधवार का है। इसमें श्री पूर्ण भड़ सुदि के द्वारा श्रीपाहवंनाथ मगवान की प्रतिमाके प्रतिधित किये जाने का उस्लेख है। तीसरा लेख संवत् १२३२ की वैशाख सुदी ४ का है, जिसमें श्री जिनदेव स्रि



श्री श्रायू मन्दिर की कोराई।का दश्य

(भ्री या॰ परगचनहर्जा नाहर के सीजस्य में)

का उल्लेख है। चौथा लेख संवत् १४९६ की जेढ सुदी १० बुधवार का है जिसमें श्रीमाल जाति के सेठ. करमसी तथा उनकी भार्या मर्ट्सू के पुत्र द्वारा अपने कुल के श्रेय के लिए श्री कुशुंनाथ का विम्य प्रतिष्ठित किये जाने का उल्लेख है। पाँचवा लेख संवत् १५५६ की वैशाख सुदी ११ शुक्रवार का है इसमें ओस- बाल वंशीय साः पनरवद और उनकी भार्या मान् के पुत्र साः वदा के पुत्र कुँवरपाल, सोनपाल के द्वारा श्री वासु पूज्य विम्य मस्थापित किये जाने का उल्लेख है। प्रतिष्ठाचार्य्य खरतर गच्छ नायक श्री जिनसमुद्र सूरि थे। इस लेख संवत् १५७० की माघ बदी १३ शुधवार का है। इस लेख लिखा है कि ओसवाल वंशीय सुराणा गौत्र के साः केशव के पौत्र पृथ्वी मल ने महाराज करमसी धरमसी के सहयोग में श्री अजितनाथ मगवान के विम्य को बनवाकर माता पिता के पुण्य के अर्थ प्रतिष्ठित करवाया। इसके प्रतिष्ठा-चार्य्य श्री धर्मवीय गच्छ के महाराक श्री नंदवर्ष न सूरि थे। यहाँ की चौबीसी पर भी कुछ लेख खुदे हैं, जिनमे पिश्चल लेख संवत् १२२० तथा दूसरा लेख संवत् १५०० का है।

## श्री श्रादिनाथ की घातु प्रतिमा

यह प्राचीन मूर्ति भारत के वायन्य प्रांत से वाबू पूरणचन्द्रजी नाहर को प्राप्त हुई है। यह मूर्ति पद्मासन लगा कर बैठी हुई है और इसके आस पास की मूर्तियां कायोत्सर्ग के रूप में खड़ी हैं। सिंहासन के नीचे नवप्रहों के चित्र और वृषभ युगल हैं। इससे यह मूर्ति बड़ी सुन्दर और मनोज्ञ हो गई है। अभी तक|जो सब से अधिक प्राचीन जैन मूर्तियां मिली हैं उनमें से यह एक है। इस मुर्ति के पीछे जो लेख खुदा हुआ है वह इस प्रकार है।

> 'पचक सुत अपनेदेने ॥ सं० १०७० ॥' इससे यह भाउन होता है कि यह मुक्तिं संवत् १०७७ के साल की है ।

## श्राठवीं सदी की जैन मूर्ति

उदयपुर के पास के एक गांव से बाबू प्रणचन्द को एक जैन मूर्त्ति मिछी थी। वह मूर्ति अभी सक उनके पास है। इस मूर्ति के ऊपर कर्नाटकी लिपि में एक लेख खुदा हुआ है। वह इस मकार है।

> 'श्री जिनवत्तमन सज्जन भजीय वय महिसिद प्रतीम., श्री जिन बह्मभन सज्जन 'चटिय मय महिसिद प्रति में?

इस मूर्ति के नीचे नवप्रहों के चित्र है और सिर पर तीन छत्र और शासन देव तथा देवी हैं।

सुमख्यात् पुरातत्विविद् रायबहादुर महामहोपाध्याय पं॰ गौरीशङ्करजी ओझा के मतानुसार यह मूर्ति भाउनीं सदी की है।

## हस्तिकुएडी के जैन मन्दिरों के लेख

हस्तीकुण्डी मारवाड़ के गोड़वाड़ प्रांत में अत्यन्त प्राचीन स्थान है। यहां के एक जैन मन्दिर में बहुत ही प्राचीन शिलाकेख है। उन्हें जोघपुर निवासी पण्डित रामकरणजी ने 'एपिप्राफिया इण्डिका' के दुसर्वे भाग में प्रकाशित किये हैं।

ये शिलालेख पहले पहल केप्टन बर्क को मिले थे। इसके बाद वह बीलापुर की एक जैन धर्मशाला में मेज दिये गये। इसके बाद वह अजमेर के म्युजियम में लाये गये।

प्रथम लेख में सब मिल कर ३२ पॅकिया है। इसका कुछ भाग घिसा हुआ है और कुछ अक्षर मिट गये हैं। इसको लिपि नागरी है। प्रोफैसर किल्हार्न ने प्रगट किया है कि यह लिपि विक्रम सम्बत् १०८० के विप्रह राज वाले लेख से मिलती जुलती है। भाषा पद्यात्मक संस्कृत है। एक ही शिला लेख में दो जुदे-जुदे लेख खुदे हुए हैं। पहला लेख ४० पर्धों में समाप्त हुआ है और वह वि० सं० १०५६ का है और दूसरा लेख २१ पद्यों का है। वह संवत् ९९६ का है। पहले लेख में २२ पंक्तियां और दसरे में १० पंक्तियां है। पहले लेख की रचना सूर्व्याचार्य्य नामक किसी जैन साध ने की है। इसके प्रारम्भ के हो कान्यों में जिन देव की स्तुति की है। तीसरे काव्य मे राजवंश का वर्णन है। पर दुर्माग्य से उनका नाम विस जाने से पढ़ा नहीं जाता । चौथे कान्य मे राजा हरिवम्मी का और पाँचवें में विदुग्धराज का वर्णन है। विदृग्धराज, जैसा कि शिलालेख के दूसरे भागों में कहा गया है, राष्ट्रकूट वंश का था। छठे पद्य में वासुदेव नामक आचार्य के उपदेश से हस्ती कुण्डी में विदग्धराज द्वारा एक मंदिर बनवाये जाने का उल्लेख है। सातर्ने च्लोक में अपने शरीर के वजन के बरावर उक्त राजा द्वारा स्वर्णदान किये जाने का उल्लेख है। आठवें पद्य में विदग्धराज राजा की गादी पर संसट नासक राजा के बैठने का और फिर उसकी गढ़ी पर धवलराज के बेंठने का उल्लेख है। धवलराज के यश और शौर्क्यादि गुर्णों के वर्णन में दस कान्य लिखे गये है। दसवें श्लोक में लिखा है—" जब मुंजराज ने मेदपाट (मेवाड़) के अघाट नामक स्थान पर चढ़ाई की और उसका नाश किया और जब उसने गुर्जर नरेशको मगा दिया तब घवलराज ने उनकी सैंग्य को आश्रय दिया था। ये मुंजराज प्रोफेसर विल्हॉर्न के मतानुसार मालव के प्रसिद्ध वाक्पित मुंजरान थे। क्योंकि वे वि० संवत १०३१ से १०५० तक विद्यमान थे। यद्यपि उक्त लेख में तत्कालीन मेवाड् नरेश का नाम नहीं दिया गया है पर उस समय मेवाड् मे खुमाणनामक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था।

उक्त छेख में भेवाड़ के जिस अघाट स्थल का नाम आया है उसका वर्तमान नाम आहड़ नगर है जो उदयपुर की नई स्टेशन से बहुत थोड़ी दूरी पर है। ग्यारहवें काव्य में घवलराज द्वारा महेन्द्र नामक राजा को दुर्लंभ राज के पराजय से बचाये जाने का उल्लेख है। प्रोफेसर किलहाने इस दुर्लंभराज को चौहान राजा विग्रह राज का भाई बतलाते हैं। बिजीलिया और किनसरी के लेखों में भी आपका वर्णन आया है।

महेन्द्रराज उक्त प्रोंफेसर किछहोनं के मताजुसार नाडौळ के चौहानों के लेख में वर्णित लक्ष्मण का पौत्र और विप्रदूपाळ का पुत्र था। वारहवें काल्य में कहा गया है कि जब मूलराज ने धरणीवराह पर चढ़ाई कर उसके राज्य का नाश किया था तब अनाश्रित धरणीवराह को धवल ने आश्रय देकर उसकी रक्षा की थी। उक्त लेख में वर्णित मूल राज निःसन्देह रूप से चौलुक्य वंश का मूलराज ही है। पर यह धरणीवराह कौन था, इस बात का निश्चित रूप से अभी तक कोई पता नहां लगा है। शायद यह परमार वंश का या दंतकथानुसार नौकोटि—मारवाड़ का राजा होगा। तेरह से अद्वारह तक के बलोकों में धवल के गुणों की प्रशंसा की गई है। उज्ञीसवें क्लोक में घृद्वायस्था के कारण धवल राज द्वारा उनके पुत्र बालप्रसाद को राज्य भार सौपने का उल्लेख है। बीसवें और इक्कीसवें क्लोक भी प्रशंसा के रूप में लिखे गये हैं। बाइसवें क्लोक से सताइसवें क्लोक तक इस राजा की राजधानी इस्तिकुण्डी का वर्णन और उसकी अलंकारिक भाषा में प्रशंसा की गई है।

अद्वाहसर्वे क्लोक में लिखा है कि समृद्धिशाली और प्रसिद्ध हिस्तकुण्डी नगर में शांति भद्म नामक एक प्रभावशाली आचार्य रहते थे जिनका बढ़ै २ नुपति गौरव करते थे। २९ वें क्लोक में इन्हीं स्तिजी की प्रशंसा की गई है। तीसवें काल्य में शांति भद्म स्ति को वासुदेवस्ति द्वारा आचार्य पद्मी दिये जाने का उल्लेख है। ये वासुदेव उक्त छठे काल्य में वर्णित विप्रहराज के गुरु थे। ३१ वें तथा ३२ वें काल्य में शांतिभद्मस्ति की प्रशंसा की गई है। तेतोंसवें क्लोक में उक्त स्ति महोदय के उपदेश से गोठी संव वालों द्वारा तीर्यंकर ऋषभदेव के मन्दिर का पुनरुद्धार किये जाने का उल्लेख है। इसके बाद दो श्लोकों में उक्त मन्दिर का अलंकारिक वर्णन है। छत्तीसवें और सेंतोंसवें काल्य में कहा गया है कि उक्त मन्दिर पहले विदग्ध राजा ने बनवाया था। इसके जीर्ण हो बाने से इसका पुनरुद्धार किया गया। जब मन्दिर बन कर फिर तैयार हो गया तब संवत् १०५३ की माध सुदी १३ को श्री शांति स्तिजी ने उसमें प्रथम तीर्यंक्षर की सुन्दर मृतिं प्रतिष्ठित की।

अब्तोसर्वे पद्य में विद्रश्वराज द्वारा स्वर्णदान किये जाने का उच्छेख है। १९ वें पद्य में उक्त मन्दिर के लिये जब तक चन्द्रमा और स्रज रहे तब तक उसके स्थिर रहने की प्रार्थना की गई है। आखिरी के ४० वें काव्य में प्रशस्ति-कर्त्ता स्टर्याचार्य्यंजी की प्रशंसा की गई है।

### श्रीसवाल जाति का इतिहास

इसके बाद एक पंक्ति गद्य में लिखी हुई है कि जिसमें उक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा का समय १०५३ की माघ सुदी १२ पुष्य नक्षत्र का बताया गया है। इसी दिन इस मन्दिर के जिखर के जपर प्वजारोपण भी किया गया था।

इसके बाद दूसरा छेख छुरू होता है। इस छेख में कुछ २१ पद्य हैं। यह छेख भी बहुत कुछ उपर के छेख से मिलता जुलता है। इस छेख के पहुंच रलोक में जैन धर्म की प्रशंक्षा की गई है। दूसरे रलोक में इरिवर्म राजा का, तीसरे में विदग्ध राजा का और चौधे में मन्मट राजा का वर्णन है। इसमें यह भी छिखा गया है कि बलमद आचार्य के उपदेश से विदग्ध राज ने हस्तीकुण्डों में एक मनोहर जैन मन्दिर बनवाया और उक्त मन्दिर के खर्च के लिये आवक जावक माल पर कुछ कर लगाये जाने का भी उक्छेख हैं। राजा का यह आदेश संवत् ९७३ के आपाद मास का है। इसके वाद संवत् ९९६ की माय बंदी ११ को मन्मट राज ने किर उसका समर्थन किया था। इस छेख के आखिरी में यह प्रार्थन की गई कि जब तक प्रश्वी पर पर्वत, सुर्य्य, भारतवर्ष, गंगा, सरस्वती, नक्षत्र, पाताल और सागर विद्यमान रहें तब तक यह शासन पत्र केशवसूरि की संतित में चलता रहें।

## वामनवाड्जी का जैन मान्दिर

सिरोही राज्य में पिंडवाड़े के स्टेशन से करीव चार माइल वक्तर पश्चिम में पामनवाइनी का प्रसिद्ध और विशाल महावीर स्वामी का जैन मन्दिर है नहीं पर दूर २ के लोग यात्रा के लिये आते हैं। यह मन्दिर कब बना, इसका पता नहीं लगता। परन्तु इसके चौतरफ के छोटे २ मन्दिरों में से एक पर संगर १५१९ का लेख है। इस से यह माल्यम होता है कि मुख्य मन्दिर उक्त संगत से पूर्व का होना चाहिरे। इस मन्दिर के पास एक शिवालय भी है, जिसमें परमार राजा धारावर्ष के समय का वि० सं० १२१९ ग लेख है। यहाँ पर फाल्युन सुदी ७ से १४ तक मेला होता है।

## पिडवाडा का जैन मन्दिर

पिंडवाड़ा यह एक पुराना कसवा है। यहां पर एक प्राचीन महावीर स्वामी वा जैन मन्दिर है। इसकी दीवाल में वि॰ सं॰ १४६५ का एक शिलालेख लगा हुआ है। उक्त लेख में इस गींव का नाम पिंडरवाटक लिखा है।

## वसंतगढ़ का जैन मान्दिर

सिरोही राज्य में अजारी से करीव तीन माइल दक्षिण में धर्ततगढ़ है । इसकी दर्सतपुर मी



श्रीपार्श्वनाथ मन्दिर होहिया जैसलमेर (श्री बा॰ प्राणचन्द्रजी नाहर के सीजन्य से) (सामनेकाभाग)

कहते हैं। यह सिरोही राज्य के बहुत पुराने स्थानों में से यह एक है। अब तक इस राज्य के जितने शिळा॰ छेख मिछे हैं उनमें सब से पुराना विश्सं॰ ६८२ का यहीं से मिछा है। मेवाइ के सुप्रसिद्ध महाराणा, हुम्म मे यहाँ की पहादियों पर एक गढ़ बनवाया था। जान पड़ता है कि इसी से बसंतपुर के स्थान में बसंतगढ़ नाम स्थापित हुआ। यहाँ के एक हुटे जैन मन्दिर में विश्सं॰ ७४४ के समय की मूर्तियां भी मिछी हैं।

केरारियाजा तीर्थ--यह जैनियों का अस्यन्त प्रस्थात तीर्थ स्थान है। उदयपुर से लगभग ४० मील की तूरी पर घुलैवा नामक गाँव में श्री ऋषभदेव स्वामी का एक बढ़ा ही भव्य और विशाल मन्दिर बना हुआ है। उक्त मन्दिर में बढ़ी ही प्रभावोत्पादक ऋषभदेवजी की मूर्ति है। यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। इसके पहले यह प्रतिमा दू गरपुर राज्य की प्राचीन राजधानी बढ़ीद (वटपदक) नामक जैन मन्दिर में थी। जान पड़ता है कि किसी विशेष राजनैतिक परिस्थिति के कारण उक्त मूर्ति बढ़ीद से यहाँ लाकर प्रधाई गई।

जैसा कि हम उत्तर कह जुके हैं ऋषभदेवजी की उक्त प्रतिमा बढ़ी मध्य और तेजस्ती है। इसके साथ के विशाल परिकर में इन्झादि देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और दो बालुओं पर दो नम्म काउस (कार्य्योत्सर्ग रियति वाले पुरुष) खड़े हुए हैं। मूर्ति के चरणों के नीचे छोटी २ नौ मूर्तियाँ हैं जिनको कोम नवमह या नवनाथ बतलाते हैं। उक्त नवमहों के नीचे कुछ सपने खुदे हुए हैं।

इस मिन्दर के मण्डप में तीर्थंड्सों की बाइस और देव कुलिकाओं की चौपन मूर्तियाँ विराजमान हैं। देव कुलिकाओं में वि० सं० १७५६ की बनी हुई विजयसागरस्ति की मूर्ति भी है और पविचम की देव कुलिकाओं में से एक में करीब ६ फीट जँचा ठोस पत्थर का मिन्दर बना हुआ है, जिसपर तीर्थंड्स की बहुतसी छोटी र मूर्तियाँ वनी हुई हैं। इसको छोरा गिरनारजी का विन्य कहते हैं। उक्त ७६ मूर्तियों में से ४९ मूर्तियों पर लेख खुदे हुए हैं। ये लेख दि० सं० १६११ से कगाकर वि० सं० १८६३ तक के हैं और वे जैनों के इतिहास के लिए बड़े अपयोगी हैं।

इस मन्दिर में केशर बहुत चढ़ती हैं। इसीसे तीर्थ का दूसरा नाम केशियानाथ भी है।
यात्री लोग यहाँ पर केशर की मानता करते हैं। कोई र जैन तो अपने वचों के बराबर केशर तौल कर
मृतियों पर चढ़ा देते हैं। जैनियों के सिवाय भील आदि भी इस मृति पर केशर चढ़ाते हैं। इस मृति का
रंग काला होने से भील लोग इसे कालाजी के नाम से पुकारते हैं। वे इन्हें अपना इष्टदेव समझते हैं।
इस मन्दिर में कई बातें बढ़ी विचित्र हैं। यहाँ पर अहा। और शिव की मृतियाँ भी निराजमान हैं और
एक हवनकुण्ड भी बना हुआ है। जहाँ पर नवरात्रि के दिनों में दुर्गा का हवन होता है। पर जान पढ़ता
है कि ये सब बातें पीछे से उक्त मन्दिर में जोड़ दी गई हैं। इस मन्दिर की मृतियाँ भी निराजमान हैं और
जवाहरात की अंगी चढ़ाई जाती है जिनमें कुळ अंगियों की कीमत एक लाख से भी ऊपर की है। हाल में
उदयपुर के मृतपूर्व महाराणा फतेसिहजी ने कोई ढाई लाख की कीमत की अंगी चढ़ाई थी। इस मंदिर
में प्रायः हचेतान्वर विधि से पूजा होती है क्यों के अंगी, केशर आदि का चढ़ना ये सब बातें स्वेतान्वर विधि
ही में सिमालित हैं। गत तीन सौ वर्षों के विभिन्न प्रकार के लेखों से यह प्रतीत होता है कि इस मन्दिर में
इसी विधि से पूजा होती आई है। शि

सवत् १८६३ में विजयचंद गांधी ने इस मन्दिर के चारों तरफ एक पक्क कोट बनवाबा । वि० सं० १८८६

इस मन्दिर में इक शिलालेख भी हैं जिनमें से पहला शिलालेख वि॰ सं० १४३१, दूसरा १५७२ और तीसरा १७५२ का है।#

. श्री कापरहा पार्श्वनाय का मन्दिर — जोधपुर राज्य में कापरहा पार्श्वनाय का मन्दिर भी एक दर्शनीय वस्तु है। यह बढ़ा ही सुन्दर और भव्य मन्दिर है। शिल्पकला का बढ़िया नमूना है। हसे जेतारण के ओसंवाल जाति के मण्डारी अमराजी के पुत्र भानाजी ने बनवाया था। उक्त मन्दिर में सम्बद् १६७८ के वैशाख सुदी पूर्णिया का एक लेख है जिससे माल्स होता है कि भण्डारी अमराजी और उनके पौत्र ताराचन्द्रजी ने पार्श्वनाथ के उक्त चैत्य की जैनाचार्य श्री जिनचन्द्रस्रिजी से प्रतिष्ठा करवाई।

मुलपाक तीर्थे—यह तीर्थस्थान दक्षिण हैदावाद से ४५ मील की दूरी पर बसा हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ा मन्य मन्दिर तथा माणिक्य स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। यह मन्दिर तथा प्रतिमा अति ही प्राचीन वतलाई जाती है। यह स्थान;वड़ा भन्य तथा रमणीय वना हुआ है। यहाँ पर कई शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं जो आन भी एक कमरे में पुरक्षित रक्खे हुए हैं। कई शिलालेखों के वीच में कहीं २ कुछ अक्षर नष्ट हो गये हैं जिनके कारण बहुत सा अर्थ समझ में नहीं आता। यहाँ पर एक शिलालेख संवत् १३३३ के भादो वदी ४ का भी मिला है जो मारवादी लिपि में लिखा हुआ है। ऐसा माल्द्रम होता है कि किसी यात्री ने उसे खुदवा कर लगा दिया होगा। कुछ भी हो इस शिलालेख से तो यह अवश्य हो सिद्ध होता है कि यह मंदिर सुं० ,१३३३ के पहिले का बना हुआ है। इसके पश्चात् के तो कई शिलालेखों में उक्ष मन्दिर तथा प्रतिमा का उल्लेख आया है। यहाँ की प्रतिमा बड़ी प्रतिमावान, मध्य तथा तेनसी प्रतीत होती है।

श्री मान्दक पार्यवेनाय तीर्थ — यह तीर्थस्थान वर्षा से ६० मील की दूरी पर जी० आई० पी० रेलवे के भान्दक नामक स्टेशन के पास है। लगभग बीस वर्ष पूर्व चतुर्श्वज भाई, हीरालालजी दूगह, तथा सिद्धकरणजी गोलेला ने पार्श्वनाथ की विशाल सात फूट की पश्चासनमय मूर्ति खोज निकाली पूर्व परिश्रम पूर्वक हजारों रुपये एकन्नित कर एक बढ़ा विशाल मंदिर बनवाया, तथा इसकी प्रतिष्ठा पंडित रामिवंबर जी और जयसुनिजी के द्वारा हुई। उपरोक्त सज्जों के बाद सेठ छोटमलजी कोठारी ने इस तीर्थ के कर को खूब बढ़ाया। इस स्थान पर एक महावती जैन गुरुकुल भी स्थापित है जिसकी देख रेख व मन्दिर का निरीक्षण आजकल मथमलजी कोठारी करते हैं। इस तीर्थ में एक देरासर नागपुर के प्रसिद्ध जोहरी पानमलजी पूर्व महन्द्रकुमारसिंहजी चोरहिया ने बनवाया है।

्र सुजानगढ का जैन मन्दर—सुजानगढ़ का यह प्रसिद्ध जैन सन्दिर यहाँ के सुविव्यात सिंधी परिवार द्वारा बनाया गया है। यह मन्दिर बढ़ा ही भच्य, रसणीय तथा दर्शनीय है। यहाँ की कोराई वं कारीगरी को देखकर दर्शक सुग्य हो जाते हैं। इस संदिर के बनवाने में छाखों रुपये व्यय हुए होंगे।

में उदयपुर के सुप्रस्थात वापना वंशीय सेठ बहादुरमलनी एवं सेठ जोरावरमलनी, ने मन्दिर के प्रथम द्वार पर निकारखाना वनवाकर वर्तमान ध्वजा देखड चेटाया।

<sup>\*</sup> इस लेख के पूर्वाश के लिखने में रा० व० महामहोपा-याय पं० गौराशंकरची भोना कृत जदगपुर राज्य का इतिहास नामक श्रंथ से बहुतको सहायता मिली है ।

# ग्रांसवाल जाति की कुछ सास सास संस्थाएँ

श्री संघ समा श्रीर सरदार इंहिस्कूल जीवपुर—वर्तमान संस्कृति एवं सभ्यता के ग्रुग में उर्जात की तीत्र मावना से ग्रेरित होकर लोवपुर शहर के गण्यमान्य ओसवाल पुरुषों ने ता० १६ जुलाई सन् १८९६ के दिन "श्री संघ-समा" की स्थापना की एवं।२० हजार रुपयों का चंदा एकत्रित किया। इस कार्य्य में लोघपुर दरवार महाराला सुमेरिसंह जी वहातुर में ९ हजार प्रदान कर अपनी राज्यमक प्रजा का सम्मान किया। इस श्रीसंग सभा के समापित स्व० मेहता सरवरचंद्रजी दीवान सभापित और उपसभापित मण्डारी मानचन्द्रजो चुने गये, एवं अन्य १७ मुखुदियों की एक व्यवस्थापक कमेटी बनाई गई। इस समा ने ता० २९ अगस्त सन् १८९६ के दिन दरवार की आज्ञा से महाराला सर प्रतापसिंह जी हारा "सरदार हॉईस्कूल" का उद्घाटन करवाया। यह हॉईस्कूल अपनी दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नित करता गया और इस समय लोधपुर की त्रिक्षा संस्थाओं में अपना खास स्थान रखता है। इस हॉईस्कूल की उन्नित में शाह मौरतनमल्ली भोदावत, मेहला बहातुरमल्ली गधेया, शाह गणेशमल्ली सराफ कादि सज्जनों के नाम विशेष उच्लेखनीय हैं। इस स्थय हॉईस्कूल की निजकी एक मध्य निर्वेडन है।

त्री क्रात्मानन्द जैन हें हें स्कूल क्रम्बाला—हस संस्था की स्थापना लगमग ३० वर्ष पूर्व भाजाव्य विजयवल्लमसूरिजी के उपदेश से हुई। सन् १९२६ में यह हॉईस्कूल घन गया। यह हॉईस्कूल पंजाब प्रान्त के प्रसिद्ध हॉईस्कूलों में माना जाता है। इस संस्था की शानदार नयी बिल्डिंग हाल ही में तैयार हुई है। "आस्मानन्द जैनगंज" नामक बाजार के किराये की भाय, गवर्नमेंट की एड व अन्य सहायता से हॉईस्कूल का ज्यय चलता है। संस्था का कार्य्यवाहन अम्बाले के १६ गण्य मान्य सज्जनों की एक कमेटी के जिनमे हैं।

श्री जोसवाल होईस्कूल अजमरे—इस संस्था की स्थापना अजमेर में छोटी सी संस्कृत पाठ-शाला के रूप में संवत् १९५६ में हुई। तदनन्तर संवत् १९७५ में यह संस्था मिडिल स्कूल के रूप में परिणत हुई। इस संस्था की आरंभिक उन्नति का प्रधान श्रेय श्री धनराजजी कांसिटिया को है। कहना न होगा कि अजमेर की जनता के उत्साह प्रदर्शन से तथा कार्यकर्ताओं की कार्य्य चाहारी से यह संस्था शीधगामी गति से उन्नति की ओर अग्रसर होती गई, तथा संवद् १९८६ से यह मिडिल स्कूल से हॉयस्कूल हो गया। यह हॉयस्कूल इस समय राजपुताना एल्युकेशन बोर्ड से रिक्झाइल हो गया है। यह बहुत युचार रूप से संचालित किया जा रहा है। इसमें हायस्कूल की अन्य झांसों के साथ २ कार्म्स झांस की शिक्षा भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त निर्वाधियों के शारीरिक स्वास्थ्य की बोर भी काफी ध्यान रक्षा जाता है। इस हायस्कूल के प्रेसिडेन्ट सेठ हीराचन्द्रजी संचेती और मंत्री श्री धनराजजी लुलिया है।

केठ नन्दलाल मणडारी हाक्कूल—इस हॉयरकूछ को इन्दौर के प्रसिद्ध मिछ भीनर श्री कन्दैया छाछजी भण्डारी ने अपने पिताबी के स्सारक में "नंदलाङ भण्डारी विद्यालय" के नाम से खोडा है। आपकी उच्च व्यवस्थापिका बाकि एवं योग्य निरीक्षण के कारण विद्यालय दिनों दिन तरकी करता गया और सुवार रूप से संवालित की जा रही हैं। इस संस्था की स्थाई सम्पत्ति में "आत्मानन्द जैन गंज" मुख्य है जिसकी किराये की आय से संस्था का ब्यय चलता है। अम्बाला के शिक्षित सज्जनों की एक कमेटी के जिम्मे इस संस्था का सारा प्रवन्ध भार है।

श्री नाथूलाल गोषानत जैन आश्रम सादक्षे—इस संस्था को स्व॰ सेठ नाथूलालजी गोधावत ने -सवालाल रुपये के आदर्श दान द्वारा छोटी साददी में स्थापित किया। वर्तमान में भी आपके पौत्र सेठ छगनलालजी गोधावत उक्त संस्था को सुचार रूप से संचालित कर रहे हैं।

श्री जैन गुरुकुल न्यावर—यह संस्था भोसवाल जाति के कई विद्या प्रेमी सज्जनों द्वारा संवत् १९८५ में न्यावर में स्थापित की गई है। ईसके अन्तर्गत प्राचीन एवं अवांचीन पद्धतियों का सम्मिश्रण करके विद्यार्थियों ( ब्रह्मचारियों ) को धार्मिक, न्यवहारिक, मानसिक व शारोरिक शिक्षा वहे ही उचित ढंग से दी जाती है। यह गुरुकुल, ज्यावर से करीब डेढ़ मील की दूँगे पर बड़े ही अच्छे स्थान पर इना हुआ है। यह पहले बगड़ी में जैन वोडिंग के नाम से अल्यात था। इस संस्था का प्रवन्ध सेठ मिश्रीलालजी चेद आदि ५ ट्रस्टियों द्वारा होता है। इसकी वार्षिक आय करीब तेरह हजार की है और व्यय दस हजार के लगामा होता है। यहाँ से "कुसुम" नामक मासिक समाचार पन्न भी निकलता है। इसके ऑनरेरी प्रवन्धक श्री घीरलॅमलजी तुरिकया योग्य व्यवस्थापक सर्जन हैं। इस संस्था को १० सजन मिलकर १० इजार रुपये प्रतिवर्ष स्थांची सहायता देते हैं।

श्री अपर जैन होस्टेंज लाहोर—इस संस्था का स्थापन श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समा पंजाब ने सन् १९१६ में किया। पंजाब के कॉलेंज शिक्षा शिक्ष करनेवाले जैन लातों के लिए शुद्ध भोजन एवं निवास का प्रवन्य करने के उद्देश्य से यह संस्था लोली गई। संस्था की भन्य विद्वितों लगभग २ लाख रूपयों की हैं। पंजाब के गण्यमान्य शिक्षित सज्जनों की एक कॅमेटी के जिम्मे इस संस्था की व्यवस्था का भार है।

श्री ख़ैंसिंदेश श्रेसिंबाल शिक्तंण संस्था, भुंसाबंल ( पॅल्युकेशन सोसाबंटी )—इस संस्था का उद्दे ब्य स्रोसिंबाल जाति के उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाल युवकों को भाविक सहाबता देना है। इस संस्था का स्थापन खानदेश के नामी श्रीसंत सेठ राजमल्ली लख्नाणी ने २० इजार रुपये देकर किया था, पूर्व जाप ही उसके सभापति हैं। इस सीसायटी के सेकेटरी श्रीयुंत प्तमचन्दली माइटा का संस्था की अभ्युद्य में बहुत बंदा सहयोग रहा है। संस्था के पास लंगभग परे हेंनार का फंड है, सथा सभी तक २० हजार रुपया विद्यार्थियों को यह संस्था वितरित कर खुकी है।

त्री सेठिया परमार्थिक संस्थाएँ बीकानेर—इन संस्थाओं को स्थापन बीकानेर के प्रसिद्ध धार्मिक सेठ भेरीदानजी ने किया, एवं आपके परिवार के सजानी ने केटकिसे के ११ मकानात, दुकाने एवं कई हज़ार रूपवा संस्था के स्थाई प्रवन्ध के छिये दिया, जिनके किराये 'तथा द्यांज की आय रूपमा २१ हज़ार सारियाना संस्था को होती है। इतना ही नहीं स्वयं सेठ भेरीदानंजी एवं उनके सुपुत्र कुँवर जेटमरूजी सेठिया इन संस्थाओं का संचारून करते हैं। इस संस्था के आधीन जैनस्कूल, श्राविक पाठशाला, जैन संस्कृत प्राकृत विद्यालय, जैन बोर्डिंग हाउस, शास्त्र मण्डार, जैन विद्यालय, आविकाश्रम एवं प्रिटिंग-प्रेस आदि संस्थाएँ संचीलित की जा रही है।

श्री जैन श्रोशवाल परस्पर सहायक कोष मध्यप्रदेश एषड वरार—यह संस्था ओसवाल जैन क्रुहुम्बीं को उनकी मृत्यु के अनंतर या ५५ वर्ष के पश्चाद सहायता पहुँचाने के वह श से सन् १९३२ में स्थापित हुई। संस्था का आफिस सिवनी छपरा (सी॰ पी॰) में है। इसके प्रेसिडेंट सेठ माणिकचन्द्जी माल हैं।

श्री जैन सुनिति भित्र मंडल, रानलिपिडी—इस संस्था की स्थापना २१ साल पूर्व स्वामी धनीरामजी महाराज ने की। संस्था के पास इस समय ३५ हजार रुपयों का फंड है, और रावलिपिडी के २६ सम्पों की कमेटी के जिम्मे समिति का प्रबंध भार है। समिति के अंदर में शास्त्र मंदार, ट्रेक्टमाला, कृत्या पाठशाला, पुज्केशन बोर्ड आदि संस्थाएं घलती हैं। सुदूर पंजाव प्रांत में यह संस्था हिन्दी मापा का आदर्श प्रचार कार्य कर रही है। इसके प्रसिदेंट लाला उत्तमचन्दनी जैन हैं।

श्री स्थानकवारी जैन नेडिंग पूना—यह संस्था भी कालेज में उच शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रीं वे लिए भोजन एवं निवास की सुन्यवस्था के उद्देश्य से स्थापित हुई है। इसका प्रवन्ध महाराष्ट्र शान्त के गण्य मान्य सफतनों की एक कमेटी के जिम्मे हैं।

भी सेहनकाल कैन अनाभातम, अमृतसर — इस संस्था की स्थापना युवाचार्व्य काशीशमजी महाराज ने की! स्थापना के समय संस्था को ४० हजार की सहायता के वचन मिले थे। इस संस्था के पास इस समय १३ हजार रुपयों का फण्ड है। इसके प्रधान नार्व्य संचालक लाला मस्तरामजी कैन M.A.L L.B., लाला इरजसरायजी बरड B. A. एवं लाला मुसीलालजी हैं।

श्री केशन निजय जैन लायनेरी, जालीर—इस लायनेरी की बेल्यू लगभग १ लाल रुपयों की है। लायनेरी के पास १० हजार का फंड हैं। तथा ताद पत्र पर हस्तांकित एवं अन्य अन्थों का अच्छा संग्रह है। संस्था के सेकेंटरी श्रीयुत मेहंशलजी गर्धेपा योग्य एवं उत्साही सजन हैं।

उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त ओसवाल समाज की ऐसी कई संस्थाएँ हैं जिनका स्थानाभाव के कारण परिचय न देकर हम नाम ही दे रहे हैं।

के कारण परिचय न देकर हम नाम हो दे रह है।
अ॰ भारतवर्षीय खे॰ जैन स्थानकवासी ओसवालसभा
अखिल भारतवर्षीय मन्दिर मार्गीय खेताम्बर जैन सभा
एस॰ एस॰ जैन सभा पंजाब, लाहीर
अ॰ भा॰ तेरापन्थी सभा, कलकत्ता
नाशिक जिला ओसवाल सभा, नाशिक
जैन गुरुकुल पायरही ( अहमदनगर )
ओसवाल जैन वोहिंग हाउस, नाशिक
जैनोदय पुस्तक-पकाशक समिति, रतलाम
जैन स्त्री औषधालय, जीरा ( पंजाब )
जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम

ओसवाल औषघालय, अजमेर

मूलवन्द जवाहरमल औषघालय, वाशीं
गिरघारीलाल अन्तराज विद्यालय, द्यावर
श्री आत्मानन्द जैन विद्यालय, साददी
ओसवाल बोडिंग हाउस, जलगांव
भदावती जैन गुरुकुल, भांदक तीर्थ
शांति जैन मिडिल स्कूल एण्ड काम० इन्स्टीट्यूट व्यावर
सिंची हरिसिंह निहालचन्द संस्था बौलपुर (बंगाल)
शंभूमल गंगाराम जैन विद्यालय, जेतारच
नथमल दातव्य औषघालय, सरदारहाहर
वेतरचन्द पुस्तकालय, सुजानगढ़
फूलचन्द जैन कन्या पाठशाला, जोधपुर

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

श्री आत्मानन्द जैन सभा, आगरा स्थानकवासी ज्ञान वर्द्धक सभा, साददी नैन क्वे॰ तेरापन्थी पुस्तकाख्य, जुरू ओसवारु विद्यालय, सुजानगढ् अमर जैन यूनियन, सियाल कोट महावीर जैन छायबेरी, सियालकोट नैन कन्या पाठशाखा, सियालकोट जैन रवे॰ र्तार्थं करेटी, अम्बाला आनन्दनी करवाणजी की पेढ़ी, सादड़ी द्याचन्द्र धर्मचन्द्रजी की पेढ़ी, साद्दी शांति वर्द्धमान पेढ़ी, सोजव कुन्दन कन्या पाठशाला, व्यावर गणपति औषघालयं, व्यावर जैन सेवा समिति औषधालय, ज्यावर **जैन कन्या पाठशाला, अलवर** आत्मानन्द जैन छायब्रेरी, जण्डियाला ( पंजाब ) पाँजरापोल, होशियारपुर प्राचीन जैन प्रंथ भण्डार, होशियारपुर भारमब्ह्रम जैन सेन्ट्रल हायवेरी, साददी आत्मानंद जैन मिडिल स्कूल जंडियाला, (पंजाब) गुलावर्कुंवर जैन कन्या पाठशाला, अजमेर श्रमणोपासक जैन पाठशाला, अजमेर आसवाल नवयुवक मण्डल, घामक महावीर मण्डल, सहमदनगर वर्दमान जैन पाठशाला, शिवनी-छपारा जैन कन्या पाठशाला, फरीदकोटः (पंजाब )

इवे॰ जैन पाठशाला, जयपुर **इवै० जैन पाठशाला, भोपाल** जैन स्कूछ, घं।णेराव जैन श्वेतास्वर वर्डमान पाठशाला, नागौर महावीर जैन वाचनालय, सोजत जैन महावीर मण्डल, हिंगनघाट जैन कन्याशाला, सादडी स्था० जैन कन्याशाला, साददी · ओसवाल स्कूल, वीशनेर ओसवाल हितकारिणी सभा, सरदारशहर भोसवाल हितकारिणी सभा, सुजानगढ़ महावीर जैन युवंक मण्डल, बाली I स्था॰ जैन छायवेरी, अजमेर महाराष्ट्र जैन युवक संघ; नाशिक शांति जैन पुस्तकाळय, जबलपुर - जैन ओसंवाल वाचनालय, भोपाल जैन प्रचारक सभा, ज्ञगरावां ( रंजान ) श्री सीहनलाल जैनं कन्या पाउशाला, असृतसर श्री आत्माराम जैन सायत्रेरी, असृतसर उद्यचंद जैन लायबेरी, कसूर (पंजाब) भात्मानन्द जैन छायबेरी, ज़ीरा ( पंजाब ) भारमाराम जैन पांठवाला, होशियारपुर हित हेर्म ठायबेरी, घाणेराव श्री महाबीर वाचनालय, इन्दौर भोसवाल हितकारिणी समा, लाडन्



# श्रोसवाल जाति श्रीर उसके श्राचार्य्य Oswals & their Acharyas



श्री शतदल पद्म यंत्र लोहवा पार्श्वनाथ मन्दिर लोहवा

(श्री बा॰ पूरणचन्द्रजी नाहर के सीजन्य से )

प्रभाव डाला, उनका थोड़ा सा परिचय देना भी आवश्यक प्रतांत होता है। इनमें से कई आचार्य्य स्वयं ओसवाल जाति के ये और उन्होंने जैन संस्कृति के विकास में बहुमूस्य सहायता पहुँचाई यी। इसके विपरीत कई आचार्य्य ययपि दूसरी जातियों के थे पर उनका इस जाति के साथ इतना निकट सम्बन्ध या कि उसके जीवन के विविध पहलुवों पर इन आचार्य्यों ने बहुत ही गम्भीर संस्कार डाले थे। इस पहिले कह जुके हैं कि ओसवाल जाति को उत्पत्ति आठवीं तथा नवसी सदी के वीच (८०० से ९०० तक) किसी समय में हुई है, अतएव इम उसी समय से अब तक के खास २ ऐसे आचार्य्यों की जीवनी पर और उनके कार्यों पर मधार डालना आवश्यक समझते है, जिन्होंने इस जाति के जीवन को बनाने में सबसे अधिक परिश्रम किया था।

# श्री बप्पमिं सूरि

इस सम्बन्ध में सबसे पहिले श्री बण्यमिहसूरि का नाम उल्लेखनीय है। आप का जन्म विक्रम संवत् ८०० की भादवा सुदी ३ को हुआ था, अर्थात् जिस समय ओसवाल जाति की उत्पत्ति हुई थी उसी समय इस महान् आचार्य्य का उदय हुआ था। ये महान् विद्वान् तथा प्रतापी आचार्य्य थे। दीर्घ तपदचर्य्या के द्वारा इन्होंने अपनी आत्मिक शिक्तयों का उच्च विकास किया था। इन्होंने कन्नोज के राजा आम को प्रतिवोध देकर उन्हें भगवान महावीर के पवित्र झण्डे के नीचे बैठाया था। ये आम राजा बढ़े प्रतापी ये। गवालियर की प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने अनेक देशों पर अपनी विजय पताका फहराई थी, इन्होंने कन्नोज में १८ मन सोने की भगवान महावीर को प्रतिमा बनवाकर अपने आचार्य्य वप्पष्ट के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। इन्होंने गोपिगरी (गवालियर) में भी २३ हाथ ऊँची महावीर की प्रतिमा स्थापित की भी। इन महान् आचार्य्य महोदय ने गौंड (बहाल) देश की राजधानी लक्षणावती के राजा धर्म को महान् उपदेश देकर उसके तथा आम राजा के बीच के बैर-भाव को दूर किया और उनके आपस में मेत्री का मधुर सम्बन्ध स्थापित किया। इतना ही नहीं, श्रीवण्यमहसूरि ने बर्दन छुंजर नामक एक विल्यात् वौद पण्डित को जीत कर सारे देश में अपने प्रभाव की छाप डाल्ये। इससे उक्त गौड़ाष्टिपति धर्मरान ने आपको जीत कर सारे देश में अपने प्रभाव की छाप डाल्ये। इससे उक्त गौड़ाष्टिपति धर्मरान ने आपको

"वादि कुक्षर केशरी" की उपाधि से विस्पित किया। इसके बाद आचार्य्य महोदय मे शैवमत के धाक्पति वामक योगी को जैन बनाया। आम राजा पर इन आचार्य्य महोदय का अग्निहत धार्मिक प्रभाव पड़ा था। इससे संवत् ८२६ में इन्होंने कलोज, मथुरा, अनिहलुपुर पट्टण, सतारक नगर, मोडेरा आदि नगरों में जिनालय बनवाये, उसने शत्तुंजय तथा गिरनार की तीर्य यात्रा की। उस समय गिरनार तीर्थ के अधिकार के सम्बन्ध में दिगम्बर तथा श्वेतांवर समुदाय में झगड़ा पढ़ गया था। श्री बप्यमद्दस्रि के प्रभाव से उक्त तीर्थ स्थान श्वेताम्बर तथा श्वेतांवर समुदाय में झगड़ा पढ़ गया था। श्री बप्यमद्दस्रि के प्रभाव से उक्त तीर्थ स्थान श्वेताम्बर तीर्थ माना गया। श्री बपप्यद्दस्रि के शिष्य नन्नस्र्रि तथा गोविंदस्र्रि के उपदेश से, आम राजा के पौत्र भोज राजा ने आम राजा से भी अधिक जैन धर्म की प्रभावना की। इस भोजदेव का दूसरा नाम मिहिर तथा आदि बरहा था। वह संवत् ९०० से लगाकर ९३८ तक गही पर रहा। किसी २ इतिहास वेता के मतालुसार संवत् ९५० तक उसने राज्य किया। श

### शिलाचार्थ्य

आप निवृत्ति गच्छ के मानदेवसूरि के शिष्य थे। संवत् ९२५ में आपने दस हजार प्राकृत श्लोकों में "महापुरुषचर्य्य" नामक एक गद्यात्मक ग्रन्थ रचा, जिसमें ५४ महापुरुषों का चरित्र है। उसकी छाया लेकर सुप्रक्यात् जैनाचार्यः हेमचन्द्रसूरि ने 'त्रिशष्टिशलाका पुरुष चरित्र' संस्कृत में रचा। इन्हीं आचार्य्यं देव ने (शिलाचार्य्यं या शिलांगाचार्य्यं) संवत् ९३३ में आचारोग सूत्र और सूयगढ़ांग सूत्र पर संस्कृत में कृति रची। उन्होंने इन दो सूत्रों के सहित ग्यारह अंगीं पर भी टीका रची। '

हाल में उनकी रची हुई आचारांग सूत्र तथा स्वगहांग सूत्र नामक दो अंगों की टीकाएँ उपलब्ध हैं। उन टीकाओं के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इनके पहले श्रीगंधहस्तिस्रितों ने इन स्वों की टीका की थी। शीलाचार्य्य को इन टीकाओं के करने में श्री वाहरी गणी से वहीं सहायता मिली थो। इसं बात को वे अपनी टीकाओं में स्वीकार करते हैं।

श्राम राजा तथा भोजदेव के लिये श्रीमान् श्रोभानी कृत राजप्ताने के इतिहास के प्रथम खण्ड के एष्ट १६१ तथा १६२ देखिये। उक्त पैरंप्राफ में लक्षणावता नामक नगर का वर्णन श्रामा है, उसका श्राप्तिक नाम लखनऊ है। गौड़ाविपति धमराज नगाल के इतिहास में धर्मपाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह पाल वंश का प्रतिष्ठाता था श्रीर संवद ७६५ से प्रदेश संवत तक उसने राज्य किया।

<sup>∱</sup>जैन साहित्य नो इतिहास पृष्ठ१=१.

## सिद्धऋषिसूरि

आप महान जैनाचार्व्य थे। आपने 'उपिमती भव प्रपंच कथा' नाम का एक विशाल महारूपक प्रन्य रचा कि जो न केवल जैन साहित्य का सबसे पहला रूपक प्रत्य था वरन् समस्त भारतीय साहित्य के रूपक अन्यों में वह किरोमणि गिना जाता है। उसका साहित्यक मूल्य महान् है। सुप्रस्थात डा० याकोवी अपनी 'उपिमती भव प्रपंच कथा' की खंग्रेजी प्रस्तावना में रिखते हैं—

I did find something still more important. The great literary value of the U. Katha and the fact that it is the first allegorical work in Indian Literature.

अर्थात् मुझे और भी अधिक महत्व की वस्तु माल्रम हुई है। उपमिति भव प्रपंच कथा का साहित्यक मूल्य महान् है और यह भारतीय साहित्य का प्रथम रूपक प्रन्थ है। अ

यह प्रंथ संबद् ९६२ की ज्येष्ठ सुदी पंचमी को समाप्त हुआ था। उपरोक्त सिद्धऋषिसूरि के सम्बन्ध में विभिन्न प्रंथां में कुछ ऐतिहासिक विवरण है। उससे यह प्रगट होता है कि लाटदेश अर्थात् गुजरात में स्टर्याचार्य्य नामक एक जैन आचार्य्य हुए। ' उनके शिष्य के शिष्य दुर्गस्वामी थे। वे मूल में बढ़े धनवान, कीर्तिशाली तथा बक्ष गौत्र विभूषण बाह्यण थे। पीछे से उन्होंने जैन साधु की दीक्षा ली थी। इनका मारवाड़ के भीनमाल नगर में स्वर्गवास हुआ। श्री सिद्धऋषि इन्हों दुर्गस्वामी के शिष्य थे।

दुर्गस्वामी सिद्धऋषि के गुरु थे और सिद्ध ऋषि ने उनकी अनुकरणीय धर्मवृत्ति की बड़ी प्रशंसा की है। इन दोनों गुरु किष्यों को गर्गस्वामी ने दीक्षित किया था। ये गर्गस्वामी संवत् ९६२ में निवमान थे। उन्होंने 'पासक कैवर्डी' तथा 'करम निपाक' नामक प्रन्थों की रचना की थी।

आचार्य्य सिद्धक्ति ने अपने प्रन्य में श्री हिरिमद्रस्रि की बढ़ी स्तुति की है। आपने कहा है कि मैं "इस प्रकार के हिरिमद्रस्रि के चरण की रज के समान हूँ"। इसके आगे चल कर फिर आपने कहा है कि "मुद्दे धर्म में प्रवेश कराने वाले धर्मबोधक आचार्य्य हिरिमद्रस्रि है। श्री हिरिमद्रस्रि ने अपनी अचिन्त्य शक्ति द्वारा मुद्ध में से कुर्वासना-मय विष को दूर करने की कृपा की और सुवासना रूप अमृत मेरे लाम के लिये हुँड निकाला। ऐसे हिरिमद्रस्रि को मेरा नमस्कार है"।

सनत्तर शत नव के दिषष्टि सिंदते ऽतिलंघिते चाल्याः व्येष्टे सित पंचन्यां पुनर्वसौ गुरु दिने समाप्तिर भूत्

<sup>🕇</sup> रुद्दें श्री प्रभावकचरित्र में सूराचार्य्य कहा है ।

उपरोक्त वाक्यों से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि हरिशद्वसूरि सिद्ध ऋषि के साक्षात गुरु नहीं थे पर उनके परोक्ष धर्मीपदेशक थे। श्री सिद्ध ऋषि ने इस महान् प्रत्य की रचना मारवाद के मीनमाल नगर के एक जैन देरासर में की थी और श्री हुगैस्वामी की गणा नाम की शिष्या ने इस प्रत्य की प्रथम प्रति किसी थी।

यह श्रंथ संस्कृत भाषा का एक अमृह्य रत है। आंतरिक दृत्तियों का सूक्ष्म इतिहास जैसा इस प्रम्थ में मिलता है वैसा दूसरे किसी प्रम्थ में नहीं मिलता । एक विद्वान् का कथन है कि भारतीय धर्म और नीति के लेखकों में सिखन्तिय का आसन सनोंपरि है।

आचार्य सिद्धऋषि ने और भी कई महत्पूर्ण अन्य लिखे थे। चन्द्रकेवली निस्त मास्त मास्त भाषा के अन्य का आपने सस्कृत में अनुवाद(१) किया था। वि॰ सं॰ ९७४ में उन्होंने धर्मनाथ गणी कृत मास्त उपदेशमाला की संस्कृत टीका लिखी, जो अतीव महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है। श्री सिद्धसेन दिवाकर कृत न्यायावतार अन्य पर भी आपने एक बहुत ही उत्तम कृत्ति लिखी है। तत्वार्याधिगम नामक सूत्र पर भी सिद्ध ऋषि की एक वृत्ति है पर ये सिद्ध ऋषि उत्तम सुत्र पर से छुदे मालूस पढ़ते हैं।

श्री प्रभावक चरित्र में श्री सिद्ध ऋषि, उनकी गुरु परंपरा तथा हरिभन्नसूरि के साथ का उनका सम्बन्ध आदि बातों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। कहने का अर्थ यह है कि श्री सिद्ध ऋषि आचार्य जैन साहित्य के प्रकाशमान रक्ष थे और उनकी उपिमती भवप्रपंच कथा मानवीय हदयों को जीवन के उचातिउच क्षेत्र में लेबाकर शान्ति के अलैकिक वाय मण्डल से परिवेष्टित कर देती है।

## आचार्य जम्म्नाथ

आप वड़े विद्वान् जैन प्रन्थकार थे। विद्वत्समाज में आपका बढ़ा गौरव था। स्वत् १००५ में आपने मिणपित चरित्र नामक प्रन्थ की रचना की। इसके बाद आपने जिनकातक काच्य बनाया, निसपर संवत् १०२५ में सोब सुनिने इसपर विस्तृत टीका लिखी। सुनी जन्मूनाथ ने दूत काच्य नामक एक अन्य काच्य-प्रन्थ भी रचा था।

### मुनी प्रद्युम्नसूरि

चन्द्रगच्छ में प्रबुष्तस्त्रि नामक एक जैन साधु हो गये। आप वैदिक शास्त्र के वदे पारगामी

- ह इस अंध की मूल प्रति श्री काति विवयनी के वड़ीदे के भएडार में मौजूद है।
- ( १ ) वस्त्रद्धेषु मिते वर्षे श्री सिद्धपिरिदं महत् । प्राक् प्राइत चरित्राह् षि चित्रत्र संस्कृत व्यथात् ॥

विद्वान् थे, उन्होंने अछ (२) की राजसभा में दिगम्बरियों को परास्त किया था। इसके अलावा उन्होंने सपादल्झ, त्रिशुवनिगिरे आदि राजाओं को जैन धर्म में दीक्षित किया था। ये बढ़े जबर्दस्त तर्कवादी थे। आपके शिष्य समुदाय के माणिकचन्द्रस्ति ने अपने पार्क्नाथ चित्र की प्रशस्ति में आपके गुणों का बढ़ा ही सुन्दर वर्णन किया है।

## मुनी न्यायवनासिंह

आप प्रश्नुम्नसूरि के शिष्य थे। सुप्रस्थात आचार्य्य अथयतेनसूरि सिद्धसेन दिवाकर कृत सन्मति तर्क नामक ग्रंथ पर आपने तत्त्वबोध विधायनी टीका रची, जो "वाद महार्णत्र" नाम से प्रस्थात् है।

इस पर से आपकी अगाथ विद्या का पता चलता है। यह अनेकान्त हार्ट का दार्शितक अंथ है और उसमें अनेकांत हिष्ट का स्वरूप और उसकी व्यासि तथा उपयोगिता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश हाला गया है। इसमें सैकड़ों दार्शितक अंथों का दुहन करके जैन धर्म के गृहातिगृह दार्शितक सिद्धान्तों को बहत ही उत्तमता के साथ समझाया गया है।

### महाकवि धनपाल

सुप्रस्थात् विद्याप्रेमी महाराजा भोज मालवाधिपति की सभा में जो नवरस्न थे, उनके महाकवि धनपाल का आसन अपना विशेष स्थान रखता था। वाल्यावस्था से ही श्रहाराजा भोज और धनपाल में बढ़ी मैत्री का सम्बन्ध था। महाराज ने इनकी अगाध विद्वत्ता से प्रसन्न होकर इन्हें "सरस्वती" की उच्च उपाधि से विभूषित किया था। महाकवि धनपाल पिहले वैदिक धर्मावलम्बी थे पर पीछे से अपने बन्ध सोभनसुनि के संसगं से उन्होंने जैनधर्म स्वीकार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महेन्द्रसूरि नामक जैन साधु के पास से स्याहाद सिद्धान्त का अध्ययन कर जैन दर्शन में गम्भीर पारदर्शिता प्राप्त की थी। महाकवि धनपाल के इस धर्म परिवर्तन से महाराजा भोज को बड़ा लाश्चर्य हुआ और उन्होंने धनपाल से इस संबंध में शास्त्राई किया। पर इसमें महाकवि धनपाल ने जैन धर्म के महत्त्वको महाराजा भोज पर अंकित किया।

महाकवि धनपाल बढ़े प्रतिभाशालो कवि और ग्रंथकार थे। आपकी लिखी हुई 'तिलक मक्षरी" बढ़ा ही उच्च श्रेणो का ग्रंथ है। इसमें जैन सिद्धान्तों का गम्भीर तथा सुन्दर विवेचन है।

इस प्रन्थ के अवलोकन से महाकवि धनपाल के उदार हृदय का पता लगता है, आपने खमत तथा

<sup>(</sup>२) अह्नू से शायद मेबाड के मालू राजल का बीय होता है। मंबत १००= के शिला लेखों से इन्त होता है कि वह मेबाट के माहट (माबाट ) प्रान्त में राज करता था

पर मत के महाकवियों को और उनकी कृतियों की वही प्रशंसा की है। इन्द्रमूति, गणवर, वालमीकि, वेदव्यास, गुण्याख्य, ( वृहत्कथाकार ) प्रवरसेन पाद लिस कृत तरंगवती, जीवदेवस्ति, कालिदास, बाण, भारती,
हिरिमद्रस्ति, भवस्ति, वाक्पति राज, वपमद्द, राजशेखर किन, महेन्द्रस्ति, रुद्रकवि आदि अनेक महाकवियों की
बड़ी प्रशंसा की है। महाकवि धनपाल का तिलक मंजरी ग्रंथ संस्कृत साहित्य का एक अमूल्य रह है।
यह ग्रंथ वड़ा ही लोक प्रिय है। इसकी समग्र कथा सरल और सुप्रसिद्ध पदों में लिखी गई है। प्रसाद
गुण से वह अलंकृत है। हेमचन्द्राचार्य्य सरीखे प्रकाण्ड विद्वानों ने इस प्रन्थ को उच्चकेटि का ग्रंथ माना है।
उन्होंने अपने काव्यानुशासन में उसका वहुत कुल अनुकरण करने की चेष्टा की है। यह कथा नवरस और
काव्य से परिपूर्ण है। प्रभावक चरित्रकार का कथन है, कि उक्त कथा को जैनाचार्य्य शांतस्तिनी ने संशोधित किया था। संवत् ११३० की लिखी हुई इसकी १ प्रति इस समय भी जैसलमेर के भण्डार में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त महाकवि धनपाल ने प्राकृत भाषा में श्रावकविधि, ऋषम पंचाशिका, "सल्यपुरीय
श्रीमहावीर उत्साह" नामक प्रन्थ रचे, जिनमें अंतिम ग्रंथ स्तुति काव्य पर है, और उसमें कुल महत्वपूर्ण
पेतिहासिक जानकारी है।

## श्राचार्य शन्तिसूरिजी

आप प्रभावशाली तथा विद्वान थे। आपने ७०० श्रीमाली कुटुम्बों को जैन बनाया था। आप बढ़गच्छ के थे। महाराजा भोज ने आपको अपनी राजधानी धार में निमंत्रित किया था। वहाँ विद्वानों की समा में आपने अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया, इससे महाराजा भोज ने आपको "वादि बैताल" की उपाधि से विभूषित किया। आपने जैनियों के सुप्रसिद्ध उत्तराध्ययन "सूत्र पर बढ़ी ही सुन्दर टीका की। उसमें प्राकृत भाषा का बाहुल्य होने से उसका नाम" "पाईय टीका" रक्खा गया। संवत् १०९६ में आपका स्वर्गवास हुआ।

## श्राचाय्य वर्डमानसूरि

संवत् १०५५ में आपने हरिमद्र इत उपदेश पद की टीका की। इसके अतिरिक्ति आपने उपदेश माला गृहद् गृत्ति नामक ग्रन्थ लिखा। विक्रम संवत् ९४५ का कटिग्राम में एक प्रतिमा लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके नाम का उल्लेख है। संवत् १०८८ में आपका स्वर्गनास हुआ।

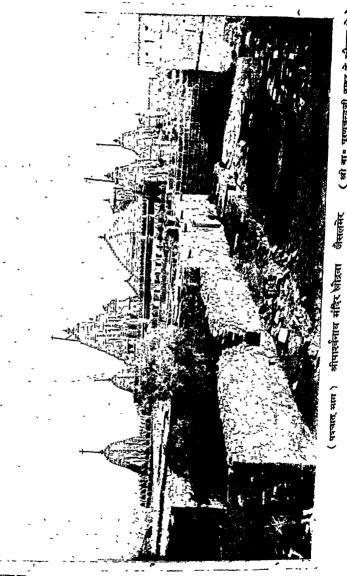

( पदचात् भाग )

( श्री वा॰ प्रशायनद्रजी साहर के सीजन्य से >

## श्राचार्यं अभयदेवस्रिगी

अप वहें प्रभावशाठी जैन आवार्ष्य थे। सुप्रसिद्ध गुर्जराधिपति राजा सिद्धराज जयसिंह ने अप को "महाधारा" की उपाधि से विश्वायि किया था। सौराष्ट्र के राजा खेंगार ने भी आपका बढ़ा सम्मान किया था। आपने एक हजार से अधिक ब्राह्मणों को जैन धर्म में परिवर्तित किया। आपके उपदेश से सुवनपाठ राजा ने जैन मन्दिर में पूजा करने वाशों पर लगने वाहा कर माफ़ किया था। श्लांकमरी (सांभर) के राजा पृथ्वीराज ने आपके उपदेश से रणयंभोर नगर में जैन मन्दिर बनवा कर उस पर स्वर्ण करूश चढ़वाया। आपके प्रतिवोध से सिद्धाल ने अपने राजा में पर्यूपण पर्व पर हिसा करने की मनाही कर दी थी। विक्रम संवर्ष १९४२ की माय सुद्दी ५ को अंतरीक्ष पादर्वनाथ की सूर्ति की आपने प्रतिद्वा की। उक्त अंतरीक्ष पादर्वनाथ का तीर्थ आज दिन भी प्रसिद्ध है। श्री भावन्त्रवय गणीजीने अपने अंतरीक्ष महात्म्य में आपकी इस प्रतिष्ठा का स्विस्तृत उस्केख किया है।

भारने अपने जीवन के अन्तिम काल में अनशतजूत चारण किया आर इसीसे आप अजमेर नगर में स्वर्गवाम प्रधारे । आप का अग्निसंस्कार वहें प्मधाम के साथ पुआ । रणधंमीर के जैन मन्दिर के एक विकालेल में लिखा है कि "अजमेर के तत्कालीन राजा जयसिंहराज अपने मन्त्रियों सहित आपकी रथी के साथ स्मतान तक गर्ये थे "। इतना ही नहीं श्रीत वर एक एक आदमी की छोड़ कर अजमेर नगर की सारी की सारी जनता आपके अग्निसंस्कार के समय उपस्थित थी।

### श्राचार्ध्य जिनदत्तसूरिजी

आप आवार्य्य जिनवहाअपूरिजी के पहधर शिष्य थे। आपने हजारों राजपूरों को प्रतिवोध देकर उन्हें जैन श्रावक अर्थात् ओस्त्राल बनाया था। अप वह प्रभावशाली और विद्वान् आवार्य्य थे और आज यद्यपि आपका शारीर इस संसार में नहीं है पर आज भी आप सारे जैन संसार में दादा नाम से विक्यात हैं। संतर १९७९ में आपको स्रिप्ट प्राप्त हुआ। संवर १९११ में अजमेर में आपका स्त्रांवास हुआ, जहाँ आपका स्मारक अभी तक विद्यमान है जो दादा वादी के नाम से विक्यात है। आपने अनेक अग्धों की रचना की, जिनमें निम्निलिखित प्रम्थ उन्लेखनीय हैं। (१) गणधर सार्यगतक प्राकृत गाया (२) संदेह दोलावली (३) गणधर सप्तति (४) सत्र घिष्ठायि स्तोत्र (५) सुगुरु पारतंत्र्य (६) विस्न विनाशों स्तोत्र (७) अवस्था उन्लेब (८) चैत्र वंदन इन्लेक, आदि शादि।

## श्राचार्यं नेमीचन्द्रसृरिजी

आपका दूसरा नाम देनेन्द्रगाँण था । आप बढ्गच्छ के आम्रद्वसूरि के शिष्य थे । विक्रम संवत् ११२९ में आपने उत्तराःययन सूत्र पर टीका की । आपने पर वचन सारोद्धार आख्यान मध्किप तथा वीर चरित्र आदि प्रन्य रचे हैं । आपको सैद्धान्तिक शिरोमणि की उपाधि सी प्राप्त थी ।

# श्राचार्या जिन वल्लमसूरि

जैन धर्म के आप महान् प्रतिभाशाली, कीर्तिमान और प्रत्यात् आचार्व्य थे। आप खरतरमच्छ के जन्मदाना कहे जाते हैं। चित्रकूट में आपने अपने उपदेश से सैकड़ों आदिमियों को जैन धर्म से दीक्षित किया और २ विधि चैरव की प्रतिष्ठा की। इसके बाद आप ने बागढ़ प्रान्त के लोगों को जैन धर्म का प्रति-बोध दिया और वहाँ मगवान महाबीर की धर्मच्वा उदाई। इसके बाद आप धारा नगरी पचारे, जहाँ के राजा नरवर ने आपका बढ़ा आदरातिच्य किया। इसके बाद आपने नागोर में नेमिजिनालय की और नरवरपुर में विधि-चैरव की प्रतिष्ठा की।

अभयदेव सूरि के आदेश से देवभद्राचार्य ने आपको सूरि का पद प्रदान किया। इससे वे अभयदेव सूरि के पट-घर तिष्य हो गये। इसके ६ मास वाद संवत् ११६७ में आपका स्वर्गवास हुना। आपने कई ग्रंथ रचे, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। (१) पिंड विद्युद्धि प्रकरण (२) गणधर सार्थग्रतक (३) आगनिक वस्तु विचारसार (४) पौषध विधि प्रकरण (५) संव पट्टक प्रतिक्रमण समाचारी (६) धर्म शिक्षा (७) धर्मोपदेशमय द्वादश कुछकरूप प्रकरण (४) प्रश्नोत्तर शतक (९) श्रंगार शतक (१०) स्वाराहक विचार (११) चित्रकाच्य (१२) अदित शांति स्तव (१३) भागीर वारण स्तोत्र (१४) जिनक्यणणक स्रोत्न (१५) जिन चरित्रमय जिन स्रोत्न (१६) महावीर चरित्रमय धीरस्तव आदि आदि।!

कहा जाता है कि संवत् ११६४ में जिन बल्लभस्तिज्ञी ने अपनी कृतियों में से अष्टसप्ति का संघ पहक और धर्म शिक्षा आदि को चित्रकृट, नरवर, नागोर, मश्पुर आदि के स्वप्रतिष्ठित विधि चैलों में प्रशस्ति रूप से खुदराये।

### कक् सूरिजी

आप उकेशगच्छ के देवगुप्त सूरि के शिष्य थे। आपने श्री हेमचन्द्राचार्य्य तथा कुमारपाछ राजा

की प्रेरणा से क्रियादीन चैत्यवासियों को हराकर गच्छ से वाहर किये। ये सहान् विद्वान् और प्रभावशाकी थे। उन्होंने पंच प्रमाणिका, तथा जिन चैत्य-चंदन विधि आदि बहुत से अन्ध रचे। संबत् ११५७ में आपका देहान्त हुआ।

## देवभद्रसूरिजी

आप संवत् ११६८ में दिवसान थे। आउने अनेक प्रंथ रचे जिनमें पार्वनाथ चरित्र, संवेग रंगशाला, वीरचरित्र तया क्या रत्न कोप आदि के नाम उटलेखनीय हैं। जिस वक्त आपने भन्नीय में श्री पार्वनाथ चरित्र रचा था उस समय यहां खुनि सुन्तस्वामी का स्त्रर्ग गुम्मन बाला जैन मन्दिर विद्यमान था।

### श्री हेमचन्द्राचार्यजी

कैन साहित्याकाश में श्री हेमचन्द्राचार्य्य का नाम शार पौर्शिमा के पूर्ण चन्द्र की तरह कालो-कित हो रहा है। संसार के अत्यन्त प्रकाशमान विद्वानों, कवियों और तत्वज्ञों में हेमचन्द्राचार्व्य का आसन बहुत केंचा है। श्री हेमचन्द्राचार्य की निद्वत्ता अलैंकिक और अगाध थी। उनकी प्रतिमा सर्वतीसुखी थी। उन्होंने विविध विषयों पर महान् प्रन्थ रचे जी आज भी संस्कृत साहित्य के छिये घड़े गौरव की वस्तु हैं।

इन महाप्रतिभाशाली आचार्यंदेव का जन्म संवत् १९४५ की कार्तिक पीणिंसा के दिन हुआ। "होनहार विश्वान के होत चीकने पात" वाली कहावत इनपर पूर्ण रूप से लागूहोने त्या। थोदी ही श्वश्था में आपने देवचन्द्र सृदि से जैनसमं की दीक्षा ली। आप पूर्व जन्म के मुसंस्कार से कहिये तथा आपकी तीन समरण शक्ति वा धारणा शक्ति से कहिये, आपने जैन शाखों का गंभीर ज्ञान प्राप्त कर लिया। उत्कट आरम संवम, इन्द्रिय दमन, वैराग्य शृति से आजन्म तक आपने नैष्टिक महाचर्य व्रत सेवन किया। परिले आपका नाम सोमचन्द्र था, पर संवत् १९६२ में आप के गुरू ने मारवाद के नागोर नगर में आपको आचार्य पद से विभूषित किया और आप का नाम सोमचन्द्र से बदल कर हेशचन्द्र - रक्ला। धीरे २ आप की विद्वता का प्रकाश बदती हुई चन्द्रकला की तरह चनकने लगा। आप विविध प्राप्तों में धूमते हुए गुज-रात की तरकालीन राजधानी अगहिलपुरपाटण से पधारे। उस समय वहाँ महाराज सिद्धराज जर्यासह राज्य करते थे। ये यहे पराक्रमी, प्रजापिय और विद्वानों का बढ़ा सत्कार करनेवाले थे। हेमचन्द्राचार्य की कीर्ति शीध ही सारे नगर से फैल गई। राजा ने आप को अपनी समा में विमन्द्रित किया। आचार्यंवर के अर्थों के करनेवल से सारी समा में संस्कृति का प्रकाश चमकने लगा। आहे हेमचन्द्राचार्य के अगांव

पांडित्य और अनुकरणीय दूरदर्शिता से सिख्रान गरेश और उनका मन्त्रि मण्डल बहुत ही प्रभावित हुआ। आपने जैनधर्म के सिदान्तों को इतनी ख्वी के साथ राजा और उनकी विद्वन्मण्डली के सम्मुख रक्सा, कि सब लोग भाप को अकाट्य दलीलों पर बाह र करने लगे। पहिले कहा जा चुका है कि सहाराज सिद्ध-राज जर्यासहरेव विद्या के अनन्य प्रेमी व विद्वानों के भक्त थे तथा इसके कुछ ही समय पहिले जयसिहदेव ने सप्रख्याद विद्याप्रेमी मालवाधिपति राजा भोज पर विजय प्राप्त की थी । मालवे की राजधानी धारा नगरी की समय समृद्धि तथा भीत राजा का विशाल पुस्तक भंडार पाटण में लाया गया था। विजयलक्ष्मी से सुशी-भित होकर जब महाराजा पाटन में आये, तब अनेक पंडित उन्हे आशीर्वाद देने के लिये उनके महल में उपस्थित हुए । कहने की भावश्यंकता नहीं कि हेमचन्द्रस्ति भी राजा को आशीर्वाद देने पधारे । इस समय आपने महाराजा भोज के प्रन्य भण्डार का निरीक्षण किया। भण्डार के रक्षकों ने उस समय भण्डार से एक प्रन्थ निकाल कर राजा की सेवा में मेंट किया, उस पर राजा ने आचार्य्य देव से पूछा कि "यह क्या अन्य है।" तब आचार्यदेव ने जबाब दिया, "यह भोज व्याररण नाम का शब्द शास्त्र है" इसके वाद भोज की प्रशंसा करते हुए भाषार्थ्य देव ने महाराजा जयसिंह से कहा कि "मालव नरेश भोज निहस्क शिरोमणि थे।" उन्होंने शब्द शाख, भलंकारशाख, ज्योतिषशाख, तर्कशाख, विकित्सा शाख, राज-नीतिशास्त्र, तरुशास्त्र, वास्तुरुक्षण, अंकगणित शकुन विद्या, अध्यात्म शास्त्र, स्वयनशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, आदि अनेक प्र'थों का अणयन किया था। यह सब सुन कर सिद्धराज वयसिंहदेव वोले. "वश हमारे यहाँ इस प्रकार का सर्व शाब, निष्णांत पंडित नहीं हैं ?" इस समय सब उपस्थित विद्वानों की दृष्टि आचार्य्य हेसचन्द्र पर पड़ी। राजा ने हेसचन्द्र से निनय की कि आप 'शब्द ब्युएर्सच' शास्त्र पर कोई ब्रन्य इस का हमारे मनोरय को सफल करें। आपके सिवाय इस कार्य्य को पूरा करने वाला कोई दूसरा विद्वान नहीं है। मेरा देश और मैं धन्य हूँ, कि जिसमें आप सरीखे अलौकिक विद्वान निवास करते हैं।

श्री हेमचन्द्राचार्य्य ने राजा की अभिलापानुसार "सिद्ध हेम व्याकरण" नामक महान् अन्य रंवा । राजा को उक्त अन्य बहुत पसन्द आया, और उन्होंने अपने देश में उसके अध्ययन और अध्यापन का प्रारम्भ किया । इतना ही नहीं उन्होंने अपने मित्र राजाओं को भी लिख कर अह, यह, करिंग लाट और कर्नाटक आदि देशों में भी उसका अचार करवाया और उसकी २० प्रतियों कारभीर भेजीं। उसकी हुछ प्रतियां अपने राजकीय में भी रक्तीं। जा लोग इस न्याकरण का अध्ययन करते थे, उन्हें राज्यकी ओर से कॉफी अधितयां अपने राजकीय में भी रक्तीं। जा लोग इस न्याकरण का यह्य करवें थे, उन्हें राज्यकी ओर से कॉफी उच्छेजन मिलता था। काकल नामक अष्ट व्याकरण का एक विद्वान कायस्य इस व्याकरण को पदाने के लिये रक्ता गया। ज्ञान पंचमी आदि दिनों में इस ी पूजा अर्चना होने लगी। (श्री प्रभावक चरित्र श्रीक ९५—११५) इतना ही नहीं यह अन्य स्वयं राजा की सवारी करने के हामी पर राज कर बदे समारोह

के साथ राज दरवार में लाया गया । जब हाथी पर इस ब्रन्थ की सवारी निकल रही थी तब दो सुन्दरियाँ इन पर चँवर हुला रही थी। इसके याद राजसभा में विद्वानों द्वारा इसका पठन करवाया गया। यह व्याक्षरण भारतवर्ष के विद्वानों में अल्यधिक विश्वसनीय और माननीय समझा जाता है। पाणिनी और शाक-टायन की छोड़कर इस व्याकरण के बर बर किसी भी अन्य संस्कृत व्याकरण का आदर नहीं है।

धी हेमचन्द्राचार्य ने लोक-कल्याण में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था । वे महाप्रभावशाली पुरुष थे । उन्होंने लोई १॥ लाल मनुंग्यों को जैनवर्म का अनुयायी वनाया । उन्हों के उपदेश
से कुमारपाल ने जैनपर्म की वड़ी ही प्रशंसनीय प्रभावना की । जिस प्रभार लालार्य श्री ने सिद्धाल के
आग्रह से सिद्ध हेम व्याकरण रचा उसी प्रकार आपने कुमारपाल के लिए योगशास, वीतराग स्तोत्र,
त्रिशादि तलाका पुरुष चरित्र नामक प्रन्थ रचे । इनके अति रक्त ह्याश्रय, छंदोनुशासन, अलंकार, गाम
संप्रह, आदि महत्वपूर्ण प्रन्य भी निर्मंत किये । श्री हेमचन्द्राचार्य के जीवन की जगत में शाश्वत प्रकाशित
रखने वाला उनका अनाध ज्ञान और उनके अलेकिक प्रन्थ हैं । उन जैसे सकल्यासों में पारंगत विद्वान
जगत के इतिहास में बहुत ही कम मिलेंगे । अपने अपरिभित्र ज्ञानहों के कारण ये कल्किकाल सर्वज्ञ कहल्यों ।
सुप्रस्थात पाश्चात्य विद्वान पिटर्सन ने उन्हें ज्ञान का सागर (Ocean of knowledge) कहा है । कहा
जाता है कि उन्होंने ३॥ करोड़ श्लोकों की रचना की ।

यद्यि अभी तक आचार्य हेमचन्द्र का इतना साहित्य उपलब्ध नहीं है, पर जो कुछ भी उपलब्ध हैं वह इतना विशाल है कि जिसे देखकर आचार्य श्रो की अगाध विद्वत्ता का पता मिलता है।

#### हेमचन्द्राचार्यं की साहित्य सेवा

श्री हेमचन्द्राचार्य्य की साहित्य सेवा वा थोड़ा सा परिचय हम ऊपर दे चुके है। शाचार्य्य श्री के ज्याकरण के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि इक्त ज्याकरण कित प्रामाणिक सुवीध, सरल और विश्वसनीय है। पूर्व समय के आपिशली, यास्क, शाकटायन, गार्य्य, वेद मित्रशाकल, चन्द्रगोयी, शेपमहारक, पतंजली, पाणिनि, देवनंदी, जयादित्य, विश्वांत, विद्यांचर, विश्वान्तन्यासकार, जैन शाकटायन, दुर्गसिंह, श्रुतपाल, श्रीर स्वामी, भोज, नारायण कंठी, द्रमिल, शिक्षाकार, उत्तल, न्यासकार, पारायण कार, आदि अनेक प्रसिद्ध पूर्वगामी व्याकरणों का उल्लेख आपके व्याकरण में मिलता है। आपने अपने व्याकरण में इन सब वैयाकरणों के मर्तों का बड़े ही विवेक के साथ उपयोग किया है और कही र उनकी समालीवना भी की है। इससे आपका व्याकरण भारतीय साहित्य के इतिहास में एक अलैलिक वस्त हो गया है।

श्री हेमचन्द्राचार्य ने कई काव्य ग्रन्थ भी लिले हैं। आपका हाश्रय महाकान्य अति महत्व का ऐतिहासिक ग्रन्थ है। उसमें निशेष कर चालुक्य वंश तथा सिद्धराज जयिंसिह का दिविवज्ञ वर्णन है। आपका दूसरा काव्य लुमारपाल चित्र है, वह भी काव्य चमलुति का एक नमूना है। आपका योग शास्त्र भी अपने विषय का अपूर्व ग्रन्थ है। इस विषय को आपने वड़ी ही सरलता के साथ समझाया है और विविध योग कियाओं का अनुभवपूर्ण वर्णन किया है। इसी प्रकार दर्शन शास्त्रों पर भी आपने बहुत कुछ लिखा है। आपका काव्यानुशासन ग्रन्थ साहित्यशास्त्र का एक अमूल्य रहा है। इसी प्रकार आपका छंदानुशासन ग्रन्थ क.व्य-शास्त्र में अपना उच्च स्थान रखता है। आपने ४ कोष ग्रन्थ भी लिले हैं जो भारतीय साहित्य के बहुनूल्य रता हैं। इस प्रकार सैकड़ों ग्रन्थ जिस कर आपने साहित्य संसार में अमर कीर्ति पाई है।

सुप्रस्थात् निद्वान् आचार्य्य आनन्दर्शकर श्रुव का कथन है कि "ईसवी सन् १०८९ से छगाकर ११७३ तक का समय कल्किनल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य्य के तेज से देदीप्यमान हो रहा था।" इन प्रतिमाशाली आचार्य्य देव का स्वर्गवात सं० १२२९ में हुला।

## रामचन्द्रसूरि

आप श्री हेमचन्द्राचार्यं के पट्टघर शिष्य थे। सिद्धराज जयसिंह ने आपको "कवि करारमल" नामक उपाधि प्रदान की थी। आपने अपने रहुविलास, कौ मुदी, आदि ग्रंथों में अपने आपको अचुन्वित काव्यतंद्र, विषोणं काव्य निर्माण चन्द्र, आदि विशेषणों से युक्त किया है। आपमें समस्या पूर्ति करने की अञ्चल शिक्ष थी। यन्द्र शास्त्र, काव्य शास्त्र तथा न्यायशास्त्र के आप यदे पण्डित थे। यह यात आपने अपने नाट्य दर्षण विद्वत्ति नामक ग्रंथ में भी प्रगट की है। महाकवि श्रीपाल कृत, "सहस्त्र लिंग सरोवर" की प्रशस्ति में काव्य दिंग की आपने कई दोप निकाल कर सिद्धराज को वतलाये थे। जिसका उल्लेख प्रयन्थ वितामाण नामक ग्रन्थ में किया गया है। जयसिंह कृत कुमारपाल चरित्र में लिखा है कि जब १२२९ में श्री हेमचन्द्र(चार्य्यं का स्वर्गवास हुआ और कुमारपाल को महाशोक हुआ तय रामचन्द्रसूरि ने अपने शांविन मय उपदेशास्त्र से उक्त राजा को बढ़ी सान्त्वनां दी थी।

रामचन्द्र सूरि ने स्वोपझ वृत्ति सहित द्रव्यालंकार और विद्वित्ति सहित काट्य दर्पण नामक अन्यों की रचना की । पहला अन्य जैन दर्शन से सम्यन्य रखता है और उसमें जीय-दृत्य, पद्गल दृन्य, धर्म, अवर्म, आकाश, आदि का यहुत ही सुद्धा विवेचन किया है। दूसरा अन्य नाट्य शास्त्र सम्यन्यी है, इसमें नाटक, नाटिका, प्रकरण, प्रकरणी, ज्यायोप, समवकार, माण, प्रइसन दिम, गक, आदि १२ रूपक का

प्रशावक चरित्र रलीक १२६ से १३७ तक।

स्वरूप दिखलाया गया है और उसके निरूपण में लगभग ५५ नाटकादि निवन्धों के उदाहरण दिये गये हैं।

प्रवन्ध विनामणि नामक अन्ध में रामचन्द्रसूरि को प्रवन्धशतकक्त के नाम से सम्वोधित किया गया है। इससे कितने ही विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि उन्होंने सब मिला कर सौ अन्धों की रचना की होगी। पर फिल हाल उनके इतने अन्ध उपलब्ध नहीं हैं। फिलहाल उनके जो जो अन्ध उपलब्ध हैं, वे निम्न लिखित हैं। सत्य हरिश्चन्द्र नाटक, कौसुदी मिश्रानंद, निर्भय भीम न्यायोग, राधवाभ्युद्य, यादवाभ्युद्य, यदुविलास, रघुविलास, नविल्लास नाटक, मिल्लका मकरन्द्र श्रकरण, रोहिणी सृगाँक प्रकरण, वनसाला नाटिका, कुमार विद्वारहातक, सुधाकल्या, हैम हहद छूचि न्यास, युगादिदेव द्वार्त्रिका, प्रसाद हार्त्रिका आदिदेवस्तव, सुनिसुवतस्तव, नेमिस्तव, सोलाजिनस्तव, तथा जिन शास्त्र। इन तमाम अन्धों की रचना मौलिक है और उसमें लेखक के महान् व्यक्तिल्व की लाप जगह २ पर प्रकट होती है।

## महेन्द्रस् र

रामचन्द्र स्ति के कतिरिक्त देमचन्द्राचार्य्य के गुणचन्द्र, महेन्द्रस्ति, बर्द्धमानस्ति, सोमप्रमस्ति आदि कई शिष्य थे। गुणचन्द्रस्ति ने,रामचन्द्रस्ति के साथ मिळ कर कुछ ग्रंथों की रचना की थी। महेन्द्रस्ति ने संवत् १२४१ में श्री हेमचन्द्राचार्य्य कृत कैरवा कर कोसुदी नामक श्रन्थ की टीका की। श्री वर्द्धमान गणि ने कुमार विहार प्रशस्ति काव्य नामक श्रन्थ की रचना की। उक्त तीनों सुनी राजों का प्रतिवोधक ग्याख्यान राजा कुमारपाल ने सुनाया। हेमचन्द्र के एक दूसरे शिष्य देवचन्द्र ने एक 'चन्द्र छेला विजय' नामक श्रन्थ रचा। कहने का शर्थ यह है कि श्री हेम वन्द्राचार्य्य के बाद भी उनके शिष्यों का गुजरात के तस्कालीन नरेशों पर अच्छा प्रभाव था।

यह कहने में तिनक भी अतिशयोक्ति न होगी कि हेमचन्द्राचार्य्य अग्ने युग से प्रवर्तक थे। सैन साहित्य के इतिहास में वह युग "हेमयुग" के नाम से प्रसिद्ध है। जैन शासन और साहित्य के लिये यह युग वैभव, प्रताप तथा विजय से दैदीच्यमान युग था। उसका प्रभाव सारे गुजरात पर पड़ा और आज भी उस युग को लोग हेम-मय, स्वर्णमय युग कहकर स्मरण करते हैं।

#### मल्लवादी आचार्य्य

आप भी जैन साहित्य के अच्छे विद्वान् थे। आपने धर्मातर टिप्पणक नामक प्राष्ट्रत आपा का पुरु प्रम्य ताद पत्र पर किसा, जिसकी मूल कापी अब भी पाटन के भण्डार में मौजूद है।

## रत्नप्रभूसूरि

आप महान आचार्य श्री वादिदेवस्तिजी के शिष्य थे। संवत् १२३३ में आप विद्यमान थे। आपने प्राकृत भाषा में नेमिनाथ चित्र नामक प्रन्थ रचा। संवत् १२३८ में आपने भहोंच नगर में श्री धर्मदासकृत उपदेशमाला पर टीका की। इसके अतिरिक्त आपने श्री वादिदेवस्ति रिचत "रयाद्वाद रत्नाकर" की अत्यन्त गहन रत्नाकर अवतारिका नामक टीका की। इसके अलावा आपका इस समय कोई प्रन्थ उपलब्ध नहीं हो रहा है।

## महेश्वरसूरि

आप भी वादिदेव सूरि के शिष्य थे। आपने पाक्षिक सप्तति नामक ग्रन्थ पर सुख प्रवोधिमी मामक टीका रची, जिसमें आपको वज्रसेन गणि से भी बहुत मदद मिली थी।

#### श्रासङ्

आप जैन साहित्य के महान् किन और श्रावक ये। आप श्रीमाल वंश के कहुक राजा के पुत्र थे।

उक्त राजा की जैन दर्शन में प्रा श्रद्धा थी। आपने जैन सिद्धान्त का यहुत गम्भीर अध्ययन किया था।
आप "किन समा श्रंगर" नामक उपाधि से विश्विष्य थे। इसके अतिरिक्त आपने कालिहास, मेघहूत
पर और अनेक जैन स्तोत्रों पर टीकाएं रचीं । आपने उपदेश कंदली नामक एक प्रथ भी बनाया।
आपका "बाल सरस्वती" नामक प्रल्याति पाये हुये विद्वान पुत्र का तरुणावस्था में देहान्त हो गया था।
इससे आप पर शोक का बहुत जोरों का प्राहुर्माय हुआ। ऐसे समय में श्री अभयदेव सूरि ने आपशे
धर्मीपदेश देकर साहबना दी। उन्हीं उपदेशों को श्रंथित करके आपने विवेक संबरी नामक श्रंथ
प्रकाशित किया।

#### वालचन्द्रसूरि

आप संस्कृत साहित्य के महान् कवि थे। आपने वसन्त विलास नामक एक बदा ही मधुर कान्य रचा। इस कान्य का रचना काल संबद् १२७७ से ८७ के मध्य तक अनुमान किया जाता है। इसके पहिले आपने आदि जिनेश्वर नामक स्तोत्र भी रचा था।

## <sup>हि</sup>त्रमरचन्द्रसूरि

आप संस्कृत साहित्य के बदे ही नामांकित विद्वान् थे। आप के प्रंथों की कीर्ति व वेवल जैन समाज में वरन् बाहण समाज में भी फैली हुई थी। बाहाणों में उनके बालभारत और किन करणलता प्रंथ विशेष प्रल्यात् हैं। आप ने किन करण लेता पर "किन निर्द्धा" नाम की टीका भी रची। इसके अतिरिक्त आपने छंदो स्तावली, काव्य करण लता परिवल, अर्लकार प्रबोध, स्वाहाद् संमुच्चय, पद्मानंद् काव्य लादि अनेक महत्वपूर्ण प्रंथ रचे। आप के पद्मानंद् काव्य में २४ तिथङ्करों का चरित्र अंकित किया गया है। इसी से उसका दूसरा नाम जिनचरित्र भी है।

अमरचन्द्रस्ति बढ़े मेधावी और प्रतिभावान कवि थे। वस्तुपाल जैसे महान् पुरुष उनके पैरों में सिर ह्युकाते थे। राजा विसल्हेव भी उन्हें बहुत मानते थे।

#### *जयासंहसूरि*

आप बीरस्रि के शिष्य और महोंच के मुनि सुन्नत स्वामी के मन्दिर के आषार्य थे। एक समय मंत्री तेजपाल यात्रा करते हुए उक्त मन्दिर में पहुँचे। तब उक्त स्रिजी ने एक काव्य के हारा आप की स्तृति की और उक्त मंत्री महोदय से सोने का ध्वा दंड चढ़ाने का आग्रह किया। मंत्री तेजपाल में स्रिली के इस आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने मन्दिर पर सोने का ध्वजा दंड चढ़ा दिया। इस पर स्रिजी ने वस्तुपाछ तेजपाल नामक दोनों भाइयों की प्रशंसा में एक सुंदर प्रशस्ति काव्य रचा, और उसे उक्त मन्दिर की मींत में खुदवा दिया। इस काव्य में मूलराज से वीरघवल राजा तक की वंशावली तक का ऐतिहासिक वर्णन दिया गया है। इसके सिवाय आपने हम्भीरमद मर्दन काव्य नामक एक नाटक ग्रंथ रचा। यह एक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें वंस्तुपाल तेजपाल हारा मुसलमानों के आक्रमणों को विकल किये जाने का मधुर वर्णन है। इस नाटक की ताढ़पत्र पर लिखी हुई सबत् १२८६ की एक प्रति मिली है।

## उदयप्रभुसूरि

आप वस्तुपाल के गुरू तथा विजयसेनस्रि के शिष्य थे। आप को वस्तुपाल ने स्रिपद से अल्कृत किया था। आपने सुकृति कल्लोलिनी नामक प्रशस्ति काव्य की रचना की, जिस में वस्तुपाल वेजपाल के श्रामिक जायों और यश का गुणानुबाद किया गया है। संवत् १२७८ में जब वस्तुपाल ने शहुजय की

₹9

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

यात्रा की थी उस समय यह कान्य रचा गया था। वस्तुपाल में अपने श्वाये इन्द्र मण्डप के एक पर्दाह पर इस कान्य को खुदवाया था। इसमें कान्यत्व के कैंचे गुणों के साथ २ बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खान भी भरा हुआ था। इसमें बस्तुगल को वंशावलों के साथ २ चालुक्य वंश के राजाओं का वर्णन भी-दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त चूरिजों ने और भी बहे २ ग्रंथ रचे है। आपने धर्म शर्मा सम्युद्य और संवाधिनति चरित्र नामक महाकान्य रचे आरंभ सिद्धि नामक कान्ये अ्योतिय शाक्ष का भी एक ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त संस्कृत नेमिनाय चरित्र भी आप की कृति का फल है।

## *प्रभाचन्द्रसू*रि

आप विक्रम संवत् १३३४ में विद्यमान थे। आपने प्रभाविक चरित्र नाम का एक अखुत्तम ऐतिहासिक ग्रंथ छिला है।

## वज्रसेनसूरि

आप तपेगच्छ की नागपूरिय शाला के श्री हेमतिलक सूरि के शिष्य थे। आपने महेरवर सूरिजी को मुिचन्द्र सूरिजी कृत, "आवश्यक सप्तती" की टीका रचाने में बढ़ी मदद की थी। आपने सीहड़ नामक एक जैन मंत्री के द्वारा बादशाह जडाउदीन से मुलाकात की थी और उस पर प्रभाव डाल कर जैन शासन के अधिकार के लिए आपने बहुत से फरमान लिये थे।

## *जिनप्रभुसूरि*

आप सरतराच्छ के स्थापक श्री जिनसिंहस्रिजी के शिष्य थे। आपने संबद् १३६५ में अयोध्या में भयहर स्त्रोत्र और नंदी शेण छत 'अजित शांति स्तव' पर टीका रची। इसके अतिरिक्त आप ने स्रिमंत्र प्रदेश विवरण, सीर्थ करण, पंच परमेष्टिस्तव, तिस्त्रान्ताणमस्तव, द्वया श्रेय महाकाच्य आदि सनेक प्रन्थों की रचना भी। उनका यह नियम था कि जब तक वे एक नवीन स्त्रोत्र नहीं बना छेते थे तब तक आहार पाणी नहीं करते थे। उनकी कवित्व शक्ति तथा विद्वता अद्मुत थी। यह बात उनके प्रयों के अवलोकन से स्रष्टात्र्या प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त आप ने श्री मल्डिनेणस्रिजी को श्री हेम चन्द्राचार्य्य कृत, ''अन्य योग ज्वच्छेदिका" नामक ग्रंय पर टीका रचने में बढ़ी मदद की थी।

## देवसुन्दरसूरि

आप बढ़े योगाभ्यासी और मंत्र तंत्रों के ज्ञाता थे। निमित्त शास्त्र के भी आप पारगामी विद्वान थे। कुछ राजाओं पर भी आपका प्रभाव था। संवत् १४२० में आप को सूरिपद प्राप्त हुआ। आप के चार किच्य थे।

## सोमसुन्दरसूरि

भाग उपरोक्त देवसुन्दरसूति के शिष्य थे! आप के कोई हाईसी शिष्य थे। कहा जाता है कि एक समय किसी द्वेपी मनुष्य ने आप का वध करने के लिये कुछ आदिमियों को लालन देकर के मैना। ज्या ने लोग आप को मारने के उडेश्य से आप के पास पहुँचे तव आप की परम शांतिमय मुद्रा को देख कर बहुत विस्मित हुए और मन में विचार करने लगे कि आहिंसा और शांति के परमाणु वरसाने वाले इस परम योगिराज को मार कर हम किस भव में छूटेंगे। यह विचार कर ने आचार्य श्री के पैरों पड़ कर समा- प्रार्थना करने लगे। श्री सोमसुन्दरजी महाराज बहुत प्रभावशाली साधु थे। आप संवद १४५० में विद्यमान थे।

## मुनिसुन्दरसृरि

आप श्री सीमसुन्दरस्रि के पाट पर विराजमान हुए । आप महान् विद्वान् थे । संवत् १४७८ में आप को आवार्य्य को पदवी मिळी । उपदेश रस्ताकर, अध्यात्म कल्पहुम आदि कई प्रंय आप की धनाघ विद्वता के परिचायक हैं । आप सरस्वती की उपाधि से भी विश्वित थे । गुजरात का सुखतान सुजफ्करखान आपको बहुत मानता था । उसने भी आप को कई सम्मानपुर्व ह उपाधियों प्रदान की थी । आप के लिये यह कहा जाता है कि आप नित्य प्रति १००० कलो ह कंडस्य कर लेते थे । आपके उपदेश से कई राजाओं ने अहिंसा धर्म को स्वीकार किया था । चडनगर के देवराजशाह नाम ह धावक ने कोई ३२००० अर्च करके आप को स्विप्त प्राप्त होने के उपख्श्न में महोस्तव किया था ।

## रत्नशेखरसूरि

भाप मुनि सुन्दरस्रि के विष्य थे। आप भी महान विद्वान और प्रतिभाशाली साधु थे। आप ने श्राद्वप्रतिक्रमण वृत्ति, श्राद्विवि सूत्र वृत्ति लघुक्षेत्र समास तथा आचार प्रदीप भादि कई प्रथ रचे थे। भापकी विद्वता देख कर खम्मान के तत्काळीन राजा ने भाप को 'बाळ सरस्वती' की उपाधि प्रदान की थी। आपके समय में दि॰ संवत् १५०८ में स्थान क्वासी मत की उत्पत्ति हुई जिसका वर्णन हम अगळे किसी अध्याय में करेंगे।

## . हेमविमलसूरि

आप भी बढ़े बिद्धान जैनी साधु थे। आपके समय में जैन साधुओं का आचार शिथिल हो गया था। पर आप के उपदेश से बहुत से साधुओं ने छुद्ध सुनि व्रत को फिर से स्वीकार किया।

## श्रानन्दविमलसूरि

श्वाप श्री हैम विमलस्ति के शिष्य थे। आप ने स्थान २ पर उपदेश देकर शुद्ध जैन धर्म का प्रचार किया। आप ने त्योसिंह नामक एक महान् धनवान को जैन धर्म में सीक्षित किया। सोमप्रश्च स्थिती ने जल की तांगी के कारण जैसलमेर आदि स्थानों में साधुओं का विहार करना वन्द कर दिया था। आपने उसे फिर शुरू करवा दिया। आप के बाद महोपाध्याय श्री विद्यासागरगणी आदि जैन सुनि हुए जिनके समय में कोई विशेष घटना न हुई।

## हरिविजयसूरि

मध्ययुग के जैनाचारों में श्री हीरविजयस्ति का आसन अध्यन्त ऊँचा है। आप असाधारण प्रतिभाशाली, अपूर्व विद्वान और अपने समय के अद्वितीय कवि थे। अपने समय में आप की कीर्ति सारे आरतवर्ष में फैल रही थी। आप के अलैंकिक तेन और अगाव पाण्डित्य का प्रभाव न केवल कीनों पर वरन् सुगल सम्राट तक पर पदा था। आपकी तेजस्विता से तत्काळीन सुगल सम्राट चकाचौंध हो गये थे।

इस अरुोकिक महापुरुप का जन्म पारणपुर के कुँ। नामक भोसवाल के यहाँ पर संवत १५८३ में हुआ था। आपको माता का नाम नाथीबाई था। जब आप तेरह वर्ष के थे तय आप के माता पिता का देहान्त हो गया था। अ एक समय आप पट्टन में अपनी बदन के यहाँ गये हुए थे कि तपगण्य के मुनि विजयदान दुरि के उपदेश से आपने संसार खागने का निरुच्य किया। इस पर आपकी यहन ने माप

जगहरार काव्य में लिखा है कि इन्के माता पिता इनके दीवा लेने तक विवमान थे। टीया के समय
 आप सक्कडम्ब पाटण में थे। आपने अपने माता पिना की आधा से दीवा ली।

को बहुत समझाया और आप से संसार में रहते हुए धर्म पालन का अनुरोध किया। पर आप अपमें निश्चय से तिल भर भी न हिंगे और आपने संवत् १५९६ में उक्त स्िली के पास से दिक्षा लो। मुनि हिरिहर्षजी से आपने समम साहित्य का अध्ययन किया। इसके बाद आप गुरू की आज्ञा लेकर धर्म-सागर नामक एक मुनि के साथ दिक्षा लो हे देविगरी नामक एक स्थान में नैयायिक झ झण के पास न्याय झाछ का अध्ययन करने के लिये गये। वहाँ पर आपने तर्क परिभाषा, मितमाषिणी, झवबर, मिणकण्ड, मशस्तपद भाष्य, वर्द्धमान, वर्द्धमानेन्द्व, किरणावली आदि अनेक प्रंथों का गंभीरता से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद आपने अपने पंडितजी को अच्छा पारितोपिक दिलवाया। इसके बाद आपने क्याक्ष्मण, ज्योतिष, सामुद्रिक और रघुवंशी आदि काव्यों में पारदर्शिता प्राप्त की। आप के सारे अध्ययन का खर्च जैन संव तथा सेठ देवसी और उनकी पत्नी देती थी। जब आप विद्याध्ययन कर संव १६०७ में अपने गुरू के पास नहुलाई (नारदपुर) नामक स्थान पर पहुँचे तब आपको उन्होंने पंडित की पदवी प्रदान की। इसके एक वर्ष बाद संवत् १६०८ में आप के गुरू ने आप को उपाध्याय नामक पद से विभूपित किए गये। इस समय दूधाराज के जैन मंत्री चांगा सिंधी ने बढ़ा भारी उत्सव किया। यह चांगा राणपुर के सुपसिद्ध मन्दिर चनवाने वाले सिंधवी घरनाक का वंशज था। इस समय सिरोही के सत्कालीन नरेश ने अपने राज्य में हिंसा बन्द करदी।

इसके बाद दोनों आचार्य देव पाटण गये और वहाँ के स्वेदार शेरखाँ के सचिव समर्थ मंड्-साली ने आपके सन्मान में गण्डानुज्ञा महोत्सव किया। यहाँ से आप स्रत और वहाँ से वरड़ी नामक गाँव में गये। इस प्राम में संवत् १६२१ में थ्री विजयदानस्रि का स्वर्गवास हो गया। इससे हीर-विजयस्रि तपेगच्छ नायक हो गये। संवत् १६२८ में आप विहार करते हुए अहमदाबाद पधारे और वहाँ आपने विजयसेन मुनि को आचार्य पद प्रदान किया। यहीं छंका गच्छ के मेगजी कवि ने मूर्शिनिपेशक गच्छ स्थाग कर अपने तीस साधुओं सहित हीर विजयस्रि का शिष्यत्व महण किया और उन्होंने अपना नाम उद्योतिविजय रक्खा। इस वात का उत्सव सम्राट अकवर के राजमान्य स्थानसिंह नामक ओसवाल सज्जन ने किया। ये स्थानसिंह इस समय सम्राट अकवर के साथ आगरे से गुज्यत आये थे।

धीरे २ हीरविजयस्ति के अलौकिक तेज की बात सारे देश में फैल गईं। उनकी कीर्ति की गाथा तत्कालीन सम्राट अकबर के कानों तक पहुँची। कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्राट अकबर ने इस महा अलौकिक पुरुष के दर्शन करने का निश्चय किया। सम्राट ने अपने गुजरात के सूचे साहिद खान को फरमान मेजा कि वे बड़ी नम्रता और अदन के साथ श्री हीरविजयस्तिजी से यह प्रार्थना करें कि धे सम्राटं के निकट पधार कर उन्हें दर्शन दें। इस पर गुजरात के सूवे साहिवखान ने अहमदाबाद के खास खास श्रावकों को बुलवाया और उनसे सम्राट अकबर के फरमान की वात कही। इस पर उक्त श्रावक गण आचार्य्योगी के पास उपस्थित हुए और बदे विनीतभाव से सम्राट के निवेदन की बात उनसे निवेदन की।

आचार्यं हीरविजयस्ति वड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने सम्राट् अकवर जैसे महान् पुरुष को उपदेश देने में जैन धर्म का गौरव समझा और वे सम्राट् से मिलने के क्रिये रवाना हो गये।

क्षाचार्य्यवर यिहार करते हुए मही नदी उत्तर कर अहमदाबाद पहुँचे। सितावलान ने आपको अत्यन्त आदर के साथ दुलाया और अकवर के फर्मान का आपके सन्मुख िक किया। उसने यह भी कहा कि द्रव्य, रथ, हाथी, अरव, पालकी आदि सब आपके लिये तैयार है। जो आप आज्ञा करें यह में करने के लिये प्रस्तुत हूं। इस पर आचार्य्य देव ने जवाब दिया कि जैन साध का आदर्श संसार की तमाम वस्तुओं से मोह हटा कर बीतराग होकर आत्मकल्याण करना है। उन्हें सांसारिक वैभव से कोई सरी कार नहीं। इस बात का उक्त सुवेदार पर बहुत असर पड़ा। इसके बाद सुरीववर श्री हीरविजयजी अकबर के पास जाने के लिए फतइपुर सीकरी को रवाना हो गये । क्योंकि इस समय अकवर का मुकाम गईी पर था। इस विहार में आपके साथ बादशाह के कुछ दूत भी थे। वीसळपुर, महिसाणा, पाटन, वरदी, सिहपुर बादि कई स्थानों में विहार करते हुए आप सरोतरा नामक गाँव में आये। वहाँ भीलों के मुखिया सर दार अर्जुन मे आपसे उपदेश प्रहण किया और उसने अपने सब भील साथियों में अहिंसा धर्म का प्रचार किया । इस स्थान में पर्युपण करने के बाद आप आबू पर नहीं के सुप्रसिद्ध मन्दिर के दर्शन करने के लिये प्रधारे । वहाँ से आप शिवपुरी (सिरोही) आये । आइने अकवरी के प्रथम भाग में लिखा है कि वहां के राजा सुरभाग ने आपका बढ़े धूमधाम के साथ स्वागत किया। जगद्गुरु कान्य भी इस बात की पुष्टि करता है। वहाँ से आप साददी पघारे और राणकपुर की यात्रा कर मेदता चले आये। मेदता पर उस समय मुसलमानों का अधिकार था। वहाँ के सादिल मुख्तान ने आपका बढ़ा आदरातिच्य किया। इसके बाद आप फलोदी पार्श्वनाथ के दर्शन करने के लिये गये। इस स्थान पर आपनी विमरहर्ष उपाध्याय नामक सुजन मिले जिन्हें आपके पास सम्राट् अकबर ने भेजा था।

विसलहर्ष ने हीट कर बादशाह अकबर से स्रिवी के प्रयाण का समाचार निवेदन दिया । इस पर बादशाह की आज्ञा से स्थानसिंह आदि सरजनों ने बढ़े समारोह के साथ स्रिवी का स्वागत किया और ठाठ बाठ के साथ उन्हें फतेहतुर सीकरी छे गये। आचार्य्य श्री संबत् १६३९ के जेठ वदी १३ की फतहपुरसोकरी में जगनमल कल्लुआ के महल में ठइराये गये । जगनमल कल्लुआ तत्कालीन 'जयपुर' नरेश भारमल के छोटे माई थे ।

इस अलैकिक महापुरुव के तेज से सम्राट् अकवर बहुत ही प्रभावान्वित हुए । आचार्य्यवर ने अपने आत्मिक प्रकाश से सम्राट् अकवर के हृदय को प्रकाशित कर दिया । शशुंत्रय के आदिनाथ मंदिर पर छगी हुई संवत् १६५० की प्रशस्ति में लिखा है कि आचार्यवर के संसर्ग से सम्राट् का अंतःकरण निर्मेल हो गया और उन्होंने लोक प्रीति संपादित करने के लिये बहुत से प्रजा के कर माफ कर दिये और बहुत से पिक्षयों तथा कैदियों को बन्दीखाने से मुक्त किया । इन्होंने सरस्वती के गृह के समान एक महान् पुस्तकालय का उद्धाटन कया । इस प्रकार अकवर ने और भी कई परोपकारी कार्य किये ।

सम्राट् अकवर के दरवार में यदे २ उत्कृष्ट विद्वान् रहते थे। शेख अञ्चल्फलल सरीखे अपूर्व विद्वान् उनके दरवार की शोमा को बदाते थे। कहना न होगा कि अञ्चल्फलल और सूरिजी के बीच में बड़ी ही मचुर धार्मिक चर्चा हुई और अञ्चल्फलल आपके अगाध ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए। इसके बाद अकवर ने अपने शाही दरवार में सूरिजी को निमन्त्रित किया। जब सूरिजी दरवार में पहुँचे तब सम्राट् ने अपने शाही दरवार में सूरिजी को निमन्त्रित किया। जब सम्राट् अकवर को यह मालुम हुआ कि सूरीश्वर गांधार से ठेउ सीकरी तक पैदल आये हैं, और जैन मुनि अपने आचार के लिये पैदल ही विहार करते हैं, तथा झुद्धाहार और विहार द्वारा अपनी आलाा को पवित्र रखते हैं और तपस्था के द्वारा रागद्देग को जीत कर सकल विश्व के सभी जीवों के प्रति विद्युद्ध प्रेम की वर्षा करते हैं, तब उनके आश्चर्य का पार न रहा। इसके बाद आचार्य्य देव ने उक्त दरवार में संसार और लक्ष्मी की अस्थिरता, देव गुरु धर्म का स्वरूप, मुनिजनों के अदिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मक्ये और अपरिगृह आदि पाँच बर्जों का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से विवेचन किया। अकवर और उसके विद्वान् दरवारी लोग सूरिजी के व्याल्यन से अत्यन्त ही विस्थित हुए। तदनंतर अकवर ने उन्हें अपने जन्मग्रह का फल बतलाने के लिये कहा पर स्रिजी ने इस से जवाब दिया कि मोक्ष पंथ के अनुयायी हन बातों की और ध्यान भी नहीं देते।

इसके बाद श्री हीरविजयस्रिजी नाव द्वारा यसुना पार कर आगरे के पास के शौरीपुर के र्तर्थ स्थान में गये और वहाँ दो प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कर आगरे चले आये। आगरे में आपने श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा की। तदनन्तर शेख अबुलफजल के निमन्त्रण पर आप फतहपुर सीकरी के लिये प्रस्थान कर गये।

फतहपुरसीकरी पहुँचने पर सम्राट अकबर ने आपका यहा भारी रक्षागत किया। सन्नाट् ने आपसे हायी, घोड़े आदि की भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना की। पर आपने सन्नाट् को साफ शब्दों में उत्तर दिया कि जैन सुनि निस्पृष्ट होते हैं। वे संसार के बढ़े से बढ़े वैभव की तनिक भी परवाह महीं करते। इस पर फिर सम्राट् ने निनेदन किया कि आप कुछ मेंट तो स्वीकार कीजिये। तब आचार्यं देव ने कहा कि आप कैदियों को बन्धन सुक्त कीजिये और पींजरे के पिक्षयों को छोड़ दीजिये। इसके अतिरिक्त पर्युपण के आठ दिनों में अपने साम्राज्य में हिंसा वन्द कर दीजिये। कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्राट ने कैदियों को सुक्त किया, पींजरे से पक्षी छोड़े गये और कई तालावों में, सरोवरों में मच्छी न सारने के आदेश किये गये। इसी समय अर्थात् संवत् 1880 में आचार्यंवर श्री हीरविजयस्ति जगदगुर की उन्न उपिय से विभूषित किये गये।

इसके बाद थानसिंह ने आप के द्वारा कई जैन विग्नों की प्रतिष्ठा करनाई । इसी समय आप में अपने शिष्य शांतिचन्द्र को उपाध्याय का पद प्रदान किया । जीहरी हुर्जनमल ओसवाल ने आचार्य श्री से कई जैन विग्नों की प्रतिष्ठा करनाई । इस प्रकार बहुत से धार्मिक कार्यों के कारण संवत् १६४० में आप को फतहपुर सीकरी ही में चातुर्मास करना पढ़ा । इस चातुर्मास के बाद आप बावन गज ऋषभनाथजी की यात्रा के लिये पधारे । संवत् १६४२ में आप ने आगरा में चातुर्मास किया । इसके बाद गुजरात से विजयसेनस्रि अदि शुनि संघ का आप को निर्मात्रण मिला । आप सम्राट के पास अपने शिष्य शांतिचन्द्र उपाध्याय को छोड़ कर गुजरात के लिए रवाना हुए । शांतिचन्द्रजी ने भी बादशाह पर बहुत अच्छा धार्मिक प्रभाव डाला और कई मद्य माँस के मक्षकों के हुरे खान पान को भी छुद्वाया ।

आचार्यं श्री हीरविजयस्रि विहार करते हुए नागौर पहुँचे। यहाँ पर संमद १६६३ में आप ने चातुर्मास किया। वहाँ के तत्कालीन राजा जगमाल के विणिक सन्त्री मेहाजल ने आप की बढ़ी सेवा की। इस समय अनेक देशों से अनेक धार्मिक संघ आचार्यं श्री के दर्शनों के लिये आये। जयपुर राज्य के बैराट नगर से वहाँ के अधिकारी इन्द्रराज का आप को निमन्त्रण मिला जहाँ आप ने अपने शिष्य उपार ध्याय कल्याणविजयजी को प्रतिष्ठा करवाने के लिये मेजा। इसके बाद आप आबू यात्रा के लिये गये। वहाँ तत्कालीन सिरोही नरेश ने सिरोही में चातुर्मास करने का आप से बढ़ा आत्रह किया। उक्त राजा ने यह भी प्रार्थना की कि अगर आचार्य्यं श्री मेरे राज्य में चातुर्मास करेंगे तो में प्रजा के बहुत से टैक्स माफ कर प्रजा के कहीं का निवारण कल्यां और सारे राज्य में जीव हिंसा न करने का आदेश निकार्त्या। इस पर संवत् १६४३ में हीरविजयस्रि वे वहाँ पर चौमासा किया। श्री वृष्यमदास कुत 'हीरविजयस्रिवास, नामक ग्रन्थ से पता लगाता है कि उक्त राजा ने अपने वचन का बरावर पालन किया।

हीरविजयसूरि बिहार करते २ गुजरात के पाटन नगर में पहुँचे और संवह १६४५ में आप ने वहाँ पर चातुर्मास किया। जैसा कि इस ऊपर कह चुके हैं कि हीरविजयसूरि अपने शिष्य, शांतिचन्द्र उपाध्याय को बादशाह के पास छोद आये थे। वहाँ आप बादशाह को 'कृपा रस कोष' नामक बाव्य सुनाते थे। शान्तिचन्द्रजी को आचार्य्य देव से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने भानुचन्द्रचिद्धद नामक एक सजन को बादशाह के पास रख कर वादशाह से आचार्य्य श्री के पास जाने को अनुमित्र मांगी। बादशाह ने सृति के पास मेंट के रूप में स्वयुद्रांकित एक फर्मान भेजा जिसमें गुजरात में हिन्दुओं पर लगने वाले जिल्या नामक कर की भाफी का आदेश था। इसके अतिरिक्त पर्युपण आदि बहुत से बढ़े दिनों में हिसा न करने का भी उसमें आदेश था। हीरविजयस्ति के आग्रह से साल भर में कई पवित्र दिनों के उपख्श में बादशाह ने जीव हिंसा को विलक्ष्य वन्द कर दिया था। युप्रख्यात हितहास वेचा बदौनी लिखता है:—

"In these days (991-1583 A. D.) new orders were given. The killing of animals on certain days was forbidden, as on sundays because this day is sacred to the sun during the first 18 days of the month of Farwardin, the whole month of abein (the month in which His majesty was born) and several other days to please the Hindoos. This order was extended over the whole realm and capital punishment was inflicted on every one who acted against the command."

कहने का अर्थ यह है कि आचार्य्य हीरिवजयसूरि ने सम्राट् अकवर पर अपने अछौकिक आत्मवेज का इतना दिख्य प्रकाश डाला था कि सम्राट् अकवर ने सुसलगान होते हुए भी जीव हिंसा-नियेव के लिये कई आदेश मसारित किये थे श !

श्री हीरविजयस्ति पाटन में चातुंमास कर पाळीताना के लिये श्वाना हुए और आप यथा समय वहीँ पर पहुँचे । वहाँ पाटन, अहमदाबाद, जम्मात, माळवा, लाहीर, मारवाड, स्रत, बीजापुर आदि अनेक स्थानों से लगभग दोसों संब आये जिनमें लाखों यात्री थे । संबद १६५० की चैत्र सुदी पूर्णिमा को वहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ । सेठ मूलाशाह, सेठ तेजपाल और सेठ रामजी तथा सेठ जस्सु ठक्कर आदि घनिकों हारा बनाये गये उन्नत जैन मन्दिरों की आपने बड़े समारोह के साथ प्रतिष्ठा की । वहाँ से आप ऊना नामक स्थान में पथारे और वहाँ पर चातुमीस किया । यहाँ तत्कालीन गुजरात का स्वा आजमधाँ, आचार्य्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने आपको १००० स्वर्ण सुदाएँ (सोने की सुहरें ) भेट की । इन

इस सम्बन्ध की अधिक जानकारी के लिये हम ग्रुप्तश्यात मुनि विधाविनयंगे कुत 'स्रिधर अने सम्ब्राट्र'
 नामक अंथ पहने के लिए अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं! इस अन्य का हिन्दों अनुवाद भी क्षे गया है निस्ता नाम स्रीक्षर और समाद है।

स्वर्ण मुद्राओं को आचार्थ्य श्री ने अस्वी≉ार कर दिया। इसी समय जामनगर के तत्काळीन जाम साहब के साथ उनके मन्त्री अञ्जी भंसाळी ऊना पहुँचे और उन्होंने आचार्थ्य देव की अंग पूजा ढाई सेर स्वर्ण मुद्रा से की। इसी समय आचार्थ्य देव ने ऊना के अधिकारी खानमहम्मद से हिंसा छुड़ाई। संवर १६५२ के वैसाख मास में आपने ऊना में एक मन्दिर की प्रतिष्ठा की और इसी साळ के भादवा सुदी ११ गुरुवार के दिन आपका स्वर्गवास हो गया।

, आचार्य्य वर हीरविजयस्ति का संक्षिष्ठ परिचय हम कपर दे बुके हैं। जैन इतिहास के पृष्ठ आपके महान् कार्य्यों का उल्लेख बड़े अभिमान और गौरन के साथ करेंगे। आपने मगवान महावीर स्वामी के अहिंसा सिद्धान्त की सारे हिन्दुस्थान मे हुन्दुभी बजाई। तत्कालीन मुगल सम्राट् अक्रवर तथा भारत के कई राजा महाराजा और दिमाज विद्वान आपके अलौकिक तेज के आगे सिर हुकाते थे। आप एक अलौकिक विभृति थे और उस समय आपने अपने आलिमक प्रकाश से सारे भारतवर्ष को आलोकित किया था। अबुलफजल आदि कई मुसलमान लेखकों ने भी आपकी अपने प्रन्थों में बढ़ी प्रशंसां की है।

## जिनचन्द्रसूरि

आप भी जैन इनेताम्बर सम्प्रदाय के एक बढ़े प्रख्यात आचार्य हो गये हैं। आप जैन शाखें के बढ़े प्रकाण्ड पंडित थे। एक समय सम्राट अकबर ने सेहता करमचन्द से पूळा कि इस समय जैन शाख का सबसे बढ़ा पण्डित कीन है। तब करमचन्दजी ने आचार्य जिनचन्द्रस्रि का नाम बतलाया था। इस समय उक्त स्रिजी गुजरात के खम्मात नगर में थे। उन्हें सम्राट की ओर से निमंत्रित किया गया। इस पर आप बादशाह की मुलाकात के लिये रवाना हो गये। अहमदाबाद, सिरोही होते हुए आप जालीर पहुँचे और वहाँ पर आप ने चातुर्मास किया। बहाँ से मगसर मास में बिहार कर मेइता, नागीर, बीका! नेर, राजळदेसर, मालसर, रिणपुर, सरसा आदि स्थानों में होते हुए फाल्गुन मुदी १२ को आप खहौर पहुँचे। उस समय सम्राट अकबर छाढ़ीर में थे और उन्होंने आचार्य श्री का बढ़ा सन्मान निया। सम्राट के आग्रह से आप ने लाहौर में चातुर्मास किया। इस वक्त जयसोम, रलनिचान, गुणविनय और समयमुन्यूर आदि जैन मुनि आप के साथ थे।

कहने की आवश्यकता नहीं कि जिनचन्द्रसूरि ने बादशाह अकवर पर बदा ही अच्छा प्रभाव खाछा। सूरिजी ने सम्राट से कहा कि द्वारिका में जैन और जैनेतर मंदिरों को नीरंगखों ने नष्ट कर दिया है; आप उनकी रक्षा कीजिये। इस पर सम्राट अकवर ने जवाब दिया कि "शष्टुजय आदि सब जैनतीयं मैं मंत्री करमचन्द के सुपुर्द कर दूँगा तथा में तत्संबंधी फर्मान अपनी निजी सुदा से गुजरात के हाकिन नरंगीलों के पास भेज देता हूँ। आप निविचन्त रहिये, अब शत्रुंजय की भली प्रकार रक्षा हो जायगी।"

जब सम्राट् अकवर काश्मीर जाने की तयारी करने लगे तब आप ने करमचन्द मंत्री द्वारा जिन-चन्द्रच्रिजी को अपने पास बुख्वाया और उन से "धर्मकाभ" िख्या। इसी समय उक्त च्रुरिजी को प्रसन्न करने के क्षिये सम्राट् ने अपने सारे साम्राज्य में सात दिन तक जीव हिंसा न करने के फरमान जारी किये। इन फरमानों की नकर्छे हिन्दी की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के १९१२ के जून मास के अंक में प्रकाशित हुई हैं। उक्त फरमान देशी राज्यों में भी भेजे गये जहाँ पर उनका भळी प्रकार असळ दरामद हुआ।

कहने का अर्थ यह है कि जिनचन्द्रस्ति ने भी अपनी प्रस्त प्रतिमा का प्रकाश सम्राट अकवर पर डाका था। सम्राट अकवर ने आप को "ग्रुग प्रधान" की पदनी से विभूषित निया और उनके शिष्य मानसिंह को नाचार्य पद प्रदान किया। इसी समय फिर मंत्री करमचन्द्र की निनती से सम्राट् ने कुछ दिनों तक जीन हिंसा न करने की सारे साम्राज्य में घोषणा की। इसके अतिरिक्त सम्राट ने खम्मात के ससुद्र में एक वर्ष तक हिंसा न करने का फरमान मेजा।

संवत् १६६९ में सम्राट जहाँगीर ने यह हुक्स दिया कि सब धर्मों के साधुओं को देश निकाला दे दिया जाय। इससे जैन छुनि मण्डल में बढ़ा भय छा गया। यह बात सुन कर जिनवन्द्रस्रिजी पाटन से आगरा आये और उन्होंने बादशाह को समझा कर उक्त हुकुम रह करवा दिया।

#### मनि शान्तिचन्द्र

आप हरिविजयसूरि के शिष्य थे। आपने सम्राट् अकवर की प्रशंसा में कृपा रस कोष नाम का काव्य रचा। आपने जनके द्वारा जीव दया, जिया कर की माफी आदि अनेक सत्कृत्य करवाये। यह वात शान्तिचन्द्रजी के शिष्य ठाठचन्द्रजी की प्रमस्ति में स्पष्टतः ठिखी हुई है।

मुनि सान्तिचन्द्रजी बहे विद्वान और शास्त्रार्थं कुशल थे। संवत् १६३३ में ईंडरगढ़ के महा-राज श्री नारायण की सभा में आपने वहाँ के दिगम्बर महारक बादिमूपण से शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त्र किया था। बांगढ़ देश के घारशील नगर में वहाँ के राजा के सामने आपने गुणचन्द्र नामक दिगम्बरा-चार्य्यं को शास्त्रार्थं में पराजय किया था। आप शतात्रधानी ्भी थे। इससे सन्नाट् और राजा महा-राजाओं पर आप का बहा प्रभाव था।

## मुनि मानुचन्द्र

आपका भी सम्राट् अकवर पर बदा प्रभाव था। आप उन्हें हर रिवरार को 'स्ट्यें-सहस्र-नाम' सुनाते थे। सुप्रव्यात इतिहास बेता बतौनी लिखता है कि ब्राह्मणों की तरह सम्राट् अकवर प्रातः काल में पूर्व दिशा की तरफ मुस करके सद्या रह कर स्ट्यें की आराधना करता था और वह संस्कृत ही में स्ट्यें सहस्रानाम भी सुना करता था।

## मुनिसिद्धचन्द्र

आप मुनि भानुचन्द्रजी के शिष्य थे। आपसे भी सम्राट् अकवर बहे प्रसम्र थे। शर्मुजय तीर्थ में नये मन्दिर बनवाने की बादशाह की ओर से जो निपेषान्ना थी उसे आपने मंस्य करवाया। सिद्धिचन्द्रजी फारसी भाषा के भी बड़े विद्वान थे। सम्राट ने आप को 'सुश फहेम' को पदवी प्रदान की थी। एक समय अकवर ने बड़े स्तेह से आपका हाथ पकड़ कर कहा कि मैं आपको ५००० घोड़े का मन्सव और जागीर देता हूँ, इसे आप स्त्रीकार कर साधुवेष का परित्याग कीन्त्रिये। पर यह बात खिदि-चन्द्रजी ने स्त्रीकार व की। इससे बादशाह और भी अधिक प्रभावित हुए। इस बृतान्त को स्त्र्यं सिद्धिचन्द्रजी ने अपनी काइम्बरी की टीका में लिखा है।

#### विजयसेन

आप भी बड़े प्रभावशाली जैन मुनि थे ! विजय प्रशस्ति नामक प्रन्य में लिखा है कि आपने स्तृत में चिंतामणि मिश्र आदि एंडितों की सभा के समक्ष सूरण नामक दिगम्बराचार्य को शाक्षार्य में निरूत्तर किया था ! अहमदाबाद के तत्कालीन सूबे खानखाने को अपने उपनेशामृत से बहुत प्रसन्ध किया था ! आप बढ़े विद्वान ये और आप की विद्वात का एक प्रभाण यह है कि आपने योग शाक्ष के प्रधम इलोक के कोई ७०० अर्घ किये थे ! विजय प्रशस्ति काल्य में लिखा है कि श्री विजयसेनजी ने कावी, गंधार, अहमदाबाद, खम्भात, पाटम आदि स्थानों में लगानग चार लाख जिन विन्मों की प्रतिद्वा की ! इस के अतिरिक्त आप के उपदेश से तार्गा, शंखरवर, सिद्धावल, पंचासर, राणपुर, आरासण और बीजापुर आदि स्थानों के मंदिरों के प्रनरुद्वार किये गये !

#### विजयदेवसूरि

भाप उपरोक्त विजयसेनस्रि के प्रष्टघर शिष्य थे। संनद् १६७४ में सम्राट जहाँगीर ने माँडव-गढ़ स्थान में आपकी तपश्चक्यों से मुख हो कर आपको 'जहाँगिरी महातपा' नामक उपाधि से विभूषित किया। भाप बढ़े तेजस्वी और तपस्वी थे।

#### ञ्चानन्द्घनजी

जैन साहित्य के इतिहास में आनन्द्यन्त्री का नाम प्रस्तर खूर्य की तरह प्रकारमान हो रहा है। आप अध्यादन शास्त्र के पारगामी और अनुभवी विद्वान थे। आरमा के गूव से गृद प्रदेशों में आप रमण करते थे। द्वेतास्वर जैन समाज के अध्यन्त प्रभावशाली साधुओं में से आप थे। आप के यनाये हुए पद अध्यादम शास्त्र के गृह रहस्यों को प्रकट करते हैं। भव्य जनों के लिये मोक्ष का मार्ग आपने रेपांकित किया है। आपके दो प्रंथ बहुत मशहूर हैं जिन के नाम आनन्द्यनचौदीसी और आनन्द्यन कहोत्तरी है। ये प्रन्थ मिश्र हिन्दी गुजराती में हैं। ये मार्मिक शास्त्रदृष्टि और अनुमव योग से भरे हैं। इनमें अध्यात्मिक रूपक, अन्तर्ज्यांति का आविर्भाव, प्रेरणामय भावना और भक्ति का टक्लास आदि अध्यात्मिक विषयों का बहुत ही मार्मिकता से विवेचन किया है।

## यशोविजयर्जा

आप हेमचन्द्राचार्य के बाद बदे हो प्रतिमावान और कीर्तिवान शाचार्य हो गये दें। आप बदे नैयायिक, तर्क शिरोमणि, महान् शास्त्रज्ञ, जवरदस्त साहित्यक श्रष्टा, प्रतिभावान समन्वपकार, प्रचन्त्र सुधारक तथा बदे दूरदर्शी आचार्य थे। श्री हेमचन्द्राचार्य के पीछे शाप जैसा सर्व शास्त्र पारंगन, सूक्ष्म रहा और बुद्धिनिधान आचार्य्य जैन दवेतान्वर समाज में दूसरा न हुआ। आपका संक्षिण जीवन शाप के समकालीन साध कांतियिजयजी ने 'सुद्धश बेली' नामक गुजरानी काव्य हाति में दिया है जिसकी गाम क

आप तपेगान्त के साधु थे। जाप सुप्रायान भाषार्थ्य हीरिज्यम्पि के शिष्य हर्क रिटा विश्वास्त उपाप्ताय करवाणितवाती के शिष्य मुक्त श्राप्तामान निष्णांत लाभविज्याती के शिष्य मुक्त श्राप्तामान निष्णांत लाभविज्याती के शिष्य मुक्त श्राप्तामान निष्णांत लाभविज्याती के शिष्य थे। आपका जन्म संयद् १६०० के रागमा हुमा। आपने भवने गुरू गर्याराण्याती के पास ग्यारह वर्ष तक अध्ययन किया। शायने वाशी आगारा आदि ताशों में भी विनिध्य शास्त्री का अध्ययन किया। शायने वाशी आगारा आदि ताशों में भी विनिध्य शास्त्री का अध्ययन किया। आपने न्याय, योग, अध्याम, दार्गन, प्रमाणित्र अपीर अनेक विषयों पर वर्ष प्रमाण निर्मा । शायके प्रोपी में अध्याम मात, देव पर्म परिशा, अध्यामें पनिवद, अध्यामिक सात सण्यन महीव, योगित्राण समुख्य, स्थारमान, या प्रार्थ, वर्ष रोत्ता, जैन तक परिभाषा और दस जान विदु, हाजिस्ता हाविजिया महीक ज्ञानमान, अगुराप राजिकार सह ताब विवस्यव, सामावारी प्रकार, जारायक विशयक प्रपूर्णी प्रकार, प्रतिवस्त्रक,

पातंजल योग के चौथे मोक्ष पद पर वृत्ति, योग विंशिका, हिरिमद्रस्रि कृत बाल वार्ता समुख्य पर स्यादवाद करण्यता नामक टीका, हिरिमद्रस्रि कृत बोद्काक पर योगदीपिका नामक वृत्ति, उपदेश रहस्य सवृत्ति, न्यायालोक, महावीर स्तवन सटीक, जगरनाय न्याय खण्डन पद्य प्रकरण, भाषा रहस्य सटीक, तत्वार्यवृत्ति प्रथमाच्याय विवरण, वैराग्य कल्पलता, धर्मपरीक्षा संवृत्ति, चतुविकाति जिन, धर्म परीक्षा सकृति, परम ज्योति पंच विद्यातिका, प्रतिमा स्थापन न्याय, प्रतिमा शतक पर स्वाप्त्व, मागं परिक्षिद्ध अनेकात मत व्यवस्था, समंतमद कृत व्यास परीक्षा पर टीका, स्याद्वाद मंजूता, आकर, मंगलवाद, विधिवाद, वादमाला, विस्थयालोक, द्रव्यालोक, प्रमारहस्य, स्यादवाद रहस्य, वाद रहस्य, ज्ञानार्णव, कृप दर्धांत विवादी करण, अलंकार चूढ़ामणि की टीका, छंद चूढ़ामणि की टीका, क व्य प्रकाश की टीका, अध्यात्म बिंदु, तत्वालोक विवरण, चेदांत निर्णय, वैराग्य रित, सिद्धान्त तर्क परिष्कार, सिद्धांत मंजरी टीका लादि के नाम उल्लेखनीय हैं।

उपरोक्त सुची के देखने से पाठकों को आचार्यं श्री यशोविजयजी की अगाध विद्वत्ता का अनुमान हो जायगा। आपकी विद्वत्ता की छाप न केवल जैन समाज ही पर वरन् अन्य समाजों पर भी बहुत कुल अंकित थी। काशी विद्वानों ने आपको 'न्याय विशारद' के पद से विभूषित किया था। उस समय आपकी कीर्ति सारे साक्षर भारत में फैली हुई थी। इस समय में भी काशी में श्री यशोविजय जैन विद्यालय आपके स्मारक रूप में बना हुआ है।

#### समयसुन्दरजी

आप साकलचन्द्रजी गणी के शिष्य थे और १६८६ में विद्यमान थे। इन्होंने "राजा तो ददत सीर्व्यं" इस पान्य के ८ लाख जुदा २ अर्थ करके ५० हजार रखोकों का एक प्रामाणिक ग्रंथ रचा था। इसके अलावा इन्होंने गाथा सहस्री विषयवाद शतक, तथा दश वैकालिक सूत्रम् आदि टीकाएँ रची थीं।

## विजय सेन सूरि

आप हीरविजयस्रि के पट शिष्य ये और बहुत प्रभावशाली सुनि ये। आपके शिष्य वेखहर्ष और परमानन्द ने जहाँगीर बादशाह को जैन धर्म का महत्व बतलाकर धार्मिक लाभ के लियें कई परवाने हासिल किये थे। इसी प्रकार धर्म की और भी तरकी इनके हाथों से हुई।

## पद्मसुन्दरगणी

आप तपगच्छ की नागपुरीय शाला के पद्म भेस के शिष्य थे। इन्होंने रायमहाभ्युदय महा काव्य, घात पाठ पाश्चेनाथ काव्य, जम्बू स्वामी कथानक वगैरा प्रन्यों की रचना की थी। इन्होंने अकवर के दरबार में धर्म विवाद में एक महा पंडित को पराजित किया था, जिससे प्रसल्व होश्र बादशाह ने हार, एक गाय व सुलासन चगैरा वस्तुएँ आपको भेंट दी थीं। ये १६६० में विद्यमान थे।

## ,जिनासेंहसूरि

आप आचार्क्य जिनराजस्रिनी के शिष्य थे। इनका जन्म १६१५ में, दीक्षा १६२६ में, स्रिपट १६७० में तथा स्वर्गवास संवत् १६७४ में हुआ। इनको संवत् १६७९ में देहली के वादशाह की धोर से बहुत सम्मान मिला। जोधपुर दरबार महाराजा स्रिसिहजी और उनके प्रधान कर्मचन्द्रजी इन्हें बहुत धाहते थे।

## जिनराजसूरि .

े आप खरतरगच्छ में हुए हैं और बहुत प्रतिभाशाकी माने नाते थे। इन्होंने शहुंजयतीयें में ५०१ प्रतिमाएं स्थापित कीं ॥ इसके अलावा आपने नैषधीय चरित्र पर "जिनराजी" नामक टीका रची संवत् १६९६ में पाटन में आपका स्वर्गवास हुआ।

#### त्रानन्दघनजी महाराज

ये प्रख्यात अध्यातम ज्ञानी महाराज लगभग संबद् १६७५ में विद्यमान थे। धैराग्य तयः। अध्यातम विषय पर इन्होंने गटन पढ़ों की रचना की थी।

## कल्यासागरसूरि

आप अचलगच्छ के आचार्य धर्ममूर्ति सूरि के शिष्य थे। इन्होंने संवत् १०१६ में जाननगर कै अमुख धनाक्य वर्द्ध मानशाह द्वारा बनवाये हुए जिनालय में जिन विंव प्रतिष्ठित किये थे। उक्त जिनालय के शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह जिनालय स्रिनी के उपदेश से ही धनाया गया था।

## विनय विजय उपाध्याय

ये श्री यशोविजय के समकालीन और उनके बढ़े विश्वास पात्र थे। अपने समय के ये बढ़े प्रतिभाशाली और नामाङ्कित विद्वान थें। हीरविजयस्ति के शिष्य कीर्तिविजयस्ति इनके गुरु थे। इन्होंने कल्पस्त्र पर ६५६० श्लोक की कल्प सुवोधिका नामक टीका रची। इसी प्रकार नयकर्णिका और लोक प्रकाश नामक २० हजार श्लोक की एक विशाल पद्मवद्ध प्रन्थ की रचना की। इसी प्रकार आपने और भी कई बहुमुल्य प्रन्थों की रचना की।

### श्री मेघनिजय उपाध्याय

ये भी श्री हीरविजयस्रि की परम्परा में यशोविजय के समकालीन थे। न्याय, क्याकरण, साहित्य, ज्योतिष और अध्यात्म विषय के ये प्रकाण्ड पण्डित थे। इन्होंने संवत् १७२७ में देवानन्दाश्युदय नामक कान्य सादड़ी में रचकर तैयार किया। इसका प्रत्येक रलोक महाकवि माध रचित माध कान्य के प्रति रलोक का अन्तिम चरण लेकर प्रारम्भ किया गया है और बाद की तीन २ लाइनें उन्होंने अपनी ओर से सजाई हैं। इस प्रंथ में सात सर्ग हैं। इसी प्रकार मेघदूत समस्या नामक एक १३० रलोक का कान्य भी इन्होंने बनाया है इसमें भी मेघदूत कान्य के प्रत्येक रलोक का अन्तिम चरण कायम रखकर इन्होंने उसे पूरा किया है। इसी प्रकार श्री विजय प्रमस्ति के जीवनचरित्र को प्रकाशित करने वाला एक दिनिवजय महाकान्य भी रचा है जिसमें आवार्य श्री के पूर्वाचार्य का संक्षिप्त वर्णन और तपागच्छ की पहाविल दी है। इसी प्रकार इन्होंने अपने शान्ति-नाथ चरित्र में भी अपनी कान्य प्रतिभा का पूरा चमत्कार बतलाया है। इसमें महाकवि हर्ष रचित नैक्शीय महाकान्य्य के रलोक का एक २ चरण लेकर उसे अपने शीन चरणों के साथ मुशोभित किया है। मगर इनकी कान्य प्रतिभा का सबसे अधिक चमत्कार इनके "सप्त संघान" नामक प्रत्य में दिखलाई देता है। यह कान्य नवसर्गों में विमक्त है। उसमें प्रत्येक रलोक ऋषमदेव, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पादर्वनाथ और महावीर ये पाँच तीर्थङ्कर तथा रामचन्द्र और कृष्ण वासुदेव इन सात महा पुरुगों के सम्बन्य में है। इसमें का प्रत्येक रलोक इल्लेक ऋषमदेव, शान्तिनाथ, नेमिनाय, पादर्वनाथ और महावीर ये पाँच तीर्थङ्कर तथा रामचन्द्र और कृष्ण वासुदेव इन सात महा पुरुगों के सम्बन्य में है। इसमें का प्रत्येक रलोक इन सातों महापुरुगों के सम्बन्य में एक ही प्रवार के प्रवार के सम्बन्य में है। इसमें का प्रत्येक रलोक इन सातों महापुरुगों के सम्बन्य में एक ही प्रवार के प्रवार के सम्बन्य में है। इसमें का प्रत्येक रलोक इन सातों महापुरुगों के सम्बन्य में एक ही प्रवार के प्रवार के सम्बन्य में है। इसमें का प्रत्येक इलोक इन सातों महापुरुगों के सम्बन्य में ही शिक्स में रची है।

इसी प्रकार आपकी पंच तीर्थं स्तुति, पंचाल्यान (पंचतंत्र) एषुविष्ठ चितित्र नामक कथा (त्रिपिष्ठ शलाका पुरुष) चन्त्रप्रमा हेमकोसुदी नामक ब्याकरण, उदयदीपिका, वर्ष प्रबोध, मैव महोदय, रमलशाख इत्यादि ज्योतिष प्रन्य और मीतृ का प्रसाद, तत्वांगिता, ब्रह्मबोध नामक धाष्वांमिक प्रयों की रचना की। प्राकृत भाषा में आपने युक्ति प्रयोध नामक ४२०० श्लोक के एक विशाल नाटक की रचना की। मतल्ब यह कि आपकी प्रतिभा सर्वतो सुखी थी।

# श्री जैन मृति पूजक आचार्य

श्री आचार्य्य विजयानन्द सूरिजी ( प्रसिद्ध नाम श्री आत्मारामजी महाराज )—आप रुझीसवीं सदी के अत्यन्त प्रवात जैनाचार्य थे। आप उन महात्माओं की श्रेणी में हैं. जिन्होंने जैनागम की कठिन सम-स्याओं पर प्रकाश डाङकर अपने योग बङ के प्रभाव से भारत भूमि में आत्मज्ञान की पीयूष्यारा की प्रवाहित किया है। आप वेद वेदांग और दर्शनादि जासों में पूर्ण पारंगत थे। आपने, अनेकीं प्रन्थीं की .रचनाएँ की । पंजाब देश में आपने अत्यधिक विचरण एवं उपकार किया । आपके स्मारक से पंजाब प्रान्त में अनेकों मंदिर, भवन, सभाएँ, पाठशालाएँ एवं पुस्तकालय स्थापित हैं। सिद्धाचल तथा, होशियारपुर में आपकी भन्य प्रतिमाएँ स्थापित हैं। विक्रमी संवत् १८९३ की चैत सुदी १ को आपका जन्म हुआ। बावय काल में पिताजी के स्वर्गवासी हो जाने से -१४ साल की आयु में आप जीरा चले आये। यहाँ आने पर बीस वर्ष की आयु तक आपने स्थानक मत के तमाम स्तोरश्रों को कंठस्थ कर लिया । इसके पश्चात आपने ध्याकरण और साहित्य का अध्ययन कर न्याय, सांख्य, वेदान्त और दर्शन ग्रंथ पहे। धीरे २ आपके मन में मूर्ति पूजा के विचार हद होते गये, और आपने संवत् १९३२ में अपने १५ साथियों सहित सुनिराज बुद्धिविजयजी से महिर सम्प्रदाय की दीक्षा गृहण की। तब आपका नाम "आनन्द विजय" रक्खा गया। केकिन आप "आत्माराम" के नाम से ही प्रसिद्ध रहे । गुजरात से आप पंजाब पधारे । पंजाब प्रान्त में आपके प्रखर भाषणों ने; नवजीवन-फूँका । संवत् १९४३ में आपके पाळीताना के चातुर्मास में भारत के विभिन्न प्रान्तों की ३५ हजार जैन जनता ने भापको "सूरिधर" और "जैनाचार्य्य" की पदवी से विभूषित किया । केवल, भारत में ही नहीं, विदेशों. में भी-आपकी प्रखर बुद्धि की गूँल हो गई थी । कई बार आपके,पास विदेशों से भी निसंशण अध्ये! आपने जीवन के अंतिम ३ वर्ष पूंजाब प्रान्त में भ्रमणं करते हुए ज्यतीत किये। आप संवत् १९५३ की ज्येष्ठ सुदी अष्ठमी की:रात्रि में अपनी कीर्ति कौ मुदी को इस असार संसार में छोड़ कर स्वर्गवासी हुए । आपके गुरु भाई प्रवर्तक कान्तिविजयजी सहाराज वृद्ध एवं विद्वान सहात्मा हैं । आपकी वय ८२ साल की है तथा आप पारण गुजरात में बिराजते हैं। आचार्य्य विजयबङ्गमसूरिजी आपको बड़ी एज्य दृष्टि से देखते हैं। आपकी सेवा में मुनि पुण्य विजयजी रहते हैं। -- -- -- -- -- --ं भे श्री आचार्य विजय नेमिसूरिजी-आपका जन्म माहवा ( मधुमती नगरी ) में संबंद १९२९ की काती सुदी १ नो सेठ रूक्ष्मीचन्द्र भाई के गृह में हुआ। संवत् १९४५ की जेठ सुदी ७ को आपने गुरू बृद्धिचन्द्रजी महाराज से दीक्षा गृहण की। संवत् १९६० की कार्तिक वदी ७ को आपको "गणीपद" पूर्व मगसर सुदी ३ को भापको "पन्यास पद" प्राप्त हुआ । इसी प्रकार संवत् १९६४ की जेटसुदी ५ के दिन भावनगर में आप "भाचार्यं" पद से विभूषित किये गये। आपने जैसलमेर, गिरनार, आबू, सिद्धश्रेय आदि के संघ निक्लवाये, कापरड़ा आदि कई जैन तीर्थों के जीर्णोद्धार में आपका बहुत भाग रहा है। आपने कई तीर्यों एवं मदिरों की प्रतिष्ठाएँ करवाई। आप न्याय, व्याकरण एवं घर्मशास्त्र के प्रखर झाता है। आपने अहमदाबाद में "हैन रहायक फंड" की स्थापना करवाई । आप ही के पुनीत प्रयास से ल० सार खेताम्बर मूर्तिपूजक साधु सम्मेलन का अधिवेशन अहमदावाद में सफल हुआ। आप धर्म शास्त्र, न्याय व व्याकरण के टब-कोटि के विद्वान तथा तेजस्वी और प्रभावशाली साधु हैं। आपने अनेकों प्रन्य की रचनाएँ कीं। आप

उभ वक्ता हैं। आपकी युक्तियाँ अकाट्य रहती हैं। ज्योतिष, वैद्यक आदि विषयों के भी आप जाता हैं। आपके पाटवी शिष्य आचार्य उदयस्रिजी एवं आचार्य्य विजयदर्शनस्रिजी धर्मशास्त्र, व्याकरण, दर्शन न्याय के प्रस्तर विद्वान हैं। आप महाजुभावों ने भी अनेकों प्रन्थों की रचनाएँ की हैं। आचार्य्य उदयस्रिजी के शिष्य आचार्य्यविजयनंदन स्रिजी भी प्रसर विद्वान हैं। आपने भी अनेकों प्रन्यों की रचनाएँ की हैं।

श्री श्राचार्य्य विजयस्थित सूरिश्वरजी-अपने प्रखर तेज, योगाभ्यास एवं अपूर्व शांति के कारण आप वर्तमान समय में न केवल भारत के जैन समाज में प्रत्युत ईसाई, वैष्णव आदि अन्य धर्मान-छिन्वियों में परम प्लनीय भाचार्य्य माने जाते हैं। आपका जन्म भणाइर गाँव में संबद् १९४५ की माव सुदी ५ को हुआ। वापने सुनि धर्मनिजयजी तथा तीर्थनिजयक्री से शिक्षा गृहण कर संवत् १९६१ की माघ पुरी २ को सुनि तीर्थविजयजी से दीक्षा प्रहण की । सीलह वर्षों तक सालवा आदि प्रान्तों में अमग कर संवत् १९७७ में आप आब पघरि। संवत् १९९० की वैशाख वदी ११ पर बामनवाद्जी में पोरवाज सम्मेलन के समय १५ हजार जैन जरता ने आपको "जीवहया प्रतिपाल योग लटिश सम्पन्न राजराजेहनर" पदवी अर्पण कर अपनी भक्ति प्रगर्ट की । यह पद अत्यंत कठिनता पूर्वक जनता के सत्यागृह करने पर आपने स्वीकार किया। इसके क्छ ही समय बाद "वीर-वाटिका" में आपको जैत जनता ने "जगत गुरु" पद से अलंकत किया । इसी सार्क मगसर महीने में आप "आचार्य्य सिर सम्राट" बर्नाये गये । डालाँ कि उपरोक्त सब पद्विए अपके तेज व प्रताप के सम्मुख नगण्य हैं. लेकिन श्रदाल जनता के पास इससे बदकर और कोई वस्त नहीं थी। जो आपके सम्मान स्वरूप अर्पित की जाती। अर्पने छाखों मनुष्यों को अहिंसा का उपदेश देकर माँस व शराब का त्यांग करवाया ! आलू में पश्चमों के लिए "शन्ति पश्च औषधालय" की स्थापना कराई । यह भोपधालयं खींबढी नरेश तथा मिसेज भोगिववी की संरक्षता में चलता रहा है । अभी कुछ ही दिन पूर्व आपको उत्यपुर में नेपाल राजवंशीय देप्टेशन ने अपनी ग्वनेमेंट की ओर से "नेपाल राज गर" की पटवी से अलंकत किया। कई उच्च अंग्रेज व भारत के अनेकों राजा महाराजा आपके अनन्य सक हैं। आवके प्रसाव से लगभग सौ राजाओं और जागीरदारों ने अपने राज्य में पूछा बिल्दान की कर प्रथा बन्द की है। आप अधिकतर भाव पर बिराजते हैं।

को वींशा श्रीमाली जाति में बढ़ोदा निवासी शाह दीपचंद भाई के गृह में हुआ, एवं आपका जन्म नाम लगनंजाल रक्ता गया। बाल्यकाल से आप बढ़ी प्रसर दुद्धि के थे। आपने संवत् १९२० की कार्तिक सुदी र लगनंजाल रक्ता गया। बाल्यकाल से आप बढ़ी प्रसर दुद्धि के थे। आपने संवत् १९७३ में श्रीमान आध्या- सामजी महाराज से राधनपुर में दीक्षा अहण की और श्री हर्षिवजयजी के आप शिष्य बनाये गये, तथा आपका नाम सुनि श्री विजयवंद्धभनी रक्ता गया। आपने संस्कृत, प्राकृत, मांगधी का ज्ञान श्राह कर न्याय ज्योतिष, दंशैन और आगम शास्त्रों का अध्ययन किया। आपकी प्रसर दुद्धि एवं गंभीर विचारतिक पर आत्मारामजी जैसे प्रकृत विद्वार भी मोहित थे। अनेकों स्थानों में आपने शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त की आत्मारामजी जैसे प्रकृत विद्वार में भारत के जैन संघ ने आपको मगसर सुदी ५ के दिस "आवार्य" पद से सुशोभित किया। आपने अपने प्रभावशाली उपदेशों से कई गुरुकुल एवं जैन शिक्षा संस्थाएँ, लायमेरियाँ, ज्ञान भण्डार वंगीरा स्थापित करवाये, जिनमें श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल गुन जैन शिक्षा संस्थाएँ, लायमेरियाँ, ज्ञान भण्डार वंगीरा स्थापित करवाये, जिनमें श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल गुन जैन शिक्षा संस्थाएँ, लायमेरियाँ,

हाईस्कूल अम्बाला, श्री पार्वनाथ जैन विद्यालय वरकाणा और उस्मेदपुर, श्री आत्मानंद विद्यालय सादड़ी, श्री पालनपुर जैन बोडिंग, आस्मवल्लभ केलवणी फण्ड पालनपुर, महावीर जैन विद्यालय बम्बई शादि २ सुरुष हैं। इतना हो नहीं आपने अनेकों संघ निकलवाये, प्रतिष्ठाएँ, अजनशलकायें कराईं। आप बड़े शान्त, तेजस्वी एवं प्रतिभा सम्पन्न आचार्य्य हैं। इस समय आप जैन कॉलेज और युनिवर्सिटी खोलने का सतत उद्योग कर रहे हैं। आपके उपदेश से पाटन में ज्ञान मन्दिर तयार हो रहा है। आपके शिष्य पन्यास लल्तिविजयजी शान्त एवं विद्वान जैन सुनि हैं।

श्री श्राचार्य विजयदान सूरिश्वरकी—आपका जन्म विक्रमी संवद् १९१४ की कार्तिक सुदी १४ के दिन सींज्ञवादा नामक स्थान में दस्सा श्रीमाली जातीय छुठाभाई नामक गृहस्थ के गृह में हुआ, और आपका नाम दीपचन्द भाई रक्षा गया । संवद् १९४६ की मगसर सुदी ५ के दिन गोघा सुकाम पर आत्मारामजी महाराज के शिष्य वीरविजयजी महाराज से आपने दीक्षा गृहण की, एवं आपका नाम दानविजयजी रक्षा गया । आपके जैनागम तथा जैन सिखान्त की अपूर्व जानकारी की महिमा सुनकर बढ़ोदा नरेश ने सम्मान पूर्वक आपको अपने नगर में आमंत्रित किया । संवत् १९६२ की मगसर सुदी १३ तथा पौणिमा के दिन आपको ऋमशः गणीपद तथा पन्यास पद प्राप्त हुआ, और संवद् १९८१ की मगसर सुदी ५ के दिन श्रीमान् विजय कमलस्तिजों ने आपको छाणी गाँव में आचार्य पद प्रदान किया, और तब से आप "विजयदान सुरिश्वर महाराज" के नाम से विख्यात हैं । नेत्रों के तेज की न्युनता होने पर भी आप अनेकों प्रन्यों के पठन पठनादि कार्यों में हमेशा संख्यन रहते हैं । आपके शिष्य सिखान्त महोदिध महा महोपाध्याय प्रेमविजयजी एवं व्याख्यान चाचस्पति पन्यास रामविजयजी महाराज भी उच विद्वान हैं । रामविजयजी महाराज प्रखर वक्ता हैं । आपकी विषय प्रतिपादन शक्ति उचकोटि की हैं ।

श्री श्राचार्य विजयधर्मसूरिजी—आप अन्तराष्ट्रीय कीर्ति के आचार्य थे। आपका जन्म संवद १९२४ में बीसा श्रीमाली जाति के श्रीमंत सेठ रामचन्द भाई के यहाँ हुआ था। उस समय आपका नाम मूलचन्द भाई रक्खा गया था। बाल्यकाल में आप पदने लिखने से बदे घनराते थे। अतः आपके पिताजी ने आपको अपने साथ हुकान पर बैठाना शुरू किया। यहाँ आप सहा और लुगार में लीन हो गये। जब इन विषयों से आपका मन फिरा तो आपने सम्बत १९४६ की वैद्याल वदी ५ को मुनि बृद्धिचन्द्रजी महाराज से दीक्षा गृहण की, और आपका नाम धर्मविजयजी रक्खा गया। धीरे २ आपने अपने गुरू से अनेकों शाखों का अध्ययन किया। आपने संस्कृत का उच ज्ञान देने के हेतु बनारस में "यशो विजय जैन पाठशाला" और "हेमचन्द्राचार्य जैन पुस्तकालय" को स्थापना की। आपने बिहार, बनारस, इलाहाबाद, कलकत्ता, तथा बंगाल, गुजरात, गोढवाढ़ आदि अनेकों प्रान्तों में चातुर्मास वर अपने निष्पक्षपात तथा प्रखर घाएल, गुजरात, गोढवाढ़ आदि अनेकों प्रान्तों में चातुर्मास वर अपने निष्पक्षपात तथा प्रखर घाएल में की बढ़ी प्रभावना की। आपके कलकत्ता के चातुर्मास में जैन व अजेन श्रीमत, अनेकों रईस पूर्व विद्वानों ने आपके उपदेशों से जैन धर्म अंगीकार किया था। इलाहाबाद के कुमोत्सव के समय जगन्नाथपुरी के श्रीमत् इंकराचार्य के सभापतित्व में आपके उदार भावों से परिपुरित प्रखर भाषण में जनता में एक अपूर्व हल्लक पैदा की थी। संवत् १९६३ में आपने गुक्यारी दीक्षा श्रहण की। संवत् १९६३ में सापने गुक्यारी दीक्षा श्रहण की। संवत् १९६३ में सापने गुक्यारी दीक्षा श्रहण की। संवत् १९६३ में सापने गुक्यारी वीक्षा गुक्याती गुजराती

एवं स्थानीय विद्वान तथा श्रीमंतों की उपस्थित में आप "शास्त्र विशारद" तथा जैनाचार्य की पद्वी ते विभूषित किये गये। इस पदवी का समर्थन भारत के अतिरिक्त विदेशीय विद्वान डाक्टर हरमन जेजेवी, प्रोफेसर जहनस हर्टल डॉबलेन ने मुक्त कंट से किया था। आपका कई विदेशी विद्वानों से स्तेह हैं। आपके शिष्य आचार्य श्री इन्द्रविजयजी, न्यायतीर्थ मंगल विजयजी, श्रीमुनि विद्याविजयजी, न्यायतीर्थ न्याय विजयजी, न्यायतीर्थ हमाद्विजयजी आदि हैं। आप सब प्रसुर विद्वान एवं अनेकों प्रत्यों के रचयिता हैं।

श्री त्राचार्य विजयकेशर सुरिश्वरकी—आपका जन्म सम्वत् १९३३ की घोष सुदी १५ के माघवजी आई के गृह में पालीताना तीर्थ में हुआ। आपका नाम उस समय केशवकी था। आपको सम्वत् १९५० की मगसर सुदी १० के दिन बहुँदि। में आचार्य विजय कमलस्तिश्वरकी ने धूमधाम के साथ दीक्षा दी, तथा आपका नाम केशर विजय ती रक्षा गया। गुरुजी के पास से आपने अनेकों शाखों का अध्ययन किया। आपने अनेकों तिथों के संघ निकलवाये। सम्वत् १९६३ की कार्तिक बदी ३ को आप 'गणी' पद एवं सम्वत् १९६३ की मासर सुदी १० के दिन पन्यास पदवी से विभूपित किये गये। आपने हुन्नरहाला, थोगाश्रम पूर्व पाठशालाएं स्थापित करवाई। सम्वत् १९८३ की कारी बदी ६ को आप आचार्य पद से विभूपित किये गये, तथा सम्वत् १९८५ की आवण वदी ५ को आप स्वर्गवासी हुए।

मुनि वर्ध श्री कपूर विजयती—आपका जन्म भावनगर निवासी अमीचन्द भाई नामक जोरा वाल गृहस्य के गृह में संवंत १९२५ की पोष सुदी है के दिन हुआ। सम्वत् १९४७ की वैशाल सुदी है के दिन क्यां। सम्वत् १९४७ की वैशाल सुदी है के दिन आपने वरदीचन्द्रजी महाराज से दीक्षा गृहण की। आपने मेट्रिक तक अध्ययन किया। आपने जैन समाज में धार्मिक ज्ञान के प्रसार में विशेष भाग लिया। आप बढ़े गम्भीर, गुणज्ञ तथा त्यागी सार्थ हैं।

श्री त्रान्वार्थ किन क्यान्तर स्रीप्रवरकी—आपका जन्म चांसू (कोधपुर) निवासी मेधरयजी बायना के गृह में संवत् १९१३ में हुआ। संवत् १९३६ में असृतसुनिजी ने आपको यति साम्यवाम में दीक्षा दी। आपने खिरवाई के जिन मन्दिर की प्रतिष्ठां करवाई। आपने मालवा, मारवाई, गुजरात, कादिबावाई, बन्बई में कई चातुर्मास कर जनता को सहुपदेश दिया। आप संस्वत् १९५२ में अमर्द में "आचार्य" पद से विस्थित किये गये। आपने कई पाठशालाएँ, कन्याशालाएँ एवं लावयेरियाँ सुलवाई। आप न्याय, धर्मशाख एवं ज्याकरण के अच्छे ज्ञांता हैं, तथा खरेतर गच्छ के आचार्यर हैं।

श्री आचार्य सागरानन्द सूरिकी—आपका जन्म कपड्रेमन्त्र निवासी प्रसिद्ध धार्मिक श्रामंत मेठ मागलिल गाँधी के गृह में सम्बत् १९६१ में हुआ। आपके बहे आता मणिलल गाँधी के साथ आपने धार्मिक श्रिता प्राप्त की। प्रथम आप के आता ने दीक्षा गृहण की पूर्व उनका मणिलिलय नाम रक्ता गया। आपके दीक्षागृहण करने के विरोध में आपके श्रमुर ने कोटें से रोक की। केकिन आपने परवाह न कर सं १९६७ में जवेर सागरजी से दीक्षा गृहण की, और आपका नाम आनन्दसागर जो रक्ता गया। सम्बत् १९६० में आपको "पन्यास"एवं "गणीपर" प्राप्त हुआ। आपके विहता पूर्ण पूर्व सारार्भित सम्बत् १९६० में आपको अभावित किया। आपने एक लास रुपयों की लागत से स्रत में सेट देवका सागणीं ने जैन जनता को प्रभावित करते के साग आप लालभाई जैन प्रस्तकोद्धार कर कायम कराया। बन्दाई से जैन जनता को संगठित करने के समय आप "सागरानन्द" के नाम से महाहूर हुए। सम्बत् १९०७ में आपको आधार्य विश्ववस्थान्दिती है

आंचार्व्य पद प्रदान किया। आपका स्थापित िर्धा हुआ स्तंत का 'श्री जैन आनन्द पुस्तकालय' बम्बई प्रान्त में प्रथम नम्बर का पुस्तकालय है। इसी तरह आगम प्रन्थों के बदार के लिए आपने स्तत, रतलाम, कलकता, अजीमगञ्ज, उदयपुर आदि स्थानों में लगभग १५ संस्थाएं स्थापित की। इन्हीं गुणों के कारण आप "आगमोदारक" के पद से विभूषित किये गये। इस समय आप स्व्यंपुरी में निवास करते हैं। आपने बाल दीक्षा के लिए बढ़ोदा सरकार से बहुत नादविवाद चलाया था।

## श्री जैन खेताम्बर स्थानकवासा आचारक

इस सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक श्री लोंकाशाहजी एक मशहूर साहूकार थे। आप सीलहर्नी शताब्दी के अन्तर्गत अहमदाबाद नगर के एक प्रतिष्ठित तथा धनिक सज्जन थे। प्रारम्भ से ही आप तीक्षण बुद्धि वाले, बुद्धिमान तथा धमें प्रेमी महानुभाव थे। आपके अक्षर बहे ही सुन्दर थे। उस समय छापेखानों आदि का आविक्कार न हो पाया था। अतः जैन धमें के कई शाखों को आपने स्वयं अपने हाय से लिखा जिससे आपको जैन शाखों के अध्ययन का शीक कमशः लगाया और कालान्तर से आप एक बड़े विद्वान तथा जैन तत्वों के पंडित होगये। तदनन्तर आपने अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग कर जैन शाखों के लिखाना आरम्भ करा दिया। इस प्रकार जैन साहित्य को संग्रहित करने के विशाल कार्व्य हारा आपको जैन धमें के तत्वों का विशेष ज्ञान होगया और उसी समय से आपने जैन जनता को जैन तत्वों का वर्षे र शापका नाम जैन समाज में फेल गया और दूर र से सैकड़ों हजारों व्यक्तियों के हुएड के हुएड आपके व्याख्यान को सुन कर हजारों की संख्या में आपके अनुयायी होगये। सर्व प्रथम आपने संवत् १५३१ में १५ साधुओं को दीक्षा ग्रहण करने की आजा दी। इस के पश्चात् इस सम्प्रदाय का प्रचार वड़ी तेजी से होने लगा और थोड़े ही समय में हजारों आवकों ने इस धमें को अंगीकार किया और वहुत से गृहहधों ने सांसारिक सुर्जों को छोड़ छोड़ कर इस सम्प्रदाय में दीक्षा ग्रहण की।

लोंकाशाहनी के परचात् ऋषिश्री भाणजी, श्री मीताजी, श्री यूनाची, श्री भीमाजी, श्री गलमल बी, श्री सखाजी, श्री रूप ऋषिजी, श्री जीवाजी नामक जीचार्य्य धर्म प्रचारक श्री लोंकाशाहनी के पाट पर कमशः विराजे । आप सब आचार्य्यों ने जैन सिद्धान्तों का सबैत प्रचार किया और लाखों की संख्या में अपने अनुयायिओं को बनाया । इसी समय सत्कालीन आचार्यों में मतभेद होजाने के कारण इस सम्प्रदाय की तीन शाखाएं होगई—(१) गुजराती लोंकागच्छ (२) नागोरी लोंकागच्छ तथा (३) उत्तरार्थ लोंकागच्छ । लोंकागच्छ के आचार्य्य श्री जीवाजी ऋषि के तीन मुख्य निष्य थे श्री बुँचरजी, श्री वर्रसिहनी तथा श्री श्रीमलजी । इनमें से श्री कुँचरजी, और उनके परचात श्री श्रीमलजी उक्त पाट पर बैठे । आपके पश्चात् श्री रलसिहनी, श्री वेशवानी, श्री शिवाजी, श्री संघराजनी, श्री मुखमलजी, श्री भागवन्दजी, श्री बालचन्दजी, श्री माणकचन्दजी, श्री मुखचन्दजी, श्री जगतसिहजी तथा श्री रतनचन्द

जी उक्त पाट पर विराजे। श्री रतनचन्द्जी के शिष्य श्री नृपचन्दजी वर्षमान में इस पाट पर

इसी तरह गुजराती छोंकागच्छ के आचार्य जीवाजी के दूसरे शिष्य श्री वरसिंहजी के पश्चार आपके पाट पर श्री छोटेसिंहजी, श्री यशवंतिसिंहजी, श्री रूपसिंहजी, श्री दामोदरजी, श्री केशवजी, श्री तेजिसिंहजी, श्री कहानजी श्री तुलसीदासजी, भ्री जगरूपजी, श्री जगजीवनजी, श्री मेघराजजी, श्री शोभाचन्दजी, श्री हर्षचन्दजी, श्री जयचन्दजी, तथा श्री कल्याणचन्दजी नामक आचार्य्य विराजे। श्री कल्याणचन्दजी के शिष्य श्री स्वचन्दजी वर्षमान में इस पाट पर विराजमान हैं।

गुजरात लोंकागच्छ में से श्री कुँचरजी पक्ष के आचार्य्य श्री चृपचन्दजी की गदी जामनगर में, वरसिंहजी के शिष्यों में प्रसिद्ध आचार्य्य श्री केशवजी पक्ष के शिष्य आचार्य्य श्री खुबचन्दजी की गदी बढ़ौदा में तथा धनराजजी पक्ष के श्री विजयराजजी की गही जैतारण (मारवाद ) में विद्यमान हैं।

पर्म सुधारक श्री घर्मासेंहजी—आप नवानगर निवासी दस्सा श्रीमाली वैदय श्री जिनदासजी के पुत्र थे। आपकी माता का नाम शिवा था। आप बड़े तीक्ष्म बुद्धिवाले तथा धार्मिक सरजन थे। छोटी उमर से ही आप जैनाचार्क्यों के व्याख्यान बड़े ध्यान से सुनते थे। आपने १५ वर्ष की आयु में आवार्क्य श्री रस्नसिंहजी के शिष्य श्री देवजी से मयानगर में ही यित वर्ग की दीक्षा प्रहण की। तद्वन्तर आपने जैन शाखों तथा सूत्रों का अध्ययन कर उनका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने आवकों को जैन तर्लों का उपदेश देने लगे। आप बड़े त्यागी, साहसी, निवद तथा साधु के संयम आदि नियमों को पूर्णाति से पालते थे। आपने उस समय के साधुओं की आचार विधिलता से उन्हें सावधान किया तथा पुनः लोकाशाहजी के सिद्धान्तों का प्रचार कर जैन जगत में नवीन स्कूर्ति पैदा करदी। आपके ब्याख्यानों का लोगों पर अच्छा प्रमाव पद्धा। आपके अनुवायी दरयापुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने कई प्रन्थ लिखे थे। आप संवत् १७२८ में स्वर्गवासी हुए।

धर्म सुधारक श्री ऋषि लवजी—आप स्रत निवासी एक धनाव्य श्री माली वैश्य श्री वीरजी बोहरा के प्रम थे। आपने संवद १६९२ में खन्मात में जैन धर्म के साध की दीक्षा ग्रहण की। आप जैन शाकों के व स्त्रों के ज्ञाता तथा साध के आचार विचार के नियमों को अक्षरशः पालन करने वाले आचार्य थे। आपका त्याग व आपकी क्षमता बहुत बढ़ी चढ़ी थी। आपने जैन धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करने में सैकड़ों आपत्तियों का बढ़े धीरज के साथ सामना किया था। आपके पश्चाद कमशः आचार्य श्री सोमजी तथा कहानजी का नामोल्लेख हम उत्तर कर खुके हैं। वर्त्तमान में आपके सम्प्रदाय के शिष्य श्री अमोल्ख ऋषिजी महाराज विद्यमान हैं। आपका परिचय आगे दिया जायगा।

घर्म सुधारक श्री घर्मदासजी—आप अहमदाबाद ज़िले के सरसेच नामक गांव के निवासी जीवण कालिदासजी भावसार के पुत्र थे। आपने संवत् १७३६ में अहमदाबाद के बाहर बादशाह की वांड़ी में दीक्षा ली थी। आरम्भ से ही आपकी पुकलपात्री साधुपर अद्धा थी। आप धर्म सुधारक श्री धर्मीसह

कत्त आचाय्यों के विशेष परिचय के लिये वाड़ोलाल मोदीलाल शाह लिखित "पेतिहासिक नोंप" नामक पुस्तक को पढ़िये।

जी तथा छबजी ऋषि के सम्प्रदायों से पूर्ण संतुष्ट न हुए और अपना एक अलग सम्प्रदाय स्थापित किया। आपने स्थानकवासी सम्प्रदाय के विपम अत आदि को उचित नीति व उंग से लिखा निनमें से प्रायः बहुत से आत तक प्वेवत ही पाले जाते हैं। आपके कुल ९९ शिष्य हुए जिनसे आगे जाकर मारवाड़, मेवाड़, पंजाब, लींबड़ी, बोटाड़, सायला, प्रागश्रो, खुडाकच्छ, गोंडल आदि संव बने। इनके अतिरिक्त आपके शिष्य श्री रचुनाथजी के शिष्य श्री निक्तनजी ने वर्षमान भारत प्रसिद्ध श्री तेरापन्थी धर्म की भी स्थापना की जिसका पूर्ण इतिहास अन्यन्न दिया जा रहा है। श्री धर्मदासजी के प्रधान लिख्य मूल्वंदली जो गुजरात में ही रहे, के श्री गुलावधन्दजी, पचाणजी, बनाजी, इन्दरजी, बनारसीजी तथा इच्छाजी नामक शिष्यों से निम्न लिख्त संघ स्थापित हुए।

श्री पचाणजी के शिष्य श्रीरतननी तथा श्री हुंगरसीजी स्वामी गाँडल गये तब से आपका गाँडल संघ स्थापित हुआ। आपके अनुयायी गाँडल संघादा के नाम से प्रसिद्ध है। श्री बनाजी के शिष्य श्री कहानजी स्वामी बरवाले गये तब से आपके संघ का नाम बरवाल संघ पड़ा। श्री इन्दरजी के शिष्य श्रीकृष्णस्वामी ने कच्छ में आठ कोठी समुदाय का प्रचार किया अतः आपके संघ चाले कच्छ आठ कोठी समुदाय का प्रचार किया अतः आपके संघ चाले कच्छ आठ कोठी समुदाय का प्रचार किया अतः आपके संघ चाले कच्छ आठ कोठी समुदाय वाले प्रसिद्ध हैं। श्री बनारसीजी के शिष्य श्री जयसिंहजी तथा श्री उदयसिंहजी स्वामी चुड़ा गये तब से आपका समुदाय चुडा समुदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार श्री इच्छाजी स्वामी ने संवत् १८९५ में लीक्बरी में लीक्बरी समुदाय की गद्दी स्थापित की। तब से आपका समुदाय लीक्बरी समुदाय के नाम से महाहूर है। आपके शिष्य श्री रामजी ऋषि लीक्बरी से उदयपुर आये और आपने उदयपुर में उदयपुर समुदाय स्थापित किया।

श्राचार्यं श्री श्रजराश्रमाजी — श्री मूलचन्द्रजी के ज्येष्ठ शिष्य श्री गुळावचन्द्रजी के क्रमशः श्रीवालजी, श्री हीराजी स्वामी तथा श्री कहानजी नामक शिष्य हुए। इन कहानजी के शिष्य श्री अजराजमरजी हुए। आपका जन्म संवत् १८०६ में हुआ था। आप जामनगर जिले के पढ़ाणा नामक गाँव के बीसा ओसवाल सजन थे। आप बढ़े विद्वान तथा जैन स्वां के ज्ञाता थे। आपने सवत् १८९६ में लेन घम में दीक्षा प्रहण की और संवत् १८७५ में आचार्य्य पदवी से विश्वपित किये गये। आपके पहचात् लीमबढ़ी ससुदाय को खूब प्रसिद्ध किया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १८७० में हुआ। आपके पहचात् आपके शिष्य देवराजनी ने सम्वत् १८५७ में कष्ण में विहार किया तथा वहाँ पर छः कोठी के ससुदाय का प्रचार किया। आप विद्वान थे। अतः आपके इस ससुदाय का बहुत प्रचार हुआ। आप सम्वत् १८७५ में स्वांवासी हुए। आपके पहचात् श्री भाणस्वामी गद्दी पर विराजे। आपने सम्वत् १८५५ में वीक्षा की तथा सम्वत् १८८६ में निर्वाण पद को प्राप्त हुए। किर देवजी स्वांनी गद्दी पर विराजे। आपने संव्वाण १८६६ में विद्वान श्री शांत-स्वमावी हो गये हैं। आपने सम्वत् १८०६ में लिश सम्वत् १८६६ में श्री श्री सम्वत् वे विद्वान और शांत-स्वमावी हो गये हैं। आपने सम्वत् १८०६ में लिश सम्वत् भाग भी जैन धर्म की सेवा कर स्वर्गवासी हो गये।

आचार्य श्री श्रमरासिंहजी-अलिंकाशाहजी द्वारा जिन सजनों को साध होने की आज्ञा दी गई थी उन व्यक्तियों में से श्रीभावुलुणाजी की २५वीं पीढ़ी में श्री अमरसिंहजी पंजाबी हुए । आप अस्तसर निवासी

भोसवाल जाति के तांतेड गौत्रीय श्री बुद्धसिंहजी के पुत्र थे । आएका जन्म सम्वत १८६२ में हुआ था। आप बढ़े कान्तिवान और तेज पुक्ष थे । आपने सम्बत् १८९८ में देहली में श्री रामळाळजी के पास पांच महानतों की दीक्षा स्त्री थी तथा सम्बद् १९१३ में आप आचार्य पदवी से विमूपित किये गये। आपने ३२ साधु एवं १३ साध्वियों को दीक्षित किया। आप बड़े विद्वान तथा जैन धर्म के ज्ञाता थे। आपने पंजाब की जैन समाज में एक नवीन धार्मिक संगठन कर तथा उन्हें अपने अमृत्य व्याख्यानादि सुना कर इनमें एक नवीन स्फूर्ति पैदा कर दी थी। आप सम्बत् १९३६ में अस्तसर में ही निर्वाण पद की प्राप्त आपके ,परचात् अलवर के ओसवाल जातीय छोड़ा गौत्र के सज्जन श्री रामवास्जी उक्त गद्दी पर विराजे 'आपका जन्म सं० १८८३ में हुआ था। आपने सम्वत् १९०८ में जयपुर में दीक्षा की और ११ मास तक आ बार्क्य रह कर सम्बद १९३९ में स्वर्गवासी हुए। आपके पत्रचात छिष्याना जिले के वहलोलपुर निवासी मुसद्दीलाल्जी खत्री के पुत्र औं मोतीरामजी उक्त गद्दी पर निराजे। आपका जन्म सन्वत् १८८० में हुआ था। सम्वत १९१० में आपने पाँच महावत घारण किये थे। आप को सम्वत १९३९ में भाचार्य पद्वी मिली थी । भाग सम्बत् १९५८ में स्वर्गवासी हुए । पूज्य जनाहरत्वालबी—आप सुप्रस्थात भाचाय्य श्री श्रीह्मालजी महाराज के प्रधान शिष्य हैं। जैन साधुओं में आप अव्यंत प्रभानशाली, प्रतिभा सम्पन्न एवं निद्वान आचाय्य हैं। देश की सामिक, आनुद्रयकता की ओर आपका पूर्ण ध्यान है। जहाँ आप आपने अपूर्व उपदेशों के द्वारा हजारों लाखों लोगों के हदयों को धर्म की दिव्य माननाओं से प्रसिद्ध त करते हैं जहाँ आप देश भक्ति और समाब सुधार के मार्ग से भी जनता को प्रगति शील बनाते हैं। आपके व्याख्यान बदे ही, स्कूर्तिदायक होते हैं और उनमें जीवन के भाव कृट २ कर भरे रहते हैं। पतितोद्धारक के लिए भी आप अपने व्याख्यानों में बड़ी जोरदार अपील करते हैं और जनता के हृदय को हिला देते हैं । विश्व बन्धुल का आदर्श रखते हुए इस दीनहीं भारत के लिए आपके हृदय में बड़ी लगन है। और इसके धार्मिक , सामानिक, उत्थान के लिए आप अपने ढंग से प्रयत करते हैं । आपके उपदेशों से न केवल जैन, जनता ही लाम उठाती है वरन, सभी लोग आपके अपूर्व व्याख्यानास्त को पानकर बहुत शांति छाम करते हैं। पूर्व श्री का का का श्री का पानकर बहुत शांति छाम करते हैं। पूर्व श्री मताजालकी स्थापका जनमः स्वीति है। श्री है श्री हुआ गर् आपके पिता का नाम श्री अमरचन्द्रजी पूर्व माताजी दा नाम श्रीमती नादीबाई था ! --आपः ओसवाल -जाति के सज्जन थे । आपने अपने पिताजी के साथ संवत १९३८ में श्री रतनवृत्वी ऋषि से दीक्षा ग्रहण की 17 आप आएमा से ही द्वेष रहित, प्रख्र बुद्धिवाळे एवं, बढ़े सुशील थे। अगप संवत १९७५ में आवार्य पद पप आरूद किये गये तथा उसी समय आपको शास्त्र विशारत की उपाधि भी दी-गई। अगर-शास्त्रों के बड़े विद्वान, भच्छे वक्ता एवं सञ्चितित्र सज्जन, थे। आएका त्याग भी मर्शसनीय था। अ-श्री अमेतिक ऋषि जी क्षाप मेड्डे निवासी श्री केवळचन्द्रजी कांसटिया के प्रत्र थे। आपने

संवत् १७४४ में १० वर्ष की आयु में श्री मुनि चैनऋषिजी से दीक्षा, छी। यहाँ पर यह कह देना आवदयक है कि आपके पिता एवं पितामह भी जैन घर्म में दीक्षित हो गये थे। श्री अमोलक ऋषिजी पर इसका बढ़ा प्रभाव पढ़ा था। आपने जैन घर्म में दीक्षित होने के पश्चात् अपने ज्ञान को बढ़ाया तथा अनेक जैन शास्त्रों का अध्ययन कर कई ग्रंथों की रचना की। आप बढ़े विद्वान, वक्ता एवं जैन आ़खों एवं तत्वों के अच्छे जाता हैं। आपकी लिखी हुई कई पुस्तकें एवं बढ़े-बढ़ेमन्थ प्रकाशित हो खुके हैं जैसे:—जैन तत्व प्रकाश आदि १।

श्री सोहनजाजनी—पंजाब के आचार्य श्री मोतीरामजी के पश्चात आप ही उक्त गदी पर बिराने। आप सियालकोट जिले के सम्बद्ध्याल गाँव वासी बोसवाल जातीय मधुरादासजी गधेया के पुत्र हैं। आपकी माताजी का नाम श्री लक्ष्मी देवी था। आपका जन्म संवत् १९०६ में हुआ। आपने अमृतसर नगर में संवत् १९६६ में दीक्षा प्रहण की थी। आपके गुरु श्री धर्मचन्दजी आपके साहस, परिश्रम, ज्ञान तथा तकं से बड़े प्रसक्त थे। आप संवत् १९५१ में युवाचार्य्य तथा सम्वत् १९५८ में आचार्य्य पदवी से विभूषित किये गये हैं। आप बढ़े तेजस्वी, गम्भीर पूर्व बाल महाचारी हैं। युवावस्था में आपकी आवाज बढ़ी खुलंद थी। आपको जैन शासों में जो ज्योतिष का वर्णन आया है, उसका बहुत सच्छा ज्ञान है। आप इस समय ८३ वर्ष के हैं। आप ४० वर्षों से निरंतर प्रकांतर वास कर रहे हैं तथा इस समय स्वाध्याय एवं पटन पाटन में अपना सारा समय स्वतीत करते हैं। जैन शास्त्रों के ज्योतिष में आपका बहुत विद्वास है। आप समयदाय में इस समय इल ७३ सुनि एवं ६० आर्ट्याजी विद्यमान है। पूज्य श्री सोहनलालजी बृद्धावस्था होने के कारण अमृतसर में ही स्थायी रूप से निवासकरते हैं। संवत् १९६९ में आपने अपने शिष्य श्री कांशीरामजी को युवाचार्य के पद से विभूषित किया। युवाचार्य श्री कांशीरामजी का जन्म संवत् १९५० में प्रसर्द (पंजाब ) में हुआ है। आप दूगह गौशीय जोसवाल सजन है। आप बढ़े साहसी तथा योग्य साधु हैं। पंजाब की स्थानकवासी जैन जनता की आप से बहुत चढ़ी शादा है।

शताविधानी पं मुनि श्री रत्नचन्द्रजी—आपका जन्म संवत् १९६६ में कच्छ मुन्द्रा के भारोरा नामक गाँव निवासी धीरपाक भाई ओसवाल के यहाँ हुआ। आप की माता का नाम श्री लक्ष्मीबाई है। आपका नाम उस समय रायसी भाई था। आप बढ़े तीक्ष्ण दुद्धिवाल, कार्य्य घील एवं घार्मिक सज्जन थे। आपने अपनी नवपत्नी के स्वर्गवास के वियोग में १८वर्ष की आयु में दीक्षा महण करली। वर्षमान में आप जैनों के अम्राप्य विद्वानों में निने जाते हैं तथा आप अवधान निपुण होने के अतिरिक्त संस्कृत, माकृत पूर्व गुजराती भाषाओं के केसक, किन तथा अच्छे वक्ता हैं। आपने अनेक मन्यों की रचना की है। #

भापके विशेष परिचय के लिए 'भवभान प्रयोग' नामक पुस्तिका में 'भवभान कर्ता का जीवन परिचय'
 नामक शीर्षक में देखिये।

## तेरापन्थी संमदाय

तरापन्यी संप्रदाय की स्थापना—इस पंथ के प्रवंतक स्वामी मिनवानजी महाराज थे। ऐसा कहा जाता है कि भाप पहले स्थानकवासी संप्रदाय के अनुयायी थे, मगर जब आपने उस संप्रदाय के आवार्यों के किया कमें में कुछ फर्क देखा तय आपने नवीन विचारों के अनुसार कुछ अपने अलग अनुयायी बनाए। एक बार आपके १३ अनुयायी आपके सिदान्तानुसार एक पहत हुकान में पोपघ कर रहे थे, ठीक उसी समय जोधपुर के तत्कालीन दीवान सिंघवी कतेचंदजी उधर निकले। आवकों को स्थानक में पोपघ न करने का कारण पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि कुछ घामिक सिदान्तों का मत भेद हो जाने के कारण वे छोग अपने सिदान्तानुसार यहां पोपघ कर रहे हैं। इसी समय स्वामी भिनवानजी महाराज अपने १३ सोध अनुयायियों को साथ के कर उक्त स्थान पर पधारे। उस समय उन्होंने अपने नवीन सिद्धान्त दीवानजी के सामने रखे, जिससे दीवान साहन बहुत प्रसक्त हुए। इसी समय पास में खड़े हुए एक सेवक ने तेरह साधु और तेरह ही आवकों को देखकर निम्न लिखित पद कह सुनाया, तभी से इस संप्रदाय का नाम तेरा पंथी संप्रदाय हुआ।

''आप आपको शिह्नोकंर, ते आप आप को मंत । देखों रे शहर के लोगां—''तेरापंत्री तन्त ॥''

जब उपरोक्त बात खामी जी को विदित हुई तो उन्होंने भी इस नामको सफल करने के उद्देश्य से अपने संप्रदाय के अनुयायियों के लिए पांच महाजत, पांच समिति और जीन गुप्ति का मन बचन से पालन, करने का सिद्धान्त बनाया। जो कोई साधु और श्रावक इसका पालन करे यह तेरापंथी साधु और तेरापंथी श्रावक कहलावे। इस प्रकार इन तेरह सिद्धान्तों से तेरापंथी मत की स्थापना हुई। आगे चलकर इस संप्रदाय में कई साधु एवम साध्वयाँ दीक्षित हुई। वर्तमान समय तक इसमें ८ आचार्य्य पाट्यर हुए। आगे इम इन्हों आठों भाचार्य्यों या संक्षित जीवन चित्र लिख रहे हैं।

सप्रदाय के स्थापक श्री स्वामी निक्खनजी महाराज—आपका जरम संवत् १७८३ के आवाद शुक्री १३ को मारवाद राज्यांतर्गत कंटालिया नामक आम में हुआ था। आपके पिता ज्ञाह बल्द्यूजी सललेजा बौसा ओसवाल जाति के सज्जन थे। आपकी माता का नाम श्रीमती दीपावाई था। स्वामीजी को बचपन से ही साधु सेवाओं से बदा प्रेम था। अतप्रव आप साधुओं के पास जाया आयां करते थे। प्रारम में आपने गच्छ वासी संप्रदाय के व्याख्यान सुने, परचात् पीतिया 'ध संप्रदाय के आपका च्यान आकरित किया। जब यहाँ भी आपको सची शांति का अनुमव न हुआ तब आपने बाईस संप्रदाय की एक ज्ञाखा के आचार्य श्री राष्ट्रनायजी महाराज के पास जाना प्रारंभ किया। आपके उपदेशों से प्रसावित होकर स्वासी मिक्सनजी का मन जैन धर्म के साधु बनने के लिये उतावला हो उठा। भाग्यवशात् इन्हीं दिनों आपकी घर्म पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। आपके पिताली का स्वर्गवास पहले ही हो जुका था। अतप्रव माताजी की आज्ञा छेकर आपने साधु होना निश्चित किया। कहना न होगा कि अपने जीवन सर्वस्व एक मात्र आधार पुत्र को साधु होने की आज्ञा प्रदान करना माता के लिये कितना कह साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माता ने जगत के होने की आज्ञा प्रदान करना माता के लिये कितना कह साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माता ने जगत के होने की आज्ञा प्रदान करना माता के लिये कितना कह साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माता ने जगत के होने की आज्ञा प्रदान करना माता के लिये कितना कह साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माता ने जगत के होने की आज्ञा प्रदान करना माता के लिये कितना कह साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माता ने जगत के

कत्याण के लिये अपने पुत्र को जैनधर्म के बाईस संप्रदाय में दीक्षित होने की सम्मति प्रदान कर दी। इस आज्ञानुसार संवत् १८०८ में आप महाराजा रघुनाधजी द्वारा जैन साधु दीक्षित किये गये। इसके परचात् भाठ बरस तक लगातार गुरु की सेवा में रहते हुए आपको अनुभव हुआ कि जिस मार्ग का अवलम्बन कर गुरुदेव काल्यापन कर रहे हैं यह ठीक नहीं। अतप्त इसी समय से आपने अपने नवीन सिद्धान्तों द्वारा एक अलग संप्रदाय की नींव डाली। यह समय सम्वत् १८९७ की आपाद सुदी १५ का था। आपका स्वर्गवास सम्वत् १८६० की भाद्रपद छुछा १३ को ७७ वर्ष की अवस्था में मारवाद राज्य के सिरियारी नामक प्राम में हुआ। आपने समय में ४९ साधु और ५६ साध्वयों को अपने धर्म में दीक्षित किया था। इस समय आपके कई ग्रहस्य लोग भी अनुयायी हो गये थे। आप इस संग्रदाय के एक विशेष आवार्ष थे।

श्री स्वामी भारीमलश्री—स्वामी भिक्खनजी के स्वर्गारीहण हो जाने के पश्चात् आप पाटधारी आचार्य हुए । नेवाद राज्य के केलवा नामक स्थान पर आपका दीक्षा संस्कार हुआ । आपके पिताजी का नाम श्रीकृष्णामलजी शोदा था । सिरियारी नामक ग्राम में आपका पाट महोत्सव हुआ । आपने अपने समय में ३८ साधु और ४४ साध्वियों को दीक्षित किया । आपकी प्राकृति गम्भीर और वान्त थी । आपका स्वर्गवास संवत् १८७८ की माघ कृष्णा ६ को मेवाद के राजनगर नामक ग्राम में ७५ वर्ष की आयु में हुआ ।

ग्री स्वामी रायचन्द्रजा—तीसरे भाचार्य स्वामी रायचन्द्रजी हुए। भापका जन्म राविलेश ( मेवाड़ ) में हुआ। आपके पिता चतुं भुजजी बम्ब थे। राविलया ही में आपका दीक्षा संस्कार हुआ, एवम् राजनगर में आपका पाट महोत्सव हुआ। आपने अपने समय में ७० साधु और १६८ साध्वियों को दीक्षित किया था। आपके जन्म ध्यान ही में सम्बत् १९०८ की माघ कृष्णा १४ को ६२ वर्ष की आयु में आपका स्वर्गवास हुआ।

श्री स्वामा जीतमलजी—चौथे आचार्य्य स्वामी जीतमलजी का जन्म सम्वत् १८६० को रोहत (मारवाड़) नामक स्थान में हुआ! आपके पिताजी का नाम श्री आईदानजी गोलेछा था। आपका दीक्षा संस्कार जयपुर में तथा पाट महोत्सव बीदासर में हुआ! आप अच्छे निद्वान तथा प्रतिमान्शाली आचार्य्य थे। आपने जुभ निष्वंसनम् अपि बहुत से प्रंथों की रचना की। आपने अपने जीवन में १०५ साधु और २२४ साचिवर्यों बनाईं। आपका स्वर्यवास सम्बत् १९६८ के भादवा कृष्ण १२ को जयपुर में ७८ वर्ष की आयु में हो गया है।

स्वामी महराजशी—आप इस संप्रदाय के पाँचवे आचार्य थे। आपका जन्म चैत्र झुझा ११ सम्बद् १८९७ में बीदासर (बीकानेर) में हुआ। आपके पिता श्री प्रानमळजी बेंगानी थे। आपकी दीक्षा ठाडन् में हुई थी प्वम् जयपुर में आप आचार्य्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपने अपने समय में ३६ साधु और ८३ साध्वियों को दीक्षित किया। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९४९ की चैत्र कृष्णा ५ को ५३ वर्ष की आयु में सरदारशहर में हुआ।

र्श्व स्वामी मानिकजाजनी—स्वामी मानिकछाङजी महाराज का जन्म श्री हुकुमचन्दजी खारह (श्रीमारु) के यहाँ जयपुर में सम्बद् १९१२ की भाइपद कृष्णा ४ की हुआ। लाटनू में आप दीक्षित हुए, पुवम सरदारबाहर में आप आचार्य्य बनाए गये। आपने १६ साधु और १३ साध्नियों की दीक्षित किया। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९५४ की कार्तिक कृष्णा दे को सुजानगढ़ में ४२ वर्ष की अवस्था में हो गया है।

श्री स्वामी ढाळण्ट्यो—स्वामी ढाळण्ड्यो महाराज का जन्म उजैन में कनीरामजी पिपाहा के यहाँ संवत् १९०९ की आषाद् शुक्का ४ को हुआ। इन्हौर में आप दीक्षित हुए, प्वम् साह्य में आपको , आचार्व्य पद प्राष्ठ हुआ। आपने अपने समय में १६ साधु और १२६ साध्वयों को दीक्षित किया। ५७ वर्ष की आयु में लाडनू नामक स्थान में संवत् १९६६ की माद्रपद शुक्का १२ को आपका स्वावास हो गया।

वर्तमान त्राचार्य श्री कालूरामजी-आपका जन्म सम्बत् १९३३ की फालान शुक्रा २ को छापर में हुआ। सम्बद् १९४४ में आचार्य मधराजनी द्वारा आप बीदासर में दीक्षित किये गये। सम्बद् 19६६ के भाइपद में आप आचार्य पर पर प्रतिष्ठित हुए। आपने अभी तक १२८ साधु और १९९ साध्त्रियों को अपने धर्म में दीक्षित किये हैं। इस समय सब मिलाकर १३१ साधु और २९४ साध्त्रियाँ भापके अधिकार में हैं। आप प्रारम्भ से ही बढ़े प्रतिभासम्पन्न और उप्र तपर्स्वा रहे हैं। ब्रह्मचर्म्म का अपूर्व तेज आपके मुँह पर देदीप्यमान हो रहा है। आपको प्रकृति बढी सौन्य. गम्भीर और शीतल है। भाग जैन शास्त्रों, दर्शनों और जैन सुत्रों के अच्छे जानकार हैं । संस्कृत साहित्य के भी आप अच्छे विहान हैं । इस सम्प्रदाय के संस्कृत साहित्य में आपने बहत तरकों की है । इस समय इस सम्प्रदाय के बहुत से साध संस्कृत के और जैन सूत्रों के अच्छे विद्वान हैं। आपकी सङ्गठन और व्यवस्थापिका शक्ति बड़ी ही अद्भुत है। आपने अपने सम्प्रदाय का सङ्घठन बहुत ही मजबूत और सुन्दर दंग से कर रक्ता है। और ? सम्प्रदायों के साधुओं में जो आपसी सगढ़े खढ़े हो जाते हैं वे इस सम्प्रदाय में कराई नहीं होते। यह सब भेष आवकी संगठन शक्ति को है। सरप्रदाय के सब साथ और साधिवयाँ एक स्वर से आवकी श्राना का पालन करते हैं । कहा जाता है कि इस समय सारे भारतवर्ष में इस सम्प्रदाय के करीब २ लाख अनुयायी हैं। आएने सङ्गठन को सुचार रूप से चलाने के लिये इस सम्प्रदाय में हर साल माघ शुक्का 🌶 को मर्यादा महीरसव 🕏 नाम से एक उत्सव चळाया है, जिसमें प्रायः सभी साध सम्मिलित होते हैं। साथ ही श्रावक वर्ग भी आप कोगों के दर्शनार्थ उपस्थित होते हैं । इस अवसर पर इस प्रकार एक सम्मेवन सा हो जाता है एवम् आपसे विचार विनिमय का अच्छा सौका मिरुता है। इसका श्रेय भी आपकी न्यवस्थापिका शक्ति को है।

इस सम्प्रदाय के साधु और साध्वियों की तपस्या भी बड़ी कहोर होती है। राजन्देसर की महासती श्री सुखाँजी ने २७७ दिन तक केवल आछ के सहारे तपस्या की थी। इसी प्रकार और भी कई साधुओं ने लगातार छः २ सात २ माह तक की उप्र वपस्या की है।



श्रोसवाल जाति के प्रसिद्ध घराने

# Leading Families Of Oswals

## मैल्डा गौत्र

## जगत सेंड का इतिहास

अब हम पाउकों के आगे ऐसे खानदान का परिचय उपस्थित करते हैं जो सारी ओसवाल जाति के इतिहास में सितारे की तरह नहीं प्रत्युत स्टर्य के प्रकाश की तरह जगमगा रहा है। जगत खेठ का खानदान उन खानदानों में सबसे पहला है जिन्होंने अपनी अपूर्व प्रतिभा और साहस के बल पर सारी जाति का मुख उज्ज्वल किया है। राजनैतिक, न्यापारिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में इस खानदान के दिगाज पुरुषों ने ऐसे विचित्र खेल खेले हैं जो किसी भी जाति के इतिहास को महानता की श्रेणी में लेजा कर रख देने के लिये पर्याप्त हैं।

जगत सेट के पूर्वज मोसवाल जाति के गेल्डा \* गौत्रीय सजान थे। इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवास स्थान नागोर (मारवाद) का था। पहले इस खानदान की आर्थिक स्थित बहुत गिरी हुई और अल्यंत शोवनीय थी। यहाँ तक कि इनके पूर्वज सेट हीरानन्दजी को आर्थिक किटनाई के मारे देश छ्येड़ कर बाहर जाने की जरूरत पड़ी। यह किम्बद्गित मशहूर है कि वे अपने जीवन में हमेशा एक जैन यित की सेवा किया करते थे। इन जैन यित की इन पर बड़ी हुणा थी। जब थे देश छोड़ने के लिये तैवार हुए तब महूर्त निकल्याने के लिये उन यतीजी के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि महाराज कोई ऐसा सुद्धूर्त निकल्याने के लिये उन यतीजी के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि महाराज कोई ऐसा सुद्धूर्त निकल्याने के लिये उन यतीजी के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि महाराज कोई ऐसा सुद्धूर्त निकल्याने के लिये उन यतीजी के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि महाराज कोई ऐसा सुद्धूर्त निकल्याने के अनुसार दूसरे रोज प्रातःकाल वे यात्रा के लिये रवाना हुए मगर थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक भयंकर काला नाग उनके सामने से हो कर जा रहा है। इस अपशक्त से उर कर वे वापिस लौट गये और यित के पास आकर सारा समाचार कह सुनाया तब यित ने नाराज होकर कहा कि सेठजी, आपने बड़ी गल्ली की जो इतने प्रभावशाली शक्त को छोड़ कर वापिस चले आये। अगर उस शक्त से चले जाते तो अवश्य कहीं न कही के ल्यापति होते, मगर खेर अब भी तुम इसी वक्त चले जाओ। ल्यापति नहीं तो पत्रपति (अरब पति) तो अवश्य हो जाओगे। कहना न होगा कि सेठ हीरानन्दवी उसी समय अपनी अभीष्ट सिद्ध के लिये विदेश को चल पड़े।

दत कथाओं से माल्म होता है कि संवत् १५५२ में गैलड़ा गौत्र की उत्पत्ति दीची गहलोत रातपृत रााला
 से हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के गिरधरसिंह नामक न्यक्ति की श्री निमर्टसस्रिनी ने जैन धर्म का प्रभीय देकर
 जैनी बनाया। गिरधरसिंह के युत्र गेलाजी हुए। इनके ही नामसे आगे की नंतान गेलड़ा गौत्र के नाम से मराहृग दुई।

वहाँ से चल कर आप बिहार होते हुए बंगाल को आये ! आपके छः पुत्र और एक पुत्री हुई । इनमें से आपके चौथे पुत्र सेठ माणिकचन्द्रजी से हमारे जगत सेठ के खानदान का प्रारम्भ होता है। नागीर से निस्सहाय निकले हुए हीरानन्द्र का यह पुत्र बंगाल और देहली राजतंत्र में एक तेजस्वी नक्षत्र की मांति प्रकाशमान रहा । बढ़े र नबाब, दीवान, सरदार और अंग्रेज कम्पनी के आगेवान उसकी सलह और कृपा के लिये हमेशा लालायित रहते थे। ये दो हजार सेना हर समय अपनी रक्षा और सम्मान के लिए निजी खर्च से अपने पास रखते थे। अठारहवीं सदी के वंगाल के इतिहास से जगत सेठ की जोड़ी का कोई भी दूसरा पुरुष दिखलाई नहीं देता। गरीब पिता का यह कुबेर तुल्य पुत्र अपत्यक्ष रूप से बहाल, बिहार और उदीसा का भाग्यविधाता बना हुआ था।

# नवाब मुर्शिदकुलीखाँ और सेठ माणिकचन्द

उस समय बङ्गाल की राजधानी ढाका के अन्तर्गत थी। जिस समय सेठ माणिकचन्द्रजी ने अपनी कोठी को ढाके के अन्तर्गत स्थापित किया उस समय भारत के सारे राजनैतिक जगत मे भूकम्प की एक प्रचण्ड एहर पैदा हो रही थी। ग्रुगल साम्राज्य के अन्तिम प्रभावशाली बादशाह औरङ्गजेव का प्रताए धीरे धीरे २ सीण होता जा रहा था और स्थान २ के सरदार अपनी २ ताकत के अनुसार विद्रोहाग्नि को प्रज्वल्ति कर रहे थे। उस समय बङ्गाल का नवाव अजीमुश्शान था जिसकी राजधानी ढाका में थी। उसके दीवान की जगह पर औरंगजेव ने मुश्तिदक्कलीखाँ को भेजा था। इस मुश्तिदक्कलीखाँ और सेठ माणिकचन्द्र के बीच में माह्यों से भी अधिक प्रेम था। ये दोनों बढ़े कर्मचीर और साहसी थे। सेठ माणिकचन्द्र का दिमाग और मश्चिरक्कलीखाँ के साहस ने मिलकर एक बढ़ी शक्ति प्राप्त करली थी।

मुधिदकुलीखाँ की प्रयल हुन्छा थी कि वह बहाल की नवायी को प्राप्त करें। सेठ माणिकचन्द्रजी ने उसकी इस इन्छा को सफल करने में बहुत सहायता दी। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम अपनी उन्नति चाहते हो तो ढाके की इस पाप भूमि को छोढ़ दो बौर अपने नाम से मुधिदाबाद नामक एक नवीन शहर की स्थापना करों। फिर देखों कि माणिकचन्द्र की शक्ति क्या खेल करके दिपाती है। यह मुधिदाबाद एक रोज बंगाल की राजधानी बनेगा; गंगा के तट पर एक टकसाल स्थापित होगी; अंग्रेज, फ्रेंज और दच छोग तुम्हारे पैरों के पास खड़े होकर कॉनिंस करेंगे और दिखी का यादशाह तो रपये का भूता है। जहाँ इस समय महस्ल के एक करोड़ तीस छाल रपया भेजा जा रहा है वहाँ हम लोग उसने हो करोड़ मेजेंगे और बतलायँगे कि मुशिदकुलीखाँ के हो प्रताप से बहाल की स्मृद्धि दिन पर दिन यहती जा रही है।

इस प्रकार माणिकचन्द्र सेठ ने नवाय मुर्शिद्दुरुशियाँ को उत्साहित करके अपने अनुस धैमद

और गंगा के समान धन के प्रवाह की ताकत से देखते ही देखते भागीरथी के किनारे मुिहादाबाद नामक विशाल नगर की स्थापना की। कुछ ही समय में उनकी योजना सफल हो गई और बहाल की राजधानी टाके से उठ कर मुिहादाबाद को आगई। अजीमुक्शान केवल नाम मान्न का नवाव रह गया। मुिहादकुलीखाँ और माणिकचन्द को बहाल, बिहार और उड़ीसा की प्रजाने विना अभिषेक के अपने सर्वोपिर सचाधिकारी स्वीकृत किये। इनकी सचा में किसानों पर होने वाले जागीरदारों के अत्याचार बहुत कम हुए। पैसे की वजह से गरीब प्रजा पर जो अत्याचार होते थे माणिकचन्द सेठ ने स्वयं उनको दूर किये। बहाल की प्रजा में एक बार फिर सुख और शान्ति की लहर दौढ़ गई। आगरा और दिखी में जिस समय पुर जोश से राज्य कान्ति मचरही थी उस समय मुिहादकुलीखाँ और जगत सेठ की क्षमता और प्रताप से बहाल उस कांति की चिनगारियों से बचा हुआ था। अंग्रेज ब्यापारी उस समय अपनी कुटिलनीति का उपयोग कर कर्नाटक, महास और सूरत में अपनी कोठियाँ स्थापित कर सूमि पर कब्जा कर रहे थे। मगर मुिहादकुलीखाँ के तेज और बाहुवल की वजह से वे भी अपने कदम बंगाल में न रोप सके।

सगर यह शान्तिपूर्ण अवस्था अधिक समय तक जीवित न रह सकी। भारतवर्ष के राजनैतिक बातावरण में एक वड़ा प्रवछ झौंका आया और दिख्ली का तस्त अकस्माद फर्स्खियर के हाथ में चला गया। गड़ी के सच्चे वारिस जहाँदरशाह का खून हो गया। बादशाह फर्स्खियर का मुगल सख्तनत के इतिहास में नगा स्थान है यह इतिहास के पाठकों से लिगा नहीं है। इस बादशाह ने मुगल साम्राज्य के वैभव की गिरती हुई इमारत को और एक तोर की लात मारी और उसको रसावल की ओर लेजाने में बड़ी मदद दी।

बादशाह फर्ड खसियर एक राजपूत कन्या से विवाह करना चाहता था मगर दैवयोग से उसी समय वह बीमार हो गया। किसी भी वैद्य और हकीम के इलाज ने उसकी इस बीमारी पर कोई असर न किया। इसी समय दैवयोग से अंग्रेज़ कम्यनी का डाक्टर हेमिल्टन वादशाह से मिला और उसने उसको तन्दुरुस्त कर दिया। उसने अपने इस परिश्रम के बदले में बंगाल के अन्तर्गत नदी के किनारे कुछ गाँव इनाम में माँगे। मूर्ल कर्र खिसयर इतना बेमान हो रहा था कि वह कोरे कागज के उपर सही करने को तयार हो गया और गंगा किनारे के करीब चालीस परगने अंग्रेजों को सुदुर्द करने का फर्मान नवाद मुर्शिदकुलीखों के लिख दिया। जब यह फर्मान मुर्शिदकुलीखों के और जगतसेट के सन्मुख पहुँचा तो उन्हें अंग्रेज न्यापारियों की चालाकी, बादशाह की मूर्लता और वंगाल के अंग्रकारमय भविष्य के दर्शन एक साथ होने लगे। उसने बादशाह के उस फर्मान को साहसपूर्व वापिस कर दिया और वादशाह को

लिख दिया कि बंगाल का दीवान बंगाल की भूमि का एक कलभात्र भी विदेशी व्यापारियों को सौंरने में असहमत हैं। उसने बंगाल के जमीदारों को भी स्वना कर दी कि बादशाह का फर्मान व्याने पर भी अंग्रेज न्यापारियों को कोई जमीन का एक इंच हुकड़ा भी न दे।

यहां यह बात स्मरण रखना चाहिये कि इस फर्मान से पद्यपि जगतजेड का अन्तःक्रत से विरोध या मगर उस क्षण र में उगमगाती हुई राजनैतिक परिस्थिति में वे अंग्रेजों से खुड़ी शहुता नोर छेने के पक्षपाती न थे। इसिल्ये जब अंग्रेज न्यापारी उनके पास गये और उनसे शाहंशाह के फर्मान के मान्य रखने का आग्रह किया तो उन्होंने मिठास के साथ उनके ऑस् पॉड दिये और इस विषय में बन्ती कोशिश प्रयत्न करने का आग्रासन दिया।

यह बात जब बादशाह फर्रुतसियर के पास पर्हुची तब वह क्रोध से उन्मत्त हो गया और उसने तत्काल दूसरा फर्मान छोड़ा जिसमें मुशिंदहरूछीकों को दीवान पद से अलग करके उसके स्थान पर लेठ माणिकचंदनी को दीवान बनाने की स्पष्ट घोषणा थी और उसके साथ ही सेठ माणिकचंद और उनके वंशजों को जगतसेठ की पदवी से विभूषित करने की इच्छा भी प्रदर्शित की गई थी।

माणिकचंद सेठ को जब यह फर्मान प्राप्त हुआ तो उनके नाश्चर्य का पार न रहा । जिस समय में हिन्दुओं के जीवन, घन, माल और इजात नष्ट करने में ही सुसलमान अनलदार इसलान के आदेश का सचा पालन समसते थे उस विकट समय में दिली का साहंशाइ एक जैन घर्मावलम्बी को बंगाल का दीनाव अथवा सूवा बना रहे थे यह एक अद्भुत घटना थी। जब यह फर्मान सुशिंदुकुल्लां के पास पहुँचा ते उसे इस सारे पद्मुल में माणिकचंद सेठ का हाथ कार्ल्य करता हुआ दिखाई दिया। वह सोचने लगा कि जो माणिकचंद सुशिंद्वाद को बसाने में उसका सबसे सुख्य प्रेरक था, बंगाल की जमावती को व्यवस्थित करने में तथा प्रजा की शांति के लिये सुशिंद्वुल्लीलां के साथ बैठकर सब व्यवस्था में अप्रगण्य रहता था वरी माणिकचंद आज पाप के प्रलोभन में पढ़ गया। मगर जब सेठ माणिकचंद सुशिंद्वुल्लीलां से सिछ और उन्होंने उनको सल्यन क्या तब सुशिंद्कुलीलां ने तावा मारते हुए कहा कि बाद तो साप सुसे सलाम कर रहे हो पर कल ही नेरे जैसे सेवहों अधिकारी आपके चर्नों में सिर नवाँची। कल ही साथ कहा, "कल न था, आज नहीं हूं और आने वाले कल में में फर्र किसियर के फर्मान से बंगाल का शासल वर्नुगा ऐसा कोन कहता है। सुशिंद्कुलीलां और माणकचंद के बीच में मेद कही है। जब-जब नैने सुशिंद्कुलीलां को सलाम किया है सबत्तव सुसे यही माल्यम हुला है कि मैं अपने काप को सलान कर रहा हूं किर नेरे लिए बंगाल की सुबीगरी में आकर्षण ही क्या है। इस सारी सुगल सल्तवत में ऐसी चीज ही क्या है जो लिए बंगाल की सुबीगरी में आहे शासक ही रहा है जो

सोना, मोहर और रुपये से न खरीदी जा सके। गंगा के किनारे पर जहां तक मेरा महिमापुर बसा हुआ है और महिमापुर के अन्दर मेरी टकसाल चाल, है वहां तक मेरे वैभव, मेरी सत्ता और व्यापार के सन्मुख कीन उँगली ऊँची उठा सकता है। फर्ड बसियर स्वयं एक दिन याचक की तरह रुपये की भीख मांगला हुआ इसी सेठ के ऑगन में उपस्थित हुआ था। आज वह बादशाह बना हुआ है पर मेरा विश्वास है कि हमारे धन से ही यह राजमुकुट खरीदा गया है तथा जिस दिन हम लोग रुपया देना बन्द कर देंगे उसी दिन घह मुकुट उनके सिर से गिर पढ़ेगा। राजकाज में नीति और अनीति के विचार मांग्रे ही वहाँ पर हमारा ज्यापार और व्यवहार तो इसी पर अवलिनत है।" सेठ माणिकचंद ने फिर कहा "सारे काण्ड का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंग्रेजों की लड़ाकू कौम से जहाँ तक वने वहां तक दुरमनी बाँघना ठीक नहीं और इसी-लिये मैंने इन सब बातों का खुलुमखुला विरोध नहीं किया। मैं बादशाह को लिख देता हूँ कि मैं आपके हुन्म को लिर चढ़ाता हूँ और मुसे मिली हुई बंगाल की सुबैगिरी को पुन: मुनिदकुलीखां के सिपुर्द करता हूँ। क्योंकि मैं उनको अपने से अधिक योग्य मानता हूँ। मुने विश्वास है कि बादशाह मेरे इस कथन को सहप स्वीकार करेंगे।"

मुतिंदकुळीखां ने पूछा कि अंग्रेस व्यापारियों को जो परगने सौंपने का फरमान बादशाह की श्रोर से भेजा गया है उसका क्या होगा ? जगतसेठ ने कहा कि इस विषय में जरा बुद्धिमानी से काम छेना होगा । अंग्रेज लोग व्यापारी हैं; कूटनीतिज्ञ हैं; जड़ाकू हैं वे जब चाहें तब बादशाह की ऑबों पर पष्टी बांघ सकते हैं । साथ ही समय पढ़ने पर अपने मित्रों को सहायता भी कर सकते हैं । इसिल्यु उनके साथ किसी भी प्रकार का उल्टूहुळ व्यवहार करने का परिणाम अच्छा न होगा । इन परगनों की मालिकी तो नहीं दी जा सकती मगर यह व्यवस्था करना होगी कि इस भाग में अंग्रेज न्यापारी विना कस्टम टैन्स के व्यापार कर सकें।

ऊपर के सारे अवतरण से इस बात का पता चल जाता है कि बंगाल के सत्कालीन राजनैतिक वातावरण में जगतसेठ का कितना जबरदस्त प्रभाव था। समस्त बंगाल, विहार और उद्देशि का महसूल सेठ माणिकचंद के यहां इक्झा होता था और इन तीनों प्रदेशों में जगतसेठ की टकसाल के बने हुए रुपये ही उपयोग में आते थे। तत्कालीन मुसलमान लेखकों ने लिखा है कि जगतसेठ के यहां इतना सोना-चांदी था कि अगर वह चाहता तो गंगाजी का प्रवाह रोकने के लिये सोने और चांदी का पुल बना सकता था। बंगाल के अन्दराजमा हुई महसूल की रकम दिल्ली के खानने में भरने के लिये जगतसेठ के हाथ की एक दुण्ही पर्याप्त थी। "मुतलरींन" नामक प्रन्थ का लेखक लिखता है कि उस जमाने में सारे हिन्दुस्थान में अगत सेठ की बरावरीठ के भणहार लूटे

गये, एक बार तो मरहठों ने उसकी कोठी को निर्देशतापूर्वक चूस ली फिर भी उसकी स्मृद्धि अवल और अखण्ड बनी रही।

सेठ माणकचंद के दो खियाँ थां। पहली माणिकदेवी और दूसरी सोहागदेवी। मगर दोनों से ही उनको कोई सन्तान म हुई। माणिकदेवी उम्र में बढ़ी थी। यह परममद, घामिंक और अद्या-सम्पन्न महिला थी। इन्होंने सेठ माणकचंद के सन्मुख एक भव्य और अव्यन्त सुन्दर जैन-मंदिर बनवाने की इच्छा प्रगट की। सेठ माणकचंद को पैसे की कमी तो थी ही नहीं, उसी समय बंगाल के कुशाल से कुशाल शिष्पियों को निमन्त्रित करके मंदिर की योजना तैयार की गई। भागीरथी के तीर पर बहुमूल्य कसौटी पत्थर का सारा मंदिर बनवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस कसौटी पत्थर के संग्रह करने में उनको इतना मृत्य खर्च करना पढ़ा कि जितने में शायद सोने और चोदी का मन्दिर तयार हो सकता था।

गंगा के विशाल प्रवाह में वह मन्दिर यद्यपि बहुगया है फिर भी उसका भग्नावशेष जो फिर से जोड़ जाड़ कर ठीक कर लिया गया है आज भी जगत सेठ की अमर कीर्ति को घोषित कर रहा है।

बादशाह फर्डखिसयर के पश्चात दिल्ली के रह मंच पर बादशाह महम्मदशाह अवर्ताणे हुआ। उसने माणिकचन्द्र सेठ को जगत सेठ के नाम से दूसरी बार सम्बोधित कर सम्मानित किया। इतिहास छेखक इस बात को मानते हैं कि मुगळ दरवार ने सबसे पहले जगत सेठ को ही इस तरह की वादशाही पदवी से सम्मानित किया। इसके स्रतिरिक्त उनको नवाब की गादी पर बाई और बैठने का हक मी मिला। उस जमाने के रिवाज के अनुसार मोती के कुण्डल, हाथी, और पालकी भी सल्तनत की ओर से उन्हें बक्षी गई। बहाल के नवाबों को सम्राट की ओर से इस बात की खास स्चना रहती थी कि जगतसेठ की अनुमति के विन्त राज्यशासन का कोई भी महत्वपूर्ण काम न होना चाहिए। इस प्रकार गौरव मय जीवन विताते हुए सेठ माणिकचन्द्र का स्वर्गवास हुआ और उनके स्थान पर उनके भाणेज सेठ फतेचन्द्र उनकी गारी पर आये।

हथर बंगाल की नवाबी के अधिकार पर मुशिदङ्कीखाँ के पश्चात् उनके जमाई गुजाउद्दीन और गुजाउद्दीन के पश्चात् उनका पुत्र सरफखाँ बैठे !

#### सरफखां और जगतसेट फतेचन्द

सुचिदकुरुनि ने निस शामित और सुच्यवस्था की जड़ बहाल में जमाई तथा उसके दामाद ग्रुजाउद्दीन ने अपनी योग्यता और साहस के वल पर जिसे नष्ट होने से बचा लिया। सरफर्लों ने बहाल के रह मंच पर आते ही अपनी वेवक्फी, उतावलेपन और विषयान्यता की प्रकृतियों से उस सुज्यवस्था की जड़ पा कुरहादा चलाना प्रारम्भ निया। दिहों की दूबती हुई बादबाहत ने भी बंगाल की शांति और मुम्बनस्था

को नष्ट करने में बहुत यदी सहायता दी। इतिहास छेखक सरफलां की उछंखल प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि जगत सेठ के साथ बैर बांधकर सरफ़खां ने बंगाल के सुख और शांति को नष्ट करने में कितनी भदद को। यही वह समय था जब सुप्रसिद्ध कातिल नादिरशाह की खुटमार से भारतवर्ष के अन्दर त्राहि २ मची हुई थी । इस बात की बड़ी जबरदस्त सम्भावना की जाती भी कि बंगाल का सरसञ्ज सुरक उसके कातिल हाथों से नहीं बचाया जा सकता । नवाब सरफलां उसका सुकाबिला करने में असमर्थ था। बंगाल के इसरे जुमीदार और शासक छोटे र अनेक द्वकहों में विभक्त हो रहे थे और उनकी शक्तियां इतनी तहस नहस हो रही थीं कि वे किसी भी प्रकार उस काली घड़ी से देश की बचाने में असमर्थ थे। सारे प्रान्त में आतँक छाया हुआ या और शाम को आनंदपूर्वक सीने वाळे छोग सोते समय ईववर से इस बात की प्रार्थना करते थे कि किसी तरह उनका सबेरा सुखपूर्वक उदय हो । ऐसे आतंक के समय में सारे शान्त की निगाह जगत सेठ की ओर लगी हुई थी। जगत सेठ का सुप्रसिद्ध मकान, जो आज गंगा के गर्भ में विलीन होगया है, उस समय प्रांत के तमाम जमीदारों और जिम्मेदार आदमियों का मंत्रणायह बना हुआ था। वर्दमान के महाराज तिलोकचन्द, ढाका के नवाब राजवल्लम, राय भारतमचन्द तथा हाजी अहमद भी इस मंत्रणा में शामिल रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस अर्थकर समस्या का निपटारा सी जगतसेठ के कुशल मस्तिष्क ने आसानी के साथ कर दिया । कहा जाता है कि जगतसेठ की टकसाल में एक कास सोने के सिक्के नादिरशाह के नाम के ढलवा कर उसको भेंट में भेजे गये जिससे वह बढ़ा प्रसन्न हुआ और उसने बंगाल स्टूने का विचार बन्द कर दिया । इस प्रकार जगत सेठ की राजनीति कुशकता से इस महान् विपत्ति का अंत हुआ।

हम जगर कह आये हैं कि सरफराज को विषयां बता ने उस मांत में एक बड़ा असंतोष मचा रक्ता था। देवचोग से उसकी इस प्रवृत्ति के कारण एक ऐसी घटना घटी कि जिसने जगत सेठ की इष्टि में उसको द्वरी तरह से गिरा दिया और संभवतः इसी कारण उसे नवाबी से भी हाथ घोना पढ़ा। बात यह हुई कि जगतसेठ के महिमापुर के एक मुहल्ले में एक वड़ी सुन्दर कन्या रहती थी जिसका सम्बन्ध चायद जगतसेठ के प्रवृत्ते ने वाला था। सरफलां की विषय लोलुप इष्टि उस पर पड़ी और विषयोग्या होकर उसने उसके सतीत्व को नष्ट करना चाहा। जगतसेठ को यह बात मालूम पढ़ी और उन्होंने ठीक मौके पर पहुँच कर उस दुष्ट से उस तिबोध बालिका की रक्षा की और उसी समय उन्होंने उसके पर अष्ट करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बंगाल के लोकमत को जो कि सरफलां के प्रति पहले ही विद्रोही हो रहा था प्रज्जवलित कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही शीष्र सरफलां का पतन हुआ और उसके स्थान पर नवाब अलीवर्दीको नवाब की पदवी पर अधिष्टित हुआ।

# ं नबाब ऋसीवदींखां श्रीर जगतसेट

जगतसेठ का हाथ पकद कर अलीवदींखां बंगाल की मसनद पर आया। इतिहास बतलाता है कि उसके ('अलीवदींखां) धार्मिक जीवन के प्रभाव से मुशिदाबाद का राजमहरू पितृत तपीवन के सहक्य हो गया था और बंगाल के वातावरण में शांति और पवित्रता की एक हलकीसी लहर फिर से दौढ़ गई थी। सगर बंगाल का प्रचण्ड दुर्भाग्य, जो कि सर्वनाश का विकट अहहास कर रहा था, अलीवदींखां के रोके न क्या। अलीवदींखां को अपने शासनकाल में राज्य व्यवस्था पर शांतिपूर्वक विचार करने के लिये एक सण का समय भी न मिला। उसके राज्यकाल का एक २ क्षण बाहरी आतताह्यों से बंगाल की रक्षा करने में ही खर्च हुआ। बंगाल की गही पर उसके पैर रखते ही मरहतों की कीज ने बंगाल की रक्षा करने में ही खर्च हुआ। बंगाल की गही पर उसके पैर रखते ही मरहतों की कीज ने बंगाल को तवाह करने के इरादे से आक्रमण करना शुरू किये। एक तरफ से वालाजी और दूसरीतरफ से राधोजी वंगाल को तवाह करने के इरादे से आकर उपस्थित हो गये। बंगाल के हतिहास में "वरगी का त्यान" एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना समझी जाती है। बादशाह औरंगजेब पहाड़ी चूहा कह कर जिन मरहतों का अपनाव करता था समय पाकर उन्हीं मरहतों ने दिखी की बादशाहत को जड़ से हिला दिया। इन्हीं मरहतों ने बंगाल, विहार और उद्दीसा को भी अपना शिकार बना लिया।

जब नवान अलीवदीं जो को इस आक्रमण की बात मालूम हुई तो उसने जगत्सेंड को गोदा गादी नामक सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी और मुितादावाद की रक्षा का भार अपने पर लिया। उसने मीर हवीव नामक एक विश्वस्तीय सेनास्थक्ष को जगतलेड की कोडी और मुितादावाद की रक्षा का भार सिंप कर स्वयं मराठों की फीज पर आक्रमण कर दिया। मगर ठीक अवसर आपे पर मीरहवीब बदल गया और उसने मरहठों को जगत् सेड की कोडी लहने का अवसर दे दिया। इसी समय जगद सेड की कोडी की हितहास-प्रसिद्ध लह हुई, जिसमें मरहठों ने सारी कोडी को तहस नहस कर दिया और करीव दी को कोडी को लहस नहस कर दिया और करीव दी को करोड़ की सामग्री को लह स्थान मारहों से इस घटना का वहल ही दुरा असर पढ़ा और उसने मन ही मन मराठों से इस घटना का वदल किन संकल्प किया।

् इस घटना को एक वर्ष भी न बीता होगा कि इतने ही में वालाजी और भास्तर पंडित इन दो भरहठे सरदारों ने फिर से बंगाल पर चवाई करदी। इनमें से वालाजी को तो दस लाल रपया देवर किसी प्रकार वहाँ से बिदा किया गया और भास्कर पण्डित को समझाने का भार जगतसेट पर आ पदा। भानकरा के मैदान में जहाँ भास्कर पण्डित की सेना पढ़ी हुई यो, जगत सेट उससे समझौता करने को, गये। वहाँ उरहोंने समझौते की बात चीत की। इस बात चीत का निर्णय दूसरे दिन नवाब भगी। वर्शेखां के सम्मुख होना निविचत हुआ। वृसरे दिन जगत्सेड नवाब अर्जीवर्गेखां को छेकर भास्तर पण्डित के पास गये, बात चीत का सिलसिला आरम्भ हुआ, ऐसा कहा जाता है कि उसी समय अवसर पाकर नवाब अर्जीवर्शे ने अञ्चानक मियान में से तलवार निकाल कर बिजली-वेग से भास्कर पण्डित का सिर उतार लिया। यह कार्य इतनी शीव्रता से हुआ कि वाहर के लोगों की कौन कहे, मगर पास बैठे हुए जगद सेठ तक को एक क्षण परचात् सब घटना समझ में आई, वे किंकर्तव्यमृत हो गये, वे अकस्मात् बोले "अलीवर्शेलां यह भयद्वर विश्वासघात"? अलीवर्शेलां ने नीची गर्दन करके उत्तर दिया "मुर्शिदाबाद की खुट का बदला "। जगत् सेठ ने अत्यन्त दुःखित होकर कहा "बंगाल के सर्वनाश का प्रारम्भ !" दोनों व्यक्ति अत्यन्त दुःखी होकर चुपचाप घर चले आये।

इस घटना के पश्चात् जगतसेठ का दिल राजनैतिक चालों और दाव पेंचों से बहुत अधिक फ़ट गया। उन्होंने इस सम्बन्ध में मौन रहना ही उचित समझा। कुछ ही समय पश्चात् उनका और मबाब अलीवर्दीखां का स्वर्गवास हो गया और हनके पश्चात् ही बहाल की पतन लीला जोर शोर से भारम्म हो गई।

# नवाब सिराजुदौला और जगत् सेठ महताबचन्द

अशीवदीं को पश्चात् उसका दौहित्र सिराह्य है ला बङ्गाल को नवाबी मसनद पर आपा और इथर जगत् सेठ फ़तेहचन्द के पश्चात् उनके पौत्र महताबचन्द जगत् सेठ की गद्दी पर आये। उस समय दिख्यों की ह्वती हुई शाहनशाहत की कम पर अहमदशाह और आदिलशाह खुगमूँ की तरह चमक रहे थे। इस अहमदशाह ने भी महताबचन्द को जगत् सेठ की पदवी से और उनके भाई सरूपचन्द को "महाराजा" की पदवी से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त बङ्गाल के सुमसिद्ध जैनतीर्थ "पारसनाय टेकरी" का सम्पूर्ण स्वामित्व भी शाही फ़रमान के हाश हन दोनों भाइयों को दिया। जगत् सेठ महताबचन्द ने उसरी भारत ही की तरह दक्षिणी भारत में भी बहुत बड़ी न्यागरिक प्रतिष्ठा प्राप्त की।

नवाव सिराजुदीला के सन्बन्ध में इतिहासकारों के अन्तर्गत बहुत गहरा मतमेद पाया जाता है।

कुछ इतिहासकार उसे अत्यन्त कुशल और राजनीतिज्ञ न्यिक होने का सन्मान प्रदान करते हैं। कोई

कहते हैं कि सिराजुदीला अंग्रेज़ों का विरोधी था इससे अङ्गरेजों ने उसे एक अयहर मनुष्य की तरह विधित

किया है। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि जगत सेठ और इसके जमीदारों के स्वार्थ सिराजुदीला के

हारा सिद्ध न होने से इन लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। इसके विपरीत कई हतिहासकारों

ने उसे अत्यन्त कुर, नराधम, विषयान्य और पाशविकवृत्ति वाला भी विजित किया है।

कुछ भी हो, मगर इस बात के लिए बहुत से इतिहासकार प्रायः एकमत हैं कि वह

उतावि स्वभाव का, स्वच्छन्दी और विलास प्रिय पुरुष था। एक और उसकी मौसियों के पुत्र, उसके अधिकारी और अलीवदीं लां के दूसरे रिश्तेदार उसे हटाकर किसी दूसरे ने नवाब बनाने की चिन्ता में थे दूसरों और जगत सेठ, जमीदार और ज्यापारियों के दिल भिन्न भिन्न कारणों की वनह से बेचैन हो रहे थे। इसी बीच में सिराजुदौला ने एक दिन, दिनदहाड़े मुर्शिदाबाद के बाजार में हुसैनकुलीखां नामक एक सरदार का खून करवा डाला। जानकीराम नामक अपने एक प्रतिनिधि का खुले आम अपमान दिया, मोहनलाल नामक एक गृहस्थ की बहन को—जो कि उस समय सारे बंगाल में सबसे अधिक युन्दरी मानी जाती थी—अपने अन्तः पुरु में दाखिल कर लिया और मोहनलाल को श्रयों के जोर से रुण्डा कर दिया। इतिहास प्रसिद्ध रानी भवानी की विधवा पुत्री तारा को शब्यासहचरी बनाने के लिए भयकर खाल रचा, जिसके परिणाम-स्वरूप उस निर्देश बालिका को जोते जी चिता में भस्म होजाना पढ़ा। इन सव घटनाओं से सारे बंगाल की प्रजा में वह बहुत अप्रिय हो गया था, और इधर अंग्रेज—कम्पनी के साथ भी उसकी शहता दिन-प्रतिदिन बदती जारही थी।

इसी समय में बंगाल के राजनैतिक वातावरण में दो प्रभावशाली पुरुष और इष्टिगोचर होते हैं।

पुक उमाचरण जो इतिहास के पृष्टों पर अमीचन्द के नाम से प्रसिद्ध है। जो वास्तव में पंजाब का रहने

बाला था और व्यापार के लिए कलकते में आंकर बस गया था। कितने ही व्यक्ति इसी अमीचन्द को

जगत् सेठ मानकर, जगत सेठ फतेचन्द और महतावचन्द के निर्मल जीवन पर देश के प्रति विश्वासघात

करने की कल्क कालिमा लगाने का प्रयत्न करते हैं, और कितने ही अमीचन्द के मिन्न "माणिकचन्द" को

जगत् सेठ मानकर जैन जाति के सेठ माणिकचन्द के सम्बन्ध में निराधार अपवाद फैलाते है। यह माणिकचन्द

जगत् सेठ माणिकचन्द नहीं प्रस्थुत अलीनगर का एक फौजदार था जो पीछे से अंग्रेजों के पक्ष में जा मिला

था। यह माणिकचन्द प्राचीन प्रन्थों में "महाराज" माणिकचन्द के नाम से प्रसिद्ध था।

उसाचरण अथवा अमीचन्द के सम्बन्ध में जो प्रमाणभूत बातें मिलती है उनसे पता चलता है कि यह कोई मासूळी पा राह चलता व्यापारी न था। फ्रेंच मुसाफ़िर ओर्म लिखता है कि "उसका विशाल मकान एक राजमहरू की तरह था जिसमें सैंकड़ों कमरे थे, उसके पुरुपोद्यान में कई प्रकार के फूलों के वृक्ष खिले हुए थे, उसके मकान के आस-पास दिन-रात हथियारबन्द प्रहरी पहरा देते रहते थे, प्रारम्भ में अंग्रेजों ने भी उसे एक महाराज की ही तरह माना था, मगर बाद में यह अंग्रेजों के आध्रित हो गया।"

यह अमीचन्द जगत् सेठ महताबचन्द से भी इस उद्देश्य से मिछा था कि वह सिराग्डहींछा की अंग्रेजों के पक्ष में करदे। कहा जाता है इसी बात की खबर सिराग्डहींछा को मिछ जाने से, उसने जगत् सेठ को अंग्रेजो का पक्षपाती समझ एक बार कैंद्र कर दिया। मगर मीरजाफुर के ज़बईस्त विरोध करने पर उसने उनको फिर छोड़ दिया। इन सब घटनाओं का परिणाम धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते पछासी के युद्ध में परिणित हुआ, जिसमें मीरजाफ़र के घोर विश्वासघात से सिराजुदौला की भयक्कर पराजय हुई और इसके जीवन का नाटक अल्यन्त दुःखान्त रूप से समाप्त हुआ।

मीरजाफ़र श्रीर जगत् सेट

पलासी के इतिहास प्रसिद्ध शुद्ध के पश्चात तथे नवाब का चुनाव करने के निमित्त जगत् सैठ के मकान पर लगातार तीन दिन तक मंत्रणा चलती रही। छोगों का खुयाल था कि जगत् सेठ अवश्य मीरजाफ्र को नवाब चुनने के लिए अपना मत देंगे क्योंकि उसने उन्हें सिराजुदौला की कैद से छुदाया था। मगर लोगों का खुयाल गुलत निकला। जगत् सेठ ने स्पष्ट कह दिया कि जिस राजनीति के साथ असंख्य छोगों के हिताहित का सम्बन्ध है उसमें व्यक्तिगत सम्बन्ध को महस्य नहीं दिया जा सकता। वे अपनी तटस्थवृत्ति से रत्ती भर भी दस से मस न हुए। इस अवसर पर राजशाही की महारानी भवानी की तरफ से—जोकि सारे प्रान्त में अर्ब बहुश्वरी की तरह पूजनीय मानी जाती थी—जो सन्देश आया था वह आज भी हतिहास के पृष्ठों पर कुन्दन की सरह चमक रहा है—

"बहाल का भाग्य विदेशी न्यापारियों के हाथ में देने की जो सलाह दे, उसे इस पन्न के साथ भेजी हुई सिन्दूर, चुंदही और बंगड़ी (चूड़ी) मेरी तरफ से भेंट में देना।"

अस्तु, मंत्रणा के ये तीन दिन तीन बपों के समान बीते और अन्त में कई अन्तरङ्ग प्रभावों के कारण मीरजाफ़र ही वड़ाल का नवाब चुना गया।

मीरजाफर के बङ्गाल की ससनदपर आते ही बङ्गाल का भरा पूरा खजाना खाली होना प्रारम्म हुआ । ऐसा कहा जाता है करोब छः करोड़ रुपये का चूरा हो गया। जिसमें से अधिकांश निदेशी ब्यापारियों की जेब में चला गया। अभागे अमीचन्द को सम्भवतः कुछ भी न मिला और यह अन्त समय मे पागल होकर मरा।

इसके कुछ समय पश्चात् ही मीरजाफर ने अंग्रेज न्यापारियों को टकसाल खोलने का भी हुनम देदिया जिसका भाव इस प्रकार था।

"कलकत्ते में एक टकसाल खोलने की और उसमें सोने चांदी के सिक्के ढालने की परवामगी आज से अंग्रेज कम्पनी को दी जाती है। अंग्रेज कम्पनी मुर्शिदाबाद की टकसाल के बराबर बजन के सिक्के कलकत्ते की छाप से ढाल सकेगी। बंगाल, बिहार और उदीसे में उनका चलन होगा, खजाने में भी उनका भरता हो सकेगा। इन सिकों के लिए जो कोई बहा व कसर लेगा वह सजा का पात्र होगा"।

कहना न होगा कि इस आर्डर का सारा भीषण असर जगत सेठ की कोठी पर पदा । उसी दिन

से जगत सेठ का वैभव सूर्य्य अस्ताचल-गामी होने लग गया । इन्हीं दिनों एक बार हार्वेल नामक एक सुख्य अंग्रें ज कर्मचारी ने जगतसेठ से कुछ रकम मांगी । जिसको देने से जगतसेठ ने इन्कार कर दिया, इस पर भयंकर रूप से कुछ होकर उसने जगतसेठ के सर्वनाश की प्रतिका की । उसने तारीख धर्म सन् १७६० को वारन होस्टिंग को एक पत्र लिखा जिसमें जगतसेठ के लिये निम्नाद्वित शब्द थे:—

A time may come when they stand in need of the company's protection, in which case they may be assured, they shall be left to satan to be buffeted.

अर्थात् — ऐसा भी समय आवेगा जब जगतसेंड को कग्यनी का आश्रय छेगा पदेगा। उस समय उसे शैतान के हाथ में पद्कर भारी पीड़ा भोगना पदेगी।

चारों ओर ऐसी भवंकर परिस्थितियों को देखकर जगतकेठ का मन बहुत उच्ट गया और विच को शान्त करने के लिए अपनी दो हजार सेना सहित, वे सम्मेदशिखर की यात्रा को निक्छ गये। मीरकासिम श्रीर जगतसेठ

भीरजाफ़र का मताप भी बहुत कम समय तक दिका, उसकी वेवकूकी ने उसे बहुत ही शीष्र हासन के अयोग्य सिन्द कर दिया और शीप्र ही उसके स्थान पर उसका दामाद मीरकासिम बहार की मसनद पर आया। मीरकासिम बहार का हिस्सन और राजनीतिज्ञ न्यक्ति था। मगर उसकी किरमत और उसकी परिस्थिति उसके बिल्कुल खिलाफ थी। उसकी प्रकृति हतनी शक्काल थी कि अपने अत्यन्त विश्वासपान न्यक्ति को भी वह हमेशा सन्देह को हिए से देखता था। उसने जगत्वेड महतावर्चर और महाराजा सरूपचंद को भी इसी शक्काल प्रकृति की वजह से मुंगर में बुलाकर नजरबन्द कर दिया, और जब वह "उध्यानाला" के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध में बुरी तरह से हार गया तब केवल इसी प्रतिहिंसा कै मारे कि कहीं जगत्वेड अंग्रेजों से मिलकर अपना काम न जमा के उसने जगतवेड और महाराजा सरूपचंद को गंगा के गर्भ में दूब जाने का आदेश किया। उसी दिन ये दोनों प्रतापी पुरुप राजकारणों की बिल्वेदी पर गंगा के गर्भ में समा गये और इस प्रकार इस खानदान के एक अत्यन्त प्रतापी पुरुप का ऐसा दुःखान्त हुआ।

जगतसेङ खुशालचंद

जिस दुःखान्त नाटक का प्रारम्भ जगतसेट महतावचंद के समय में हुआ और जिसकी करणापूर्ण सुखु के साथ इसका अन्त हुआ उसका उपसंहार जगतसेट सुझालचंद के समय में पूरी तौर से हुआ। महतावचंद के साथ ही जगतसेट के सानदान की आत्मा प्रयाण कर गई। केवल उसका तेजोहीन अस्थि-

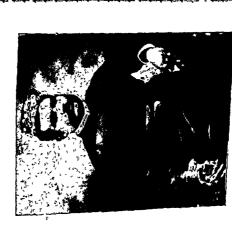

स्यः जात्त-सेर गुला मंथत्वी मेलका, महिमागंज (प्रियानात्र)



जगत-मेठ फ्लेचद्वी गेलका, महिमागंज (मुशिदायान्)

पंजर शेष बचा रहा ! उनके पुत्र जगतसेट खुशालचंद को भी बादशाह शाहआलम ने जगतसेट की पदवी प्रदान की थी तथा लार्ड झाइब ने भी उनको कम्पनी का वेंकर बनाया था ! मगर एक तो खुशालचंद की उस्र कम होने से और दूसरे द्रन्य की कमी आजाने से वे जैसी चाहिये वैसी व्यवस्था नहीं कर सकते थे ! इन सब किनाइयों को दूर करने के लिये उन्होंने लार्ड झाइब को एक निवेदन पत्र लिखा था जिसका उत्तर झाइब ने जिस कठोरता के साथ दिया उसका भाव भीचे दिया जाता है !

"तुम्हारे पिता के साथ में कितनी मेहरवानी रखता था और उनको कितनी सहायता पहुँचाता या यह तुम भली प्रकार जानते हो। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ में वैसा ही आंतरिक सम्यम्ध रखता हूँ, पर खेद की बात है कि तुम अपनी प्रतिष्ठा और जवावदारी का कुछ भी खयाल नहीं रखते। हमारे बीच में यह समझौता हो जुका है कि तिजोरी की तीन चाविएँ मिन्न २ स्थानों पर रहेंगी। पर उसके वदले तुम सब पैसे अपने पास ही रख लेते हो। इजारे भी तुम वहुत कम दरों में दे देते हो; राज्य का कर्जा पहले वसूल करने के बदले तुम अपने न्यक्तिगत कर्जे को जमीदारों से पहले वसूल करते हो। तुम्हारे इस स्ववहार का किसी भी रीति से समर्थन नहीं हो सकता। आज भी तुम पहले ही के समान पैसे वाले हो, अधिक लोभ की वजह से तुम्हें असंतोष रहता होगा पर तुम अपनी जवावदारियों से चीचे पहते जा रहे हो और तुम्हारे पर से हमारा विश्वास दिन २ उठता जा रहा है।" \*

इसके कुछ समय परचात् क्लाइन ने जगतलेट से कहलाया कि यदि प्रतिवर्ष तीन छाल रुपये केंकर के तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो हम प्रतिवर्ष इतना रुपया देने के लिये तैयार हैं। मगर खुशाल-चन्द ने उत्तर दिया कि यदि मैं अपने खरच को अधिक से अधिक घटाऊँ तो भी तीन छाल रुपये में मेरा पूरा नहीं पद सकता।

इसके पश्चात् वारेन हैस्टिंग्ज के जमाने में जगतसेठ की स्थिति और भी बिगड़ी और उन्होंने हैस्टिंग्ज को भी एक पत्र लिखा। उस समय हेस्टिंग्ज राजधानी से बहुत दूर था। उसने बल्कता बापिस कैटिकर इस विषय का संतोपजनक जवाब देने का आश्वासन दिया मगर दुर्भाग्य से उसके कल्कता बापिस कैटिकर इस विषय का संतोपजनक जवाब देने का आश्वासन दिया मगर दुर्भाग्य से उसके कल्कता बापिस कैटिक के पहिले ही खुशालवन्द्रजी का स्वर्गवास हो गया।

जगतसेठ खुशालचन्द बहे धार्मिक पुरुष थे। तीर्घराज सम्मैदशिखर पर इन्होंने कितने ही जैन मन्दिर भी बनवाये। वहाँ के शिला लेखों में कई धानों पर खुशालचन्द का नामोल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगतसेठ ने लगभग १०८ तालाव बनवाये थे वे खुशालचन्द ही थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने मकान के पास खुशाल बाग नाम का एक बगीचा निम्माण किया था। खुशालचन्द्रजी के कोई संतान न होने से उनके भतीजे हरकचंद्रजी उनके पहीं पर दत्तक आये। इनके समय में इस खानदान की दशा और भी अधिक बिगढ़ गई। इन्हों के समय में इस खानदान का धर्म भी जैन से बदल कर वैष्णव हो गया। ऐसा कहा जाता है कि हरकचंद्रजी के कोई संतान न होने से एक वैष्णव सन्यासी ने इन्हों संतान का लालच देकर वैष्णव धर्म में दीशित किया। इन्होंने अपने मकान के पास एक वैष्णव मंदिर का निर्माण भी करवाया।

<sup>\*</sup> Hunter's statistical account of Murshidabad page 263.

हरकर्चदली के पश्चात उनके पुत्र इन्द्रचन्द्रजी हुए और उनके पश्चात उनके पुत्र गोबिन्द्रचन्न्र जी जगतसेठ की गादी पर आये । ये इतने उदाज ये कि इन्होंने अपने घर के गहने और कपहों तक को बेच डाला । अंत में जब आजीविका का सवाल उपस्थित हुआ तब उन्होंने अंग्रेज सरकार की शरण थी। बहुत मिहनत के पश्चात् सरकार ने इनको १२००) मासिक जीवन भर देने का निष्चय किया । इनके यहाँ सेठ गुलावचन्द्रजी एतक आये जिनके पुत्र फरोचन्द्रजी इस समय विद्यमान हैं।

इस प्रकार जिस स्थान पर एक दिन वैमव और अधिकार का प्रसर स्थ्ये अपनी हजारों गौरवमय किरणों से देदीप्यमान हो रहा था, परिवर्तन के प्रवलचक्र में पढ़ कर वहाँ साधारण दीपक का प्रकाश भी कठिनता से दृष्टिगोचर होता है। इतना होने पर भी जगतसेठ के नाम के साथ जिस अतीर गौरव और भन्यता की कड़ियं वैंघी हुई है, करालकाल उनको नष्ट नहीं कर सका। व्यक्ति क्षुद्र है पर उसका गौरव, उसकी कीर्ति और उसका बल महान है, चिराराध्य है, अजर अमर है।

## सेठ पूनमचन्द वाराचन्द गेलड़ा, सहास

इस लानदान के पूर्व पुरुष नागौर में निवास करते थे। ऐसा कहा जाता है कि करीन तीन चार सो वर्ष पूर्व यह लानदान नागौर से उठकर कुचेरा चला गया। आप लोग ओसवाल गेल्डा गौन के स्थानकवासो सज्जन हैं। इस लानदान में श्रीयुत् काल्द्रामजी हुए। आपके चार पुत्र हुए जिनका नाम कम से मुक्तानमलजी, शाम्भूमलजी, अमरचन्दजी और लगनमलजी था। इनमें से श्रीयुत् कामरचन्दजी सर्व प्रथम करीन १२५ वर्ष पहले पैदल रास्ते कुचेरा से चलकर जालना होते हुए महास आये। आप बच्चे कमंदीर और साहसी पुरुष थे। आपने यहाँ पर आकर पहले पहल कुछ समय तक सर्विस की। मगर कुछ समय पश्चात यहां के अंग्रेज अफ्सारों के उत्साहित करने पर आपने रेजीमेण्टल वेकस् का काम प्रारम्भ किया। इसमें आपको ल्व सफ्लता मिली। संवत् १९५२ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कम से प्रमचन्दजी, हीराचन्दजी और रामवक्षजी था। प्लमचन्दजी का जन्म संवत् १९२१ में हुआ। आप अपने पिता के बड़े योग्य पुत्र थे। आपने अपनी सहदयता और मिलनसारी से बहुत नामवरी और यज्ञ प्राप्त किया। जब तक आप जीवित रहे तब तक सब माई और कुटुम्ब ज्ञामिल ही काम करते रहे। आपका स्वर्गवास ४२ वर्ष की उन्न में संवत् १९६३ में हो गया। अपने तीन पुत्र हुए जिनके नाम कम से श्रीताराचन्दजी, किश्वनलाल जी और इन्द्र चन्द्रजी था। इनमें से इन्द्र चन्द्रजी अमोलकचन्दजी के यहाँ दत्तक चले गये।

श्रीयुत् ताराचन्द्रजी का जन्म संवत् 19४० का है आप बढ़े योग्य, सजन और धर्मप्रेमी पुरय हैं। आपके तीन पुत्र हैं। श्रीयुत भागचन्द्रजी, नेमीचन्द्रजी और खुशाख्यन्द्रजी। श्री भागचन्द्रजी बढ़े श्रिक्षित और स्वदेश-प्रेमी सजन हैं। आपके श्री अवीरचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं।

व्यावर गुरुकुल, महास महावीर औपघालय, व्यावर जैनपाठशाला, जैनज्ञान पाठशाला उदयपुर, हुश्मीचन्द्र मण्डल रतलाम इत्यादि संस्थाओं में आप काफी सहीयता पहुँचाते रहते हैं। मतल्ब यह कि भोसवाल समाज में यह खानदान बहुत अप्रगण्य है।

# वच्छाकत

सगर नामक एक वीर और प्रतापताली व्यक्ति देखवाड़ा के निमक स्थान पर शासन करता था। इसके पराक्रम की चारों ओर धूम मची हुई थी। इसी समय चित्तौड़ाधिपति महाराणा रतनसी पर माख्वे के अधिपति महमूद ने चढ़ाई की। इस विपत्ति के समय में महाराणा ने सगर के गुणों से परिचित हो कर उन्हें अपनी सहायतार्थ अब का निमन्त्रण दिया। सगर अपनी चतुरिह भी सेना लेकर राणा की सहायतार्थ आ पहुँचे। सगर की चीरता के आगे बादशाह को हार खानी पड़ी। वह पराजित होकर राणा की सहायतार्थ आ पहुँचे। सगर की चीरता के आगे बादशाह को हार खानी पड़ी। वह पराजित होकर माग खड़ा हुआ। सगर ने उसका पीछा किया फजरवरूप माळवे पर सगर का अधिकार हो गया। कुछ समय पश्चात गुजरात के मालिक बहिलीम जातअहमद बादशाह, ने राना सगर से कहला भेजा कि तुम मुझे सलामी दो और हमारों नौकरी मंजूर करो, नहीं तो मालवा प्रांत तुम से छीन लिया जायगा। उपरोक्त बात स्वीकार न करने पर सगर और गुजरात के स्वामी दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सगर अपना अपूर्व वीरत्व प्रदर्शित करते हुए बिजयी हुए। बादशाह हारकर माग गया। इस प्रकार गुजरात पर भी सगर का अधिकार हो गया। इस समय के पश्चात् फिर गौरी बादशाह ने राणा रतनसी पर आक्रमण किया। (सग्वत् १३०३) इस बार भी महाराणा ने सगर को याद किया। सगर आज्ञा पाते ही रागाजी की सहायतार्थ आ पहुँचे। इस बार सगर ने राणाजी तथा बादशाह को समझा

बदैलवाडा नाम के दो स्थान हैं — पहला गुजरात में और दूसरा मेनाड में । हमारा खयाल है कि सम्भवत. यह स्थान मेनाइ वाला ही हो । इसके दो-तीन प्रमाण है । पहला यह कि जदयपुर के सुल्य द्वार का जिसे आनवल देनारी कहते हैं, वास्तांनक नाम देनडा बारो है । वहाँ पर आज भी देनड़ा वंशीय राजपूत लोगों की चौनी है । सभन है इसी त्थान पर या आस पास के स्थानों पर देनडा वंशियों का राज्य रहा हो कि जिससे इसका नाम देनलनाडा पडा हो । दूसरा यहाँ बहुत से जैन मन्दिर हैं, इसलिए इसका नाम देनलनाडा या देनल पट्टम पड़ा हो, और देनडा वशियों का राज्य रहा हो कि जिस बंश के राना सगर महाराणा की सहावतार्थ युद्ध में गये हों । तीसरा यह भी प्रसिद्ध है कि महाराणा च्दर्शसहात्री का विवाह देनडा वंशीय राजपूतों के यहाँ हुआ था, जिनसे कुछ चमीन लेकर नहीं एक लालान नननाया वो वर्तमान समय में उदयसागर नाम से प्रसिद्ध है । उनरोक्त प्रमाणों मे यही सिद्ध होता है कि देनडा राजपूर्तों का रथान यही देलवाड़ा है ।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास

कर परस्पर मेळ करवा दिया तथा बादशाह से दंड छेकर गुजरात तथा मालवा उसे वापस कर दिया गया। इस प्रकार सगर ने अपने जीवन काल में कई वीरत्वपूर्ण कार्य कर दिखाये। सगर के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः बोहित्य, गंगादास और जयसिंह थे।

सगर के पश्चात उनके पुत्र बोहित्य देवलवाड़ा में रहने छगे। आप भी अपने पिता ही के समान दूरवीर, बुद्धिमान पुवम् पराक्रमी पुरुष थे। आप १९०० महावीरों के साथ चित्रकृट नगर (चिनौड़) में राणा रतनसी के शञ्च के साथ होने वाले युद्ध में अपूर्व वीरता प्रदर्शित करते हुए काम आये। इनकी की का नाम बहरंगदे था, जिससे श्रीकरण, जैसो, जयमल, नान्हा, भीमसिंह, पबसिंह, सोमजी और पुष्पपाल नामक आठ पुत्र तथा पद्मा नामकी एकं कन्या हुई थी। इनमें से बड़े पुत्र श्रीकर्ण के समधर, वीरदास, हरिदास, उद्धरण नामक चार पुत्र हुए थे।

श्रीकर्ण बड़े झूरवीर थे। इन्होंने अपनी भुजाओं के वल पर मच्छेन्द्रगढ़ को फतह किया था। कहा जाता है कि इसी समय से ये राणा कहलाने लगे। एक समय का प्रसंग है कि बादशाह का सजाना कहीं जा रहा था, उसे राना श्रीकर्ण ने लूट लिया। जब यह समाचार वादशाह के पास पहुँचे तो नह वहा कोचित हुआ और उसने अपनी सेना मच्छेन्द्रगढ़ पर चढ़ाई करने के लिये मेजी। श्रीकर्ण तथा बादशाह दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अन्त में अपनी अपूर्व वीरता प्रदर्शित करते हुए श्रीकर्ण इस युद्ध में काम आये। बादशाह का मच्छेन्द्रगढ़ पर अधिकार हो गया। श्रीकर्ण की मार्या रतना दे अपने पित को काम आया जान अपने पुत्र समधर आदि को साथ ले अपने पिहर खेड़ी नगर। चछी गई। वहां जाकर उसने अपने पुत्रों को खूद विद्याध्ययन करवाया, उन्हें उचित सैनिक शिक्षा दी तथा सब कलाओं में निप्रण बना दिया।

संवत् १३२३ के आपाड़ मास के पुण्य नक्षत्र में गुरुवार के दिन खरतरगच्छाचार्य्य श्रीजिनेसरस्रि महाराज खेड़ी नगर पधारे। नगर में प्रवेश करते समय मुनिराज को शुभ शकुन हुआ। यह जानकर स्रिजी ने अपने साथियों से कहा कि "इस नगर में अवश्य जैनधर्म का उद्योत होगा।" चौमासा अति समीप या, अतप्व महाराज ने वहीं चौमासा ज्यतीत करने का निश्चय किया और वहीं रहने हमे।

# वोहित्थरा गौत्र का स्थापना

एक दिन शांत्र में पद्मावती जिन शासनदेवी ने महाराज से वहा कि कल प्रातःकाल बोहित्य के

अम्मुमान है कि यह स्थान वर्तमान अलवर स्टेट के अन्तरगन मानेडी नामक स्थान हो ।

कित्तुमान है कि यह स्थान गुजरात प्रांत के अन्दर इक्ट के पास खेडाग्रह्मा नामक स्थान हो ।

पौत्र चारों राजकुमार स्थारुवान के समय आवेंगे और जिनधर्म का प्रतिशोध प्राप्त करेंगे। निदान ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल चारों ही भाई गुरु के ज्याख्यान में पधारे। उस समय गुरु सहाराज द्याःधर्म का उपदेश कर रहे थे। उपदेश को सुनकर चारों के दिलपर बढ़ा गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने उसी समय आवक के बारह गुणों का जत धारण किया। आचार्य्यक्षी ने उनको महाजन चंश में सम्मिलित कर लिया एवम् ओहित्थ के वंशज होने से बोहित्थरा गौत्र की स्थापना की जिसका अपभंश नाम अब बोधरा है।

श्रावक हो जाने के परचात् चारों भाइयों ने धार्मिक कार्यों से रुपया लगाना प्रारंभ किया। इन्होंने आचार्य श्री को साथ लेकर सिद्धा बलजी का एक वड़ा संघ निकाला मार्ग में उन्होंने अपने साधमीं भाइयों को एक मुहर और सुपारियों से भरा हुआ एक थाल लहान में दिया। इससे लोग इन्हें फोफलिया बहने लगे ! इसी समय से वोहित्यरा गोत्र से फोफलिया शाखा प्रकट हुई। इस यात्रा में चारों माइयों ने दिल खोल कर खर्च किया। जब लौट कर वापस घर अधे तब लोगों ने मिल कर समधर को संघपत्ति का पद दिया। समधर की रानी का नाम जयंती था।

समधर के तेजपाल नामक एक पुत्र हुआ। समधर खर्य विद्वान् था अतः उसने अपने पुत्र को ख्र विद्यान् था अतः उसने अपने पुत्र को ख्र विद्यान्था करवा कर विद्वान वना दिया। जिस समय तेजपाल २५ वर्ष के ये तब समधर का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय पश्चात् तेजपाल ने गुजरात के तत्कालीन राजा से गुजरात को ठेके पर लिया। अपनी द्विद्यानी, अपने प्रभाव एवम् अपनी थोग्यता से तेजपाल ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने संवत् १२७० के ज्येष्ठ मास में पाटन नगर में तीन लाख रुपया लगाकर जैनाच ये श्री जिनकुशल स्रि का पाट महोत्सव करवाया तथा उक्त महाराज को लेकर श्राष्ट्रंजय तीर्थ का संघ निकाला। इसके पश्चात् और भी बहुत सा रुपया उन्होंने धार्मिक कार्यों में खर्च किया। इस अवसर पर सब संघ ने मिल कर माला पहिना कर तेजपाल को भी संघाधिपति का पद प्रदान किया। देत जापाल ने भी सोने की मुहर, एक थाली और ५ सेर का एक लड्डू अपने साधर्मी भाइयों को लहाण स्वरूप वंटवाये। एक समय सम्मदेशिवरजी की यात्रा करते समय इन्हें रास्ते में उन्नेच्छों ने रोका धा उस समय ये म्लेच्छों को परास्त कर आगे बढ़े और यात्रा करते समय इन्हें रास्ते में उन्नेच्छों ने रोका धा उस समय ये म्लेच्छों को परास्त कर आगे बढ़े और यात्रा की। इस प्रकार कई श्रुम कार्यों को काते हुए ये स्वर्गवासी हुए। इनकी छी धीनादेती से इन्हें बीत्हा नामक एक पुत्र हुए। यही तेजपाल के उत्तराधिकारी हुए। ये बढ़े धार्मिक पुरुष थे। इन्होंने भी शार्त्रय तीर्थ का एक संघ निकाल कर एक मोहर एक वाल तथा एक लज्जू लगान स्वरूप यटवाया। इनके तीन पुत्र हुए, जिनके नाम कहुवा, धारण और नन्दा था। इनके से कहुवा अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए।

कहूबा नाम तो वास्तव में वह्वा है मगर वे ठीक इसके विपरीत समृत के समान थे। एक समय का प्रसंग है कि ये अपने पूर्वों की भूमि मेवाड़ देश के वित्तीड़ नामक स्थान में आये। वहां पर इनका चित्तीए के तत्कालीन महाराणाजी ने यहुत सम्मान किया । तथा उनसे वहीं रहने का आग्रह किया ।

कुठ समय व्यतीत होने के परचात् मांडवगद् (मालवा) का खुलतान किसी कारण वश अपनी मेना लेकर चित्तीष्ट पर चद आया। यह जानकर राणाजी ने कनुवाजी से कहा कि पहले भी आपके पूर्वजी ने हमारी यहुत सी उत्तम २ सेवाएँ की हैं, अतप्य इस बार भी आप हमें हमारे कार्य में सहायता दीजिये। पह्वाजी ने महाराणा की बात न्वीकार की। अन्त में इन्होंने (कहुवाजी) अपनी बुदिमानी एवम् चातुर्व्य से बादशाह को समझा बुझा कर उसकी सेना को वापस छौटा दिया। जिससे सब लोग इनमें प्रसन्न हुए। महाराणाजी ने प्रसन्न होकर यहुत से घोदे आदि प्रदान कर इन्हें अपना प्रधान मन्त्री बनाया। इनके मंत्रित्व काल में इन्होंने अपने गौद्री माइयों का कर खुड्वाया। अपने सद्ववर्ताव से इन्होंने वहां उत्तम यक्ष उपार्जन क्लिया, पश्चात् राणाजी से आज्ञा हेकर ये वापस गुजरात प्रांत के अनिहल पहण नामक स्थान में आये। यहां के राजा ने भी इनका बड़ा सम्मान किया और इनके गुणों से प्रसन्न हो कर पाटन इनके अधिकार में करदी।

कह्वाजी ने बहुत सा रूपया धार्मिक कार्यों में खर्च किया। गुजरात देश में जीव हिंसा को बन्द करवाया। संवत् १४३२ के फाल्गुन माह में खरतरगच्छाचार्य्य श्री जिनराजसूरि महाराज का पाट महोत्सव करवाया। इसमें करीय १ है छाख रूपया खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त इन्होंने भी अपने पूर्वजों की तरह श्री शानुंजय तीर्थ का संघ निकाला तथा वहीं मोहर, थाल और पाँच सेर का लढ्ड् ल्हान में बांछ। इस प्रकार अतुल सम्पत्ति खर्व करते हुए आप स्वर्गवासी हुए।

कड्वाजी के पुत्र रा नाम मेराजी था, आपकी धर्मपत्नी का नाम हर्पनदेवी था! मेराजी ने जैन तीथों के करों को माफ करवाया। इनके मांडणजी नामक पुत्र हुए, जिनकी मार्च्या का नाम महिमादेवी था। मांडणजी अपने परिवार सहित गुजरात की भूमि को छोड़ कर काठियावाड़ के बीरमपुर नामक ग्राम में चले गये। वहां हनके उदाजी नामक एक पुत्र हुए। उदाजी की भार्च्या का नाम उद्देगदेवी था। इनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम से नरपाल और नागदेव था। इनमें से नागदेव के अपनी पत्नी नागदेव से दो पुत्र रन्न पेदा हुए। जिनका नाम क्रम शः जैसलजी और वीरमजी था। जैसलजी की भार्च्या का नाम जसमादेवी था।

जैसलजी के तीन पुत्र हुए । जिनके नाम क्रमशः वस्ताजजी, देवराजजी और हंसराजजी था। हुनमें से ज्येष्ठ पुत्र वस्तराजजी अपने भाइयों को साथ लेकर मंदोवर नगर में राव श्रीरणमलजी के पास जा रहे। राव रणमलजी ने वस्त्राजजी की खिंद के अद्भुत चमत्कार को देखकर उन्हें अपना मन्त्री नियुक्त किया।

कुछ समय पश्चात् चित्तौड़ के राणा हुन्माजी और राव रणमळजी के पुत्र जोघाजी में किसी कारण वश्च अनवन पैदा हो गयी। इसी अवसर के लगभग राव रणमळजी और मन्त्री वलराजनी राणा कुन्माजी से मिलने के लिए चित्तौड़ गये। प्रारंभ में तो राणाजी ने आपका अच्छा सम्मान किया, परन्तु कहा जाता है कि पीछे उन्होंने घोखे से राव रणमळजी को मरवा डाला। इस अवसर पर सन्त्री वखराजजी अपनी चतुराई से निकल कर वापस मंडीवर आगये।

राव रणसरुजी के स्वर्गवासी होजाने पर उनके पुत्र जोधाजी पाट नशीन हुए। उन्होंने भी बरूराजजी को सम्मान देकर पहले की तरह उन्हें अपना मन्त्री वनाया। जोधाजी ने अपनी वीरता से राणा के देश को उजाइ कर दिया और अंत में राणाजी को भी अपने वदा में कर लिया। राव जोधाजी के दो रानियां थीं। पहली का नाम नवरंगदे था जो कि जंगलू देश के सांखलों की पुत्री थी और दूसरी का नाम जसमादे था जोकि हाड़ा वंश की थी। नवरंगदे की रानगर्भा कोल से बीकाजी और वींदाजी नामक दो पुत्र रान पेदा हुए तथा जसमादे से नीवाजी, सुजाजी, और सांतलजी नामक तीन पुत्र पेदा हुए।

बीकाजी छोटी अवस्था ही में बढ़े चंचल और बुद्धिमान थे। उनके पराक्रम, तेज और बुद्धि को देखकर हाड़ी रानी को कुछ द्वेप पेदा हुआ। उसने मनमें विचार किया कि बीका की विद्यमानता में मेरे पुत्र को राज्य मिलना बड़ा कितन है। यह सोचकर उसने कई युक्तियों से राव जोधाजी को अपने वहा में कर उनके कान भर दिये। राव जोधाजी भी सब बातों को समझ गये।

एक दिन दरबार में जबकि सब आई बेटे बेंठे हुए थे कुँवर बीकाजी भी अपने चाचा कांघळजी के पांस बेंठे थे। ऐसे ही अवसर को उपयुक्त जान राव जोघाजी ने कहा कि जो अपनी भुजा के वलपर पृथ्वी को लेकर उसका भोग करता है वही सुपुत्र कहलाता है। ि पिता के राज्य को पाकर उसका भोग करनेवाले पुत्र की संसार में कींति नहीं होती। यह बात कुंवर बीकाजी को सुभ गई। वे उसी समय अपने काका कांघलजी, रूपाजी, मांदलजी, मण्डलाजी, नायूजी, भाई जोगायतजी, बीदाजी, सांसला नापाजी, पदिहार बेलाजी, बेदलाल लासनजी, कोठारी चौधमलजी, पुरोहित विकमसी, साहुकार राठी साहाजी, मंत्री बलराजजी आदि कतियय स्तेही जनों को साथ लेकर जोधपुर से रवाना हो गये।

जोधपुर से स्वाना होकर ये लोग शाम को मंडोवर पहुँचे। वहां गोरे मेरूजी का दर्शन कर बिकाजी ने प्रार्थना की कि महाराज आपका दर्शन अब आपके हुक्म से होगा, हम तो अब बाहर जा रहे हैं। इस प्रकार के भानों की प्रार्थना कर वे रातभर मंडोवर ही मे रहे। जोंही प्रातःक्ष्मल वे उठे व्योंही उन्हें भैरवजी की मूर्ति बहेली में मिली। इसे हुभ शकुन समझ बीकाजी उस भैरवजी की मूर्ति को लेकर शिष्ठ हो हो से स्वाना हो गये। वहां से वे काऊनी नामक स्थान पर गये। वहां के भूमियों को वश

में कर उन्होंने वहां अपनी दुहाई फेर दी। वहीं सालाब के किनारे उत्तम जगह को देखकर गोरेजी की मूर्ति को स्थापित किया तथा वहीं रहने छगे। आगे चलकर इसी स्थान का नाम कोड़मदेसन प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान अभी भी वहां वर्तमान है और बीकानेर के राजकुमारों का मुंडन संस्कार यहीं होता है। यहां पर राजमहरू भी वने हुए हैं। संवत् १५४३ मे राव बीकाजी ने रातीघाटी नामक पहाड़ पर एक किछा बनवाकर नगर बसाया जो बर्तमान में बीकानेर के नाम से प्रसिद्ध है। मंत्री बढ़राज्जी ने भी बीकानेर के पास अपने नाम से बच्छासर नामक एक गांव बसाया।

# बच्छावत गौत्र का स्थापना

इक समय ज्यतीत हो जाने के पश्चात् बकराजजी ने शहुक्षय और गिरनार को तीर्थयात्रा करने के हेंद्र एक वड़ा संघ निकाला। मार्ग में सब साधमीं भाहयों को घरपति एक मुहर एक थाल और एक लड़्ह् की लहान बांटी तथा संघपति की पदवी को माप्त की। इसके बाद आप श्री जिनकुशल स्रि महाराज के साथ देवराज नगर (जो वर्तमान में मुस्तान के पास है) में यात्रा करने के लिये गए। आपके वंशज इसी समय से आपके नाम से बच्छावत कहलाने लगे। रात्र बीकाजी ने आपकी कार्यक्षमता से प्रसन्न होकर आपको 'परस्तिम पंचानन' के खिताब से सुशोभित किया।

एक समय की बात है जब कि बछराजजी राव बीकाजी के कोछरी थे उसी समय एक दिन भोजन में खीर बनी थी। उस दिन बाह्मण खीर में शकर बालना भूल गया। इससे रावजी ने एक डावडी (नौकरानी) को बछराजजी के पास मेज कर शकर सँगवाई। बछराजजी ने भूल से शकर के बदले तमक भेज दिया। नमक डालने से खीर खारी हो गई जिससे रावजी उसे न खा सके। इससे नाराज़ होकर उन्होंने कोछारी बछराजजी को छल्वाया तथा नमक भेजने के लिये मला छुरा कहा। इस पर बछराजजी ने अपनी भूल को छिया कर बड़ी झुद्धिमानी से उत्तर दिया कि महाराज हमेशा जी डावड़ी सामान लेने के लिए आती है कल वह नहीं आई थी। उसके स्थान पर दूसरी डावड़ी को देखकर मैंने जामबृह्स कर नमक भेजा था। इसका कारण यह था कि संभव है वह शहर में छुछ मिला कर आपको देदे। नमक मेजने से मैंने यह सोचा था कि जिसमें आप नमक डालंगे वह वस्तु खारी हो आपगो और आप न खा सकेंगे, जिससे यदि उसमें छोई वस्तु भी मिला दो जायगी दो अमंगल नहीं होगा। यदि आप हमेशा आने वाली डावड़ी को भेजते तो में नमक न भेजता।" बछराजजी का यह उत्तर सुनकर राव बीकाजी बहुत प्रसन्त हुए। उन्होंने बछराजजी की और भी तरकी की तथा उन्हें और भी ज्यादा विक्वासपाल समझने लगे।

राव बीकाजी के रंगादेवी नामक स्त्री थी। जिसकी कोल से छूनकरनजी, नरसीती, राजसीजी,

धरसीजी, और वसीलजी वगैरह पुत्र उत्पन्न हुए। आगे चलकर इनमें से लूनकरनजी बढ़े पुत्र होने है कारण बीकानेर की गडी पर बैठे।

मंत्री बळराजजी के करमसीजी, बरसिंहजी, रतनसिंहजी और नाहरसिंहजी नामक चार पुत्र हुए। बळराजजी के छोटे भाई देवराजजी के दस्सुजी, तेजाजी और भूंणजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से दस्सुजी के वंशज दस्साणी कहळाये।

राव बीकाजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात उनके पाट पर राव खुतकरतजी बैठे । आपने बच्छावत करमसीजी को अपना मन्त्री बनाया । करमसीजी ने अपने गाम से करमसीसर नामक एक गांव बसाया । आपने राव खुतकरतजी की शादी चित्तौड़ के महाराणा की पुत्री से करवाने का प्रयक्त किया । इसके अतिरिक्त आपने बहुत से स्थानों के छोगों को बुख्वाकर उनका एक संघ निकाला तथा बहुतसा रुपया खर्च कर श्री जिनहंसस्टि महाराज का पाट महोत्सव किया । संवत् १५७० में बीकानेर नगर में आपने श्री नेमीनाथ स्वामी का एक बढ़ा मन्दिर बनवाया जोकि इस समय में भी विद्यमान है । इसके अतिरिक्त आपने शाहुंजय, गिरनार और आबू नामक तीयों की यात्रा के लिए एक बढ़ा संघ निकाला तथा अपने पूर्वजों की तरह मार्ग में अपने साधमों भाइयों को एक मुहर, एक थाल और एक मोदक लहाण में बांटा । आप नारनोळ ( निद्योक्क जैसलमीर ) के लोदी हाजीखां के साथ युद्ध कर उसी युद्ध में बीहगति को प्राप्त हुए ।

राव छनकरनजी के पश्चाद उनके पुत्र राव जेतसीजी बीकानेर की गद्दी पर बैठे । आपकी धर्मपत्नी का नाम काश्मीरदेवी था । आपने बच्छावत करमसी के छोटे भाई बच्छावत वरसिंहजी को अपना मंत्री बनाया । बर्रासहजी के मेघराजजी, नगराजजी, अमरसीजी, मोजराजजी, हुंगरसीजी और हरराजजी नामक छः पुत्र हुए । इनमे से हूंगरसीजी के वंशज हुंगराणी कहछ ये । बर्रासहजी के द्वितीय पुत्र नगरराजजी के संग्रामसिंहजी नामक पुत्र हुए । संग्रामसिंहजी के पुत्र का नाम कर्मचन्दजी था।

बरसिंहजी भी शशुंजय आदि तीयों की यात्रा करने के लिए गये। जहां ये चांपानेर के बादशाह सुजफ्कर के पास भी गये। बादशाह ने इनका अच्छा स्वागत किया तथा छः माह तक उन्हें नहीं रक्ता। और वहाँ का आपको किलेदार बनाया। आपने गिरनार आबू आदि तीयों का संघ निकाला तथा रास्ते के यात्राकरों को छुद्दवाया। आपने एक धर्मशाला भी बनवाई।

मर्रासिहजी के पश्चात् इनके दूसरे पुत्र नगराजजी मंत्री हुए। इसी समय जोधपुर के राजा माखदेव ने जांगळ, देश को अपने अधिकार में करने की इच्छा की। यह जानकर रात्र जैतसीजी ने नगराजजी को कहा कि माळदेव से विजय प्राप्त करना कठिन है। जब तक माळदेव यहां चढ़ न आवे तब

88

कुछ होग संग्रामसिंहनी को अमरसीनी का पुत्र होना बतलाते हैं।

# श्रोसवास जाति का इतिहास

सक सब प्रबन्ध कर लेना ठीक है। तब मन्त्री नगराजजी ने शिरवाह बादवाह के पास जाकर उससे सहा-यता मांगी! सहायता मिलने के पहले ही मालदेव ने जांगळ पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में जैतसीजी काम आये और मालदेव का जांगळ पर अधिकार हो गया, पर नगराजजी ने शेरवाह की सहायता से मालदेव को परास्त कर जांगळ का राज्यं वापस जैतसीजी के पुत्र राव कल्याणसिंहजी को दिलवाया और उन्हें सारस्वत नगर से लाकर राज्य गही पर निठाया। नगराजजी ने धार्मिक कार्यों में भी बहुत रूपमा सर्व किया। आपने भी यात्राओं का संघ निकाला। आपकी पत्नी का नाम नवलदेवी था। आपने अपने नाम से नागासर नामक एक गांद बसाया था जो वर्तमान में भी विश्वमान है।

राव जैतसीजी के युद्ध में काम आजाने के पश्चाद उनके पुत्र राव कल्याणींसहजी श्रीकानेर की गद्दी पर विश्व । उन्होंने मन्त्री नगराज जी के युत्र संप्रामिसिहजी को अपना मन्त्री नगरा। आप वहें वीर पश्चमी और बुद्धिमान थे। आपने भी श्रीजिनमाणिन्यस्रिजी को साथ लेकर शर्तुनय आदि तीयों की यात्राओं का पृक्ष संघ निकाला था। जिसमें प्रत्येक साधभीं माई को एक रूपया, एक थाल और एक छड्डू लहान में बांटा था। मार्ग में आप चित्तों इपति उद्यसिहजी की सेवा में उपस्थित हुए थे उस समय सहाराणा ने आपका नहत सम्मान किया था।

#### बच्छावत फरमचन्दजी

आप बीकानेर के प्रधान मेहता संप्रामसिंहनी के युत्र थे। आप बहे प्रतिभाशाली, बुद्धिमान पूर्व परम राजनीतिक थे। आप जपने समय के महापुरुप और प्रसिद्ध मुस्सही थे। आपकी अपनी और कार्य कुशलता से प्रसद्ध होकर बोकानेर के संस्कालीन महाराजा कल्पाणसिंहनी ने आपको अपनी प्रधान मन्त्री नियुक्त किया था। जिस समय की यह बान है, उस समय सज़ाद अकवर भारत के राज्य सिंहासन पर पिराजमान थे। कहना न होगा कि कर्मवन्द्रजी ने न के यल बोकानेर के राजनैतिक रोज में, म केवल राजस्थान के राजनैतिक मेहान में बार टेंड जाही दरवार में अपने महान् स्थितिक मेहान भी अपने राजनैतिक बोग्यता की छाप दाली थी। सज़ाद अकवर पर आपका यहा प्रभाग था और वह कभी कभी भारतीय राजनीति के गूवतम प्रभों कि सुल्हाने में और अपनी बासन नीति के निर्मान में, आपकी अज्ञह लिया करते थे। कारसी के तत्वालीन ग्रन्थों में तथा जबसीम कृत "वर्मवन्द्र प्रवस्त्य" में मन्त्री वर्मवन्द्र से अपनी कारसी करते थे। कारसी के तत्वालीन ग्रन्थों में तथा जबसीम कृत "वर्मवन्द्र प्रवस्त्य" में मन्त्री वर्मवन्द्र से अपनी कारसी के विविध पहलुओं पर और उनके तत्वालीन प्रमार पर बहुत ही अपना प्रकार प्रकार स्वार है।

प्क इतिहासल का कथन है कि कभी कभी छोटी छोटी घटनाएँ भी महात् मेनिहाशिक मरनाओं को जन्म देवी हैं। सन्त्री कमेपन्द्भी का एक सामूछी-सी घटना ने सलाट् पर प्रसाद कान दिवा। बात यह हुई कि बीकानेर के तत्कालीन राव करुयाणसिंहली ने एक समय मन्त्री कर्मचन्दली के सामने यह इच्छा प्रकट की कि मैं किसी तरह जीवपुर के गोसदे पर बैठ लाऊँ। इस इच्छा की पूर्ति के लिये कर्मचन्दली सम्राट् अकवर की सेवा में मेले गये। जिस समय आप दिश्ली पहुँचे, उस समय सम्राट् अकवर शतरंज कील रहे थे। उनकी शतरंज की चाल ककी हुई थी। जो चाल वे चलते थे, उसी में हारते थे। कहा जाता है कि कर्मचन्दली ने बादशाह को शतरक्ष की ऐसी चाल बताई कि जिससे वे विजयी हो गये। इस पर बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह की इस प्रसन्नता का कर्मचंदली ने अपने स्तामी के लिये जीअपुर के गोसदे पर कुछ समय के लिये बैठने का परवाना ले लिया।

इस सेवा से प्रसन्न होकर रावजी ने आपकी मांगी हुई नीचे लिखी बातों को स्वीकार कर स्वयं अपनी और से ४ गांव का मुहरदार पट्टा प्रदान किया ।

- (१) चार माह चौमासे में छुम्हार, तेली, तम्बोकी बगैरह भगता पार्छ ।
- (२) वैश्यों से माल का कर न लिया जाय।
- (३) भेद के व्यापार में माल का जो चौथाई कर लिया जा रहा है, वह न लिया जाय।

राव कल्याणसिंहजी के पश्चात् राव रायसिंहजी बीकानेर के स्वामी हुए! आपने भी अपने मंत्री के पद पर कर्म वन्दजी को ही रक्खा। कहना न होगा कि कर्म वन्दजी ने अपने नरेश की बही-बही सेवाएँ कीं, इनके उद्योग से सम्राट् अश्वर की ओर से रायसिंहजी को राजा का खिताब मिला। कर्म वन्दजी में मुगल सम्राट् की भी बहुत सेवाएँ की थीं। आपने कुँचर रामसिंहजी के साथ दिल्ली पर आक्रमण करनेवाले मिर्जा इवाहिम से शुद्ध कर उसे हराया। सम्राट् की भदद के लिये गुजरात पर चढ़ाई की तथा मिर्जा महमद हुसैन को हरा कर उस पर विजय प्राप्त की। इन सेवाओं से प्रसन्न होकर सम्राट् अकवर ने मंत्री कर्म वन्दजी की खियों को सोने के सुपूर पहनने का अधिकार दियां और आपका बढ़ा सत्कार किया। ( उस समय ओसवाल जाति में हिरन गौतीय खियों के अतिरिक्त अन्य खियों को ऐरों में सोना पहनने का अधिकार न था।)

मंत्री कर्मचन्द्रजी ने सोजत को बीकानेर राज्य के आधीन किया, जालोर के अधिकारी को परास्त किया तथा तुरमखां नामक व्यक्ति को ग्रुहरें देकर उसके द्वारा कैद किये कुछ महाजनों को ग्रुक करवाया, सिंध देश को बीकानेर में मिलाया तथा वहाँ की नदियों में मच्छी मारना बंद करवाया। इरका नामक स्थान में बिल्लिबर्यों को परास्त किया। इस प्रकार आपने कई समय अपनी बीरता प्रमू प्रतिमा का परिचय दिवा था।

आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। आपने न केनल राजनैतिक क्षेत्र में ही दरन सामाजिक प्रम पार्मिक क्षेत्र में भी बहुत कार्य किये थे। आपने सम्राट् अकवर की जैनपंग के तालों को समझाने के लिए जैनाचर्य भीविनचन्द्रस्रिजी को समझात से बुला कर सम्राट् से उनका परिचय करावा और उनका महत्वपूर्ण व्याख्यान करवाया। अकवर पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा तथा अकवर ने उनके आदेशानुसार कृष्टिसा के ताल को समझ कर कई पर्व के पवित्र दिनों में हिंसा न करने के आदेश सारे साम्राज्य में भेजे। कारमीर के युद्ध में सम्राट् अकवर अपनी धर्म जिज्ञासा के लिये महाराज के शिष्य मानसिंहनी को साथ ले गया था। अकवर का जैनपर्म पर बहुत प्रेम हो गया था। कर्मचन्द्रजी की दान वीरता भी बहुत बढ़ी चढ़ी थी आपने एक समय श्रीजिनचन्द्रस्रि महाराज के आगमन की बधाई सुनाने वाले याचकों को बहुत द्रम्य प्रदान किया था इसका वर्णन करते हुए महा नामक किन ने इस प्रकार लिखा है:—

नव हाणी दीने नरेश, मद सों मतवाले ।
नवे गाँव बगसीस, लोक ऋवि हित हाले ॥
परा की सौ पार्च सुतो, जग सगजो जाणे ।
सवा करोड को दान, मझ किन सत्य बलाने ॥
कोई रानत राखा न किर सके, संप्राम नंदन तें किया ।
श्री युगप्रधान के नाम सुंज, कर्मचंद इतना दिया ॥

इसके अतिरिक्त जब सम्राट् ने कर्मजन्दजी के कहने से जिनसिंहसूरि को आधार्य्य की पदवी प्रदान की तब इसके महोत्सव में कर्मजन्दजी ने सचा करोड़ रुपये खर्च किये थे।

( प्राचीन जैन लेख संग्रह पृष्ठ ३५ )

मंत्री कर्मचन्द्रजी ने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। आपने पुराने कायदों का संशोधन किया तथा जाति को उन्नित के लिये कई नये कानून बनाए। वर्तमान समय में जो ४ टके की लाहण बांटी जाती है वह उन्हीं के द्वारा प्रचारित की गई थी। संवद १६२५ के हुनिक्ष में आपने इजारों लोगों का प्रतिपादन किया तथा अपने साधमीं भाइयों को १२ माह तक अक्ष-चल्लादि प्रदान किया या तथा वर्षा होने पर सबको मार्ग-ख्यय पुत्रम् खेती आदि करने के लिये हुछ इन्य देकर अपने २ स्थान पर पहुचा दिया था। पुरम्बत को सिरोही-की लट में मिन्न २ धातुओं की जो एक इजार प्रतिमाएँ मिली थीं, उससे उन्हें डीनकर आपने श्रीचितामणि स्वामी के मंदिर के तलकर में रखवा दी जो अब तक मौजूद हैं। कर्मचन्द्रजी के बनवाये हुए एक विशाल उपालय में एक बार महाराज जिनचन्द्रस्ति ने अपना

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 🦋



श्री कर्मचन्द्जी बच्छावत प्रधान, बीकानेर,



श्री मेहता श्रगरचन्दजी प्रधान, उदयपुर.



श्री मेहता देवीचन्दजी प्रधान, उदयपुर.



श्री मेहता शेरसिहजी प्रधान, उदयपुर.

चातुर्मास किया था। यह उपाध्रय आज भी बीकानेर के रांगणी के चौक में विद्यमान है। इसमें देखने योग्य एक प्राचीन पुस्तकालय है जिसमें कर्मचन्द्रजी का चित्र भी लगा हुआ है।

मंत्री कर्मचन्द्रजी के दो पुत्र थे-भाग्यचन्द्रजी और छलमीचन्द्रजी । राजा रायसिंहजी के भी दो पुत्र ये-भूपतिंसहजी तथा दछपतिसिंहजी । ऐसा कहा जाता है कि राजा रायसिंहजी निम्न छिलित कारणों से कर्मचन्द्रजी पर नाराज हो गये थे, अतपुत्र कर्मचन्द्रजी अपने पुत्र परिवार को छेकर मेड़ता चर्छ गये थे।

- ( १ ) रायसिंहजी के छोटे पुत्र दरपतिसिंहजी को राजा बनाने की चेष्टा करना ।
- (२) वर्नेल पावलेट ने बीकानेर-गजेटियर में लिखा है कि, "जिस समय बादशाह कर्म वन्द्रजी से शतरच्या खेलते थे उस समय कर्मचन्द्रजी तो बैठे रहते थे लेकिन बीकानेर नरेश खड़े रहते थे।" यह भी उनकी नाराजी का एक कारण था।

कर्मचन्दजी मेइता जाकर अपना धार्मिक जीवन विताने लगे। इसी समय बादशाह ने श्रीकानेर मरेश द्वारा इन्हें बुळवाया था। इसके बाद कर्मचन्दजी बादशाह से अजमेर मिळने गये और वे देहली जाकर रहने लगे। वहां बादशाह ने आपका यथीचित सत्कार किया तथा एक सीने के जेवर सहित शिक्षित घोड़ा प्रदान किया। बादशाह के पुत्र जहांगीर के मूळ नक्षत्र मे पैदा होने पर बादशाह ने सब धर्मों में गृहों की शान्ति करवाई। उसी सिळसिछे में जैन धर्म की शीत्यानुसार शान्ति करवाने का भार कर्मचन्दजी पर छोड़ा था जिसे उन्होंने पूरा किया।

कर्म चन्द्रजी जब देहली में बीमार पड़ गये उस समय राजा रायसिंहजी उन्हें सांत्वना देने के लिये पचारे थे। नहां जाकर उन्होंने बहुत खेद प्रगट किया और आंखों में आंसू भरलाये। रायसिंहजी के चले जाने पर कर्मचन्द्रजी ने अपने पुत्रों को कहा कि महाराज की आँखों में आंसू आने का कारण मेरी बीमारी नहीं है किन्तु इसका वास्तिविक कारण यह है कि वे मुद्दे सजा नहीं दे सके। इसलिये तुम बीकानेर कभी मत जाना।

कर्मचन्द्रजी की मृत्यु होजाने के पश्चात् राजा रायसिंहजी ने घुरहानपुर में अपनी क्ष्णावरण में अपने कृष्णावरण में अपने कुणावरण में अपने कुणावरण

रायसिंहजी की मृत्यु के पश्चात् बादशाह जहांगीर में च्रूलपत को कीशारे का स्थानी क्याया । परंतु पीछे सेवत् १६७० में बादशाह उनसे नाराज होगये और उन्होंने धूर्रांतकणों को क्षीकानेर का स्थानी घोषित किया । सूर्रासहजी बादशाह से विदली भिल्ने शर्मे भीर भार समय कर्मपन्ति के पूर्रों को तसल्डी देकर स्थारिवार अपने साथ क्षिम कामें । श्रापने कर्मिनन्ति के इन दीनों पुत्रों को भंभी पद् पर

ियुक्त किया ।करीव छः मास तक उनपर ऐसी कृपा बतलाई किमानो वे पुरानी सभी वातों को भूलगये हों। एक समय स्वयं राजा साहय इनकी हवेली पर भी पधारे जहाँ पर इन दोनों ने एक लाख रूपये का चौंदरा बनवा कर उनको विठाया। इस प्रकार छः सास के बाद एक समय राजाजी ने बहुत से वीर राजपूतों को इन दोनों के मारने के लिये भेजा। ये दोनों भी बदे धीर थे। आपने अपने परिवार के सभी स्वक्तियों को मार कर अपने ५०० वीरों सहित लड़कर शतुओं का सामना किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए।

इसी अवसर पर रघुनाथ नामक एक सेवक इनके झुहुन्व की एक गर्भवती स्त्री को छेकर करणी माता के मंदिर में शरण चड़ा गया। उस समय के करणीमाता के मन्दिर के नियमानुसार ये छोग वय गये तथा आगे चलकर इन्हीं के पुत्र भाण हुए जिनसे आगे का वंश चला। उस सेवक के वंशन आज भी बच्छावतों के सेवक हैं उसके वंश में हाल ही में गंगाराम और गिरधारी हुए हैं जिन्हें राज्य से सम्मान प्राप्त था। इनका पुत्र पृथ्वीराज अब भी मौजूद है।

माण के पुत्र जीवराजजी हुए। उनके पुत्र लालजंदजी और उनके प्रपोत्र पृथ्वीराजजी हुए। आप लोग पहले बीकानेर से अजमेर और फिर घासा प्राम (मेवाड़) में आरहे। घासा प्राम में आकर पहले ये देवारी दरवाजे के सोसल सुकर्रर हुए और फिर जवानी ड्योड़ी पर मोसल हुए। पक्षात दरवार के खास रसोड़े के आफिसर वने। इस प्रकार धीरे २ इनकी राणा जी तक पहुँच हो गई। इनके २ पुत्र हुए-अगरचन्दजी और हंसराजजी।

#### मेहता श्रगरचंदजा

मेहता अगरचंदजी और उनके भाई हंसराजजी दोनों ही राज्य में ऊँचे पदों पर रहे। महाराणां अतिसिंहजी ने अगरचन्दजी को मांडलगढ़ की किलेदारी पर तथा उक्त जिले की हुकुमत पर नियुक्त किया। तभी से मांडलगढ़ के किले की किलेदारी इस वंश के हाथ में चली जारही है। ये पहले महाराणा के सलाहकार और फिर दीवान बनाये गये। महाराणा अतिसिंहजी द्वितीय की माधवराव सिंधिया के साथ होने-वाली उज्जैन की लड़ाई में मेहता अगरचन्दजी भी लड़े थे। जब माधवराव सिंधिया ने दूसरी वार धेरा ढाला उस समय के युद्ध में भी महाराणा ने इनको, अपने साथ रक्ता। महापुरुषों के साथ होनेवाली टोपल मगरी और गंगार की लड़ाइयों में भी ये महाराणा के साथ रहकर छड़े थे।

महाराणा हमीरसिंहजी (वूसरे) के समय में मेवाड़ की विकट स्थिति सम्हालने में आप कड़वे अमरचन्द्रजी के बड़े सहायक रहें। जब शकावतों और चूँबावतों के प्रगड़ों के पश्चात् आंवाजी नीट---भोमाजी माण को भामाशाह की पुत्रो का लड़का होना लिखते हैं। मगर मेहताओं की तनारीख में भाण की

<sup>·</sup> मोजरान का पुत्र होना लिखा है।

इपिन्या की आजानुसार उनके मायक गणेशपंत ने शासावतीं का पक्ष करना छोड़ दिया तथा प्रधान सर्नाराम और सोमचन्द्र गांधी के पुत्र जयबन्द्र उनके द्वारा केंद्र किये गये उस समय महाराणा भीमसिंहजी ने फिर अगरबन्द्र शी मेहता को अपना प्रधान बनाया। जब संधिया के सैनिक टक्षवादादा और आंशजी इंग निया के प्रतिनिधि गणेशपंत के बीच मेवाइ में स्टार्ट्या हुई और गणेशपंत ने भागवर हमीरगढ़ से शारण की तो एकश उसका पीछा करना हुआ पहीं पर भी आपहुँचा। एकथा की सहायता के स्थि महत्रागा ने कई सरदारों को भेजा जिनके साथ अगरचन्द्र शी थे।

संवत् १८१८ में छगाकर संगत् १८५६ तक ये अपने स्वामी के खेरख्वाह रहे। ये कभी भी अपने मालिक के नुकसान में प्राप्तिक न हुए। ये अपने पारों पुत्रों को हमेशा यह उपदेश करते थे कि "में खेरल्याहों के कारण छोटे दरजे से बढ़े दरजे पर पहुँचा हूँ। इसिख्ये तुम छोगों को भी चाहिये कि चाहे जैसी मर्थकर तकड़ीफें क्यों न उटानी पदे, हमेशा अपने मालिक के खेरटबाह बने रहना। इसी में हमारी के नामी और इन्नत है।" अगरचन्द्रजी ने बढ़ी र तकड़ीफें उठाकर मांउडणढ़के किछे को ग्रतीमों के हाथ से बचाया। आप समय र पर उस परपने के राजपूत और मीणान्होगों की बढ़ीर जामवर्ते छेकर महाराणा की खिदमत में हाजिर होते रहे। ये स्वामी अक मुसाहिव प्रधान का ओहदा मिछने व इससे अलग किये आने पर अर्थात् दोनों अवस्थाओं में, अपने मालिक के पूरे खेरख्वाह बने रहे। महाराणा ने भी इनके खानदान की इजत बढ़ाने तथा बक्शीदा देने में किसी बात की कभी न की आपकी सेवाओं से प्रसन्त होकर महाराणा साहब ने आपको कई रुक्ते बक्षे जो हम ओसवालों के राजनैतिक महस्व नामक अध्याय में दे शुक्ते हैं। अपका स्वांवास संवत् १८५७ में मोडडलगह में हुआ।

### मेहता देवीचन्दजी

अगरचन्द्रजी के पीछे उनके ज्येष्ठ पुत्र देवीचन्द्रजी मंत्री वने और जहाजपुर का किला इनके मधिकार में रक्का गया। इस किले का प्रयंध इनके हार्यों में रहने से मेवाद को बहुत लाम हुआ। कारण इस खिरख्वाह चंद्रा के वंद्राज देवीचन्द्रजी ने बड़ी छिद्रमानी से इसकी रक्षा कर शतुओं का पूर्णद्रमन किया और इस सरहरी किले को सुरक्षित रक्का। उन दिनों आँवाजी इंगल्या के माई बालेराव ने शक्तावतों तथा सतीदास प्रधान से मिलकर महाराणा के मूतपूर्व मंत्री देवीचन्द्रजी को चूँचावतों का तरकत्रार समझ कर केंद्र कर लिया। परंतु महार,णा ने उन्हें थोड़े ही दिनों में खुद्वा लिया। झाला जालिमसिंह ने बालेराव आदि को महाराणा की केंद्र से खुद्वाने के लिये मेवाद पर चढ़ाई की जिसके खर्च के लिये उसने जहाजपुर का परगना अधिकार में कर लिया। इसके अतिरिक्त वह माँडखनद कर किला

# श्रीसवास जाति का इतिहास

भी अपने अधिकार में करना चाहता था। महाराणा भीमसिंहजी ने उसके द्वाव में आकर माँडल्गढ़ का किला उसे लिख तो दिया लेकिन तुरंत एक आदमी के हाथ में बाल और तलवार देकर उसे माँडलगढ़ में देवीचन्दजी के पास भेज दिया। देवीचन्दजी ने इस बात से यह अनुमान किया कि महाराणा ने मुसे जालिमसिंह से लड़ने का आदेश किया है। इस पर उन्होंने किले का प्रवंध करवाया और ने अपने सामन्तों सहित लड़ने को तथार होगये। इससे जालिमसिंह की मनोकामनाएँ पूरी न होसकीं। जिस समय कर्नलटाँड ने उदयपुर की राज्यन्यवस्था ठीक की उस समय संवत् १८७५ के भादपद शुक्ता पंचमी को पुनः मेहता देवीचन्दजी को प्रधान का खिलअत दिया गया। यदापि ये प्रधान बनने से इन्कार करते रहे तिसपर भी महाराणा ने इनकी विद्यमानता में द्सरे को प्रधान बनावा उचित न समस इन्हें ही इस पर पर रक्ता। इस समय प्रधान तो येही थे लेकिन कुल काम इनके भतीजे शेरसिंहजी देखते थे। आपकी दो शादियाँ हुई थी, जिनमें से दूसरी शादी मेहता रामसिंहजी को बहन से हुई थी। इनके साले मेहता रामसिंहजी बड़े होशियार और महाराणा के सलाहकारों में से थे। उस समय कुँआ अमरसिंहजी के साह शिवलालजी विश्वसनीय नौकर होने के कारण अपना ढंग अलग ही जमाने लगे उस समय इस कफ़ार तफरी को देखकर मेहता देवीचन्दजी ने यह प्रधान का एवं अपने साले रामसिंहजी को दिल्ला विथा।

# मेहता शेरासंहजी

अगरचन्द्रजी के तीसरे पुत्र सीतारामजी के बेटे शेरसिंहजी हुए । महाराणा जवानसिंहजी के समय अंग्रेज़ी सरकार के खिराज के ॰ लाख रुपये चढ़ गये जिससे महाराणा ने मेहता रामसिंह के स्थान पर शेरसिंहजी को प्रधान बनाया । मगर कसान काफ साहब के द्वारा रामसिंहजी की सिफारिश आने से एक ही वर्ष के परचात उन्हें अलगकर रामसिंहजी को पुनः प्रधान बनाया। वि॰ सं॰ १८८८ (ई॰ सन् १८३१) में शेरसिंहजी को फिर दुवारा प्रधान बनाया । महाराणा सरदारसिंहजी ने गही पर बैठते ही मेहता शेर सिहजी को कैद कर मेहता रामसिंहजी को प्रधान बनाया । शेरसिंहजी पर यह दोपारोपण किया गया था कि महाराणा जवानसिंहजी के पीछे वे महाराणा सरदारसिंहजी के छोटे भाई शेरसिंहजी के पुत्र शार्द्रलसिंहजी को गां पर बैठाना चाहते थे । यद्यपि शेरसिंहजी अपने प्रवंजों की तरह राज्य के खैरखाह थे पर कैद की हालत में शेरसिंहजी पर सख्ती होने लगी तब पोलिटिकल एजण्य ने महाराणा से उनकी सिफारिश की । किन्तु उनके विरोधियों ने महाराणा को फिर महकाया कि अंग्रेज़ी सरकार की हिमायत से वह आपको बराना चाहता है । अंत में दस लाज रुपये देने का वायदा कर शेरसिंहजी केद से मुक्त हुए । परन्तु उनके शाद उनकी मरवा खालते के उद्योग में लगे जिससे अपने पाणों का भय जानकर वे मारवाद की ओर अपने परिवार उनकी मरवा खालते के उद्योग में लगे जिससे अपने पाणों का भय जानकर वे मारवाद की ओर अपने परिवार

सहित चर्छ गये। मेहता शेरसिंहजी के भाई मोतीरामजी जो पहले जहाजपुर के हाकिम और मेहता शेर-सिंहजी के प्रधानत्व में शामिल थे, शेरसिंहजी के साथ ही रसीड़े में कैद किये गये थे, कुछ दिनों बाद कर्ण विलास महल के कई मंजिल जपर से गिरजाने के कारण उनका प्राणांत हो गया। यह वह जमाना था जब मेवाड़ में धींगाधींगी मच रही थी और रिवासत के कुछ सरदार महाराणा के खिलाफ हो रहे थे।

जब महाराणा सरूपिंस्हजी का राज्य की आमद और खर्च उचित प्रवन्ध करने का विचार हुआ और मंत्री रामिंस्हजी पर अविश्वास हुआ तब उन्होंने मेहता शेरिंस्हजी को मारवाद से बुळवा कर फिर से अपना प्रधान बनाया । इसके कुछ समय पश्चाद ही मेहता रामिंस्हजी का एक इकरार नामा आया । इस इकरार नामे के आने के बाद ही अंग्रेज़ी सरकार की खिराज के रुपये वाकी रह जाने के कारण मेहता शेरिंसहजी की भी शिकायतें हुईं। लेकिन महाराणा के दिल पर अनका कुछ भी असर न पढ़ा। इसका कारण यह था कि वे पहले भी अजमेर के जलसे, और तीथों की सफर में होनेवाले लाखों रुपये के खर्च का हिसाब जो मेहता शेरिंसहजी के पास था देख चुके थे। वह मेहताजी की इमानदारी का काफी सबूत था। इसरी वात यह थी कि शेरिंसहजी के वारण था कि इनके खिलाफ बहुत लोग न थे। तीसरी बात यह थी कि ये खैर ब्वाह अगरचन्दजी के वंशज थे।

महाराणा ने अपने सरदारों की छट्टू चाकरी का मामला तय कराने के लिए मेवाद के पोलिटिकलं कुंजण्ट कर्नल राबिन्सन से सं॰ १९०३ में एक नया कौल-नामा तैयार करवाया, जिसपर शेरसिंहजी सहित कई उमरात्रों के इस्ताक्षर थे। । शेरसिंहजी ने प्रधान बनकर महाराणा की इच्छानुसार व्यवस्था की और कर्ज-दारों का फैसला भी योग्य रीति से करवाया।

लवे (सरदारगढ़) का दुर्ग महाराणा भीमसिंहजी के समय में शक्तावतों ने डोंडियों से छीन कर अपने अधिकार में करालिया था। महाराणा सरूपसिंहजी के समय नहीं के शक्तावत रावत चतरसिंह के काका सालमसिंह ने राठोड़ मानसिंह को मार डाला सब उक्त महाराणा ने उनका कुंडेई गाँव जप्त कर लिया और चतरसिंह को आज्ञा दी कि वह उसे गिरफ्तार कर ले। चतरसिंह ने महाराणा के हुकम की तासीछ न कर सालमसिंह को पनाह दी। इस पर महाराणा ने वि० सं० १९०४ (ई० सन् १८४०) में शेरसिंहजी के दूसरे पुत्र जालिमसिंहजी को ससैन्य छावे पर अधिकार करने के लिये भेजा। उन्होंने

८ जालिमसिंहजी मेहता अगरजन्दजी के दूसरे पुत्र उदयरामजी के गोद रहे, परन्तु उनके भी कोई पुत्र न था इसिलिये उन्होंने मेहता पत्रालालजी के तीसरे भाई तथ्नसिंहजी को गोद लिया। तख्तसिंहजी गिरवा व कपासन के प्रान्तों पर हाकिम रहे तथा महकामा देवस्थान का भी प्रबन्ध कई वर्षों तक इनके सुपुँद रहा। महाराणा सजुनसिंहजी ने इन्हें इज- लाल खालि भीर महद्राज समा का सदस्य बनाया। ये सरल प्रकृति के कार्य कुराल व्यक्ति थे।

गढ़ पर हमछा किया परन्तु अपने ५०, ६० आदिमियों के मारे जाने पर भी गढ़ को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सके। तब महाराजा ने प्रधान शेरसिंहजी को वहां पर मेजा। उन्होंने वहाँ जाकर छावे पर अधिकार कर छिया और चतुरसिंह को महाराजा है सामने हाजिर किया। महाराजा ने इनकी इस सेवा से प्रसद्ध होकर इन्हें छीमती खिलअत, सीख के समय बीढ़ा तथा ताजीम की इज्जत प्रदान करना चाहा। शेरसिंहजी ने खिलअत और वीढ़ा तो स्वीकार कर छिया परन्तु ताजीम छेने से इन्कार किया।

जय महाराणा सरूपसिंहजी ने सरूपशाही रुपया बनवाने का विचार किया उस समय शेरींसे हजी ने कर्नल राविन्सन से लिखा पदी कर इसकी परवानगी मँगा ली थी। जिससे सरूपशाही रुपया बनने लगा।

वि॰ सं॰ १९०७ में (ई॰ सन् १८५०), वितत्व आदि पार्लों की भील जाति तथा वि॰ सं॰ १९१२ (ई॰ सन् १८५५) में पहिचमी प्रॉन्त के कालीवास आदि स्थानों भील जाति को सजा देने के लिये शेरसिंहनी के ज्येष्ठ पुत्र सवाईसिंहनी भेजे गये. जिन्होंने इन्हें सख्त सजा देकर सीघा किया।

वि० सं० १९०८ में छुद्दारी के मीनों ने सरकारी डाक छुट छी जिसकी गवनेंमेंट की तरफ से शिकायत होने पर महाराणा की आजा से शेरिसिंहजी के पौत्र ( सवाईसिंहजी के पुत्र ) अजितसिंहजी को, जो इस समय जहाजपुर के हाकिम थे, भेजा। जालंघरी के सरदार अमरिसंह शकावत के साथ इन्होंने इस मीना जाति का दमन किया और बदी बहाजुरी के साथ छड़कर छोटी बदी छुद्दारी पर अपना अधिकार कर छिया। भीने भागकर मनोहर गढ़ तथा देवका खेड़ा में जा छिये किन्तु इन्होंने वहाँ भी उनका पीछा किया। इतने में भीनों के कई सहायक जयपुर, टोंक और बूँदी इकाकों से आ पहुँचे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अजितसिंहजी के बहुत से सैनिक खेत रहे, तथा बहुत से घायछ हुए। इस पर महाराणा की आजा से शेर-सिंहजी ने आकर मीनों का दमन किया। वि० सं० १९३३ में (१८५६) महाराणा ने मेहता शेरिस-इजी के स्थान पर उनके भतीजे गोकुछचन्द्रजी को प्रधान नियुक्त किया। सिपाही विद्रोह के समय नीमच की सरकारी सेना ने भी बागी होकर छावनी जला दी और खजाना छट लिया। डाक्टर मरे आदि कई अंग्रेज वहाँ से भागकर मेनाइ के केसू दा गाँव में पहुँचे। वहाँ भी बागियों ने उनका पीछा किया। कान शवास ने बहाँ से भागकर मेनाइ के केसू दा गाँव में पहुँचे। वहाँ भी बागियों ने उनका पीछा किया। कान शवास सरकारी को भी, उक्त कसान के साथ कर दिया। इतना ही नहीं किन्तु ऐसे नालुक समय में कार्य हुश्य मंत्री का साथ रहना उचित समस कर महाराणा ने शेरिसंहजी को प्रधान की हैसियत से उक्त पोछिटिकछ एजण्ड के साथ कर दिये और विद्रोह के शान्त होने तक शेरिसंहजी भी बराबर सहायता करते रहे।

निम्बाहेदे के ग्रुसलमान अफसर के बागियों से मिल्जाने की लबर सुनकर कहान शावर्स ने

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री मेहता प्रतापसिंहजी वन्छावत, उदयपुर.







मेवादी सेना के साथ वहाँ पर चढ़ाई की। इसमें मेहता शेरसिंहजी अपने पुत्र सवाई सिंहजी सहित शामिल वे। जब निम्बाहेदे पर कहान शार्वेस ने अधिकार कर लिया तब शेरसिंहजी सरदारों की जिमयत सहित वहाँ के प्रवन्ध के स्थि नियत किये गये।

महाराणा ने शेरसिंहजी को अलग तो कर ही दिया था अब उनसे मारी इण्ड भी लेना चाहा । इसकी स्वा पाने पर राजपताने का प्रजट गवर्नर जनरक जार्ज लार्ज लार्ज नर १९१७ (ई॰ सन् १८६०) की १ दिसम्बर को उद्यपुर पहुँचा और शेरसिंहजी के घर जाकर उसने उनको तसली ही । महाराणा ने जब पोलिटिकल प्रजण्ट के सम्मुख शेरसिंहजी की चर्चा की तबा पोलिटिकल प्रजण्ट ने उनके दण्ड लेने का बिरोध किया । इसी प्रकार मेजर टेलर ने भी इस बात का बिरोध किया जिससे महाराणा और पोलिटिकल प्रजण्ट के बीच मन मुटाव हो गया जो उत्तरीत्तर बढ़ता ही गया । महाराणा ने शेरसिंहजी की जागीर भी जब्द करली परन्तु फिर महाराणा शम्मुसिंहजी के समय में पोलिटिकल कॉफ़िसर की सलाह से उन्हें वह वापिस लीटा दी गई।

महाराणा सरूपसिंहजी के पीछे महाराणा शंभुसिंह के नांबालिंग होने के कारण शज्य प्रवन्ध के छिपे मेनाइ के पोलिटिकल एनण्ट मेनर टेलर की अध्यक्षता में शीजेंसी कौंसिल स्थापित हुई जिसके होर सिंहजी भी एक सदस्य थे। महाराणा सरूपसिंहजी के समय शैरसिंहजी से जो तीन लाख रूपये दण्ड के लिए गये थे ने रुपये इस कौसिल द्वारा, शेरसिंहजी की इच्छा के विरुद्ध, उनके पुत्र सवाईसिंहजी को वापिस दिये गये। इसके लुछ ही वर्ष बाद शेरसिंहजी के जिम्मे चित्तौर जिले की सरकारी रकम नाकी रह जाने की शिकायत हुई। ने सरकारी तोजी जमा नहीं करा सके और जब ज्यादा तकाजा हुआ तो सल्ह्यर के रावत की हिक्ली में जा बैठे। यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। राज्य की रकम नस्ल करने के लिए उनकी जागीर राज्य के अधिकार में करडी गई। शेरसिंहजी के ज्येष्ट पुत्र सवाईसिंहजी उनकी निचमानता में ही मर गये थे अतप्त अधिकार में करडी गई। शेरसिंहजी के ज्येष्ट पुत्र सवाईसिंहजी उनकी निचमानता में ही मर गये थे अतप्त अधिकार सें करडी गई। शेरसिंहजी के ज्येष्ट पुत्र सवाईसिंहजी उनकी निचमानता में ही मर गये थे अतप्त अधिकार सें करडी गई। शेरसिंहजी के ज्येष्ट पुत्र संगान की निचमानता है। उनके पुत्र संगान कई वर्षो मुक माँडलगढ़, राशमी, कगासन और कुम्मालगढ़ आदि जिलों के हार्किम रहे। उनके पुत्र संगाम-सिंहजी इस समय महदाज सभा के असिस्टेंट सेकेटरी हैं। आपने बी॰ ए॰ की परीक्षा पास की है। आप बड़े मिलनसार और योग्य व्यक्ति हैं।

### मेहता गोकुलचन्दर्जा

- इस यह प्रथम लिख ही चुके हैं कि मेहता शोकुलचन्दनी मेहारांणां सरूपसिंहजी द्वारा प्रधान बनाये गये थे। फिर वि॰ सं॰ १९१६ (ई॰ सन् १८५९) में महाराणा ने उनके स्थान पर कोडारी केसरी सिंहजी को नियत किया। महाराणा शस्मुसिंहजी के समय वि॰ सं॰ १९२० (ई॰ सन् १८६३) में मेवाइ के पोलिटिकल एजण्ड ने सरकारी आज्ञा के अनुसार रीजेंसी कींसिल को तोइ कर उसके स्थान में "अहिल्यान भी दरवार राज्य मेवाद" नामक कचहरी स्थापित की तथा उसमें मेहता गोकुकचन्त्री और पण्डत लक्ष्मणरावनी को नियत किया। वि॰ सं॰ १९२२ में महाराणा शम्भूसिहजी को राज्याविकार मिन्न और इसके एक वर्ष बाद ही उक्त कचहरी तोड़ दी गई, तथा उसके स्थान पर सास कचहरी स्थापित की। उस समय मेहता गोकुलचन्द्रजी मांडळगढ़ चले गये। वि॰ सं॰ १९२६ (ई॰ सन् १८६९) में केशारी केशारीसिंहजी ने प्रधान पद से इस्तीमा दे दिया तो महाराणा ने वह कार्य फिर मेहता गोकुलचन्द्रजी तथा पण्डित लक्ष्मणराव को सोंपा। बड़ी रूपाहेली और लांवा वालों के बीच कुछ ज़मीन के बावत हायहा होकर लड़ाई हुई जिसमें छांवा वालों के भाई आदि मारे गये। इसके बदले में रूपाहेली का तसवारिया गांव लांवा वालों को दिलाने की इच्छा से रूपाहेली वालों को लिखा गया; पर रूपाहेली वालों के न मानने पर गोकुञ्चचन्द्रजी की अध्यक्षता में मेवाइ की सेना ने रूपाहेली पर आक्रमण कर दिया। वि॰ सं॰ १९३१ (ई॰ सन् १८७४) में मेहता पत्तालालजी के कैद किये जाने पर महकमा खास के कार्य पर मेहता गोकुलचन्द्रजी सथा सही वाला अर्जुनसिंहजी की नियुक्ति हुई। इस कार्य को मेहता गोकुलचन्द्रजी हुछ समय तक करते रहे। यहीं पर संवत् १९३५ में आपका स्वर्गवास हुआ।

, मेहता पन्नालालजी 🏾

मेहता पत्तालालजी, मेहता अगरचन्द्रजी के छोटे साई हंसराजजी के बंश में बच्छावत सुरतीयरजी के पुत्र थे। आप बढ़े राजनीतिज्ञ, समसदार तथा थोग्य व्यक्ति थे। आप भी अपने पूर्वज़ों की तरह बढ़े पञ्चली रहे। आप वि० सं० १९२६ (ई० सन् १८६९) में महाराणा शान्सुसिहजी द्वारा महकमा खास के सेकेटरी बनाये गये। इसके पूर्व खास कचहरी में आव असिस्टेण्ट सेकेटरी का काम कर चुके थे। महकमा खास के स्थापित होने के थोड़े समय पश्चाद से बी प्रधान का पद तोढ़ कर सब काम महकमा खास के सुपूर्व किया।

पद्मालालजी ने महकमा खास में अपनी जुदिमत्ता का परिचय देते हुए इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से की तथा आपकी वजह से प्रति दिन इसकी उद्यति होने लगी। महाराणा की इच्छानुसार मालगुजारी में अनाज बांटने के काम को बंद कर ठेकेबंदी हारा नगद रुपये लिये जाने के लिये इन्होंने कोठारी केशारीसिंहजी की सलाह से दस साल पीछे की आमदनी का औसत निकाल कर बड़ी जुदिमानी से सारे मेवाह में ठेका बाँच दिया। कोठारी केसरीसिंहजी के प्रधात माल महक्मा के ऑफिसर कोठारी छगनलाक मी तथा मेहता प्रधालकाली है।

महाराणा ने पोलिटिकल पुजेन्ट की सलाह से उदयपुर में कोटा कायम कर भेवाद की बेतरतीय

ब पुराने दंग से बाहिर जानेवाली अफीम को रोक दिया, जिससे सारी अफीम उदयपुर होकर अहमदाबाद बाने करी। इस काम में पत्रालालजी ने बहुत हाथ बटाया। इससे राज्य की आमदनी भी खूब बढ़ी। आपकी इन सेवाओं से प्रसन्न होकर आपको पहिले की जागीर के अतिरिक्त तीन गाँव अच्छी आमदनी के और प्रदान किये और 'शम्भुनिवास ' में इन्हें सोने का लंगर पहनने का सत्कार प्रदान किया। इनकी इस प्रकार बदती हुई हालत को देखकर इनके बहुत से विरोधियों ने महाराणा को इनके खिलाफ सिखाया और इन बड़े २ ऑफिसरों से यात्रा के रुपये माँगने को कहा। इसी सिलसिले में इनसे १२००००) एक आब वीस हजार रुपयों का रुका भी लिखना लियां था। परंतु पीछे से महाराणा ने १००००) चालीस हजार रुपयों के अलावा सब छोई दिये।

मेहता पद्मालालजो ने अपनी परिश्रम शीलता, प्रबंध कुशलता एवम् योग्यता से महाराणा साहब को समय २ पर हानि लामों को वतलाते हुए राज्य की नीव बहुत मजबूत करही । ऐसा करने में कोगों के स्वार्थों पर आधात पहुँचा और उन्होंने फिर इनके विरुद्ध शिकायतें हुक करहीं। उन्होंने महाराणा को रुग्णावस्था में यह कह कर बहकाया कि ये तो रिश्वत खाते हैं और आप पर जादू कर रक्ला है। इन बातों में आकर महाराणा ने इन्हें वि० सं० १९६१ माहपद वदी १४ को कर्णविलास में कैद किया। तहकीकात करने पर ये उक्त दोनों बातों से निर्देष ठहरे लेकिन इनके इतने शतु हो गये ये जो प्राण लेने तक को तयार ये। ऐसी परिस्थित में पोलिटिकल एजंट की सलाह से आप कुछ समय के लिये अजमेर जाकर रहने लगे।

मेहता प्रप्राठालजी के कैद हो जाने पर महकमा खास का काम राय सोहनलाल कायस्थ के सुपुर्द हुआ। परन्तु उनसे कास न होता देख यह काम मेहता गोकुलवन्द्रची और सही वाले अर्जुनसिंहजी को दिया। मेहता प्रशालालजी के अजमेर चले जाने के परचात से महकमा खास का काम ठीक तरह से म कलता देख कर महाराणा सजानसिंहजी के समय पोलिटिकल पूर्वट कर्नल हर्षट ने वि॰ सं॰ १९३२ में उन्हें अजमेर से बुलवा कर फिर महकमा खास का काम सुपुर्द किया।

आपने महकमा सास के भार को सम्हालकर कई नवीन काम किये। आपने संवत् १९३५ में पहले एहल स्टेट में सेट्लमेंट जारी किया तथा इससे अपसन्न जाट-बलाइयों को वही बुदिमानो एवम् होत्रियारी से इसके हानि-लाभ समझा बुझाकर शांत किया। साथ ही सेटलमेंट को पूर्ववत् ही जारी रक्ता। आपने शिक्षा विभाग में भी सुधार किया। यहाँ के हॉयस्कूल युनिवर्सिटी से सम्वन्धित किये गये और महाराणा की मृत्यु पर बाँटे जाने वाले १९ प्रति बाह्मण की पद्ति को कम कर १ प्रति बाह्मण कर बहुत बड़ी रकम स्कूल, अस्पताल आदि अच्छे कामों में सर्च करने के लिए बचाली। जिलों में स्कूल और

हास्पिटक सोले। इनके खर्च के लिये वहाँ के किसानों पर पान आने से लेकर एक आना प्रति रूपया के हिसान से उल्ले आमदनी पर कर बैठाया। इस प्रकार के आपने कई काम किये।

ययिप मेहता गोकुलचन्दनी के बाद प्रधान का पर किसी को नहीं मिला परन्तु पत्ताकालजी को महाराणा की कोर से प्रधान के समान ही इन्त प्रदान की गई थीं। भारत गवर्नमेंट ने आपको 'राव' की पदवी दी। वि० सं० १९३७ में आप नवीन स्थापित महद्वान सभा के सदस्य बनाये गये। इसी समय आपको भारत सरकार की ओर से C. I. E. की पदवी प्रदान की गई। आपके कार्यों से क्या पोलिटिकल प्लंट, क्या चाइसराय, क्या ए० जी० औ० सभी प्रसन्न रहा करते थे। तथा समय समय पर उक्त उच्च पदाधिकारियों ने कई सर्टिफिकेट आपको दिये हैं। इन में से हम कुछ यहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिये देते हैं।

पोक्टिकक पूर्वट ने १७ दिसम्बर सन् १८८७ के टाइम्स ऑफ इन्डिया में इस प्रकार किसा है:---

"Rai Pannalal is an intelligent, energetic and hard working officer and has rendered great assistance to the Political Agent in the administration of the State during the minority. He is the only person capable of holding the high post, he now occupies in the State."

#### १-- एक और सम्माननीय केंचे अफ़सर आपके विषय में लिखते हैं:--

"He has fully justified the high opinion thus expressed of him; he is undoubtedly very able. He is thoroughly acquainted with the people of the Country, and they in return have considerable confidence in him."

### इसी प्रकार कर्नेल हिंचसन अडल की होटल से सन् १८७३ की ता॰ २२ मई को लिसते हैं:-

"I must send you a line before I leave India to tell you that in myopinion, you discharged the wonderous and important duties, entrustd to
you by His Highness the Maharana, faithfully and well- I trust you will
continue the merit and the confidence of His Highness and that you will
remember that your acts are watched by both friends and enemies; any failing, therefore, will pain the one and give the other the opportunity which
they will not be slow to use against you. I also hope that you will
endeavour to bring the measures introduced during my incambencey the

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ मेहता गुरलीघरजी बच्छावत, उदयपुर.



स्व॰ राय पश्चात्तालजी मेहता सी. श्राई. ई., उदयपुर.



मेहता फरोलाजजी, उदयपुर.



कु॰ देवीचंड्जी मेहता, उदयपुर.

perfection and let them not become merely nominal. Remember that the great aim of life is to succeed, not to commence a good work and leave it unfinished."

With best wishes and kind regards.

इसी प्रकार मि॰ जी॰ एच॰ ट्रॅब्हर ए॰ जी॰ जी॰ राजपूताना ने लिखा है:--

"Rai Pannalal Mehta C, I, E, has been the chief official of the Odeypore Darbar for, I believe, about twenty five years and, has been highly praised for 'his abilities by successive Residents. He now retires from the office having been held in High Estimation by the Government and the regret of many friends in Mewar.

My best wishes attends. I trust he will find pease and repose after his long distinguished career.

जब महाराणा सज्जनसिंहजी का स्वर्गवास हुआ तबतक उन्होंने किसी को भी अपना उत्तरा धिकारी बनाने की इच्छा प्रगट नहीं की । मेवाड़ में ऐसा नियम चला आता है कि गही खाली न रहे। बह समय जरा कठिनाई का था लेकिन पन्नालालजी की कार्य दक्षता के कारण महाराणा फतेसिंहजी उसी रोज राजगही पर विराज गये। इस बात की प्रशंसा गवर्नर जनरल ने भी की थी।

श्रीयुत पत्नालालजी ने अपने पिताली की यादगार में नाथ द्वारा में एक सदावत खोला । जिससे गरीव लोगो को सीधा (पेट्या) दिया जाता है। आपने बादी के नाम से उदयपुर में एक मशहूर यगीचा बनाया; एक वावड़ी और धर्मशाला भी वनवाई। वहाँ के शिला लेख से प्रतीत होता है कि आपने उदयपुर मगर की वाड़ी नाथ द्वारा के सन्दिर को भेंट की है। आपका धार्मिक कार्यों पर भी पूरा लक्ष्य था। आपने चारों धार्मों की यात्रा की थी। आप पूरे पितृमक्त थे। आपके पुत्र फतेलालजी तथा भतीले जोधसिंहजी के विवाहों पर महाराणां साहब स्वयं जनाने सहित आपकी हवेली पर पधारे थे और दोनों ही समय आपके पुत्र तथा मतीले को पैरों में पहनने को स्वर्ण देकर सम्मानित किया था।

ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि एक ज्यक्ति अपने ही समय मे चार पुस्तों को देख सके।

मगर यह सौभाग्य भी आपको प्राप्त था। आपके समय में आपके प्रपौत्र भी मौजूद थे। जिस समय
आपके प्रपौत्र हुए उस समय आप सोने की निसरनी पर चढ़े और उस निसरनी के दुकड़ें कर वितरण
करवा दिये थे। इसी समय उदयपुर की समय ओसवाल जाति में भी पीलिये ओढ़ने बटवाये थे।

हंसराजजी के दूसरे पुत्र भेरूदासजी और तीसरे पुत्र भवानीदासजी हुए। आप लोग वित्तीहा गढ़ के पाटवण पोल नामक स्थान पर मोसल नियुक्त हुए। वहाँ आप लोग आजन्म तक वह काम करते रहे। इस वंश में भाणजी हुए उनके पुत्र शंकरदासजी के वंशज इस समय उदयपर में विद्यमान हैं। बिनमें से मेहता भोपालसिंहजी को राज से जागीर दी गई है।

# मेहता फतेलालजी

मेहता फतेलालजी अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आपके जीवन के अंतर्गत कई ऐसी विशेषताएँ हैं जो प्रत्येक नवयुवक के लिये उत्साह वर्द्धक हैं। आप बास्यकाल से ही बड़े प्रतिमा सम्पन्न रहे हैं। आपका जन्म संवत् १९२४ की फाल्युन क्रुक्ल चतुर्यी को हुआ था। केवल १२ वर्ष की उन्न में आपकी अंग्रेजी योग्यता को देखकर मेवाइ के तत्कालीन सेट्लमेंट अफसर मि० ए० विगेट साहब सुग्ध हो गये थे और उन्होंने आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट दिया था। आपका प्राथमिक शिक्षण बनारस के पंज जगनायजी झाइखण्डी के संरक्षण में हुआ था। केवल १२ वर्ष की उन्न मे महाराणा साहब ने आपको पैरों में सोना वरका।

आपका साहित्यिक जीवन भी बड़ा उज्बल रहा है। केवल तेरह वर्ष की आयु में आपने उदयपुर में बुद्धि प्रकाशिनी सभा की स्थापना की। जब भारतेंद्र बाबू हरिश्चन्द्र उदयपुर पथारे थे, उस समय आप ने उनके स्मारक में हरिश्चन्द्र आर्थ्य विद्यालय की स्थापना की जो अभी तक अच्छी तरह चल रहा है। आपने हिंदी और अंग्रेजी में कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें सज्ज्ञन जीवन चरित्र और Hand Book of Mewar उल्लेखनीय हैं। Hand Book of Mewar के विषय में बहुत से अंग्रेज और देशी विद्यानों ने यहाँ तक कि ट्यूक ऑफ केनॉट, लार्ड डफरन, लार्ड लेन्स डांउन, भारतवर्ष के सेनापनि लार्ड रावर्स, वस्त्रई के गवर्नर लार्ड रे आदि सज्ज्ञनों ने सिटिफिक्ट प्रदान किये हैं। विलायत के कई समाचार पर्टों में इसकी आलोचना भी छपी है। श्रीमान ट्यूक ऑफ केनॉट जब उदयपुर पथारे तब आपकी सेवाओं से बे बदे प्रसक्त हुए और उसके लिये उन्होंने आपको एक रत्ज्जटित स्टॉकेट उपहार में दिया।

सन् १८९४ के दिसम्बर मास में आप जब बनारस गये तब काशी नागरी श्रवारिणी के एक निशेष अधिनेशन में आप सभापति बनाये नये । इस सम्मान को आपने बड़ी योग्यता से निमाया ।

जब उदयपुर में वॉल्टर हास्पीटल का बुनियादी पत्थर रखने के लिये लाई बफरिन और लेबी बफरिन आये तब आपने महाराणा की तरफ से वाइसराय महोदय को अंग्रेजी में भाषण दिया। यहाँ पर यह बतलामा जरूरी है कि यह पहला ही समय या जब मेवाइ के एक नागरिक ने ऐसे बड़े मौके पर अंग्रेजी

# **श्रोसवाल जाति का इतिहास्**



मेहता तस्तिसिहजी वच्छावत, उद्येपुर.



मेहता नवलसिहजो बच्छावत, उदयपुर.



मेहता उदयलालजी बच्छावत, उदयपुर.



मेहता जोधसिहजी वस्कावत, उदयपुर.

में भाषण दिया हो । इसके बाद भी आपने कई अवसरों पर आयन्त सफलता के साथ महाराणा साहब की सरफ से भाषण दिये ।

आपके साहित्यक जीवन का एक नमूना आपकी बृहद् छायमरी व आपकी चित्र शाला है। इस पुस्तकालय में आपने कई हस्तालेखित प्राचीन संस्कृत प्रन्यों का तथा कई नवीन और प्राचीन अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू की ऐतिहासिक, घार्मिक, राजनैतिक इत्यादि सभी विषय की पुस्तकों का संग्रह किया है। जिसके लिये आपको बहुत धन और अम सर्च करना पढ़ा। इसी प्रकार आपकी चित्रशाला में मेवाद के महार राणा सांगा से लेकर अब तक के करीब २ सभी महाराणाओं के तथा आपके पूर्वजों में इरमचन्द्रजी वच्यावत से लेकर अभी तक के बहुत से चित्र आइल पेंट किये हुए दंग रहे हैं।

साहित्यिक नीवन की तरह आपका धार्मिक जीवन भी बड़ा अच्छा रहा है। आप श्री वस्त्य सम्प्रदाय के अनुवायी है। मगर फिर भी आप को किसी दूसरे धर्म से रागद्वेष नही है। योगाभ्यास के विषय में भी आपकी अच्छी जानकारी है। आप के योगाभ्यास को देख कर आक्योंकॉजिक्छ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल बहुत मुग्ध हुए थे।

आपका राजनैतिक जीवन भी उदयपुर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर के राजकीय वातावरण में आपकी बढ़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है। सब से पहले आप गिरवा जिले के हाकिम बनाये
गये। उसके पश्चात आप क्रमशः महत्कमा देवस्थान और महक्तमा माल के अफसर रहे। फिर महद्राज
समा के मेन्द्रर हुए; जो अभी तक है। दिल्ली के अन्दर देशी रियासतों का प्रश्न हल करने के लिये वटलर
कमेटी के सम्बन्ध में चेन्द्रर ऑफ प्रिन्सेस की और से जो स्पेशल ऑप्गीनेक्शेशन हुआ था, उसमें मेवाद
राज्य की तरफ से जो कागजात मेजे गये थे, उनको महाराणा की आज्ञानुसार आप ही ने तथार किये थे।
इन कागजों को लेकर आपही रियासत की तरफ से देहली गये थे। महाराणा साहब ने आपको
दोनों पैरों में सोना, कई खिलअतें व पोशाकें, दो सुनहली मुठ की तल्वारें, एक सोने की हढ़ी, पगढ़ी में
बाँधने की मांग्रे की हज्जत, बैठक की प्रतिष्ठा. बलेणा घोड़ा इत्यादि कई सम्मानों से सम्मानित किया।

आपका विवाह संबद् १९३० में शाहपुरा में हुआ। इस विवाह से आपको दो पुत्र हुए जिन के नाव कुँवर देवीलालकी और कुँवर उदयलालकी हैं। देवालालकी ने बीक एक पास किया है! आप महकमा देवस्थान के हाकिम रहे। उदयलालकी ने एफ एक पास किया और उसके पश्चात मेवाड़ के मिन्न २ जिलों के हाकिम रहे। देवीलालकी के कन्हैयालालकी और गोकुलदासजी दो पुत्र है। कन्हैयालालकी बीक एक पास करके वैरिस्टरी पास करने विलायत गये है। कुँवर गोकुलदासजी एफ एक म पढ़ रहे हैं। आप दोनों माहयों को भी दरवार ने बैठक की हज्जत वस्स्ती है।

उपर मेहता फतेलालजी का परिषय बहुत ही संक्षिप्त में लिखा गया है। आपका साहित्य मेन इतना बदा हुआ है कि उसका पूरा वर्णन किया जाय तो एक बढ़ी पुस्तक तयार हो सकती है। देशी और विलायती भाषा के कई पत्रों में कई अवसरों पर आपके जीवन पर नोट निकले हैं। एक रूसी और इटली भाषा की पुस्तक में भी आपके जीवन पर टिप्पणी निकली हुई है। जब हम लोग आपके छुटुम्य का इति-हास किसने को आपके पास गये तो आपने पुराने कागज पत्रों के दफ्तर खोल दिये, जिन्हें देख कर हम चिकत हो गये-। इतनी बड़ी खोजपूर्ण सासग्री सिवाय बाबू पूरणवन्द्रजी नाहर के हमें और कहीं भी देखने

24

22

को नहीं मिली । इस प्रकार आपका जीवन क्या साहित्यिक, क्या धार्मिक और क्या राजनैतिक सभी इष्टियों से बढ़ा महत्व पूर्ण रहा है।

सेठ हीरालालजी पञ्चालालजी वच्छावत, कुनूर ( नीलगिरी )

इस परिवार का निवास फलोदी (मारवाड़) है। आप जैन मंदिर मागीय आझाय के मानने-वाले हैं। इस परिवार के सेठ धीरजमलजी और उनके पुत्र दुळीचन्द्रजी फलोदी में ही रहते रहे। दुळीचंद्रजी के पुत्र सेठ खींवराजजी मारवाड़ से ब्यापार के निमित्त संवत् १९६५ में एक लोटा डोर लेकर कमाने के लिए बाहर निकल पदे, और साहस तथा परिश्रम पूर्वक हज़ारों मील का रास्ता तय काके आप मैसूर प्रान्त की ओर आये, और वहाँ व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपाजित की। वैद्यक का भी आप अच्छा ज्ञान रखते थे। संवत् १८७५ मे आप स्वर्गवासी हुए।

सेठ खींवराजी बच्छावत के पुत्र मुखतानचन्द्जी का जन्म संवत् १८६७ में हुआ। आप रीयाँवालें सेठ चन्द्रनमछ धनरूपमछ की इन्द्रीर तथा उज्जैन दुकानों पर मुनीमात करते थे। शरीर विज्ञान और वैद्यक का आपको ऊँचा ज्ञान था। संवत् १९६५ में आए स्वर्गवासी हुए। आपके चुन्नीछाछजी मोतीर छाछजी, तेजकरणजी, चौथमछजी, हीराछाछजी और सुगनचन्द्जी नामक ६ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में से मोतीछाछजी में उज्जैन में, चौथमछजी ने खामगाँव में तथा सुगनचंद्जी ने अमरावती में दुकानें खोछीं और नेजकरणजी रीयाँवाठों की दुकानें पर मुनीमात करते रहे।

सेठ मोतीलालजी बच्छावत के छोगमलजी, माणिकलालजी और दीपचंदती नामक प्रत्र हुए, इनमें छोगमलजी, जुर्जालालजी के नाम पर दत्तक गये। इस समय आप बन्धुओं के यहाँ मोतीलाल माणकलाल के नाम से उन्जीन में ज्यापार होता है। छोगमलजी के प्रत्र फूलचन्दजी लालचन्दजी, राजमलजी हैं, इनमें राजमलजी कोयम्बद्द में कपदे का ज्यापार करते हैं।

सेठ चौधमलजी वच्छानत 'लामगाँव के माहेश्वरी, अप्रवाल और ओसवाल समाज में वज़नदार पुरुष हुए, आपके छोटे आता हीरालालजी के पत्नालालजी तथा चाँदमलजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें पत्ना-लालजी, चौधमलजी के नाम पर दत्तक गये। पत्नालालजी का जन्म संवत् १९४७ में हुआ।

सेठ चौधमळजी के गुजर जाने बाद सेठ पञ्चालाळजी ने खामगाँव से दुकान उठाकर सेठ कैयों रामजी योहार कळकत्ते वालों के यहाँ ह सालों तक रचूगर विभाग में नौकरी की। पश्चाद सन् १९११ में फलोदी निवासी सेठ मिश्रीमळजी घेद, जेठमळजी हावक तथा आपने मिलकर मेमर्स लाळचन्द्र संकरलाल एण्ड कंपनी के नाम से कुन्त्र (उटकमंड) में बेड्डिंग कार-बार खोला, और इस फर्म ने अपने मालिकों की होशियारी तथा व्यापार चतुराई के बळ पर अच्छी उन्नात प्राप्त की, इस समय नीलिगिरी प्राँत के व्यापायिं में यह नामाड्कित फर्म मानी जाती है। इस फर्म का विजिनेस अंग्रेज़ी ढंग के बेड्डिंग सिस्टम से होता है। कुन्त्र तथा उटकमंड के बढ़े र द्वांटर्स, एंजिनियस एवं अंग्रेज़ आफ्रीसरों से इस फर्म का लेन-देन रहता है। कुन्त्र तथा उटकमंड के बढ़े र द्वांटर्स, एंजिनियस एवं अंग्रेज़ आफ्रीसरों से इस फर्म का लेन-देन रहता है। सेठ पन्नालाळजी बच्छावत व्यापार चतुर और दियाववाले व्यक्ति हैं, आपने अपने छोटे म्राता चाँदमळजी के पुत्र वालचंदनी को दत्तक लिया है। आपकी वय २७ साल की है। श्रीबालचन्दनो शिक्षित तथा बीग्य व्यक्ति हैं, आप कुन्न्य म्यूनिसिपेलिटी के मेम्बर हैं। आपके पुत्र निहालचंदनी होनहार बालक है।

# रोषरा

हम ऊपर वच्छावतों के इतिहास के बोधरा गौत्र की उत्पत्ति का विवरण प्रकाशित कर चुके हैं। इसी बोधरा गौत्र में से वच्छावत गौत्र की उत्पत्ति हुई है। यहाँ हम पाठकों की जानकारी के लिए बोधरा गौत्र पर ऐतिहासिक प्रकाश डालने वाली कुछ सामग्री याने उनके कुछ शिलालेख प्रकाशित करते हैं।

पहला शिलालेख नागीर के दफ्तरियों के मोहले में श्री आदिनाथजी के मन्दिर में लगा है।

दूसर शिलालेख बीकानेर के आसानियों के मोहले में बांठियों के उपासरे के पास पंच तीर्थियों पर भी शंक्षेश्वर पार्श्वनाथजी के मन्दिर में है। जिसकी नकल निम्न प्रकार है।

- (१) संवत् १५२४ वर्षे आपाइ धुदि २ दिने उपकेशवंशे वोथरा गौत्रे शा॰ जेसा पु॰ थाहा धुआवम्ण भा॰ धुहागदे पुत्र देख्हा मानी वाकि युतेन माता छली पुण्यार्थं श्री श्रेयांस विम्व करिते प्रतिष्ठितं श्री सरतरगच्छे श्री जिनचन्द्रस्रि एट्टे श्री॰ जिनचन्द्रस्रि भिः
- (२) संवत् १५३६ वर्षे फा॰ सु॰ ३ दिने उकेश .....रा गौत्रे सा दूक्हा पुण्यार्थ पुत्र सा॰ अभयराज तद् मातृ की ......पुतेन श्री नेमीनाथ विम्बं का॰ प्र॰ श्री खरतरदच्छ श्री जिनसङ्स्रि 'पष्टे श्री जिनचन्द्र सुरि मि:—॥श्री॥

उपरोक्त लेखों से पाठकों को उस समय के आचार्य और वोधरा वंश के पुरुषों के नाम का पता चल जाता है। इसी प्रकार और भी कई शिलालेख इस वंश के मिलते है जो स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिये गये। अब हम इस वंश के वर्तमान समय के प्रसिद्ध परिवारों का परिचय है रहे हैं।

#### श्रीलालचंद श्रमानमल बोयरा गोगोलाव

करीब २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष बीकानेर आये। वहां वे ५० वर्ष तक रहे। पश्चाए फिर वहां से सम्मू में, जिसे बढ़ागांव भी कहते हैं, आये। इसके ०५ वर्ष वाद याने आज से करीव १२५ वर्ष पूर्व गोगोलाव नामक स्थान में आकर बसे, तबसे आप लोग वहीं रह रहे हैं। इस वंश वालों ने मन्मू में एक कुता बनवाया था, जो आज भी बोथरा कुआ कहलाता है। नेम्याजनी मगर् में रहें, इनके पुत्र भीमराजजी वहाँ से गोगोछाव आये। भीमराजजी के पुत्र मोतीचन्द्रजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ टाळचन्द्रजी, गुळाबचन्द्रजी, पीरचन्द्रजी, और पनराजजी थे। वर्तमान परिचय छाळचन्द्रजी के परिवार का है।

सेट लालचन्द्रजों का जन्म संवत १८८१ का था। जब आप २५ वर्ष के थे, उस समय व्या-पार के लिये बंगाल प्रान्त के चीलमारी नामक स्थान पर गये। वहाँ जाकर टोडरमलजी वागचा स्वतसार के साले में लालचन्द्र टोडरमल के नाम से साधारण कर्म स्थापित की। यह कर्म ६ वर्ष तक कपड़े का क्यापार करती रही। पश्चाएं आप दोनों ही भागीदार अलग अलग हो गये। सेट लालचन्द्रजी ने अलग होते ही अपने पुत्र अमानमलजी के नाम से संवत १९२१ में लालचन्द्र अमानमल के नाम से अपनी स्वतन्त्र फर्म खोली। इस बार इस फर्म में बहुत लाम रहा। अतप्रव उत्साहित होकर संवत् १९४८ में चील-मारी ही में एक बांच और मेचरान हुलीचन्द्र के नाम से स्थापित की और उस पर कपड़े का न्यापार प्रारम्म किया। इसके पश्चात संवत् १९५३ में आपने अपने व्यापार को विशेष उत्तेजन प्रदान किया, पृत्रम् इसकरों में लालचन्द्र अमानमल के नाम से अपनी एक फर्म और खोली। इस फर्म पर चलानी का काम प्रारम्भ किया गया। लिखने का मतलब यह कि आपने क्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की। हालारी लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। यही नहीं बल्कि उसका सहुपयोग मी अच्छा किया। आपने संवत् १९३६ में श्री सम्पेद शिखरजी का एक संघ निकाला था। आपका स्वर्गवास संवत् १९५४ में हो गया। आपके सेट अमानमलजी और मेघरानजी नामक हो पुत्र हुए।

सेठ असावसल्जी और मेघराजजी दोनों भाई भी अपने पिताजी की माँति योग्य और होशि।
यार रहे। आप लोगों के समय में भी फर्म की बहुत उन्नति हुई। आप लोगों ने संवद १९५० में
साणक्यांचर नामक स्थान पर उपरोक्त नाम से अपनी फर्म की एक शासा खोळ कर लूट कपड़ा एवन् व्याज का काम प्रारम्भ किया। इसी प्रकार संवद १९६१ में भी सुनासगंज में इसी नाम से फर्म खोक कर उपरोक्त व्यापार प्रारम्भ किया। इसी प्रकार संवद १९७१ में भी सुनासगंज (मैमनसिंह) में संवद १९८० में वक्षीगंज (रंगपुर) में, संवद १९८१ में कालीवाजार (रंगपुर) में अपनी फर्म की मार्च खोली और इन सव पर लूट व्याज और गिरवी का काम प्रारम्भ किया। जो इस समय भी हो रहा है। सेठ अमानमल्जी वा स्वर्गवास संवद १९८७ में हो गया। सेठ मेघराजजी इस समय विद्यमान है।

सेठ अमानमरूजी बढ़े कुशल ज्यापारी और प्रतिभाशाली ब्यक्ति ये । जीपपुर स्टेट यूवन् वहाँ की प्रजा में आपका बहुत सम्मान था । एक बार का प्रसंग है कि गोगोलाव के जाटों का मामला जीपपुर कोर्ट तक हो आया मगर उसका कोई संतीपजनक फैसला नहीं हुआ । इस मामले को आपने पंचायत के

# श्रीसवाल जाति का इतिहास 💍 🥽





मेहता गोपालमिहजो योथरा, उत्यपुर.



स्वर्गाय सेठ गुलतानमलजो बोधरा, नागोर.



थी लच्मीलालगी बोपरा उदकमंड (नीलगिरी)

हारा बढ़ी खुद्धिमानी और होशियारी से निपटा दिया। एक बार बंगाल सरकार ने भी आपके कार्यों की प्रशंसा में प्रमाण पत्र दिया था। आपके स्मारक स्वरूप इस छुटुन्न ने पावांपुरी, चन्पापुरी एवम चांदा नामक तीर्थ स्थानों पर कोठिइयाँ बनवाई हैं। सेठ अमानमल्जी के दुलिचन्दर्जी, छोगमल्जी, मैरीं-दानजी, मुक्कनमल्जी, रिस्कचन्द्रजी और हीराचन्द्रजी नामक छ, पुत्र है। सेठ मेघराजजी के सुगनमल्जी, रूपचन्द्रजी और अमरचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। आप सब लोग सज्जन और व्यापार कार्यंकर्ता हैं। आप लोगों की ओर से गोगोलाव में सार्वंजनिक कार्यों की ओर अच्छी सहायता प्रदान की जाती रहती हैं। इस कुटुम्ब के ब्यापार का हेड आफिस चीलमारी में हैं। इसके अतिरिक्त कलकत्ता, चीलमारी ब्रॉच, माणक्याचर, सुनामगंज, बल्लीगंज, दांताभांगा, काली बाजार, उलीपुर, रामहमरतगंज हत्यादि स्थानों पर भिन्न मिन्न नामों से फर्में खुली हुई हैं। इन सब पर बैंकिंग जूट, कपड़ा, ज्याज, गिरवी और जमींदारी का काम होता है। कलकत्ता का तार का पता Gogolawbasi है।

#### - सेठ रावतमल मुलतानमल बोथरा नागोर-

बोथरा सवाई रामजी के पूर्वज बढ़लू (मारवाड़ ) में रहते थे, वहाँ से यह कुटुम्ब अलाय (नागौर के समीप) आपा और वहाँ से बोधरा सवाईरामजी के पुत्र रावतमल्ली तथा मुख्यानमल्ली संवत १९६१ में नागौर आये।

बोधरा सवाई रामजी के रावतमळजी, मुख्तानमळजी, जवाहरमळजी, परतापमळजी तथा मोतीचन्द्रजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में से ५०१६० साल पहिले सेठ जवाहरमळजी चीलमारी
( बंगाल ) और रावतमळजी रंगपुर ( बहाल ) गये, तथा वहाँ पाट का व्यापार कुरू किया। धीरे २ संवत्
१९६६ में आपकी कलकत्ता तथा बंगाल में कई स्थानों पर दुकानें खुळां। इन बन्धुओं के स्वगंवासी होने
पर बोधरा सुगनमळजी ने इस कुदुम्ब के न्यापार को अच्छी तरह संभाला। सेठ रावतमळजी का १९८६ की कार्तिक सुदी ४ को, जवाहरमळजी का १९७६ में, मोतीचन्द्रजी
का १९६९ में तथा परतापमळजी का १९८२ में हुआ। सेठ मुख्तानमळजी नागौर में धर्मध्यान में तथा
परोपकार में जीवन बिताले रहे, आप यहाँ के इञ्जतदार व प्रतिष्ठित न्यक्ति थे। बोधरा रावतमळजी ने
रंगपुर में न्यापार के साथ २ सरकारी आफिसरों में इञ्जत व नाम पाया, आप ओसवाल माइयों पर विशेष
प्रेम रक्तरे थे।

वर्तमान में इस परिवार में रावतमलजी के पुत्र गोपालमलजी तथा सुगनमलजी, सुलतानमलजी के पुत्र सुकुन्दमलजी, उदयचन्द्जी, चन्दनमलजी और लक्ष्मीचन्द्जी, बोधरा जवाहरमलजी के पुत्र अमोलल- चन्द्रजी, मोतीचन्द्रजी के पौत्र (विजयमलजी के दन्नक पुत्र) हस्तीमलजी और परतापपलजी के पुत्र भगराजजी हैं। विजयमलजी का १९७५ में केवल १९ साल की वयमें शरीरान्त हुआ इनके नाम पर इस्तोमलजी को दत्तक लिया है। यह कुटुम्ब सम्मिलित रूप में कार्य्य करता है।

बोयरा गोपालमलजी का जन्म १९४४ की फागुन सुदी ४ को सुगनमलजी का १९५० में मुकुन्दमलजी का १९४९ की भादना नदी १० उदयचन्द्रजी का १९५४ माघ बदी ९ चन्द्रनमलजी का १९५४ एक्सीचन्द्रजी का १९५२ पौप नदी ७, और मगराजजी का १९५२ में हुआ । यह परिनार नागोर के ओसवाल समाज में मुख्य धनिक कुटुम्ब हैं । आपकी वहाँ कई बढ़ी १ हवेलियाँ बनी हुई हैं, बंगाल प्रान्त में आपकी दुकानें तथा स्थाई सम्पत्ति हैं । आप लोग हरेक धार्मिक व अच्छे कार्मों में सहायताएँ पहुँचाते रहते हैं । नागौर की दवेतावम्स जैन पाठशाला में इस परिनार की विदोप सहायता रहती है श्री चन्द्रनमलजी शिक्षित न्यकि हैं ।

गोपालमकनी के पुत्र जसवन्तमलनी मुकुन्दमकनी के पुत्र बस्तीमकनी, साभवन्दनी व घनराजनी हैं। इसी तरह इस परिवार के लड़कों में केवलचन्दनी होराचन्दनी हुळाशचन्दनी और रेखवंद हैं।

#### सेठ लक्ष्मण्राजजी बोयरा-बाड्मेर

इस परिवार के मालिकों का मूळ निवास स्थान बीकानेर का है। इस परिवार में देदाजी हुए। आपके सेठ नरसिंहजी, जोराजी तथा शिवदानजी नामक पुत्र हुए। सेठ देदाजी और नरसिंहजी कीज की आगमन के समय मोदी खाने का काम करते थे। सेठ नरसिंहजी के सरदारमळजी, मद्मळजी तथा असकमाजी नामक पुत्र हुए।

सेठ सरदारमलजी के परसुरामजी तथा सागरमलजी नामक पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों ने अपना ध्यापार अलग २ कर लिया। परसरामजी के पुत्र जुहारमलजी अपना ध्वतन्त्र कारबार करते हैं। सेठ सागरमलजी के लक्ष्मणराजजी, जेकचन्द्रजी तथा हीरालालजी नामक पुत्र हुए । इनमें हीरालालजी जोघाजी के नाम पर दक्तक गये।

सेत लक्ष्मणराजजी ने सन् १९१७ से २३ तक जोधपुर में वकालत की। वर्षमान में आप बाइमेर में प्रेरिटस कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्रतिष्टित सज्जन माने जाते हैं।

सेठ मदूलाल मजलाल बोधरा बाइमेर

इस परिवार के लोगों का मूल निवास स्थान बीकानेर था । कालांतर से यह कुटुस्व बाड्मेर में

आकर यस गया । इस परिवार में सेठ मद्मलजी हुए । आपकी आरंभिक स्थिति साधारण थी । आप ने अपनी योग्यता से पैसा कमाया और समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी स्थापित की । आपका संवत् १९६७ में अंतकाल हुआ । आपके सेठ प्रजलालजी नामक पुत्र हुए ।

सेठ मनलाकजी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ । आप वादमेर के ब्यापारिक समाज में मातवर व्यक्ति हैं। आपकी यहाँ पर तीन चार हुकाने हैं और मालानी के जागीरदारों के साथ आपका छेन देन का सम्बन्ध है। आपके पुत्र भगवानदासजी व्यापारिक कामों में भाग छेते रहते हैं।

इस परिवार की तरफ से बादमेर में एक धर्मशाला भी बनी हुई है।

#### मेहता गोपालसिंहजी का खानदान, उदयपुर

मेहता भगवंतिसहत्री के पिता किशानगढ़ नामक स्थान पर निवास करते थे। वहीं से आप यहाँ उदयप्रर आये । यहाँ आकर आपने संरकार में सर्विस की । आपके कार्यों से प्रसन्न होकर महा-राणा साहव ने आपको मगरा जिले में 'ढाकल्डा' नामक एक प्राम जागीर स्वरूप बक्षा ! आप यहाँ पर न्याय के कारखाने (सिविलकोर्ट ) के हाकिम रहे । आपके वलवन्तसिंहजी नामक एक पुत्र हुए । आप भी प्रतिमाशाली व्यक्ति थे । आप मगरा जिला और खेरवाड़ा आदि स्थानीं पर हाकिम रहे । आपके मेहता मनोहरसिंहजी नामक एक पुत्र हुए। आपका जन्म संवत १९१९ में हुआ। बचपन से ही आप बंदे बुद्धिमान और प्रतिमाशाली व्यक्ति थे। एक बार का प्रसंग है जब कि आप स्कूल में विद्याध्ययन करते थे, महाराणा सज्जनसिंहजी स्कूल का निरीक्षण करने के लिये पधारे । आपका ध्यान तरंत मेहता साहब की और आक्रष्ट हो गया। और आपने उसी दिन से मेहताजी को सेटलमेंट आफिसर के पास काम सीखने के लिये भेज दिया। जब आए केवल 1६ वर्ष के थे आएको राजनगर की हुकुमत बक्षी गई थी। तब से आप बराबर राजनगर, सादड़ी, जहाजपुर, चित्तीड़ और गिरवा में हाकिम के पढ़ पर रहे । गिरवा में हाकिसी के साथ साथ आपको वहाँ के खजाने का भी काम मिला। इसके पश्चात् आप स्पेशल ट्यूटी में बेगूँ भेजे गये । वहाँ जाकर आपने बागी रिआया को शांत किया। इसी प्रकार बसीसी में भी आपने जाकर शांति स्थापित की। आप इतने लोक-प्रिय होगये थे कि जब शाहपुरा-स्टेट के कालोला नामक परगने में प्रजा बागी होगई थी उस समय शाहपुरा दरवार ने ए० जी० जी के मार्फत आपको वहाँ शांति स्थापनार्थं मांगा था, बहाँ भी आपने शांति स्थापित की ।

मेहता मनोहरसिंहजी के कोई पुत्र न होने से पहले तो किशनगढ़ के मेहता चन्द्रसिंहजी के पुत्र सोहनसिंहजी दत्तक लिये गये, मगर आपका स्वर्गवास चार पाँच वचाँ ही में, जब कि आप बी॰ ए॰ में पद् रहे थे, हो गया । अतएव थापने फिर संवत् १९७५ में जयपुर के मेहता मंगलचन्द्रश्री बाउण्डरी सुपारंटेण्डेण्ट के सबसे बढ़े पुत्र मेहता गोपार्लासंइजी को सोहतांसहजी के नाम पर दक्त लिया । मेहता मोहनसिंहनी का स्वर्गवास सन् १९२३ में जब कि आप बेगूं के प्रजा आन्दोलन को दवाने के लिये मेजे गये थे ।
वहीं हार्ट फेल के कारण हो गया । उदयपुर में यह कायदा है कि जो भी मुत्सुही जागीरदार अपने यहाँ
किसी को दक्त रखे तो पहले उन्हें दरबार में महाराणा को नजराना कर आज़ा प्राप्त करना पद्भती है, ऐसा
नहीं करने से वह जागीर के स्वर्लों से वंचित रहता है। पहले तो यहाँ भी यही हुआ । इसका कारण
यह था कि आपकी माताजी के और आपके बीच में झगड़ा चल गया था । करीब ७ राल के पश्चाद महाराणा फतेसिंहजी के स्वर्गवास हो जाने पर वर्तमान महाराणा साहब श्री भोपार्लासहजी के खार्विदी फरमाकर
आपका अंगपत्र मंजूर कर लिया- और आपकी प्रायवेट सम्पत्त पर से कुड़की हटाली।

वर्तमान में इस परिवार में गोपालसिंहजी ही प्रधान हैं। आपका विद्यास्थास एक॰ ए॰ तक ही हुआ। प्रारम्भ में आप महाराज हुँवार की ओर से पानरवा (भोमर) ठिकाने के मैनेजर नियुक्त हुए। इस बाद आप सादड़ी नामक स्थान पर मैनेजर बनाए गए। इसके पश्चात भोमर परगने के सबसे बड़े ठिकाने जवास के रावजी के मेयोकालेज में गाजियन बनाए गये। यहाँ आपने जुड़िशियल लाहन की शिक्षा भी प्राप्त करली। जब जवास रावजी को अधिकार मिल गया, तब आप वहाँ के पुडवाहज़र वियुक्त हुए। इस समय भी आप उसी काम पर हैं। आप बुढ़िमान, और समाजसुधारक विचानों के सज्जव हैं। आपने अपने पिताजी का मोसर न करके—लोगों के विरोध की कुछ भी पर्वाह न करते हुए—टनके समारक में ७०००) उदयपुरी लगा कर स्थानीय विद्याभवन में एक हाल बनवाया है। आपने अपनी दूसरी शादी के समय में किसी प्रकार के पुराने रिवाजों का पालन व जल्से आदि नहीं किये। यहाँ तक कि जिस दिन शादी करने जा रहे थे उस दिन भी आपको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि आप शादी करने जा रहे हैं। लिखने का मतलब यह है कि आप सुधार-प्रिय सज्जन हैं।

भापके प्रथम विवाह से दो एत्र है जिनका नाम क्रमशः ईँवर जसवन्तसिंहजी और दरुपतसिंहजी हैं।

## साह मेघराजजी खजांची का परिवार बीकानेर

इस परिवार का इतिहास सवाईरामजी से ग्रुरू होता है। आप बीकानेर स्टेट में मुकीमात का काम याने स्टेट में तमालू वगैरह सप्छाय करने का काम करते थे। अतपुन इस परिवार वाले मुकीम बोयरा कहलाये! सेठ सवाईरामजी वदे प्रतिभा सम्पन्न और कारगुजार स्पक्ति थे। आपका स्टेट में अच्छा सम्मान था । आपको सत्कालीन बीकानेर नरेश ने प्रसन्न हीकर एक गाँव जागीर में बल्ला था । आप के जैतमालजी नामक एक पुत्र हुए । आपभी मुकीसात का काम करते रहे । कुछ समय पश्चार आप को दरबार ने खनाने का काम सौंपा । तब से खनाने का काम आप ही के वंशनों के हाथ में हैं । खनाने ही का काम करने के कारण आपके परिवारवाले खनांची कहलांते हैं ।

सेठ जैतमालजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः भोमजी, चतुर्यु जजी और शेरजी था। धर्त-मान परिचय सेठ भोमजी के परिवार का है। शेप भाइयों के परिवार के लोग अलग २ रूप से अपना काम काज करते हैं। सेठ भोमजी के छोगजी और मानमलजी नामक दो पुत्र हुए। दूसरे पुत्रं भावमल जी दत्तक चले गये। छोगजी के बागजी नामक एक पुत्र हुए। आप दोनों ही पिता-पुत्र अपने पूर्वजों के खजाने के काम को करते रहे। बागजी के संतान न होने से मेघराजजी दत्तक लिये गये।

सेट मेघराजजी का जन्म संवत् १९१७ में हुआ। जब आप केवल १० वर्ष के ये तब से ही खजाने के काम का संचालन कर रहे हैं। इस समय आपकी अग्रु ७६ वर्ष की है। इतने वृद्ध होने पर वर्तमान महाराजा साहव बीकानेर आपको अलग नहीं करते हैं। आपके कोर्व्यों से दरबार बढ़े प्रसन्न है। आपको दरबार की ओर से साह की सम्मान स्चक पदवी प्राप्त है। साथ ही गाँव की जागीर के अलावा जापको अलांदस तथा घोड़े की सवारी का खर्च मिलता है। आप समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके चार पुत्र है जिनके नाम क्रमका प्नमचंदजी, अभयराजजी, मुझीलालजी और धनराजजी हैं। इन में से प्नमचंदजी और मुझीलालजी का स्वर्गवास हो गया है। आप दोनों ही क्रमकाः अपने पिताजी के साथ खजाने का तथा कलकत्ते की फर्म का संचालन करते रहे हैं। यह फर्म संवत् १९६४ में कलकत्ते में स्थापित हुई थी। इसका नाम मेसर्स मुजीलाल धनराज है। पता १।३ कास स्ट्रीट है। यहाँ कपड़े का स्वागार होता है। इस समय इसका संचालन अभयराजजी कर रहे हैं और धनराजजी स्टेट बैंक के ट्रेसरर है।

वा॰ प्तमचन्दजी के साणकचंदजी सथा धनराजजी के शिखरचन्दजी नामक एक २ पुत्र हैं। माणकचन्दजी अपने दाहाजी के साथ खजाने का काम करते हैं।

इस परिवार की बीकानेर में अच्छी प्रतिष्ठा है। इस समय चूरू परगने का 'बूंटिया' नामक एक गाँव इस परिवार की जागीर में है।

### सेठ कोड़ामल नथमल बोथरा, छूनकरणसर (बीकानेर)

इस परिवार के पुरुप करीब ४०० वर्ष पूर्व मारवाड़ से चलकर ल्लाकरणसर नामक स्थान पर आकर बसे । इसी परिवार में सेठ मोतीचन्दजी हुए । मोतीचन्दजी के पुत्र आसकरनजी भी वहीं देश में रहकर न्यापार करते रहे । सेठ आसकरनजी के हरकचन्दजी और कोझामलजी नामक दो पुत्र हुए ।

सेठ हरकचन्द्रजी और कोदामलजी दोनों ही भाई सम्बत् १९३३ के साल बंगाल में गये। वहाँ जाकर वे प्रथम नौकरी करते रहे। इसके पश्चात् सम्बत् १९४५ में आप लोगों ने कालिमपोंग में अपनी एक फर्म मेसर्स हरकचन्द्र कोदामल के नाम से स्थापित की और इस पर किराने का ज्यापार प्रारम्भ किया। आप दोनों ही भाई ज्यापार-कुशल और मेधावी सज्जन थे। आपको ज्यापार-कुशलता से फर्म की बहुत तरको हुई। आप लोगों का ज्यापार भूदानी, तिन्वती, नेपाली और साहव लोगों से होता है। आप दोनों भाइयों का स्वर्गवास हो गया। हरकचन्द्रजी के कोई पुत्र न हुना। कोदामलजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः जेटमलजी, डाकरसीदासजी और नथमलजी हैं। इनमें से तीसरे पुत्र नथमलजी अपने साचा सेठ हरकचन्द्रजी के नाम पर दशक रहे।

वर्तमान में आप तीनो ही माई फर्म का संवालन कर रहे हैं। आप तीनों ही बहै योग्य थाँर स्थापार कुशल हैं। आप लोगों ने भी फर्म की अच्छी उन्नति की। आपके समय में ही इस फर्म नी एक शाखा कलकता नगर में भी खुळी। इस फर्म पर कोड़ामल नयमल के नाम से कपड़े का हम्मोर्ट तथा विक्री का काम होता है। कालिमपोग में आजकल कोड़ामल जेठमल के नाम से कस्त्री, कनी कपड़ी, कन और गल्ले का क्यापार होता है।

इस समय सेठ जेटमलजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम गुमानमलजी और सोहनलाहजी है। डाकरसीदासजी के पुत्रों का नाम नारायणचन्द्रजी और पूनमचन्दजी हैं। सेट नथमलजी के पुत्रों के नाम मालचन्द्रजी, दुलिचन्दजी, धर्मचन्द्रजी और सम्पतरामजी हैं। अभी ये सब लोग बालक है।

इस परिवार के सज्जन श्री० जैन तेरापंथी श्वेताम्बर धर्माबलम्बीय सज्जन हैं। आप छोगों ने अपने पिताजी, माताजी, दादाजी और दादीजी के नाम पर लनकरनसर में शहर सारणी की यी, जिसमें आपने बहुत रुपया खर्च किया। लज़करनसर में इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है। वहाँ तथा सरदार शहर में आपकी सुन्दर हवेलियां बनी हुई हैं।

# श्रीसवाल ज्ञातिका इतिहास



सेठ प्रतापमलजी बोधरा, राजलदेसर.



बाबू सम्पतमत्तजी बोथरा, राजलदेसर.



हवेली (रुक्मानंद सागरमत्त बोधरा) चूरू.

## सेठ फतेचन्द, चौथमल, करमचन्द बोथरा, राजलदेसर (बीकानेर)

करीब १५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुप राजलदेसर में १० मील की दूरी वाले आम छोटिहिया से आये। राजलदेसर में सर्व अध्य आपने वाले ज्यक्ति शिरधारीमल्ली के पुत्र सेठ फतेचन्दली थे। संवत् १८६० में आप ज्यापार के निमित्त बंगाल प्रांत के रंगपुर नामक स्थान पर गये। वहाँ जाकर आपने फतेचन्द पनेचन्द के नाम से एक फर्म स्थापित की। जिस समय आपने फर्म स्थापित की उस समय आज कल जैसा सुगम मार्ग नहीं था, अतप्त बढ़े कठिन परिश्रम से आप करीव ६ माह में राजलदेसर से बंगाल में पहुँचे थे। वहाँ जाकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की। आप ज्यापार-चतुर पुरुष थे। आपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आप के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः बालचन्दली, पनेचन्दली, चौधमलजी, और हीरालाकजी हैं। आप चार्रों ही भाई पहले तो शामलात में व्यापार करते रहे, मगर फिर अलग अलग हो गये। बालचन्दली का ज्यापार इसी फर्म की सिराजगंज वाळी बांच पर रहा। शिप भाइयों का न्यापार रंगपुर ही में रहा।

सेट बालचन्दजी के हजारीमलजी, पृथ्वीराजजी और मैरींदानजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया। हजारीमलजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम अमोलकचन्दजी और हरकचन्दजी थे। पृथ्वीराजजी के पुत्र मालचन्दजी हुए जो सेट भैरोंदानजी के यहाँ दलक रहे। अमोलकचन्दजी के चार पुत्र दीपचन्दजी, चम्पालालजी, रायचन्दजी और शोभाचन्दजी इस समय विद्यमान हैं। हरकचन्दजी के इस समय हुलासमलजी और आसकरनजी नामक दो पुत्र हैं। इसी प्रकार मालचन्दजी के भी सात पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमदाः हुलासमलजी, धरमचन्दजी, छगनमलजी, जवरीमलजी, इन्द्रचन्दजी, नेमीचन्दजी और सूरामलजी हैं।

सेठ पनेचन्द्रजी के पुत्र काल्हरामजी का स्वर्गवास हो गया। आपके चन्द्र्लालजी नामक पुत्र राजलदेसर ही में रहते हैं। आपके भीखमचन्द्रजी और मोहनलालजी नामक दो पुत्र हैं।

सेठ चौधमलजी इस परिवार में प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपके प्रतापमलजी नामक पुत्र हुए। आप मिलनसार हैं। आपके धार्मिक विचार तैरापंथी जैन खेतात्वर संग्रदाय के हैं। प्रायः आपने सभी हरी छोड़ रखी है। आजकल आप व्यापार के निमित्त कलकता बहुत कम आने जाते हैं। आपके सम्यतमलजी नामक एक पुत्र हैं। आप ही अपने व्यापार का संचालन करते हैं। आप के भँवरीलालजी और कन्हैयालालजी नामक हो पुत्र हैं। सेठ प्रतापमलजी की हो पुत्रियों ने जैन खेतान्वर तेरापंथी सम्प्रदाय में दीक्षा ले रखी है। आपका ब्यापार इस समय कलकता में सम्यतमल भँवरीलाल के नाम से १५ नारयल लोहियां लेन में जूट और हुंडी चिट्टी का होता है।

सेठ हीरालालजी भी पहले तो अपने भाई के साथ व्यापार करते रहे, सगर फिर नहीं बनी, अतः अलग-अलग हो गये। आपके कर्मचन्दजी और सगराजजी नासक दो पुत्र हुए। आप कोग भी फर्म का संचालन करते रहे। सेठ कर्मचन्दजी के मिर्जामलजी और सोहनलालजी नासक दो पुत्र हुए। सेठ मिर्जामलजी सम्बद् १९९० के साल जलग हो गये और गायवंधा में जूट का स्थापार करते हैं। आपके चन्दनसलजी और जयचन्दलालजी नासक दो पुत्र हैं। सेठ सधराजजी के पुत्र हंसराजजी आवक्य पाटकी दलाकी का कास करते हैं। इस परिवार के लोग तेरापंथी खेतास्वर जैन धर्मांतुयाबी हैं।

## सेठ रुक्मानन्द सागरमल, चूरू ( बीकानेर )

इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवासस्थान जालोर (मारवाड़) का है। आप कोग भी जैन चवेताम्बर सम्प्रदाय के तेरापंधी आग्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार वाले जालोर से मंडोबर कोइमदेसर, बीकानेर आदि स्थानों में होते हुए रिणी में आकर बसे। इस परिवार में यहाँ पर पनराजनी हुए। सेठ'पनराजनी के सुलतानचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों माई संवत् १८८० में चूर चले गये ओर वहीं अपनी हवेलियाँ वगैरड बनवाईं।

सेठ सुखतानचन्दजी के गणेशदासजी और गणेशदासजी के मिळापचन्दजी नामक पुत्र हुए। आप क्रोग सीपाळ नामक स्थान पर सराफी का कारबार करते रहे। आप सब छोगों का स्वर्गनास हो गवा है। सेठ मिळापचन्दजी के सेठ रुक्मानन्दजी एवं सागरमळजी नामक दो पुत्र हुए।

सेट रुक्मानन्द्जी का जन्म संवत् १९३२ में और सागरमञ्जी का संवत् १९३५ में इजा। आप ही दोनों भाइयों ने अपने हाथों से इजारों रुपये कमाये हैं। प्रारम्भ में आपकी स्थिति साधारण थी। आप दोनों भाई कमशः संवत् १९४९ तथा संवत् १९५१ में कलकता ज्यापार निमित्त गये। यहाँ पर आपने पहले पहल गुमास्तागिरी और फिर कपदे की दलाली का काम किया। इन काव्यों में आप लोगों को काफी सफलता मिली और सं॰ १९६५ में आपने कलकता में 'रुक्मानन्द सागरमल' के नाम से कपदे की दुकाव स्थापित की। संवत् १९७० में इस फर्म पर 'मेसर्स सदासुख गंभीरचन्द' के साझे में जापान और इंग्हैण्ड से कपदे का डायरेक्ट इम्पोर्ट करना प्रारम्भ किया। तदन्तर संवत् १९८२ से आप लोगों ने

# श्रोसवाल जाति की इातिहास



सेठ रक्मानंदजी वोथरा (रुक्मानंद सागरमल) कलकता



हुँ॰ जय चंदरारुजी बोथरा (रुक्सानंद सागरमरू) करकत्ता



सैठ सागरमल्जी बोधरा (रबमार्न्द मागरमल) क कत्ता



हुँ० हुराह्यदंदकी बोधरा (स्वमान्द सागरम्छ) व छव सा

स्रोसंबाल जापत का इतिहास

सेठ ताराचन्द्रजी गेलड़ा (पूनमचंद ताराचंद) मदास.



सेठ जेठमलजो योथरा (चुत्रोलाल प्रेमचंद्र) सरदारगहर.



सेठ ग्रासकरगाजी बोधरा (चुन्नीलाल प्रेमचंद) सरदारशहर.



सेठ बुधमलजो बोधरा (चुन्नीलाल ब्रेमचर) सरदारगहर.

भरने नाम से इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। कपड़े के इस इम्पोर्ट व्यवसाय में आपको बहुत सफलता प्राप्त हुई। स्वदेशी वस्त्रान्दोलन के समय से आप लोगों ने कपड़े का इम्पोर्ट बिजिनेस बन्द कर दिया है। इस समय आपकी फर्म पर सराफी जूट और जमीदारी का काम होता है।

सेठ हरमानन्दनी के जयर्चदलालजी नामक एक पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९४९ में हुआ ! आप इस समय फर्म के ग्यापार कार्य्य में भाग हेते हैं। आपके वालचन्दनी, ग्रुमकरणजी, वन्छरानजी और कन्द्रैयाजालजी नामक चार पुत्र हैं।

सेठ सागरमञ्जी के हुञासचन्दजी, मदनचन्दजी, प्रामचन्दजी एवं इन्द्रचन्त्रजी नामक चार पुत्र हुए हैं। बाबू हुञासचन्दजी बढ़े उत्साही तथा फर्म के काम में सहयोग छेते हैं। आपके हेमराजजी एवं ताराचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं।

इस परिवार की ओर से च्र (वीकानेर-स्टेट) में मुसाफिरों के आराम के लिये स्टेशन के पास एक मोहरा बनवाया गया है जिसमें करीव बीस हजार रुपया लगा होगा। आप लोग इस प्रकार के अन्य कारयों में भी भाग लेते रहते हैं। आपका व्यापार इस समय कलकता में 'रुक्मानन्द सागरमल' के नाम से २०१ हरिसन रोड में व्याज, ज्ट और वैक्षिण का होता है। आपके तार का पता 'Bitrag' और टेलीफोन नं॰ 4165 B. B. है। इसके अतिरिक्ति 'जयचंदलाल हुलासचंद' के नाम से दीनाजपुर (पुलहाट) में एक चाँवल का मिल है और डाववाली मंदी (हिसार) में मे॰ वालचन्द्रभी बोयरा के नाम से किराने व आवत का काम काज होता है। कलकता में आप छोगों के तीन मकानात हैं जिनसे किराये की आमदनी होती है तथा देश में भी आपकी सुन्दर हवेलियाँ बती हुई हैं।

#### सेठ चुत्रीलाल प्रेमचन्द बोथरा सरदारशहर

हस परिवार वालों का मूल निवास राजपुरा (बीकानेर) का है। करीब ४५ वर्ष पूर्व हस परिवार के सेठ उमचदनो बहुत साधारण स्थिति में यहाँ आये। आपके सेठ चुन्नीलालजी और सेठ प्रेम-चन्द्रवी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ चुक्कीळाळची का जन्म संवत् १९०९ में हुआ। आपका विवाह मळानिया निवासी सेठ प्रेमचंदनी सेठी की सुपुत्री तुलसी बाई के साथ हुआ जिनका स्वर्गवास संवत् १९८७ में हो गया। सेठ चुक्कीळाळची बड़े प्रतिमा सम्पन्न न्यक्ति थे। आपने पहले पहल कलकत्ता जाकर सदाराम प्रानचन्द्र भैरोंदान भंसाली के यहाँ नौकरी की। परचात् संवत् १९६० में आपने अपने हाथों से अपनी निज की पुक फर्म स्थापित की तथा इसे बहुत उन्नित पर पहुँचाया! साथ ही भैरोंदानजी वाली फर्म पर जब आप उसमें सुनीमात का काम करते थे सारी उन्नित आप ही के द्वारा हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १९८३ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमका वा॰ जसकरनजी, जेउमलजी और जुधमलजी हैं। आप तीनों ही माई समझदार एवम् सज्जन न्यक्ति हैं। आप लोगों का न्यापार सामलात में कलकत्ता में १९ सेनायोग स्ट्रीट में जूट तथा आदत का होता है। तार का पता "Free holder" है।

सेठ प्रेमचंद्रजी भी पहले अपने भाई के साथ व्यापार करते रहे मगर आपके स्वर्गवास होजाने पर आपके पुत्र फर्म से अलग हो गये एवम् अपना स्वतंत्र व्यापार करने रूगे। आपके पुत्रों का नाम सेठ भैरींदानजी एवम् सेठ हीरालालजी हैं। आप भी मिनलसार न्यक्ति हैं। सेठ भैरींदानजी के गुलावचन्द्रश्री इस्मरमलजी, विरदीचन्द्रजी और कन्हैयालालजी नामक चार पुत्र हैं। आप लोगों का व्यापार विहारीगंज (भागकपुर) वरेड़ा (पूर्णियाँ) में जूट का होता है।

यह परिवार जैन व्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय का मानने वाला है।

### श्री नथमलजी बोथरा इन्दौर

श्रीयुत नथमरूजी का संवत् १९४२ में जन्म हुआ। आप इन्दौर के सुप्रसिद्ध स्व० कोगरी गुळाबचंदजी के भानेज हैं। उक्त कोठारीजी ने ही वाल्यावस्था से आपका खालन पालन किया और उन्होंने स्थावर, जङ्गम जायदाद का आपको स्वामी बनाया।

श्रीयुत गुलावचंद्जी कोठारी ना आप पर बड़ा प्रेम था और आप ही मे आपको हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी की शिक्षा दिल्लाई। उक्त कोठारी साहब उस समय इन्दौर राज्य के खजांची थे। आपने अपने भागेज श्री बोधराजी को अपने पास रख कर उन्हें आफीस के काम में होशियार कर दिया। कार्य का अनुभव प्राप्त करने के कुछ वर्ष बाद श्रीयुत बोधराजी इन्दौर राज्य के डेप्यूटी खजांची नियुक्त हुए। इस कार्य को आपने बड़े ही उत्तमता के साथ किया जिसकी प्रशंसा उच्च अफसरों ने की। कई वर्ष तक इस पद पर काम करने के बाद आप इंदौर राज्य के डेप्यूटी अकाउन्टेन्ट जनरल हुए। वहाँ भी आपने अपनी अच्छी कार्य कुशालता दिखलाई। इसके बाद छाभगा ईसवी सन् १९२७ में आप २५०) मासिक वेतन पर मिलिटिरी सेकेटरी हुए। इन्दौर राज्य के फौजी विभाग को आपने इतनी उत्तमता के साथ संगठित किया कि जिसकी प्रशंसा तत्कालीन कमान्डर-इन-चीफ तथा अन्य उच्च अफसरों ने की। आपने फौजी विभाग में नवीन जीवन सा डाल दिया। ईसवी सन् १९३३ में आपने अपने पद से अवसर प्रहण किया।

आपको इस समय इन्दौर राज्य से पूरी पेंशन मिछती है। इस समय आप कोयछे के ब्यवसाय ( Coal Business ) से छने हुए हैं।

#### सेठ काल्र्राम श्रमरचंद् बोथरा, नवापारा ( राजिम )

इस कुटुम्ब का खास निवास समराज (जिला जोधपुर) मे हैं। संवत् १९३४ में बोथरा अमरचंदजी देश से जँटों के द्वारा राजनाँद गाँव होते हुए ३॥ मास में राजिम लाये तथा यहाँ उन्होंने रघुः नायदास बालचन्द चौपड़ा लोहावट वालों की दुकान पर मुनीमात की। संवत् १९३८ में आपने अपना घरू काम-काज हुक्क किया। तथा व्यापार में सम्पत्ति उपाजित कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। आप रायपुर दिस्ट्रिक्ट कौंसिल और लोकल बोर्ड के २० सालों तक मेम्बर रहे। नागपुर के चीफ़कमिश्नर ने १९१६ में आपको एक सार्टिफ़िकेट दिया। रायपुर पांत के आप गण्यमान्य व्यक्ति थे। आपके पुत्र मीकचन्दजी, हस्तीमलजी तथा ताराचन्दजी का जन्म कमशः १९५०,५३ तथा ६२ में हुआ।

बोधरा असरचन्द्रजी राजिम के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आप बन्धुओं ने, अपनी बहिन के स्वर्गवासी होते के बाद उनकी रकम ओशियाँ जैन बोहिंग को दी। समराऊ गाँव तथा स्टेशन के मध्य में पृक्ष कुआ बनवाया, इसी तरह धार्मिक कामों में सहयोग लिया। आपके यहाँ उपरोक्त नाम से माल गुजारी तथा स्थापार होता है।

बोयरा अमरचन्दजी के छोटे श्राता अलसीदासजी के पुत्र जीवनदासजी बोयरा उत्साही युवक है। आप राष्ट्रीय कार्य करने के उपलक्ष मे ृ१९३० तथा ३२ मे छह-छह मास के लिये २ बार जेल यात्रा कर चुके हैं।

#### सेठ मोतीचन्द मनोहरमल बोयरा, इगतपुरी (नाशिक)

इस परिवार के पूर्वजों का मूळ निवासस्थान ठापू (ओशियों के समीप-भारवाड़) का है। आप सोग श्री जैन स्वेतास्वर स्थानकवासी आग्नाय को माननेवाले हैं। इस परिवार में सेठ थानमलजी हुए! आपके साहबवन्दजी तथा साहबवन्दजी के आसकरणजी, मोतीचन्दजी और मनोहरमलजी नामक पुत्र हुए। इनमें से सेठ मोतीचन्दजी और मनोहरमलजी संवत् १९३४ में स्थापार निमित्त इगतपुरी आये। आप दोनों भाइयों ने अपनी श्यापार चातुरी से पुक फर्म स्थापित की और उसकी बहुत उद्वाति की। सेठ

#### श्रोसवाल नाति का इतिहास

आसकरणजी का स्वर्गवास सं० १९८५ में, सेठ मोतीचन्द्रजी का संवत् १९७५ में तथा सेठ मनोहरमकजी का संवत् १९५९ में हुआ।

सेठ आसकरणजी के दौलतरामजी तथा दौलतरामजी के बस्तीमलजी नामक पुत्र हुए। सेठ दौलतरामजी का संवत् १९६३ में स्वर्गवास हो गया है। सेठ मोतीचन्द्रजो के लादूरामजी एवं मूलचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। हनमें से लादूरामजी अपने काका मनोहरमलजी के यहाँ पर गोद गये।

सेठ लावूरामजी का जन्म संवत् १९४५ में हुआ। आप समझदार और प्रतिष्ठित म्यक्ति है। आपकी नाशिक व खानदेश की ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके चम्पालालजी तथा वंशीलाल जी नामक दो पुत्र हैं। चम्पालालजी दुकान के काम को संभालते हैं। सेठ मूलचन्दनी का जन्म संवत् १९५४ में हुआ। आप भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सेठ वस्तीमलजी के गणेशमलजी नामक पुत्र हैं। आप कोगों का मेसर्स मोतीचंद मनोहरमल के नाम से लेत-देन का काम काज होता है।

# लाला शिष्वुमलजी जैन-बोथरा का खानदान, फरीदकोट

यह खानदान करीव २०० वर्ष पहले से ईसेखां के कोट (फरीदकोट) से फरीदकोट में आकर निवास करने छगा। इस खानदान में लाला मयमलजी हुए। आप फरीदकोट स्टेट के खजांची रहे। आपके छाला किन्यूमलजी और नंदूमलजी नामक दो पुत्र हुए।

ळाळा शिब्ब्सळजी बढ़े लोकप्रिय सज्जन थे। आप यहाँ की स्टेट के ट्रेसरर भी रहे हैं। आप पर यहाँ के तत्कालीन महाराजा विक्रमसिंहनी की नदी कुपा रहा करती थी। आपके स्वर्गवासी होजाने के समय संवत् १९६१ मे आपका शव किले के दरनाजे के अंदर लाया गया, और उस समय आपके स्वतदेह का वहाँ के महाराजा ने खुद आकर फोटो लिवाया। आपके लिये, ऑइनाए ऑड वंश फरीड़कोट स्टेट हिस्ट्री पृष्ट ६९७ में लिखा है कि "कृदीमों की कृदर आफजाई में यहाँ तक विदे इस्तफात फरमाया कि अगर उनमें से कोई आलिमे जावदानी को चल बसा तो उनके जनाजे की वो इजात की जिसकी तमझा ज़िर्दे हजार जान से करे"। लाला शिब्ब्सल्ली के लाल देवीदासजी नामक पुत्र हुए। आप भी फरीड़कोट स्टेट के तोशे खाने का काम संवत् १९७० तक बस्ते रहे। आपका संवत् १९८९ में स्वर्गवास हुआ। इस समय आपके पुत्र छाला बालगी पालजी, कृत्वगोपालजी, विष्णुगोपालजी उर्फ प्यारेलालजी विद्यमान हैं। लाला कृत्वगोपालजी फरीड़कोड स्टेट में मुलाजिम हैं। आप होशियार तथा मिलनसार सज्जन हैं।

# म्रोस्*वास्न जाति का इतिहास*



रा॰ व॰ सेठ लखमीचंदजो बाथरा, कटंगी.



स्व॰ सेठ श्रमरचन्दजो बोधरा, नवापाड़ा, राजिम.



लाला रूपलालजी जैन बोधरा, फरीटकोट.



था॰ किशोरीलालजी जैन, B A LL B., फरीइकोट

### लाला रूपलालजी जैन, फरीदकोट

इस खानदान के पूर्वज लम्बे समय से फरीदकोट में ही निवास करते हैं। आप जीन श्री जैन इवेताम्बर समान के स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाले हैं। इस परिवार में लाला मोतीरामजी हुए। खाला मोतीरामजी के लाला सोभागमलजी नामक पुत्र हुए। आप लोग फरीदकोट में ही ज्यापार करते रहे। सोभागमलजी के लाला रूपलालजी नामक पुत्र हुए।

खाला रूपलालजी का जन्म संवद १९३९ में हुआ। आपने सन् १९०० में फरीहकोट में अंग्रेजी का इम्सहान दिया और फिर कौकरी करने लगे। आप वर्तमान में फरीहकोट नरेश के रीहर (पेशकार) हैं। इसके अतिरिक्त आप स्थानीय जैन सभा के मेसिडेन्ड, श्री जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला की मेनिजा कमेटी के प्रेसिडेण्ट, स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के मैनेजर, एस० एस० जैन सभा पंजाब के मेम्बर तथा अमृतसर टेंपरंस सोसाइटी के व्हाइस प्रेसिडेण्ट हैं। आपका स्वभाव बढ़ाही सरल है।

लाला रूपलालजी के देवराजजी और हंसराजजी नामक दो पुत्र हैं। लाला देवराजजी इस वर्ष बी. ए. एवं हंसराजजी इस समय मेट्रिक की परीक्षा मे बैठे हैं। लाला रूपलालजी बारह ब्रतकारी श्रावक हैं, एवं चतुर्थ ब्रत का आपको नियम है।

#### -- बोथरा परिवार फरीदुकोट ....

बीयरा खानदान के व्यक्तियों में बोयरा गुजरातीमळ्जी संवत् १८४५-१६ में रियासत की और से अंग्रेजी सेना को मुद्दकी की पहली लड़ाई के समय हाथियों पर रसद पहुँचाते थे। उस समय फरीदकोट स्टेटने बृदिश सेना को इमदाद पहुँचाई थी। इस सम्बन्ध में ऑइनाएबाड वंश हिस्सा नं० २ केप्ट ५४% फरीदकोट स्टेट हिस्ट्री में लिखा है कि "इंडेट के मुताविक समाम जिस् किल्फोर हाथियों और ऊँटों पर लववा कर गुजरातीमल साहुकार के मार्फत मोका जरूरत पर पहुँचा दी गई।" इसी तरह इस ख्यात के पृष्ट ६४% में लिखा है कि "अगरचे खजांची भावड़ा अकीम में से इंतखाब करके खजाना और तोसाखाना के तह-बील बनाये हुए थे"। इससे मार्जन होता है कि यहां के बोयरा जैन समाज ने लम्बे समय तक स्टेट के खजाने का काम किया था। इनमें मुख्य लाला मुलामक्जी, लाला शिव्हमूनल्जी, लाला देवीदासजी, लाला गोपीरामजी बोधरा, ऑदि हैं। इसी प्रकार लाला मीकामल्जी गयैयाजी स्टेट खजाने का काम करते रहे।

पंजाब प्रान्त में श्रोसवाल झादि जैन मंनावलंग्वियों को "भाषड़ा" के नाम से बोलते हैं।

खाला गोकुछमछनी व रघुनायदासनी करीदकोट महाराजा बलबीरसिहनों के प्राह्नेट खनांची रहे थे। आप दोनों मौजूद हैं। चौबरी हरभनमछनी स्थानीय म्यु॰ के वाहसप्रेसिडेंट थे। छाठा मुंशीरामनी, चौबरी हैं। इसी तरह छाला परमानंदनी, पालामछनी व उत्तमचन्दनी हा स्टेट खनाने से तास्कुक रहा है।

## बाबू किशोरीलालजी जैन, बोयरा-फरीदकोट (पंजाव)

लाला जातीमलजी साहुकारे का काम करते थे। इनके हरभजमलजी वसंतामलजी, सोना मलजी व चांदनरायजी नामक ४ पुत्र हुए! लाला हरभजमलजी फरीदकोट म्यु॰ के बाहस प्रेसिडेंट तथा शहर के चौंबरी थे। उमर भर आप सरकारी कामों मे सहयोग देते रहे। १९१४ के युद्ध में हिकट भरती कराने में आपने इमदाद दी। १९८२ में आप गुजरे। आपके भाई धन्या करते रहे।

लाला सोनामलजी के पुत्र लाला किशोरीमल जी जैन बी॰ ए॰ से सन् १९२७ में एल॰ एल॰ बी॰ की डिगरी हासिल की। आप गुष्तुल पंच कूला में १॥ साल तक अधिप्याता रहे। तथा १९२३ से ६ सालों तक आफ़ताव जैन के सहायक सम्पादक तथा सम्पादक हो।

#### सेठ नथमल जीवराज बोधरा, मद्रास

इस परिवार के पूर्व पुरुष पहले पहल सेजडले में रहते थे। वहाँ से आप लोग सरिवारी और फिर आडला डाकुर के प्रयान से चकपटिया (सोजत) में लाये गये। वहाँ पर आप लोगों को नगर सेठ की पदबी देकर उक्त डाकुर साहव ने सम्मानित किया। आप श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय को मानने वाले हैं।

इस खानदान में सेट आकाजी हुए ! आपके मुकनाजी और मुकनाजी के नथमलजी नामक उ<sup>ज</sup> हुए ! आप लोग वहीं के दिकाने के कामदारी का काम करते रहे ! सेट नथमलजी के पुत्र जीवराजडी हुए !

सेठ जीवराजजी का जन्म संवत् १९२६ में हुआ था। आप संवत् १९५८ में महास आवे और यहाँ आकर पटालमस्ला गेन्सरोड में अपनी फर्म स्थापित की। आप संवत् १९६३ में मारवाई में स्वर्गवासी हुए! आपके केशरीमलजी, करतावरमलजी तथा पत्रालाकजी नांमक तीन पुत्र हैं। आप तीनों माह्यों का जन्म कमशा संवत् १९४२, १९४८ और १९५६ का है। आप तीनों इस समर्व समितिलत रूप से ही ज्यापार करते हैं। आप लोगों ने अपनी फर्म की ठीक उक्षति की है।

सेट बस्तावरमकजी के घीसूकाळजी ्नामक एक पुत्र हैं। आप की फर्म पर मेसर्स जीवराज केशरीमळ नाम पड़ता है।

#### रायबद्दादुर सेठ लखमीचंदजी बोधरा, कटंगी ( सी. पी. )

स्प द्कान का स्थापन संवत् १८९५ में सेठ गोकुलचन्दकी बोधरा ने अपमे निवास स्थान माताजी की देशनोक (बीकानेर—स्टेट) से आकर कटंगी में किया। आप कपड़े का कामकाज करते हुए संवत् १९४२ की पोष सुदी १४ को स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र लखमीचन्दजी हैं।

बीधरा लक्षमीवन्दजी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आए बालाघाट डिस्ट्रिक्ट बोर्ब तथा लोकल वोर्ड के ४० साल तक मेम्बर रहे, ४० सालों तक करंगी सेनीटेशन कमेरी के प्रेसिडेण्ट रहे। सन् १९०३ से आप करंगी—वेंच के सैकण्ड हास ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आप के मकान पर ही कोर्ट मरती है, तथा आपके सिवाय करंगी में दूसरे मजिस्ट्रेट नहीं है। आपने यहाँ एक जैन मन्दिर बनवाया है। सन् १९०० में आप से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने आपको रायबहादुर का सम्मान बच्छा है आपके पहाँ कारतकारी तथा मालगुजारी का काम होता है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत देवीचंदजी हैं।

#### सेठ नथमल जुगराज, बोधरा दुर्ग (सी. पी.)

इस दुकान के मालिक तीवरी (मारवाड़) के निवासी हैं। लगभग ९८ साल पहिले सेठ नथमलजी बोथरा ने इस दुकान का स्थापन किया, तथा ज्यापार को आपके ही हाथों उन्नित प्राप्त हुई। आपने परिश्रम करके दुर्ग में मारवाड़ी हिन्दी स्कूल वनवाया और अपनी ओर से भी काफी इमदाद पहुंचाई आप समझदार पुरुष थे। संवत् १९९० के ल्येष्ट मास में आपका शरीरावसान हुआ।

वर्तमान समय में इस द्कान के मालिक सेठ नथमलजी के पुत्र जुगराजजी तथा हणुतमलजी हैं। आपके यहाँ कपदा, चांदी, सोना और साहकारी स्ववहार होता है।

## दश्साणी

इस परिवार के प्रवेती का मूळ निवास स्थान मंडोवर का था। वहाँ से आप कोग कोइमदेसर आकर बसे। उस समय इस परिवार में सेठ नागरपालनी के पुत्र नागदेवजी थे। आपको राव बीकानी कोइमदेसर से बीकानेर के गये। सेठ नागदेवजी के बच्छरानजी, पास्जी, जूणोजी, कल्याणजी, रतनसीजी, इंगरसीजी, बीवसीजी, दासुसाजी, और अजुबोजी नामक नौ पुत्र हुए। इनमें से यह परिवार दासुसाजी के बंगज होने से दरसाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

#### बीकानेर का दस्साणी परिवार

सेट दासुनी के खेतसीनी, चांदमखनी, पदमसीनी, और मांदणनी नामक चार पुत्र हुए। यह परिवार पदमसीनी से सम्बन्ध रखता है। पदमसीनी के नेणदासनी और अगरसेननी, नामक दो पुत्र हुए। नेणदासनी के बाद कमनाः तिलोकपन्दनी, सांवन्तरामनी व हंसराजनी हुए। हंसराजनी के स्तराजनी के स्तराज

#### सेठ ज्ञानमत्तजी का परिवार

आपके जीवनदासजी तथा अविश्वन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाइयों का जन्म क्रमहाः सं० १८६१ व १८६४ का था। आप लोग व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आप लोग व्यापार निमित्त विदन्द, बेत्ल आदि स्थानों को गये। वहाँ पर आपने पहले पहल सर्विस की और फिर अपनी स्वतन्त्र फर्में मेससं जीवनदास लखमीचन्द तथा अवीरचन्द वीजराज के नाम से स्थापित की। इन फर्मों के व्यव-साथ में आप लोगों के हाथों से खूब बृद्धि हुई। सेठ जीवनदासजी संवत् १९४० के आवण में तथा सेठ अवीरचन्दजी संवत् १९४० के आवण में तथा सेठ अवीरचन्दजी संवत् १९४० के कार्तिक में स्वर्गवासी हुए। सेठ जीवनदासजी के पश्चालालजी, लसमीचन्दजी पूर्व मुस्किललजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से आपके प्रथम दो पुत्रों का स्वर्गवास संवत् १९४१ स्वर्थ में सेठ लवनन्दजी नामक पुत्र हुए।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ मुझीलालजी प्रधान भ्यक्ति हैं। आप न्यापार कुशल एवं मिलन सार सजन है। आपके नधमलजी नामक पुत्र हैं जो अवीरचन्द्रजी के परिवार में दक्तक गये हैं। सेठ करोचन्द्रजी के अभयराजजी तथा सोभाचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ अवीरचन्द्रजी के बीजराजजी तथा चांदमकजी नामक दो पुत्र हुए। आप छोग भी न्यापार कुशल सज्जन थे। आपका स्वर्गवास क्रमशः संवत् १९५६ व १९७५ में हुआ। सेठ चांदमकजी के दीए-चन्द्रजी नामक एक पुत्र हुए। आप बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हुए। आपकी धर्मपत्नी श्री इन्त्रकुँवर ने जैन स्थानकवासी सन्प्रदाय में सं० १९६७ में दीक्षा ग्रहण की।

सेठ चांदमळजी के कोई पुत्र न होने से आपने अपने भाई धुन्नीलाळजी के पुत्र नधमळजी को दत्तक लिया। आप नवयुवक विचारों के पढ़े लिखे सच्जन हैं। आप बढ़े सरळ स्वभाव वाळे तथा मिळनसार हैं। आपके मैंबरळाळजी नामक एक पुत्र है।

आपकी फर्म पर आठन्र ( बदन्र-चेत्क ) में वींजराज चांदमल के नाम से जमींदारी, हुंडी चिटी, बेकिंग, सोना चांदी का तथा कलकते में चांदमल नथमल के नाम से ५९ स्ता पट्टी में विकासती भोती का स्वापार होता है।

#### फूँदराजजी का परिवार

सेठ फूंदराजजी के ग्रुभकरनजी, (कोड़ामल्जी) जोरावरमलजी और मदनवस्त्जी नामक तीन पुत्र हुये। सेठ मदनवन्दजी के हीरालालजी, माणकचन्दजी, हरकचन्दजी, सुगनचन्दजी, मूलचन्दजी, केवलचन्दजी तथा सर्वेसुखजी नामक सात पुत्र हुए। सेठ केवलचन्दजी का परिवार गरोठ (इन्दौर स्टेट) में तथा अन्य सभी माहयों का परिवार बीकानेर में ही नियास करता है।

सेट कोड़ामलजी का परिवार रायपुर (सी० पी०) में है। सेट जोरावरमलजी ने मदनचन्द्जी के दूसरे पुत्र माणकचन्दजी को दत्तक लिया। आपके नथमलजी, वागमलजी और मेघराजजी जामक पुत्र हैं। इनमें बागमलजी का स्वर्गवास होगया है। आपके पुत्र दुर्लाचन्दजी नयमलजी के यहाँ गोद गये हैं! मेघराजजी के जोगीलालजी तथा हुँगरमलजी नामक पुत्र हैं।

सेठ हरकचन्द्रजी के सुन्नीलालजी व भेरींदानजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से प्रथम दत्तक चले गये। आपके रतनलालजी नामक पुत्र हैं। भेरींदानजी के जेठमलजी, प्रमचन्द्रजी, भेंबरलालजी पूर्व सम्पतलालजी नामक पुत्र हैं। सेठ सुगनचन्द्रजी के परिवार में इस समय कोई नहीं है। सेठ सुरु-चन्द्रजी के बुलालीचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। आप धार्मिक प्रकृति के पुरु हैं। आप अपने कलकते के व्यवसाय को वयोद्द्रद् होने के कारण समेट कर बीकानेर में शांति लाम कर रहे हैं। आपके सोहनकाल जी नामक एक पुत्र हुए जिनका स्वर्गनास हो गया है।

# मुहकोत

मुह्णीत गोत्र की उरपति—मुह्णोतों की उरपत्ति राठौड़ वंश से हुई है। मुहणोतों को क्यातों में लिखा है कि जोधपुर के राव रायपाल भी के तैरह पुत्र थे। इनमें वड़े पुत्र कन्हपाल जी तो राज्याधिकारी हुए और वतुर्थ पत्र मोहनजी मुहणोत या मोहनोत छल के आदि पुरुप हुए। भारों की क्यातों में लिखा है कि एक समय मोहनजी शिकार केलने गये थे। आपकी गोली से एक गर्भवती हिरनी मर गई। इसी बीच में उसके गर्भ से बच्चा हुआ और वह अपनी मरी हुई माता का स्तन पीने लगा। यह करणापूर्ण दरय देख कर मोहनजी का कोमल हृदय पसीज गया। उन्हें अपने इस हिसाकाण्ड से बड़ी छणा हुई। उनके सामने उक्त हितनी और उसके बात वे वाद में पद गये और लेड ग्राम की एक बावड़ी के पास बैठ गये। इतने ही में जैनाचार्य्य यति शिवसेनजी ऋषिषर उधर से निकले और आपने मोहनजी से जल लानकर पिलाने को कहा। इस पर मोहनजी आनन्द से गद् गद् हो गये। उन्होंने ऋषिदवर को जल पिला कर अपने आपको धम्य समझा। इसके बाद मोहनजी ने बड़ी दीनता के साथ बक्त पतिजी से निवेदन किया कि अगर आपकी मुझ पर इस्त वाद मोहनजी ने बड़ी दीनता के साथ बक्त पतिजी से निवेदन किया कि अगर आपकी मुझ पर इस्त भी हमा में है तो इस हिरनी को जीवदान दी जिये। इस पर ऋषिदवर ने उक्त हरिनी पर अपने हाथ की लकड़ी फरी जिससे वह जीवित हो उठी। यह देखकर मोहनजी बड़े ही प्रसन्न हुए उनकी आला को बड़ी शांति मिली। उन्होंने ऋषित्वर शिवसेन जी को अपना गुरु स्वीकार कर सम्बत्त १३५५ की कार्तिक सुदी १३ को खेड़ नगर में जैनधर्म का अव-लक्ष लिखा।

उपरोक्त घटना वर्णन में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह निश्चय है कि किसी कर्णो त्पादक घटना से प्रभावित होकर मुहनीतवंश के जनक मोहनजी ने पति श्री शिवसेन ऋषिश्वर से जैन धर्म स्वीकार किया और तब से ओसवाल जाति में उनकी गणना होने लगी।

ृसपटसेनजीं,

अपर्य मोहनजी के पुत्र थे। आपका दूसरा नाम सुमदसेनजी भी था। भारों की क्यात में लिखा है कि आप जीधपुर मरेश राव कन्हपालजी के समय में प्रधानगी के पद पर रहे। सम्बद् १२७१ में आप मौजूद थे। आपके पीछे आपकी पत्नी श्रीमती जीवादेवी सत्ती हुई। आपके दो पुत्र थे—(1) महेश

भी और (२) भोजराजनी। महेशजी के देवीचन्द्र और ठालचन्द्र नामक दो पुत्र थे। देवीचन्द्रजी के बाद कम से शार्द्रुलिसिंहजी और देवीदासजी हुए, जिनके समय में कोई महत्व-एण घटना महीं हुई।

#### **से**तसिंहजी

आप संवत् १४५४ में राव चुन्हाजी के राज्यकाल में मारवाद की पुरानी राजधानी मण्डावर आये ! स्थातों में लिखा है कि आपने मारवाद राज्य की स्थापना तथा विस्तार में राव चुण्डाजी का बहुत साथ दिया था।

#### मेहराजजी

आप राव जोधाजी के समय में मण्डोवर से जोधपुर आकर बसे । रुयातों में लिखा है कि आप जोधाजी के समय में प्रधान के पद पर रहे । सम्बत् १५२६ मे आपने किसे के पास हवेली बनवाई । आपके बाद श्रीचन्द्रजी, भोजराजजी, कालुजी, बस्तोजी, मोहनजी (द्वितीय) सामन्तजी, नगाजी, और स्वाजी हुए जिनका विशेष षुतान्त नहीं मिलता है।

#### अचलाजी

आप स्त्राजी के पुत्र थे। जब राव चन्द्रसेनजी ने बिपितियस्त होकर जोधपुर छोड़ दिया था और सम्बत् १६१७ में मारवाड़ के सीवाणे के जंगल में रहे थे, तब अचलाजी भी आपके साथ थे। इसकें बाद सम्बत १६११ में जब चन्द्रसेनजी मेवाड़ परगने के मुराड़ा # गाँव में जाकर रहे थे, तब भी अचलाजी आप के साथ थे। वहां से रावजी सिरोही हलाके के कोर्ट आम मे डेड़ वर्ष तक रहे। वहाँ भी अचलाजी आपको सेवा मे बराबर रहे। इसके पश्चात् रावचन्द्रसेनजी हूँ गरपुर के राजा के पास गये। वहाँ जन्होंने आपको गलियाकोट नामक प्राप्त दिया जहाँ रावजी लगभग ३ वर्ष तक रहे। यहाँ भी राजभक्त अचलाजी ने आपके साथ विपति के दिन बिताए। इसके पश्चात् रावजी के पास मारवाड़ के सरदारों का सन्देश आया कि मारवाड़ का राज्य खाली है। आप तुरन्त पथारिये। तब रावजी मारवाड़ के सीजत नगर की ओर गये। कहना न होगा कि अचलाजी भी आपके साथ वाये। इसी समय फिर यादशाह अकवर ने चन्द्रसेन पर कौज भेजी। सम्बत् १६३५ के आवाणव्द ११ को सोजत परगने के सवराड़ गाँव

यह माम इस नक माखाड़ के नाली परगने में हैं। यह गाँव गृव क्ल्ट्रसेनजों की राणी की चदयपुर राजाकी की और से दावजे में मिला था।

#### श्रांसबाल जाति का इतिहास

्में उक्त फौज से रावजी का युद्ध हुआ। वहाँ अन्य वीरों के साथ अचलाजी भी वीरगति की प्राप्त हुए। इनके स्मारक में उक्त प्राप्त में एक छत्री बनवाई गई जो अब तक विद्यमान है।

#### जयमलजी

सुहणोत वंश में आप बढ़े प्रतापशाली पुरुष हुए। आपका जन्म सम्वत् १६६८ की माषसुरी ९ बुधवार को हुआ। आपका पहला विवाह वेद सुहता लालचन्द्रजी की पुत्री स्वरूपादे से हुआ, जिनसे नैणसीजी, सुन्दरसीजी, और आसकर्णजी हुए। दूसरा विवाह सिंहवी विदृद्सिंहजी की पुत्री सुहागदे से हुआ, जिनसे नृसिहदासजी हुए।

जयमल्जी बदे वीर और दूरदर्शी मुत्सही थे । महाराजा सूर्रसिहजी ने आपको बदनगर (गुज-रात ) का सूबा बना कर मेजा था । इसके बाद जब सम्बद् १६७२ में फलीदी पर महाराजा सूर-सिहजी का अधिकार हुआ तब मुहणीत जयमल्जी वहाँ के शासक बनाकर भेजे गये । महाराजा स्तिह जी के बाद महाराजा गर्जासहजी जोधपुर के सिहासन पर विराजे । सम्बद् १६७७ के बैसास मास में गर्जासिहजी को जालोर का परगना मिला । उस समय जयमल्जी वहाँ के भी शासक बनाये गये । महा राजा गर्जासिहजीने आपको हवेली, धाग, नौहरा और दो खेत इनायत किये । जब सम्बद् १६७६ में बाहजादा कुर्रम ने महाराजा गर्जासिहजी को सांचीर का परगना प्रदान किया, तब जयमल्जी अन्य परगनीं के साथ साथ सांचीर के शासक भी नियुक्त किये गये ।

सम्बत् १६८४ में जयमलजी ने बाढ़मेर कायम कर स्राधन्द्र, पोहकरण, राजदढ़ा और मेवासा के बागी सरदारों से पेशकशी कर उन्हें दण्डित किया।

विक्रम सम्बत १६८३ में महाराजा गर्जासहजी के बढ़े कुँवर अमरसिंहजी को नागोर मिखा । इस वक्त जयमञ्जी नागोर के शासक बनाये गये ।

जयमलजी की वीरता—हम जपर कह जुके हैं कि मुहणीत जयमलजी बड़े वीर पुरुष थे। सम्बत १६७१ में जब महाराजा गर्जसिंहजी को सांचीर का परगना जागीर में मिला तब कोई ५००० कास्त्री सांचीर पर चद आये। उस समय जयमलजी वहाँ के हाकिम थे। इन्होंने काच्छियों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया और उन्हें मार भगाया। इसी प्रकार आपने जालोर में विहारियों से छड़ कर वहां के यद पर अधिकार कर लिया था। सम्बत १९८६ में आपको दीवानगी का प्रतिस्तित पद प्राप्त हुआ।

जयमलजी के धार्मिक कार्य-जयमलजी मृतिंपुजक जैनरवेताम्बर पंध के ये । आपने कई

स्थानों में जैनसन्दिर और उपाश्रय बनवाये। उन सब कां हाछ उपछच्च नहीं है। पर जिन जिन का पता छगा है उन पर थोदां सा प्रकाश ढाछना आवश्यक प्रतीत होता है।

(१) जालोर मारवाद का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। जयमलजी यहाँ के शासक रह चुके थे। इस किले पर जो जैन मन्दिर हैं, उनका जीर्णोद्धार जयमलजी ने करवाया और उनमें प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करवाहें। इसके सिवा आपने उक्त नगर में तपागच्छ का उपाध्यय भी बनवाया।

इसके अतिरिक्त यही अ।पने चौमुखनी के मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाई थी, जिसका सिवस्तार वर्णन हम जालीर के मन्दिरों के प्रकरण में कर खुके हैं।

इनके अतिरिक्त सम्बद् १६८३ में आपने शहुंजयजी में पुक्र जैन मन्दिर बनवाया । आपने मेदता, सीवाजा, फलोदी आदि नगरों मे भी जैन मन्दिर और उपाश्राय बनवाये ।

सम्बत् १९८२ में आपने शतुंजय, आब् और गिरनारजी की यात्राएँ की और बदे-बदे संघ निकलवारे । सम्बत् १९८६ में जयमञ्जी ने जोधपुर में चौद्यावजी का मन्दिर बनवाया ।

सम्वत् १६८७ में आपने हजारों भूखों और अनायों को अब और वस्त दान दिया । एक वर्ष तक बराबर दान देते रहे । आपकी दानवीरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी ।

ठाकुर मुहण्यांत नैण्यां — जिन महापुरुषों ने राजस्थान के राजनीतिक, सैनिक और साहित्यिक हितहास को गौरवान्तित किया है, उनमें मुहणांत नेणसी का आसन बहुत ऊँचा है। आपकी कीर्ति राजस्थान तक ही परिमित नहीं है, पर वह सारे भारतवर्ष के साहित्य संसार में फेली हुई है। आप कल्म और तलवार के धनी थे। अर्थात् आप बीर और विद्वान् दोनों ही थे। आपका सारा जीवन राज्य कार्यं, देश सेवा, विद्यानुराग, और परोपकार द्वित में लगा। आपने राजस्थान का एक अमूल्य हितहास प्रंथ लिखा, जिससे आज के बड़े २ दिगाज हितहासचेत्ता प्रकाश ग्रहण करते हैं। आपने मारवाड़ के प्रामों की खानाग्रुमारी की और प्रत्येक गांव की जन संख्या, कुंओं, जमीन और आय आदि का पूरा हाल अपने अंथ में दिया। आपने महाराजा जसवन्तिसहजी के समय में दीवान पद पर रह कर कई मार्ने के यह २ काम किये। अब हम आपकी महाराजा जसवन्तिसहजी के समय में दीवान पद पर रह कर कई मार्ने के यह २ काम किये। अब हम आपकी महाराजा जसवन्तिसहजी के समय में दीवान पद पर रह कर कई मार्ने के यह २

आए, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, जयमलती के पुत्र ये और आपका जन्म जयमलती की प्रथम पत्नी सरूपदे से हुआ था! आपका पहला विवाह मंडारी नारायणदासनी की पुत्री से और दूसरा विवाह मेहता मीमराजजी की कन्या से हुआ। एसरी पत्नी से कमैसीजी,वेरीसीजी और समरसीजी हुए!

नेरासी जी के सैनिक कार्य-नेणसीजी बढ़े बहादुर सैनिक थे। आपकी अपने जीवन में कई

छड़ाइयाँ छड़नी पड़ीं। सस्वत् १९८८ में मगरे के मेवों (मीनों) ने बड़ा उत्पात मचाया था। छ्रमार से इन्होंने प्रजा को बड़ा तंग कर रखा था। महाराजा गर्जासहजी की आज्ञा से आपने उन पर सैनिक चढ़ाई की और मेवों का (मीनों) दुमन कर वहाँ शान्ति स्थापित की।

वि० सं० १७०० में महेचा महेसदास बागी होकर राइधरे के गाँवों में विगाद करता रहा, जिस पर महाराज जसवन्तिस्ह ने नैणसी को राइधरे मेजा। उसने राइधरे को विजय कर वहाँ के कोट ( शहरपनाह ) और मकानों को गिरवा दिया तथा महेचा महेसदास को वहाँ से निकाल कर राइधइ। अपनी फीज के मुखिया रावल जगमल भारमलोत ( भारमल के पुत्र ) को दिया। सं० १७०२ में रावत नराण ( नारायण ) सोजत की ओर के गाँवों को लट्टता था, जिससे महाराज ने मुहणोत नैणसी तथा उसके छोटे भाई सुन्दरदास को उस पर मेजा। उन्होंने कुकड़ा, कोट, कराणा, माँकड आदि गाँवों को नष्ट कर दिया। वि० सं० १७१३ में महाराज जसवन्तिसह ( प्रथम ) ने मियाँ फरासत की जगह नैणसी को अपना दिवा। वनाया। महाराज जसवन्तिसह और औरंगजेब के बीच अनवन होने के कारण वि० सं० १०१५ में जैसलमेर के रावल सयलसिंह और औरंगजेब के बीच अनवन होने के कारण वि० सं० १०१५ में जैसलमेर के रावल सयलसिंह ने फलोदी और गोकरण जिलों के १० गॉव लड़े, जिस पर महाराज ने अहमदाबाद जाते हुए, मार्ग से ही मुहणोत नैणसी को जैसलमेर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। इस पर वह जोधपुर आया और वहाँ से सैन्य सहित चढ़कर उसने पोकरण में ढेरा किया। इस पर सवलसिंह का पुत्र अमरसिंह, जो पोकरण जिले के गाँवों में था, भागकर जैसलमेर से तीन कोस की दूरी के गाँव यासणपी में जा उहरा। परन्तु जब रावल किंका छोड़ कर लड़ने को न आए, तब नैणसी आसणी कोट को लटकर छोट गये।

नैएसी की मृत्यु—संवत् १७२२ में महाराज जसवन्सिंस औरंगाबाद में थे उस समय मुहणोत नैणसी तथा उसका भाई सुन्दरदास दोनों उनके साथ थे । किसी कारण बशात् महाराज उनसे अप्रसन्ध होरहे थे, जिससे पीप सुदी ९ के दिन उन दोनों को क़ैंद कर दिया । महाराज के अप्रसन्ध होने का ठीक कारण ज्ञात नहीं हुआ । परन्तु जनश्रुति से पाया जाता है कि नैणसी ने अपने रिश्तेदारों को बढ़े वदे परों पर नियत कर दिया था और वे लोग अपने स्वार्थ के लिये प्रजा पर अत्याचार किया करते थे। इसी बात के जानने पर महाराज उससे अप्रसन्न हो रहे थे।

वि० सं० १७२५ में महाराज ने एक टाख रुपया दंड स्थाकर इन दोनों भाइयों को छोड़ दिया; परन्तु इन्होंने एक पैसा तक देना स्त्रीकार न किया । इस विषय के नीचे लिसे हुए होहे राजपूनाने में सब तक प्रसिद्ध हैं—

१ मगरा-पहाको प्रदेश, सोजत और जैतारण परगने में प्रवैदी पराह की श्रेणी की कहने हैं।

# श्रोसवाल जॉतिका इतिहास 🤜



स्व॰ सुहर्णोत नेणसी दीवान राज्य मारवाइ, जोधपुर.



श्री बृद्दराजजो गुहर्गोत जोधपुर.



स्व॰ सुइग्गोत सुन्द्रसी दावान, जोबपुर.



स्व॰ सेठ लड़मणदासजी गुह्णोत रीयांवाले, जुचामण

लास लसाराँ नीपने, वह पीपल री साख । निटियो मूँती नैयासी, ताँबो देखा तलाक ॥ १॥ लेसो पीपल लाख, लाख लखाराँ लावसो । ताँबो देखा तलाक, निटिया सुन्दर नेयासीं ॥ २॥

नैणसी और सुन्दरदास के दण्ड के रुपये देना अस्वीकार करने पर वि० सं० १७२६ माघ वदी

१ को फिर कृद कर दिए गए और उन पर रुपयों के लिये सिल्तयों होने लगी। फिर कृद की हालत में दी

इन दोनों को महाराज ने औरंगाबाद से मारवाइ को भेज दिया। दोनों वीर प्रकृति के पुरुष होने के कारण

इन्होंने महाराज के छोटे आदिमियों की सिल्तयाँ सहन करने की अपेक्षा वीरता से मारना उचित समझा।

वि० सं० १७२७ की भादपद बदी १३ को इन्होंने अपने पेट में कटार मारकर मार्ग में ही शरीरांत कर दिया।

इस प्रकार महा पुरुष नैगसी की जीवन लीला का शंत हुआ और महाराज की बहुत कुछ वर्दनामी हुई।

नेण्सी की साहित्य सेवा—जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं मुहणोत नेणसी बड़े विद्वान, साहित्य सेवी और इनिहास-प्रेमी थे। वीर कथाओं से आपका बढ़ा अनुराग था। राजस्थान के इतिहास पर आपने एक वड़ा ही प्रमाणिक और महत्पूर्ण प्रन्थ लिखा जो 'मुहणोत नैणसी की ख्यात' के नाम से
प्रसिद्ध है। इस प्रन्थ-रक्त में राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, वधेलखण्ड, बुन्देलखण्ड और मध्य भारत आदि के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी ही बहुमूल्य सामग्री भरी हुई है।
राजपूताने के इतिहास के लिये तो यह ग्रन्थ अमूल्य है।

इस प्रंथ रत की सामग्री इकटा करने में नैणसीजी ने बहा परिश्रम किया। जहाँ र से आपको सामग्री मिली वहाँ से आपने संग्रह की। इससे यह ग्रंथ इतिहास वेसाओं के लिये वहा हो उपयोगी और मूल्यवान हो गया। वि० सं० १२०० के बाद से नैणसी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिये तो मुसलमानों को लिली हुई फ़ारसी तजारीलों से भी नैणसी को ख्यात कहीं र विशेष महत्व की है। राजपूताना के इतिहास में कई जगह जहाँ प्राचीन शोध से प्रस्त सामग्री इतिहास की पूर्त नहीं कर सकती, वहाँ नैणसी की ख्यात ही कुछ-कुछ सहायता देती है। यह इतिहास का एक अपूर्व संग्रह है। स्वर्गीय धुंपी देवीशसादजी तो नैणसी को "राजपूताने का अच्छलफ़जल" कहा करते थे, जो अयुक्त नहीं हैं। रागत की भाषा स्वामग्र २०५ वर्ष पूर्व की मारवाड़ी है, जिसका इस समय ठीक र समसना भी मुलम नहीं हैं। नैणसी ने जगह जगह राजाओं के इतिहास के साथ र कितने ही लोगों के वर्णन के गीत, दोहे, छप्पय आदि

राय बहादुर भोकाजी के लेख से।

#### भोसबास जाति का इतिहास

भी उद्धत किये हैं, जो दिंगल भाषा में हैं। उनमें से कुछ तो ३०० वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। उनका समझना तो कहीं-कहीं और भी कठिन है।

#### मुह्रणोत सुन्दरसीजी

आप जयमळनी के तीसरे पुत्र और नैणसीजी के भाई थे। सम्बद् १६६८ की चैत्र सुदी ८ प्राणिवार को आपका जन्म हुआ। महाराजा यशवन्तसिंहजी ने सं० १७११ में आपको "तन दीवावर्गा" (Private Secretary) का पद प्रदान किया। सम्बद् १९२३ तक आप इस पद पर रहे।

सम्बद् १०१३ में सिंधलवाग पर महाराजा जसवन्तसिंहनी ने फौज मेजी। उक्त सिंधलवाग भगनी फौज सहित लवने को तैयार बैठा था। महाराजा की फौज में ६९१५ पैट्ल थे, जितके दो विभाग किये गये। पहले विभाग का सेनानायकत्व राठौढ़ लखधीर विद्वलदासोत को दिया गया। दूसरे विभाग का जिसमें ३६७२ सैनिक थे, सज्जालन भार मुणोत सुन्दरसी पर रखा गया। सिंधलों और महाराजा की फौजों में लड़ाई हुई, जिसमें महाराजा की फौजों की विजय हुई। संवद् १७२० में महाराजा जसवन्तसिंहणी की सेनाने बादशाह औरहलेब की ओर से आतम्हमरणीय छत्रपति शिवाजी पर चढ़ाई की। कुँडाणे के गढ़ पर छढ़ाई हुई। इस युद्ध में सेना के आगे रह कर मुहणोत सुन्दरसी बढ़ी बहातुरी से छड़े थे। वे इस युद्ध में सेना के आगे रह कर मुहणोत सुन्दरसी बढ़ी बहातुरी से छड़े थे। वे इस युद्ध में जलमी हुए। पर इसमें गढ़ पर से महाराजा की फौज पर इतने भगद्भर गोले बरसे कि उनकी फौजों को पीछे हटना पहा।

सम्बद् १७१४ में पांचोंटा और कंबला के सरदारों ने महाराजा के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे सुन्दरसीजी ने दवाया ।

सम्बद् १७१६ में महाराजा जसवन्तसिंहजी गुजरात के सूचे पर थे। वहाँ से उन्होंने महाराज कुमार श्री पृथ्वीसिंहजी को बादशाह के हुजुर में भेजे। उनके साथ सुन्दरसीजी और राठौड़ भीमसिंहजी गोपाळवासोत को भेजे।

महाराजा जसवन्तसिंहजी की कई पासवानें औराङ्माबाद थीं । उन्हें छेने के लिये महाराजा ने पूने के सुकाम से सन्वत् १७२० की अपाढ़ वदी ५ को सुदरसीजी को भेजा और उनके साथ २१०० सवार दिये । मार्ग में शिवाजी के ५०० सवार इनके साथवाळी बैठों की जोड़ियाँ पकड़ के गये । सुंदरसीजी ने बका पीखा किया । कहाई हुई और सुंदरसीजी ने बैठों की जोड़ियाँ खुड़ाकी ।

सम्बद् १७२२ की पौष सुदी ९ को महाराजा यशवन्तसिंहजी ने किसी कारणवश नाराज होकर सुंदरसीजी से "तन दीवानगी" का पद छेकिया। सम्बद् १९२७ में आप अपने आई नैणसीजी के साथ पैट में कहारी खाकर वीरगति को प्राप्त हुप, जिसका उल्लेख नैणसीजी के बृतान्त में दिया गया है।

#### दीवान कर्मसीजी

आप सुप्रख्यात् दीवान नैणसीजी के प्रथम पुत्र थे। सम्बत् १६९० के वैसाल सुदी २ को आपका जन्म हुआ। आपका शुभ विवाह कोठारी जगन्नाथिंसहजी की पुत्री से हुआ, जिनसे आपको प्रतापसिंहजी और संज्ञानसिंहजी नामक दो पुत्र हुए।

सम्बत् १७१४ की भाइपद सुद्दी १० को तत्कालीन सुगल बादशह शाहलहाँ दिल्ली में बीमार होगया। इससे वह मार्गशीर्ष बदी ५ को आगरे चला आया। बादशह की बीमारी का समाचार पाकर युवराज दाराशिकोह को छोद कर दूसरे सब शाहजादे बादशाहत लेने के लिए अपने अपने सूर्यों से स्वाना हुए। जब यह बात बादशाह को मालूम हुई तब उसने औरक्रजेब और सुराद को (जो दक्षिण के सूर्य पर थे) रोकने के लिए महाराजा यशवन्तिस्हिजी को २२ बादशाही उमरावों के साथ रवाना किए। सम्बत् १७१४ की माधवदी ४ को आप लोग उज्जैन पहुँचे। जब महाराजा को उज्जैन में यह सूचना मिल्ली कि शाहजादा सुरादवण्श उज्जैन भा रहे हैं तो आप लोग भी सुकावले के लिए खाचरोद सुकाम पर पहुँचे। बहाँ से सुराद पीछा फिर गया और वह औरक्रजेब के शामिल होगया। इस पर महाराजा ने खाचरोद से इच कर उज्जैन से पाँच कोस के अन्तर पर चौरनराणा (वर्तमाम में इसे फिलियाबाद कहतें हैं) गाँव में सुकाम किया। औरक्रजेब भी अपनी फौज सहित वहाँ आ पहुँचा। बादशाह के २२ उमरावों में से १५ औरक्रजेब के साथ मिल गये। इससे महाराजा यशवन्तिसिंह की स्थिति बढ़ी कमजोर हो गई। जिर भी महाराजा ने औरक्रजेब से युद्ध किया। इस युद्ध में करमसीजी भी बढ़ी कहातुरी से छड़कर वायल हुए थे। आपके अरिरिक्त इस युद्ध में महाराजा के १४२ सरदार, ७०१ राजपुत और २०१ घोदे मारे गये। बहुत से आदमी घायल भी हुए। इस युद्ध में महाराजा की हार हुई। वे कुछ घायल मी हुए। उन्हें लौट कर खोधपुर आना पदा।

संवत् १७१८ में कर्मसीजी महाराजा के सायगुजरात में थे। जब महाराजा को बाइसाही से हाँसी हिसार के परगने मिले तो अहमदाबाद के मुकाम से उन्होंने इनको संवत् १७१८ के मार्गहार्थ घदी ८ को वहाँ के शासक नियत कर भेजे। ये परगने (तेरह टाख की आमदनी के) गुजरात के सूबे की प्रकृत में मिले थे। कर्मसीजी हाँसी-हिसार में संवत् १७२३ तक रहे। संवत् १७२० में इनके पिता

काँसीजी के प्रतिरिक्त इस लडाई में और भी कई प्रोसवाल मारे यथे तथा पायन हुए जिनमें मुनना कृष्णवास, सुद्रता गरहरिदास, द्वराणा तारानन्द, भयडारी वारानंद नारणीत (शेवान) मयडारी धम्म्यराज राज्यनेत हे न्यम बल्लेखनीय है।

नणसीजी और काका सुन्दरदासजी की मृत्यु घटना से श्री महाराजा ने इन्हें तथा इनके आता वैरसीजी, समरसीजी, और सुन्दरदासनी के पुत्र तेजमाळजी, मोहनदासनी को छोड़ दिए थे, परन्तु उस समर महाराजा के पास इनके शत्रुओं का ज़ोर बहुत होने से इनको यही आशंका बनी रही कि कहीं फिर हम लोगों को भय का सामना करना न पड़े। इसी से करमसीजी नागौर के राजा रायसिंहजी \* की सेवा में चछे गए। इनको इसी संवत् में राजाजी ने 'दीवानगी' और 'जागीर' इनायत की।

सुंबत् १७३२ के अवाद वदी १२ को शोलापुर ( दक्षिण ) में राव रायसिंहजी केवल चार धड़ी वीमार रह कर देवलोक हो गए । सरदार मुत्सुही आदि ने जो इनके साथ थे, वहाँ के वैद्य से उनकी इस अकस्मात मृत्यु का कारण पूछा, तो उसने, अपनी साधारण भाषा में कहा कि "कर्मानो दोष छै" अर्थाद कर्म की गति ऐसी ही थी। परन्तु उन सरदार आदि ने यह समझ लिया कि इस कर्मा अर्थात् कर्मसी ( मोहनोत ) ने कुछ ऐसा पद्यंत्र किया कि जिससे इनकी मृत्यु हुई है। उस समय सिंहनी चूहदमलजी दीवान थे, और उनको कर्मसीजी का नागोर में ( राजाजी के समीप ) रहना बहुत अखरता था इन्होंने भी कर्मसीजी के खिलाफ बहुत जहर उगला। समय अनुकूल देख कर कर्मसीजी को तो वहीं ( शोलापुर में ) भीत में चुनवा कर मरवा दिये और इनके परिवार वालों को भी भरवा देने के लिए नागौर के कुँवर इन्द्रसिंहजी से विनती की। इस पर नागोर में नीचे छिखे इनके कुटुम्बी मरवाये गये।

- (२) सुन्दरदासजी के पुत्र मोहनदासजी और तेजमालजी।
- (१) करमसीजी के ज्येष्ट पुत्र प्रतापसिंहजी।
- ( १ ) मोहनदासंजी के साछे हरिदासंजी।
- (३) मोहनदासजी के पुत्र गोकुलदासजी, जो केवल २४ वर्ष की वय के थे, और दो छोटे वर्षे ।
- (१) कल्ला का पुत्र नारायणदास, जो करमसीजी के साथ में था, वहीं मारा गया।

, = इस प्रकार निर्देष हत्याएँ कर राज्य को कलंकित किया गया। किन्तु ईश्वर की लीला अपरम्पार है। इस कहावत के अनुसार कि "जिनको रक्ले साँईया, मार सके नहिं कोष । उस जगदीग्रर को इस कुटुम्ब की जड़ फिर भी हरी राजना स्त्रीकार थी। करमसीजी के दितीय पुत्र संग्रामसिंहजी और नैणसीजी के द्वितीय पुत्र समरतीजी के द्वितीय पुत्र सामन्तींसहजी को 'फूळा' नामक घाय और एक नूसरी 'ढायदी' ( नीकरानी ) लेकर नागोर से जिपे तीर से निकल कर कृष्णगढ़ चली आई जहाँ कि समरसीजी

<sup>•</sup> नागीर का राज्य उस समय जीधपुर राज्य से स्वतंत्र था।

और बैरसीजी ( नैजसीजी के द्वितीय और तृतीय पुत्र ) मालवे की ओर से आकर रहे थे । सिंहवी विट्टल-दासजी ने जुँचरजी से निवेदन कर अपने दौहित्र टोव्रमल ( सुन्दरदासजी के पौत्र और तेजमालजी के पुत्र ) को खियों और बाल बच्चों सहित मारने से बचाया।

#### मुह्योत संयामासंहजी

आप करमसीनी के पुत्र और दीवान नैजसी के पौत्र थे। आपका विवाह सुहता काल्हरामजी की पुत्रों से हुआ निससे आपको भगवतर्सिंहजी और सिहोनी नामक पुत्र हुए।

कर्मसीजी के दीवाल में चुनाये जाने का तथा उनके कुदुम्बियों के भारे जाने का हाल हम पहले लिख चुके हैं। ऐसे कठिन समय में नागोर से फूला नामक एक विश्वसनीय धाय बालक संग्रामिसहनी को लेकर कृष्णगढ़ चली आई। तब से आप वहीं रहने लगे। कृष्णगढ़ महाराजा ने इन पर बढ़ी कृपा रखी और इन्हें कुए, खेत आदि प्रदान किये।

कुछ वर्षं व्यतीत होने पर भण्डारी खींबसीजी (प्रधान ) और भण्डारी रघुनाथजी (दीवान) में तत्काळीन जोधपुर नरेश महाराजा अजितसिंहजी से निवेदन किया कि संप्रामसिंहजी और वैरीसिंहजी के पुत्र सामन्तसिंहजी जोधपुर बुळा लिये जावें। महाराजा ने यह बात स्वीकार करळी। आप लोग जोधपुर बुळा लिये गये। इतना ही नहीं संप्रामसिंहजी को सात परगनों की हुकूमत दी गई। आपने वदे २ सैनिक पदों पर भी कार्यं किया।

सम्वत १०६६ में जब बाहरी शत्रुओं के घेरे के कारण राज्य परिवार ने जोधपुर किला खाली कर दिया, तब माजी साहबा वाघेलीजी तथा दूसरे जनाना सरदारों ने मुहणोतों की श्रहवेली में निवास करने की इच्छा प्रकट की। तद्युसार कुछ दिनों तक राज्य क्रुटम्ब की महिलाएँ सुहणोतों की हवेली में रहीं।

सम्बद् १७८२ में महाराजा अभयसिंहजी ने संप्रामसिंहजी को मेड़ता में बाग यनवाने के लिये १६० बीधा जमीन इनायत की, जो अभी तक उनके वंशजों के अधिकार में है। यह बाग मुहणोतों के बाग के माम से मशहूर है।

#### भगवतासिहजी

भाप संप्रामसिंहजी के पुत्र थे। आपका विवाह मुहता श्रीचन्द्रजी की पुत्री से हुआ। आपके तीन पुत्र थे, जिनका नाम स्रतरामजी, साहिवरामजी और अणदरामजी था। इनमें साहिवरामजी के

<sup>•</sup> यह इवेली किले के पास ही है।

#### श्रीसवात जाति का इतिहास

औलाद नहीं हुई और अणदरामजी की कुछ पीदियों तक वंश चल कर कुछ समय बाद उसकों अन्त हो गया।

### रावजी सुरतरामजी

आप भगवतिसहजी के पुत्र थे। मुहणोत खानदान में आप भी बड़े प्रतापी और बहादुर हुए। महाराजा बखतिसहजी के राज्य काल में सम्बद्ध १८०८ में आप फीज बखती के राज्य काल में सम्बद्ध १८०८ में आप फीज बखती के राज्य काल में सम्बद्ध १८०८ में आप फीज बखती के राज्य काल में सम्बद्ध १८०८ में आप फीज बखती के राज्य आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर आपको २००० रेख के खुनावास और पार्लु नामक दो गाँव आगीर में दिये। आपने कई युद्धों में प्रधान सेनापित की हैसियत से सेना संचालन किया था। दरबार आपकी बहादुरी और कार्व्य कुशलता से बहुत प्रसन्न हुए और आपको दीवानगी तथा १५०००) प्रतिसाल की रेख के गाँव और पालकी तथा बहुमृत्य हिसरोपाव देकर आपकी प्रतिष्ठा की।

सम्बत् १८२२ में दक्षिणी खातू मारवाद पर चढ़ आवा । महाराजा के हुक्स से सुरतरामजी इसके मुकाबछ के लिये गये । युद्ध हुआ और इसमे सुरतराम को सफलता मिली । उन्होंने शहुओं की सामग्री छीनली । खानू तो अजमेर की ओर तथा उसके सहायक चंपावत सरदार सांभर भाग गये । इस युद्ध को जीत कर वापस आते समय आपने पीह नामक ग्राम में मुकाम किया । वहाँ से पर्वतसर जिले के बसी नामक गाँव मे जाकर घेरा डारा । वहाँ के सरदार मोहनसिंहजी ने सामना किया । पर वे हार गये । सुरतरामजी मोहनसिंह से दण्ड वस्तुल कर जोधपुर लौट आये, जहाँ महाराजा ने आपकी बड़ी इजत की । वे आपके साहस पूर्ण काय्यों से बड़े प्रसन्न हुए ।

हसी असें में उदयपुर के महाराणा राजसिंहजी का देहान्त हो गया और उनके स्थान पर महार राणा अरसीजी राज्य सिंहासन पर बैठे। ये बदी निर्बंध प्रकृति के थे। सरदारों ने इनके खिलाफ़ विम्रोह का सण्डा उठाया। महाराणाजी धवराये और उन्होंने जोधपुर के महाराजा बिजयसिंहजी से सहायता माँगी और इसके बदले में गोंडवाढ़ का परगना देने का चचन दिया। इस पर महाराजा विजयसिंहजी ने महाराणाजी की सहायता के लिये सेना भेजी। राणाजी की मनोकामना सिंह हुई और उन्होंने गोंडवाढ़ का परगना महाराजा विजयसिंहजी को लिख दिया। महाराजा ने सेना भेजकर गोंडवाढ़ पर अधिकार कर लिया। इस गोंडवाढ़ पर अधिकार कर लिया। इस गोंडवाढ़ के देसूरी नामक करने में जोंधपुर दरवार प्रचारे और महाराणा अरसीजी वहीं आकर महाराजा से मिले। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि गोंडवाढ़ के मामले को तय करने में सहाराजा से मिले। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि गोंडवाढ़ के मामले को तय करने में सब से प्रधान हाथ मुहणोत सुरतरामजी का था। इस समय महाराणा अरसीजी ने महाराजा विजयसिंहजी

की जो खरीते भेजे उनकी असली नकलें हमारे पास हैं। उनसे मेवाद की तत्कालीन निर्वल अवस्था पर बदा ही सुन्दर प्रकाश गिरता है।

सम्बद् १८३० को फालान सुदी ३ को महाराजा ने सुरतरामनी को सुसाहिबी, 'राव' की पदवी और लगभग २०००) रुपयों की लगत का बहुमूख्य सिरोपाव प्रदान किया। इसके अतिरिक्त आपको आपके कामों की प्रशंसा में कई खास रुक्के प्रदान किये।

सम्बत् १८२१ के द्वितीय वैसाख सुदी ८ को राव स्रतरामजी को कर्णमूळ नामक रोग हुआ और उसीसे दो दिन के बाद आपका स्वर्गवास हो गया। आपकी दाह किया नैणसीजी के बाग में हुई ! आपके साथ दो सितयाँ हुई !। आपको बैक्कण्डी तेरह खण्डी बनी थी। आपको स्मशान यात्रा में सब प्रसिद्ध २ सरदार जागीरदार और लगभग ५००० मनुष्य थे।

संवत् १८३१ के ज्येष्ट बदी १४ को राव स्रतरामजी के मकान पर स्वयं जोधपुर नरेबा महाराजा विजयसिंहजी पधारे और अपके पुत्र सर्वाह्रामजी और ज्ञानमख्जी को बढ़ी तसछी दी और बहुत शोक प्रकट किया।

मुहणोत खानदान में राव स्रतरामजी बढ़े प्रभावशाली, वीर और कार्य्यक्तिस् मुल्दही हुए ! आपने प्रधान सेनापति, दीवान, प्रधान आदि बढ़े २ पट्टों पर बढ़ी सफलता के साथ काम किया ! जोपपुर महाराजा ने आपको बढ़े २ सम्मान प्रदान किये थे ! अन्य बढ़े २ महाराजा भी आपका बढ़ा आदर करते थे ! तत्कालीन बून्दी नरेश ने आपको उठकर ताज़ीम देने का, तथा बांह पसार कर मिलने का कुरव प्रदान किया था ! कोटा नरेश ने भी आपको इसी प्रकार का उच्च सम्मान प्रदान किया था ! बी: नेर दरनार खड़े होकर आपकी नजर लेते थे ! जैसलमेर, कृष्णगढ़, इंदौर और गवालियर के नरेश आपको "ढाइमां दीवान श्रीसरतामजी" किसा करते थे !

मुहणोत ठाकुर सर्वाहरामणी—सुहणोत स्रतरामणी की सृत्यु के बाद उनके बढ़े पुत्र सुहणोत स्वाहरामणी विक्रम सम्बद् १८३१ में जोबपुर के मुसाहित आला (Prime minister) बनाये गये। आपके समय में २०००० रेल की जागोर बराबर चलती रही। सम्बद् १८४९ में बीकानेर नरेश भी गजराणसिंहणी और उनके कुँवर के बीच सगदा हो गया। इस समय जोबपुर दरवार ने एक बदी सेना वैकर सवाहरामणी को बीकानेर मेजा। आपने वहां पहुँच कर पिता पुत्र के बीच मेल करवा दिया।

दीवाल मुहणीत ज्ञानमलवी-सुहणीत वंश में आप बढ़े प्रतापी, राज्य कार्य कुशल और बीर सुरसही हो गये। आपका जन्म सम्बत १८३६ के चैत्र वही १२ शुक्रवार को हुआ।

जोधपुर नरेश महाराजा विजयसिंहजी ने केकड़ी नरेश राजा अमरसिंहजी को कृष्णगढ़ के पास

का रूपनगर नामक गांव इनायत कर दिया । इस नगर पर अधिकार करने के लिये जीधपुर महाराजा ने जोयपुर से सींघी अक्षयदासजी, भण्डारी गंगारामजी और मुद्दणीत ज्ञानमरूजी को सेना लेकर भेजे। सात मास तक बरावर युद्ध होता रहा। अन्त में रूपनगर पर महाराजा जोधपुर का अधिकार हुआ और किशानगढ के महाराजा प्रतापसिंहजी ने हार मानकर तीन खाख रुपया देना स्वीकार किया और बोधप्रर आकर वहां के दरबार से सुजरा किया । संन्वत् १८४७ मे माधवजी सिन्धिया मारवाड़ पर चढ़ भाषा ! इसके सुकाबिले के लिये सुहणोत ज्ञानमलजी, सिंघवी भीमराजजी, कोचासुहता सूर्य्यमलजी, लोदा साहसमलजी और भण्डारी गंगारामजी आदि भेजे गये, मेड्ते मुकाम पर सम्बत १८४७ की साह बदी 1 को भारी रुड़ाई हुई। जोधपुरी सेना ने इस गुद्ध में इतनी वीरता का प्रदर्शन किया कि जिसकी प्रशंसा सिन्धिया के सेनापतियों ने अपने पत्रों में और अंग्रेजी और महाठी सेखकों ने सबसे प्रत्यों में की है। दैव राठौड़ों के अनुकूल नहीं था। इससे उनके हायों से सैनिक दृष्टि से कई भूलें हो गईं। इसके अतिरिक्त मराठी फीजें सुप्रख्यात् फ़ेंज्च सेनापति डी॰ बोइने के क़शल सञ्चालन में थीं। वे नवीन अस्त्र शस्त्रों से सुसुजित थीं। इससे उनकी बिजय हुई। पर इस समय जोधपूरी फौजों ने जिस अतुल्लीय पराक्रम का परिचय दिया, उसे देख कर महादजी का फेल्च सेनापति डी॰ बोयने भी आदचर्य-चित्रत होगया । उसने देखा कि जोधपुरी सेना के अधिकांश मनुष्य घराशायी हो गये हैं और उसके सुद्वी भर बीर केसरिया पहन कर मराठी सेना पर टूट पढ्ते हैं और अपनी जानकी कुछ भी पर्वाह न कर शत्र सेना में हाहाकार मचा देते हैं। मराठी और अंग्रेजी के लेखकों ने जोधपुरी सेना की अपूर्व बीरता की बड़ी प्रशंसा की है। मराठी सेना के एक अफसर ने अपने एक खानगी पत्र में लिखा था "यह वर्णन करने नी मेरी लेखनी में शक्ति नहीं है कि केसरिया पोशाक वालों ने अपनी जान हथेली में रख कर क्या क्या बहा-हुशी दिखलाई । मैंने देखा कि उस समय छैन टूट चुकी थी । पन्द्रह या बीस मनुष्य हजारों मनुष्यी पर टूट पड़े थे। उस असंख्य मराठी सेना के सामने इन्होंने जान झोंक कर युद्ध किया और इतनी अपूर्व वीरता का परिचय दिया कि इतिहास में जिसके उदाहरण मिलना मुश्किल है। भालिर ये बीर तोपों से डड़ा दिये गये । इस युद्ध में सूर्य्यमलजी आदि कुठ भोसवाल सेनानायक भी मारे गये । पर इस<sup>में</sup> सराठों की विजय हुई। जोधपुर नरेश ने क्षति प्रति के लिये साठ लाख रपया देने का वादा कर अपना रिंण्ड छुदाया । इन रुपयों में से कुछ तो नक्द, कुछ पर्गने और कुछ मनुष्यों को भोल में दिये गये । भोल में दिये जाने वाले लोगों में मुहणोत ज्ञानमलजी भी थे।

सम्वत् १८६० में जब महाराजा भीमसिंहकों का देहान्त हुआ, तब आएने महाराजा मानसिंहकी के जोबपुर आने तक, किले का बढ़ी योग्यता से प्रबन्ध किया। महाराजा मार्गासह को राज्यगरी दिल्हाने में जिन-जिन पुरुषों का हाथ था, उनमें मुहणोत ज्ञानमकजी भी एक प्रधान पुरुष थे। इसके लिये महाराजा मानसिंहजी ने आपको कई खास रुक्के दिये जो अब भी आपके वंशज श्रीयुत पृद्धराजजी और श्री सरदारमकजी मुहणोत के पास हैं। खास रक्षों के अतिरिक्त आपको मुसाहिद आछा का पद और अच्छी जागीर भी दी गई।

सम्बत् १८६१ में जयपुर राज्य के शेखावतों से डिडवाना छट्टा और उसपर अपना अधिकार कर खिया। महाराजा ने ज्ञानमञ्जी को उनके सुकाबले पर सेना देकर मेजा। आपने शेखावतों को पहाँ से निकाल कर न केवल डिडवाना ही पर वरन् उनके शाहपुरा गांव पर भी अधिकार कर लिया। आपके इस विरोधित कार्य्य के लिये थो दरवार ने एक खास रुक्ते में आपकी बड़ी प्रशंसा की है।

सम्बत् १८६२ में मारवाड़ पर चढ़ाई करने के किये किशनगढ़ राज्य के तिहोद गामक गांव में मुकाम किया । इस चढ़ाई को रोकने किये जानमकत्री से कहा गया । आपने बड़ी बुद्धिमानी से इस कार्यों को किया । सम्बत् १८६६ में जब जयपुर की फीजों ने जोधपुर पर घेरा डाळा तब झानमकत्री ने अपने खाद्ध मुत्सदियों के साथ राज्य रक्षा के लिये बड़े-बड़े प्रयत्न किये, जिनकी जोधपुर नरेश ने अपने खाद्ध रक्षों में बड़ी प्रशंसा की है ।

नवलमलजी और प्रतापमलजी—आप ज्ञानमलजी के इकलौते पुत्र थे। आपका जन्म सं० १८६६ में हुआ। आप भी अपने पिताली की तरह दीर और कुशल सेना नायक थे। सम्बत् १८६१ में आपने सिरोही को विजय किया और उस पर मारवाड़ का झण्डा उड़ामा। आपकी सेवाओं की तत्कालीन जोधपुर नरेश ने अपने दो ख़ास इक्कों में बड़ी प्रशंसा की है। आपके प्रतापमलजी नामक पुत्र थे। महाराजा मानसिंहजी के समय में आपने बड़े-बड़े ओहड़ों पर काम किया। सम्बत् १९०८ में मारवाड़ के जागीरदारों के आपसी सगड़ों को कुशलता पूर्वक निपटाने के उपलक्ष्य में आपको पाली परगने में उटावन नामक गांव जागीर में मिला। सम्बत् १९२० में आपने महाराजा तखतसिंहजी की आजा से तखतपुरा नामक गांव बसाया। ब्रिटिश सरकार के साथ जोधपुर राज्य की सन्धि करवाने में आपका प्रधान हाथ था। प्रतापमलजी के जोरावरमलजी और गणेशराजजी नामक दो पुत्र हुए। जोरावरमलजी ने जालोर और सोजत की हुकुमतों का काम किया। आपने और मी अनेक पदों पर काम किया। सीमा सम्बन्धी कई सगड़ों का बोग्यता पूर्वक फैसला किया। आपने और मां अनेक पदों पर काम किया। सीमा सम्बन्धी कई सगड़ों का बोग्यता पूर्वक फैसला किया। आपने कीर मार्विश । आपने कीर मार्विश । आपने के साथ किया। आपने कई परगानों की साथरों पर काम किया।

जोरावरमळती के पुत्र भूद्दमलती हुए। दरबार ने पेश्वाक प्रदान कर आएका सम्मान किया था। सम्बन् १९४३ में राय मेहता पत्राकाकती के निमन्त्रन्य से भाप बदबपुर गर्वे और कुम्भरूगद् के हाकिम बनाये गये। गणराजजी के भीमराजजी, शृद्धराजजी और बुधराजजी नामक तीन पुत्र हुए। श्री मृद्धराजजी बड़े योग्य और देश भक्त सज्जन हैं। आपने बढ़ीदे के कहा भवन में कपदे बुनने का काम सीखा और वहाँ की परीक्षा पास की। इसके बाद आपने मारवाद की वकारूत परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। अब आप चीफकोर्ट में बकारूत करते हैं। आपको राज्य में अपने कुटुम्य के प्राचीन प्रथा के अनुसार मान सम्मान प्राप्त है

धृहद्मलजी के गम्भीरमलजी और गम्भीरमलजा के सरदारमलजी नामक पुत्र हुए । सरदार-मकजी को इतिहास का ग्रेम है । आपके पास जोधपुर राज्य के इतिहास की अच्छी सामग्री है ।

#### मुहर्गोत परिवार, किशनगढ़

हम अपर जोधपुर के भुगोंत परिवार में इस वंश के पूर्व पुरुषों का इतिहास लिख जुके हैं। मोणजी की १८ वीं पुस्त में मेहता अर्जुनजी हुए। इनके पुत्र रोहीदासजी किशनगढ़ चले गये। इनके परिवार के लोग आज भी किशनगढ़ में निवास करते हैं। मेहता रोहीदासजी के रायचन्द्रजी नामक पुत्र हुए।

रायचन्द्रजी—जोधपुर के राजा शूर्रसिंहजी के छोटे भाई का नाम कृष्णसिंहजी था। आपको राज्य से पूदोढ़ आदि १३ गाँचों की जागीर का पहा मिळा था। संवत् १६५५ में आपकी भवाव मुराद॰ अकी (जो अजमेर का तत्कालीन स्वेदार था) के द्वारा बादशाह अक्वर के दरवार में पहुँच हुई। बादशाह ने आपके क्ववहारों से प्रसन्न होकर संवत् १६५५ में हिन्डोन आदि सात परगने प्रदान किये। इसके तीन संख्याद आपने जपने नाम से एक नया नगर बसाकर उसका नाम कृष्णगढ़ रखा। जो वर्तमान में एक स्टेट हैं।

जब महाराजा कृष्णसिंहजी ने जोधपुर से प्रवाण किया था उस समय रायचन्द्रजी तथा आपके माई शंकरमणिजी दोनों साथ थे! कृष्णगढ़ वसाने तक आप दोनों भाइयों ने महाराज की बहुत अच्छी सेवाएँ कीं! जिनसे प्रसन्त होकर महाराज ने रायचन्द्रजी को अपना मुख्य मंत्री नियुक्त किया। तथा आप दोनों माईयों के रहने के लिये बढ़ी २ दो हवेलियाँ बनवादीं! आज वे बढ़ी पोल और छोटी पोल के नाम से प्रसिद्ध हैं।

रायचन्द्रजी ने संवत् १७०२ में एक जैन मन्दिर श्री चिन्तामणी पादवैनायजी वनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करवाई । ंयह मंदिर अभी भी किशनगढ़ में मौजूद है ।

महाराजा कृष्णसिंहजी के बाद उनके उत्तराधिकारी महाराजा मानसिंहजी हुए। आपने भी

रायचन्दजी का बढ़ा सम्मान किया। संवत् १७१६ में महाराजा आपके घर पघारे तथा वहीं मोजन किया। संवत् १७१७ में उक्त महाराजा साहब ने आपको पालड़ी नामक एक गाँव की जागीर प्रदान की ! संवत् १७२३ में आपका स्वर्गवास हो गया।

वृद्धमानजी-- आप महाराजा मानसिंहजी के तन दीवान थे इस कारण आपको हमेशा उनके साथ ही रहकर सेवा करनी पड़ती थी। संवत् १७६५ में आपका स्वर्गवास हो गया।

कृष्णदासनी—आप महाराजा मानसिंहजी कृष्णगढ़ नरेश के राज्य में मुख्य मंत्री रहे। महाराजा साहब तो विशेष कर बादबाह औरंगज़ेब के पास उसकी सेवा में रहते थे, इस कारण राज्य के सब काम काज आपही के हाथ में थे। संवत् १७५० में महाराज ने आपके कामों से प्रसन्न होकर आपको 'बुहास' पामक जागीर का पट्टा प्रदान किया। वह आपकी विद्यमानता तक बना रहा। संवत् १७५६ में जब अबदुख़ाखाँ अपनी फीज लेकर कृष्णागढ़ में बादबाही थाना जमाने के लिए भाषा, उस समय आपने उससे युद्ध कर पराजित किया। आपका संवत् १७६३ में स्वर्गवास हो गया।

श्रासकरण्जी - आप महाराज राजसिंहजी के समय में कृष्णगढ़ में संवत् १७६५ में दोवान नियत किये गये। आपने संवत् १८१९ में कृष्णगढ़ के दक्षिण की तरफ एक आस्तिक माता का मन्दिर बनवाया था जो वर्तमान में भी वहाँ मौजूद है। आपके २ पुत्र हुए बढ़े देवीचन्दजी तथा छोटे रामचन्द्रजी कर्तमान वंश रामचन्द्रजी का है।

रामचन्द्रजी आपने संवत् १७८१ के वर्ष से कृष्णाय के महाराज श्री बहादुरसिंहजी के समय में दीवानगी का काम किया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः हठीसिंहजी, सूर्व्यसिंहजी, और बाधसिंहजी था।

हठीसिंहनी—आपको कृष्णाद महाराजा वहादुरसिंहनी साहब ने १८३१ में दीवानगी का काम प्रदान किया था। इसके साथ ही ताज़ीम तथा हाथी और सिरोपाव प्रदान किया। जिसमें तलवार और कटार देने की विशेष कृपा थी। वावसिंहजी इसी समय में फौज बसी का काम करते थे।

सूर्व्यसिंहनी—आप भी उपरोक्त महाराजा साहव के समय में जागीर बक्षी का काम करते रहे। आपके १ पुत्र हुए । जिनके नाम कमना पृथ्वीसिंहजी, हिन्दुसिंहजी, हमीरसिंहजी उम्मेदिसिंहजी, नवलसिंहजी और इयामसिंहजी थे।

इस बन्धुओं में हिन्दूसिंहजी, हमीरसिंहजी तथा नवलसिंहजी के कोई संतान नहीं रही तथा टम्मेद-सिंहजी और श्यामसिंहजी का परिवार उदयपुर गया, जिनका परिचय नीचे दिया गया है ! सबसे बड़े भाई पृथ्वीसिंहजी का परिवार किंशनगढ़ में निवास करता रहा, इनके पुत्र भीमसिंहजी हुए।

सुइणोत इटीसिइजी नामाक्कित व्यक्ति हो गये हैं, भाजकल भापके नाम से किशागाइ का

सुहणोत परिवार "हटीसिंहोत" कहलाता है सुणोत हटीसिंहजी के जोगीदासजी शिवदासजी तथा शम्भूदासजी नामक ३ पुत्र हुए । जोगीदासजी ने कृष्णगढ़ महाराजा विरदिसिंहजी तथा प्रतापिंसहजी के समय
में राज्य की दीवानगी काम किया । तथा किशनगढ़ दरबार प्रतापिंसहजी का जोधपुर महाराजा विजयसिंहजी
के साथ मिन्नता कराने में आपने एवं आपके चचेरे माई हमीरिसिंहजी ने बहुत श्रम किया, इस कार्य में कृत
कार्य्य होने से जोधपुर दरबार ने संवत् १८४९ की द्वितीय वैसाख वदी १० को ताजीम मोती, कड़ा और
सोने की जनेज प्रदान की । इसी तरह किशनगढ़ दरवार ने भी ताजीम जीकारा और दरबार में सिरे बैठक
हाथी सिरोपाव और जागीरी प्रदान की ।

शिवदासर्जा -- आप भी १८८७ में महाराजा कल्याणसिंहजी के समय दीवान रहे। जयपुर हरवार ने आपको जागीरी के गाँव दिये जो अब तक आपके परिवार के तावे में हैं।

मेहता शंभूदासजी के महेशदासजी तथा शिवदासजी के गंगादासजी और भवानीदासजी नामक पुत्र हुए । महेशदासजी के पुत्र छगनसिंहजी कृष्णगद् महाराजा मदनसिंहजी की भिगती और अवदर बरेश की महाराणी के कामदार थे । आपको अवदर तथा किशनगद दरवारों ने सोना तथा ताजीम इना- बत की थी । आपके पुत्र नारायणदासजी बी॰ ए॰ आगरे में डिप्टीकछेक्टरी का अध्ययन कर रहे हैं । आपकी वय २७ साल की है । मेहत गंगादासजी, महाराजा मोहकमसिंहज़ी के समय में राज्य के मुक्य कोषाध्यक्ष रहे । इनके पुत्र गोविंदसिंहजी कई स्थानों के हाकिम रहे और इससमय गोविंददासजी के दमक पुत्र सवाईसिंहजी किशनगढ़ स्टेट में हाकिम हैं । भवानीदासजी के पश्चात् कमशः अगवानदासजी, रामसिंहजी तथा सोहनसिंहजी हुए । इनके पुत्र सवाईसिंहजी, मेहता गोविंदसिंह, के नाम पर दक्तक गये हैं ।

मेहता पृथ्वीसिंहजी किशनगढ़ स्टेट में हाकिम रहे इनके भीमसिंहजी हुए। एवं भीमसिंहजी के पुत्र सोभागसिंहजी, अजीतसिंहजी, जसवन्तसिंहजी और अनोपसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सोभागसिंहजी के पुत्र जेतसिंहजी और सालमसिंहजी तथा पौत्र मन्नसिंहजी और फुलसिंहजी हुए मदनसिंहजी उदयपुर तथा किशनगढ़ स्टेट में हाकिमी करते रहे। अभी मदनसिंहजी के पुत्र वुधसिंहजी और फुलसिंहजी के पुत्र वुधसिंहजी और फुलसिंहजी के पुत्र वुधसिंहजी मौजूद हैं।

मेहता सूर्य्यांसहजी के छोटे माई वार्घासहजी महाराजा बहादुरसिंहजी के समय कौजवरुशी रहे। इनके प्रतापसिंहजी व धीरजमलजी पुत्र हुए। मेहता प्रतापसिंहजी, महाराजा श्री प्रतापसिंहजी के कृपापाय थे। धीरजमलजी सरवाद के हाकिम रहे। मेहता धीरजसिंहजी के बाद कमशः गोवर्दनदासजी,

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



रा॰ ब॰ स्वर्गीय मेहता विजयसिहजी दीवान, जोधपुर



श्री मेहता कृष्मसिंहजी, जोधपुर



स्वर्गीय श्री मेहता सरदारसिंहजी दीवान, जोधपुः



श्री सुणोत सुक्रनरानजी जोधपुर।

नरसिंहहासजी कृष्णसिंहजी, फोजसिंहजी हुए। नरसिंहजी कारखाने जात का काम करते रहे फोजसिंहजी उर्वपपुर तथा किशनगढ़ स्टेट के हाकिम रहे। अभी फोजसिंहजी के पुत्र उदयसिंहजी विद्यमान है।

#### राय बहादुर मेहता विजयसिंहजी का खानदान जोधपुर

इस प्रतिष्ठित कुटुम्ब का विस्तृत परिचय उत्पर किशनगढ़ के इतिहास में दे चुके हैं। इसी परिवार के मेहना आसकरणजी के पुत्र मुहणीत देवीचन्द्रजी रूपनगर महाराजा के दीवान थे। इनके पुत्र धैन-सिंहजी, महाराजा प्रतापिसहजी किशनगढ़ के दीवान रहे। इनके पुत्र करणसिंहजी संवद १८६१ से७७ तक किशनगढ़ राज्य के मन्त्री और १८९६ तक दीवान रहे। अपने समय में इन्होंने मरहठा, सिंधिया और अजमेर के इस्तमुरारदारों से कई युद्ध किये। संवद १८९६ में आपका शारिरान्त हुआ।

मेहता करणसिंहजी के मोखमसिंहजी, विजयसिंहजी तथा छतरसिंहजी नामक ३ पुत्र हुए। मेहता मोखमसिंहजी संवत् १८९६ से १९०८ तक किशनगढ़ स्टेट के दीवान रहे।

मेहता विजयसिंहजी--आपका जन्म संवत् १८६३ की पौष वदी ५ की हुआ। वास्यावन्या से ही आप बड़े होनहार प्रतीत होते थें। संवत् १८८७ में भीमनाथजी महाराज ने जोधपुर नरेश से इनका परिचय कराया। महाराजा ने इन्हें होनहार जान अपने पास बुळा लिया, तब से मेहता विजयसिंहजी जोधपुर रहने लगे।

संवत् १८८८ में बगढ़ी ठाकुर जैतिसिंहजी व शिवनाथसिंहजी दरवार के विरोधी हो गये, उनको दबाने के लिए फौज के साथ विजयसिंहजी भेजे गये, वहीँ इन्होंने अच्छी वहादुरी दिखाई, इसलिये लौटने पर दरबार ने इन्हें जैतारण परगणे का आरसलाई गाँव इनायत किया।

संवत् १९०३ मे मेहता विजयसिंहजी ने कणवाई (डीडवाना) के डाकुओं को तथा धनकोशी (डीडवाणा) के विद्रोही ठाकुर को बढ़ी बहादुरी से दवाया इसी साल आपने खाट (नागोर) पर चवाई कर जोधसिंह की जगह भीमसिंह को गड़ी पर किठाया। कुछ ही दिनों बाद इसी साल गेरावाटी प्रीन के २ बढ़े जोरावर छुटेरे हूँ गर्रसिंह और जवाहरसिंह आगरे के किछ से मान गये और नसीरावाद प्रावनी का खज़ाना छुट कर भारवाढ़ प्रीत मे आगये जब ए० जी० जी० ने महाराजा को उन्हें पकड़ने के निये पप्रभेजा तब महाराजा जोधपुर ने मेहता विजयसिंहजी, सिंधवीकुशलराजजी और क्लिदार अनाइसिंहणी को फीज देकर डाकुओं के पकड़ने के लिये भेजा। योदे समय बाद ए॰ जी० जी० ने अपने नायव ई० एव० मोह-मेसन और कप्तान हार्ड केसल को मारवाद की सेना के साथ भेजा हस फीज के साथ मानगढ़ के भीर भी

कई ठाकुर और सरदार थे। इस इमले में मेहता विजयसिंहजी ने कप्तान हार्डकेसल के साथ रह कर उक्त डाकू को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसकी खुशी में दरवार ने उनको एक खास रुका दिया और कप्तान ने भी एक पश्र द्वारा आपके चतुराई, इदता और साहस की प्रशंसा की।

संवत् १९०४ में उक्त डाकुओं के हिमायती सीकर रावराजा के पुत्रों को दवाने के लिये आप एजंट के केपिटनेण्ट के साथ गये, उसमें भी उक्त एजंट ने इनके साहस की बहुत प्रशंसा की। संवत १९०५ में हरवार ने प्रंसन्न होकर इन्हें एक मोतियों की कंडी प्रदान की। इसी साल इनको दरवार ने एजंटी का वकील बनाया। इनके लिये जोधपुर का पोलिटिकिल एजंट लिखता है कि "ये एक ऐसे मनुष्य है जिनका निर्मय विश्वास किया जा सकता है इनके समान मारवाड़ी अफसरों में बहुत कम आदमी पाये जाते हैं।" उन्हीं दिनों इन्हें दरवार ने दीवानगी के काम पर कई सज्जनों के साथ में नियुक्त किया और एक सहस्र रूपये मासिक बेतन कर दिया। इनकी स्वामिमिक, सत्यता, वीरता आहि से दरवार इतने प्रसन्न हुए कि संवर १९०८ में इन्हें दीवानगी प्रदान की। संवत् १९१३ की पीयसुदी १९ को दरवार ने आपको ३ गाँव प्रदान किये।

संवत् १९१४ में मेहताजी में अन्य मुत्युद्धियों के साथ आउवे पर चतुर्द्द की। इनकी सहायता के हिये बृद्धिस सेना भी आई थी। संवत् १९१६ में आसोप-आर्कणियावास, गूलर और बाजूबास के बागी ठाकुरों पर चदुर्द्द कर उन्हें दवाया। संवत् १९२० में जयपुर दरवार ने उन्हें हाथी सिरोपाव और पालकी का सिरोपाव दिया। संवत् १९२१ की माधसुदी ११ के दिन दरवार ने प्रसन्न होकर राजोद (नागोर) नामक गाँव जागीर में दिया।

मेहता विजयसिंहजी दरबार के ही कृपापात्र नहीं थे प्रत्युत पोलिटिकल एजंट और अन्य अंडेज आफीसर भी समय २ पर कई सार्टिफिक्ट देकर उनकी योग्यता को सराहते रहे हैं। सन् १८६५ की ४ जून को पोलिटिकल एजंट एफ० एफ० निक्सन लिखते हैं, कि "यह एक बुद्धिमान और आदर्श देशी सज्जन हैं, इन्हें मारवाद की पूरी जानकारी हैं, इत्यादि"।

२० सितस्वर १८७१ को सूतपूर्व ऑफिशिटिंग पोलिटिकल एजंट जे० सी० वुक टिखते हैं कि
"मैं सेहता विजयसिंहजी को बहुत अरसे से जानता हूँ......ये एक योग्य तथा फुर्तीले पुरुष
हैं, ये उन थोड़े पुरुषों में से एक हैं जो राज्य के कार्य्य करने की योग्यता रखते हैं"।

संवत् १९२८ में द्वितीय महाराजकुमार जोरावरसिंहजी ने खाटू, आगूंता तथा हरसोछाव के ठाकुरों की सलाह से मागोर पर कब्जा कर लिया। इसके लिये युवराज को समझाने के लिये जीज देकर मेहताजी मेजे गये। मेहताजी ने नागोर के किले पर बेरा डाला, इसी अरसे में स्वयं दरवार और पोलि-टिकल एजंट भी बहुत सी सेना लेकर पहुँच गये, और एजंट सहित कई मुसाहिवों ने कुमार की समझाण इस प्रकार जोरावर्रासह को मुंबवें में महाराज के पास हाजिर किया । फ़िरखाटू पर चढ़ाई करके वहां के ठाकुर को भगा दिया। इससे प्रसन्न हो दरबार ने इनको खास रुक्ता दिया। संवत् १९३९ से ३१ तक दीवानगी का कार्य फिर मेहताजी के पास रहा।

संवत् १९२९ की माघसुदी १५ को जब महाराजा तस्तिसिंहजी स्वर्गवासी हुए और उनके स्थान पर महाराजा यशवन्तिसिंहजी गदी पर बैंडे उन्होंने भी मेहताजी की दीवान पदवी कायम रक्खी और उन्हें-सुवर्ण का पाद भूषण और ताजीम दी! संवत् १९३३ की माघ सुदी १५ को दरबार ने मेहताजी को दीवानगी का अधिकार सोंपा जिसे आप आजन्म करते रहे। संवत् १९३३ की चैत वदी १४ को गवर्नमेंट ने प्रसन्न होकर आपको रायबहादुर का सम्मान दिया।

संवत् १९४६ में परगने जोधपुर के बीरदावास और विरामी नामक गाँव जो संवत् १९६२ में खालसे हो गये थे पुनः इन्हें जागीरी में मिलें। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताते हुए आप संवत् १९४९ की भादना वदी १२ को स्वर्गवासी हुए । आप अपनी आमदनी का दशांश धर्म कार्यों में लगाते थे। दिह तथा बाल विधवानों को गुप्त सहायता पहुँचाया करते थे। आप विशिष्टाहुँत वैष्णव सम्प्रदाय के अनुवायी थे। आपने फतेसागर के उत्तरी तट पर श्री रामानुज कोट का मन्दिर बनवाबा और वहां कृप तथा कृषिका बनवाई इसके अलावा आपने फतहसागर को गहरा तथा मजवूत करवाकर उसका सम्बन्ध कागदी के पहाड़ों से तथा गुलाव सागर में आनेवाले वरमाती पानी से करा दिया। १९४६ में रामानुज कोट में आपने दिव्य देश नामक मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर की सुज्यवस्था के लिये स्थाबी प्रबन्ध है जो एक कमेटी द्वारा संचालित होता है।

मेहता सरदारसिंहनी—आपका जन्म संवत् १८७५ की कातीवदी १३ को हुआ ! संवत् १९१९ में आपको दरवार ने जालोर की हाकिमी और मोतियों की कंटी तथा कहा मेंट किया ! संवत् १९२० के फालगुन सुदी १ को आप नागोर के हाकिम बनाये गये ! संवत् १९२८ में जब स्वयं महाराजा तथा पोलिटिक्ट एजंट फीज लेकर नागौर पर चढ़े थे, उस समय उन्होंने उस परगने की हुक्मत आपको दी थी रायवहादुर मेहता विजयसिंहजी के स्वर्गवासी होजाने पर उनके स्थान पर संवत् १९१९ की भादवासुदी १३ को आप दीवान बनाये गये इस प्रतिष्ठित पद पर आप जीवन भर काम करते रहे । आपका स्वर्गवास आपाउ मुटी १ संवर् १९५८ को हुआ । जोधपुर स्टेट के जोसवाल समाज में सबसे अंतिम दीवान आप ही रहे ।

सन् १८७८ में जब श्री सिंह सभा की स्थापना हुई उस समय जोधपुर के भोसवान समाज की कोर से आवको उस सभा के प्रथम सभापतिका सम्मान शाह हुआ था आपने उसके लिए २४००) की सहावना भी मेंट की थी। महता कृष्णासिंहजी—आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ, आप प्रतापगढ़ के मेहता अर्थुनसिंह जी के पुत्र हैं। संवत् १९४५ में रायबहादुर मेहता विजयसिंहजी ने आपको दत्तक लिया। संवत् १९४६ में आपको दरधार से कान के मोती मेंट मिले। संवत् १९४७ में आपको कड़ा, दुपटा, मंदील, दुवाला और स्वीनस्वाव प्राप्त हुआ। सन् १९२१ में आप होममेम्बर जोधपुर के परसनल असिस्टेंट दुए। उसके बाद आप स्टेट ट्रेश्वरी के आफ़िसर रहे। जब ट्रेश्वरी इम्मीरियल बैंक में रहने लगी तब सन् १९२८ में आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट दुए। रा० व० मेहता विजयसिंहजी को जो बिरामी और बीदावास नामक गाँव जागीरी में मिले थे उनका आप इस समय भी उपमोग करते हैं। जोधपुर के मुत्सुदी समाज में आप एक वजनदार तथा प्रतिब्दित सज्जन माने जाते हैं। आप भी वैद्याव धर्माचुयायी हैं। आपके पुत्र मेहता गोबिन्दसिंहजी तथा गोपालसिंहजी पवृत्ते हैं।

#### मेहता लब्रमनसिंहजी सहस्रोत का परिवार, उदयपुर

हम अपर जोघपुर और किशनगढ़ के मुहणोत परिवार का काफ़ी परिचय दे चुके हैं। जिसे पढ़कर पाडकों को भलो-भाँ ति विदित हो गया होगा कि इस परिवार वाले सज्जानों ने दोनों ही रिवासतों में किस-किस प्रकार के कार्य्य सम्पन्न कर अपनी प्रतिष्ठा एवस सम्मान को बढ़ाया और इतिहास में अपना नाम अमर किया। अब हम इसी वंश की किशनगढ़ शाखा से निक्के हुए मेहता स्ट्यॉसिंहजी के चौंथे पुत्र उम्मेदिंसहजी और छोटे पुत्र श्यामसिंहजी के परिवार का परिचय देते हैं। आप लोग किशनगढ़ से चळकर उदयपुर में निवास करने लग गये थे।

मेहता उम्मेदिसंहजी महाराणा भीमसिंहजी के राज्यकाल में याने संवत् १८६३ में उद्युद्ध शाये। यहाँ आकर आप प्रथम कस्टम के काम पर नियुक्त हुए। उस समय आपको सात रुपया रोजाना वेतन मिलता था। इससे गुज़ारा न होने के कारण आप महाराणा की ओर से मरहहा-शाही में चले गये। कुछ समय पश्चात् किश्चनगढ़ के तत्कालीन महाराजा मेहता उम्मेदिसंहजी को वापस किश्चनगढ़ ले गये। केकिन थोड़े ही समय पश्चात् महाराणा साहब ने इन्हें खास रुका मेजकर वापस उद्युद्ध बुलनाया। अत्युव आप संवत् १८८० में बापस उदयपुर आये। इस समय महाराणा ने आपको तनल्वाह के सिवाय दी कुँग् जागीर में प्रदान किये। इसी समय से महाराणा साहब ने आपके पुत्र रधुनाथिसहजी को भी अपनी सेवा में बुख्वा किया।

जब महाराणा जवानसिंहजी गही पर विराजे तो आप भी मेहताजी पर बहुत प्रसन्न रहे। इसी समय आप जहाजपुर में हाकिम बना कर मेजे गये। इसके ११ साछ पश्चात् आप वापस उद्यपुर दुल्वा लिये गए प्वम् न्याय के महकमें का काम आपके सिपुर्व किया गया। इसके बाद आप बोली के (माज़ी के) काम पर नियुक्त हुए। इसी समय आपको सिरोड़ी नामक गांव जागीर में वक्षा गया। इसके पश्चात आप वापस महकमा न्याय में नियुक्त हुए। आपको दरबार में बैठक और जीकारा आदि वक्षे हुए थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९०४ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमवाः रघुनाथसिंहजी, दौलतसिंहजी और मोतीसिंहजी थे। इनमें से मोतीसिंहजी मेहता श्यामसिंहजी के पुत्र रामसिंहजी के नाम पर दत्तक चले गये।

मेहता रघुनाथसिंहजी पर महाराणा स्वरूपिसहजी की बड़ी कुपा रही। आपकी सेवाओं से प्रसक्त होकर महाराणा साहिब ने आपको गांव प्रदान किया। आप जहाजपुर के पांच परगना-मगरा, खेरवाड़ा आदि जिलों में हाकिम रहे। आपने महाराणा शंभुसिंहजी के समय में अहलियान दरवार (मिनिस्टरिशप) का काम किया। संवत् १९२५ के चैत्र मास में आपने महाराणा साहव की पधरावनी की। इस अवस्तर पर महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर आपको पैरों में पहनमे के लिए सोने की कड़ा जोड़ी प्रदान कर सम्मानित किया। दरवार ने आपके पुत्र माधोसिंहजी को कंठी तथा आपके छोटे माई दौलतसिंहजी और मोतीसिंहजी तथा मतीजे उर्जुनसिंहजी को कंठी और पैंचे बक्षकर सम्मानित किया। मेहता रघुनाथसिंहजी ने सरहही जिलों में रहकर सरहह के झगड़ों का निपटारा किया, जिलों की तहसील की आपने दृद्धि की और हर तरह दरवार को प्रसन्न रखा। महाराणा साहब ने भी प्रसन्न होकर समय २ पर कई पहे, परवान, खास रुक्क, जीकरा, आदि बक्ष कर आपका सम्मान बदाया। आपका स्वर्गवास संवत् १९२८ में हो गया। आपके नाम पर बावनी की गई यी उसमें महाराणा साहब ने २५००) प्रदान किये थे।

मेहता माधोसिंहजी भी अपने पिताजी की ही भाँति सगरा, खेरवाड़ा, कुम्हलगढ़, खमनोर, सायरा आदि स्थानों पर हाकिस रहे । संवत् १९३१ में आप फौजवली नियुक्त हुए । आपके कार्मों से प्रसन्न होकर दोनों ही महाराणाओं ने आपको जीकारा, बैठक, मांहा, तथा पैरों में सोना वला । इसी समय आपको पालकाखेड़ा नामक प्राप्त जागीर स्वरूप मिला । जिस प्रकार उदयपुर के महाराणा साइव की आप पर बहुत कृपा रही, उसी प्रकार किशानगढ नरेश श्री पृथ्वीसिंहजी और शार्ट्र लेसिंहजी की भी आप पर बढ़ी कृपा रही । आप लोग भी आप की हवेली पर प्रधारे ये । आपका स्वर्गवास संवत् १९४६ में हो गया । आपके कोई पुत्र न होने से किशानगढ़ से मेहता पृथ्वीसिंहजी के पीत्र मेहता बलवन्तसिंहजी को आपने स्वक किया ।

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

मेहता बलवन्तिसहिली पर महाराणा फतेसिंहजी की बड़ी क्षपा रही। आपके पिताजी का स्वर्गवास हो जाने पर आपको पुश्तैनी फौजबक्षीगिरी का काम मिला। आपको मी बैठक और जीकारा कक्षा हुआ था। आपका स्वर्गवास बहुत ज्ञीन्न ही हो गया। आपके एकमान्न पुत्र लल्जमनिसहजी हैं।

मेहता छ्छमनसिंहजी ४स समय नावालिंग थे जब कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। अतएव आपको पुत्रतैनी बक्षांगिरी का काम आपके नामसे मेहता दौलतसिंहजी देखते थे। बालिंग होने पर संवत् १९६३ में आपको रंग भवन की खिदमत दी गई। संवत् १९७२ में आपको बक्षी-गिरी फिर से दी गई। संवत् १९७२ में आप ट्रेसररी आफ़िसर नियुक्त हुए। महाराणा भोपालसिंहजी की भी आप पर बढ़ी कृपा है। दरवार जागीर के अलावा आपके लिए खास तौर पर तनख्वाह भी सुकर्रर करमाई तथा नाव की बैठक भी बक्षी। आपके केसरीसिंहजी नामक एक पुत्र हैं।

कुँवर देसरीसिंहजी की पढ़ाई एल. एल. बी., तक हुई। आपको वर्तमान महाराणा साहब ने स्वरूपसाही रूपयों तथा पाटों को गलवाकर उनके स्थान पर नये चित्तीड़ी रूपये उल्वान के लिए कलकत्ता मिट में भेजा। सन् १९३२ में आप वहाँ से पौने दो करोड़ रूपये उल्वाकर उद्यपुर लावे। इस काम को आपने बड़ी होशियारी से किया। इससे प्रसन्न होकर महाराणा साहब ने आपको ७५०) रूपये इनाम स्वरूप प्रदान किये तथा आपके लिये स्थायी वेतन का भी प्रधन्ध कर दिया। आपके खुमानसिंहजी मामक एक पुत्र हैं।

मेहता श्यामसिंहजी के पुत्र रामसिंहजी के कोई पुत्र न होने से मेहता उम्मेदसिंहजी के तीसरे पुत्र कुँवर मोतीसिंहजी दत्तक लिये गये ! आप बुद्धिसान और होशियार व्यक्ति थे ! आप संवत् १९२० में फीजी के सेनापति रहे ! आपने अपने समय में कई कार्य्य किये ! इसके अतिरिक्त आपने हुरदा जिले में अपने नाम से मोतीपुरा नामक एक प्राम बसाया ! पहाड़ी जिले में, मना शहर जिसे आजकळ देवरिया भी कहते हैं, आप ही ने आवाद किया ! आप सहाड़ी, हुरड़ा, मांडलगढ़ हत्वादि जिलें में हाकिम रहे ! आपके कार्मों से प्रसन्न होकर तत्कालीन महाराणा शम्भुसिंहजी ने बोरड़ी का खेड़ा वर्ष मोतीपुरा नामक प्राम आपको जागीर में बक्षा ! आपको ब्राया में बैठक का सम्मान भी प्राप्त था ! आपको ब्राया ! आपको हो प्रया ! आपको हो प्रया ! आपको हो प्रया ! आपको हो प्रया ! सोहनसिंहजी कीर मोहनसिंहजी कीर मोहनसिंहजी हैं ! सोहनसिंहजी किशनगढ़ में रामसिंहजी मेहता के यहाँ दत्तक गये !

मेहता मोहनसिंहजी अपने जीवन में बड़े उद्योगी व्यक्ति रहे। आपने कई स्थानों में काम किया। आप हैदराबाद, जोधपुर, भावनगर, अखबर, इन्दीर आदि कई स्थानों पर काम करते रहे। करीब तीन साल से आप दरबार की ओर से उदयपुर बुलवाये गये। वर्तमान समय में आप यहाँ ओवर सिवर के पद पर काम कर रहे हैं।

#### मेहता सुकनराजजी मुह्योत, जोधपुर

मुहणोत हरीसिंहजी के पुत्र दीपचन्दजी संवत् १८८८ में जोघपुर में हाकिम थे। दीपचन्दजी के जीवराजजी, धनराजजी, शिवराजजी और उदयराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से मुहणीत धनराजजी दौलतपुरा, जालोर, सांचीर तथा भीनमाल के हाकिम रहे। संवत् १९०२ में जोघपुर दरबार ने इन्हें युवराज श्री जसवन्तिसिंहजी के अध्यापक बनाकर अहमदनगर भेजा। संवत् १९१६ में आप जालोर के कोतवाल और फिर बाईसाहिवा के इजाफ़े के गाँवों के शबन्धक बनाये नये। ये महाराजा श्री तखतिसिंहजी की महाराणी राणावतजी के कामदार थे। इनके विजयराजजी, रूपराजजी तथा फीनराजजी नामक ३ पुत्र हुए।

मुहणोत रूपराजनी जयपुर के महाराजा सवाई रामसिंहनी के यहाँ संवत् १९३२ से ४१ तक रसोड़ा तथा ऐन कोठार के दारोगा रहे। पश्चात् जागीर दारों के इंतनामी सीगे में नोधपुर में मुलाजिम हुए और ठिकाना कुड़की तथा पांचीता के पहों का काम करते रहे। संवत् १९५४ में इनका शरीरान्त हुआ। इनके छोटे भाई फोजराजी बाई साहिबा के हजाफ़े के गाँवों का काम करते रहे।

सुरुणोत रूपराजजी के सोहनराजजी तथा सुकनराजजी नामक दो पुत्र हुए । सुणोत सुकनराजजी का जन्म संवत् १९४१ की पीय बदी ८ को हुआ । आप बदे बोग्य और मिलनसार सज्जन है । ओसवाल समाज के हितसम्बन्धी कार्यों से आप बदा भाग लेते है । आप श्री सिंह सभा की मैंनेजिंग कमेटी के सदस्य तथा फूलचन्द कन्यापाठशाला के सेकेटरी है । आप राजपुलाना इन्ह्योरेन्स कंपनी के डायरेक्टर हैं आपकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है । सन् १९०२ से आप पी० डब्ल्ड् डी० और ऑइस फेक्टरी में सर्विस करते रहे । इधर १३ सालों से आप जोधपुर स्टेट इलेक्ट्रिक कारखाने में स्टोर कीपर कैंग्रिस सेंग्रिक सेंग्रिक के सारखाने में स्टोर कीपर हैं । आपकी स्टेट में ३३ सालों की सर्विस है । आपकी आता सोनराजजी कस्टम इन्स्पेक्टर थे ।

इसी प्रकार इस परिवार में विजयराजनी के पुत्र कुशन्साननी ने १० सालों तक पुल्सि विभाग में सिर्विस की। इनके पुत्र विद्यानराजनी जनानी कशोड़ी पर नौकर हैं, मुणीत फोनराजनी के पुत्र गुमानराजनी स्वाय इंस्पेक्टर है। इसी प्रकार मुणोत जीवराजनी के प्रश्नार क्रमशः पृथ्वीराजनी क्षोर चन्द्रराजनी हुए। इस समय चन्द्रराजनी के पुत्र इंसराजनी जालोर में वकालत करते हैं। मुणोत उद्यराजनी के प्रपीत्र स्वस्थान करते हैं। सुणोत उद्यराजनी के प्रपीत्र स्वस्थानका पी० डक्स्यू० डी० वाटर वर्कस में हैं।

#### रीयांवाले सेठों का खानदान अजमेर

राजा भृहद्वी के परचात् क्रमशः रायपालजी, मोहणजी, महेशजी, छेवरजी, पहेलजी, कोजाजी, जयमलजी और दोलाजी हुए। होलाजी की सन्तानें ढोलावत ग्रुणोत कहलाई। इनके परचात् होलाजी, तेजसिहजी, सिंहमलजी और बीवनदासजी हुए।

नगर सेठ जीवनदासजी — मुहणोत जीवनदासजी कई पीढ़ियों से रीयां (पीपाड़ के पास ) में निवास करते थे। सेठ जीवनदासजी अधवा इनके पिताजी रीयां से दक्षिण प्रांत में गये और नहां पेश वाओं के खजांची मुकरेर हुए तथा पूने में इन्होंने दुकान स्थापित कर काफी सम्पत्ति और स्थाई नायदाद उपार्जित की। आपके समय से ही यह खानदान प्रसिद्धि में आया। कहते हैं कि एक बार जीवपुर महाराजा मानसिंहजी से किसी अंग्रेज ने पूछा कि मारवाड़ में कितने घर हैं, तो दरवार ने कहा कि "दर्ह घर हैं, एक घर रीयां के सेटों का, दूसरा बीव्हाई के दीवानों का और आधे में सारा मारवाड़ हैं।"

कहने का तारार्य यह है कि उस समय यह परिवार ऐसी समृद्धि पूर्ण जनस्या में था। जोषपुर दरबार महाराजा विजयसिंहजी ने संवत् १८२९ में सेठ जीवनदासजी को नगर सेठ की उपाधि तथा १ मार तक क़ैद में रखने का अधिकार बच्चा था। रीयां मे इनकी उत्तम छत्री बनी हुई है। मारवाद में यह किम्बदन्ती प्रसिद्ध है, कि एक बार जोधपुर दरबार को इन्य की विशेष आवश्यकता हुई और दरबार सांद्रत्री पर सर्वार होकर रीयां गये, उस समय यहां के सेठों ने एक ही सिक्के के रुग्यों के क्रेंट्रा की रीयां से जोधपुर तक कतार खगवा दीं। इससे रीयां गांव, सेठों की रीयां के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार की कई बातें सेठ जीवन दासजी के सम्बन्ध में प्रचलित हैं। जोधपुर राज्य की क्यांति के अलावा पेशवा राज्य में भी इनका काफी दबदवा था। उस समय ये करोडपति श्रीमंत माने जाते थे। एका तथा पेशवाई हह मे इनकी कई दुकानें थीं, इसके अलावा अजमेर में भी उन्होंने अपनी एक बांच खोली थी। इनके गोवर्द्धनदासजी रहुनाथदासजी तथा हरजीमळजी नामक तीन पुत्र हुए। मुहणोत गोवर्द्धनदासजी तथा हरजन्ददासजी और हरजीमळजी के छदमनदासजी नामक पुत्र हुए। इनकी दुकानें विश्वण तथा राजयताने के अनेकीं स्थानों में थी। शिवदासजी के पुत्र रामदासजी हुए।

मुह्योत रामदासकी तथा लच्चमण्यासकी—आप पर जोधपुर महाराजा मानसिंहजी की बड़ी कृपा थी। दरवार ने इन दोनों सजनों को समय-समय पर पालकी, सिरोपान, कदा कंटी, कीनखान, मोती वगैरा इनावत किये थे। महाराज मानसिंहजी और उदयपुर दरवार से इन्हें कई परवाने मिले थे। संवत् १८९९ में मुणोत लक्ष्मणवासकी का देहान्त हुआ। इस समय इनका परिवार कुचामण मे बसता है। जिसमें पश्चालालजी, तेजमलजी, युजानमलजी वगैरा इस समय विद्यमान हैं।

सेठ हमीरमलजी—मुहणोत रामदासजी अजमेर में और छड़मणदासजी कुचामण में निवास करं छो। रामदासजी के पुत्र हमीरमलजी हुए। इनकी सिंधिया दरवार में बैठक थी। संवत् १९११ के जोघपुर दरवार ने इन्हें पुनः सेठ की पदनी और पालकी, सिरोपान, दरवार में बैठने का सम्मान तथा व्यापार है छिए आधे महस्ल की माफ़ी का आर्डर और उनके घरू व्यवहार के माल पर पूरी चुड़ी माफ रहने का हुड़म प्रदान किया। जब सेठ हमीरमलजी अपने पंजाब के खजानों की देख-भाल करने गये, तब फायनेंस कमिश्नर पंजाब और कमिश्नर जालंघर डिविजन ने तहसीलदारों के नामपर सेठ हमीरमलजी की पेशवाई के छिए स्टेशन पर हाजिर रहने के हुक्म जारी किये थे। सेठ हमीरमलजी के घीरजमलजी, चंदनमलजी और चांद-मलजी नामक तीन पुत्र हुए, इन तीनों आताओं का कारबार संवत् १९२४—२५ में अलग-अलग होगवा। धीरजमलजी के कनकमलजी तथा धनरूपमलजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें से धनरूपमलजी लक्ष्म में व्यापार करते हैं।

राय साहित सेठ चांदमलजी—सेठ चांदमलजी का जन्म संवत् १९०५ में हुआ। संवत् १९२१ में जोधपुर ने पुनः इनको "सेठ" की पदवी दी। इनके समय में कोहाट, कुर्रम, मराकान, पेशावर, जालंघर; हुशियारपुर, मागस्, सागर और मुरार, सांगर, पचपदरा, डीडवाना के बृटिश खजाने इनकी फ़र्म के अधिकार में थे और बम्बई, जवलपुर, नरसिंहपुर, मिरजापुर, धर्मशाला, पेशावर, गवालियर, जोधपुर, सागर, अजमेर, भेट्सा, इन्होंर, झांसी, मेमिन और आज़मगढ़ में दुकानें और यू० पी०, सी० पी० में जमीदारी थी।

रायसाहब सेट चांदमलजी लोकप्रिय पुरुष थे। संवत् १९२५ तथा १६ के राजपूताने के घोर वुष्कालों के समय आपने गरीव प्रजा की बहुत सहायता की थी। आप जवान के बहे पक्के जीवदया और परोपकार के कामों में उदारतापूर्वक सम्पत्ति खर्च करनेवाले व्यक्ति थे। आप स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के जन्मदाता और जनरल सेकेटरी ये तथा उसके मोरवी केप्रथम अधिवेशन का प्रमुख स्थान आपने सुशोमित किया था। इसी तरह उसके अजमेर वाले चौथे अधिवेशन के समय में भी आपने हजारों रुपये व्यय किये थे। सन् १८६८ में आप स्युनिसिपल किमशर और १८७८ में ऑनरेरी मिलस्टेट दर्जा टोयम बनाये गये। सन् १८७७ के देहली दरबार में आप निमंत्रित किये गये, उस समय लाई लिटन ने आपको राय साहिब का खिताब, स्वर्णपदक तथा साटिंफिकेट दिया था। सन् १८७८—७९ में जब कावुल का युद्ध लारम्म हुआ तब आपने गवर्नमेंट को १ करोड़ रुपये खजाने से दिये थे इससे प्रसन्न होकर पंजाब गवर्नर ने सेठजी के पूजंट को खिलअत और दुपटा इनायत कियाथा। इस प्रकार प्रतिष्टापूर्ण जीवन दिताकर १९७१ में आपका देहावसान हुआ। आपके देहावसान के समय पुक बड़ी शका धराता खाते निकाली गई थी। आपके चनश्मान ध्रामा। आपके देहावसान के समय पुक बड़ी शका धराता खाते निकाली गई थी।

इंसिजी, रा॰ व॰ छगनमल्जी, मगनमल्जी और प्यारेलाल्जी नामक ४ पुत्र हुए। इन आताओं में से सेठ धनक्यामदासजी को कारवार संवत् १९७३ के आवण मास में अलग हो गया। सेठ घनक्यामदासजी को छोड़कर और आताओं के कोई सन्तान नहीं हुई।

सेठ वनश्यामदासजी—आपका जन्म संवत् १९४१ में हुआं। आपका श्ररीरावसान संवत् १९७५ की फोगुन वदी ९ को हुआ । आपके नौरतनमळजी तथा रिखवदासजी नामक २ पुत्र हुए।

राय वहातुर सेठ छगनमळनी का जन्म संवत १९४३ में हुआ। स्था॰ कान्फ्रेंस की ऑफिस जब अजमेर में थी, तब आप उस हे सेकेटरी थे। आप अजमेर के म्युनिसिपळ किमदनर और ऑनरेरी मजिस्टेंर विप के सम्मान से सम्मानित हुए थे। भारत सरकार ने आपके गुणों से प्रसन्न होकर आपको रायबहातुर का खिताब इनायत किया। ७ वर्ष तक आप दवे॰ जैन कान्फ्रोंस के ऑनरेरी सेकेटरी रहे। आपने अपने न्यय से एक हुबारशाला चलाई थी। आपका देहावसान संवत् १९७४ की चैत सुदी ४ (वा० २६ मार्च सन् १९२०) को केवळ ३१ साल की वय में हो गया।

सेठ मगनमलजी का जन्म १९४५ में हुआ। आपकी धार्मिक कार्यों में विशेष रिव यी आप बड़ी बांतवृत्ति के पुरुष थे आपका अंतकाल १९८२ की मगसर सुदी ८ को हुआ। सेठ प्यारेकालजी का जन्म १९५१ की माध सुदी २ को हुआ। आप इस समय विद्यमान हैं। आप दोनों आताओं ने सार्वजनिक व लोकप्रिय कार्यों में वहुत-सा सहयोग लिया। पुष्कर गौशाला, अहिंसा प्रचारक, बंगलोर गौशाला, आटकोपर जीवद्या मंडल आदि संस्थाओं को आपने बहुतसी सहायतायें दी हैं। आपके विचार सालिक हैं। आपके बड़े आता मगनमलजी, अजमेर के म्युनिसियल कमिश्नर और आनरेरी मिकरेटी और सुखदेव सहाय जैन भेस के ऑनरेरी सेकटेरी थे।

्सेट नीरतनमल्जी रीयां वाले का जन्म संवत् १९५८ की आसीज सुदी १, को हुआ। श्रापका कारवार कई स्थानों पर फैला हुआ है, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आप खुव भाग लेते हैं।

, सेठ रिसवदासजी का जन्म संवत् १९६४ के आवण पौर्णिमा को हुआ था। ४-५ सालों तक इन्होंने गुरुकुछ कांगड़ी में शिक्षा पाई थी, इनका विवाह कोटे में बढ़ी धूमवाम से हुआ था। इनका संबद १९८४ की आसीज वदी ७ को अचानक पति पत्नी का एक साथ, अंतकाल हो गया। इस समय आपकी कोई संतान नहीं है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ नौरतनमलजी रीया वाले, श्रजमेर.



भी मिश्रीलालजी गुणात, व्यावर.



मेहता सोहनसिहजी अुगोत, कि. नगर.



मेहता मोहनसिंहजी गुजोत, उदयपुर.

#### सेठ लद्धमण्डासेजी मुहंग्रोत रीयांवांलों का परिवार, कुचामण्

इस परिवार का मूळ निवास स्थान रीयां है। रीयों के नारसेट जीवनदासजी अपने समय के बामी गरामी झीमत थे। आपका विस्तृन परिचय ऊपर दिया जा चुका है। सेट जीवनदासजी के गोवर्तन रासजी, रचुनायदासजी तथा इरजीमळजी नामक तीन पुत्र हुए। संवद १८६९ में सेट हरजीमळजी के पुत्र सुरणोत ळळमणदासजी रीयों से देवनद, किशनगढ़ आदि स्थानों में होते हुए कुजामण आये और वहीं आपने अपना निवास बनाया।

मुहणोत रघुनाथदासनी के पौन रामदासनी तथा छड़मणदासनी पर जीधपुर दरवार महाराजा मानसिंदनी नदी कुपा रखते थे। राज्य के साथ इनका छेनदेन उस समय बढ़े परिमाण में होता था इनकी मातवरी से खुश होकर दरवार ने इन्हें कई खास रुक्के भी इनायत किये थे। जीधपुर दरवार ने पालकी, सिरोपाव, कड़ाकंठी, मोती, हुपहा, कीनखाव वगैरा समय-समय पर प्रदान कर इस परिवार की इजत की थी। साथ ही इन आताओं के छिये मारवाड़ में बहुत-सी छागें भी बंद कर दी थीं।

इसी प्रकार रामदासजी तथा छडमणदासती को भी उदयपुर दरबार से न्यापार करने के लिये आबे महस्क की माफी के पत्र मिले थे। इस परिवार ने मेवाइ प्रान्त में भी अपनी दुकान स्थापित की थी। संवद १८७७ की काती वदी १६ को रामदासजी तथा उन्नमणदासजी का कारबार अल्पा-अल्पा हुआ। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन विताते हुए सेठ उद्यमनदासजी का संवद १८९९ की जेठ सुदी ४ को स्वर्गवास हुआ। सेठ उद्यमणदासजी के पुत्र फतेमलजी संवद १९०९ की आसोज सुदी १० को गुजरे।

सेंद्र फतेमछजी के नाम पर नीमाली से सेंद्र घनक्ष्यमछजी मुहणीत इत्तक लाये गये, इनके समय में अजमेर, जयपुर तथा सांभर में हुकानें रहीं। संवत् १९५३ की माघ सुदी १० को इनका शरीरान्त हुआ। इनके सूरजमछजी, पत्रालाछजी तथा तेजमछजी नामक तीन पुत्र हुए, इनमें सेंद्र सूरजमछ्टी संवद् १९६१ में गुजरे। सेंद्र पश्चालाछजी ने ५ साल पहिले हिंगवघाट में द्रथा २ साल पहिले बन्दों में दुकानें की। सेंद्र प्रजमछजी के पुत्र कस्याणमछजी, पनालाछजी के पुत्र उत्मेदमछजी तथा तेजमङ्शी के पुत्र कस्याणमछजी, सरदारमछजी और इन्द्रमछ है। इस छुदुन्य इं द्रिये कुन्दाण्या में करं छाने बन्द है तथा यह परिवार वहाँ "सेंद" के नाम से भ्यवहत होता है। भारके वहाँ लेनदेन तथा वोहरात का ध्यवसाय होता है।

#### ः सेठ लक्ष्मीचंदजी मुह्णोत उज्जैत

इस परिवार का इतिहास रीयां के सेठों से शुरू होता है ! उसी खानदान के सेठ गुमानजी के पुन प्रतापमलजी करीब १०० वर्ष पूर्व भेलसा वामक स्थान पर न्यापार के निमित्त गये ! वहाँ आप साधारण छेनदेन का ज्यापार करते रहे ! आपके क्रमशः सेठ नवलमलजी और किशनचंदजी नामक हो पुत्र हुए ! आप दोनों ही मेलसा से जबलपुर-गये और वहाँ राजा गोकुलदासजी के यहाँ काम करने को । पत्रचात् अपनी होशियारी से नवलमलजी जबलपुर की बंगाल बेंक शाला के खजांची हो गये ! आपके पुत्र न होने से आपके माई किशनमलजी के तो पुत्रों में से एक लक्ष्मीचंदजी को इसक लिया तथा वृद्धरे पुत्र फूलचंदजी अपने पिताजी के पास ही रहे !

बासू लखनीचंदजी बढ़े योग्य, होशियार और समझदार व्यक्ति हैं। पहछे तो आपने राजा गोकुलदासजी के यहाँ काम किया पश्चात आप उठजैन के विनोद मिल में प्काटन्टेस्ट हो गये। आज कर आप बीमा की पूर्णसी का काम करते हैं। आप यहाँ के आनरेरी मजिस्ट्रेट तथा चेम्बर आफ कामसे के सेकेटरी हैं। आपके समीरचंदजी नासक एक दचक पुत्र हैं। आपने अपने पिताजी के स्मारक सक्य अपने अवन का नाम 'कृष्ण निवास' रहा है।

#### मुहर्णोत हस्तीमलजी, जोधपुर

सुद्दणीत सीमागमलजी जाखौर में निवास करते थे तथा वहाँ के कोतवाल थे। उनका अंतः काल कामग संवत् १९५६ में हुआ। इनके पूर्वजों का राजकुमार पाल के समय का बनाया हुआ मन्दिर जाखौर के किले में विद्यमान है।

सुहणोत सौभागमलजी के २ पुत्र हुए । मिश्रीमलजी तथा हस्तीमलजी । मिश्रीमलजी का संबद् १९५७ में अन्तकाल हो गया । सुहणोत हस्तीमलजी का जन्म संवत् १९६७ में हुआ । आपने जासीर में हिन्दी तथा उर्व् का ज्ञान प्राप्त किया और संवत् १९५५-५६ से जोधपुर चीफ कोर्ट की वकालत शुरू की । इस समय आए जोधपुर में फर्स्ट कास वकील माने जाते हैं।

मुहणोत हस्सीमक्जी के मांगीकाकजी, सोहनकालजी तथा रङ्गरूपमलजी नामक तीन पुत्र हैं। मांगीकाकजी का भादना सुदी ७ संवत् १९६१ में जनम हुआ। आपने सन् १९३१ में इकाहाबार धुनिवर्सिटी से बी. पू पूछ. पूछ. बी. पास किया, तथा वर्तमान में आपर्ुबाकोतरा (जोपपुर-स्टेट) में वकीली करते हैं। इन्होंने सन् १९२० में एक साल तक महकमा चन्दोवस्त में माफीयात आफीसर का काम किया था। आपके छोटे माई पदते हैं।

#### सेठ मिश्रीमलजी मुह्णोत, न्यावर

यह परिवार सं० १९०१ तक तीन पीढ़ियों से जोधपुर में उदयचन्द बरदीचन्द के नाम से क्यापार करता रहा। वहाँ से इसी साल उम्मेदराजजी मेघराजजी दोनों भाता पाली चले गये, सथा वहाँ दलाली करने लगे। इनके पुत्र कुन्दनमलजी तथा जसवन्तरायजी हुए। कुन्दनमलजी का जन्म संवत् १९०१ में हुआ। आप १९२८ में पाली से ब्यावर चले आये। पाली में आपका कपड़े का ज्यापार था तथा असी भी वहाँ इस परिवार के मकान हैं। कुन्दनमलजी का शरीरावसान् १९५३ की अपाद सुदी ११ को और जसवन्तरायजी का वैशास बदी १४ संवत् १९८० में हुआ।

मुहणोत कुन्दनमल्जी के जवानसल्जी सिश्रीसल्जी तथा केसरीमल्जी नामक १ एत हुए, इनमें मिश्रीमल्जी, जसवन्तराज्जी के नाम पर दत्तक गये। मुहणोत सिश्रीमल्जी का जन्म संवद् १९३६ की मगसर मुदी १ को हुआ। अपने बहुत सहा किया, १९५२ में कपदे की हुआन की, पर संवत् १९७६ तक आपको विशेष लाम न हुआ। १९७६ में पत्रालाल्जी कांकरिया की भागीदारी में १ लाख रुपया सहें में कमाया। इस समय भी आपके यहाँ प्रधानतया सहे का ही काम होता है।

मुहणोत मिश्रीमलजी की धार्मिक व परोपकारी कार्मों की ओर अच्छी निगाह है। आप ब्यावर के भोसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके बढ़े पुत्र गुलाबचन्दजी २१ साल के हैं। शेष मृतचन्दजी, एखमीचन्द तथा केवलचन्द हैं।

#### सेठ होगमल हजारीमल सहयोत इटारसी

यह परिवार नागोर (जोधपुर स्टेट ) का निवासी है। वहाँ से सेठ छोगमलजी मुहणोत संबद् १९४६ में इटारसी आये, तथा अनाज किराना और सराफी कारवार चाळु किया। संवद् १९५५ में आपका श्वरीरान्त हुआ। आपके पुत्र सेठ हजारीमलजी मुहणोत का जन्म संवद् १९१७ में हुआ। सेठ हजारीमलजी मुहणोत ने इस दुकान के स्थापार मे तथा सानदान की इजात आवरू में तरकी की। आपके नाम पर सेठ हैमराजनी मुहणोत नागोर से दत्तक लाये गये। आपके दत्तक आने पर पर्झों मे फैसला कर सेठ हजारी-मलजी मुहणोत की कन्या सैना बाई तथा आपके हिस्से से १० हजार रुपया मन्दिर बनवाने के अर्थ निकाले। फलतः सेठ हेमराजनी मुहणोत ने संबंद १९७८ में एक दवे० जैन मन्दिर का निर्माण कराया। आपने भी दुकान के ब्यापार तथा प्रतिद्वा को अच्छी उन्नति प्रदान की। संबंद १९८७ में आपने नोपतजी की जोली का उपना तथा साम्बीजी रतनश्रीजी का 'चतुर्मास कराया। इस समय आपके यहाँ इटारसी में जोगमठ इजारीमल मुहणोत के नाम से सराफी तथा बेक्किंग कारबार होता है।

#### ् सेठ रतनचन्द्र झगनमल मुह्णोत, श्रमरावती

ख्याभग संवद् १९२० में सेठों की शीयां नामक स्थान से ब्यापार के निमित्त सेठ हुकमीचन्दकी मुहणोत के पुत्र मानमळ्जी, गुलाबचन्दजी, तस्तमळ्जी और बस्तावरमळ्जी ने दक्षिण प्रांत के बेठसी (राजािती) नामक स्थान में जाकर द्कान की। थोड़े समय बाद सेठ मानमळ्जी और गुलाबचन्दजी होनों माह्यों ने छल्जमनदासजी मुहणोत की भागीदारी में अमरावती में द्कान की। सेठ छल्मनदासजी मुहणोत संवद् १९३३ में शीयाँ से अमरावती आये।

सेट मानमल्जी के नवलमल्जी तथा धनराजजी नामक हो पुत्र हुए, हनमें धनराजजी को गुलाइचन्द्रजी के नाम पर दत्तक दिया। मुहणोत नवलमल्जी ने संवद १९५३ में बन्बई तथा गुलेजगुद में दूजानें कीं। इनके रतनचन्द्रजी, चांदमल्जी तथा सूरजमल्जी नामक तीन पुत्र हुए, जिनमें रतनचन्द्रजी, सखतमल्जी के नाम पर दत्तक गये। मुहणोत धनराजजी के पुत्र पनराजजी और मगनमल्जी तथा रतनचन्द्रजी के पुत्र लगानसल्जी और फतेचन्द्रजी हुए। इन आताजों में सेट मगनमल्जी और फतेचन्द्रजी का न्यापार सिम्मलित है। मुहणोत भीकमचन्द्रजी ने रीयों में एक धर्मशाला और कबूतरखाना बनवापा है। आप लल्जनवृत्रजी के नाम पर इत्तक आये हैं। इस समय सेट मगनमल्जी सथा फतेचन्द्रजी का व्यापार अमरावती में रतनचन्द्र लगानसल्ज के नाम से, गुलेजगुद में धनराज मगनमल्ज के नाम से, भंजल्ला (रानागिरी) में मनकमल के नाम से, भंजल्ला (रानागिरी) में मनकमल चांद्रमल के नाम से, होता है।

#### सेठ हणुतमल श्रमरचन्द सुहरातेत रालेगाँव (बरार)

यह परिवार हरसोर (परिधावला—अजमेर के पास ) नासक स्थान से लगभग 100 साल पूर्व हिंगतधाट आया । सेठ हणुतमलजी सुहणोत ने हिंगनधाट आकर व्यवसाय ग्रुक किया, यहाँ से आपने रालेगाँव (हिंगनधाट से १२ कोस पर) नामक गांव मे कृषि का काम बद्दाया और लगभग ६० साल पूर्व से आप रालेगाँव में हो निवास करने लग गये। आपने सुहणोत असरचन्द्रजी को पीपाइ से दत्तक लिया। सेठ रतनचन्द्रजी सुहणोत ने बहुत सम्पत्ति उपानित की। आपका संवत् १९७० में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र रतनचन्द्रजी झा जन्म संवत् १९४० में हुआ। सेठ रतनचन्द्रजी सुहणोत ने कारवार को और स्वादा बहुाया। आपके यहाँ मालगुजारी, कृषि और साहुकारी लेन-देन का ज्यापार होता है। बरार प्रांत के प्रधान लक्षाधीश ओसवाल सज्जनों में आपकी गणना है।

सेठ रतनचन्द्रजी मुहणोत स्थानकवासी आझाय पालते है। आपके कोई पुत्र नहीं है। आप को धार्सिक जानकारी अच्छी है।

#### सेठ केसरचन्द गुलाबचन्द मुह्णोत, श्रहमदनगर

यह कुटम्ब बुजकुला (मेवाड़) का निवासी है। बाप्लालजी मुहणोत भेवाड़ से ध्यापार के निभिन्त अहमदनगर ज़िले के अन्वर्गत नेवाला प्राप्त में आये। इनके पुत्र केशीचन्द्रजी का जम्म १९२२ में और गुलाबचन्द्रजी का १९२२ में हुआ। केशरीचन्द्रजी ने इस द्कान के घन्चे को ज़्यादा बढ़ाया तथा अपनी एक ब्रांच अहमदनगर में खोली। गुलाबचन्द्रजी का संवद् १९७५ में अरीगवसान हुआ।

सेठ केशरीचन्द्रजी के पुत्र मोतीळाळजी का जन्म १९५० में, वन्द्रनमळजी का जन्म १९६० में नेसीचन्द्रजी का १९६७ में तथा चांद्रमङ्जी का १९६७ में हुआ। इन यन्युओं से से दो बढ़े बन्यु नेशाला की तूकान का तथा छोटे भाई अहमदनगर की दूकान का काम देखते हैं। सेठ गुळाबचन्द्रजी के पुत्र माणिकचन्द्रजी का जन्म संवत् १९५८ में हुआ।

वर्तमान में इस वृकार पर नेवाला में खेती तथा साहुकारी और अहमदनगर में गहा, कपास और तेल का व्यापार होता है। मोतीलालती के उनकमलजी, घनरा तजी, पत्रालालती, प्रेमराजजी तथा स्रजमलजी नामक पाँच पुत्र हैं, जिनमें धनराजजी, माणिकचन्द्रजी के नाम पर इसक गये हैं। नेमीचन्द्रजी के पुत्र वांतिलालजी हैं।

# सिंघकी

ओसवाल जाति के इतिहास में सिंघनी नंश बड़ा प्रतापी और कीतिमान हुआ ! सिंघनी बंस के नरपुद्धनों के गौरवशाली कार्यों से राजस्थान का इतिहास प्रकाशमान हो रहा है ! इन्होंने अपने युग में राजस्थान की महान सेवाएँ की और उन्हें अनेक दुभेंग आपित्तयों से बचाया ! राजनीतिज्ञता, रणकुशलता और स्वामिमिक के उच्च आवर्श को रखते हुए इन्होंने एक समय में मारवाद राज्य का उद्धार किया ! अब हम इस गौरवशाली नंश के इतिहास पर थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रकाश डालना चाहते हैं !

#### सिंघवी गौत्र की स्थापना

जिस प्रकार ओसवाल जाति के जन्य गौतों का इतिहास अनेक चमत्कारिक दन्त कथाओं से आहत है, तोक वहां वात सिंचवी गौत्र की उत्पत्ति के इतिहास पर भी लागू होती है। सिंववियों की व्यातों में, इस गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसका आशय यह है—"ननवाणा बोहरा जाति में देवजी नामक एक प्रतापवान पुरुष हुए। उनके पुत्र को सांप ने कार्टा और एक जैनसुनि से उसे जीवित कर दिया। इस समय से इनका इच्टदेन पुण्डितक नागदेन हुआ। लगभग २३ पीट्टी तक तो वे नन बाणा बोहरा ही रहे। इसके बाद सम्बन् १९२१ में उक्त बोहरा वंशीय आसानन्दजी के पुत्र विजयानन्दजी ने सुप्रस्थात् जैनाचार्य्य श्री जिनवहां भएरि के उपदेश से जैन धर्म को स्वीकार किया। इन विजयानन्दजी के कुछ पीदियों के बाद श्रीभरजी हुए। इनके पुत्र सोनपालजी ने सम्बन् १९८४ में शत्रुक्षय का बड़ा भारी संब निकाल, जिससे ये सिधवी कहलाये।"

यह तो हुई सिंघियों की उत्पत्ति की बात । इसके आगे चल कर सोनपालजी के सिद्दाजी, भगाजी, रागोजी, जसाजी, सदाजी तथा जोगाजी नामक छः पुत्र हुए !

इनमें से सिंहाजो जसाजी तथा रागोजी का परिवार जोधपुर में तथा बागोजी, सदाजी, और जोगाजी का परिवार गुजरात में हैं। उपरोक्त ६ भाहपों में से बढ़े भाता सिंहाजी के चापसीजी, पारसजी, गोपीनायजी, मोंडणजी तथा पछाणजी नामक ५ एत्र हुए, इन पाँचों भाइयों से सिंहवियों की नीचे किसी कार्षे निक्की—

(१) चापसीत्री—इनसे भीवराजोत, भनराजोत, गादमछोत, महादसोत शाखाएँ निकर्सी इनके घर जोचपुर, चंडावळ तथा खेरवामें हैं।

- (२) पछाणजी-इनसे बागमलोत हुए जिनके घर पर्वतसर में हैं।
- (३) पारसजी—इनसे सुखमळोत, रायमळोत, रिदमळोत, परतापमळोत, जोरावरमळोत, हिन्दूमळोत, मूळचंदोत, धनरूपमळोत तथा हरचंदोत हुए। इनके परिवार जोधपुर, सोजत, नागोर, मेदता, पीपाड़, रेणा, ळाडनं, डीडवाना, पाळी, सिरिवारी, चाणोद, काळ आदि स्थानों में है।
- ( २ ) गोपीनाथजी--इनसे भागमलोत हुए। यह परिवार गुजरात में है।
- ( ५ ) सोडणजी-इनका परिवार कुचेरा में है।

## सिंपनी भीनराजीत

उपर हम सिंघवियों की पाँचों लांगों का संक्षिप्त विवेचन कर चुके हैं। वैसे तो जोघपुर के इतिहास में इन पांचों ही शालाओं के महापुरुषों ने बड़े २ महत्वपूर्ण कार्य्य करके दिखलाये हैं और अपनी जान को हथेली पर रखकर राज्य की रक्षा और उज्जित में सहयोग दिया है किर भी जोघपुर के राजनैतिक इतिहास में भीवराजीत शाला का नाम सबसे अधिक प्रखर प्रताप के चमकता हुआ दिखलाई देता है।

इतिहास खुळे तौर से इस बात की साक्षी दे रहां है कि महाराज मानसिंहजी के समय में जबिक जोधपुर का राजसिंहासन मयंकर संकट प्रस्त हो गया था और उसका अस्तित्व तक खतरे में जा गिरा था उस समय जिन बीरों ने अपनी सुजाओं के बल पर उस गिरते हुए वैभव को रोका था उसमें भींवराजीत धाखा के सिंधवी इन्द्रराज सबसे प्रधान थे। जोधपुर के इतिहास में सिंघवी इन्द्रराज का नाम एक तेज-पूर्ण नक्षत्र के मुत्य चमक रहा है। स्वयं महाराजा मानसिंहजी ने स्पष्ट शब्दों में सिंघवी इन्द्रराज को जिला था कि "आजसू थारो दियोडो राज है। महारे राठोडा रो वहा रेसी ने ओ राज करसी उल्लेग वारा धर मुं पहलान मन्द रेसी" \* इसी प्रकार इनके भाई गुरुराजजी इनके पुत्र फतेराजजी आदि व्यक्तियों ने भी जोषपुर के राज नैतिक इतिहास में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया था। नीचे हम इसी गौरवशाली वंश का संक्षिप्त परिचय देने का प्रवस्त करते हैं 1

#### सिंघवी भीवराजजी

इस शास्त्रा का प्रारम्म सिंधवी भीवराजजी से होता हैं। सिंधवी भीवराजजी अपने समय के बढ़े प्रसिद्ध मुस्सुद्दी थे। जोधपुर पर जाने वाली कई राजनैतिक विपत्तियों का मुकाबिला आपने बढ़ी बहा-

पूरे रुक्के की तकल भोसवालों के राजनैतिक महत्व नामक श्रध्याय में पृष्ठ ६० पर देखिए ।

हुरी और साहस से किया था। संवत् १८२१ के अधिन मास में उउजैन के सिन्धिया ने मारवाद पर भाकमण करने के इरादे से कूच किया। जब यह समाचार जोधपुर में सिवनी भींवराजजी को मिला तो उन्होंने तत्काल मन्दसोर आकर सिन्धिया को तीन लास रुपये देकर युक्ति प्रवंक वापिस लौटा दिया। इसी प्रकार जब दक्षिण के सरदार खानू ने मारवाद पर चढ़ाई की, उस समय भी सिवनी मींमराजजी ने उसका सामना करने के लिए मुहणीत स्रतरामजी तथा दूसरे कई सरदारों के साथ सेना लेकर मारोठ पर बेरा किया। इस लड़ाई में खान् बहुत हुरी तरह पराजित होकर अजमेर भाग गया और उसका सामनि सिवनी भींवराजजी ने लूट लिया। इसके परचात् आपने वसी नामक स्थान पर बेरो दाला और वहाँ के काइर मोहनसिंह से १०००० जुर्माना लेकर उसे फीन में धामिल कर लिया।

संवत् १८२४ में उदयपुर के राजा अरिसिंहजी और उनके भतीजे रतनसिंहजी में किसी कारण वन्न क्षाव्हा हो गया। उस समय राजा अरिसिंहजी ने महाराजा जोभपुर के पास अपना बकीज मेज कर सहायता की पाचना की। इस पर महाराज ने सिंधवी इन्द्रराजजी और सिंधवी फतेराजजी ( रायमजीत ) को सेना देकर उदयपुर भेजा कव रतनसिंहजी को यह बात माल्क्स हुई तो उन्होंने इन्हें खर्व देकर व्यापस कर दिये। संवत् १८२० में महाराजा अरिसिंहजी ने जोभपुर द्रवार को गोइवाइ प्रान्त दे विया, उस समय सिंधवी भींवराजजी तथा सुहणोत स्रतरामजी ने ही बाली जाकर उस आर्डर पर असक किया। संवत् १८२९ में जयपुर के महाराजा रामसिंहजी स्वर्गवासी हो गये उस समय सिंधवीजी ने परवत्वसर के डाकिम मनरूपजो को साम्भर पर अधिकार करने के लिये लिखा और पीछे से फीज लेकर आने का अधासान दिया।

संवत् १८२४ की फाल्गुन वदी १० को महाराजा विजयसिंहजी ने सिंघवी ऑवराजजी की धरकींगिरी इनायत की जो संवत् १८३० तक चलती रही । उसके परचाद संवत् १८३२ में दरबार ने अगएको बुलाकर पुनः बक्षीगिरी का खिताव इनायत किया । आपको सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराजा के छः इजार की आमदनी के चार गाँव आपको जागीर में दिये । आपके स्नाता इतिहास प्रसिद्ध सिंघवी धनराजजी मी अजमेर फतेह करते समय काम आये ।

संवत् १८३४ में जब अम्बाजी इंगालिया की फीज ट्रंडाइ (जयपुर स्टेट) को लूट रही थी तब सिंघवी भींबराजजी पन्द्रह हकार फीज लेकर जयपुर भी मदद को चद दौढ़े। आपकी सहायता है बल से जबपुर की फीज ने मरहट्टों की फीज को सार भगाया। उस समय जयपुर दरबार ने जोधपुर दरबार को पत्र किसते हुए किसा था कि " मींबराजजी और राठीड बीरहीं और हमारी आस्वेर रहे।"

् जब बादशाह फौज छेकर रेवाही आया तब जयपुर महाराज प्रतापसिंहजी ४ हजार, नजब्दुकी

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



स्बें ए सिघेवी जोधराजजी दीवान, जोधपुर.



स्व॰ सिघवी मोतीचन्दजी (गजराज म्ननराज ) सेाजत.



स्व॰ सिघवी प्रयागराजजी ( भीवराजीत ) जीधपुरः



सिंघवी बलवन्तराजजी ( र्स वराजीत ) जीधपुर.

खां १० इजार और भींवराजजी १२ इजार फौज लेकर उससे मिलने गये और एक लाख रुवयों की हुण्डी लिखकर उसको रवाना किया। बादशाह ने प्रसन्न होकर इन हो "तखत का पाया" कहकर सम्मानित किया और सिरोपाव, तलवार, नथा मकना हाथी इनायत किये। जयपुर दरबार ने भी इन्हें घोड़ा और सिरोपाव बख्दो।

राजनीति ही की तरह सिंघवी भींवराजजी का धार्मिक जीवन भी बहुत उन्कृष्ट रहा। सोजत में आपका बनाया हुआ भींवसागर नामक कुंआ अभी भी विद्यमान है। इसके भतिरिक्त आपने श्री सर-सिंहकी और रहुनाथजी के भव्य मन्दिर भी बनवाये। आपका स्वर्गवास संवत् १८४८ में हुआ।

आपके छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः अभयराजजी, अतेराजजी, इन्द्रराजजी, बनराजजी गुऊराजजी तथा जीवराजजी था । इनमें से अभयराजजी भीर जीवराजजी का वंदा आगे नहीं चळा ।

#### सिषवी असराजनी

सिंधवी असैराजजी को संवत् १८४७ में बक्ति विता पद मिळा। जब किश्चनगद्वाठों ने आम्बाजी हंगिळिया को बहका कर सात इज़ार फ़्रीज के साथ मारवाद पर चढ़ाई की उस समय सिंधवी भींवराजजी ने भण्डारी गंगारामजी और सिंधवी असैराजजी को उनका सामना करने को मेजा। इस छढ़ाई में मराठों के पैर उसद गये, इसपर सिंधवीजी ने बीकानेर से खर्च के लिये तीन छाल रुपये छेकर किशनगढ़ पर चढ़ाई कर ही। संवत् १८५२ में देस्री के पास छढ़ाई करके उन्होंने गोंववाद तथा जालौर इप्यादि स्थानों से तहसीछ वस्तु की। संवत् १८५५ में आपने जालौर का घेरा दिया इसी साल आप जालौर में कैद कर छिए गये और फिर मुक्त होकर संवत् १८५६ की चैत वदी ६ को पुनः बक्तीगिरी के पद पर नियुक्त हुए। इस प्रकार आपके जीवन का एक-एक क्षण राजनैतिक घटनाओं और युदों में गुंचा हुला रहा, आपकी बहादुरी और साहस के सब्दा कदम-कदम पर मिलते रहे। आपका बनाया हुआ असैतलख इस समय भी विद्यमान है। आपका स्वर्गवास संवत् १८५७ में हुआ। आपके कोई सन्तान न होने से आपने अपने भरीजे मेघराजजी को दक्तक लिया।

संवत् १८५७ में अखैराजजी के स्वर्गवासी हो जाने पर सिंघवी मेवराजजी को बस्तीगिरी का पव शास हुआ। संवत् १८८३ तक वे उस पद पर काम करते रहे। संवत् १९०२ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके परचात् इनकी संतानों में कमदाः शिवराजजी, प्रयागराजजी और उगमराजजी हुए। उगमराजजी के पुत्र बळवन्तराजजी अभी विद्यमान हैं। अपने पूर्वजों की महान मेवाओं के उपल्क्ष में इन्हें स्टेट से पेंदान मिलती है। इनके असर्वतराज और दलपतराज नामक दो पुत्र हैं। सिंघवी शिवराजनी बंबन्

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

१९२९ में जोधपुर के हाकिम बनाये गये। इनको दरबार से पैरों में सोना, हाथी और सिरोपाव बस्ता खबा था। इनके पुत्र प्रयागराजजी को भी पैरों में सोना बख्ता हुआ है।

#### सिंघनी इन्द्रराजजी

सिंघवी इन्द्रराजजी उन महापुरुषों में से थे, जो अपने अद्भुत और आदचर्यजनक कार्यों से सारे खानदान के नाम को चमका देते हैं, और इतिहास के अमर पृष्ठों पर बळात् अपना अधिकार कर लेते हैं।

मुरू गुरू में सिंघवी इन्त्रराजजी पचभदरा और फ़लौदी के हाकिम रहे । संवत १८५९ में जब कई सरदारों ने मिलकर दीवान जोधराजजी का सिर काट लिया, तब महाराजा भीमसिंहजी ने इन्द्रराजजी को फौज देकर उन सरदारों से बदला लेने को भेजा । उन्होंने जाकर उन सब सरदारों को दण्ड दिया और उनसे हजारों रुपये वसूल किये। संवत् १८६० की कार्त्तिक सुदी ४ को जब महाराज भीमसिंहजी का स्वर्गवास हो गया और राज्य का अधिकारी महाराजा मानसिंहजी के सिवाय दूसरा कोई न रहा उस समय जोधपुर से धाय भाई शम्भदान भी, मुणोत ज्ञानमलजी तथा भण्डारी शिवचंदजी में सिंधवी इन्द्रराजजी और उनके मामा भण्डारी गंगारामजी को लिखा कि "महाराजा भीमसिंहजी परम धाम पधार गये हैं और ठाकुर सुवाईसिंहजी पोकरन हैं उनके आने पर तुन्हें लिखेंगे तुम अभी धेरा बनाए रखना. " पर सब परिस्थितियों पर विचार करके इन्होंने महाराज मार्नासहजी को जोधपुर केजाना उचित समक्षा और इसी अभिप्राय से अमरचंदजी कळवानी को मानसिंहजो के पास गढ़ में भेजा और स्वयं भी जाकर निछरावल की ओर घेरा उठा दिया। संवत १८६० की मगसर वदी ७ को आपने जोधपुरवालों को किखा कि राज्य के अधिकारी मानसिंहजी ही हैं। ये बहे महाराज की तरह सब पर दया रक्लेंगे। मैं इनका रुक्ता सबके नाम पर भेनता हूँ। जब महाराजा मानसिंहजी जोषपुर के गढ़ में दाखिल हो यये तब उन्होंने प्रसन्न हो कर भण्डारी गंगारामजी को दीवानगी और सिंघवी इन्द्रराजजी को सुसाहिबी इनायन की । इसके सिवाय मेघराजजी को वर्ष्शीगिरी और अश्वर राजनी को सोजत की हाकिमी ही। इसी समय महाराजा ने सिंघवी इन्द्रराजजी को एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण राक्षा इनायत किया जो इस अन्य के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में हम प्रकाशित कर सके हैं।

. संवत् १८६६ में किसी कारणवश्च महाराजा मानसिंहजी सिंघवी इन्द्रराजजी और भण्डारी शंगारामजी से नाराज हो गये और इन दोनों को इनके भाई बेटों सहित कैद कर दिया।

संवत् १८६३ के फालान में जोधपुर के कई सरदार धौंकलसिंहजी को \* गदी दिलाने के उरेश्य

जब सहाराणा भीमसिंहजी स्वर्गवासी हुए तब उनकी रानी गर्भवती थी, महाराज की मृखु के बाद उनके

<sup>-</sup> पुत्र-हुमा जिसका नाम धौकलसिंह रक्खा गया था।

से जयपुर और बीकानेर की एक छाल फौज को चढ़ा छाये। इस विशाल सेना ने जोषपुर पर घेरा डालकर सरदार घोंकलसिंह की दुहाई फेर दी, मानसिंहजी का अधिकार कैवल गढ़ ही में रह गया। जोघपुर के इतिहास में यह समय ऐसा विकट था कि यदि पूरी सावधानी के साथ इसका प्रतिकार न किया जाता तो मारवाद के इतिहास के पृष्ठ ही आज दूसरी तरह से लिले जाते। अस्तु, ऐसी भयंकर विपत्ति के समय में महाराज ने विघयी इन्द्रराजजी और भण्डारी गंगारामजी को कैद से बुलाकर इस विपत्ति से मारवाद की रक्षा करने को कहा। इस स्थान पर इन दोनों मुत्सुियों की उस स्वामिमिक का आदर्श देखने को मिलता है। जितने कष्ट इन लोगों को मिले ये उन्हें देखते हुए यदि ये लोग ऐसे समय पर उदासीनता भी बतलाते तो इतिहासकार इन्हें बुरा नहीं कहते, मगर इन दोनों खानदानी पुरुषों ने सब बातों को सूलकर, उस विपत्ति के समय में भी सन्त्रे हृत्य से सेना की। कुरू र में तो इन्होंने धोंकलसिंह के तरफदार पोकरन ठाइन सवाईसिंहजी से समझौते की बातचीत की, मगर जब उसमें कामयाबी न हुई तो उन्होंने मीरलाँ पिण्डारी को चार-पाँच लाख रुपये देने का बादा कर अपनी लोग लिला लिया और अपनी तथा उसकी फौज के साथ इंडाइ को लुटते हुए जयपुर की ओर कूँव किया। रास्ते में इन्होंने जयपुर के बख्शी शिवलाल को लुट लिया तथा इस घटना की खबर बारहट सांइदान के साथ महाराजा मानसिंहजी को भेजी, बारहट ने निम्नांकित दोहा महाराजा के पास सेना था:—

फागेजुब पाई फते, लूट लियो शिवलाल । वे कागद में आशिया. मान विजाही मान ॥

कहना म होगा कि जयपुर पहुँचकर सियवी इन्द्रराजजी और मीरखां ने अपनी छुट शुरू कर दी। यह खबर जब जयपर की फीज को जोधपुर में छगी तो उसने वचरा कर संबद १८६५ की भादवा सुदी ३ को जोधपुर का वेरा उठा दिया और अपने-अपने राज्यों की ओर प्रस्थान कर दिया।

जय जयपुर की विजय की खबर महाराज मानसिंहजी को मारहम हुई तो वे बढ़े खुश हुए, और उन्होंने एक बढ़ा महत्वपूर्ण रुक्ता (संघवी इन्द्रराजजी को बख्शा जो इस अन्य के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में दिया गया है। इसी समय इन्द्रराजजी को प्रधानगी का पद बख्शा गया।

संबत् १८६५ में सिंघवी इन्द्रराजजी और मुहणोत स्रजमञ्जी ने १० हजार जोघपुर की तथा १० हजार बाहरी फौज लेकर बीकानेर पर आक्रमण किया। उस समय बीकानेर नरेश स्रविसिंहजी ने चार लाख रुपये देने का वादा किया तथा पाँच गाँव देवनायजी को जागीर में हिये। जिस समय सिंधी इन्द्रराजजी फौज के साथ बीकानेर गये थे उस समय पीछे से महाराजा मानसिंहजी ने मीरखां को उसकी फौज के खर्ब के लिये पर्वतसर, मारोठ, डीडवाणा और साम्भर नावां का परगना लिख दिया था। जब बीकानेर से विजय प्राप्त करके ठक फीज बापस छीटी तब महाराज मानसिंहजी ने सुझं होकर कहा कि जैसी बात बीकानेर में रही ऐसी ही जयपुर में रह जाय तो बढ़ा अच्छा है। इस पर इन्द्र-राजजी के पुत्र फ्तेराजजी ने मुहणोत स्रजमल ही और आउदे के ठाकुर के साथ जयपुर पर चढ़ाई की और अपना लट्टा हुआ सासान पापस के आये।

संवत् १८७२ की आसीज सुदी ८ के दिन जब सिंघवी इन्द्राजजी और महाराज देवनाथजी खावकों के महल में बैठे हुए थे, उसी समय मीरखां के सिपाही आये और उन्होंने सिंघवी इन्द्रराजजी से महाराज मानसिंहजी द्वारा दिये हुए चार पराने और निश्चित् रकम माँगी। इस सम्बन्ध में सिंघवी इन्द्रराजजी और उनके बीच बहुत कहा सुनी हो गई, फलस्वरूप उन सिपाहियों ने सिचवी इन्द्रराजजी को कल्ल कर खाला। इस घटना से महाराज मानसिंहजी को बहुत भारी रंज हुआ। उन्होंने उनके शव को वही इज्जुत बश्नी जो राजधराने के पुरुषों के शवों को दी जाती है। अर्थात् उनकी रथी को सर्वींपोठ निकाला और "रोसालई" पर उनका दाहसंस्कार हुआ। वहाँ पर अभी भी उनकी छतरी बनी हुई है। इनकीं मृखु के रंज पर महाराज ने इनके पुत्र फ़तहराजजी को एक खास रका इनायत किया जो "राजनैतिक महस्व" नामक अध्याय में दिया जा खुका है।

सिंघनी फतेराजजी—सिंघनी इंदराजनी के दो पुत्र थे, सिंघनी फतेराजजी और सिंघनी उम्मैदः हालजी। सिंघनी इन्द्रशाजनी के मारे जाने पर दीवानगी का पर और पश्चीस हजार की जागीरी का पर्टी सिंघनी फ़तेराजजी को मिला। संवत् १८०२ से १८९५ तक आप सात बार दोवान हुए। जब संवत् १८७३ में मुखुहियों के पढ़पंत्र से गुलुशाजजी का पृक् (करूट) हुआ तब सिंघनी फतेराजजी अपने कुटुम्ब सहित कुचामन चले गये, पर नहीं के ठाकुर शिवनायसिंहजी के कहने से वे संवत् १८७५ में फिर जीधपुर आये, वहाँ महाराज मानसिंहजी ने उनका बदा सत्कार किया। संवत् १८७६ के आधाद में आपको फिर दीवानगी बल्शी और साथ ही कहे, कंटी, पालको और सिरोपाव की इज्जूत भी बल्शी तथा सुरायता गांव जागीर में दिया। संवत् १८८१ में एक पढ्यन्त्र के कारण इनको महाराजा ने फिर नज़रबन्द कर दिया और दस लाख रुपये जुर्माना किये। मगर जब इस पड्यंत्र का मण्डाफोढ़ हुला तो महाराज मानसिंहजी ने संवत् १८८५ में इन्हें फिर दीवान बनाया। इसके पक्षात् किर संवत् १८८७, १८९२ और १८९४ में ये पुनः २ दीवान बनाये।

सिंघवी इन्द्रराजनी के छोटे पुत्र सिंघवी उम्मेंद्रराजनी अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के समय केवल चार साल के थे। ये अपने जीवन में हुकुमत का काम करते रहे। स्वन् १९२६ में इनका देहान्त हुआ। इनके तीन पुत्र हुए। हरकराजजी, देवराजजी और मुकुन्ददासबी। इनमें से देवराजजी सिंघवी फीजराजजी के माम पर दसक गये।

सिघवी फतेराजजी के दो पुत्र हुए, उदयराजजी और प्रेमराजजी। उदयराजजी सिन्न-सिन्न स्थानों की हुकूमत करते रहे। इन्हें अपने पूर्वजों की सेवाओं के उपलक्ष्य में सनख्वाह मिछती रही। संवत् १९२५ मे इनका देहान्त हुआ। सिंघी प्रेमराजजी कोठार के आफिसर (हाउस होस्ड आफिसर) रहे। इसके बाद आपने महाराजा तखतसिंहजी को राज्याधिकार दिखाने का उद्योग किया, जिसके उपलक्ष्य में संवत् १९०० की कार्तिक बदी सप्तमी को महाराजा साहब ने आपको एक खास रुक्का बस्ता। आप उक्त महाराजा के राजकुमारों के गार्जियन भी रहे।

सिंघवी प्रेमराजनी के हुकुमराननी, चन्दनराननी और सोहनराननी मासक र्तान पुत्र हुए। हुकुमराननी नोधपुर स्टेट के ट्रेसरी आफिसर तथा नागौर, साम्भर हत्वादि मिन्न-मिन्न स्थानों पर गिराही सुपिरिण्टेण्डेण्ट रहे। संवत् १९६५ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके छोटे भाई चन्दनराननी १९७० में गुनरे। सोहनराननी इस समय विद्यमान हैं, इन्हें स्टेट से पेन्शन मिन्नसी हैं। इनके पुत्र छक्ष्मणराननी महक्मा खास में इन्हें हैं। हुकुमराननी के पुत्र दुलहराननी तथा उगमराननी हुए। इनमें उगमराननी सिंधवी प्रयागराननी के नाम पर दत्तक गये।

सिंघवी उदयराजजी के पुत्र पृथ्वीराजजी हुकुमत इत्यादि का काम करते हुए संवत् १९६८ में स्वर्गवासी हुए । आपके पनराजजी और विद्यानराजजी नामक दो पुत्र हुए ! पनराजजी के पुत्र सिंघवी रंगलालजी तथा खेमराजजी अभी विद्यमान हैं । इन्हें रियासत से पेंशन मिलती है । रगराजजी के पुत्र विजयराजजी तथा खेमराजजी के पुत्र अजितराजजी हैं ।

सिंघवी फरीराजनी के छोटे भाई उन्मेदराजजी के पुत्र हरकराजनी जेतारण के हाकिम रहे। देवराजजी संवत १९११ से १९२८ तक फौजनक्शी रहे। सुकुन्दराजजी जयपुर के वकील बनाए गये। आपने रियास्तत के सरहही झगढ़ों को निपटाने में बढ़ा कार्य्य किया। इसके प्रश्नात आप वाक्यान कमेटी और म्युनिस्पल कमेटी के मेम्बर हुए। संवत् १९५७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके मदनराजजी, मोहन-राजजी तथा मनोहरलालजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से मोहनराजजी देवराजजी के नाम पर दक्तक गये। मदनराजजी संवत् १९५७ से ८५ तक म्यूनिसिपल कमेटी के मेम्बर रहे। आपके चौकड़ी छोटी (बीलाबा) नामक गांव जागीर में है। कई रियासतों से आपको पालकी और सिरोपाव मिला है। सिंचवी मोहनराजजी महाराज सुमेरसिंह के सुवराजकाल में जनानी ड्योड़ी पर काम करते थे। संवत् १९५७ में इनका

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

देहान्त हुआ । इनके पुत्र तखतरांजजी ने संवत् १९३३ में इण्टर मीजिएट की परीक्षा थी । इनकी भपने पूर्वजी की सेवाओं के उपलक्ष्य में रियासत से तनस्वाह मिलती है ।

#### सिंघवी बनराजजी

सिंघवी बनराजजी सिंघवी भींवराजजी के चौथे पुत्र थे । ये भी बड़े साहसी और बहादुर थे। जब महाराज भीमसिंहजी महाराज विजयसिंहजी के परलोकवासी होने के समाचार सुनकर जैसलमेर से लौटे उस समय मानसिंहजी की पार्टी वाले लोदा शाहमलजी आदि सरदारों ने आसपास के आमों में विद्रोह मचाना शुरू किया । इनको दवाने के लिए महाराज भीमसिंहजी ने सिंघवी बनराजजी को फौज़ लेकर भेजा । उस समय ये मेदते के हाकिम थे । जालोर के पास माण्डोळी नामक गाँव के समीप, मानसिंहजी के पक्षपाती सिंघवी शम्मुमलजी ओर सिंघवी बनराजजी की फौज का मुकावला हुआ । घोर युद्ध के पक्षात् बनराजजी की फौज़ विजयी हुई । मगर सिंघवी शम्मुमलजी ने तत्काल फिर फौज को इकटा कर, फिर लहाई की । इस लढ़ाई में बनराजजी के भोला लगा था । संवत् १८५९ में महाराज भीमसिंहजी ने फिर फौज देकर आपको जालौर पर घेरा डालने के लिए भेजा । पोछे से मण्डारी गंगारामजी और सिंघवी इन्द्रराजशी भी इस घेरे में सिम्मलित हुए । संवत् १८६० की सावण सुदी ६ को भयइर लढ़ाई हुई, इसमें जालौर तो फतह हो गया मगर बनराजजी गोली लगने से मारे गये । जालौर के दरवाजे के पास उनका दाहसंस्कार हुआ जहाँ उनकी छतरी वनी हुई है । इनकी छल्ल के समाचार से महाराजा को बढ़ा दुःख हुआ, वे उनकी मातमपुसीं के लिए उनकी हवेली गये और उन हे पुत्र कुशलराजजी को जालौर की हुकूमत और सुरायता गाँव पट्टे दिया । सिंघवी बनराजजी के पुत्र मेघराजजी, कुशलराजजी एवं सुखराजजी हुए । इनमें से मेघराजजी सिंघवी अलैराजजी के वाम पर दत्तक गये।

सिंघवी कुशलराजजी को दरबार की ओर से कड़े, मोती की कंठी और पालकी तथा सिरोपाव का सम्मान मिला । संवत् १८९० में सिंघवी कुशलराजजी और रायपुर ठाकुर ने फीज लेकर बगड़ी और बृह्मूँ के बागी आदिमियों को परास्त किया, इसके नवाजिश में आपको कोसाणां गांव जागीर में दिया । संवत् १९१६ में इन्होंने गूलर ठिकाने पर दरबार का अधिकार कराया । संवत् १९१४ में गदर के टाइम पर आपने ब्रिटिश सेना को बहुत सहायता दी । इसके लिए सी० एम॰ वाल्टर और एडमण्ड हार्ड कार्ट आदि अंग्रेज अफसरों ने उन्हें कई अच्छे २ साटि फिकेट दिये । संयत् १९२० में इनका स्वर्गवास हुआ। इनकी मातमपुर्सी के लिए दरबार इनकी हवेली प्रधारे ।

-सिंबवी सुनाराजजी बनराजजी के छोटे पुत्र थे। ये सोजत, जोधपुर इत्यादि स्थानी के डाकिस बनाये गये। सं॰ १८९८ में इन्हें दीवानगी का पद इनायत हुआ। इन्हें पालकी और सिरोपाव का सम्मान मिळा था। संवत् १९०३ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके समर्थराजजी, सांवतराजजी, मगनराजजी और छगनराजजी चार पुत्र हुए।

सिंघवी कुशलराजजी के पुत्र सिंघवी रतनराजजी परवतसर और मारोट के हाकिम रहे इनका स्वर्गवास संवत् १९२० की काली वदी ४ को हुआ। इनके पुत्र सिंघवी जसराजजी मेडते के हाकिम थे इनके पैरों में सोना था। इनके यहाँ भभूतराजजी दत्तक आपे हैं। सोजत परगने का शेखावास गाँव इनकी जागीर में है।

सिंघवी सुखराजजी के पुत्र सिंघवी समरथराजजी संवत् १८९४ से १९२५ तक हाकिम रहे, बीच में ये जोषपुर के वकील की हैसियत से एजण्ट के पास भी रहे थे। संवत् १९२९ में ये फौजबक्शी हुए। इन्होंने संवत् १९१० में जयपुर में अपने पिता की छतरी की प्रतिष्ठा की। इनके स्रजराजजी और सुलहराजजी नामक दो पुत्र हुए। सोजत जिले का धूँघला गान इनकी जागीर में था वह अब भी इनके वंशजों के पास है। महाराज तखतसिंहजी ने आपको पैरों में सोना, ताज़ीम और हाथी बक्शा था। इनके पुत्र स्रजराजजी का देहान्त इनकी मौजुदगी में हो गया।

सिंधवी करणराजजी सिंधवी स्रज्याजजी के पुत्र थे। संवत् १९३१ में इन्हें बक्कीशिरी इनायत हुई और संवत् १९३५ में इनका स्वर्गवास हो गया। इनको भी महाराज जसवन्ससिंहजी ने सोना, ताजीम और सिरोपाव बक्सा था। इनके गुजरने पर इनके दत्तक पुत्र किशानराजजी को भी वहीं इज़त मिळी। किशानराजजी को संवत् १९३५ में बक्कीगिरी मिळी। बाद में संवत् १९३९ से आप परवतसर और नागौर के हाकिम रहे। नागौर से इनके पुत्र इंसराजजी और परवतसर में इनके भतीजे दौळतराजजी हुकुमत का काम करते थे और आप दोनों स्थानों पर निगरानी रखते थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७३ में हुआ। आपके पुत्र सिंधवी इंसराजजी हुए जो सिंधवी अमृतराजजी के नाम पर दक्तक गये।

सिंचवी सुखराजजी के दूसरे पुत्र मगनराजजी के नाम पर समरथराजजी के छोटे छड़ हे सुरूष्ट्र-राजजी इत्तक क्रिये गये। इनका स्वर्गवास संवत् १९६५ की काती सुदी ४ को हुआ। इनके पुत्र रूप-राजजी कोलिया और सांचोर के हाकिम थे। इन्हें भी पालकी और सिरोपाव हुआ। संवत् १९८७ में इनका स्वर्गवास हुआ, इनके पुत्र तृष्टहराजनी अभी विद्यमान हैं।

सिंघवी सुखराजी के तीसरे पुत्र सांवतराजजी का स्वर्गवास संवत् १९२६ में हुआ । इनके सिंघवी बढराजजी और अस्तराजजी दो पुत्र हुए ।

#### श्रीसनाव जाति का इतिहास

सिंघवी बछराजजी—सिंघवी बछराजजी का जन्म संवत् १९०५ में हुआ। आप मुखुद्वियों के इस पतनकाल में भी जोधपुर के अन्तर्गत एक तेजपूर्ण नक्षत्र की तरह चमके, आप घड़े बहादुर, साइसी और विलेश तिवयत के मुखुद्दी थे। आप जोधपुर में, फौजबद्दी और स्टेट कॉसिल के मेम्बर रहे। आपका परिचय इस मन्य के राजनैतिक महस्व नामक अध्याय में पृष्ठ ९६ पर दिया गया है। आपका स्वर्गवास संवत् १९७४ की माध बदी ११ को हुआ।

सिंघवी हंसराजजी—सिंघवी बछराजजी के पुत्र सिंघवी हंसराजजी का जन्म संवर् १९४७ में हुआ। कुरू में आप मारोठ और सोजत में हाकिम रहे। फिर जोधपुर के सिटी मजिस्ट्रेट बवाए गये। उसके पक्षात् आप संवत् १९८२ में साम्भर के और संवत् १९८६ में जोधपुर के हाकिम बनाए गये। इस समय आप इसी पद पर काम कर रहे हैं। आपको भी स्टेट से हाधी और सिरोपाव बक्शा हुआ है। आप जोधपुर के मुस्सुहियों में अच्छे प्रभावशाली न्यक्ति हैं आपके पुत्र मैदिक में हैं।

स्चिवी सुलराजनी के छोटे पुत्र छगनराजनी थे। इनके पुत्र गणेशराजनी १९६२ में गुजरे। गणेशराजनी के पुत्र दौकसराजनी हुए।

#### सिषवी गुलराजजी

ये सिंधवी भींवराजजी के पांचवें पुत्र थे। महाराजा भीमसिंहजी के समय में ये हुकुमत का काम करते रहे। महाराजा मानसिंहजी ने गही नशीन होने पर इन्हें फौजवन्दी का सिरोपाव बंधाया। इसी साल चैत महिने में जब होलकर ने मारवाइ पर चढाई की, तब ये और भण्डारी धीरजमलजी कौज लेकर भेजे गये। इन्होंने तथा शाह कल्याणमलजी लोडा ने होलकर को समझा बुझाकर वापिस कर दिया। संवस् १८७२ में इन्द्रराजजी के मारे जाने पर इन्हें बल्शीगिरी इनायत हुई। जब कई सरदार और मुख्युहियों ने मिलकर महाराज मानसिंहजी के नावालिंग युवराज लग्नसिंह को गडी दिलाई उस समय गुल्याजजी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। महाराजा मानसिंहजी के हित की दृष्टि से ये गही दिलाई अस समय गुल्याजजी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कई वज़नदार सरदार इनके विरुद्ध हो गये और संवत् 1408 की चैशाख सुदी ३ को इन्हें किले में चूक (कल्क) करवा दिया गया। इनके पुत्र फ़ौजराजजी उस समय बालक थे।

गुलराजजी के पुत्र फौजराजजी को संवत् १८८१ में खास रुका मेज कर दरबार ने जोधपुर बुलाया। यहाँ आने पर दरबार ने इन्हें खालसे की दीवानगी का काम सौँग। उसके परचात सम्बद् १८८२ से लेकर १९१२ तक ये फ़ौजबव्सी का काम करते रहे। जब १९१२ में इनका स्वर्गवास होगबा तब

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ श्री सिंघी सुखराजजी (भींवराजीत) जोघपुर



स्व॰ श्री सिघी वच्छराजजी फोजनब्सी राज मारवाद जोधपुर



श्री सिधी हसराजजी (भीवराजीत) हाकिम, जोधपुर

बरुक्षोगिरी इन्हों के माम पर रही और इनके कामदार मेहता काल्ट्रामजी काम देखते रहे। फिर सम्बत् १९१९ में इनके पुत्र देवराजजी फौजबख्शी बनाए गये। इसके पहले आप शिव के हाकिम ये। आपको भी पैरों में सोना, हाथी और सिरोपाव का सम्मान मिला था। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९६७ में हुंआ। आपके नाम पर सिंघवी मोहनराजजी दत्तक आये। परबतसर परगने का रघुनाथपुरा गाँव आपके पर्टे मेंथा। मोहनराजजी का स्वर्गवास सम्बत् १९७५ में हुआ। इनके पुत्र तखतराजजी अभी विद्यमान है। अपने प्वर्गों की सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको रियासत से १००) मासिक मिळता है।

# सिंघनी रायमलोत परिवार, जोधपुर

100 100 ----

हम जपर बतला बुके हैं कि सिंधी शोभाचन्दनी के सुखमलजी, रायमलजी, रिडमलजी और प्रतापमलजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें दूसरे पुत्र रायमलजी से रायमलोत नामक खाँप निकली। यहाँ इसी रायमलोत शाखा का संक्षित परिचय दिया जाता है।

सिवी रॉयमलजी—आप बढ़े प्रतापक्षां पुरुष हुए। सम्बत् १६६३ में आपको राज्य की महान् सेवाओं के उपलक्ष्य में २०,०००) की रेख के १६ गांव जागीर में मिले। सम्बत् १६८१ में आपने जालोर में निहारी, मुसलमानों से युद्ध किया और उन्हें परास्त कर जालोर को जोधपुर राज्य के आधीन किया। सिंघी रायमलजी महाराजा गजसिंहजी के समय में जोधपुर की दिवानगी के प्रतिष्ठित पद पर थे। आपके पुत्र सिंघवी जीतमलजी हुए।

सिंग्यी जीतमलजी—आप बढ़े वीर प्रकृति के पुरुष थे। सम्बत् १६८१ में आप जोधपुर राज्य के प्रधान सेनापित बनाये गये और उसके दूसरे ही साल एक युद्ध में बीरता-पूर्वक लढ़ते हुए काम आये। आपके एक पुत्र थे, जिनका नाम आनन्दमलजी था। आनन्दमलजी के दो पुत्र थे, जिनका नाम इरहपमलजी, और सहपमलजी था।

सिंघवी सरूपमळजी - सम्बत् १७८१ में जब महाराजा बखतसिंह नी नागौर के राज्यसिंहासन पर बैठे और उन्होंने राजाधिराज की उपाधि धारण की, उस समय सिंघवी सरूपमलजी वहाँ के दीवान बनाये गये थे। आपके फतहसलजी, सांवतसलजी तथा जुधमलजी नामक तीन पुत्र हुए।

सिंघवी फतहचन्द्रजी--आप भी अपने पिताओं के पश्चात् सम्वत् १७९२ से १८०७ तक नागौर के दिवान रहे। आपको सत्काक्षीन नागौर नरेश ने सुका होकर पारुकी, सिरोपान, कड़ा, मोतियों की कंडी आदि प्रदान कर आपका सम्मान किया। आपके छोटे भाई सांवतरामजी भी नागौर के दिवान रहे थे।

सम्बत १८०६ में जब महाराजा मानसिंहजी ने मेदते पर अपना अधिकार कर लिया। दस समय सिंघवी फतहचन्दजी ने राठींड सरदारों पर "पेश कशी" छगाई। आप संबत् १८०७ में मेहता के पास छहते हुए ज़स्मी हुए। जब संवत् १८०८ में आपाढ़ सुदी र को महाराजाधिराज बस्तसिंहजी बोधपर के स्वामी हए. उस समय सिंघवी फतेचन्दजी ने राजतिएक किया और महाराजा साहब ने प्रसन्न होकर उन्हें दीवानगिरी का दूपट्टा, सिरोपाव, पालकी आदि सम्मान प्रदान किये । इतना ही नहीं इस समय राज्य की ओर से आपको कई गांव जागीरी में मिले । जिनकी वार्षिक आप हजारों रूपयों की थी । संवत १८१८ तक आप इस पर पर रहे । सबत् १८१६ में फतहचन्दजी ने महाराज रामसिंहजी से जाहीर, सोजत. और मेहता ले लिये और उन पर जोधपुर राज्य का अधिकार स्थापित कर दिया। इसी वर्ष आप पुता सहाराज विजयसिंहजी के द्वारा सेड़ते की लढ़ाई में भेजे गये। इस लड़ाई में विजय प्राप्त कर आपने अपनी वीरता का परिचय दिया। संवत् १८१४ में आपने मेइतियों को पूर्णशिति से परास्तकर उनसे जेतारण, सोवत और मेडता आदि परगने जीते और उन्हें जोधपुर राज्य में मिला लिये । संवत १८२३ की आसोज सदी ५ को सिंघवी फतहचन्दजी पुनः इस राज्य के दीवान बनाये गये, इन्होंने अपनी वीरता एवं यह कौशल से मेहतियों को परास्त कर मारवाड़ से मगा दिया ! संबत् १८२३ में फतहचन्द्जी के पुत्र ज्ञानमङ्जी को जोधपुर की हुकुमत दी गई। संवत १८२३ की चैत्र सुदी ५ को दरबार ने सिंबवी फतेचन्द्रजी को जीवन पर्यंत के लिये दीवान का पद दिया तथा मोतियों का कंठा, सिरोपाव, ब्यू. पालकी तथा १४०००) वार्षिक की जागीरी प्रदान कर इनकी सेवाओं का सत्कार किया। फतहचन्द्रजी संवत १८३७ की आसोज सुदी १० को स्वर्गवासी हुए।

सिंघवी ज्ञानमलजी—फतोहचन्द्रजी के स्वर्गवासी हो जाने के बाद मी संवत् १८४७ तक आपके
पुत्र ज्ञानमलजी इस राज्य के दीवान का काम करते रहे। ज्ञानमलजी तक इस घराने को हजारों रुपये
प्रतिवर्ष आय की ज्ञागीर थी, जिसकी सनदें आज तक विद्यमान हैं। ज्ञानमलजी के पुत्र बस्तावरमलजी
को चैत्र सुदी ११ संवत् १८६६ में खानसमाई का पद मिला, जिसके साथ-साथ एक सिरोपाव मी दिशा
गया। आपके पुत्र कानमलजी हुए। मेइता परगने का गोल नामक गांव आपको जागीर में दिशा
सवा था। आपने जेतारण और नाँवाँ की हुकुमत भी की।

सिंघवी ऋद्धमलजी—सिंघवी कानमळजी के सरदारमळजी तथा किवरामदासजी नामक दो पुत्र थें। सरदारमळजी के पुत्र पृथ्वीराजजी तथा ऋद्धमळजी थे। इनमें श्री ऋद्धमळजी मेहिकळ हिपार्टमेंट में क्रकेंथे। आपको अपने उत्तम कार्यों के लिये कई प्रमाण-पत्र मिले हैं। आपका ईस्वी सत् १९२४

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व० श्री सूरजमलजी सिवी कस्टम सुरिन्टेन्डेन्ट राज मारवाढ्, जोधपुर



स्व॰ श्री किस्त्रमलजी सिंघी हाकिम, जोधपुर



क्षी स्व॰ कि ग़ोरमलजी सिघी (रायमलोत) जोधपुर



श्री रंगरूपमरजी सिघी असिस्टेट बस्टम सुपरिण्टेण्डेण्ट जोधपुर

में देहान्त हुआ। सरदार हाईस्कूल में आपके नाम से "ऋदिष्याऊ" वनाई है। इस समय आपके पुत्र जगरूपमलजी मेडिकल दिपार्टमेंट में पूर्व रंगरूपमलजी जोधपुर रेख्वे विभाग में सर्विस करते हैं।

पृथ्वीराजनी के पुत्र सजनराजनी एवं सुकनराजनी हुए ! सजनराजनी का स्वर्गवास हो गथा है। उनके पुत्र हनुतराजनी हैं। सुकनराजनी मेडिकल विभाग में तथा हनुतराजनी रेलवे विभाग में काम करते हैं।

#### सिघवी सावन्तमलजी का परिवार

सिंघवी सार्वतमलजी जोधपुर के तन दीवाग रहे थे। इनके तीन पुत्र हुए—सगतमलजी, जीवनमलजी और वहादुरमलजी। जीवनमलजी के कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हें जोधपुर दरवार ने सं॰ १८४४ की वैशाख वदी २ को एक हवेली प्रदान की थी। वहादुरमलजी महाराजा मार्नासंह के समय मे कोतवाल तथा जोधपुर के हाकिम थे। जीवनमलजी के जीतमलजी और शम्भूमलजी नासक २ पुत्र हुए। जीतमलजी महाराज मार्नासंहजी के समय में थांवले के हाकिम थे। उनके पुत्र स्रजमलजी का जन्म संवत् १८७९ की मगसर सुदी २ को हुआ।

सिंघवी सूरवामलवी—आप कई स्थानों पर हाकिस रहे । इसके अतिरिक्त आप कस्टम डिपार्टसेंट के आर्पेनाइजर हुए । इसके पूर्व आप एक्साइज सुपरिन्टेन्टेन्ट भी रहे थे । आपकी मृत्यु पर संवत १९५२ में मारवाड़ गजट मे बड़ा शोक प्रकट किया था । कई अंग्रेज अफसरों से आपको अच्छे २ सटींफिक्ट मिले थे । सिंघवी सूरजमलजी के सोमागमलजी, सुमेरमलजी, रचुनाथमलजी, कस्त्रमलजी, दूलहमलजीतथा मूलचंदनी नामक ६ पुत्र हुए । सोभागमलजी सीवाणा और दौलतपुरे के हाकिम थे ।

सिंघनी कस्तूरमलजी—सिंघनी कस्तूरमलजी का जन्म संवत १९१४ की आसील नदी १४ को हुआ। संवत १९१९ से ६ सालों तक आप सायर दारोगा जोधपुर रहे। इसके बाद आप सन् १८८९ से ६ सालों तक आप सायर दारोगा जोधपुर रहे। इसके बाद आप सन् १८८९ से ६४ साल तक विभिन्न स्थानों में हाकिम रहे। आपके समय में स्टेट की आमदनी में विशेष उन्नति हुई। ता॰ ८ मार्च सन् १९२३ को आपका अंतकाल हुआ। आपके अच्छे कार्यों से प्रसन्त होकर महाराजा सर-दार्तासहजी बहादुर जोधपुर, सर सुलदेवप्रसादजी मारवाड, रेजिडेन्ट कर्नलविडहम इत्यादि कई सज्जनों ने सार्टीफिकेट दिये हैं। आप बदे प्रवन्ध-जुनल सज्जन थे। आपके पुत्र किशोरमलजी एवं कानमलजी हुए। सिंघनी किशोरमलजी ने अपने बैद्धिन ज्यापार को अच्छी तरकी दी। आपका अंतकाल ता॰ २० जून सन् १९२० को ३४ साल की अक्ष्यवय में हो गया। इस समय आपके पुत्र सिंघनी माणिकमलजी हैं। आप

होनहार नवयुवक हैं। इस समय आप एफ॰ ए॰ में अध्ययन कर रहे है। आप अपने बैंकिंग व्यापार का संचालन करते हैं। सिंघवी कानमलत्री भीवैंकिंग का कारीवार करते हैं।

सिंघवी कस्त्रमळजी के बड़े आता सिंघवी सोभागमळजी के पुत्र सिंघवी रंगरूपमळजी पूर्व सिंघवी जसवंतमळजी हैं। सिंघवी रंगरूपमळजी इस समय असिस्टेन्ट कस्टम सुपरिन्डेन्ट हैं। आपकी सिंविस ४२ साळ की है। कई अच्छे २ आफ़िसरो से आपको सार्टीफिकेट मिछे हैं। इनके पुत्र सिंघवी दशरयमळजी छखनऊ में एळएळ० बी० की शिक्षा पा रहे है।

सिंघवी सूरजमलजी जब कस्टम सुपरिन्टैंडेन्ट थे तब उनके पुत्र सुमेरमलजी असिस्टेंट सुपरिन्टैंडेन्ट थे। जब सुरजमलजी गुजर गये तब सुमेरमलजी कस्टम सुपरिन्टेन्डेन्ट.हुए।

सिंघवी बहादुरमलजी ( सावंतमलजी के पुत्र ) के पश्चात बनेमलजी, इन्द्रचंदजी तथा सुमेर-मळजी हुए। वर्तमान में सिंघवी सुमेरमलजी के पुत्र केवलमलजी ऑडिट ऑफिस् में तथा पारसमलजी नागौर में सर्विस करते हैं।

#### श्री जी० रघुनाथमल बैंकर्स हैदराबाद ( दन्निएा )

इस खानदान का मूल निवास स्थान सोजत (जोधपुर-स्टेंट) है। आप ओसवाल स्वेतास्वर समाज के सिंघवी गौत्रीय सजन है। जोधपुर के सुप्रसिद्ध सिंघवी रायमलजी के वंश में होने से आपका खानदान "रायमलोत सिंघवी" के नाम से प्रसिद्ध है। इस खानदान में सिंघवी बच्छराजजी बहुत प्रतापी हुए। इनके छड़के कमीरामजी और पोते सदारामजी हुए। जाप दोनों सजनों के पास मारवाड़ में हुक्मतें रही। श्रीयुत सदारामजी ने दो विवाह किये। प्रथम विवाह आलमचंदजी कंटालियावालों के यहाँ तथा द्वितीय सरूपचन्दजी कोटारी विराटियाँ वालों के यहाँ तथा द्वितीय सरूपचन्दजी कोटारी विराटियाँ वालों के यहाँ हुआ। आपके प्रथम विवाह से श्री काल: रामजी तथा द्वितीय से रूपचन्दजी, प्रमचन्दजी, जवाहरमलजी तथा जवानमलजी नामक पुत्र हुए। इनमें से श्रीयुत प्तमचंदजी के पुत्र श्रीयुत याणेशमलजी हुए। आपका जन्म सम्वत् १९३० में हुआ या

श्रीयुत प्नमचन्द्रजी सोजत से हैदराबाद गये और वहाँ जाकर आपने सबसे पहले नौकरी की।
आपने थोड़े ही समय के पश्चात् 'प्नमचन्द्र गणेशमल' के नाम से हुकान खोली तथा इसके कुछ ही समय
बाद गणेशमलजी को ढाई वर्ष की निपट नाबालिंग अवस्था में छोड़कर आप स्वर्गवासी हुए। श्रीयुत गणेशमलजी की नावालिंगी में आपकी मातेश्वरीजी में बहुत होशियारी के साथ हुकान के काम को सम्हाला और
स्थवसाय को पूर्ववत तरकी पर रक्खा। मगर हुदेंव से आपका भी संबद् १९५३ में स्वर्गवास हो गया।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास:﴿



स्ब॰ संऽ गर्थेशमलजां सिंघवी (रायमलोत), हैंदरावाह



र्धुश्री रद्यनाथमलजी सिघवी (रायमलोत), हैदराबाद.



श्री मोतीवााबकी कोठारी (जोरानरमब मोतीबाब) ाक्षकच्याबाद. ( जापका परिचय कोठारी गोत्र में देखिये)

अपनी मातेश्वरी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात श्रीयुत गणेशमळजी ने दुकान के काम को सँमाला । । आप बढ़े उदार हृदय, दयाल तथा लोकप्रिय प्ररूप थे । आपने अपने हार्यों से "जीवरक्षा-ज्ञान-प्रचारक मण्डल, स्थापित कर उसके ऑनरेरी सेकेटरी का काम बड़ी योग्यता से किया। तदनन्तर आपने "Society for prevention of cruelty to the animals" नामक संस्था स्थापित कर उसे गवर्नमेंट के सुपूर्व कर दिया तथा आप उसके ऑनरेरी सेक्रेटरी का काम सचार रूप से संपादित करते रहे ! स्वयं निजाम सरकार ने इस संस्था को बहुत वड़ी सहायताएँ प्रदान कर उत्साहित किया जिससे यह संस्था आज भी चल रही है। आपने अछतों के लिये भी 'आदि हिन्दू सोक्षल सर्विस लीग' मे भाग लेकर बहुत काम किया । जब आप सोजत गये उस समय भंगियों को पानी की सख्त तकलीफ से देखकर आपने उन लोगों के लिए सोजत के बाहर एक कुआ खुद्वाया और उसे उन लोगों के सुपुर्द कर दिया यह कुँआ आज तक विद्यमान है। इसके साथ ही साथ आपने सोजत में एक प्याऊ भी स्थापित की जो आज तक चल रही है। आपको गुप्त दान से भी विशेष प्रेम था । आपसे कई विश्ववाएँ, अनाथ और गरीव विद्यार्थी गुप्त रूप से सहायता पाते थे । इस हे अतिश्कि आपका हृदय अपने भाइयों एवं परिवार के लोगों की तरफ बहुत उदार था। आप हैदराबाद के जिस महल्छे में रहते थे उसके "मीर मोहला" भी थे। मतलब यह कि आपका हृद्य सभी दृष्टियों से अत्यन्त उच्च और उदार था। यही कारण था कि हैदराबाद और सोजत की जनता-क्या हिन्दू और क्या मुसलमान—सभी आपको हृदय से चाहती थी। जिस समय संवत् १९८८ की फाल्युव सुदी ४ को आपका स्वर्गवास हुआ, उस समय हैदराबाद की करीब २००० जनता आपके शव के दर्शन के लिये उपस्थित हुई थी ! उसी समय आपके ज्ञाव का फिल्म भी लिया गया था । हैदरावाद की जनता ने आपकी शोक-रसृति में पुलिस कमिश्नर के सुभापतित्व में एक विशाल सभा भी की थी।

आपके श्रीष्ठुत रघुनाथमल्जी नामक एक पुत्र हैं ! आपका जन्म संवत् १९४५ में हुआ था। आपने अपने पुज्य पिताजी साहब के संरक्षण में उनके सभी गुणों को प्राप्त किया। आप बढ़े योग्य मनस्वी तथा होनहार सज्जन हैं । आपका हृदय जैसा उदार है वैसी ही आपकी न्यापारिक दूरदिश्तात भी बढ़ी चढ़ी है ! आपने हैदराबाद के अन्तर्गत इंगलिश पद्धति से एक वैद्व स्थापित किया है । आस्तर्वर्ष मे शायद यह पहला या दूसरा ही बैद्ध है कि जिसके सोल प्रोप्राइटर एक मारवाढ़ी सज्जन हैं । इस बैद्ध के अन्तर इंगलिश-पद्धति के सब तरह के अकाउण्टस्, जैसे दूसरे बड़े बैद्धों मे होते हैं, खुले हुए हैं । हैदराबाद स्टेट में इस बैंक की बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा है । तमाम बढ़े २ आदिमयों, जागीरदारों तथा रॉयल फेमिली के अकाउण्ट भी यहाँ पर रहते हैं । प्रति वर्ष दीपमालिका के अवसर पर स्वयं निजाम महोदय इस पर प्रथार कर इस बैंक को सम्मानित करते हैं ।

न्यापारिक दूरदर्शिता की ही तरह आपकी धार्मिक और परोपकारक वृत्ति भी बहुत बढ़ी हुई है। आपने हैदराबाद तथा सोजत की दादाबाहियों में यहुताती वातों की सुविधाएँ करवाई। आपकी ओर से बहुत से विद्यार्थियों को गुप्त रूप से खहुत दीजाती है। आप शिवसुरी वोर्दिक हाउस को भी गुप्त रूप से बहुत सहायता प्रदान करते रहते हैं। हैदराबाद के मारवादी सार्वजनिक जीवन में आप बहुत बढ़ी दिलवसी रखते हैं। आपकी सुरानी फर्म पर "मेसर्स प्लमचन्द गणेशमस्त्र" के नाम से गल्ले का ज्यापार होता है। आपकी हैदराबाद में बहुत बढ़ी र इमारतें हैं जिनसे काफी आमदनी होती है। आपका हैदराबाद का पता मेसर्स जी० रहनाथम्ल बेक्स रेसिडेन्सी बाजार हैदराबाद है।

#### सिंघवी कस्तूरमलजी का परिवार, मेड़ता

यह परिवार भी रायमलोत सिंघवियों की एक शाखा से निकला हुआ है। यद्यपि इस परिवार वालों का सिलिसिलेवार इतिहास उपलब्ध नहीं होता है फिर भी पुराने कागज-पत्रों से यह वात माल्यम होती है कि पहले इस परिवार के लोग राज्य और समाज में बड़े प्रतिप्ठित माने जाते थे। कुछ कागजातों से ऐसा भी माल्यम होता है कि किसी समय में इस परिवार वालों के लिये मारवाइ-राज्य से लघकरी मह- स्कूल की माल्यों के आर्कर सिले थे। इस परिवार में वहाद्रमलजी, नाहरमलजी, कल्याणसल्की और कस्त्रमलजी हुए। भी कस्त्रमलजी छबड़े (टींक) में लोदों के यहाँ हेड़ सुनीमी का काम करते रहे। आप मेड़ता और छबड़ा में बड़ी प्रतिष्ठा की निगाह से देखे जाते थे। आपके कोई पुत्र व होने से आपके वहाँ काल से सिघनी गोवर्द्यमलजी के पुत्र सिघनी मिश्रीमलजी दचक लिये गये। चर्तमान में आपहो इस परिवार में बड़े व्यक्ति हैं। आप मिलनसार, सज्जन और योग्य पुरुष हैं। आपके श्री आवन्दमलजी और वन्हैंया लालजी नामक दो पुत्र हुए थे, मगर खेद है कि आप दोनों का कम उन्न में ही स्वर्गवास होगवा।

### शिवराज़जी सिंघवी कोलार गोल्डकील्ड

इस परिवार के मालिकों का मूलिनवास स्थान अनन्तपुर काल (मारवाड़) है। आप कोस-वाल समाज के सिंघवी गौत्रीय जैन व्वेतान्यर समाज के मन्दिर आन्नाय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार में श्री खुधमलजी हुए जिनके चार पुत्र हुए। इनमें से सबसे छोटे पुत्र अनोपचन्दजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम श्री गम्भीरमलजी तथा श्री सुखराजजी था। श्री सुखराजजी सिंघवी के श्री सिवराजजी नामक पुत्र हुए। श्री शिवराजजी का जन्म संवत् १९४० का है। सबसे पहिले आप काल्र से संवत् १९५९ में बंगलोर आये और वहाँ आकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की । इसके दो वर्ष बाद कोलार गोल्ड फील्ड में आपने अपनी बेंकिंग व लेन देन की एक फर्म स्थापित की जो इस समय तक बड़ी सफलता के साथ चल रही है। आपने अपने भतीजे समरथमलजी सिंववी के पुत्र अमोलकचन्दजी को अपने नाम पर दक्त लिया है। श्री अमोलकचन्दजी का जन्म संवत् १९७० का है। आप भी इस समय फर्म के ब्यवसाय में सहयोग देते हैं। श्री शिवराजजी बढ़े सज्जन पुरुष हैं। आपने अपने ब्यापार को अपने ही हाथों से बढ़ाया। आप धार्मिक और परोपकारी कार्मों में बहुत सहायता देते रहते हैं।

#### सेठ सुखराजजी जेठमलजी सिंघवी ( रायमलोत ), दारवा ( बरार )

सिंघनी खुशालचन्दनी के पुत्र ताराचन्दनी जोधपुर स्टेट में सर्विस करते थे। आपको जागीर में गाँव और जमीन मिली थी। आप जोधपुर से पीपाद चले आये। इनके पुत्र अमी-चन्दनी तथा प्रेमचन्दनी और अमीचन्दनी के पुत्र कस्तूरचन्दनी, पीरचन्दनी, मल्लकचन्दनी एवं बख्तावरमलजी हुए थे।

िंसवर्ग पीरचन्दनी के पुत्र सुखराजनी और जुहारमकनी हुए और वस्तावरमकनी के कारुचंदनी, हीराकालनी और चंपाकालनी हुए। हन बंधुओं में सिंघवी जुहारमकनी संवत् १८९०—९५,में पीपाड़ से न्यापार के निमित्त दारवा (वरार) गये, और आपने वहाँ अपना कारोबार स्थापित किया। सिंघवी जुहारमकनी के नाम पर चम्पाकालनी, एवं सुखराजनी के नाम पर जेठमळनी ( हीराकालनी के पुत्र) पीपाड़ से दारवा दत्तक आये।

सिंघवी हीरालालजी, सिंघवी हिन्दूमलजी के नाम पर सारथल ( झाळावाद स्टेट ) में दत्तक गये थे। हिन्दूमलजी और हीरालालजी सारथल ठिकाने के कामदार रहे। होरालालजी का द्वारीतन्त १९४० में हुआ। इनके पुत्र जेठमलजी दारवा में दत्तक गये। इस समय जेठमलजी के यहाँ कृपि तथा ज्यापार कार्य्य होता हैं। आपके पुत्र दुलीचन्द्जी तथा सुगनचन्द्जी हैं।

इसी तरह इस परिवार में पेमचन्द्रजी के पुत्र गुलाबचन्द्रजी इन्द्रशजनी तथा अभयराजनी हुए गुलाबचन्द्रजी के पुत्र कैसरीमलजी थे तथा केसरीचन्द्रजी के फूलचन्द्रजी तथा गुकुन्द्चन्द्रजी नामक पुत्र हुए। इनमें गुकुन्द्चन्द्रजी विद्यमान हैं।

#### सिंघवी जोरावरमलीत

सिंघवी सोनपालजी का परिचय जपर दिया जा चुका है। इनके ६ पुत्र हुए बिनमें बहे सिंघाजी थे। सिंघाजी के चापसीजी, पारसजी गोपीनाथजी आदि ५ पुत्र हुए। इनमें पारसजी के राणोजी इंसराजजी हरचन्द्रजी दुरजानजी तथा सुन्दरदासजी नामक पुत्र हुए। इन आताओं में सुन्दरदास जी के ७ पुत्र हुए जिनमें छठे मूलवन्द्रजी थे। मूलचन्द्रजी के परिवार बाले मूलचंद्रौत सिंघवी कहलाथे। सिंघवी मूलचंद्रजी के अभोपचंद्रजी खुशालचंद्रजी वर्द्धमानजी तथा जेठमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें जेठमलजी के पुत्र हिन्दूमलजी जोरावरमलजी धनरूपमलजी तथा मानमलभी हुए। जोरावरमलजी का परिवार जोरावरमलजी सिंघवी कहलाया। मूलचंद्रोत, जेठमल्येत और जोरावरमलजी सिंघवी एक शी परिवार की शाखाएँ हैं।

सिंघवी मूलचन्दजी—ये सिंघवी शुन्दरदासंजी के पुत्र थे। आप संवत् १७७२ में गुजरात के तोपलाने के आफसर होकर लड़ाई में गये और वहीं कातिक सुदी ११ को काम आये। आपकी स्वती अभी तक अहमदाबाद में मौजूद है।

हिंघवी जठमलजी — सिंघवी मूलचन्दजी के अनोपचन्दजी, कुशलचन्दजी, विरद्मानजी और जेठमलजी नामक ४ पुत्र हुए ! इनमें अनोपचन्दजी दौलतपुर के हाकिस थे ! महाराजा अमर्गासहजी के वे कृपा पात्र थे ! संवत् १८११ में इन्होंने मेड्ते की लड़ाई में मदद की, फिर इन्होंने नहेड़ा तथा कागेगर का मोरचा तोड़ा, इस प्रकार अनेकों लड़ाइयों में आप सम्मिलित हुए ! संवत् १८११ की चैत वदी ८ को महाराजा विजयसिंहजी ने एक रुक्का दिया उसमें लिखा था कि "तथा गढ़ उपर तुरकियों मिल गयों मूँ चैतवद १ ने वारला हाकों कियों मूँ निपट मजबूती राखने मार हटाय दिया, मूँ चाकरी री तारीफ़ कठा तक फरमावां" इत्यादि इस तरह के कई रुक्के मिले । इन्होंने दक्षिणियों से आलोर का किला वापिस लिया ! विलाहा तथा भावी के आप डाकिम वनाये गये !

चांपावत सवलसिंहजी महाराजा विजयसिंहजी से बाग़ी हो गये थे। उन्हें द्वाने के क्षिये संवत् १८१७ में २७ सरदारों और ४०० घोदों के साथ सिंघवी जेठमलजी विलाहे पर चढ़ आये। सावण सुदी ५ को जेठमलजी बातु पर टूट पड़े। विरोधियों की तादाद ज्यादा थी फिर भी सवलसिंहजी और उनके २२ सरदार मारे गये, और जेठमलजी का सिर भी काट डाला गया। कहा जाता है कि फिर भी हनका धढ़ लड़ता रहा। इस प्रकार ये वीर झुंहार हुए। इनके झुंहार होने के स्थान याने बिलाहे के तालाब पर

सरदार लोग महाराजा विजयसिंहजी से नाराज इसिलेये द्वीगये थे कि दरबार ने शराब की सट्टी तथा राम

# श्रीसवाल जाति का इतिहास





स्व॰ सिन्नी फतेमलजा दावान राज मारवाङ, जोधपुर ।



**६व॰** सिंघी जसवंतमङजी ('जोरावरमङोत ) जोधपुर ।

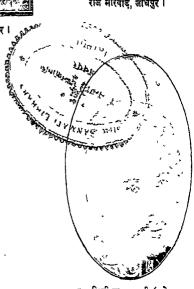

रव॰ सिघी सुकनमलजी ( जोरावर• मलोत ) जोधपुर ।

इनकी छत्तरी बनी हुई है, जहाँ झुन्सारजी की पूजन होती है और प्रत्येक श्रावण सुदी ५ को वहां उत्सव होता है। जेउमलजी के हिन्दूमलजी, जोरावरमलजी, धनरूपमलजी और मानमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सिंघवी हिन्दूमलजी, सिंघवी अनोपचन्द्रजी के नाम पर दत्तक आये। इन्होंने बल्लागिरी की।

सिंधवी जोरावरमलजी—इनके पिता की मृत्यु पर दरबार ने एक दिलासा का पन्न दिया कि "" "तू किणी यातस् उदास हुयजे मती "" "जेडमल दरवार रे अरथ आयो चाकरी शे जंडो सीरले।"

संवत् १८१९ में सिंववी जोरावरमण्डाी ने पाली नगरी आवाद की । इसी से उस समय "पा शे जोरा की" इस नाम से सम्बोधित की जाती थी । संवत् १८१९ में जीतमल्डी के हाथ से बचे हुए प बांगी सरदारों को द्वाने के लिए ये सोजत के हाकिम बनाकर भेजे गये । वहाँ इन्होंने पाँचों को पकंद लिया । १८२१ में इनको १३०५) की रेख के दो गाँव इनायत हुए । सम्वत् १८२४ में इन्होंने पाँचों को पटायत जगतिसिंह को सर किया । १८२८ में देस्ती के सोलंकी वीरमदे आदि जागीरदारों को द्वाकर इन्होंने अपने चचेरे भाई ख्वचन्दजी, मानमल्जी, शिवचंदजी, बनेचन्दजी और हिन्दूमल्जी की मदद से गोडवाइ का परगन जमाया । १८२९ में घाणेराव चाणोद के मेइतियों को आधीन किया । इसी साल इन्हों गाँव मोकमपुर इनायत हुआ । दरवार की ओर से इन्हें १८४७ में बैठने का इक्त और १८४८ में कड़ा पालकी, और सिरोपाव इनायत हुआ । इसी वर्ष फागुन सुदी १४ को आप स्वर्गवासी हुए । आपकी सन्तानें जोरावरमल्योत कहलाती हैं।

सिंघवी खूबचन्दजी—सिंघवी जोरावरमळजी के बढ़े आई विरदभानजी के शिवचन्दजी, बनेचंदजी
तथा खुवचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए ! सिंघवी खूबचन्दजी ने बीकावेर के २०० सिपाहियों को बढ़ी वीरता
और कुश्चळता के साथ केवळ १० घोड़ों से भगा दिया । इसका वर्णन कर्नळ टॉड साहब ने अपने इतिहास
में किया है । इसके बाद इन्होंने उमरकोट के दंगे को शांत किया तथा उसपर मारवाड़ का झण्डा फहराया ।
उस स्थान के हाकिम इनके भागेज लोड़ा शाहमळजी बनाये गये ।

सिंघवी खूबचन्दभी बड़े मानी थे। ये मारवाद दरबार के सिवाय और किसी को प्रणाम नहीं करते थे। जब माघोजी सिन्धिया ने जयपुर पर चढ़ाई को और जयपुर के महाराजा प्रतापसिंहजी ने जोघपुर से मदद मांगी; उसमें खूबचन्दजी इसीछिए नहीं गये कि जयपुर दरबार को सिर नवाँना पढ़ेगा। इसी एँठ के कारण पोकरन ठाकुर सवाईसिंहजी ने विजयसिंहजी के पढ़दायत गुळावरायजी को इनके खिळाफ़ बहकाया और संवत १८४८ की आवण बदी अमावदया को इनकी पढ़यन्त्र से मरवा दिया। इसी तरह

हनके बढ़े भाई बनेचन्द्रजी और बढ़े पुत्र हरकचन्द्रजी भी मरवा दिए गये ! बाद भेद खुडने पर पासवात-जी बहुत पछताई ।

्सिंघवी जीतमत्तजी और उनके बन्यु—सिंघवी जोरावरमञ्जी के फ्तेमल्जी, सूरजमल्जी, केसरी-मलजी, जीतमलजी, शस्भूमलजी और अर्णदमलजी नामक ६ पुत्र हुए। जब ईँवर भीमसिंहजी ने अपने पिता महाराज निजयसिंह जी के जीतेजी ही जोधपुर पर अपना आधिपत्य जमाया, उस समय मारवाद 🕏 अधिकांश सरदार उमरान, कुँतर भीवसिंहजी की मदद पर थे। जब भीवसिंहजी अपने भाइयों और भतीजों को सरवाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पासवानजी ने कुँवर शेरींसहजी और महाराज कुमार मानिसिंह हो को जालोर छेजाने के लिए सिंघवी जीतमलजी और उनके बन्धुओं से कहा । इसपर जीतमल-ज़ी, फतेमलज़ी, शिरम्सूमलजी और सूरजमलज़ी कुँवरों को लेकर जालोर दुर्ग वले गये । इसके दो दिन बाद ही मींनसिंहजी ने पासनानजी को मरवा डाला और सिंघनी जीतमलजी की हवेली लुटना दी! महाराज विजयसिंहजी के विजयों हो जाने पर शेरसिंहजी ज छौर से वापस चले आये और मानसिंहजी वहीं रहने लगे। फिर जब महाराजा विजयसिंहजी भी स्वर्गवासी हो गये और भीवसिंहजी ने जोधपुर पर अपना अधिकार जमा लिया, उस समय मानसिंहजी का अधिकार केवल जालोर और उसके समीपवर्ती परगर्नी पर ही रह गया था। इस समय इनके दीवान सिंघवी जीतमळजी बनाये गये थे। ऐसी स्थिति में भीमसिंहजी ने ज़िलोर के चारों ओर घेरा ढलवा दिया जिससे मानसिंहजी वड़ी कठिनाई में पड़ गये। मानसिंहजी की इस विकट स्थिति में सिंघवी शस्त्रुमलजी इथर उधर से लुट खसोट कर रसद आदि सामान जालोरगढ़ को पहुँचाते रहे । इतना ही नहीं, इधर-उधर से सेना इकट्टी करने और भीवसिंहजी को फीजों को खदेड़ने का काम भी ये ही सिंघत्री बन्धु करते थे । ऐसी विपत्ति के समय में मदद पहुँचानेवाले सिंघवी बंधुओं की मार्नासहजी ने अनेक रुक्के आदि देकर इनकी स्वामि मिक्त की बड़ी प्रशंसा की थी, इन रुक्तें में से कुछ इस नीचे उद्घत करते हैं।

#### श्री रामजी

सिंघनी जीतमल सुँ ग्हारो जुहार बाकिने धूँ मारेघेगी बात के फीजरा सरच नरच री ने काम काजरी मोकली यारा जीविंन अदाछे पिश करा करूँ अठे खजानो होने तो धने फोडा पढन देवां नहीं जोषपुर सूँ ही यूँ लेने आगो छे ने सानो ही कामकाज या सूँ निनियो है ने ह मेही सारो कामकाज थारे मरोसे के यारी चाकरी थाने मरदेसां ने था सूँ करें उसरावण हुसा नहीं श्री जालंपरनाथ सारी बात आली करसी । फतेमल अश्वंदमल मारी मरजी माफक नदगी करे छे । सम्बत १८५० रा जेठ नदी १

# इसी प्रकार दूसरा परवाना इसी आशय का दिया कि-

सिंवनी जीतमल सूँ माहारो जुहार बाजजो तथा मा दीसा यूँ कियी बात रो अविसनास मती राखने या सूँ में कोई बात क्वींनी राखसा के मरजी सिवाय जाब करसा तो परमेश्नर सूँ वे मुख हुसां जोधपुर सूँ उर्याजला माय सूँ यूँ लेने आया नहीं तो काका वाचा में हुई सूँ मां सूही होती सूँ या सूँ कीयी वातरो अंतर असल हुसी तो ना राखसी मासूँ यारा इंसा अवसान है यूँ आदी रोटी खानय नुं देने तोही यांसूँ और तरें न जाया सूँ अठे तो सारी बात मौजूद है कोले ही आयोहीसी वेमरजादिक बात हुनया में आयगई सूँ रात की इसी उदासी लाग रही है सूँ परमेश्नर आयो के एकर सूँ अठे आयने मिल जाने तो ठीक है सनत् १ न ४ रा जेठ बद र नार नुष

सिंघवी शिंभूमलजी—ये अपने अन्य बन्धुओं के साथ विसे विपत्ति के समय महाराजा मानसिंहजी की सेवा में तन मन धन से छो। ये। महाराजा मानसिंहजी होन पर बहुत विश्वास करते थे तथा उनसे इनका घरेल पत्र व्यवहार होड़ा था। मानसिंहजी ने एक बार इनके छिये कहा है "जोरावर सुत पाँच शंभू तामे घणो सप्त ।" जब जालोर घेरे में अक्षधन की कमी हुई उस समय शम्भूमलजी खुफ़िया तौर से जालोर के किछे में रसद व समाचार मेजते रहे थे। संवत् १८५८ में शम्भूमलजी के माई जीतमलजी ने हिन्दूमलजी के पुत्र बस्तावरमलजी को जालोरपढ़ में रखा। साथ ही उन्होंने महाराजा भीमसिंहजी की ओर से घेरा देनेवाले सरदार मुखुहियों को समझाने की कोशिश की।

जब संवत् १८६० में मानसिंहजो जोधपुरकी गढी पर बेठे तव जीतमलजी को पालीऔर नागोर की हाकिमी और फतेहमलजी को घाणेराव देख्री और सोजत का हाकिम बनाया। इसी तरह संवत् १८६३ में जब जोधपुर पर बढ़ी भारी फौज चढ़ आई थी उस समय भी इन वन्तुओं ने दरवार की अच्छी सेवा बजाई थी जिसके लिये दरवार ने इन्हें रुक्ते आदि देकर सम्मानित किया था।

सिंघवी गम्भीरमली और इन्द्रमलजी—सिंघवी फतेहमलजी के पुत्र शम्भीरमलजी और जीतमलजी के पुत्र इन्द्रमलजी और नींवमलजी हुए! संवद् १८८८ में सिंघवी गम्भीरमलजी को और १८८२ में इन्द्रमलजी को जोधपुर राज्य के दीवान का सम्माननीय पद दिया गया! इस समय भी इन बन्युओं ने दरबार की काफी सेवाएं कीं! संवद् १८९२, १८९५ और १९०० में सिंघवी गम्भीरमलजी पुनः र दीवान बनाये गये जो संवद् १९०३ तक रहे! संवद् १८९७ में इन्द्रमलजी को भी पुनः दीवान का सम्मान प्राप्त हुआ! इन बन्युओं को महाराजा मानसिंहजी ने ताजीम कुरब कायदा और जागीर देकर सम्मानित किया! रुगभग १० हजार की आय की जागीर आपके पास रही, जिनमें - जालौर परगने का साँयू नामक १ प्राप्त अब भी इस परिवार के एक सज्जन के अधिकार में है। विधवी गंभीरमलजी ने गुलाब सागर पर श्री रघुनाथजी का मन्दिर व महामन्दिर में एक रामद्वारा बनाया।

गम्भीरमलजी के पुत्र हमीरमलजी तथा पौत्र सिरेमलजी हुए। सिरेमलजी के अधिकार में भागासणी व सांध्रु नामक प्राम थे। इन्होंने राज्य का कोई ओहदा स्वीकार नहीं किया। इनके बहादुर-मलजी व सुकनमलजी नामक २ पुत्र हुए। सिंघवी सुकनमलजी वीर प्रकृति के पुरुष थे। आप संवद् १९७० में अपनी जागिरी के गाँव सांध्रु के अधिकारों की रहा के लिये राजपूत मोमियों से लड़ते हुए काम आये। इनके साथ ही इनके कामदार मेइतिया लखिंसहजी भी अपनी स्वामिमिक्त का परिचय देते हुए काम आये। इस समय सुकनमलजी के पुत्र मानमलजी स्वाईमलजी तथा अचलमलजी मौजूद है। मानमलजी अपनी जागीरी के गाँव सांध्रु को देखरेख व महक्के खास में सर्विस करते हैं। आपके छोटे प्राता पदते हैं।

सिंघवी हिन्दूमलजी के पुत्र बस्तावरमलजी हवाला सुपरेन्टेण्डेण्ट थे। इस समय उनके प्रपौत्र किञानमलजी जेतारण में रहते हैं।

दीवान सिंघवी इन्द्रमलजी के बाद क्रमशः दूष्ट्रमलजी तथा.जगरूपमलजी हुए ! इस समय जगरूपमलजी के पुत्र सिवदानमलजी तथा शिवसोभागमलजी महकमें खास में सर्विस करते हैं।-

सिंचनी नींनमलजी उमरकोट के हाकिम थे। इनके समरथमलजी तथा दूलहमलजी नामक दो पुत्र हुए, जिनमें दूलहमलजी, सिंचनी इन्द्रमलजी के नाम पर दत्तक गये। सिंचनी समरथमलजी हाकिम रहे। सिंचनी समरथमलजी के जसनन्तमलजी कानमलजी तथा केनलमलजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें केनलमलजी मौजूद हैं। जसनन्तमलजी संगत् १९४४ से १९७० तक हाकिम रहे। इनके पुत्र गणेशमलजी मी हाकिम थे। गणेशमलजी के पुत्र शिननाथमलजी तथा कल्याणमलजी है।

सिंघवी कानमञ्जी के नथमञ्जी, खुषमञ्जी और वीसनमञ्जी नामक पुत्र विद्यमान हैं।
सिंघवी नथमञ्जी समझदार न्यक्ति हैं। आपके पुत्र रणजीतमञ्जी एवं सरदारमञ्जी राज्य कर्मचारी हैं तथा
गजमञ्जी बो॰ कॉम में अध्ययन कर रहे हैं। बुधमञ्जी के पुत्र गुरुविमञ्जी, मोतीमञ्जी, मदनमञ्जी
तथा चौँदमञ्जी राज्य कर्मचारी हैं। श्रीगुत चौँदमञ्जी बी॰ ए॰ जीपपुर के सिंघवी परिवारों में प्रथम
प्रेन्त्रपुट हैं। आप प्राह्वेट सेकेटरी जाफिस में सर्विस करते हैं।

इसी तरह सिंघवी शंभूमलजी के परिवार में इस समय माधोमलजी तथा सरदारमलजी के क्रर्ड़ ब में भेक्सकजी तथा रहरू९मलजी हैं।

#### श्री सुधराज रूपराज सिंघवी ( घनराजोत ) जालना

यह परिवार जोषपुर के सिंववी भीवराजजी के छोटे भाई धनराजजी का है। सिववी छखमीचन्द्जी के सावंतिसिंहजी, जीवराजजी, भीवराजजी तथा धनराजजी नामक ४ प्रत्र हुए इनमें भीवँराजजी के परिवार का विस्तृत परिचय जपर दिया जा जुका है।

सिंपवी पनराजनी—संवत १८४४ (सन् १७८७) में जोधपुर महाराजा विजयसिंहनी ने मर-हठों के हमले से अजमेर को मुक्त किया, तथा यहाँ के शासक सिंघवी धनराजनी को बनाकर भेजा, लेकिन चार साल बाद ही मरहठों ने फिर मारवाड़ पर चढ़ाई की और मेड़ता तथा पाटन की लड़ाइयों में उनकी विजय हुई। उस समय मरहठा सेनापित ने फिर अजमेर पर धावा किया। वीरवर सिंघवी धनराजनी अपने मुद्दी भर वीरों के साथ किले की रक्षा करते रहे और मरहठों को केवल किले पर घेरा डाले रह कर ही संतोष करना पड़ा।

पाटन की पराजय के बाद महाराजा विजयसिंहजी ने धनराजजी को आज्ञा दी कि 'किला, शानुओं के सियुर्द करके जोधपुर लौट आओ, लेकिन इस प्रकार किला छोड़ कर सियवी धनराजजी ने आना जीचत नहीं समझा, अतपुत्र स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए इन्होंने हीरे की कणी खाली, उनके अन्तिम शब्द ये थे कि "जाकर महाराज से कही कि उनकी आज्ञा पालन का मेरे लिए केवल यही एक मार्ग था। मेरे सुत शरीर के जपर से ही मरहटे अलमेर में प्रवेश कर सकते हैं" अस्तु।

सिंवनी जीभराजजी-सिंघनी धनराजजी के हंसराजजी, जीधराजजी तथा सावन्तराजजी नामक दे पुत्र हुए। इनमें सिंघनी जीधराजजी के जिसमे सनत् १८५८ की आसीज सुदी दे को जीधपुर महाराजा ने दीवानगी का ओहदा किया, छेकिन कई कारणों से वहाँ के कई सरदार आपके खिलाफ हो गये, अतएव उन्होंने संगठित रूप से आपकी हनेली पर चढ़ाई करके भादना नदी र संनत् १८५९ को आपका सिर काट खाला, इससे महाराजा भीनसिंहजी को बढ़ा दुःख हुआ और इसका बदला छेने के लिये इनके चनेरे आता सिंगनी इन्द्रराजजी ने मेजा। इन्द्रराजजी ने ठाकुरों को दण्ड दिया, तथा उनसे हजारों रुपये वस्ल किये।

सिंघनी ननलराजनी—सिंघनी जोधराजनी है नवलराजनी विजैराजनी सथा शिनराजनी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सिंघनी नवलराजनी ने भी जोधपुर में दीवानगी के ओहदे पर कार्य्य किया, आपका बहुत छोटी अवस्था में स्वर्गवास हो गया था। सिंघनी विजेराजनी पर किसी कारणवश जोषपुर दरवार की नाराजी हो गई अतः इस खानदान के लोग चण्डावल, बगड़ी, खेरना, पाली आदि स्थानों में जावसे।

- - सिंघवी विजैराजजी के पुत्र जेतराजजी तथा अस्तराजजी थे इनमें जेतराजजी के खानदान के स्रोग इस समय परभणी में रहसे हैं। सिंधवी अस्तराजजी के पुत्र जसराजजी जास्ना गये तथा संवद- १९७४ में स्वर्गवासी हुए। इस समय आपके पुत्र सुखराजजी विद्यमान हैं सिंघवी सुखराजजी का जन्म संवत् १९२९ में हुआ, आपके पुत्र रूपराजजी है। इनके यहाँ रुई, गल्ला व आदत का कार्य्य होता है।

सिंघवी जैतराजनी के चिमनीरामजी तथा जसराजनी नामक पुत्र थे इनमें जसराजनी, सिंघवी अमृतराजनी के नाम पर दत्तक गये। चिमनीरामजी के पुत्र सोहनराजनी हुए।

#### सिंघवी गजराजजी श्रन्नराजजी सोजत

संघपति सोनपालनी के चौथे पुत्र सिंहाजी थे। उनके बाद क्रमशः चापसोनी, हेमराजनी और गणपतनी हुए। सिंघवी गणपतनी के गाँदमलनी तथा मेसदासनी नामक दो पुत्र थे। सिंघवी मेसदामनी तक यह खानदान सिरोही में रहा। वहाँ से सिंघवी मेसदासनी जब सोजत आये तब अपने साथ सरगरां, बांमी, नाई, सुतार आदि कई जातियों को लाये। इन जातियों के लिये आज भी स्टेट से बेगार माफ है। सिंघवी मेसदासनी के ल्लाजी, लालजी तथा पीयाजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से पीयाजी के प्रपौत्र सिंघवी भीमराजनी और उनके पुत्रों ने जोधपुर राज्य में बहुत महत्वपूर्ण कार्य्य किये।

सिंघवी छुणांजी के पश्चात् क्रमशः खेतसीजी, सामीदासजी, दयालदासजी दुरगशसजी और संतोषचन्दजी हुए । सिंघची संतोषचन्दजी के मोतीचन्दजी तथा माणकचन्दजी नामक २ पुत्र हुए।

सिंघवी मोतीचंद्रजी बहुत बहादुर तिबयत के न्यक्ति थे। छोटी उमर में ही इनकी दिलेरी देख जोधपुर दरवार भीमसिंहजी वे इन्हें एक बढ़ी फूरीन देकर जालोर घेरे में भेजा। साथ ही जागीर और स्तवा भी बख्शा, जालोर घेरे में इन्होंने वहादुरी के साथ लड़ाई की। इसके अलावा सिंघवी मोतीचंद्रजी के नाम पर कई हुकूमतें भी रहीं। सिंघवी मोतीचन्द्रजी (मोतीरामजी) के बाद क्रमशः सायवरामजी और काल्हरामजी हुए।

सिंघवी कालुरामजी व्यापार के निमित्त सोलापुर (दक्षिण ) गये और वहाँ सन् १९२१ में दुकान खोली। इनके जीवराजजी माधोराजजी और हरकराजजी नामक १ प्रत्र हुए। संवत् १९३० के लगामग जीवराजजी ने गुलवर्गा में (निजास स्टेट) कपदे का कारवार ग्रुरू किया। संवत् १९५७ में कालुराम जी का, संवत् १९५८ में जीवराजजी का, संवत् १९६८ में नायोराजजी का तथा संवत् १९३५ में हरलराज जी का अंतकाल हुआ। इस समय कालुरामजी के तीनों पुत्रों की गुलवर्गा में अलग २ दुकाने हैं।

वर्तमान में जीवराजजी के पुत्र गजराजजी तथा हरखराजजी के पुत्र अनराजजी तथा सम्पतराज जी विद्यमान हैं। माधौराजजी के पुत्र किशनराजजी का संवत् १९८३ में स्वर्गवास हो गया है। सिंघवी अनराजजी का शिक्षण केन्त्रिज सीनियर तक हुआ। अंग्रेजी का आपको अच्छा अम्यास है। आपने ३२ साल पहले सीजत में श्री महावीर वाचनालय की स्थापना की। आपने सर शताप हाई स्कूल जोधपुर में शिक्षक तथा जैन व्वेतास्वर विद्यालय में प्रधानाध्यापकी का काम किया। १९३६ में आप मारवादी विद्यालय बस्बई के मंत्री रहे थे। आप शिक्षा प्रेमी तथा उन्नत विचारों के सजन हैं। इस कुटुन्ब का इस समय बस्बई यन्यादेवी में अनराज सम्पतराज के नाम से आंदत का तथा गुलबर्गा में काल्द्राम जीवराज, आदि निज २ मार्मों से कपड़े का ब्यापार होता है।

#### सिघवी दीपराजजी, सोजत

उपर के परिचय में बतलाया गया है कि सिंधवों सोतीरामजी के छोटे आता सिंधवी माणकचंद्रजी थे। इसके याद क्रमक्षः छोगमलजी और कस्त्रमलजी हुए। सिंधवी कस्त्रमलजी के फूलजंदजी, हमीर मलजी तथा गंभीरमलजी नामक ३ पुत्र हुए। इन बंधुओं में से सिंधवी फूलजंदजी ने मारवाइ स्टेट में सायर दरोगाई का काम बढी मुस्तेदी से किया। आपकी होशियारी से प्रसन्न होकर सिरोही दरवार ने अपनी स्टेट में सायरात का प्रकन्ध करने के लिये जोधपुर स्टेट से आपको मांगा। सिरोही में कस्टम का इन्होंने अच्छा इंतजाम किया। इसके लिये सिरोही दरवार ने इन्हों सार्टिफिकेट प्रदान किया। संवत १९५५ की फाल्यन सुदी १२ को नागोर में इनका धारीरान्त हुआ।

फूलचंदनी के कारवों से प्रसन्न होका इनके छोटे भाई इमीरमल्डी को भी सिरोही स्टेट ने अपने यहाँ स्थान दिया। आपके युत्र सिंघनी दीपराननी इस समय सिरोही स्टेट के आबू रोड नामक स्थान पर नायन तहसीलदार हैं। आपके युत्र देनराजनी तथा जसनंतराजनी हैं। सिंघनी देनराजनी, Mutual Rajputana & Co Limited Beawar के मेनेजिंग एजंट हैं और इंटर में पढ़ते हैं। इनके युत्र रस्तिह हैं।

### सिंघवी सुकतमलजी (गाड़मलोत) जोधपुर

सिंघवी सोनपालजी के पात्र चापसीजी से भींवराजीत, धनराजीत, गदमलीत आदि शाखाएं निकलीं। गाइमलीत परिवार के कई व्यक्तियों ने राज्य के काम और हुकूमतें कीं। इनके अच्छे कामों के एवज में जोधपुर दरवारने इन्हें डीडवाना तथा परवतसर परगने में जागीर प्रदान की, जो अभी तक सिंघवी सुकनमलजी के परिवार के तावे में है।

### श्रीसवाक जाति का इतिहास

सिंघवी गुलराजजी के रूपराजजी एवं रूपराजजी के हरसमङ्जी तथा जीवनमङ्जी नामक २ पुत्र हुए। हरसमञ्जी के पुत्र सिंघवी गणेशमञ्जी संवत् १९७६ में गुजरे, इसी तरह जीवनमञ्जी के पुत्र मेरूमञ्जी १९७४ में गुजरे।

सिंववी गणेशमरुजी के पुत्र सुकनमरुजी का जन्म संवत् १९५९ की काती वदी ११ को हुआ है। आप राज मारवाड़ में पोतदार हैं और इस समय हुकूमत बाढ़मेर में काम करते हैं। सिंववी मेरूमरुजी के पुत्र मुकनमरुजी और मोहनकारुजी जोधपुर में क्यापार करते हैं।

#### सिंघवी समरथमलजी का खानदान सिरोही

संवत् १६५६ में इस परिवार के पुरुषों ने भाडवा (जालोर) में महाबीर खामी का एक मन्टिर बनवाया तथा गिरनार और शाहुंजय के संघ निकाल कर रूपा का कलका और शाली लाग में वादी। इसिलिये यह परिवार सिंघवी कहलाया। बहुत समय बाद स्तर्नीसहजी के पुत्र नारायणींसहजी कोमता (भीनमाल) से सिरोही आये। इनके बाद क्रमका खेतसीजी पन्नाजी और रूपाजी हुए। रूपाजी कपदे का न्यापार करते थे। इनके पुत्र कप्रचंदजी, धन्नाजी, केटींगजी, ख्लाजी, कछुवाजी, मल्कचंदजी हुए। सिंहवी धन्नाजी भी कपदे का न्यापार करते रहे। इनके समस्यमलजी तथा स्वतचंदजी नामक दो पुत्र हुए।

सिंघवी समरयमलजी ने सिरोही में अच्छा सम्मान पाया। इनका जन्म संबद् १९१२ की मान वदी ८ को हुआ। स्वर्गवासी होने से पहिले १५ साल तक ये जेवलास के आफीसर रहे इसके साथ साथ १० सालों तक रेवेन्यू कमिशनर का कार्य्य भी इनके जिम्मे रहा। आपका प्रभाव दीवान से भी अधिक था। सर् १८९२ की ५ सार्च को सिरोही दरवार महाराव केशरीसिंहजी ने इनके लिखाः — "राज साहवान जगतिंह जी का रियासत के साथ तनाजा था उसे निपटाने तथा मटाना, मगरीवाहे के सरहदी तनाजे का निपटाने में तथा हजूर साहव जोषपुर गये तब उनकी पेसवाई वगैरा के इन्तजाम में वहुत होशियारी से काम किया।

संवत १९४६—४७ की सिरोही स्टेट की एडिमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में एडिमिनिस्ट्रेटर ने इनके लिये लिखा है कि:—राज के मुलकी मामलात को तय करने में इन्होंन बहुत मदद दी इसके लिये में इनका बहुत अपारी हूं।

इसी तरह रेजिडेंट वेस्टर्न राजपूताना व सिरोही स्टेट के दीवानों ने भी सरहही तनाजों के इदिमत्ता पूर्वक निपटाने के सम्बन्ध में आपको अनेकों सार्टिफिकेट देकर आपकी अक्लमन्दी, कारगुजारी, बका-इरि और तनदेही की तारीफ की। सिंघवी समरथमळजी की चतुरता से प्रसंख होकर सन् १९०४ में दरवार इनकी हवेळी पर पधारे और एक परवाना दिया कि—"शे रियासतरा शुभीजन्तक पहा में रया जहाी सु याने सोना रे। कुश्व इना-यत करवा में आयो है सी धारी हयाती तक पाल्यां जावती।"

संवत् १९६६ को चेत वदी ३ को दरवार ने इन्हें कुँए के क्षिये जमीन वर्षशी इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन विताते हुए संवत् १९६२ की चेत सुदी ११ को इनका स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र माणकचंदजी तथा चंदनमळजी विद्यमान हैं। सिंघवी माणकचंदजी का जन्म संवत् १९६३ में हुआ। अपने पिताजी के गुजरने पर ८ सालों तक आप जेबसास के आफिसर रहे आपके पुत्र सरदारमळजी तथा चंदनमळजी हैं।

#### सिंघवी सुखमलोत परिवार, जोधपुर

सिंघवी सोनपालकी तथा उनके पुत्र सिंहाजी और पौत्र पारसजी का परिचय कपर सिंघवी गौत्र की उत्पत्ति में दिया जा चुका है। पारसजी के पुत्र पदमाजी और उनके पुत्र शोभाचन्दजी हुये।

सिंघवी शोभा नन्दजी—इनको सम्बद् १६४७ में महाराजा उदयसिंह जी के समय में दीवानगी का समान मिला। १६६८ में जब मारवाद का परगते वार का काम बाँटा गया तव उसमें जोधपुर परगते पर सिंघवी शोभा चन्दजी मुकरेर किये गये। इन्होंने अपने भाइयों के साथ सिंदियों के मुहल्ले में श्री जागोड़ी पादवैनाथजी का मन्दिर बनवाया। ये सम्बद् १६७० में मंडल (मेवाइ) के क्षगढ़े में महाराजा सूर्तिसहजी की बक्जीगिरी में उनके साथ गये। तथा वहाँ मारे गये। आपके मुखमळजी, रायमळजी, रिदमळजी तथा परतापमळजी नामक ४ पुत्र हुए।

सिंघवी सुखमलजी—जब सम्बत् १६७८ में जोधपुर पर शाहजादा खुर्रम चढ़कर भाषा और शहर में बड़ी गहवदी मची । उस समय दरवार ने राठौड़ खाना खींवावत और सुखमळजी को जोधपुर की रक्षा के लिए रक्खा और भण्डारी ल्याजी को फ़ौज के सामने मेता । सम्बत् १६९० में महाराजा गर्जासिंहजी ने इन्हें दीवानगी का सम्मान चल्ला । इस ओहदे पर आपने सम्बत् १६९७ की पौप बदी ५ तक बढ़ी योग्यता से कार्य्य किया, आपको दरवार ने बैठने का कुरूब और हाँसल की माफी दी इन्होंने सम्बत् १६९३ में मेहता के फलोदी-पार्वनाथजी के मन्दिर की मरम्मत कराई । तथा कोट, बाग और कुँसा ठीक करवाया । इनके पुत्र सिंघवी पुत्रनीमलजी हुए ।

सिंधवी प्रथ्वीमळ्जी को अपने पिताजीके सब कुरव प्राप्त थे, महाराजा जसवतसिंहजी के समय में

48

हुन्होंने बढ़े-बढ़े ओहदों पर काम किया, पृथ्वीमळजी के विजेमळजी तथा दीपमळजी नामक २ पुत्र हुए। विजेमळजी के बक्तावरमळजी या वस्ततमळजी, तखातमळजी, जोघमळजी, तथा जीवणमळजी नामक २ पुत्र हुए, और दीपचन्दजी के मनरूपमळजी, इन्द्रभाणजी, चन्द्रभाणजी, उदयमाणजी तथा राजमाणजी नामक ५ पुत्र हुए।

रिष्यं वस्तानरमवाजी श्रीर तस्तमवाजी—विजेमलजी के ४ पुत्रों में से प्रथम २ पुत्र विशेष प्रतापी हुए, जब महाराजा अजितिसिंहजी के जमाने में मारवाड़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। तो इन चारों भाइयों ने मुसलमानों के राज्य में रहना पसन्द नहीं किया और आप जोधपुर छोड़कर बीकानेर चले गये। बीकानेर महाराज श्री अनुपसिंहजी से गढ़ सगर में इनकी मेंट हुई, महाराज ने सास रक्षा देकर हन भाइयों को खातरी दिखाई। एक रुक्ते में लिखा था कि—

"सिंघनी वसतमंत तसतमत वीकानर के सो इज्जत कायदो भवी-माँति रासको सीरोपाव दीकोः सस्वत् १७५२ रा निती मादना बदी १२ मुकाम गहसगर।"

जब जोयपुर से मुसलमानों का कब्जा हटा, और महाराज श्रजितसिंहजी गरी पर कैटे, इस समय उनको योग्य दीवान की आवदयकता हुई अतः सिंघवी बखतावरमलजी, तखतमलजी, जोयमलजी भौर जीवणमलजी को जोयपुर बुलाया और सम्बत् १७६३ में सिंघवी बख्तावरमलजी तथा तखतमलजी को दीवान कै ओहटे का सम्मान दिया।

सिंववी जोधमलजी ने भी कई बढ़े-बढ़े ओहदों पर काम किया जब सम्बत् १७८७ में महाराजा भीक्षमप्रसिंहजी के पास गुजरात के सुने का अधिकार हुआ, उस समय अहमदाबाद के सब से बढ़े पराने पैटलाद में सिंघवी जोधमलजी को सुनेदार बनाकर भेजा। आपने उस जिले की तीन साठ की आप के १६०५०००) एकत्रित किए।

सिंघवी हिन्द्मलजी—सिंघवी चन्द्रमानजी के पुत्र हिन्द्मरूजी थे। आपने सम्बद् १८२० हे १२ तक मारवाद राज्य की फौजनरूजी (कमॉटर-इन-चीफ) का काम किया आपके पुत्र उम्मेटमजजी परवतसर व फलोदी के हाकिम रहे। आप बहुत अच्छे फौजी आफिसर थे। सम्बद् १८६६ में आपने सिरोही की छड़ाई में बहुत बहादुरी दिखाई और सिरोही फतहरूर वहाँ पर जोचपुर दरबार का शासन कामम किया। इससे महाराजा मानसिंहजी ने आपको प्रसन्ध होकर प्रशंसा का रुक्का तथा ३ गॉव जागीर में दिये। जिनमें से रेहतदी नामक एक गाँव अब भी इनके परिवार के तावे में है। राज्य की सेवा काते हुए युव में ही इनका शरीरान्स हुआ।

सिंदरी धीरजमतजी—आप दीवान सिंघवी शखतमळजी के पुत्र थे! इनको बैठने का कुछन, हाँसल की माफी और सैर की चौहट नामक सम्मान प्राप्त हुए । जेतारण में आपको कुछ जागीर मिली जो अभी तक आपके वंशवालों के अधिकार में है। इन्होंने यहाँ धीरजमळ की बावड़ी नामक एक बावड़ी तैयार करवाई। इनके पास खातासणी गाँव पट्टे था। उदयपुर दरवार ने भी समय र पर इनको खास स्के दिये थे। इनके तेजमळजी तथा तिलोकचन्दजी नामक पुत्र हुए।

सिंघनी तेजमलजी तिलोकचन्दजी—लेजमल्जी साँचोर नाधाँ परवतसर के हाकिम तथा जोघपुर किले पर मुसरफ रहे। आपके खारी (जोघपुर) और हूँगरवास (मेदता) नामक गाँव जागीरी में रहे।
सिंघवी तिलोकचन्दजी भी १९४० में पाली तथा १९५२ में फलोदी की हुकूमत करते रहे। सिंघवी
तिलोकमलजी के सुमेरमलजी, हरखमलजी तथा गिरिचारीमलजी नामक ३ पुत्र हुये। इनमें से सिंघवी
सुमेरमलजी महाराज मानसिंहजी के दफ्तर दरोगा और हाकिम रहे। सिंघवी सुमेरमलजी के पुत्र
गम्मीरमलजी और उनके पुत्र नथमलजी हुए। नथमलजी के पुत्र भेरूमलजी दीलतपुरे में हाकिम रहे।
इनके पुत्र रघुनाथमलजी जोचपुर स्टेट मे सर्विस करते हैं। आपके पुत्र अचलमलजी और गोतिमलजी हैं।
इसी प्रकार इस खानदान में सिंघवी बखतमलजी के परिवार में छोटमलजी, और गोविंदमलजी हैं, सिंघवी
जोचरालजी के परिवार में बहादुरमलजी वगैरा हैं और सिंचवी उग्मेदमलजी के छुद्रम्य में कल्याणमलजी
तथा जसवन्तमलजी हैं।

### सिंघवी कल्याग्रमलजी ( सुखमलोत् ) मेदता

सिंघवी सुखमल्ली तथा उनके पौत्र बख्तावरमल्ली जोधपुर के दीवान रहे, उस समय इस परिवार ने अनेकों बहादुरी के कार्य्य किये, उनके पश्चात सिंघी सवाईरामजी तक इस परिवार के पास कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है।

सिंधवी सामजीदासूजी के बाद क्रमशः भगोतीदासूजी, मयाचंदजी और सवाईरामजी हुए। सवाईरामजी को जोधपुर दरवार महाराजा विजयसिहजी ने संवद १८२३ की आसोज सुदी ८ के दिन वणज ज्यापार करने के लिये सायर के आधे महसूल की माफी के हुक्म दिये। सवाईरामजी के हुक्मचन्दजी, आलमचन्दजी, तथा अमरचन्दजी मामक तीन पुत्र हुए। इनमें आलमचन्दजी के स्रजमलजी और करणचंदजी नामक दो पुत्र ये। सिंधी करणमलजी के पुत्र ह्जारीमलजी, चांदमलजी तथा चंदनमलजी हुए। इनके समय में संवद १८९९ की मगसर सुदी ७ को पुनः इस परिवार को आधे महसूल की

माफ़ी के हुकुम मिले : इससे जात होता है कि संवत् १८०० से १९०० तक इस परिवार का व्यापार कन्नति पथ पर था तथा मेड़ते के अच्छे समृद्धिशाली कुटुम्बों में इस परिवार की गणना थी।

सिंघवी चांदमलजी के पुत्र धनरूपमलजी और चंदनमल्जी के रिखबदासजी थे। रिखबदासजी, अजमेर वाले भड़गतिया कुटुम्ब के यहाँ मुनीम रहे तथा संवत् १९५९ में गुजरे। इनके मनसुखदासजी तथा कृष्याणमलजी नामक दो पुत्र हुए। सिंघवी मनसुखदासजी, जोधपुर में लोदों के यहाँ सजाक्षी थे, इस समय इनके पुत्र शिखरचंदजी उम्मेदपुर में अध्यापक हैं। सिंघवी कल्याणमलजी का जन्म १९५१ में हुआ, आपके यहाँ इस समय लेन-देन का व्यवसाय होता है।

### सिंघवी हीराचन्द्जी अनोपचन्दजी ( रायमलोत ) नागोर

सिंचवी रायमछोत खानदान में सिंघवी साहमळजी हुए, इनको जोघपुर दरबार महाराजा
भीमसिंहजी ने चेनार में २ इन्बे और १ बावड़ी की आमद बतौर जागीरी के इनायत की। इनके पुत्र
शिवदासजी आगरा फौज की ओछ में दियें गये और वहीं काम आये। आगरे में काम आने की वजह से
जोघपुर दरबार ने इनको ९ खेत जागीरी में दिये, जो अभी तक इनके परिवार के पास है। सिंघवी
साहमळजी के प्रपौत्र सिंधवी शिवदानमळजी नागोर के कोतवाळ थे।

सिंधवी साहमळजी के बाद क्रमशा श्रीचन्दजी, पेमराजशी, कप्रचंदजी, साहबचंदजी, प्रमाचंदजी सथा मेहताबचन्दजी हुए। सिंघवी मेहताबचन्दजी के हीराचन्दजी श्रमोचन्दजी केसरीचंदजीतया कानचंदजी बासक ४ पुत्र हुए। हीराचन्दजी १५ सालों तक नागीर म्यु० के मेन्बर रहे। आप बहोरगत का व्यापार करते हैं। सिंधवी अनोपचन्दजी वकाळत करते हैं। सिंधवी केसरीचन्दजी बी० ए०, जोधपुर की तरफ से ए० जी० जी० के यहाँ वकीळ थे। आप फलोदी, मेदता पाली और वाली के हाकिस सी रहे थे। इस समय आपकी विध्वा पत्नी को आप के नाम की पैंशन मिलती है। सिंधवी अनोपचन्दजी के पुत्र सजनचन्दजी औ० ए० एळ० एळ० वी० जोधपुर में बकाळत करते हैं।



# सिंघनी-बलदौटा मुक्किदाबाद का सिंघनी परिकार

मुद्दिादाबाद के ओसवाल परिवारों में यहाँ का सिंघवी परिवार बहुत अग्रगण्य और प्रसिद्ध है। बल्कि यह कहना भी अत्युक्ति न होगी कि भारतवर्ष के चुने हुए ओसवाल परिवारों में यह भी एक है। पाटकों की जानकारी के लिये अब हम इस परिवार का संक्षिप्त विवरण नीचे लिख रहे हैं—

ऐसी किम्बद्दित है कि संवत् ७०९ में रामसीण नामक नगर में श्री प्रधोतनस्रि महाराज ने चाहब्देव को जैन धर्म का। उपदेश देकर श्रावक बनाया । चाहब्देव के पुत्र बालतदेव से बलदोटा गौत्र की स्थापना हुई। इन्होंने अपने नाम से बलदोटा नामक एक गाँव आबाद किया। इनके पुत्र भीमदेव के अिस्सिंह, और अरिसिंह के पुत्र जयसिंह और विमलसिंह हुए। जयसिंह के पुत्र राणासगता इनके पुत्र अलहा, इनके महिधर और महिधर के उदयचन्द नामक पुत्र हुए।

उदयचंद के तीन पुत्र हुए। श्रीक्षेताजी, नरींसहजी और महीधरजी। हनमें से प्रथम पुत्र 'खेताजी ने संबद १२५१ के साल ५१ मोहता ऊपर प्रधाना किया। दूसरे पुत्र नरींसहजी बलदौटा ने इसी साल चित्तौदगढ़ पर एक जैन मन्दिर बनवाया। इसकी प्रतिष्ठा श्री मानसिंहसूरि द्वारा करवाई गई। तीसरे पुत्र महीधरजी के ६ पुत्रों में से चापइदेव एक थे। चापइदेव के पश्चात् इनके वंश में क्रमशः सरस कुंबर, भीमसिंह, जगिसह, विनयसिंह बालदेव, विशालदेव, संसारदेव, देवराज और आसकरण हुए। आसकरण के पाँच पुत्रों में से भीकोजी एक थे। इनके बाद क्रमशः करमा, वर्रासह, नरा, देवसिंह और अरिसिंह हुए।

अरिसिंह के कोई पुत्र न था। अतएव इन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे पुत्र हो जाय तो यात्रा का एक संघ निकाल, और उसमें एक लाख बत्तीस हजार रूपया खर्च करूँ। इससे इनके वर्दमान नामक एक पुत्र हुआ। प्रतिज्ञानुसार यात्रा की। साथ ही बावनी भी की। इसमें एक पिरोजी ( सुहर ) एक थाल तथा एक लहदू लहान स्वरूप बाँटा। बलदौटा सिखवी दैवसिंह के पुत्र काला और गोरा दोनों दुध्य से चल कर किशनगढ़ आये। सहा गोराजी के पुत्र दीताजी और दीताजी के रूपाजी हुए।

साहा रूपानी ने शर्शुनय का एक बहुत बड़ा संग संवत् १५०९ की वेशाख सुदी ३ को निकाला । जब वह संग्न बात्रा करता हुआ दान चौकी के पास पहुँचा तो हाजीखाँन के भादमियाँ ने इसे रोका । वह देखकर संघ के गण्यमान्य अयक्ति हाजीखाँन के पास गये । वहाँ हाजीखाँन ने रूपाजी बजदौटा को पहचान छिया । इसका कारण यह था कि एक बार इन्होंने अजमेर में हाजीखाँन को एक बहुत बड़ी विपित्त से बचाया था । हाजीखाँन ने इन्हें देखते ही पूछा "कहाँ जा रहे हो ।" इसके प्रस्पुत्तर में रूपाजी ने कहा संघ सहित तीर्थ यात्रा को जारहा हूँ । हाजीखाँने बदले का ठीक उपयुक्त समय समझ कर उनसे कहा यह तीर्थयात्रा में अपनी तरफ से करवाऊँगा । इसमें जितने भी रुपये मोहरें सर्च होंगी, सब में खर्च करूंगा । बहुत कुछ इनकार करने पर भी रूपाजी को हाजीखाँन की बात मानना पड़ी । हाजीखाँ संब के साथ में हो लिया । बढ़ी प्रमाम से श्री शत्रुंज्य तीर्थ की यात्रा की । एक स्त्रासी वात्सल्य किया गवा । साथ ही एक मुहर तथा एक २ लड्डू लहान स्वरूप बाँटा गया । इस संघ में ९९०००) खर्च हुए । इसी समय जाति के लोगों ने आपको संघवी की पदवी प्रदान की ।

सहा रूपाजी के पश्चात् क्रमशः भदाजी, इसरजी, कुँवरींजी, विश्वोजी, लूमाजी, हिली, मैच-राजजी, उत्तमाजी, जीवराजजी, लूणांजी, बैनोजी, किसनोजी, कालूजी, हेमराजजी, राजिंसहजी, कप्रचादजी ( इत्तक ), बोरिंद्रयाजी और दयालदासजी हुए। दयालदासजी के दो पुत्र हुए। बल्साजजी और सवाईसिंहजी।

इस परिवार के पुरुष बाबू सवाईसिंहजी वाबू रायसिंहजी (हरिसिंहजी) और बा० हिम्मतिसिंहजी नामक अपने दो पुत्रों को छेकर सम्वत् १८४९ के माघ सुदी ५ को अजीमगंत सुिंहाबाद में आकर बते। जापने अपना व्यापार आसाम प्रांत के अंतर्गत ग्वालपाड़ा नामक स्थान में प्रारंभ किया। आपका स्वर्ग नास संवत् १८८३ में हो गया।

वानू रायसिंहजी—आपका जन्म संवत् १८२९ के चैत्र माह में हुआ। अपने पितानी की खुल के पश्चात् आपने अपने कारोबार का संचालन किया। आपकी पुत्री श्रीमती गुलावकुँवरी का विवाह बंगाल के प्रसिद्ध जगत सेठ इन्द्रचन्दजी के साथ हुआ। आपका दूसरा नाम हरिसिंहनी भी था। आपके हंसी नाम से कलकत्ते की मशहूर फर्म मेससे हरिसिंह निहालचन्द की स्थापना हुई। आपका स्वर्गवास सन्वत् १९०० में हुआ। आपके हुलासचन्दजी नामक पुत्र हुए।

वावृ हुलासचन्दजी—आपका जन्म संवत् १८५४ के करीब हुआ । मेसर्स हरितिह निहालचंद नामक फर्म को आप ही ने स्थापित किया। आप बढ़े हुद्धिमान, दूरदर्शी, व्यापारकुशल और धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे। आवक के १२ बतों का आप पूर्ण रूप से पालन करते थे। दिखी के तत्कालीन अंतिम सुगल सम्राट् बहादुरशाह के दरवार में भी आपने कुछ समय तक कार्य्य किया था। आपके कार्य्य से प्रसन्ध हो कर बादशाह ने आपको सिखत तथा राथ की पदवी प्रदान की थी। इस सिखत के साथ में बादगाह

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ बाबू डालचंदजी सिंधी, सुशिदाबाद.



वातू बहादुरसिहती सिघी, करकरा.



ने आंपको एक पन्ने की अंगूठी भी प्रदान की थी। इस अंगूठी पर आपका खिताव सहित नाम एवस संवत् खुदा हुआ है। वह अंगूठी अभी भी आपके वंशजों के पास विद्यमान है। आपने पेदल रास्तों से सब सीर्थस्थामों की यात्रा की और इसके स्मारक स्वरूप आपने एक बायरी भी लिखी जो हाल में मौजूद है। आपका स्वर्गवास संवत् १९४७ में हुआ। आपके कोई पुत्र न होने की वजह से आपके नाम पर सरदारशहर से चौरिक्या गौत्र के बाबू निहालचन्दली दचक आये।

बातू निहालचन्दजी—आपका जन्म संवत् १९०१ में हुआ। आप संवत् १९०५ में अजीमांज में द्चक आये। आपका विवाह मुशिदाबाद के सेठ मगनीरामजी टांक की पुत्री से संवद् १९१२ में हुआ। आप फ़ारसी भाषा के विद्वान और शायर थे। संस्कृत का भी आपको अच्छा ज्ञान था। प्रायः अस्वस्थ रहने के कारण आपका समय अधिकतर धर्मध्यान ही में बीता। आपका स्वर्गवास संवद् १९५८ में हुआ। आपके बाबू बालचन्दजी नामक पुत्र हुए।

बानू डालचन्दर्जी—आपका जन्म संवत् १९२७ में हुआ तथा आपका विवाह संवत् १९३५ में सुिंशिवाबाद निवासी बा० जयचन्द्जी नेद की पुत्री से हुआ। आप जैन समाज में बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न पुरुष हो गये हैं। प्राचीन जैन मन्दिरों के जीर्णोद्धार में, तथा जैन सिद्धान्तों के प्रचार में आपने वहुत धन क्या किया। आप बदे स्पष्ट बक्ता और अपने सिद्धान्तों पर अटल रहने वाले सक्तन थे। जिस समय ककाता में जूट बेलमें असोसिएशन की स्थापना हुई, उस समय सर्व प्रथम आपही उसके समापति बनाये गये। चित्तरंजन सेवासदन कलकत्ता में भी आपने बहुत सहायता पहुँचाई। आपके द्वारा आपके रिश्तेदारों को भी बहुत सहायताएँ मिलती थीं। मृत्यु के समय आप कई लाल रपये अपने रिश्तेदारों को वितरण कर गये। आप बदे दूरदर्शी और ब्यापार कुशल पुरुष थे। मेससे हरिसिंह निहाल चन्द नामक फर्म को आपने बहुत उन्नति पर पहुँचाया। धार्मिक विषयों के भी आप अच्छे जानकार थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८४ में होगया। आपके एक पुत्र है जिनका नाम बाद् बहादुरसिंहजी हैं।

बावू बहादुरसिंहजी—आपका जन्म संवत् १९४२ के असाद बदी १ को हुआ । आपका विवाह संवत् १९५४ में मुशिंदावाद के सुमसिद राय छलमीपतिसंह बहादुर की पौत्री से हुआ । मगर हालदी संवत् १९८० के भाद्रपद में आपकी धर्मपत्नी का स्वगंवास होगया । आपने हिन्दी, अंग्रेजी, गंगाटा आदि भापाओं में उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त की हैं । आपका स्वभाव बदा सरछ और मिलनसार हैं । आपको पुरानी कारीगरी का बेहद शौक है । पुरानी कारीगरी को कई ऐतिहासिक वस्तुओं का आपने अपने यहाँ बहुमूह्य संग्रह कर रखा है । महाराज छन्नपति शिवाओं जिन राम, छन्नमण, भरत, श्रुष्त्न, सीता, महादेव आदि मुर्तियों की पूजा करते थे, तथा जो बहुमूह्य पन्ते की बनी हुई हैं । टनका आपने अपने यहाँ

संग्रह कर रखा है। अरेबियन और परिसयन हस्त लिखित पुस्तकों का भी आपके यहाँ बहुमूल्य संग्रह है। ये ग्रन्थ पहले देहली के बादशाहों के पास थे। इनमें से कई एक पर तो उनके हस्ताक्षर भी हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन हिन्दू, कुशान और गुप्त काल के शाओं के तथा मुसलमान काल के भी बहुत से सिक्कों का आपके यहाँ संग्रह है।

आपको प्राचीन ऐतिहासिक पुरातत्व ही की तरह सार्वजनिक जीवन में भी बहुत दिलवस्पी है। सन् १९८६ में बस्बई में होने वाली जैन ज्वेतास्वर कान्फ्रेन्स के विशेष अधिवेशन के आप सभापति रहे। पंजाब के गुजरान वाला गुरुकु के छटवें वार्षिक अधिवेशन के भी आप सभापति रहे। यहाँ आपका बहुत महस्वपूर्ण भाषण भी हुआ था।

इसके अतिरिक्त आपने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया । किव सम्राट रवीन्द्रनाय के शांति निकेतन बोलपुर में आपने सिंघवी जैन विद्यापीठ की स्थापना की । इस विद्यापीठ में जैन घम के सुप्रसिद विद्वान और पुरातत्वज्ञ श्री जिनविजयजी आचार्य्य का काम कर रहे हैं। जिससे इस विद्यापीठ में सोने के साय सुगन्य की कहानत चिरतार्थ हो रही है। इस विद्यापीठ में जैन आगम ग्रंथ, जैन प्रकरण प्रंथ, जैन कथा साहित्य, देशी भाषा साहित्य, लिपि विज्ञान, ऐतिहासिक संशोधन पद्धति, स्थापत्य विज्ञान, भाषा विज्ञान, धर्म विज्ञान, प्रकीण जैन वाङ्मय इत्यादि जैन संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों की विद्यान देने का प्रवंब किया जा रहा है।

इसी विद्यापीठ के साथ एक विशास प्रंथ सण्डार और जैन प्रन्थों का संप्रह भी बताया जा खा है। तथा सिंघवी जैन प्रन्थमां के नाम से एक प्रंथमां भी निकलती है। जिसमें कई बहुमूल्य प्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी प्रायः सभी सार्वजनिक कार्यों में आप बड़े उत्साह के साथ भाग लेते रहते हैं।

आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः बा॰ राजेन्ज्रसिंहजी, बा॰ नरेन्द्रसिंहजी और बाद बोरेन्द्रसिंहजी हैं।

वाव् राजन्द्रसिंहजी-अपका जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आपका अध्ययन बी॰ ए॰ क्लास तह हुआ। आप बढ़े योग्य, बुद्धिमान और मिलनसार सज्जन है। आप के इस समय दो पुत्र हैं, जिनके नाम बा॰ राजकुमारसिंहजी और बाब् देवकुमारसिंहजी हैं।

वावू नेरन्द्रसिंहजी—गपका जन्म संवत् १९६७ में हुआ। आप कळकता विश्व विद्यालय की बीठ पस क्सा की परीक्षा में सन् १९३१ में सर्व प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हुए । इस समय आप ९म॰ पस० सी० पास कर खाँ में पद रहे हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 🥪





बाबू राजेन्द्रसिंहजी सिंघी, कलकत्ता.



बाबू राजकुमारसिंह सिघी ६० बाबू राजेन्द्रसिंहजी, कलकत्ता. 💎 बाबू देवरु मारमिंह मिघी ६० बाबू राजेन्द्रसिंहजी, बनक्प



बानू वीरेन्द्रसिंहजी---आपका जन्म संवत् १९७१ में हुआ। आप इस समय वी० एस॰ सी॰ में विवाध्यन कर रहे हैं।

इस समय इस परिवार की जर्मीदारी चौबीस परगना, पूर्णियां, मालदहं, मुर्शिदानाद इत्यादि जिलों में फैली हुई है। इसके अतिरिक्त मेससे हरिसिंह निहालचन्द के नाम से कलकत्ता, सिराजगंज, अजीमगंज, फारनोसगंज, सिरसाबाड़ी, महंगामारी इत्यादि स्थानों पर आपका जूट का व्यापार होता है। आपका हेड आफ्रिस कलकता है।

# सिंगकी-डीड्

#### सिंघवी खेमचन्दजी का खानदान, सिरोही

कहा जाता है कि उउनैन जिले के दोवर नामक स्थान में परमार वंद्रीय राजा सोम राज करते थे। उनकी बीसवीं पुरत में माधवजी नामक स्थाक हुए, जिन्होंने जैनाचार्य श्री जिनप्रसत्तस्ति से संतान प्राप्ति की इच्छा से जैन धर्म अङ्गीकार किया। उस समय से इनका गौत्र डीडू और इनकी कुछ देवी चक्रेशवरी मानी गई। माधवजी की पांचवी पुरत में समधरजी हुए इनके पुत्र नानकजी ने शर्युजय का संघ निकाल तब से ये सिंघवी कहलाये। \* इस खानदान में आगे चळकर सिंघवी श्रीवन्तजी हुए जिन्होंने सिरोही स्टेट में दीवानगी की। राजपूताने की सभी रियासतों पर आपका बढ़ा स्थापक प्रभाव था। श्रीवन्तजी के पुत्रों में रेखाजी और सोमजी का परिवार चला।

सिंगवी रेसाजी का परिवार—रेसाजी के पौत्र सिंघवी छलमीचन्दजी हुए । इनके तीन पुत्र हुए, जिनके नाम खूबचन्दजी, हुकुमाजी और हीरानन्दजी थे । सिंघवी हीरानन्दजी के चार पुत्र हुए, जिनके नाम जदजी, चैनजी, जोरजी और हारानन्दजी था । इनमें इस समय अदजी के परिवार में सिंघवी अनराजजी, सिंघवी मिळापचन्दजी और सिंघवी टेकचन्दजी हैं । सिंघवी अनराजजी के पुत्र मूळचन्दजी सिरोही में वकील हैं, सिंघवी मिळापचन्दजी जोधपुर ऑडिट ऑफ्ट्रिस में सेक्शन हैढ हैं और सिंघवी टेकचन्दजी बी० ए० फेनिक्स मिळ धम्बई में सेकेटरी हैं । सिंघवी चैनजी के वंदा में उनके पौत्र सिंघवी समरधमळजी इस समय सिरोही हिज हाइनेस के असिस्टेण्ट प्रायद्धेट सेकेटरी हैं ।

वहाँ पर यह बात खयाल में रखना चाहिए कि जीधपुर के नाग पूलक सिंविवेयों से ये सिंविवी निलक्त
 अलग हैं। उनकी उत्पत्ति ननवाणा बोहरों से है और इनकी परमार राजपूत से।

इनके पुत्र श्री देवीचन्दजी जो इनके माई सेमचन्दजी के नाम पर दत्तक गये हैं इस समय एफ० ए० में पढ़ते हैं। सिंघवी जोरजी सिरोही स्टेट में नामाहित व्यक्ति हुए, आपने सरहही झगड़ों को निपयने में बदा परिश्रम किया। आप संवत् 1921६ में सिरोही स्टेट के दीवान हुए। इनके खानदान में इस समय नैनमलजी, बाबूमलजी और कैसरीमलजी विद्यमान हैं।

सिंघवी सोमजी का परिवार—सिंघवी सोमजी के पुत्र अनोपचन्दजी, शुन्दरसी, और विजयराज जी हुए। इनमें से सिंघवी शुन्दरसीजी ने सिरोही राज्य की दीवानगी की। इनके चौथे पुत्र सिंघवी अमरसिंहजी के चार पुत्र हुए जिनमें सिंघवी दौलतिसिंहजी का वंश आगे चला। श्री विजयराजजी के दो पुत्र हुए, जिनके नाम नेमचन्दजी और केसरीमळजी था। सिंघवी दौलतिसहजी के खीवजी, ठालजी, माळजी व फ्लेचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इस सारे परिवार को सिरोही दरबार ने प्रसङ्ग होका निक्किलिस परवाना विया।

#### श्री सारणेश्वरजी

#### महारावकी श्री परतापसिंहजी व कुँवरजी श्री तखतसिंहजी वचनायता-

सिंघवी दौलतसिंह वरिचन्द फतेचन्द माला लाला अमरसिंह सुप्रताद बांचलो अप्रच थारे परदादा अनितली श्यामकी व दादा सुन्दरकी अमरसिंहकी वगरा ने रिपासत रा काम में बढ़ी मदद व श्यानदारी से काम वहा महाराजाजी औ सुलतानासिंहजी व असराजनी वेरीसालजी दरजनसिंहजी मानसिंहजी रीवार काम दीवाए। गीरी रो कियो व जोघपुर जैपुर री फौज आवती उरा में मदद की फौज पाछी वाली व मुलक आवाद राखियो जिए सुं में धांपर असत व सुश्तुदी रो परवाएं। कर दियो है और आगाने थ श्रा माफक चालसो जिएरी माने उसेद है सो थे भी थारा दादा परदादा माफक चालजो।

### सम्बत् १८२५ रा चैत सुट १२ बार सूरज-

सिंघवी टालजी ने ईंबर के राज्य में दीवानगी की । इनके तीन पुत्र थे—हेमराजती, कार्जी स्था पोमाजी। इन तीनों ने सिरोही राज्य में दीवानगी की । कानजीतो तीन बार दीवान हुए। पोमाजी ने सिरोही राज्य की बहुत सेवाएँ की । जब मीना भीलों के हमछे के कारण व जोधपुर राज्य की छुटों के कारण युक्त वीरान हो रहा था उस समय पोमाजी ने पोलिटिकड एजण्ट तथा सरदारों से मिलकर क्रांति स्थापित करने में बढ़ी योग्यता से परिश्रम किया। पोमाजी के परिवार में इस समय सिंपवी खुकीकालबी कैर सोहनमल्ली हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास क



स्व॰ सिघी जवाहरचंदजी दीवान, सिरोही.



स्व० सिधी कस्तूरचंदजो 🗟 🦳 🥶



सिंधी खेमचंदजी एम. ए., सिरोही



सिंघी हिम्मतमलजी थी. ए., सिरोटी.

सिंघनी दोजतिसहजों के तीसरे पुत्र माळजी के परिवार में सिंघनी कस्तूरचन्दजी ने संवत् १९१९, १९२५, और १९२२ में सिरोही स्टेट की दीवानगी का काम किया। इन्हीं माळजी के दूसरे पुत्र माणक-चन्दजी के परिवार में राय बहादुर जवाहरचन्दजी बड़े नामाङ्कित हुए। आप संवत् १९४८,५५ और ५९ में क्रमहाः तीनवार सिरोही स्टेट के दीवान रहे। संवत् १९५६ के क्रकाळ में आपने गरीबों की बहुत सेवाएँ की, इसके उपलक्ष्य में गवर्नभेण्ट की ओर से आपको "राय बहादुर" का सम्माननीय खितान प्राप्त हुआ। आपका स्वर्गवास संवत् १९६० में हुआ। आपके छः पुत्र हुए जिनमें सिंघनी नरसिंहमळजी और हजारीमळजी विद्यमान है। शेष चार पुत्रों के वंशज भी इस समय विद्यमान है।

सिंघनी दौलतसिंहजी के चौथे पुत्र फतेचन्द्रजी के परिवार में दिघनी प्रमाधन्द्रजी हुए, आप
१४ वर्षों तक सिरोही स्टेट में रेवेन्यू कमिश्नर रहे । गर्वनंभेण्ट की ओर से आपको राय साहब का सम्मा-नीय खिताब प्राप्त हुआ । आपका स्वर्गवास संबद् १९८२ में हुआ । इनके समरथमल्जी, भभूतमल्जी और दुलिचन्द्रजी नामक तीन पुत्र है । श्री अभूतमल्जी (बी० पी० सिंघई) बढ़े उत्साही, धार्मिकं, शिक्षित और साहित्य प्रेमी सजन हैं । सार्वजनिक कार्य्यों में आप बढ़ी दिल्चस्पी से भाग छेते है । आपके छोटे भाई दुलिचन्द्रजी एप्रिकत्वर कॉलेज पूरा में पढ़ते हैं ।

सिंघनी सामजी के तीसरे पुत्र सिंधी विजयराजनी के नेमचन्दनी और केसरीमल्जी नामक दो पुत्र हुए। इनमें नेमचन्दनी कापरिवार पाली और धाण में निवास करता है। केसरीमल्जी केपरिवार में कमधा प्रेमचन्दनी, किशनजी, जेठानी और हिन्दूमल्जी हुए। इनमें सिंघनी जेठानी बड़े धनाल्य व्यक्ति थे। सिंघनी हिन्दूमल्जी के पुत्र रूपचन्दनी, हॅसराजजीऔर ताराचन्दनी थे। सिंघनी रूपचन्दनी पोस्टल विभाग के ढेड लेटर आफिस राजपूताना में मैंनेजर रहे। सिंचनी हॅसराजजी २५ सालों तक पोस्ट मास्टर रहे। सिंचनी रूपचन्दनी के मूलचन्दनी, सेमचन्दनी और हिम्मतमल्जी नामक तीन पुत्र हुए। इनमे सिंचनी सेमचन्दनी हंसराजजी के नाम पर और हिम्मतमल्जी ताराचन्दनी के नाम पर इत्तक गये।

सिंघवी खेमचन्दनी का जन्म १९११ में हुआ और सन् १६०८ में आपने एस० ए० की दिमी हासिल की। सिरोही स्टेट में आप सब से पहले एस० ए० हैं। प्रारम्भ में आप सिरोही सेटलमेण्ट आफिसर मि० कीन० के परसनल असिस्टेण्ट रहे व उसके पश्चात् असिस्टेण्ट सेटलमेण्ट ऑफिसर होकर रेवेन्यू कमि- कनर हुए। आपको महारान केसरोसिंहजी व कई अंग्रेज असंकरों ने अच्छे र सार्टीफिक्ट दिये। वाइस-राय के आर्टर से तत्कालीन ए० जी० जी० आरमी डिपारमेन्ट ने आपके कार्यों की गजट ऑफ़ इंग्डिया में बहुत प्रशंसा की सन् १९२४ से १९२९ तक आप जोवपुर स्टेट में लेंग्ड और रेहेन्यू सुपरिटेण्डेण्ट रहे। इस समय आप आयु देखनाड़ा जैन टैम्पल और बाननवाड़जी जैन टैम्पल की मैंनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके छोटे

भाई सिंघवी हिम्मतमलनी का जन्म १९४४ में हुआ। सन् १९५६ में आपने एस० एस० बी॰ को डिग्री प्राप्त की। ग्रुरू २ में आप मारवाद के इन्सपेक्टर ऑफ़ स्कृत्स रहे और इस समय आप जोधपुर महक्मा खास में ऑफिस सुपरिटेण्डेण्ट के पद पर काम करते हैं। आपके पुत्र राजमलजी, पुखराजजी और खुशालवन्दजी हैं।

्यह सिंघनी परिवार सिरोही स्टेट में अप्रगण्य और शिक्षित माना जाता है।

### सिंघवी कुशलराजजी, भेड़ता

महाराजा.तखतसिंहजी के राज्यकाल में इस खानदान को नागौर के ताउसर नामक गाँव में १०० बीघा जमीन मिली जो संवर् १९०४ तक इस कुडुम्ब के अधिकार में रही। सिंघवी उज्ज्यलबी और उनके पुत्र गादमलबी तथा पीत्र फीजमलबी नागौर में निवास करते रहे। सिंघवी फीजमलबी के चंदनमलबी समीरमलबी तथा घेवरचन्दजी नामक १ पुत्र हुए। इनमें सिंघवी चन्दनमलबी संवर् १९१९ में नागोर के हाकिम थे, आप नागौर से मेड्ना आये। आपके फतेराजबी तथा जसराजबी नामक १ पुत्र हुए, इनमें जसराजबी, सिंघवी समीरमलबी के नाम पर उत्तक गये। फतेराजबी का स्वर्ग संवर् १९६९ में तथा जसराजबी का संवर् १९६० में हुआ। सिंघवी फतेराजबी के घनराजबी तथा कुकलराबबी नामक १ पुत्र हुए। धनराजबी गृह्य ठिकाने में काम करते थे तथा जबलपुर में रीयाँवाले सेठों की दुकान पर सुनीमात करते थे, इनका शरीरावसान संवर् १९८५ में हुआ, इनके पुत्र गणेशराजबी आरावन नवीस हैं।

सिंघवी कुशालराजजी का जन्म संबद्ध १९३८ की आसोज सुरी में हुआ, आप जोधपुर राम्य और ठिकानों की सर्विस के बाद संबद्ध १९६५ से मेड्ते में चकालात करते हैं, तथा यहाँ के मोजिन सज्जन माने जाते हैं। आपके पुत्र मधराजजी तथा सडनराजजी हैं। नथराजजी की वब १९ साह की हैं, और आप एफ० ए० में पढते हैं।

### सेठ छोगमल वरदीचन्द संघी, गुड़ीबाड़ा ( मद्रास )

इस परिवार का मृत निवास आहोर है। वहाँ से क्यापार के निमित्त संबंध १९५४ के बहिने संघी कमाजी के बड़े पुत्र जसराजवी, मज़ली पटम आये, पीड़े से जसराजती के छोटे आता होगामण्डी हवा बहरीकम्द्रश्री भी वहाँ आ गये। आप लोग १९३० तक मज़ली पहम में कपरें का धंधा काले हहे,गथाए वहाँ

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



'सिंघी दोपराजजो, सोजत



सिर्धा ताराचटजी कोठारी त्राहोर.





से हुकान गुड़ीबाड़ा ( मद्रास ) ले आये । गुड़ीवाड़ा आने के बाद इस हुकान पर तांतेड़ ताराचन्द्रजी के पुत्र मंछालालजी वा भाग सिम्मिलित हुआ, आप सिरोही के पाड़ीव नामक प्राप्त के निवासी हैं । गुड़ीवाड़ा आने के बाद इस हुकान ने अच्छी तरक्की व इक्जत पाई । सेठ मंछालालजी तांतेड़ ने गुड़ीवाड़ा में जैन मंदिर के बनवाने से और अमीजरा पार्श्वनाथजी को प्रतिमा के उद्धार और प्रतिष्ठा में आस पास के जैन संघ की सहाबता से बहुत परिश्रम उठावा ! मंछालालजी विचारवान व्यक्ति हैं ।

सैठ छोगमलजी तथा वरदीचंदजी मौजूद हैं। छोगमलजी के पुत्र जेठमलजी, तथा वरदीचन्दजी के बभूतमलजी बस्तीमलजी, जीवराजजी तथा शांतिलालजी हैं। आप लोगों के यहाँ कपढ़े तथा ब्याज का काम होता है। इस दुकान के भागीदार सेठ प्रागचंद कपूरजी तथा भूरमल केसरजी हैं।

### सेठ मानकचन्द गुलजारीमल सिंघवी देहली

यह खानदान जैन स्थानकवासी भाषाय का माननेवाला है, और छममग १०० सालों से देहली में निवास कर रहा है। इस खानदान में लाला बख्तावरमल्जी सिंघवी हुए, आपके छाछा शादीरामजी, छाठा मानिकचन्दजी, लाला मानिकचन्दजी, लाला गुलावसिंहजी, लाला मुझीलालजी और लाला छुट्टनलालजी ५ पुत्र हुए। इनमें इस खानदान में अच्छे प्रतिष्ठित पुरुष हुए। आपका नामक जन्म संवत् १९०२ में तथा स्वर्गवास संवत् १९७२ में हुआ। आपके पुत्र लाला गुल्जारीमलजी का जन्म संवत् १९७२ में तथा स्वर्गवास संवत् १९७२ में हुआ। छाला गुल्जारीमलजी भी बढ़े योग्य पुरुष थे। आपके मनोहरलालजी तथा मदनलालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें मनोहरलालजी का जन्म संवत् १९७२ में हुआ। आप दोनों आता सज्जन व्यक्ति हैं, तथा व्यापार का संचालन करते हैं।

### सेठ चुन्नीलाल श्रीचन्द सिघवी, लोनार ( बरार )

इस परिवार का मूल निवास बोराषड़ ( मारवाड़ ) है। वहाँ से लगमग ६० साल पहिले सेठ कालुरामको सिरोचा सियवी क्यापार के लिए लोबार आये और यहाँ आकर इन्होंने व्यापार बारम्म किया, संबद १९३५ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके रतमबन्दजी तथा चुन्नीलाल्जी नामक दो पुत्र हुए। सेठ चुन्नीलाल्जी सिवाबी का जन्म सं० १९०५ में हुआ था, आपके हाथों से हुकान को तरको मिली। संबद १९३६ में इनका क्रारीरावसान हुआ। सेठ चुक्रीलालजी सिंघनी के बाद उनके पुत्र श्रीचन्दजी सिंघनी ने इस हुकान की सम्पत्ति को विशेष बढ़ाया। आपका जन्म संबद् १९३५ में हुआ। आपके यहाँ रहें के ब्यापार का काम और छेनदेन का ब्यापार होता है, तथा इस समय आप लीनार के प्रमुख सम्पत्तिशाली समझे जाते हैं। आपके पुत्र सुगनचन्द व मदनलाल है।

## सिंचकी पातावत

### सिंघवी ताराचन्दजी कोठारी, श्राहोर ( मारवाइ )

पातावत सिंघवी खानदान का निवास भी बनवाणा बोहरा जाति से बतलाया जाता है। कहा जाता है कि डीसा से २२ कोस ढीलड़ी गाँव में टेलिडिया बोहरा आसघवलजी रहते थे। इनको जैना-चार्ल्य श्रीचन्द्र प्रभू स्रिजी मे जैन धर्म अंगीकार कराया। आसघवलजी की पीढ़ी में कुँवरपालबी ने संघ निकाला, अताप्य इनका कुटुम्ब सिंघवी कहलाया। इनकी कई पीढ़ियों बाद- पाताजी हुए, जिनकी संतानें पाताबत सिंघवी कहलाई। ये भी नागप्जक सिंघवी हैं

पाताजी की कई पीढ़ियों में सिंघवी दीपराजजी हुए थे और इनके पुत्र कल्याणजी भी आहोर ठिकाने में काम करते रहे, ठिकाने का काम करने से ये कोठारी कहालाये। कल्याणजी के हूँगरमलजी तथा लखमीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। लखमीचन्दजी संवत् १८७० में ठाकुर अनाद्सिंहजी के साथ कोटा की कोरा गये। इस समय लखमीचन्दजी का कुटुम्ब सारथल (कोटा के पास ) रहता है। लखीमचन्दजी के बड़े माई हूँगरमलजी, ठाकुर अनाद्सिंहजी के बड़े पुत्र शिक्षचन्दजी, ठाकुर अनाद्सिंहजी के बड़े पुत्र शिक्षचन्दजी, रतनचन्दजी तथा ताराचन्दजी हुए। इनमें सिघवी ताराचन्दजी विधान है। सिघवी ताराचान्दजी का जन्म सवत् १९३५ में हुआ। आपने बहुत समय तक आहोर ठिकाने का काम किया। आप समझदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन है। कोठारी अलेचन्दजी ने ठाकुर रावतसिंहजी की नावालगी के समय ठिकाने का कार्य्य सम्भाला था, अभी इनकेनाम पर ताराचंदजी के पुत्र नेनचन्दजी वत्तक हैं।

## मगडारी

मारवाद के हितहास के पूर भण्डारियों के गौरवा न्वित कारवों से प्रकाशमान हो रहे हैं। भण्डारियों को कार्य्यां को कार्य्यां को कार्यां को कार्य्यां को कार्य्यां को विवरण राजस्थान के हितहास में एक अभिमान की वस्तु है। मारवाद के हितहास में भण्डारियों का एक विशेष युग रहा है और उन्होंने अपने समय में न केवल मारवाद की राजनीति ही को सब्बालित किया वरन् उन्होंने तत्कालीन मुगलसाम्राज्य की नीति पर भी अपना विशेष प्रमाव डाला है। दुःख है कि इस गौरविशाली वंश का क्रमवद इतिहास उपलब्ध नहीं है। मारवाद की विभिन्न क्यातों, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी के प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थों में भण्डारियों के इतिहास की सामग्री विखरी हुई है, उसी के आधार से उनके इतिहास पर कुठ प्रभाश हाला जा रहा है।

भएडारी वहा की उत्पत्ति—इस वंश की उत्पत्ति नाहोंछ के चौहान राजवंश से हुई है। विक्रम सम्बद्ध की ग्यारहवी सदी में नाहोल में राव लाखणसी नामक एक प्रतापशाली राजा हुआ। यह शाकंगदी (साम्मर) के चौहानवंशी राजा वावपतिराज का पुत्र था। इसका शुद्ध नाम छक्ष्मण था। अचलेश्वर के मन्तिर में लगे हुए सम्बद्ध १२७७ के छेल से माल्यम होता है कि छाखणसी ने अपने बाहुबळ से नाहोल है इलाके पर नवीन राज स्थापित किया। इसके समय के विक्रम सम्बद्ध १०२४ और १०३९ के दो शिकालेख कर्नळ टॉड साहब को मिले थे। कर्नळ टॉड लिखते हैं:—

"चौहानों की एक यदी शाखा नाडोल में आई, जिसका पहिला राजा राव लखण था। उसने सम्बद् १०३९ में अगहिलशाड़े के राव से यह परगना छीन लिया। गाजनी के बादशाह सुबुक्तगीन व उसके पुत्र स्लवान महम्मद ने राव लाखण पर चढ़ाई करके माडोल को लढ़ा और वहां के मन्दिर तोढ़ डाले। लेकिन चौहानों ने फिर वहां पर अपना दखल जमा लिया। यहां से कई शाखाएँ निकली, जिन सबका अन्त देहली के बादशाह अल्लाउदीनखिल्जी के वक्त में हुआ। राव लाखण अनहिल्वादे तक का दाण (सायर का महसूल) लेता था और मेवाद का राजा भी उसे खिराज देता था" \* राय

समय दस से उँचालिश वार एक वा परिणा पेक्षा पेप दाण चौहाण डगांसीमेनाड घेणि दयड मरी -विसनार राव नाखण थयो, नी कारम्य सो बारि

<sup>\*</sup> राव राखण द्वारा मेवाड़ के राजा से खिराज लिये जाने की पुष्टि निम्न लिखित पुराने दोहें से भी प्रीती हैं।

बहादुर महामहोपाध्याय पं॰ गोरीशंकरजी ओसा अपने सिरोही के इतिहास के पृष्ठ १६९ में छिसते हैं:—
"राव ळाखणसी बढ़ा बहादुर हुआ वर्तमान जीधपुर राज्य का कितना ही हिस्सा इसने अपने आधीन
कर छिया था।"

मण्डारियों की क्यात में राव लालगाजी के वारहवें पुत्र रावें दुदानी से मण्डारियों की उलांत बतलाई है। उसमें लिखा है कि:—"नाबोल के राव लालगासी के बौदीस रानियाँ थीं, पर उनमें से किसी के सन्तान नहीं हुई। प्रसंगवदा जैनाचार्य्य श्री यशोमह्म्म्रि नाबील पहुँचे। राव लालगाती के आपका बहुर सरकार कियां। राव-लालगंजी ने निःसन्तान होनें के कारण आपके आगे दुःल प्रकट किया और आचार्य्यवर्य्य को इस सम्बन्ध में शुमाशीप देने के लिये निवेदन किया। इस पर आचार्य श्री ने उत्तर दियां कि सुम्ह्रारी प्रत्येक रानी के एक पुत्र होगा। तुम अपने चौजीस पुत्रों में से एक पुत्र को इसार दियां कि सुम्ह्रारी प्रत्येक रानी के एक पुत्र होगा। तुम अपने चौजीस पुत्रों में से एक पुत्र को इसार दियां कि सुम्ह्रारी प्रत्येक रानी के एक पुत्र होगा। हम अपने चौजीस पुत्रों में से एक पुत्र को इसार इवले करना। राव लालगासी ने यह बात स्वीकार करली। सौमाग्य से रावजी की प्रत्येक रानी को एक पुत्र हुआ। इनमें बारहवें पुत्र का नाम दूहाराव था। इन्हें आचार्य्य श्री ने जैनी बनाया। राज्य के स्वाने का काम दूहारावजी के सिपुर्व था, इससे ये भण्डारी कहलाये। यह घटना सम्बत १०३९ की है।

उपरोक्त वर्णन में अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह निश्चय है कि भण्डारियों की उसित नाडौल के चौहानों से हुई। इसके लिए कई प्रवल प्रमाण हैं। पहले तो यह कि भण्डारियों भौर चौहानों की कुलदेवी आसापुरीबी है। आसापुरी माता का मन्दिर नाडौल में है, जहाँ भण्डारियों के वार्षों का झहला उतारा जाता है।

अब इस भण्डारियों के उपलब्ध इतिहास के सम्बन्ध में जो कुछ पेतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर नीचे कुछ प्रकाश डालते हैं।

समराजी—भण्डारियों के वंशवृक्ष में सबसे पहला नाम राव समराजी भण्डारी का है। आपने और आपके पुत्र राव नरोजी ने जीधपुर के संस्थापक राव जीधाजी को उनकी अत्यन्त संकटावस्था में किए प्रकार सहायता की और किस प्रकार राव समराजी राव जोधाजी की रक्षा के लिए मेवाद की सेना से लए कार काम आये और उनके पुत्र नरोजी ने अन्त तक अनेक विपत्तियों को सहकर किस प्रकार संकटमता राव जोधाजी का साथ दिया इसका वर्णन हम "ओसवालों के राजनैतिक महत्व" नामक अध्याय में दे चुके हैं। इससे अधिक आपके सम्बन्ध में कोई पृतिहासिक तथ्य सोजने पर भी नहीं मिला है। इसलिए वहां हम भण्डारियों की शुदी-जुदी लांगों ( शासाओं ) का परिचव देते हैं।

#### दीपावत भएडारी

नराजी भण्डारी के राजसीजो, जसाजी, सिहोजी, खरतोजी, तिस्रोजी, निन्योजी और नायोजी नामक सात पुत्र थे। इनमें भण्डारी नराजी के दूसरे पुत्र जसाजी के जयमलजी नामक पुत्र हुए। भण्डारी जयमलजी के पुत्र राजसिंहजी और पौत्र दीपाजी हुए। इन्हीं दीपाजी की सन्तान दीपावत भण्डारी के मात से मशहूर हुई। भण्डारी दीपाजी के मोजराजजी, खेतसीजी, रामचन्द्रजी, रायचन्द्रजी तथा रासाजी नामक पाँच पुत्र हुए।

दीपानी के सम्बन्ध में बहुत लोज करने पर भी हमें विशेष वृतान्त ज्ञात नहीं हुआ। उनका इतिहास प्रायः अन्धकारावन्न है। राज्य की ओर से अरिव्या नामक गाँव में भण्डारी दीपानी को जोधपुर दरबार की ओर से पाँच खेत जागीर में मिले थे, वे ही खेत पीने जाकर उनके पौत्र भोनराजनी को सम्बन्ध १०७० के प्रथम अपाद सुदी १४ को महाराजा अनितिसहनी ने बक्षे। इसके लिए जो परवाना दिया गया था उसमें लिला था—× × × "तथा गांव अरिवेया वड़ा में मण्डारी दीपानी रा खेत हे सो मण्डारी मेचराज (मोजराजीत) ने हुजुर सु इनायत हुआ हे सो प सदावन्द पाया जानसी। भ उक्त केख से यह अवहय पाया जाता है कि भण्डारी दीपानी से जोधपुर राज्य की कुछ न कुछ सेवाएँ अवहय की होंगी और उनके लिए उन्हें कुछ जागीरी मिली थी। अब हम दीपानी के बेटे पोतों का परिचय देते हैं।

मण्डारी मोजराजनी—आप दोपाजी के सबसे बढ़े पुत्र थे। आपके पुत्र मेघराजनी हुए! दीपाजी के खानदान में पाटवी होने से महाराजा अजितसिहजी ने दीपाजी की जागीरी के खेत इन्हें इनायत किये! भण्डारी मेघराजजी भण्डारी रघुनाथिहज़जी की दीवानगी के समय सम्बद्ध १७०६ में जैतारण के हाकिम रहे। भण्डारी मेघराजजी के आईदानजी, गोवर्जनदासजी, कन्हीरामजी तथा देवीचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें गोवर्जनदासजी विशेष प्रतापी हुए। जोधपुर की ख्वात में आपके नीरोचित कार्यों के प्रशंसनीय उल्लेख हैं। आप भण्डारी रघुनाथिहिडजी के समकालीन थे, यह बात भण्डारी रघुनाथजी के द्वारा आपके नामपर भेजे हुए एक पत्र से प्रकट होती है। भण्डारी गोवर्जनदासजी के दुर्गदासजी तथा मुकुन्ददासजी नामक तीन पुत्र हुए। इन.वन्युओं में दुर्गदासजी के प्रशंसनी के प्रत्र परिवार इस समय उज्जैन में रहता है। भण्डारी भगवानदासजी तथा गुलुवचन्दजी थे। भण्डारी गुलुवचन्दजी का परिवार इस समय उज्जैन में रहता है। भण्डारी भगवानदासजी के मानमलजी, जीतमल्ली तथा वस्तावरमल्जी नामक तीन पुत्र हुए। इन.वन्यो सम्बद्ध १८५० में जैतारण के हाकिम रहे। आपने सम्बद्ध १८६५ में बांकिहया

यह मृत प्रवाता वितारण में भवडारी अभवधवती के पास है। इस परिवार में इस वक्त भवडारी बातन्वणों, सुक्षनन्वदेवी आदि है।

बढ़गांव पर फौजी चढ़ाई की और वहां अपना अधिकार किया। इसके लिए महाराजा मानसिंहजी ने आपको जो पत्र दिखा था उसमें लिखा था—" × × × भ्री जीरा माया प्रताप सु नडागांव कायम हुआ सो खुशी हुई निवाजस होती। अन याणी नड़ागांव में नजनूत राख कूच आगे करजो। उठी रो नन्दोनस तसजी आच्छी रीत करजो। समाचार इन्द्रराज सूरजमलरा कागज सु जाणुजो सम्बत १ ५६५ रा जेठ सुदी १४। र

जिस समय मानमळजी जैतारण के हाकिन ये उस समय सारे मारवाइ में अशान्ति के बादल विर रहे थे। चारों ओर की आपिचयां उसपर आ रही थीं। उस समय में हाकिनी का काम भी बाद जैसा सरळ नहीं था। उन्हें राज्य-रक्षा के लिए कौजी नाकेबन्दियां करनी पढ़ती थीं। सम्बद् १८६६ की भादवा सुदी है को जैपुरवाळी कौज की नाकावन्दी करने के लिए सिंववी इन्द्राजजी ने इन्हें लिखा था:— "× × × घांटारा जानता कराय दीजो सो कौज चढ़ सके नहीं। किर टेवनळ तथा सोलंकिया सु ने मेरासुप को बन्दोवस्त कर घोट नहीं चढ़े सो करजी।" इसी तरह भादवा सुदी १३ को आपके नाम जोधपुर से जो रक्का आया उसमें लिखा था—"जयपुरवाला घांटे हुय उदयपुर जाय सके नहीं। इसी घाटारी बन्दोवस्त करणी।"

भण्डारी मानमञ्जी का सम्बत् १८८३ की पौप सुदी १२ को जैतारण में देहान्त तुआ आपकी द्वितीय धर्मपत्नी आपके साथ सती हुई। आपके पुत्र प्रतापमञ्जी मेहता और दौलतपुरा के हाकिम रहे। आपके अयपुरी फौज पर शिगीली की घाटी पर हमला किया था। सम्बत् १८७६ की पौप सुदी है की हितहर में आपका स्वर्णवास तुआ। आपके साथ भी आपको धर्मपत्नी सती हुई जिनकी लग्नी वनी हुई है। इनके पश्चात भण्डारी मानमञ्जी के कोई सन्तान नहीं रही। अतपुत्र उन्होंने अपने तीसरे भाई बलावर मलजी के मानले पुत्र कस्तुमलजी के देत्रक लिया। कस्तुमलजी के पुत्र भण्डारी रतमलजी ने दौलतपुरे में हुकूमत की। आपके पुत्र मण्डारी देवराजनी इस समय उदयपुर में विद्यमान हैं और आप देवस्थान महकमें में काम करते हैं। आपके पुत्र उदयराजजी और तेजराजजी हैं, जिनमें उदयराजजी उदयपुर राष्ट्र में प्रतिस सव इन्सपेवटर हैं।

भण्डारी मानमलजी के छोटे भाई जीतमलजी थे। इनके पश्चात् क्रमका सुलतानमक्ती, अस्ततमलजी, धनरूपमलजी और रंगराजजी हुए। इस समय इनके परिवार में कोई नहीं है।

भण्डारी मानमरूजी के सबसे छोटे भाई बस्तावरमरूजी के वदनमरूजी, कस्तुरमरूजी, चंदनमरूजी नामक तीन पुत्र हुए! भण्डारी बदनमरूजी कोलिया, जैतारण तथा देसूरी के हाकिम रहे! आपको दरनार से सिरोपाव मिला था! भण्डारी बन्दनमरूजी सम्वत् १८९०-९१ में नागौर तथा मेदने के हाकिम रहे! सम्वत् १९०२ की आवण सुदी १४ को इनका सरीरान्त हुवा! इनके साथ इनकी धर्मपानी सती हुई

जिनको तिवारी जैतारण में बनी है। इनके पुत्र राजमळजी हुए। आप पर्वतसर और मारीठ के हाकिम रहे। सम्बत् १९२८ में इनका स्वर्गवास हुआ। आपके दानमळजी, जीवनमळजी तथा सांवतरामजी नामक तीन पुत्र हुए। इस समय दानसळजी के पुत्र पृथ्वीराजनी और सुकनराजनी मौजूद हैं। भण्डारी सांवतरामजी के अभयराजनी और वच्छराजनी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं, इनमें अभयराजनी जीवनमळजी के नामपर दत्तक गये है। बच्छराजनी जीतारण में चकाळत और अभयराजनी जीनिंग फैक्टरी का काम करते हैं।

### रासाजी का परिवार

दीपानी के सबसे छोटे पुत्र का नाम रासानी था। आप बढ़े वीर थे। आपने छोटी मोटी कई रुबाइयों में हिस्सा लिया था। सम्बत १०३९ के भादना बदी ९ को गुनरात का मुसलमान शासक सैन्यद मुहम्मद राणपुर में बढ़ कर आया। इस समय जोधपुर नरेश महाराना अजितसिंहनी सिरोही राज्य के कालेदी नामक गाँव में थे। महाराना की ओर से उनके मुकायले के लिये जो सेना गाँद थी उस के प्रधान सेनापति संग्डारी दीपानी के चौथे पुत्र भण्डारी रायचंद्रनी थे। रायचंद्रनी के बढ़े भाई रासानी भी फौज के एक अफसर थे। आप दोनों भाई बड़ी वीरता से युद्ध करते हुए वीरगित को प्राप्त हुए।

#### मएडारी सीवसीजी

जिन महान् पुरुषों ने मारवाड़ के इतिहास को उज्जवल किया है उनमें अण्डारी खींवसीजी का आसन बहुत ऊँचा है। जिस समय इस महान् राजनीतिज्ञ का उदय हो रहा या, वह समय भारत के इतिहास में मयंकर अज्ञान्ति का था। सन्नाट औरंगजेव भर चुका था और उसके वंदाजों के निर्वल हाथ भारत की बासन नीति को सञ्चालित करने में असमये सिद्ध हो रहे थे। "जिसकी लागी उसकी मेंस" की कहानत चरिताय हो रही थी और चारों ओर नयी नयी शक्तियों का उदय हो रहा था। जबदंस्त की कहानत चरिताय हो यो से बादशाहों को बनाते और विगाइन से थे से से नाजुक समय में तत्कालीन भारतीय आदमी अपने मजबूत हायों से बादशाहों को बनाते और विगाइन में पर को भण्डारी सीवसीची साम्राज्य नीति को उगमगाने वाले महाराजा अजितसिंहजी की प्रधानगी के पर को भण्डारी सीवसीची सोमायमान कर रहे थे।

भण्डोरी खींवसीजी का उदय ऋमशः हुआ। पहले सम्बद् १७६५ में वे हाकिम के साधारण पर पर नियुक्त हुए। इसके बाद सम्बद १०६६ में आप दीवान के उच्च पद पर प्रतिप्ठित किये गये तथा हसी समय आप राय की पदवी तथा हायी पालकी कहे मोती के सम्मान से बिथूपित किये गये। इसके बाद आप प्रधान के सम्बोच्च पद पर प्रतिष्टित किये गये। कहने का अर्थ यह है कि भाप अपनी प्रतिभा अपनी योग्यता—और कार्य्य कुशलता से मारवाद राज्य के सर्वोच्च पद पर अधिष्टित किये गये। इन सम्बोच्च पदों पर रहते हुए आपने मारवाद राज्य की जो महान सेवाएं की हैं, उनका थोड़ा सा उल्लेख यहां किया जाता है।

सम्बत् १७६७ में बादशाह बहादुरशाह दक्षिण से अजमेर आया। इस समय एक अजन्त महत्वपूर्ण कार्य्य के लिये महाराजा ने भण्डारी खींवसीजी को भेजा। वे बादशाह से शाहजाद अजीम के मार्फत मिले बादशाह भण्डारीजी से बढ़ा प्रसन्न हुआ और वह उन्हें अपने साथ लाहौर ले गया। कहने की आवश्यकता नहीं उन्होंने महाराजा के मिशन को सफल किया।

सम्वत १७७१ में भण्डारी खींवसीजी के प्रयत्न से महाराजा को फिर से गुजरात का सूबा मिला। इसके लिये तुलराम नामक एक बादशाही अधिकारी के साथ बादशाही फर्मान भी महाराजा के पास मेज दिया गया। इसके बाद महाराजा ने भण्डारी विजयराज की अहमदाबाद मेजे, वहाँ जाकर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। पश्चात अचाद मास में कुँवर अभयसिंहजी और भण्डारी खींवसीजी बादशाही दरबार से छौटकर जोधपुर आये और उन्होंने महाराजा से मुजरा किया और गुजरात की मुभायत प्राप्त करने के सारे समाचार कहे। इस पर महाराजा अवितसिंहजी बड़े प्रसन्न हुए। सम्बन् १००२ में भण्डारी खींवसीजी प्रधानगी के सर्वेंडच पद पर फिर से प्रतिस्थित किये गये।

इसके एकाध वर्ष बाद गुजरात की सुमायत महाराजा से वापस ले ली गई। इस पर मही-राजा ने भण्डारी खीवसीजी को दिल्ली मे लिखा कि हम तो द्वारका की यात्रा के लिये जा रहे हैं, तुम जैसे बने वैसे गुजरात का सुवा वापस प्राप्त करना। खीवसीजी ने इसके लिये जोरों से प्रयत्न करना शुरू किया और आपको सफलता होगई। ग़जरात का सुवा फिर से महाराजा के नाम पर लिख दिया गया। यह कार्य्य कर खींवसीजी जोधपुर आये, जहाँ महाराज ने आपका बड़ा आदरातिष्य किया।

सम्बन् १७७५ की फाल्गुन सुदी १० को सुप्रसिद्ध नवाब अन्दुल्लाखां और असनअलीखां \* वे अजितर्सिहजी से बादशाह फर्रुं खशिवर को तस्त से हटाने के काम में सहयोग देने के लिये कहा। इस सलाह मशनिरे में कोटा के तस्कालीन राजा हुर्जनसिंहजी तथा रूपनगर के गक्षा राजसिंहजी भी शामिक

ये दोनों भाई सैयद बन्धुमों के नाम से मराहूर थे। समय पाकर बन्होंने नडी ताकन प्राप्त करती थी। इतिहास में ये बादशाह को बनाने वाले तथा विभाडने वाले कहें गये हैं। बादशाह फर्स्खशियर को उन्हें है। तास्त पर बैठाया और बाद में इन्होंने ही उसे तस्त से उतार कर करता करवा दिया।

किये गये । फिर ये सब लोग शामिल होकर बादशाह के हुजूर में लाल किले गये । वाशाह फर्ड्स्सशियर असमय में इन्हे आते हुए वेसकर जनानसाने में चला गया। सुप्रस्थात इतिहास वेता विलियम इहीन अपने Later Moghuls नामक प्रन्य के प्रथम भाग के पुष्ठ ३४२ में इस बताना की इस प्रकार किसता है:-- "फर्रुंसियर अपने जनानसाने में चला गया वहाँ बेगमों और रखेलियों ने उसे वेर लिया। तुर्की युवतियों को सहलों की रक्षा का भार दिया गया। सारी रात सहलों में करणा कन्दन होता रहा। कुनुलउलमुक्त ने जाफरलों को महलों से निकाल दिया और दीवानसाने के पहरे पर अपने सैनिक रखे। इसी समय फर्रूखशियर ने अजितसिंहजी को अपनी ओर मिलाने का विफल प्रयत्न किया। एक स्रोजे ने पहरेदारों की आंखों से बचकर फर्स खशियर का पत्र भनितसिंहजी के जेब में डाल दिया उसमें लिखा या---"राजमहरू के पूर्वीय भाग पर सुख्त पहरा नहीं है । अगर तुम अपने कुछ भादमी वहाँ भेज दो तो मैं निकल जाऊँ। इस पर अजितसिंहजी ने जवाब दिया कि 'अब वक्त चला गया है। मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि अजितसिंहजी ने यह पत्र फर्र्स सन् शियर के पास भेज दिया भारवाड़ की ख्वात में इस घटना को इस तरह लिखा है-"फर्क खशियर ने जनान-खाने से महाराणा अजितसिंहजी के पास एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था-"तुम लोगों के दिल में मेरे ल्यि हूँ.ठा बहम पेदा कर दिया नता है। मेरी बादशाहत में जो कुछ आप करोगे वही होगा। मैं आप स्रोगों से कोई फर्क नहीं समस्रंगा। मेरे आपके बीच में छरान है। यह पत्र पढ़ कर महाराजा अनितसिंह जी खींवसीजी को लेकर एकान्त में चले गये और उन्होंने वह पत्र भण्डारी खींवसी को दिया। पत्र पड़ कर खींनसीजी का हृदय करूणा से पसील गया । उन्होंने बादशाह की जान बचाने के जिये महाराजा से अनुरोध किया और कहा कि इस ससीबत में अगर हमने बादशाह की सहायता की तो वह बढ़ा कृतङ होगा और साम्राज्य नीति पर अपना अबर्दस्त वर्चस्व हो जायगा इस पर महाराजा अजितसिंहजी ने कहा कि फर्क खिशपर पहले भी मुझ से तीन दका चोखा कर खुका है। उस बक्त सैक्यद बन्धुओं ने मुझे मदद दी। इसिक्ये सैयदों ही का साथ देने का मेरा विचार है। यह सुखाइ मशविरा हो ही रहा था कि सैयदों के आदमी जनानलाने मे गये और उन्होंने फर्रू खशियर को पकड़ा । सारे रनवास में भयद्वर चीत्कार मच गई ! नेगमों ने बादशाह को पकढ़ लिया । पर ये नेचारी अवलाएँ कर ही क्या सकती थीं । सैयड़ों के मादमी बादबाह को पकड़ छाये और उसे कैंद्र कर खिया। इसके थोड़े दिनो बाद अत्यन्त करता के साथ यह अभागा बादशाह मार डाला गया !!

सींनसीजी द्वारा नये बादशाह का जुनाव-हमने 'कपर दिस्तावा है कि सींवसीजी भण्डारी का दिली की साम्राज्य नीति पर भी बढ़ा प्रभाव था। वे एक महान् राजनीतिज्ञ और मुस्सही समझे जाते थे। सम्येत् १७७५ के आसीज मास में मण्डारी खींवसीजी और सैबर्ड़ों के वज़ीर राजा रतवन्द शाहजादों में से नये बादशाह को जुनने के लिए दिखी भेजे गये। २२ वर्ष के सुन्दर नवयुवक शाहजादे महम्मदशाह ने इनकी हिंह को विशेषक्य से अपनी ओर आकर्षित किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्होंने महम्मदशाह को पसंद कर लिया पर महम्मदशाह की माता मंजूर नहीं हुई। उसने समझा कि बादशाह बनने से जो गति पहिले हो तीन बादशाहों की हुई वही महम्मदशाह की भी होगी। इस पर खींवसीजी ने महम्मदशाह की माता को बहुत समझाया और उसे हर तरह की तसछी दी। इतना ही नहीं उन्होंने इष्टदेव की सौगन्त्र खाक महम्मदशाह के जीवन रक्षा की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। इस पर महम्मदशाह को माता राजी हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि खींवसीजी महम्मदशाह को ले वाये और जब वह दिखी के तका पर बैठा तब उसका एक हाथ महाराजा अजितसिंहजी के हाथ में और दूसरा हाथ नवाब अच्छुलाओं के हाथ में था। सुप्रसिख इतिहासवेत्ता विलियम इम्बिन ने मी भण्डारियों द्वारा बादशाह के जुने जाने की बात का उल्लेख किया है। इस समय महाराजा अजितसिंहजी का बादशाह पर जो अपूर्व प्रमाव पढ़ा उसका अञ्चमान सहय ही लगाया जा सकता है।

इसके बाद लींवसीजी ने प्रयत्न कर अपने खांसी जोधपुर नरेश केलिए बादशाह सेशवराजेष ह की पदानी प्राप्त की । इसी समय महाराजा ने भण्डारी खींवसीजी को दिल्ली लिला कि "हिन्दुस्थान की हिन्दू प्रजा पर जिजीया कर लगता है । किसी तरह यत कर उसे माफ करवाना । भण्डारी खींवसीजी ने महाराजा की यह इच्छा बादशाह पर प्रकट की । उन्होंने बादशाह को जिजिया कर के भयक्कर खतरे बत-छाये । बादशाह को भण्डारी खींवसीजी की युक्ति जंब गई और उन्होंने जिजिया कर माफ कर दिया । इस प्रकार भण्डारी खींवसीजी-ने अपनी कुशल नीति से सारे भारतवर्ष की हिन्दू प्रजा का असीम कल्यान किया ।

इन दिनों भण्डारो सींवसी को बादशाह के पास कुछ अधिक दिनों तक रहने का काम पहा। बादशाह इनकी राजनीतिज्ञता और कार्यकुशलता से बदा प्रमावित हुआ। बादशाह महम्मदशाह की और से जोधपुर नरेश की तरक का सिरोपाव भण्डारी खींवसीजी को हुआ। यह बात जयपुर नरेश जयसिंह जी को अच्छी न लगी। इसके बाद जब भण्डारी खींवसीजी ने सींख की तब फिर उन्हें तथा उनके साथ बाले १९ उमरावों की जादशाह की ओर से कीमती पोशाकें मिली। इसके बाद खींवसीजी ने जोधपुर आकर महाराजा अजितसिंहजी से मुजरा किया। महाराजा ने आपका बदा सत्कार किया और कहा कि मुत्सरी हो तो ऐसा हो जिसने मेरी ऐवजी का काम बादशाह से करवा लिया।

<sup>. -</sup> Later Moghuls Vol. 1 Page 388.

संबत् १७७९ में महाराजा ने अण्डारी बींवसीजी को इसिक्ये दिखी मेजा कि वह बादबाह को समस्त दुसा कर नवाब इसनकलीलों को कैद से सुद्धा देवे । यह इसनकलीलों सैयद बन्धुओं में से या जिसने फर्क लिशियर को वादबाह बनाया या और बाद में उसे मरवा भी दिवा था। महाराजा अजित- सिंहजी इसे अपना मित्र मानते थे। भण्डारी खींवसीजी दिल्ली पहुँचे। वहाँ पहले पहल जयपुर नरेश जयसिंहजी से आपकी मुख्यकात हुई। जबसिंहजी ने आपसे कहा कि इसनकलीलों का छुटना सब दिखों से हानिकारक है। फिर भण्डारी खोंवसीजी नाहरखों से मिले और उन्होंने उसके द्वारा महाराजा का संदेश बादबाह के पास पहुँचाया। नाहरखों ने वादशाह से आ कर उल्लेश वात कह दी कि जवतक इसनकलीलों जिन्दा हैं तबतक महाराजा अजितसिंहजी दिल्ली नहीं आवेंगे। इस पर इसनकलीलों मरवा दिया गया इसके बाद अण्डारी खोंवसीजी और नाहरखों सास्मर आवे जहाँ महाराजा का मुकाम था। महाराजा खींवसीजी पर बहुत नाराज हुए और कहा कि इसने नो तुम्हें इसनअलीलों को बचाने के लिये भेजा था, तुमने उल्ला उसे मरवा।दिवा। इस पर खींवसीजी ने कहा कि मैंने तो आप का सन्देश नाहरखों द्वारा गादशाह के पास जेजा था पर नाहरखों ने बादशाह से उल्लेश वात कह दी। इसपर महाराजा ने नाहरखों को मरवाने का हुक्स दे दिया। यह बात भण्डारी खींवसीजी को अच्छी न तमी। ने बहाना बना कर जोधपुर चले गने और महाराजा के आदिसीचों ने नाहरखों के हेरे पर इसला कर उसे मारहाला।

जब यह जबर बादशाह महम्मदशाह के पास पहुँची तो वह बड़ा क्रोधित हुआ ! उसने गुजरात का स्वा महाराजा से छोन कर हैदरअलीलाँ को और अजमेर का स्वा मुजरफरअलीलाँ को दे दिया ! पर महाराजा अजितिसिंहजी का बड़ा दबदवा था, अतपुत मुजरफरअलीलाँ की हिम्मत अजमेर आने की न हुई ! इसिलये बादशाह ने हैदरअलीलाँ को अजमेर पर जाने की आजा दी और तदनुसार वह अजमेर पर चद आया इसके बाद मण्डारी खींवसी और मण्डारी रघुनाय के प्रयत्नों से आपस में सन्यि हो गई ! कुछ समय पश्चात् भण्डारी खींवसीजी विद्रोही सरदारों को मनाने के लिये मेडते मैजे गये ! वहीं सम्बत् १०८२ के जेऽ विदी है को मण्डारी खींवसीजी का स्वगैवास हमा !

जब भण्डारी खींवसीजी का देहान्त हुआ तब तक्कंटीन जोघपुर नरेश महाराजा बस्तर्सिहजी # दिल्ही में थे। जाप भण्डारी खींवसीजी की मृत्यु का समाचार सुनकर बहे दुःखित हुए । आप दिल्ही में भण्डारी खींवसीजी के छोटे युत्र भण्डारी अमरसीजी के देरे पर मातमपुरसी के छिये पधारे और

सम्बद् १७०० की अपाद सुदी १३ की मह्मराजा अजितसिंहजों का स्वर्गेशास हो गया था। आपके
 बाद महाराजा बस्तिसिंहजों जोपपुर के राजसिंहासन पर बैठे थे।

उन्हें बड़ी तसल्ली हो। इतना ही नहीं खींवसीजी के शोक में एक दिन तक नौवत बन्द रखी गई। बादशाह ने भी बड़ा दुःख प्रकट किया।

मण्डारी श्रमरसिंह—भण्डारी खींवसीजी के स्वर्गवास होने के बाद महाराजा बस्तसिंहजी वे उनके पुत्र मण्डारी जमरसिंहजी को दीवानगी का सिरोपाव, बैठने का कुरुव, पालकी, हाथी, सरपेंव, मोतियों की कण्डी और जड़ाऊ कड़ा आदि देकर उन्हें सम्मानित किया। इसी समय महाराजा ने दूसरे दीपावत भण्डारियों को भी विविध पदों से विश्वित किया।

सम्बत् १७८६ के कार्तिक मास में महाराजा जोधदुर गढ़ में दाखिल हुए, उस समव भकारी अमरसिंह देहली में थे। इन्होंने वहाँ से १५ लाख रुपया निकलवा कर भेजे, जिससे महाराजा ने अहमदाबाद कृत करने की तैयारी की। अहमदाबाद फनह होने के बाद भण्डारी अमरसिंह सम्बत १७८७ से १७८९ तक गुजरात के निष्याद प्रान्त के शासक रहे।

सं० १७९२ में स्रत का स्वा दस हजार फीज छेकर अहमदाबाद पर चढ़ आवा । अमर्रिहिंड और रब्रिंसिंड ने उसका मुकावला किया । स्वा सरायतलाँ इस युद्ध में मारा गया और उसकी कीज भाग गई इस लड़ाई में रब्रिंसिंड ने के चार वार्च लगे ।

सम्बत् १७९२ में मण्डारी अमर्सिहजी जब दिल्ली गये तब बादशाह ने आपकी बड़ी स्विति की और आपको सिरोपाव प्रदान किया । सम्बत् १७९६ में महाराजा ने आपको रायांराव की सम्मान्नीय उपिषे से विभूषित किया । सम्बत् १८०१ तक आप दीवान के उच्च पद पर अधिष्टित रहे । सम्बत् १८०२ में अमर्सिहजी का मारोठ में स्वर्गवास हुआ । इस समय महाराज नागोर में विराजते थे। उन्हें अमर्सिहजी की मृत्यु से बढ़ा तुन्स हुआ । उनके शोक में एक वक्त के लिये नौबत का बजना बन्द रखा गया इतना ही नहीं आप अमर्सिहजी के भतीजे दौलतरामजी और चचेरे भाई मनक्पनी हैरे पर मातमयुर्सी के लिये भी पशारे।

यानसिंहनी—आप भण्डारी असरसिंहनी के भाई ये । आपने भी जोधपुर राज्य में विभिन्न पर्दो वर काम किया । आपने महाराजा अजितसिंहकी के हुक्स से सांभर में नाहरखाँ के उपर हमला कर उसे तहना के घाट उतारा था । आप अपनी हवेकी में एक राजपून सरदार के द्वारा मारे गये । आपके दीकाराम्मी और हिम्मतरामणी नामक दो पुत्र थे ।

पोर्मासंहजी--आप मण्डारी बॉविसीजी के बढ़े आता थे। सम्बद्ध १७६५-६६ में जाप जानोर के हाकिम बनावे गवे। सम्बद्ध १७६६ में भण्डारी पोर्मीसह ने देवगाँव पर फौजी चढ़ाई की और १५०००) इपने पेशकशी के केकर बापस कौट आवे। जब महाठों ने माहबाढ़ पर चढ़ाई की और उन्होंने जाजोर के किले पर घेरा दाला तब पोमसी अपनी सेना लेकर किले पर पहुँचे और उस पर अपना अधिकार कर लिया। सम्बत् १०६९ में आप मेड़ते के हाकिम हुए! सम्बत् १०७२ की नेठ सुदी १६ को भण्डारी पोमसी और भण्डारी अनोपसिंहजी सेना लेकर नागोर पहुँचे। नागोराधिपति इन्द्रसिंहजी से तीन प्रहर तक इनकी भारी लड़ाई हुई। आखिर इन्द्रसिंह हार गये और नागोर पर इन मण्डारी वन्युओं ने अधिकार कर लिया। जब यह खबर दरवार के पास अहमदाबाद पहुँची तो उन्होंने पोमसीजी को सोने के मूठ की तल्वार मेजी और उन्हों नागोर का हाकिम बनाया और उनके नाम की मेड़ता की हुकूमत मण्डारी खेतसीबो के पोते निरधरदास्त्रजी को दी।

मण्डारी मनरूपजी—आप भण्डारी पोमसीजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। सम्वत् १७८२ में आप मेहते के हाकिम नियुक्त हुए। सम्वत् १७८२ में जय मराठों में ५०,००० फ्रीज़ से मेहते पर हमला किया, उस समय भण्डारी मनरूपजी और मण्डारी विजयराजवी ने मेहता, मारोठ और पर्वतसर की फ्रीज़ों को छेकर मेहता के मालकोट नामक किले की किलेबन्दी कर मराठों की फ्रीज़ों से सुकावला किया। वहा समासान युद्ध हुआ। आखिर दरवार ने कई लाख रूपये देकर सन्धि करली।

जब भण्डारी अमरसिंह जी दीवान हुए तब भण्डारी भन्नरूपजी को एक सूबे का शासक वनाया और उन्हें पालकी, सिरोपाव, कहा, मोती और सरपंच मेंट किये। सम्बत् १८०४ के भादपद मास में आए दीवानगी के पद पर प्रतिष्ठित किये गये और इसी समय आपको दरवार से बैठने का कुरुव और हाथी सिरोपाव इनायत हुआ। आप इस पद पर सम्बत् १८०६ के मार्गशीर्ष मास तक रहे।

सम्बद् १८०५ की अवाद सुदी १५ को महाराजा अभयसिंहजी का स्वर्गवास हो गया और महाराजा रामसिंहजी जोधपुर के राज्यसिंहासन पर वैठे। इस समय महाराजा रामसिंहजी ने मनरूपजी के बड़े पुत्र स्रतरामजी को दीवानगी का उच्चपद प्रदान किया और आपने मनरूपजी तथा पुरोहित जगुजी को अजमेर भेजा। इसके बाद महाराजाधिराज बख़्तसिंहजी और रामसिंहजी में बढ़ा वैमनस्य हो गया। दोनों के बीच छड़ाइयाँ हुई। यद्यपि इस परिस्थित में मनरूपजी ने बड़ी छश्छता से कार्य किया, पर बख़्तसिंहजी यह बात भकी प्रकार जान गये कि मनरूप भण्डारी हर तरह से रामसिंहजी की !सहापता कर रहे हैं। अत्रव्य उन्होंने इन्हें मरवाने का निक्षय किया।

जब भण्डारी मनरूपजी सम्बत् १८०७ की कार्तिक सुद २ को महाराज रामसिंहजी के मुत्तरे से छौट कर पालकी से उत्तर रहे थे, उस समय बक्तिसिंहजी के मेंने हुए पातावत ने टन पर तस्त्रार से हमला किया । मनरूपजी सुरी तरह हायल हुए और उनके १२ हों के स्प्रो। जब यह समाचार महाराजा रामसिंहजी को मिला तो वे बड़े बुग्लित हुए और वे तुरस्त मनरूपजी के डेरेपर कुशक समाचार

५७ १३९

पूछने के लिये गये और उन्होंने इनके पुष्य के लिये ४०००) धर्मार्थ में बाँटे। पीछे सम्बत् १८०० की कार्तिक सुद्र १४ को मनरूपजी दीपाबड़ी नामक गांव में स्वर्गवासी हुए।

मण्डारी स्रतरामजी—आप मण्डारी मनरूपजी के ज्वेष्ठ पुत्र थे। सम्बत् १७९९ के कार्तिक मास में दरवार ने इन्हें फ़ौज़ देकर अजमेर की ओर मेजा। आपने अजमेर, राजगढ़, मीनाय, रामसर आदि स्थानों पर अधिकार किया। इन स्थानों पर जयसिंहजी के जो हाकिम ये, वे भाग गये। उनके स्थान पर जोषपुर के हाकिम रखे गये। इसके बाद सम्बद् १८०६ में भण्डारी स्रतरामजी जोषपुर के हाकिम वनाये गये। महाराजा रामसिंहजी सम्बद् १८०६ की आवण सुदी १० को जोषपुर के राज्यसिंहसिन पर विराज और असी दिन आपने भण्डारी स्रतरामजी को दीवानगी के पद पर नियुक्त किया। उक्त पद के कार्य संवालन में भण्डारी थानसिंहजी के पुत्र (सींवसीजी के पौत्र) भण्डारी दौलतरामजी भी सम्मिलित थे। इस पद पर आप लोग सम्बद् १८०७ की आसीच सुदी १० तक रहे। इसी साल के कार्तिक मास में स्रतरामजी और दौलतरामजी आदि को क़ैद हुई और सवा लाख रुपये की क्वुलियत करवा कर ये छोड़े गये। जब १८०७ में राजाधिराज बक्तसिंहजी ने जोधपुर पर अधिकार किया उस समय भण्डारी दौलतरामजी उनके ज़ास सुसाहिवों में से थे।

सनरूपनी के दूसरे पुत्र सलुकचन्दनी के खींवसीजी की हवेली में मारे जाने का हाल हम पहले दे खुके हैं। सनरूपनी के वंश में इस वक्त भण्डारी सकतुरूवन्दनी हैं, जो इस वक्त जोवपुर में वकालात काते हैं।

भण्डारी दीजतरामजी—आप भण्डारी धानसिंहनी के पुत्र थे। जब महाराजादिराज बल्लिसिंहनी सम्वत् १७९० में अहमदावाद से जोधपुर लीटे तब दरबार ने आपको अपने हाथी के हीदे पर बैठाया और रुपयों की उछाज करवाई। सम्वत् १७९९ में आप जोधपुर के हाकिम हुए। सम्वत् १८०६ के भादवा में मनरूपजी के दीवान होने पर आपको स्वेदारी, बैठने का कुरूब और पालकी, सिरोपाव हनायत हुआ। सम्वत् १८०७ की वैशाल बदी ९ के दिन एक छहाई में मण्डारी दौकतरामजी के हाय पर तीर छा। और उनका घोड़ा मारा गया। सम्वत् १८१२ की क्येष्ठ सुदी १५ को मण्डारी दौकतरामजी तथा उनके छोटे आता हिम्मदारामजी, भण्डारी अमरसिंहजी के पुत्र मण्डारी जोधसिंहजी और भण्डारी स्वारतामजी को क़ैद से सुक्त किया गया। सम्बत् १८१७ की वैशास सुदी १२ को मण्डारी दौकतरामजी स्वरतामजी को क़ैद से सुक्त किया गया। सम्बत् १८१७ की वैशास सुदी १२ को मण्डारी दौळतरामजी का स्वर्गवास हुआ। उनकी धर्मपत्नी उनके साथ सती हुई।

मण्डारी सवानीरासकी—आप अण्डारी वौस्तरासकी के पुत्र थे। सम्वत् १८१३ की आवण बदी १२ को आप जोषपुर राज्य के फोजबक्की (प्रभान सेनापति) के उचपद पर अधिष्ठित किये गये। आपने कई वीरोचित कार्क्य किये। भण्डारी थानसिंहनों के वंश में इस समय भण्डारी किशोरमञ्जी, भण्डारी जीवनमञ्जी, भण्डारी जीवनमञ्जी, भण्डारी मोतीचन्दनी आदि सज्जन हैं। भण्डारी किशोरमञ्जी कल्कन्ते में न्यापार करते हैं। भण्डारी जीवनमञ्जी कई वर्ष तक शीयां ठिकामे के कामदार रहे और इस वक्त शायद धकाञात करते हैं। भण्डारी जीवनमञ्जी कहाराजा कतहसिंहजी के पास कामदार हैं। भण्डारी मोतीचन्दनी सोजत में पुलिस सक्तंत्र इन्सपेक्टर हैं। इस महक्तमें में आप भच्छे छोकप्रिय रहे। भण्डारी जीवनमञ्जी के पुन्न नवरनमञ्जी ने मतसाञ्चा की पुन्न नवरनमञ्जी ने मतसाञ्चा की पुन्न परास्ता होते हैं।

भगडारी अमर्गिहजी का वंश—भण्डारी अमर्गिहजी के जोर्घासहजी और सावंतिसहजी नामक दो पुत्र हुए। जोर्घासहजी मेदता अजमेर आदि कई स्थानों के हाकिम रहे। आप बढ़े पहल्डान वे। आपने एक नामी पहल्जान को पछादा था। आपका मेदते में स्वर्गवास हुआ, जहाँ अभी आपके स्मारक में चौतरा बना हुआ है। इनके छोटे आता सावन्तिसिहजी भी डाकिम रहे। जोषसिहजी के पाँच पुत्र हुए, जिनमें कल्याणदास और अचलदासजी का परिवार मौजद है।

मण्डारी हरिदासजी -आप कल्पाणहासाजी के पीत थे। आप नामाङ्कित हुए। आप साममर और नावां के हाकिम रहे और सम्बत् १९४३ से १९६० तक जीवपुर के खजांची रहे। आपका स्वर्गवास ६८ वर्ष की आयु में सम्बत् १९६० की माघ सुदी २ को हुना। आपके हो पुत्र भण्डारी किशनदासाजी और भण्डारी विशनदासाजी अभी विद्यमान हैं। भंडारी हरिदासाजी के गुजरने के बाद किशनदासाजी में सम्बत् १९६० से सम्बत् १९७८ तक खजांची (पोतदारी) का काम किया। भंडारी विशनदासाजी में मी खजाने में सर्विस की। आप सुचारक विचारों के साजन हैं। कला से आपको प्रेम है। भंडारी किशनदासाजी के दो पुत्र हुए जिनमें माणकराजाजी सम्बत् १९७५ में स्वर्गवासी हुए। दूसरे पुत्र मदन-राजाजी घरू कारोबार करते हैं। माणिकराजाजी के पुत्र मोहनराजाजी ट्रिव्युट में सर्विस करते हैं। मंडारी विश्वनदासाजी के पुत्र हुण्ड सिक्स प्रेस हो। विश्वनदासाजी के पुत्र हुण्ड सिक्स करते हैं। मंडारी विश्वनदासाजी के पुत्र हुण्ड सिक्स करते हैं।

मयडारी करवीदानजी—जाप अष्टदासजी के पुत्र ये आप मेवते के हाकिस रहे ! सम्बत् १९२६ की अपाद वदी ७ को आपका देहावसान हुआ । आपके महादानसी, सतीदानमी, आईदानजी, जराजीत-दानजी आदि आठ पुत्र हुए । इनमें जराजीत-दानजी इस समय विद्यमान हैं । दीपावत भंडारियों में आप सबसे बुबुर्ग सजन है । आपको अपने पूर्वजों के पर्वानों पर जोधपुर दरवार से गतसाल ४००) का पुरस्कार मिला है । भंडारी खानदान के कई एक्के आपके पास है । आपके पुत्र भगवतीदानजी कलक्ष्मे में जवाहरात का काम करते हैं और फतहदानजी के पुत्र अगवादानजी जवाहरात की दलाली करते हैं और फतहदानजी के पुत्र अगवादानजी जवाहरात की दलाली करते हैं और

. .

### जेठमल लाडमल भंडारी, मद्रास

भंडारी जेठमलजी खींबसीजी के परिवार में हैं। आपका कुटुम्ब सांचोर में रहता है। भंडारी जेठमलजी का स्वर्गवास संवत् १९७४ में हुआ। आपके प्रतापमलजी, लाटमलजी तथा हीरालालजी नामक ३ पुत्र हुए हममें प्रतापमल जी तथा हीरालालजी सांचोर में ही निवास करते हैं।

भंदारी लाइमलजी का जन्म संवत् १९६५ में हुआं। आपने एफ० ए० तक शिक्षा पाई। आपका विवाह जोधपुर में गणेशमलजी सराफ के यहाँ हुआ है। इस समय आप उनके पुत्र सरदारमलजी सराफ के साथ सरदारमल लादमल के नाम से महास में कारवार करते हैं।

#### भएडारी रायचन्द्रजी का परिवार

भंडारी रायचन्द्रजी, भंडारी दीपाजी के चतुर्थ पुत्र थे। आप बढ़े बीर और रणकुश्रत थे। आप बोधपुर राज्य की सेना के प्रधान सेनापित थे और आपने कई छोटी बढ़ी छड़ाह्यों में भाग छिया था। सम्ब्रत १७२९ की आदबा चढ़ी ९ की राणापुर में मुजरात के शासक महम्मद के साथ बोधपुरी सेना का युद्ध हुआ था, उसमें भंडारी रायचन्द्रजी बढ़ी वीरता के साथ बुद्ध करते हुए काम आये।

मण्डारी रघुनाथसिंहजी — जिन महानू राजनीतिज्ञों एवं वीरों मे राजस्थान के इतिहास के एडों को उठ्यवल किया है, उनमें भंडारी रघुनाथसिंहजी का आसन बहुत कँचा है। ये अपने समय के महापुरुष ये और मारवाद की राजनीति के मैदान में इन्होंने बढ़े-बढ़े खेल खेले। आज भी मारवाद की जनता बढ़े गौरव के साथ इनका नाम लेती है। "अजे दिलीरो पातशाह और राजा तू रघुनाय" की कहावत मारवाद के बच्चे बच्चे के मुँह पर है। यह बात निःसन्देह रूप से कही जा सकती है कि मारवाद में जितना प्रकाश इनकी कीर्ति का फैला उत्तना दो एक मुल्सिह्यों ही का फैला होगा। खींवसीजी ही की तरह इनका प्रभाव भी केवल राजस्थान की सीमा तक ही परिमित नहीं था, वरन उत्तर में ठेठ दिली और दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक की राजनीति पर इनका बढ़ा प्रभाव था। महाराजा अजितसिंहजी के जमाने में मुल्सिह्यों में दो सबसे अधिक प्रकाशमान तारे थे—एक खोंवसीजी और दूसरे रघुनाथसिंहजी। दुख की बात है कि इनका पूरा इतिहास उपलब्ध नहीं है।

सम्बत् १७९६ में भंडारी रघुनायजी दीवानगी की प्रतिष्ठित पद पर अधिष्ठित किये गये। इस दीवानगी के काम को आपने बड़ी ही उत्तमता के साथ किया और इसके उपलक्ष्य में महाराजा अजितसिंहजी ने सम्बत् १७६७ में आपको शयरायां की सर्वोच उपाधि से विभूपित किया। इसी समय महाराजा ने आपको हाथी, पालकी, सिरोपाव, मोतियों की कंटी आदि देकर सम्मानित किया। सम्वत् १७७१ में वादशाह फर्युंखसियर किसी कारणवश महाराजा अजितसिंहजी से नाराज हो गया और उसने अपने सेनापित सेयद हुसेनअली बख़शी को बढ़ी सेना देकर मारवाइ पर मेजा। इस समय महाराजा ने अपने राज्य के हित की दृष्टि से वादशाही फीज से लड़ना ठीक नहीं समझा। उन्होंने सेयद हुसेनअली से सन्धि करली। इतना ही नहीं उन्होंने वादशाही दरवार में अपने अमुकूल परिस्थिति पैदा करने के लिए महाराजकुमार अमयसिंहजो और भंडारी रघुनाथसिंहजी को मेजा। बादशाह ने आप लोगों का बढ़ा आदर किया। मंडारी रघुनाथसिंहजी ने वादशाह को बढ़ी ही कुशलता के साथ समझाया और महाराजा अजितसिंहजी के लिए उसके मनमें सद्माय उत्पन्न कर दिये। मंडारी रघुनाथसिंहजी ने वादशाह को इतना खुश कर दिया कि उसने महाराजा का मन्सव छः हजारी जात छः हजार सवारों का कर उन्हें गुजरात की स्वेदारी पर नियुक्त किया। सम्बत् १७७२ में जब मंडारी रघुनाथसिंहजी महाराजा कुमार अमयसिंहजी के साथ जोधपुर ब्हैटे तब वहां उनका राज्य की और से बढ़ा आदरातिच्य किया गया। दरवार ने उनकी इन महान् सेवाओं की बढ़ी मशसा की।

सम्बत् १७७० के चैत्र में मंडारी खींवसीजी कैंद से मुक्त हुए और दरवार ने आसीप के देरे में उन्हें प्रधानगी का सर्वोच पद पदान किया गया। इस समय मंडारी रशुनाय मंडारी खींवसीजी के साथ प्रधानगी का काम करने छो। कुछ वर्षों तक आप छोगों ने साथ-साथ काम किया। महाराजा आपके कामों से बढ़े प्रसन्त हुए और आप दोनों बन्धुओं को हाथी, पालकी, सिरोपाव, जढ़ाऊ कढ़ा, मोतियों की कंठी, तळवार और कटारी देकर सम्मानित किया।

सम्बद् १७७९ में महाराजा अनितिसिहजी ने फिर महाराजकुमार अभयसिंहजी के साथ भंडारी रघुनाथसिंहजी को बादशाह के हुज्र में दिख्छी भेजा । इस समय आप कई मास तक दिख्छी रहे । आपकी बादशाह से बढ़ी घनिश्ता हो गई । बादशाह आपकी सळाह को बहुत मान देने लगा । इसके वाद जब आप दिख्छी में ये तब संबद् १७८१ की अषाढ़ छुदी १३ को महाराजा अनितिसिहजी उनके पुत्र बस्तिसिहजी हारा मार डाले गये।

सरदारों की नाराजी—भंडारी रष्टुनाथ और भंडारी खींवसी का अपूर्व प्रताप मारवाद के संरदारों से देखा न गया। वे उनसे बदा विद्वेष करने लगे और किसी म किसी प्रकार उन्हें अपने गौरव से गिराने का यत्न करने लगे। बहुत से सरदारों ने विद्वोह कर दिया। मथुरा सुकाम पर कुछ सरदारों ने तत्कालीन महाराज से कहा कि सब सरदार मंडारियों से नाराज है और जब तक मंडारी कैंद न किये जावेंगे वे सन्तुष्ट न होंगे। महाराजा ने अपनी हच्छा के विरुद्ध सरदारों की बात स्वीकार करली। उन्होंने मंडारियों को कैंद करने का हुकम दे दिया। इस समय भंजारी खींवसी के पुत्र

मंडारी थानसिंह और पोमिसिह मंडारी के पुत्र मास्क्रचंद को देवड़ा रींवा नामक राजपूत सरदार ने मार ढाला । यहाँ यह बात प्यान में रखने योग्य है कि महाराजा की आजा उन्हें मरवाने की न थी, सिर्फ कैद करने की थी । भंडारी खीवसी और भंडारी रघुनाथ भी कैद कर लिये गये । इस समय प्रायः सब के सब नामी भंडारी जेल में डाल दिये गये । कई भंडारी पीछै स्पये देकर हुटे । राजनैतिक परिस्थिबि ने महाराजा की भंडारी रघुनाथ को छोड़ने के लिये मज़बूर किया । फिर भंडारी रघुनाथ को राज्य-कार्यं सौंपा गया ।

इसके बाद सम्बत १७८५ में फिर अन्य भंडारियों के साथ राय रघुनाथिंसहजी को भी कैंद्र हुई। पर थोड़े ही दिनों के बाद जयपुर नरेश ने जोधपुर पर चढ़ाई की । जयसिंहजी के पास बड़ी भारी फौज थी और जोधपुर राज्य का अस्तित्व तक खतरे में पढ़ गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में निरुपाय होकर दरबार ने फिर भंडारी रघुनाथ को कैंद्र से सुक्त किया और उन्हें बुलाकर कहा कि हालत बढ़ी बाजुक है। जयसिंहजी फौज लेकर चढ़ आये हैं और घर का भेद फूटा हुआ है। तुम बढ़े फाइ होड़ करने वाले आदमी हो। अब ऐसा उपाय करो जिससे जयसिंहजी वापस लीट जावें। अगर तुम यह काम कर सको तो ग्रुम्हारी बड़ी भारी बंदगी समझी जायगी। इस पर भंडारी रघुनाथिंसहजी ने अर्ज की कि खाविंदों की कृपा से सब ठोक हो जायगा। इसके बाद भंडारी रघुनाथजी जयसिंहजी के पास गये। यहाँ यह कह दैना आवश्यक है कि जयसिंहजी पर भंडारी रघुनाथजी का बढ़ा भारी प्रभाव था। वे हन्हें राजस्थान के बढ़े ग्रुस्पुदी मानते थे। ज्योंही भंडारीजी जयसिंहजी के पास पहुँचे व्योंही महाराजा जय सिंहजी ने खड़े होकर आप का स्वागत किया और पीछे मारवाड़ी भाषा में कहा—"भंडारी आवो माको आवणी हवो जह थाँकी छुटको हुवो।"

इसके बाद भंडारी रघुनाथजी ने जयसिंहजी को फौज खर्च के लिये दस लाख रूपये देने का वायदा कर उन्हें वापस लौटा दिया। रुपयों की जमानत के लिये खुद भंडारी रघुनाथ, भंडारी मनरूप, भंडारी अमरदास, भंडारी रत्नसिंह और भंडारी मेनराज आदि मुखुहियों को ओल में दे दिये गये। हम पहले इह चुके हैं कि भंडारी रघुनाथजी का जयपुर नरेश महाराजा जयसिंहजी पर बढ़ा प्रभाव था। ये शीम ही छूट कर जोधपुर आगये और उन्होंने महाराजा से मुजरा किया।

इस प्रकार जोधपुर राज्य की कई महत्वपूर्ण सेवाए करने के बाद भंडारी रहुनाथ सम्बत १७९८ मैं मेडता सुकाम पर स्वर्गवासी हुए।

मयडारी अनेपसिंहजी--भाप भंडारी रघुनाथसिंहजी के पुत्र थे । आप बढ़े बहादुर और

रण कुताल थे। आप जोधपुर के हाकिम ये। आपने नागोर पर चढ़ाई कर वहाँ किस प्रकार अपना अधि-कार किया इसका वर्णन हम "भोसवालों के राजनैतिक महत्त्व" नामक अध्याय में कर चुके हैं।

सम्बत १७१७ में महाराजा अजितसिंहजी ने आपको फौज देकर अहमदावाद, भेजा । वहाँ जाकर आपने उक्त नगर पर अधिकार कर लिया। फिर भंडारी रत्नसिंहजी को वहाँ का शासन भार सौंप कर आप लीट आये।

सम्बत १७८२ के मान मास में जब महाराजा अभवसिंहजी दिखी पधारे तब मारवाड़ का शासन भार राजाधिराज बस्तसिंहजी पर रखा गया और मंडारी अनोपसिंहजी उनके सहायक बनाये गये ।

सम्बत १७८५ में आनन्दिसिंह रायसिंह ने जालौर के गाँवों पर हमला किया, तब उनके मुका-विले में भंडारी अनोपसिंह ससैन्य भेजे गये। आपके पहुँचते ही दोनों वागी सरहार भाग खड़े हुए । दरबार के हुनम से आपने पोकरण पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार कर लिया।

मसडारी केसरीसिंहजी-अार मंडारी अनोपसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। जान पढ़ता है कि मंडारी अनोपसिंहजी के और भी पुत्र थे, जिनमें माणिकचंद्रजी का नाम हमने पुष्कर के पँडे की बही में देखा। पर उनके अन्य पुत्रों का हाल उपस्त्रध नहीं है।

मंडारी कैसरीसिंहनी का समय दीपानत मंडारियों की अवनित का था। इस समय अर्थात् सम्बत १७८० के छामग अंडारी खींवसीजी के वंशनं और केसरीसिंहजी कैंद किये हुये थे। अंडारियों की स्थात में केसरीसिंहजी कें कैंद होने और उन्हें सरदारों के सिपूर्त होने मात्र का उन्हेंख है। जान पदता है कि इनके समय में राज्य द्वारा भंडारी रचुनाथजी की हवेडो और जायदाद अप्त करडी गई और ये बड़ी मुसोबत की हाउत में जैतारण चड़े गये। इनके दो पुत्र थे, जिनमें पहले !पुत्र अखेजन्दजी नैतारण रहे और दूसरे मेड्ते तथा बीछाई रहे। अंडारी केसरीसिंहजी का सम्बत १८५५ के छगमग जैतारण में देहान्त हुआ। उनकी पत्नी उनके साथ सती हुई जिसका चौंतरा बना हुआ है। अंडारी अखेजन्दजी के फोजराजजी और जायदारमङजी नामक दो पुत्र हुए। फोजराजजी के मुख्यानमङजी और गम्भीरमङजी नामक दो पुत्र थे। मुख्यानमङजी वीर गम्भीरमङजी नामक दो पुत्र थे। मुख्यानमङजी वीर गम्भीरमङजी सेना में भर्ती हुए और थोड़े ही दिनों में अंग्रेजी भारतीय फीज में अफसर हो गये। आपको अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए और थोड़े ही दिनों में अंग्रेजी भारतीय फीज में अफसर हो गये। आपको अंग्रेजी सेनापतियों से अच्छे अच्छे प्रशंसापत्र मिछे थे। मुख्यानमङजी और गम्भीरमङजी निःसन्तान गुजरे।

जवाहरमञ्जी के शिवनाथचंदजी नासक पुत्र हुए । आप व्यापार करने के लिए केतुली (मालवा) गये थे। वहाँ सम्वत १९२५ में पचीस वर्ष की अवस्था में आपका देहान्त हुआ। आपके पुत्र भण्डारी जसराजजी हुए।

म्यडारी जसराजजी - आपका जन्म सम्वत १९१६ में हुआ। अपने पिताजी की मृत्यु के समय इनकी अवस्था केवल ९ वर्ष की थी। दस वर्ष की अवस्था में आप कची सहक से केंद्र की सवारी पर जैतारण (मारवाड़) से भानपुर (इन्दौर राज्य) में आये और अपने नाना जीतमल्जी कोठारी के निरीक्षण में द्कान का काम करने लगे। योड़े ही दिनों में आपने व्यापार में अच्छी पारदर्शिता प्राप्त करली। सम्वत १९४८ में आप वहाँ की सुप्रसिद्ध श्रीकिशन शिवनारायण नामक फर्म पर अपने नाना के स्थान पर मुनीम हो गये। उक्त फर्म के मालिक इन्दौर के सुप्रसिद्ध आगिरदार श्रीमान् सांवतरामजी कोठारी थे। भण्डारीजी ने उक्त फर्म का कार्य्य सुचारू रूप से सञ्चालित किया। इसके बाद सम्वत १९५७ में आपने जसराज सुखसम्पतराज नामक स्वतन्त्र फर्म खोली। भानपुर में इस फर्म की अच्छी प्रतिष्ठा थी। भण्डारी असराजची भानपुर परगने में अच्छे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित साहकार समसे जाते थे। आपका देहान्त सम्वत १९८१ में हुआ। आपके सुखसम्पतराज, चन्द्रराज, मोतीलाल और प्रमराज नामक वार पुत्र हुए।

मण्डारी वन्यु जसराजजी के बढ़े पुत्र सुखसम्पतिराज्ञ्जी का जन्म सम्वत १९५० की अगहन सुदी १४ को हुआ। ईसवी सन् १९१३ में आप श्रीवेद्वटेखर समाचार और सन् १९१४ में सदर्भ प्रचारक के संयुक्त सम्पादक हुए। ईसवी सन् १९१५ में इन्होंने पाटलिपुत्र के संयुक्त सम्पादक का कार्य्य किया। इस समय इस पत्र केप्रधान सम्पादक सुग्रख्यात इतिहास वेचा श्रीमान् के० पी० जायसवाल वैरिस्टर थे। इसके दूसरे ही साल ये इन्होंर राज्य के "मल्लारि मार्वण्ड" नामक साप्ताहिक पत्र के सिज्ञालित किया। ईसवी सन् १९२६ से आपने इन्होंर दरबार की सहायता से "किसान" नामक माणिक पत्र निकाल जो चार वर्ष तक चलता रहा। इस पत्र की स्वर्गीय लाला लाजपतराय ने अपने (People) नामक सुग्रख्यात पत्र में बढ़ी प्रशंसा की और भारतवर्ष के घर-घर में इसके प्रचार की आवदयकता यतलाई और भी कई देशमान्य नेताओं ने, कृषि विद्या विद्यारों ने तथा हिन्दी के प्रायः सव समाचारय पत्रों ने "किसान" की बढ़ी सराहना की।

कई प्रसिद्ध पत्रों के सम्पादन करने के अतिरिक्त भण्डारी सुखसन्पतिरायजी ने हिन्दी में लामन वावीस प्रन्य लिखे। इनमें "भारतदर्शन" पर स्वर्गीय लाला लाजपनरायजी ने और "तित्र इर्शन" पर माननीय पण्डित सदन मोहन मालवीयजी ने भूमिका लिखी। इनका राजनीति विज्ञान हिंदी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा में राजनीति विषय की पाट्य पुस्तक मुकर् हैं की गई है। "मारत के देशी राज्य" नामक प्रन्य पर इन्हें इन्होर दरनार से १५०००) का बृहत पुरस्कार मिश्रा। राजपुताना सेन्ट्रल हिल्हमा के पुज्युकेशन बोर्ड ने इस प्रग्य को एफ० ए० के लिये रेपिड रोडिंग प्रन्य के बनौर स्तीकार किया था।

## ग्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



श्री सुखसम्पत्तिरायजी भग्डारी एम. श्रार. ए. एस., इन्दौर.



श्री मोतीलालजी भएडारी एच. एत. एम. एस., इन्दार.



श्री चन्द्रराजजी भगडारी 'विशारद', मानपुरा ( इन्दौर )



श्री प्रेमराजजी भरदारी वी. ए. सपन्नीक, इन्टीर.

इन्होंने रूममा बीस हजार प्रष्टों का एक विज्ञाल अंग्रेजी हिन्दी कीप लिखा है। टॉक्टर गंगानाय ज्ञा, सर पी० सी० रॉब, डाक्टर राथाकुमुद मुकजीं, टॉक्टर बुलनर आदि कई अन्तर्राष्ट्रीय कीर्ति के विद्वानों ने इस प्रन्य को भारतीय साहित्य का अटल स्मारक कहा है। इसके अतिरिक्त बॉक्ट क्रॉनिकल, पायोनियर, ट्रिक्यून आदि प्रतिष्ठित अंग्रेजी देनिकों मे इसे भारतीय साहित्य का सबसे बढ़ा प्रयन्न कहा है। "प्रताप" "भारत" "स्वतन्त्र" 'भारतिमन्न' 'अभ्युद्य' आदि बीसों पन्नों ने इस प्रन्य के महत्व और उपयोगिता पर क्रम्बेन्डम सम्पादकीय लेख लिखे हैं। इस कीप के काम को श्रीभान् वाह्सराय महोदय ने "महान् प्रयव" कहा है और उसके लिखे हर प्रकार की सहायता का ऑफर दिया है।

ईसवी सन् १९२०-२१ के राजनैतिक आन्दोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इसी साक ये ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गये। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि देशी राज्यों में सबसे पहले ईसवी सन् १९२० में इन्होंर में इन्होंने कांग्रेस कमेटीकी स्थापना की और इसका दश्तर इनके मकान ही पर रहा। इन्होंर में प्रजा परिषद होने के लिये इन्होंने "मछादि मार्तण्ड विजय" में जोगों का आन्दोलन उठाया और वहाँ भूमधाम से परिषद हुई। नागपुर कांग्रेस के समय देशी राज्यों की प्रजा के उत्थानके लिये राजप्ताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई जिसके सभापति श्रीयुत राजा गोविंदलाकजी पीती, प्रधान मन्त्री श्रीयुत कुँवर चांदकरणजी शारदा तथा संयुक्त मन्त्री श्रीयुक्तसम्पतिरायजी चुने गये। इस समय आपका विरोध समय साहित्य सेवा ही में जा रहा है।

जसराजजी के दूसरे पुत्र श्री चन्द्रराजजी का जन्म सम्बत १९५९ के कार्तिक सुद १२ को हुआ। सम्बत १९७६ में इन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेळन की विज्ञारद परीक्षा पास की। इसके बाद ये साहित्य सेवा में छगे। इन्होंने करीब १५ महत्वपूर्ण पुस्तकें क्रिकीं जिनमें भगवान महाबीर और समाज विज्ञान का बढ़ा आदर हुआ यह प्रम्थ हिन्दी साहित्य सम्मेळन की उत्तमा परीक्षा के पाट्य क्रम में नियत है और इस पर इन्दीर की होळकर हिन्दी कमेटी ने स्वर्ण पदक प्रदान किया है मगवान महाबीर की पं० ठाळन और ठाळा हरदयाठ सरीके प्रतिष्ठित विद्वानों ने बढ़ी प्रशंसा की। समाज विज्ञान को डांग गंगानाथ क्षा इत्यादि हिन्दी के कई प्रख्यात विद्वानों ने अपने विषय का अपूर्व प्रन्य कहा और हिन्दी के प्रायः सब समाचार पत्रों ने इसकी बढ़ी ही अच्छी समाजेचना की। इळ पत्रों में तो इस प्रन्य के महत्य पर स्वतन्त्र लेख प्रकाशित हुए। 'विद्याल भारत' 'माछरी' 'सुधा' 'बॉद' और ''वीणा" नामक मासिक पत्रों में इनके कई विचारपूर्ण लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने अपने इछ मित्रों के सहयोग से भारतीय व्यापारियों का इतिहास चामक महाविज्ञाल प्रन्य प्रकाशित किया, जो तीन वदी-बदी जिल्हों में है हाल में इन्होंने संसाद की मानी संस्कृति" नामक प्रन्य किवा है जो शीप्र ही प्रकाशित होगा।

### श्रोसवाल जाति का शतिहास

जसराजजी के तीसरे पुत्र का नाम श्री मोतीलालजी भंडारी हैं। मैद्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने वैधक और होसियोपैधी का अध्ययन किया। इन्होंने पटना के होसियोपैधिक कॉलेज से डिमी प्राप्त की और इस वक्त ये इन्होंने में सफलता पूर्वक होसियोपैधी की प्रेक्टिस करते हैं।

जसराजजी के बीधे पुत्र का नाम प्रेमराजजी भण्डारी है। इन्होंने इसी साल बी॰ ए॰ पास किया। ये नवीन विचारों के और समाज सुधारक हैं। इन्होंने पर्दा की इानिकरक प्रथा को अपने घर से उठा दिया। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सी॰ नजरकला सुविक्षित महिला है।

मंदारी सुखसम्पतिरायजी के पुत्र प्रसन्तकुभार, वसंतकुभार, चन्द्रराजजी के प्रभात कुमार, और विजय कुमार तथा भंडारी मोतीलाकजी के पुत्र नरेन्द्रकुमार हैं। प्रेमराजजी की कन्या का नाम शारदा देवी है। भंडारी सुखसम्पतीरायजी की बढ़ी कन्या स्नेहल्ला कुमारी की वय १४ साल की है। ये निवाविनोदिनी की प्रथमा परीक्षा पास कर चुकी हैं। गृह कार्य्य व सीनेपिरोने की कका में दक्ष हैं तथा सुधारक विचारों की वालिका हैं।

### भएडारी खेतसीजी का परिवार

मण्डारी खेतसीजी—आप भंडारी दीपाओं के द्वितीय पुत्र थे। आपने जोधपुर राज्य की प्रशंसनीय सेवाएँ कीं। जय महाराजा जसवन्तिसहजी का सम्बन् १७३५ में पेशावर मुकाम पर स्वर्गवास हो गया, तव वहां से महाराजा की फौज को वापस लानेवाले व्यक्तियों में भंडारी भगवानदासजी, भंडारी खेतसीजी और भंडारी ठालचन्दाजी आदि थे। आपके उदयकरणजी, विजयराजजी, ठाकुरदासजी और कक्ष्मीचन्दजी नामक चार पुत्र हुए।

नयहारी विजयराजजी—जिन ओसवाल मुत्सहियों ने जोधपुर राज्य के इतिहास को गौरवालिक किया है उनमें भण्डारी विजयराजजी अपना विशेष स्थान रखते हैं । पहले पहल सम्बत् १७६७ में बाप मेड्ते के हाकिम बनाये गये । जब सम्बत् १७६८ में शाहजादा फर्रुब्रसियर ने ८०००० कीज केकर विशेष पर चढ़ाई की उस समय जोधपुर दरवार की ओर से भण्डारी विजयराजजी तत्कालीन मुगल बादशाह की सहायता के लिये ससैन्य भेजे गये । उस समय महाराजा अजितमिंहजी ने आपको यह संकेत कर दिवा था कि दो दलों में जिस दल की विजय हो उसी ओर तुम मिल जाना । भंडारी विजयराजजी ने महाराजा की इस स्थान का भली प्रकार पालन किया । शाहजादा फर्यक्सियर ने विजयी होकर जब दिव्ही के सक्त की और प्रयाण किया तो भंडारी विजयराजजी वसकी और मिल गये।

े सम्बद्ध १७७१ में भंडारी खाँबसीजी मे आपको मारोठ, परवतसर, केकड़ी आदि परगर्नो पर अधिकार करने के लिये मेजे ।

सम्बद् १७६९ में आपने जोधपुर राज्य की ओर से डीडवाणा मुकाम पर मुगळसेना से सामना किया और उसमें विजय प्राप्त की ! सम्बत १७७१ के मिगसर मास में आप गुजरात के स्वे पर अमळ करने के लिबे भेजे गये और उसमें आपको सफळता मिली ! सम्बत १०७१ में महाराजा ने बादबाही मुसाहिब नाहरखां को भरवा दिया ! इससे बादबाह चढ़ा क्रोधित हुआ और उसने हुसेनअलीखां के नेतृत्व में एक बढ़ी सेना भेजी ! सवाई जयसिंहजी भी अपने बहुत से उमरावों के साथ शाही सेना में मिल गये ! अंडारी विजयसिंहजी शाही सेना से मुकाबला करने के लिए प्रस्तुत हो गये ! अन्त में सन्धि हो गई और शाही सेना वापस लीट गई !

सम्वत 1924 में जोधपुर महाराजा को बादशाह से अहमदावाद का सूवा मिला, लेकिन वहाँ के नवाब ने इनसे कहा कि "स्वा कागजों से नहीं, तल्वारों से मिलता है" इस समय महाराजा बहुतसी सेना लेकर अहमदाबाद पर चद दौढ़े, उस समय लड़ाई में एक मोचें का सुविधा मंदारी विजेराजजी को सथा २ मोचों का सुविधा इनके भतीले मंदारी गिरधरदासजी तथा मंदारी रहासिंहजी को बनाया। संवत 1929 की आसोज सुदी १० को मारी लड़ाई हुई और इसमें दरबार की विजय हुई और इन्होंने श्रम्न की बन्दूकें तथा हायी छीन लिये। संवत 1921 में मंदारी विजयराजजी को मारीठ तथा परवतसर का हाकिम बनाया और सिरोपाव प्रदान किया।

संवत् १७८७ के अपाद मास में मराठे २० हजार फौज लेकर चौथ लेने के लिए मारवाइ पर चद आये, तब मारोठ की फौज लेकर भंडारी विजेराजजी ने उनका सामना किया। इसी प्रकार संवत १७८९ के फालान में मराठों ने ७० हजार फौज से पुनः चदाई की, उस समय मंडारी विजयराजजी तथा रहासिंहजीने मारोठ और परवतसर की सेना से तथा मनरूपजी ने और मूलाजीवराज ने सोजत की सेना से सुकाबिला किया। थोड़ी लड़ाई के, बाद चौथ के २ लाल रुपये लेकर मराठे वापस हो गये। संवत १७८७ के माय मास में बाजीराव फौज लेकर अहमदाबाद पर चढ़ आये। उस समय मंडारी विजेराज उनके सामने भेने गये। सम्बत् १७९२ में मंडारी विजेराजजी सरसा माटनेर की और फौज लेकर गये। इस प्रकार आपने अनेकों कीजों तथा लड़ाइयों में योग दिया। आपके बढ़े भ्राता उदयकरणजी के गिरधरदासजी, रतन-सिंहजी तथा भामसिंहजी नामक ३ पुत्र हुए ।

महारी निरधरदासवी--आप १७८२ में मेदते के हाकिम थे। आप गुजरात और मारवाड़ की कई छड़ाइयों में अपने छोटे बन्धु भंडारी रतनसिंहजी और काका विजेराजनी के साथ युद्धों में आग स्ते

रहें । संवत् १७८२ में आपको जोधपुर की स्वेदारी इनायत हुई । जब रायरायां भंडारी खींवसीजी के पुत्र भंडारी अमरसिंहजी दीवान हुए तब गिरधरदासजी को सिरोपाव, बैठने का कुरूब, पालकी, मोतियों की कंठी और सरपेंच मिला था । सम्वत् १८०१ में आप दीवान के पद से सुनोभित किये गये। इस पद पर आप १८०४ तक रहे।

मंडारी रलसिंहजी — अंडारी खींवसीजी और अंडारी रखुवायजी की तरह संदारी रलखिंहजी भी महान प्रतापी हुए । ये बड़े मुस्सही, शासन कुशल और वीर थे । सम्बत् १७८७ में आपने जोधपुर की ओर से गुजरात पर सैनिक चढ़ाई की और उसमें आपको बड़ी सफलता मिली । इसके बाद गुजरात के स्वे पर महाराजा अभयसिंहजी का अधिकार हो गया और अंडारी रलसिंहजी नहीं के नायब सूबा बनावे गये । वहाँ कुछ वर्षों तक आपने इस प्रतिष्ठित पद पर बड़ी ही सफलता के साथ काम किया । इस वक एक प्रकार से आप गुजरात के कर्ता अर्ता थे । गुजरात के इतिहास में भी आपके गौरव का प्रशंसनीय उल्लेख है । सम्बत् १७७२ में सूरत के स्वा सरवलां ने १० हजार फीज से अहमदाबाद पर आक्रमण किया । अंडारी रलसिंहजी ने बड़ी ही बीरता के साथ इससे लोहा छेकर इसे पूर्ण रूप से पराजित किया । इतना ही नहीं रलसिंहजी ने ४० मील तक इसका पीका किया । इस लड़ाई में सरवलां मारा गया और स्लसिंहजी के बार धाव छगे ।

इसके बाद सम्बद् १०९० में आप अजमेर के गवर्नर बनाये गये । चार वर्ष तक आप इस पद पर रहे । इस समय आपको कितने ही युद्ध करने पदे ! सम्बद्ध १८०३ में आपने बीकानेर पर चढ़ाई की जहाँ बड़ी वीरता से युद्ध करते हुए आप काम आये । जब आपकी मृत्यु का समाचार महाराजा अमर्पासहजी ने पुष्कर में सुना तब आपको हार्दिक दुःख हुआ और आपके शोक में एक वक्त नौबत बन्द रक्सी गई ।

मडारी स्लिसिंहनी के सवाईरामजी तथा जोरावस्मछनी नामक दो पुत्र थे। इनमें जोरावर्स्मछनी भंडारी विजयराजनी के नाम पर दलक गये। मंडारी सवाईरामजी के बाद क्रमशः तखतमकनी, सुखमछनी, चांदमछनी, नथमछनी जौर अभयराजनी हुए। इस समय मंडारी अभवराजनी के पुत्र भंडारी सम्पतराजनी विद्यमान हैं। आपने अनमेर के रायबहादुर सेठ नेमीचन्द्रजी की ओर से भरतपुर, करौछी आदि कई रियासनों में खनांची काम किया। इस समय आप कोट के सेठ दीवानवहादुर केसरी सिंहनी को ओर से आव् में खनांची का काम करते हैं। आपका कई बढ़ेन्दरे पोछिटिकछ ऑफ़िसरों से वहां अच्छा सम्बन्ध रहता है और उनकी ओर से आपको कई अच्छे २ प्रशंसा-पत्र मिछे हैं। मेहते में आपके खुंकों की बनाई हुई इवेडी हैं।

भंडारी जोरावरमलजी—आप भंडारी स्लिसिंहजी के द्वितीय पुत्र थे। सम्बत् १७९६ में जोघपुर श्रीर जयपुर में जो युद्ध हुआ था उस समय आप जोधपुर दरवार की ओर से कई वहे-वहे मुत्सिंहयों के साथ ओक में दिये गये थे। तब से आप वहीं वस गये। संवत् १७२९ की चैत वदी १५ को तत्काळीन कोधपुर नरेवा विजयसिंहजी ने जयपुर मरेवा महाराजा पृथ्वीराजजी को चिट्ठी ळिलकर आपको बुळाया। पर महाराजा पृथ्वीसिंहजी ने आपको मेजना स्वीकार नहीं किया। आप जयपुर द्वारा वक्शी गई हवेळी ही में निवास करते थे।

संस्वत् १८५० के लगभग इनको २ हजार रूपया प्रतिवर्ष खजाने से मिलता रहा । २३००) की जागीरी का गाँव भीनापुरा इनके पास रहा । इनके गणेशमलजी शिवदासजी, भवानीदासजी तथा धीरजमलजी नामक ५ पुत्र हुए । इनको संवत् १९१० की अपाढ़ सुदी १५ के दिन २ हजार की जागीरो के बजाग ५००) की रेख का गाँव मोजा राधाकिशन मिला। तब से यह जागीर इन बंधुओं के परिवार में चली आती है।

मंतारी गणेशतासजी के वाद कमशः हरकचन्द्रजी अर्जुनिसहजी तथा रणजीतिसिहजी हुए। रणजीतिसिहजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। मंतारी शिवदासजी के परिवार में कल्याणमलजी तथा भवानी दासजी के परिवार में प्तमचन्द्रजी गुढ़ावचंद्रजी ताराचंद्रजी और फतेचंद्रजी हैं। इनकी रंगून में प्तमचंद्र ताराचंद्र के नाम से फर्म है। मंतारी धीरजमलजी के प्रत्न रिकरणजी हुए। इनके पुत्र मंतारी शुध्मलजी की वय ६८ साल की है, आपने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की और उत्तम लक्ष दिया है। आपने १९४० में दमारिया में हुकान की, आप वहाँ के प्रतिष्ठित सजन समझे जाते हैं। वहाँ के आप सरपंच (ऑनरेरी मजिस्ट्रेंट) रहे थे। आपके वदे पुत्र धनरूपमलजी मण्डारी खज़पुर (बंगाल) में धनरूपमल मंतारी एण्ड-संस के नाम से बैंकिंग व मोटर का विजिनेस करते हैं। वृत्तरे पुत्र मंतारी दौलतमलजी ने लखनक से १९३० में एसल एक वृत्त तथा १९३१ में एमल एक पास किया है और हमर १९३० से आप चीक़ कोर्ट जयपुर में प्रतिष्टिस करते हैं। आपके छोटे माई प्रेमचन्द्रजी एफल एक फाइनल में पद्ते है मंतारी धनरूपमलजी के ज्ञानचंद्र गुमानचंद्र आदि ५ पुत्र हैं। यह परिवार जयपुर में निवास करता है। तथा यहाँ के ओसवाल समाल में प्रतिष्ठित माना जाता है।

### लुणावत मंडारी

हम उपर बतला चुके हैं कि नाडोल के चौहान अधिपति राव काखनसी की १८ में पीड़ी में समराजों हुए, और इनके पुत्र मंडारी नराजी संवत् १४९३ में राव जोधाजी के साथ मारवाड़ (मांडोर में) आये। इन मंडारी नराजी तक उनका परिवार जैनी चौहान राजपूत रहा। संवत् १५१२ में मंडारी नराजी का विवाह सुहणोंतों के यहाँ हुआ, तब से ये जैन ओसवाल हुए। कहा जाता है कि मंडारी नराजी की राजपूत पत्नी से राजसीजों, जसाजी, सीहोजी और खरतोजी नामक ४ पुत्र हुए, और सुहणोत पत्नी से तीलोजी नीनोजी और नाथोजी नामक ३ पुत्र हुए।

भंडारी ऊदाजी--भंडारी नराजी के सबसे छोटे पुत्र नायोजी के चौथे पुत्र भंडारी ऊदोजी थे। भंडारी ऊदाजी को संवत् १५४८ में जोधपुर के तत्काठीन महाराजा ने प्रधानगी का और श्रीवानगी का सम्मान बरुता। आपके पुत्र भंडारी बागोजी और पीत्र गोरोजी हुए।

मंडारी गोरोजी—आपने जोधपुर महाराजा राव गांगीजी के समय में प्रधानगी का काम किया। इनके छूणाजी, साबूछजी, युखतानजी और जेवंतजी नामक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं में छूणाजी की संतानें छुणावत भंडारी कहुखाई।

मंडारी लूपाजी—आप लूणावतों में बहुत प्रतापी पुरुष हुए ! आपकी बहादुरी तथा मोतवरी से तत्कालीन जोधपुर दरवार बहुत प्रसन्ध ये आप को महाराजा उदयसिंहजी; स्र्रिसंहजी तथा गर्जीसंहजी में श्वा प्रधानगी का सम्मान दिया । संवत् १६५१ से १६८१ तक आप १५ सालों तक प्रधान रहे । संवत् १६५६ में जब आपको प्रधानगी का सम्मान दिया, उस समय दरवार स्र्रिसंहजी ने दक्षिण में रवाना होते समय आपको ८० हजार की जागीर के गाँव इनायत किये । जब संवत् १६८० में महाराजा गर्जीसंहजी को मेदता पुनः प्राप्त हुआ तब मंडारी त्रूणाजी ने मेदते जाकर वहाँ दरवार का अधिकार स्थापित किया । इस प्रकार अनेकों कार्य्य आपके हाथों से हुए । संवत् १६८१ के कार्तिक में आप स्वर्गवासी हुए ।

मंडारी रागमलजी—आप भंडारी स्तूणाजी के पुत्र थे। पिताजी के स्वर्गवासी हो आने पर उनकी नागीरी के गाँव आपको हमायत हुए। संवत् १६९४ में आपको जोधपुर दरवार ने दीवानगी का औररा बन्दाा, सथा इस पद पर आपने १६९७ की पौप यदी ५ तक कार्य्य किया।

भंडारी भगवानदासजी—आप भंडारी रावमलजी के पुत्र ये। सहाराजा असर्वतसिंहजी के साव आप पेशापर में विद्यमान ये। संवत् १७३६ की सावण बदी ६ को जो फ़्रीज जोभपुर से बेहकी गई बहुजें आप गर्व थे।

भंडारी निटुलदासनी-भाप भंडारी सगवानदासनी के पुत्र थे। आप सद्दाराजा अजिनांनद के

साथ जाओर में रहे। जब संबद् १७६३ में महाराजा अजितसिंहजी के हाथ में जोधपुर के शासन की बागडोर आई तब उन्होंने भंडारी बिठ्ठडदासजी को दीवान बनाया और उन्हें २४५२५) की जागीरी के १४ गाँव इनायत किये।

सम्बत् १०६५ की फाल्युन सुदी १० के दिन महाराजा अजितसिंहजी मंदारी विद्वलग्रसजी के घर आरोगने (भोजन के जिये) पधारे उस समय दरवार को विद्वलग्रसजी ने ४६ हजार रुपये नजर किये। दरवार ने प्रसन्न होकर इन्हें हाथी सिरोपान भेंट किया। इसी साल सावण सुदी १६ को आप को फिर से दीवानगी का पद मिला। सम्बत १७६६ की आपाइ बदी ६ को आपको प्रधानगी का सम्मान, खासा सिरोपान और जदाज कटारी भेंट मिली। आपके आता मंदारी नारायणदासजी सम्बत १७६५ में मेद्दे के हाकिम थे। इसी परिवार में भंडारी गाईदास जी हुए।

मंदारी माईदासजी—आप भंदारी देवराजजी के पुत्र थे। सम्बत १७६५—६६ में जब भंदारी सीवसीजी देश दीवान थे उस समय उनके तन दीवान भंदारी माईदासजी बनाये गये। सम्बत् १७६७ में आपको केंद्र हुई और थोदे ही समय में आप मुक्त हो गये। इसी समय बणाड़ नाम का गाँव आपको जागीरी में दिया गया। सम्बत १८६९ के फाल्गुन में भंदारी माईदासजी, समददिया मूथा—गोकुळदास जी के साथ दीवान बनाये गये।

भंडारी विष्ठखदासजी के पश्चाद इस परिवार का सिख्सिकेवार कुर्सीनामा नहीं प्राप्त होता। संभव है भंडारी विष्ठखदासजी के पुत्र या पौत्र भंडारी जसराजजी हों, । इन्हीं जसराजजी भंडारी के पुत्र भंडारी गंगाराजी हुए, जो उन्नीसवी शतान्दि के मध्य में जोषपुर के राजनैतिक गगन में तेजपुष्त मध्यत्र की तरह प्रकाशमान हुए।

### भंडारी गंगारामधी

आप जोचपुर के इतिहास में अपने समय में बहे प्रतापी पुरुष हुए । जोचपुर महाराजा बिजयसिंहजी ने फोज देकर आपको किश्तनगढ़ तथा उमरकोट की उद्दाहर्यों में मेजा । सम्बत १८१४ में महाराजा बिजयसिंहजी ने आपके वीरोजित कार्यों से प्रसन्न होकर आपको ६ हजार की जागीरी देकर सम्मानित किया । जब संवत् १८१९ में महाराजा बिजेसिंहजी का स्वर्गवास हुआ और उनकी गही पर महाराजा मींवसिंहजी बैटे उस समय मंडारी गंगारामजी और उनके भाणेज सिंघवी इन्द्रराजजी उनके सेना नावक थे । इन्होंने बढ़ी बढ़ी फोजें ठेकर जालोर पर घेरा दाला जहाँ महाराजा मानसिंहजी अपनी थोड़ी सी सेना के साथ किले में घिर कर अपनी रक्षा कर रहे थे । उगातार कई वर्षों तक दोनों पाटपीं

### भौसनाव जाति का इतिहास

में भीवां बंदियाँ और छड़ाइयाँ होती रहीं। अब संवत् १८६० की कार्ता सुद्दी ४ को जोजपुर में महाराजा भीमसिंहजी का स्वर्गवास हो गवा और राज्य का अधिकारी कोई न रहा, ऐसे समय में जोजपुर
रियत प्रधान ओहदेदारों ने मंद्रारी गंगारामजी तथा सिंघवी इन्द्रराजनी को घेरा बनाये रहने का
आदेश किया। छेकिन इन वीरों ने तमाम परिस्थिति को सोचकर और राज्य का हकदार एक मात्र महाराजा मानसिंहजी को ही मानकर मोरचांबंदी तथा घेरा उठा दिया और स्वयं गढ़ में जाकर मानसिंहजी की
निछरावककी, तथा जोधपुर चलकर राज्यासन पर विराजने के लिये अरन की । इसी तरह जोधपुर के
अधिकारियों तथा सरदारों को भी महाराजा मानसिंहजी को ही राज्यासन पर बैठाये जाने की सूचना भेजी
और उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मानसिंहजी सुम्हारे पर किसी प्रकार की सल्दी नहीं करेंगे। इस
प्रकार जाय छोगों ने मानसिंहजी को:सम्बत १८६० के मगसर मास में राज्यासन पर अधिकिंग कराणा।
इनकी इन बहुमूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर दरबार मानसिंहजी ने इन्हें दीवानगी का सम्मान,
सिरोपाय, कुरन और बणाद नामक गाँव तथा खास रक्षा इनायत किया, जिसमें महाराजा ने अपने
राज्यासीन होने के कार्य्य में मंदारी गंगारामजी ने जो बहुमूल्य सेवाएं की थी उनका कृतकता पूर्वक
विकार।

सम्बत १८६३ के फाल्युन सास में जोधपुर के इतिहास में एक नवीन घटना घटी।, महाराजा मानसिंहजी को राज्यासन पर बैठे थोड़ा ही समय हुआ था, और वे अपने सरदार मुखुदियों के बीच
का मानोमालिन्य दूर भी नहीं कर पाये थे, कि इसी वीच इन्होंने अपने दीवान मंदारी गंगारामजी और
फौज के प्रधान सिंघवी इन्द्रराजजी को उनके पुत्रों सहित गिरफ्तार कर लिया । इस प्रकार के अनेक
कारणों से राज्य में बड़ी गड़बड़ी मची हुई थी। इसका परिणाम बह हुआ कि मारवाइ के सरदारों ने
धौंकलिंहजी को राज्य का स्वामी मान कर उपत्रव उठाया। वे जयपुर और बीकानेर की लगभग । काल
फोज को जोधपुर पर चदा लाये। जब इस विशाल सेना ने जोधपुर पर घेरा डाला, और राज्य के
बचने की किसी ताह उग्मीद न रही, तब ऐसे कठिन समय में महाराजा मानसिंहजी उक्त आपित से अपनी
रक्षा करने की विन्ता में पड़े। ऐसी स्थित में डन्हें सिवाय मण्डारी गंगारामजी और सिववी इन्हराज्यी
के दूसरा अपना कोई सहायक न दिला। फलतः महाराजा मानसिंहजी ने उनके पुत्रों को केंद्र में रक्कर
इन दोनों चीरों को खुलाया तथा इस आपित से अपने राज्य की रक्षा करने की अमिलापा दर्जाबी। इस
पर इन दोनों मुस्सिहियों ने दरवार को सब प्रकार से परिस्थिति ठीक कर देने का विश्वास दिलाना तथा
उसी समय वे इस प्रयत्न में लग गये। इस जगह इस बात का उक्तेल करना आवश्वश्वी को नीति वर
भंडारी गंगारामजी को अपने एवज़ में अपने पुत्र को निरक्तार रखने की महाराज मानधिहजी की नीति वर

यहा खेद हुआ। लेकिन उस समय उनके सामने प्रधान लक्ष्य राज्य की रक्षा काना था, अतः वे क़ैद से रिहा होते ही समहौते के प्रयत्न में लग गये, जिसका विवरण पहले दिया जा चुका है।

इसके योदे ही दिनों बाद भण्डारी गगारामजी मे अपने अन्य सहयोगियों के साथ भारी फौज लेकर बीकानेर पर चढ़ाई की । वहाँ के महाराजा स्रतिसंहजी ने इन्हें सादे तीन लाख रुपये देने का बायदा किया, तब ये वहाँ से वापस लौट आये। इसी तरह आपने नवाब मीरखां तथा लोड़ा शाह कल्याणमलजी के साथ पोकरण पर चढ़ाई की। वहाँ के ठाकुर से एक लाख रुपयों की आपने कब्लियत डिखवाई।

भंडारी गंगारामजी तथा सिंघवी इन्द्रराजजी का प्रेम—ये दोनों अस्तुही सामा तथा भानेज थे। भण्डारी गंगारामजी सेघावी, दूरदर्शी और वहादुर प्रकृति के नरवीर थे। इनके विषय में यह कहना भ्रत्युक्ति न होगी कि भण्डारी गंगारामजी का मस्तिष्क और सिंघवी इन्द्रराजजी का साहस इनके कारवाँ को सफल करने में सार्थक हुआ। इनके विषय में इस प्रकार का पद्य प्रचलित है कि—

इंद को फद गंग जाएं, ने गंग को गोर्दिद जाएं।

जयपुर, बीकानेर भादि की विजय के पश्चात् सिंचवी इन्द्रशाजजी रियासत के दीवान बनाये गये। उनके सम्मान और अधिकार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। ऐसे समय में उनको भण्डारी गंगारामजी की खुदाई बहुत ही ज़्यादा अख़री। कहा जाता है कि भण्डारी गंगारामजी को सकाळीन रांजनीति पर बढ़ा असंतोप हुआ। अपने बदले में अपने पुत्र को क़ैद में रखे जाने का उन्हें बढ़ा सदमा हुआ, और वे अपना अन्तिम समय हरिद्वार में बिताने के लिए रवाना हो गये। इस प्रकार महाराजा विजैसिंहजी, महाराजा भींबसिंहजी तथा महाराजा मानसिंहजी इन तीन नरेशों के राजत्व काल में रियासत की तन मन से सहायता करते हुए इस वीर पुद्भव ने अपने जीवन के अन्तिम दिन हरिद्वार में ही बिताये तथा धार्मिक जीवन विताते हुए वहीं आपका स्वर्णवास हुआ।

मंडारी भवानीरामजी—आप भण्डारी ग्रङ्गारामजी के पुत्र थे। संवत् १८६३ में आपको अपने पिताजी के साथ कृद हुई तथा जोधपुर के रक्षार्थ उनके छोड़े जाने पर आपको उनके एवज़ में कृद रस्खा। जयपुर विजय के वाद आप छोड़े गये तथा उस समय भण्डारी गंगारामजी को जोधपुर परगने का बणाड़ मामक गांव जागीर में दिया गया। यह गांव इनके अधिकार में संवत् १८०९ तक रहा। पीछे उनको परबतसर परगने का वेसरोली गाँव जागीरी में मिला, जो इनके पास संवत् १८८५ तक रहा। थे भी जोधपुर राज्य की सेवाएँ करते रहे।

<sup>(</sup>१) सिंपवी रुद्रराजनी । (२) मण्डारी गङ्गारामजी । (३) भगवान् , र्देश्वर ।

भण्डारो भवानीरासजी के पश्चात् उनके परिवार के स्थक्तियों का सिकसिक्टेवार कुर्सी नामा नहीं प्राप्त होता, पुष्फर में मण्डारियों के पण्डे की बही में देपने से हमें भण्डारी भवानीरामजी के पुत्र भण्डारी आसारामजी के होने का पता चलता है। अस्तु। अनुमान निया जाता है कि सीजत के भण्डारी पृथ्वीराजजी, भण्डारी गंगारामजी के भतीजे थे।

मंडारी पृथ्वीराजजी—भण्डारी अमेमलजी के सीसरे पुत्र मण्डारी पृथ्वीराजजी थे। इन्होंने भी जोधपुर राज्य के लिये कई बहादुरी के कार्व्य किये। इनका निवास सोजत में था। संबद् १८६६ में इनको सोजत का सरवादारा नामक गांव जागीर में मिला। जब जोधपुर पर जयपुर और बीकानेर की फौज़ों ने संवद १८६६ में चढ़ाई की। उस समय मीरखां के मिलाकर।सिंघवी इन्द्रराजजी, कुचामन ठाकुर शिवनाथसिंहजी तथा भण्डारी पृथ्वीराजजी ने वयपुर पर चढ़ाई की थी। जब जयपुर विजय के समावार जोधपुर पहुँचे थे, उस समय महाराजा मानसिंहजी ने भण्डारी पृथ्वीराजजी के नाम एक रुका मेजा था कि: --

मडारी पृथ्वाराज दिसे सुप्रसाद बांचजो, तथा श्रीजीरा इकबाल सुं बंदगी तू श्रीज़ी पोहतो. जस बंदगीरी श्रापोः हाल सुदी नेपुर वाला ऋठा सुं कूंच मोरचा ठठाय किमोः ऋवे थारी मारग में हलकारां री सावचानी राख श्राड़ी रीत समाधानरी तजवीज करेः

संबत् १८६४ रा मादवा सुदी १४

संवत् १८६५ के फाल्युन में भण्डारी पृथ्वीराजजी फलोदी खाली कराने के किये मेने गये।

समरकोट हे शुद्ध में सिंघवी गुलराजजी के साथ आप भी मेजे गये थे। संवत् १८७६ में आपको खरवाण

( भाद्राजण ) नामक गांव जागीरी में मिला । कहा जाता है कि एक समय मीरखां ने सोजत को छड़ने

हे हरादे से हमला कर दिया । कारण कि उस समय सोजत भींवराजोत आदि सिंघवियों का निवास

स्थान था । ऐसे समय मीरखां के पगड़ीवंद माई भण्डारी पृथ्वीराजजी ने मीरखां से कहा कि "हुवी

की बात है कि आज तुम सोजत छड़ने आये हो । पहिले अपने दलवल समेत चलकर अपने भाई का

घर छड़लो तथा फिर सारी सोजत का माल छड़ना" मीरखां ने अपने पगड़ी बन्द भाई का घर छड़नी

उचित न समझा तथा वहाँ से कूँच किया । इस प्रकार सोजत छड़ी जाने से वर्षा । सोजत से आगे

जाकर उसने सिरिमारी पर धावा मारा, जहाँ मुस्पुदियों की बहुत-सी छिपी हुई सम्पत्ति उसके हाय हमी ।

संवत् १८८० की जेठ सुदी ९ के दिन मण्डारी पृथ्वीराजजी जालोर के समीप युद्ध करते हुए मारे गये।

इनकी धर्मपत्नी इनके साथ सती हुई । जालोर के हरजी नामक स्थान में और सोजत में इनकी कतरी

इनकी धर्मपत्नी इनके पुत्र फीजमकजी हुए।

मंडारी फेंजमलजी--आप संवत् १८७७ में जालौर के हाकिम हुए। पिताजी के गुजरने पर उनके नाम की जागीरी के गांव खारिया, नींवरा तथा चविष्टया इनके नाम पर हुए। संवत् १८८१ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र मुख्यां के पास अपने पितामह के नामकी जागीरी के दो गांव रहे। इनको कड़ा, मोती, दुशाला आदि जोघपुर द्रवार से इनायत हुआ इनका स्वर्गवास संवत् १८९० के स्वामन छोटी वय में ही हो गया। भण्डारी सखहराजजी के पुत्र जसराजजी ने कोई कार्य्य नहीं किया तथा मौज से अपने प्वंजों की सम्पत्ति उड़ाई। इनके पुत्र अमृतराजजी ५० सालों तक जोघपुर स्टेट में धानेदार रहे। संवत् १९४८ में इनका शरीरान्त हुआ। आपके स्पराजजी , सोहनराजजी तथा चैनराजजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें बड़े दो भाई निसंतान गुजरे। इस समय मंडारी चैनराजजी की अवस्था ४८ साक की है तथा ये मेससे जी. रघुनाथमल बेंकसे हैदराबाद (दक्षिण) की तुकान पर रहते है। इनके भी कोई पुत्र नहीं है।

### भएडारी सम्पतराजजी करणराजजी, सोजत

कपर भण्डारी ल्रणाजी का परिचय दे चुके हैं। इनके परिवार में भंडारी धनराजजी हुए जिनकी संतानें धनराजोत भंडारी कहलाती हैं।

भंडारी घनराजजी महाराजा सूर्रीसंहजी के समय में राज्य के उच पढ़ पर कार्य्य करते थे। ये सोजत में आकर रहने लगे। इनकी सातवी पीढ़ी में द्यालदासजी के पुत्र विद्वलदासजी प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। भंडारी विद्वलदासजी ने तोपखाने के प्रमुख नियुक्त होकर गोड़वाड़ प्रान्त के घाणेराव नामक नगर को फतह किया और मारवाड़ राज्य में मिलाया। मेड़ते के पास गींगोली की घाटी की लड़ाई में भी इन्होंने बहादुरी के काम किये। इससे प्रसन्त होकर दरवार ने संवत् १९५६ की वैसाख बदी र को इन्हें वाली और सोजत में वेरे तथा खेत इनायत किये, ये वेरे और खेत अभी भी इनकी संवानों के कवजे मे हैं। जिस समय खोघपुर निवासी सेठ राजारामजी गढ़िया ने भी शानुंजयजी का संव निकाला था, उसमें राज की तरफ से इंतजाम के लिये मण्डारी विद्वलदासजी मेजे गये थे। उस समय शानुंजय तीर्थ पर इन्होंने कोशिश कर एक पेड़ी कायम करवाई जो दूसरे नाम से इस समय मौजूद है। सम्बत् १८८२ में आप गुजरे।

भण्डारी विद्वलदासजी के गोविन्ददासजी और गिरघरदासजी नामक २ पुत्र हुए । गोविन्ददासजी तोफलाने के अफसर थे, आपके अमीदासजी और देवीदासजी नामक २ पुत्र हुए । भण्डारी गिरघरदासजी प्रचपदा के हाकिम ये।भण्डारी देवीदासजीका ओटी उन्न में ही अन्तकाल हो गया था। इनके बढ़े आता अण्डारी अमीदासजी ६ साल की उन्न से ही अंधे थे। अंधे होते हुए भी आपकी पहिचान शक्ति तील थी। कई प्रकार के सिकों की परीक्षा आप कर छेते थे आपके और आपके प्रतों के नाम हुक्मतें रहीं। आपका अंत काल संवत् १९२९ में हुआ। मंण्डारी अमीदासजी के शंकरदासजी मिश्रीदासजी हरिदासजी और गणेशदासजी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें से शंकरदासजी, भण्डारी देवीदासजी के नाम पर दक्तक दिये गये। भण्डारी शंकरदासजी बाली के हाकिम थे। इनके समय तक इस परिवार के पास तोपखाने की आफ़िसरी का काम रहा। आपकी याददारत तेज थी। इनका अंतकाल संवत् १९८६ में हुआ आपके छोटे भाइयों ने राज की नौकरियों की। आपके पुत्र भण्डारी जोरावरमलजी का अन्तकाल संवत् १९९० में हुआ। इनके पुत्र सम्पतराजी का जन्म संवत् १९४५ में हुआ।

भण्डारी सम्पतराजजी आरम्भ में सिरोही स्टेट के फोरस्ट में असिस्टेण्ट इन्स्पेक्टर थे। बाद आपने जोधपुर में वर्काली परीक्षा पास कर सोजत में प्रेक्टिस ग्रुरू की तथा इस धम्धे में हजारों रुपये आपने पैदा किये। आपने अपने पिताजी के नाम से जैनशंकर वाग नामकवगीचा बनाया। आपके हंसराजजी और धनपतराजजी नामक २ पुत्र हैं। भण्डारी हंसराजजी ने इन्दौर में बी० ए० तक का अध्ययन किया है तथा इस समय एड०ं एड० बी का अध्ययन कर रहे हैं।

मंडारी करणराजकी—इसी परिवार में भण्डारी करणराजजी हैं। आपने बहुत छोटी उसर में ही सोजत कोट के वकीलों में भच्छी तरकी की। सोजत के ओसवाल समाज में जो ६ सालों से धरे बन्दियाँ थीं, उसे कोशिश करके करणराजजी ने एक करवा दिया। इस सफलता के उपलक्ष्य में ज्युडिशियल सुपरिष्टेण्डेण्ट सोजत ने इन्हें सार्टिफिकेट दिया।

फरवरी १९६० में सोजत के अस्पताल में बहुत बीमार एकब्रित हो गवे, तब भण्डारी करण-राजजी ने उदारता पूर्वक वर्तन आदि के द्वारा उनकी सहायता की। इसके उपलक्ष्य में प्रिन्सीपल मेडिक्ल ऑफिसर ने खुद भी धन्यवाद दिया तथा जोधपुर दरवार को लिखा, जिससे वाइस प्रेसीडेण्ड कैंसिल है १४-३-२० के दिन सार्डिफिकेट मैज कर करणराजजी का उत्साह बदाया। आप बढ़े मिलनसार तथा उत्साही सज्जन हैं। इस समय आप सोजत कोर्ड में वकील का कार्य्य करते हैं।

### श्री दुलीचन्दजी भंडारी, सादड़ी (गोडवाड़)

यह ल्रुणावत भण्डारी परिवार सादडी ( गोडवाड़ ) निवासी श्वेठ जैन अन्दिरमार्गीव शासाव का मानने वाला है। भण्डारी फूलचन्दजी ने सादड़ी में ४० अठाई राणकपुरती का मेला आदि वर्ड् कार्ट्य कर घर्मध्यान में नाम पाया। ३९६० में आप गुजरे। आपके पुत्र जसराज्ञजी तथा सरदारमक्त्री आपके

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



श्री सम्पर्तराजजी भरदारी वकील, सोर्जेत्,



श्री रूपराजजी भेराँडारी वंकील, जालोर,



मेर स्रोपकंड निरुक्तां, बनपुर,



धी डेमराजजी भरजारी ( मृथा ) ब्रह्मद्वरार.

सामने ही गुजर गये। भण्डारी जसराजजी के पुत्र दुर्जीचन्दजी तथा चन्दनमलजी और सरदारमलजी है पुत्र तेजमलजी हुए । इनमें चन्दनमलजी का स्वर्गवास हो गया है।

भण्डारी दुलीचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आप गोढ़वाद के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सादड़ी की पंचायती में आप आगेवान व्यक्ति हैं। मण्डारी तेजमलजी तथा चंदन-मलजो के पुत्र कैसरीमलजी और पुलराजजी संवत् १९७८ में कोयम्बट्टर गये, और वहाँ भागीदारी में बरी का स्यापार शुरू किया। इधर ६ सालों से आप लोग तेजपाल पुलराज मण्डारी के नाम से कोयम्बट्टर मे अपना यरू काम करते हैं। दुलीचन्द्रजी के पुत्र धीस्लालजी हैं।

### सेठ गुलावचन्द मुकनमल भंडारी, चांद्र बाजार

ळ्णावत भण्डारी तेजमळजी लगमग १०० साल पहिले जोघपुर से चांदूर बाजार (सी० पी०) आये तथा यहाँ च्यापार शुरू किया। इनके पुत्र तखतमळजी का परिवार कळकते में, बखतावरमळजी का हैदराबाद में तथा गुलावचन्दजी का यहाँ चान्दूर में है। भण्डारी गुलावचन्दजी ९५ साल की लग्बी उमर पाकर संवत् १९८० में गुलरे। आप यहाँ के ओसवाल समाज में अच्छे इन्जतदार व्यक्ति थे। इनके सोनमळजी, कुंद्रनमळजी, जवाहरमळजी, सुकनमळजी, खखमीचन्दजी तथा प्रतमळजी नामक १ पुत्र हुए। इनमे सुकनमळजी मौजूद हैं। आप सेठ रामळाल मूखचन्द के यहाँ सुनीमात करते हैं। आप सेठ रामळजी के प्रत्र वस्तीमळजी हैं। इनमे केसरीमळजी, जवाहरमळजी के नाम पर दक्तक गये हैं। सोनमळजी के पुत्र वस्तीमळजी तथा चाँदमळजी बदनूर में सेठ अतापमळ छखमीचन्द गोठी के यहाँ सर्विस करते हैं तथा प्रत्नमळजी के पुत्र छोगामळजी सुगळचावड़ी में रहते हैं।

### भंढारी अनोपसिंहोत, मेसदासोत, परतापमलोत श्रीर कुशलचंदोत

हम उत्तर लिख चुके है कि भण्डारी नराजी की पांचवी पीढ़ी में भण्डारी गोराजी हुए। इनके रूणाजी साद्लजी, सुलतानजी और जेवंतजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें ल्ल्णाजी की संतानें ल्ल्णावत भण्डारी कहलाई। जिनका परिचय उत्तर दिया जा चुका है। ल्ल्णाजी के छोटे श्राता साद्लजी के बढ़े पुत्र भीवराजजी थे। इनके ७ पुत्र हुए जिनमें चौथे पुत्र कल्याणदासजी थे।

भण्डारी करुयाणदासजी के अनोपसीजी, मेसदासजी, सिरदारमळजी, परतापचंदजी तथा कुजरू चैदजी हुए । इन बंधुओं ने भी मास्वाद राज्य की बहुत सी सेवाएँ कीं । इनकी संवानें क्रमशः अनोपिसहोत, मेसदासोत, परतापमकोत और कुशक्षंदोत कहळाई, जिनका पश्चिय नीचे दिया जा रहा है ।

### मंडारी उमरावचन्द्जी भाग्यकचन्द्जी ( अने।पसिंहोत ) जोधपुर

यह हम पहले लिख ही जुके हैं कि भण्डारी कल्याणदासजी के संव पुत्रों से अलग र सालाएँ निकली ! यह शाखा भी उनके प्रथम पुत्र अनोपसिंहली से निकली है। अनोपसिंहली बढ़े वीर पुरुष ये। आपको पैरों में सोना प्राप्त था। आपके पुत्र सरूपचन्दली मेड़ता के पास होने वाली लड़ाई में काम आये। इनके पुत्र हरकचन्दली हुकुमत तथा कोतवाली में सर्विस करते रहे। हरकचन्दली के पश्चाद आपके पुत्र करमचन्दली और करमचन्दली के पुत्र घरमचन्दली हुए आप राणी देवदीजी के कामदार रहे। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके रूपचन्दली, लालचन्दली, मानचन्दली और भाणिकचन्दली नामक चार पुत्र हुए। इनसे से भाणकचन्दली का स्वर्गवास हो गया है।

मंडारी रूपचन्दजी—आप करीन ४० वर्ष तक महकमा हवाले में इन्स्पेक्टर रहे। इस समय आप रिटायर हैं। आपके उमरावचन्दजी, सरदारवन्दजी और सुमेरचन्दजी मामक तीन पुत्र हैं। बढ़े पुत्र उमरावचन्दजी ने अपनी कार्य्य तत्परता से अच्छी उन्नति की ! आप मेड्ता, जोघपुर, फलोदी, बाउमेर तथा बिलाइके हाकिम रहे। इसके परचाद आप सिटी कोतवाल जीर मालानी दिल्लेक्ट केन्युडिशियल सुपरें-टेण्डेण्ट बनाए गए। इस पद पर आप वर्तमान में भी कार्य करते हैं। आपको कई प्रशंसा पत्र भी निले हैं। आपके भाई सरदारवन्दजी बी॰ ए० हैं। आप प्रारम्भ में रेल्वे में नौकर हुए। परचाद पुलिस इंस्पेक्टर बने। फिर कई स्थानों पर हाकिम रहे और आजकल जालीर में हाकिम हैं। आपके भाई सुमेरचच्दजी बी॰ ए॰ एल० एल० वी॰ आजकल जोधपुर में प्रेक्टिस करते हैं।

मंडारी लालचन्दली—आप करीब ३० तक हवाले में मौकरी करते रहे । आवकल आप रिटाबर
हैं। आपके भाई मानचन्दली हवाले में इन्स्पेक्टर रहे। आप दोनों भाइयों के कोई संतान नहीं है।

मंडारी माण्यकचन्दली—करीब ३२ साल से लोधपुर में बकालत कर रहे हैं। आप वहीं के
प्रतिष्ठित और फर्स्ट्झास वकील माने जाते हैं। आपके चार पुत्र हैं। बड़े मुकुनचन्दली सोलत में हवाला
दारोगा हैं शेप प्रतापचन्दली, किशोरचन्दली और भोपालचन्दली अभी पढ़ रहे हैं।

### मंडारी वादरमलजी किशनमलजी ( परतापमत्तोत ) जोधपुर

भण्डारी कल्याणदासची के चीये पुत्र परतापमलनी हुए, इनके वंशव प्रतापमशित भण्डारी कहलाते हैं। इस परिवार में भण्डारी रूचटालजी, सन्वत् १८९२ में कतेपील के चौकी ववीस थे। संवत् १८९२ में इनको गाँव नीवाड़ी कला जागीरी में मिली जो १९०० में जस हो गई, ये इस्तरेसा के वर्षे सानकार थे।

मंदारी बहादुरमलजी---आपमण्डारी प्रतापमलजी की पांचवीं पीवृी में हुए, अपका जन्म १८७६ में हुणा महाराजा तस्वतिस्वि के समय में इनका वदा प्रभाव और जोर था, हनके सम्बन्ध में उस समय कहावत थी कि....... बारे नाचे वातृरियी-मां, नाचे नाजरियो"। ये सम्बन्ध १८९६ से १९५२ तक जोधपुर स्टेट में हाकिम सायर, खासा खजाना, हुजूर दफ्तर, अन्न कोटार के दारोगा और साल्ट विमाग के सुपिरिटेण्डेण्ट पद पर रहे। संवत् १९६२ में साल्ट सुपिरिटेण्डेण्ट पद पर रहे। संवत् १९६२ में साल्ट सुपिरिटेण्डेण्ट पद पर सर्विस करते समय ३ हजार की रेख का हरडाणी नामक गाँव आपको जागीरी में मिला। आपको महाराजा तखतसिंह ने प्रसन्नता के कई दक्के दिये थे। आप कटर तैरापंथी आज्ञाय के मानने वाले महानुमाव थे। आपको १८८३ में नागोर का गाँव सिलारिया जागीरी में मिला। आपका संवत् १९४२ में स्वर्गवास हुआ।

मंडारी कियुनमलजी—आप भण्डारी वाद्रसिळजी के पुत्र थे। आप खजाने वाळे अण्डारीजी के नाम से महाहूर थे।आप पहले हाकिम, एन कोठार, और वागर आफ़िसर रहे। पश्चात् संवत् १९४२ से १९ साळों तक खासा खजाना के आफ़िसर रहे। आप से जोधपुर दरबार तथा महाराज प्रतापसिंडजी बहुत खुदा रहे। इनकी जमाखर्च की जानकारी प्रशंसनीय थी। कविता करने का आपको बढ़ा प्रेम था, आपचे बहुत रुपया खर्च कर मारवाद की पुरानी तवारीख का संग्रह किया तथा गढ़ और पढ़ में मारवाद के ताजिमी सरदारों की तवारीख छिली। आपको पाछकी और सिरोपाव प्राप्त हुआ था। आपका स्वगंवास संवत् १९६२ में हुआ। आपके पुत्र माओमळजी का छत से तिर जाने से अन्तकाळ हो गया। आपके नाम पर आपके छोटे आता मानमळजी दत्तक छिये गये, इनका भी स्वगंवास हो गया अतप्व इनके नाम पर भण्डारी जोरावरमळजी के पुत्र जवरमळजी दत्तक छिये गये। हस समय भण्डारी जवरमळजी विद्यमान हैं। इनके नाम पर अपने पूर्वजों के गाँव सिळारिया की जागीरी बहाळ रही। मण्डारी जवरमळजी विद्यमान हैं। इनके नाम पर अपने पूर्वजों के गाँव सिळारिया की जागीरी बहाळ रही। मण्डारी जवरमळजी विद्यमान हैं। इस समय भण्डारी जवरमळजी होता काराण भारत ही। आपको जोधपुर दरवार से "कैफियत और जी कारा"

### भएडारी श्रखेराजजी प्रयागराजजी (मेसदासोत) जोधपुर

मेसदासीत भंडारी भी भंडारियों की एक शाखा है जिसकी उत्पत्ति कल्याणदासनी के दूसरे पुत्र तथा भंडारी कुशल्यंद्वी के बढ़े आता मेसदासजी से हुई है। जब महाराजा अभयसिंहनी ने इनके बढ़े आता भण्डारी अनोपसिंहनी को चूक करवाया उस समय ये अपने भाइयों के पुत्रों को लेकर देहली चले वर्षे थे। वहीँ बादशाह ने इन्हें खानसामाई का काम दिया। कुलसमय पक्षात् नागोर के राजा रामसिंहनी ने इन्हें अपने पास दुख्वा क्रिया एवस संबद १७७२ में अपना दीवान नियुक्त किया। जब संबद १८०८ में महाराजा बखतसिंहजी नागोर से जोषपुर के महाराजा होकर आये तब आप भी साथ थे। यहाँ आप महाराजा के तन दीवान रहे। आपका संवत् १८२६ में स्वर्गवास हो गया। आपके नरसिंहदासजी, मनोहरदासजी, और माथोसिंहजी नामक तीन प्रत्र|हपू।

मंडारी नर्रासंहदासनी—वहें वीर पुरुष थे। आपको संवत् १८०८ में दीहवाता की छड़ाई में जाना पढ़ा। वहाँ जाकर आपने सफलता पूर्वक दीहवाना पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आए जसवंतपुरा के हाकिम रहे। इस समय भी यहाँ वहुत सी छड़ाई माँ हुई। इन्हों में से एक छड़ाई में इनके छोटे आता मनोहरदासजी काम आये। आगर के पास अमी भी इनकी छत्री वनी हुई है। कारिंध दासजी के कामों से प्रसन्न होकर महाराजा साहव ने आपको नागोर पराग्ने का सिंगरावत तथा डीहवाने पराग्ने का अमरपुरा नामक गाँव जागीर में बख्शा। आपसंवत् १८९९ में जोधपुर के दीवान रहे। आपने डीहवाने में कालीजी का मन्दिर तथा कुँआ बनवाया। आपके गोलुछड़ासजी एवम शिवदासजी नामक दो पुत्र हुए। नर्रासहदासजी के दूसरे माई माधौसिहजी अजमेर के सूबे रहे। संवत १८२५ में ये महाराजा की और से उदयपुर के तत्कालीन महाराजा करसीजी की सहायतार्थ और २ मुसुदियों के साम सेना केकर गये थे। इसी सहायता के उपलक्ष्य में महाराजा ने गोड़वाढ़ का परगना महाराजा जोचपुर को दिया था। संवत् १८३९ में ये मेहता के पास मराठों के साथ होनेवाले गुद्ध में झुंशार हुए। माछकोट के पास इनकी छत्री बनी हुई है।

भण्डारी गोकुलदासजी नागोर, मेइता और डौडवाना के हाकिम रहे। आपके कोई संतान न हुई। भण्डारी शिवदासजी बहुत समय तक डीडवाना, सांभर और पचपदरा के हाकिम रहे। नमक के पांच दरीवे आपके आधीन थे। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके अचलदासजी तथा इसरदासजी नामक दो पुत्र थे। अचलदासजी अपने पिताजी के परचात् नमक दरीबों के हाकिम रहे। इसके परचात् ये सांभर, नागोर, मेइता, पाली और फलोदी की हुकूमत पर भी रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९२८ में हुआ। आपके गणेशदासजी, सामदासजी और सांवतराजजी नामक तीन पुत्र हुए। अचलदासजी के गार्ष मण्डारी इसरदासजी भी सांभर पचपदरा, डीडवाना इत्यादि स्थानों पर नमक के दरीबा के हाकिम रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९२९ में हुआ। आपके रामदासजी तथा सिरेराजजी नामक दो पुत्र हुए। आपका स्वर्गवास संवत् १९२९ में हुआ। आपके रामदासजी तथा सिरेराजजी नामक दो पुत्र हुए।

भंडारी अचलदासजी का परिवार—भण्डारी गणेशदासजी जोधपुर से उदयपुर चले गये एवम, वहाँ भीलवादाके गिरोही आफीसर रहे। इसके बाद आप कई स्थानों पर हाकिम रहे। संवद १९५९ में जोधपुर में इनका स्वर्गवास हुआ! इनके जसवंतरायजी और फीजराजी नामक दो पुत्र हुए। भण्डारी गणेशदास भी के दोनों भाइयों का निःसंतान ही स्वर्गवास हो गया उनमें से सांवतरामजी फडोदी के हाकिम रहे थे। भण्डारी गणेशदासानी के पुत्र जसवंतराजजी स्टेट सर्विस में रहे। इसी प्रकार इनके भाई फौजराजजी भी कस्टम दरोगा रहे । आप दोनों का स्वर्गवास होगया है। जसवंतरायजी के फतेचंदजी नामक एक पुत्र हुए। ये हवाले में काम करते रहे। इनके पुत्र ईसराजजी का स्वर्गवास निःसंतानावस्था ही में हो गया।

मंडारी ईसरदासजी का परिवार—भण्डारी ईसरदासजी के बढ़े पुत्र शामदासजी थे। ये मेबाद के परगनों के हाकिम थे। इनके दौलतरामजी, मुकुन्दरामजी और अभयराजजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोग उदयपुर स्टेट में सर्विस करते रहे। भण्डारी मुकुन्दरामजी वहाँ के कुँभलगढ़, राजनगर, लमनोर, उरड़ा, बागोर आदि जिलों के हाकिम रहे। आप तीनों भाइयों का स्वर्गवास हो गवा है। तीसरे भाई अभयराजजी के पुत्र चन्दनमलजी इस समय उदयपुर में सर्विस करते हैं।

रामदासजी के भाई सिरेराजजी भी उदयपुर में हाकिम रहे। इनका स्वर्गवास केंसरियाजी में हुआ। आपकें अखेराजजी, उगनराजजी और प्रयागराजजी नामक तीन पुत्र हुए। भण्डारी अखेराजजी जोषपुर स्टेट के जालोर नामक स्थान में सायर दरोगा रहे। इस समय आपके कोई संतान नहीं है। आप बढ़े सज्जान एवं हितहास प्रेमी महाजुभाव हैं। आपके छोटे भ्राता उगनलालजी पहले पुलिस में रहे। पश्चाद आप कमकाः पर्यतसर, जोषपुर जसर्वतपुरा, और यादमेर के हाकिम रहे। इसके बाद आप ज्यूबिशियल सुपिरंटेडेन्ट भी रहे। आपको निःसंतनावस्था ही में स्वर्गवास हो गया है। आपके छोटे भ्राता भण्डारी प्रयागराजजी जोषपुर चीफ़-कोर्ट में वकालात कर रहे हैं। आप जोषपुर के प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। आपके उगमराजजी और कृष्णराजजी नामक हो पुत्र हैं।

### भएडारी हखवंतचंदजी फौजचंदजी का परिवार, जोधपुर

यह परिवार कुरालचन्दोत परिवार की एक काखा है। कुरालचन्द्रजी के सात पुत्रों में से बढ़े माणकचंद्रजी थे। इनके रतनचंद्रजी और रूपचंद्रजी नामक दो पुत्र हुए। भण्डारी रतनचंद्रजी का जन्म संवत् १७९६ के लगभग हुआ था। ये बढ़े बहातुर और रण-कुराल थे। संवत् १८५० में महाराजा भीमसिंहजी की ओर से डीडवाने पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इन्हें एक खास रुका एवम् दौलतपुरे में २०० बीवा जुमीन मथ हुँ ए के जागीर में मिली थी। इनका स्वर्गवास संवत् १८६० में हुआ। आपके लालचंद्रजी, हीराचंद्रजी और श्रीचंद्रजी नामक तीन पुत्र हुए।

मंडारी जालचदजी—आपवीर प्रकृति कें पुरुष थे। महाराजा मानसिंहजी के राजस्वकाल में आपको जालोर से लेकर आयू तक के डाकुओं को सर करने का कार्य मिला। इसे आपने बढ़ी उत्तमता से किया। यहाँ तक कि ढाकू छोग आपके नाम से कांपने छगे। आपने पाळी, जाळोर, भीनमाळ भादि परगनों की हुकूमत की। सम्वत् १९०९ में आपका हणेग्द्र (आबू) नामक स्थान पर स्वर्गवास हो गया। आपके छोटे भाई निःसन्तान स्वर्गवासी हुए।

मंडारी श्रीचंदजी—आप राजनीतिज्ञ भीर कार्य-कुञाळ व्यक्ति थे। महाराजा मानसिंहजी ने पहले आपको नागोर की हुक्सत पर भेजा। इसके पश्चाद आपने क्रमशः आब् वकीली, दीवाती और फीजदारी अदालत की जली, फीज मुसाहची आदि कई बढ़े पढ़ों पर सफलता पूर्वक कार्य किया। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर महाराजा साहब में आपको हज़ार रुपये सालाना की जागीर के गांव, तथा खास रुक हान्यत किये। इसके अतिरिक्त आपको पालकी, छड़ी और मोहर की इज़त भी प्राप्त थी। आप मूर्ति प्लक सजन थे। आपने जोधपुर से तीन चार भीछ की दूरी पर अपनी कुलदेवी आसापुरी का, तथा मंडीवर में हजुमानजी का मन्दिर बनवाया था। आपका स्वर्गवास संवत् १९१५ में हो गया। आपके बस्तावरमकजो, सुमेरचन्दजी, हणवंसचंदजी और बळवंतचंदजी नामक चार पुत्र हुए।

मण्डारी बस्तावरमलजी ने अवालत दीवानी का काम किया। आप साधु प्रकृति के सज्जन थे। आपको पालकी, सिरोपाव का सम्मान प्राप्त हुआ था। आपका स्वर्गवास संवत् १९५६ में हो गया। आपके दौलतचंदजी मंगलचंदजी और विरदीचंदजी नामक तीन पुत्र थे। पहले दौलतचंदजी मारवाइ के कई जिलों में साथर दरोगा रहे। दूसरे मंगलचंदजी सोजत, परवतसर आदि परगर्नों पर हाकिम रहे। आप दोनों का स्वर्गवास हो गया।

भण्डारी सुमेरचंदजी गदर के समय में दरवार की ओर से आउने ठिकाने पर फौज छेकर गये थे। ये कई स्थानों के हाकिम रहे। आपके पुत्र सरूपचंदजी नावा और पाली के हाकिम रहे। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र गौरीचंदजी इस समय घरू व्यापार करते हैं। इनके पुत्र शमशेरचंदजी बीठ एठ पास हैं।

मंहारी हण्वंतचंदनी—आपका जन्म संवत् १८९२ में हुआ। महाराजा तख़वसिंहजी की आज्ञानुसार आपकी फारसी की पढ़ाई महाराज कुँमार जसवंतसिंहजी के साथ हुई। सर्व प्रथम संवत् १९११ में आप पाळी की हुकूमत पर मेजे गये। गदर के समय में आपने कई ग्रुगेपियनों की जानें क्याई। इसके बाद आपने कमाशः अदालत दीवानी, नागौर और मारोठ की हुकूमत वकालत रेसीडेंसी, वकालात आयू, अदालत अपील आदि स्थानों पर कार्य किया,। आप बड़े प्रतिमाशील व्यक्तिये। आप मेम्बर कैंसिल भी रहे। उस समय आपको ४००) मासिक वेतन मिकता था। आपको महाराजा साहब ने पाळखी, सिरोपाव, छड़ी और मोहर प्रदान कर सम्मानित किया था। आप निर्मयचित्त और सबे व्यक्ति

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 👸 🦝



स्व॰ हर्णुवतचन्दजी भंडारी, जोधपुर.





ह्व॰ रा॰ सा॰ फौजचन्द्जी मंडारी. जोधपुर.

थे। रियासर्तों सम्बन्धी पुरानी जानकारी भी आपको अच्छी थी। आप करीब १६ वर्ष तक ओसवाल जाति की संघ सभा के प्रेसीटेण्ट रहे। आपने अपने जीवन में अपने पुत्रों के पौत्रों तक को गोद खिलाया था। आपका खगैवास संवत् १९७१ में हो गया। आपके फौजर्चंद्जी, जोधर्चंद्जी, कैवल्चंद्जी, करन चंद्जी और गंगारामजी नामक पाँच पुत्र थे।

मंग्यहारी फीजचन्द्जी—आपका जन्म संवद् १९१२ का था। आप जब २६ साल के ये तब आप पचपदरा के हाकिम बनाये गये। इसके बाद आपने क्रमजाः अदालत अपील के जज, आबू फैकील, सिविल जक्ष आदि कई जैंचे २ पर्दों पर कार्य्य किया। इदावस्था हो जाने के कारण आपने स्टेट सर्विस से अवसर प्रहण कर लिया था। दरवार साहब ने आपको भी पालकी, सिरोपाव तथा मोहर बक्ता कर सम्मार्गनित किया था। आपका स्थानीय ओसवाल समाज में अच्छा प्रभाव था। आप ओसवाल संघ समा के प्रेसीदेण्ट थे। सरदार स्कूल के खुलवाने में आपने बहुत परिश्रम किया। आप कई वर्ष तक उसकी मैनेजिंग कमेटी के प्रेसीदेण्ट रहे। आपका स्थानास हो जाने के पश्चाद आपके समारक स्वरूप सरदार हाईस्कूल के सेंटर हाल में आपका वित्र लगाया गया है। आपके खेमचंद्जी और बजरंगचंदजी नामक वो पुत्र हैं। खेमचंदजी को दरवार की ओर से पालकी, सिरोपाव, तथा मोहर का सम्मान प्राप्त है। आपके युत्र गोवर्डन चंदजी जोधपुर के नायब हाकिम हैं।

भण्डारी केवल्डंब्जी अपनी २३ वर्ष की उन्न में बतौर हाकिम के पचपदरा भेजे गये। इसके बाद आप नावा के हाकिम रहे। करीब १६ वर्ष तक आपने अपने पिताजी के स्थान पर अपील अदालत का काम किया। आप स्युनिसिपॉलेटी के सेस्बर भी रहे। आपका जाति में अच्छा सम्मान है। आपके भाई करनचंद्जी इस समय जवाहरातखाने की कमेटी के मेस्बर हैं।

मंडारी बलवंतचंदजी—आप पहले पहल प्रिनुष्ट के वकील बनावर भेजे गये । इसके बाद आप हाकिम मोराठ हो गये । संवत् १९४५ में आप रेसिवेन्सी वक्षेल बनाए गये । महाराजा जसवंतर्सिहजी आपकी हाजिर जवावी से खुश थे । आपका स्वर्मवास हो गया है । आपके सालमवंदजी, जसरूपजी, और रघुवीरचंदजी नामक तीन पुत्र हुए । अण्डारी सालमचंदजी ने मारोठ, परबतसर, डोडवाना, जालोर आदि २ परगर्नी की हुकुमतें कीं । आपका स्वर्मवास संवत् १९८५ में हो गया ।

### भएडारी लच्मिचंदजी और केशरीचन्दजी का परिवार ( इशलचन्दोत )

भण्डारी कुशस्त्रजन्दनी के तीसरे पुत्र भण्डारी साहवचन्दनी के पौत्र ( भण्डारी कस्तूरचन्दनी के पुत्र ) भण्डारी स्वसीचन्दनी और केशरीचन्दनी हुए । सण्डारी सक्सीचन्दनी ने जोधपुर दरबार में अच्छा

सम्मान पाया ! महाराजा मानसिंहजी ने आपको पहले फौजबल्जी तथा पीछे दीवानगी के महत्व पूर्ण पर पर प्रतिष्ठित किया । आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको दो हजार रुपयों की जागीरी भी प्राप्त हुई । संवत १८९८ तक आप दीवानगी के पद पर रहे. वहाँ से रिटायर होकर आपने अपना शेष जीवन खाती में त्रिताया । वहीं आपका देहान्त हुआ । आपके भण्डारी शिवचन्दजी, कानचन्दजी और धरसचन्दजी नासक तीन पुत्र हुए । भण्डारी शिवचन्दुजी महाराजा मानसिंहजी के समय में कई महकमों के अफसर रहे। मानसिंहजी के पश्चात सहाराजा तखतसिंहजी ने संवत १९०२ में आपको दीवानगी का पद और पाँच हजार की जागीर बख्शी। संबद १९०५ में आएका स्वर्गवास हो गया। इनके टीएचन्दनी और मोकमचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। भण्डारी दीपचन्दजी ने महाराज जलवन्दासिंहजी के समय में कई स्थानों पर हुकूमतें कीं। आप स्टेट की ओर से ए० जी० जी० के आफिस में वकील भी रहे थे। संवत् १९३२ में दरबार मे भापको पैरों में सोना और २५००) की आय का एक गाँव भी जागीर में बल्ला था। संबद् १९३५ में सरदारों के विद्रोह के समय आप महाराजा जसवन्तासिंहजी के साथ थे। आपको कई अंग्रेज अफतरों से अच्छे सुर्टिफिकेट प्राप्त हुए थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९५० में हुआ। आपके मण्डारी जीतचन्द्रजी कल्याणचन्दजी, शिवदानचन्दजी और वछभचन्दजी नामक चार प्रत्न हुए । भण्डारी शिवदानचन्दजी का जन्म संवत् १९४५ में हुआ । आप पहले प्रोवेशनरी हाकिम और उसके पश्चात् महकमा खास के वान्फ़ेर्डेनिश यल महक्रों में रहे । उसके पश्चात् आप कई स्थानों पर हाकिम रहे । सन् १९३१ में आए रिशयर कर दिये गये । आपके छोटे माई वल्लमचन्दजी पाली, सांचोर आदि स्थानों पर हाकिस रहे । सन् १६३० में इनका स्वर्गवास हो गया । शिवदानचन्द्रजी के पुत्र श्यामचन्द्रजी और वहुभचन्द्रजी के पुत्र स्रोनचन्द्रजी इस समय विद्याध्ययन कर रहे हैं।

भएडारी केशरीचन्दनी का परिवार—दीवान भण्डारी लक्ष्मीवन्दनी के छोटे माई केशरीचन्दनी के मालमचन्दनी, मिलापचन्दनी नामक पुत्र हुए । मालमचन्दनी जोधपुर स्टेट में हाकिम रहे । इनके परिवार में इस समय इनके पौत्र भण्डारी जगदेवचन्द्रनी, शिवदेवचन्दनी तथा प्रपौत्र धनरूपचन्द्रनी विद्यमान है ।

भण्डारी मिलापचन्द्रजी तामील व पर्ट्यूर्शन के महक्ते में काम कारी थे। आएक पुत्र मन्द्रारी रिघेचन्द्रजी का जन्म संवत् १८८६ में हुआ। आए स्टेट की ओर से संवत् १९१३ में प्रतपुरा के और १९११ में उदयपुर वकील बनाकर भेजे गये। आपके कामों की तत्कालीन पोलीटिकल एजण्डों ने बहुत प्रमंसा की। इसके पश्चात् आप मारीठ और पचपदरा के हाकिम नियुक्त हुए। संवत् १९६२ में आपका न्द्रगंवास हुआ। आपके दो पुत्र हुए। मण्डारी रघुनायचन्द्रजी और मण्डारी अम्बाचन्द्रजी—भण्डारी रघुनायचन्द्रजी १९५५ के आपके वरित का अन्त हुआ। का प्रमं उदयपुर रेसिडेन्सी के वकील यनाकर भेजे गये। संवत् १९५० में आपके वरित का अन्त हुआ।

भण्डारी अम्याचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४३ में हुआ । आप सन् १९०६ में पचपद्रश के हिक्स बनाये गये । इसके पश्चात् आप शेरगढ़, सांचोर, बाळी, जेतारण आदि स्थानों पर हिक्सि रहे । सन् १९३० में घाणोराव के नायाळिमी ठिकाने के बुढिशियळ ऑफिसर और गार्जियन मुकर्शर हुए । सन् १९३२ में आप आफिशियप्टेड जूबिशियळ सुपरिटेण्डेण्ट, और जोघपुर के सिटी कोतवाळ बनाए गये । इस समय आप साम्भर में बुढिशियळ सुपरिटेण्डेण्ट का काम कर रहे है । आपके पुत्र नारायणचन्द्रजी और प्रमुचन्द्रजी पढ़ते हैं ।

मण्डारी हेमचन्दनी—अण्डारी केतरीसिंहजी के सबसे छोटे पुत्र हेमचन्दनी थे। स्टेट की और से आप १९१२—१४ में उदयपुर में और सन् १९२७ से ३२ तक ए०नी० जी के आफ़िस में वकील रहे। आपके नाम पर अण्डारी कानचन्दनी के पुत्र मानचन्दनी इत्तक आये! अण्डारी मानचन्दनी रियासत में भिन्न स्थानों पर कास करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८२ में हुआ! आपके नाम पर आपके छोटे आई वलदेवचन्दनी दत्तक आये! अण्डारी वलदेवचंदनी उदयपुर के वकील और राजपूत हितकारिणी सभा के सेकेटरी रहे। आपका स्वर्गवास सं० १९७९ में हुआ! आपके नाम पर अण्डारी रंगराजचंदनी दत्तक आये! आपका जन्म १९४९ में हुआ! आप सन् १९२१ में मारवाड़ सोल्जंस वोर्ड के अ० सेकेटरी हुए तथा १९२६ से राजपूत हितकारिणी सभा के सेकेटरी हैं। आपके रामनाथचन्दनी और जगनाथचन्दनी नामक वो पुत्र हैं।

#### भंडारी मनमोहनचन्दजी मगरूपचन्दजी ( कुशलचन्दोत ) जोधपुर

भण्डारी कुशलचन्द्रजी के पाँचवे पुत्र खूबचन्द्रजी थे। इनके पुत्र नेनचन्द्रजी व्ययसाय करते थे। इनके भागचंदजी, दहेंचंद्रजी और उम्मेद्रचंद्रजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें दहेंचंद्रजी सम्बद्ध १९१४ में तथा शेष दो भाई १९४३ में स्वर्गवासी हुए। मंडारी भागचन्द्रजी के पुत्र सबल्चंद्रजी और मनोहरचंद्रजी जोधपुर स्टेट में हाकिम रहे। भण्डारी दईचन्द्रजी के पुत्र बादलचंद्रजी थे। इनका संबद्ध १९३० में स्वर्गवास हुआ। आएके मेवचन्द्रजी, रणजीतचंद्रजी, ह्यमचंद्रजी, सुभचन्द्रजी और परमचंद्रजी मामक ५ पुत्र हुए। इनमें सबल्चंद्रजी के नाम पर रणजीतचंद्रजी और किशनचंद्रजी के नाम पर रपम-चन्द्रजी इनका वे स्वर्णवास हुआ । इन भाइयों में सुमचंद्रजी सायर थानेदार, बुधचन्द्रजी हवाला इन्स्पेक्टर और पदम-चन्द्रजी ऐलिस इन्सपेक्टर थे।

इस समय इस परिवार में भण्डारी घुभचन्दजी के पुत्र मनमोहनचन्दजी, भण्डारी दुधचन्दजी के पुत्र दगमचदजी, भण्डारी पदमचन्दजी के पुत्र मगरूपचन्दजी और रणजीतमळजी के पुत्र दिखमोहनचन्दजी तथा बदनमळजी हैं। भण्डारी मनमोहनचन्द्रजी का जन्म १९४२ में हुआ आप २८ सालों से जोधपुर रेलने में सिर्वेस करते हैं और इस समय वाड़मेर के स्टेशन मास्टर हैं। इनके पुत्र सुजानचन्द्रजी देहली में डेरी फॉर्मिंग का काम सीखते हैं। भण्डारी उगमचन्द्रजी २० सालों तक रेलने में असिस्टेंट केशियर रहे। भण्डारी मगरूपचन्द्रजी का जन्म १९५७ में हुआ, इन्होंने १९७८ में एक० एक० वी की दिगरी हासिल की। १९८२ आप हाकिम हुए ्। तथा सोजत निलादा जोधपुर रहते हुए इस समय मेड्रले में हैं। भण्डारी दिलमोहनचन्द्रजी इस समय पोलिस अकाउंटेंट हैं, तथा बदनचन्द्रजी बी॰ ए॰ जोधपुर स्वृतिसिपल इंस्पेक्टर ऑफ सेनिटेशन हैं।

# सेठ नंदलालजी भगडारी का परिवार इन्दौर

इस परिवार के पूर्वज़ों का मूल निवास स्थान नाडील (मारवाइ) का है। सब से प्रथम चौहान दंशीय राजपूत यहीं से जैन बनकर ओसवाल अण्डारी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आपके पूर्व पुरुष करीब २६० वर्ष पूर्व व्यापार के निमित्त सीतामक गये, नहाँ पर यह खान दान करोब ६० वर्ष तक रहे। इसके पश्चाद आप लोग सीतामक से होलकर राज्यान्तर्गत रामपुरा नामक नगर में आकर बसे, नहाँ पर आज भी आपकी हबेलियाँ बनी हुई है। इस परिवार में सेठ चरणजी बड़े नामाहित हुए। सेठ चरणजी अण्डारी रामपुरा के प्रमुख व्यापारियों में से थे। उस समय आपका व्यापार खुव चमका हुआ था। परीपकार की तरफ भी आपकी काफ़ी दृष्टि थी। आपने जनता की दुविधा के लिये एक धर्मशाला तथा हमशान में एक विभाम गृह भी बनाया था जो आज भी अच्छारी हिथति में विद्यात है। आपने केदारेश्वर में एक चौतरा भी बनवाय था। इस प्रकार के कई सार्वजनिक काच्यों में आपने हाय बटाया। आपके पश्चात सेठ पश्चालाल्जी तक के धंशांकों की स्थिति साधारण रही। सेठ पश्चालाल्जी ७५ वर्ष पूर्व रामपुरा से इन्दौर जा बसे। आप लेगों का परिवार तभी से इन्दौर में ही निवास कर रहा है।

सेठ पद्मालाळजी ने इन्दौर में जाकर अफीम और कपड़े का व्यापार करना आरम्भ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हुई। आपके नंदलालजी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ नेंद्रकालजी हार्यों से इस फर्स की बहुत ही उन्नति हुई। आपने अपने सेठ नेंद्रकालजी हार्यों से इस फर्स की बहुत ही उन्नति हुई। आपने अपने जीवन में बाफ़ी सम्पत्ति, सम्मान तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। आप घीरे २ इन्दीर के जीवन में बाफ़ी सम्पत्ति कियो को तथा को निर्म इत्ता ही नहीं इन्दीर द्रवार में भी आपका समुचित धनिक व्यापारियों में गिने जाने छगे। इतना ही नहीं इन्दीर द्रवार में भी आपको समुचित सम्मान था। आप कई वर्षों तक इन्दीर-स्युनिसियैलियों के कार्योरेटर तथा ऑनरेरी मिलिएट के सम्मान सम्मान था। आप कई वर्षों तक इन्दीर-स्युनिसियैलियों के कार्योरेटर तथा ऑनरेरी मिलिएट के सम्मान सम्मान की भी सम्मानित किये गये थे। सारे मध्यमारत के ओसवाल समाज में आपको बहुत प्रतिष्ठा थी।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ नन्दलालजी भंडारी, इन्होरे



सेठ कन्हैयालालजी भंडारी, इन्दौर.



श्रीयुत मातीलालजी भंडारी, इन्टौर.



श्रीयुत सुगनमलजी भंडारी, इन्दौर,

रामपुरा की जनता भी भापका बहुत आदर करती थी। भाप बद्दे सजज, मिछनसार, दानी तथा परोपकारी सज्जन थे। आपके धार्मिक विचार भी बद्दे चढ़े बढ़े थे। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम श्री कन्हैयालाकजी, सुगनमकजी एवं मोतीलाछजी हैं। इस प्रकार यशस्त्री जीवन बिताते हुए अपने पुत्रों के लिए धन-जन सम्पन्न घर को छोड़ कर आप परकोक सिधारे।

## श्री० कन्हेंयालालजी भगडारी

श्री कन्हैयालालजी अण्डारी उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी मुद्धिमानी, व्यापार— कृषालता और तीन व्यवस्थापिका—शक्ति से अपने व्यवसाय को तरक्की पर पहुँचाया। जिन टोगों को आपके संसगं में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है वे आपकी जवरदस्त व्यवस्थापिका—शक्ति से अकी-भाँति परिचित्त हैं। इन्दौर का अण्डारी मिल आपकी इस शक्ति का बढ़ा ही ज्वलन्त उदाहरण है। यह मिल जिस समय स्थापित हुआ या उस समय सभी दूर की व्यापारिक स्थिति बढ़ी डावांडोल हो रही यो और लोगों को विल्कुल आशा न थी कि यह इतनी सफलता से आगे जाकर चल निकलेगा। सगर सण्डारी कन्हैयालालजी की कार्य-शिलता तथा व्यापारिक विवेक ने इस मिल की इतनी उन्नति पर पहुँचाया कि आज व्यवस्था और सफलता की दृष्टि से यह मिल इन्दौर की सर्व प्रधान मिलों में से एक गिना जाता है और सण्डारी कन्हैयालालजी सारे भारतवर्ष के आसवाक समाल में पहले या दूसरे नम्बर के इण्डास्ट्रियालिस्ट (ladustrialist) माने जाते हैं।

श्री कन्त्रैयालालजी का जन्म सन्वत् १९४५ में हुआ। आप प्रारम्भ से ही ब्यापारिक छाइन में बड़े प्रतिमाज्ञाली रहे। आपने सन् १९१९ में 'स्टेट मिक्स लिमिटेड इन्दौर' को २० वर्ष के छिये डेके पर लिया। आपने इस मिल को कम-से-कम खर्चे में अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था की। साथ ही इस मिल के कपड़े को तूर २ के प्रान्तों में खपाने के लिये कानपुर व अस्त्तसर में कपड़े की दुकानें भी स्थापित की। आपने करीब छः लाल रुपये की नई मज्ञीनरी लरीद कर इसमें रङ्गाई वगैरह का काम भी शुरू कर एक नया जीवन ला दिया। इस समय भी लाप इस मिल की व्यवस्था कर रहे हैं।

सन् १९२२ में आपने अपने पिताजी के नाम से इन्दौर में ही तीस छास की पूँजी से "नन्दछाड भण्डारी मिटस लिमिटेड" नामक एक ओर मिछ खोछा। जिस समय यह मिछ खोछा गया था उस समय की भारत की न्यापारिक स्थिति पर इम छोग प्रथम ही छिस चुके हैं। मगर मिछ लाइन में तथा मजीनरी के सम्बन्ध में आपको विशेष योग्यता, व्यवस्थापिका-ज्ञांकि और बुद्धिमानी के परिणास स्वकृष इसमें आपको बहुत सफलता प्राप्त हुई। फलतः वर्तमान में यह मिछ बहुत ही सफलता प्रवंक

चल रहा है। इस मिल के ख़िलने के ६ वर्ष वाद अर्थात् सन् १६२८ में आपने मूलनी हरिदास मिल्स कल्याण को ७२५०००) में खरीदकर उसकी सारी मर्गानरी इस मिल में समिमिलित कर दी जिसमें इस मिल में प्क नया जीवन था गया और तेजी के साथ इस मिल में बहुत अधिक मात्रा में माल निकलने कगा। इस समय यह मिल रात और दिन चौबीसों घंटा चलता रहता है।

इसी प्रकार आपने सन् १९२८ में इन्दोर में, एक बहुत बढ़े स्केल पर पीतल का कारखाना भी स्थापित किया। यह कारखाना सन् १९३१ से बिजली द्वारा चलाया जाने लगा। वर्तमान में इस पीतल के कारखाने से दूर २ के प्रान्तों में पीतल आदि के वर्तन भेजे जाते है। इसी कारखाने में मशीनरी के बहुत से प्ररूजे भी ढाले जाते हैं।

#### श्री फन्हैयालालजी की सार्वजिनक सेवा

श्री कन्हेंयालालजी एक वहे योग्य ब्यापारी तथा कुशल ब्यवस्थापक होने के साथ ही साथ बहे सुधरे हुए नदीन विचारों से शिक्षित सज्जन हैं। आपने मिलों में काम करने वाले ब्यक्तियों तथा साधारण जनता की सुविधा के लिये अनेक उपयोगी संस्थाएँ खोल कर अपनी उदास्ता का परिचय दिया है। पाठकों की जानकारी के लिये आपकी ओर के बनाई गई कुछ संस्थाओं का हम मीचे उल्लेख करते हैं।

सन् १९२२ में आपने अपने पिताजी के नाम से एक विद्यालय स्थापित किया ! इस विद्यालय के लिये आपने २५०००) की लागत का एक मकान बनवा का इसके सुपुर्द किया ! सन् १९६० से आपने खजूरी बालार में ६००००) की लागत से मकान तैयार करवा कर उसमें नन्दलाल मण्डारी हाईस्कूल की स्थापना की जो आज भी बहुत सफलता पूर्वक चल रहा है। यहाँ पर प्रति वर्ष सैकड़ी विद्यार्थी विद्

इसी प्रकार मिल में काम करने वालों की सुविधा के लिये आपकी ओर से एक दवालाना, शुद्धपानी का एक कुंभा, भोजन करने का हाल आदि २ कई मरान वनाये गये हैं जिनसे प्रतिदिन सैकड़ी खीर पुरुष लाम उठाते हैं।

इसके अतिरिक्त स्वेहरुतागंज इन्दौर के अन्तर्गत आपकी और से एक विशाल प्रस्तिगृह इसी वर्ष स्थापित किया गया है जिसके भवन २२५००) में मोल िक्ये गये हैं। इस प्रस्तिगृह के अन्तर्गत अजदूर और सर्व शाधारण जनता के लिये सब प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था रक्खी गई है। मई सन् १९३४ से षह प्रसृतिगृह सर्व साधारण की सेवा करने के लिये खुळ गया है। इसमें सभी प्रकार के अनुभवी और याग्य डाक्टर रक्खे गये हैं। यह गृह वहुत विकाल है तथा अत्यन्त सुन्यवस्थित ढंग से चकाया जा रहा है। इसका वार्षिक खर्च १८०००) के करीव पढ़ता है जो सव आप ही की तरफ से दिया जाता है।

हसी प्रकार आपकी जन्मभूमि रामपुरा में भी श्री नन्दलाल भण्डारी घोडिंग हाउस चामक बोर्डिंग भी आप ही के द्वारा खोला गया जिसमें बहुत से विद्यार्थी रहते तथा विद्याध्यम करते हैं। इस बोर्डिंग की व्यवस्था के लिये आपकी ओर से ११०) प्रति मास वर्तमान में दिया जा रहा है। आप उक्त बोर्डिंग हाउस के लिये रामपुरा नगर के बदे बाजार में एक बहुत बड़ा २५०००) की लगत का स्वतन्त्र मकान भी बना रहे हैं जिसका काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इसके अतिरिक्त महाराजा तुकोजी राव हॉस्पिटल में अपने पूज्य पिताजी के नाम पर नन्दलाल भण्डारी फोमिली वार्ड, रामपुरा में समजान-विश्वान्तिगृह, ओसवाल भवन रामपुरा में एक अखाड़ा आहि २ कई सार्वजनिक भवन व संस्थाएँ आपकी ओर से चल रही हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने क्या ज्यापार, क्या परोपकार, क्या जाति सेवा तथा क्या समाज सुआर सब में अपनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है। आपकी ओर से कई गरीक विद्यार्थियों को स्कॉलरिंग आदि भी दी जाती है। प्रायः सभी सार्वजनिक और परोपकार के कार्यों में हजारों रुपये आपकी ओर से सहायतार्थं दिये जाते हैं।

आपका जाति प्रेम भी अल्यन्त सराहनीय हैं। ओसवाल जाति के नवयुवकों के प्रति आपके हृदय में बहुत गहरा स्थान है। सैकड़ों ओसवाल नवयुवक आपको वजह से जीविका उपाजित कर रहे हैं। जाति सुधार के सम्बन्ध में भी आपके विचार वड़े मंजे हुए हैं। आप सामाजिक सुधारों को व्यवहारिक रूप देने के बहुत ज़बरदस्त हामी हैं। विचाह, शादी, ओसर मोसर हत्यादि सामाजिक कुरीतियों की वेदी पर जो हजारों लाखों रूपया खर्च होता है उसको तोड़ कर आपने उस पैसे को विद्या प्रचार, समाज सुधार हत्यादि उपयोगी काय्यों के अन्दर खुले दिल से खर्च किया है। आप कई समाज संस्थाओं प्रेसिडेण्ट तथा पदाधिकारी रहे हैं। आपके द्वारा स्थापित की हुई सार्वजनिक संस्थाएँ ओसवाल जाति के अन्दर काफी तौर से प्रकाशमान हैं।

ं आपका ओसवाल जाति के अंतर्गत भी काफी सम्मान है। आप सन् १९३३ के नासिक जिल्हा भोसवाल सम्मेलन के समापति भी चुने गये थे। इस पढ़ को आपने बढ़ी योग्यता से सम्पादित किया।

श्री कन्द्रैयाळाळजी मण्डारी इन्द्रौर नगर के एक अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपका यहाँ की जनता में और इन्द्रौर दरबार में भी काफी सम्मान है। इन्द्रौर राज्य के शिक्षित प्रमुख धनिक नागरिकों में आपका स्थान ऊँचा है। आपको सन् १९२८ में होलकर सरकार की ओर से इन्द्रौर न्युनिसिपळ कमेटी में नामजद किया गया जिसके तीन वर्ष तक आप कार्पोरेटर रहे। इन तीन वर्षों में आपने अपने काम को वहीं योग्यता से समहाला। आप इन तीन वर्षों में म्युनिसीपैलिटी को आर से इन्हीर म्युनिसिपल इम्पूरहमेंट ट्रस्ट वोर्ड के ट्रस्टी भी चुने गये थे। आप सरकार की ओर से सन् १९२८ में तीसरे दर्जे के आनरेरी मिलस्ट्रेट बनाये गये। आपने इस पद पर लगातार चार वर्षों तक काम किया। आपकी कार्यों कुशकला और योग्यता से प्रसन्न होलर होलकर गवनैमेंट ने आपको सन् १९३२ से द्वितीय दर्जे के आनरेरी मिलिस्ट्रेट के सम्माननीय पद से विभूषित किया। आज भी आप इस पद पर हैं और वही ग्रोग्यता से सब कार्य्य सच्चालित करते हैं। आप सन् १९३३ में "इन्दीर स्टेट मिनरल सरव्हे" के मेम्बर बनाये गये तथा आज तक उसके मेम्बर हैं।

. इसके अतिरिक्त आप कोआपरेटिक्ट सोसाइटी के प्रेसिडेण्ट, राज गुरुकुछ की गर्व्हांनग बॉडी के मैम्बर, तथा इसी प्रकार की कई सभाओं के व संस्थाओं के आप सभापति वगैरह हैं। सालय्यं यह है कि आप बहुत बढ़े बुद्धिमान, न्यापार कुशल, सुधारक और ओसवाल समाज के चमकते हुए व्यक्ति हैं।

आपके छोटे भ्राता श्री मोतीलालजी एवं सुगनमलजी भी आपके साथ ब्यापार, मिल की ब्यवस्था तथा अन्य कार्क्यों में सहायता देते हैं। आप दोनों भ्राता भी बढ़े मिळनसार सजन हैं।

थह परिवार रामपुरा तथा इन्दौर ही नहीं वरन् सारे मध्यभारत की ओसवाळ समाज में अप्र-गण्य तथा ओसवाळ समाज में दिखता हुआ परिवार है।

# सेठ वालग्रुकुन्द चन्दनमल ( भंडारी ) पूथा, सतारा

इस प्रतिष्ठित परिवार का मूल निवास स्थान पीपाड़ है। जोधपुर स्टेट में ऊँचे ओहरीं पर कार्य्य करने से इस छुटुम्ब को मूथा पदवी का सम्मान मिला। पीपाड़ से मूथा गुमानचन्द्रजी के दूसरे पुत्र मोखमदासजी लगभग १०० साल पूर्व अहमदनगर होते हुए सतारा आए, तथा आपने कपड़े का स्थव-साथ आरम्भ किया।

सेठ हजारीमलजी मूथा--आप मूथा सोस्तमदासजी के पुत्र थे। आपका जन्म सम्यत् १८७४ में हुआ। आपने कपड़ा, स्त और ज्यात के व्यवसाय में अच्छी सम्पत्ति कमाई। धार्मिक कार्मो में भी आपकी रुचि थी। सम्वत् १९४७ की प्रथम भादवा बढ़ी १२ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपके आलस्कुन्दजी और चन्दनमलजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ बालमुकुन्दजी मूबा—आपका जन्म संवत् १९१४ की फाल्गुन वदी में हुना। शैन द्वादों में आपकी समझ ऊँची थी। केवल ६० साल की अरपायु में आपकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास दुआ। ऐसी स्थिति में भी आपने द्वितीय विवाह करना अस्वीकार कर अपने हद् मनोबल और उच्च आदरों का परिचय दिया। आप

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🦟



स्व॰ सेठ वालमुकुन्टजी मूथा, सतारा.



संठ चन्दनमलजी मूथा, सतारा.



गरमाहब सेठ मोतीलालजी मूथा स्तारा.

सक्षारा म्युनिसिपैलेटी के मेम्बर और महाराष्ट्र प्रान्तीय जैन कान्फ्रेंस के सभापित निर्वाचित हुए थे। भारत के स्थानकवासी जैन समाज ने अखिल भारतीय स्था॰ जैन कान्फ्रेंस के अजमेर वाले तीसरे अधिवेशन का सभापित जुनकर आपको सम्मानित किया था। कहने का तत्वर्ज्य यह कि आप महाराष्ट्र प्रान्त की जनता में तथा भारत के जैन जगत में प्रतिभावान पुरुप थे। छत्रपति शिवाजी के वंशज सतारा महाराज एवं अन्य बड़े र रईस जागीरदारों से आप मनी लेण्डिङ विजिनेस करते थे। संवत् १९७६ की जेठ वदी ११ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके सम्मान स्वरूप सतारा के बाजार बंद रखे गये थे।

सेठ चन्द्रनमलजी मूथा—आपका जन्म संवत् १९२१ की सावण सुदी ५ को हुआ । आप फर्म का काम बढ़ी तत्परता से संचालित करते हैं। आप सतारा के ज्यापारिक समाज में प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति माने जाते हैं। सन् १९१४ के दुष्काल में सस्ता अनाज वितरित करके आपने गरीब जनता की हमदाद की थी। प्ना के स्थानक वासी वीडिंग के स्थापन में आपने १० हज़ार रुपयों की सहायता दी थी। धार्मिक कार्मों की ओर आपका अच्छा लक्ष्य है। इस समय आपके कोई पुत्र नहीं हैं।

राय साहिव सेठ मोती की लिंकी मूथा — आपका जन्म संवत् १९४७ के दूसरे मादवा वदी ३ को हुआ। महाराष्ट्र प्रान्त के प्रधान धनिक न्यापारियों में आपकी फर्म की गणता तो थी ही, पर उस सम्मान की सेठ मोतीलालजी मूथा के सार्वजनिक कामों में सहयोग लेने से अत्यध्कि षृद्धि हुई। सन् १९१४ में सेठ मोतीलालजी मूथा म्युनिसिपल कोंसिलर चुने गये और लगातार ३ चुनाव तक मेम्बर रहे। सन् १९१७ से १९२३ तक आप सतारा एडवर्ड पांजरापोल के प्रसिडंट और चैयरमैन चुने गये। इस समय १५ सालों से ततारा तालुका लोकल बोर्ड के बाइस प्रेसिडंट रहे एवं वर्त्तमान में प्रेसिडंट हैं। ६ सालों से आप हिस्ट्रिट लोकल बोर्ड के मेम्बर हैं। इसी तरह जेल क्योटीडिस्पेंसरी आदि संस्थाओं में भी आप सहयोग देते हैं।

राय साहेब सेठ मोतीलालजी मूथा अपने पिताजी की तरह ही धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में क्यांतिवान न्यक्ति हैं। आप की गणना सतारा जिल्ले के प्रधान न्यक्तियों में है। जैन जनता में आप आदर-णीय न्यक्ति हैं। आप महाराष्ट्र ओसवाल कान्फ्रेंस के अहमदनगर वाले अधिवेशन के समापति रहे थे। १२ सालों से स्था० कान्फ्रेंस का अधिवेशन बन्द हो गया था, उसे कई सज्जनों के साथ परिश्रम करके आपने पुनः मलकापुर में कराया। उक्त अधिवेशन में आप स्वयंसेवक दल के सेनापति थे। इस अधिवेशन के समय से आप स्था० जैन कान्फ्रेंस के रेसिटेंटल जनरल सेकेंटरी हैं। आपके गुणों एवं कार्य्यों से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने सन् १९३१ में आपको राथसाहिब की पदवी से सम्मानित किया है। आप कई सालों से सतारा बेंच के ऑनरेरी मजिल्ट्रेंट रहे। इर एक सार्वजनिक व धार्मिक कार्मों में आप उदारता पूर्वक

सहायताएं देते हैं। आपकी फर्म यम्बई में वालमुकुन्द चन्दनमल मूथा के नाम से आदत का और सीला पुरमें चन्दनमल मोतीलाल मूथा के नाम से कपड़े का नगपार करती है। सतारा में मोखमदास हजारीमल के नाम से इस फर्म पर वैंकिंग एवं मनीलेंडिङ्ग न्यापार होता है। रायसाहेब सेठ मोतीलाल के पुत्र संकारमलनी की उम्र ५ साल की है।

# भएडारी रूपराजजी, ( निम्बानत ) नालोर

भण्डारी नराजी के छठे पुत्र निम्बानी हुए । इनके वंश में आगे चल कर नथसलजी हुए । इनके पुत्र ईसरदासजी और करमसीजी संवस् १७७४ में जालोर आये । भण्डारी करमसीजी के पुत्र सरदारमञ्जी (सदांणजी) और जोगीदासजी हुए । भण्डारी जोगीदासजी थिरात (पालनपुर) के पास युद्ध करते हुए ख्रुँसार हुए । इनके पुत्र दुरगदासजी के साथ इनकी धर्मपती १७०६ की चेत वदी ९ के दिन सती हुई, तब से इस परिवार में चेत वदी ९ की पूजा होती है । दुरगादासजी के पुत्र मानमलजी की पती नो उनके साथ सती हुई।

भण्डारी सरदारमळजी के पौत्र प्रेमचन्द्रजी संवद् १८६४ में भीनमाल की छड़ाई में खुँसार हुए। वहाँ तालाव पर उनका चौतरा बना है। छुँसार होने से इनके पुत्रों को संवद् १९४० तक ३००) सालियाना मिलते रहे। भण्डारी प्रेमचन्द्रजी के किशनचन्द्रजी, मयाचन्द्रजी और जालमचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए। उनमें किशनचंद्रजी के परिवार में इस समय चम्पालाळजी विजयराजजी और सजनराजजी हैं। भण्डारी जालम चन्द्रजी के पुत्र झानमळजी और ममूतमळजी हुए। ये दोनों आता जालोर किले और कोनवाली में शुला जिम थे। झानमळजी के पौत्र छगनराजजी हैं। इनके पुत्र सम्पतराजजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। भण्डारी ममूतमळजी संवद् १९५७ में स्वर्गवासी हुए।

भण्डारी भभूतमलजी के पुत्र दोळतमळजी, मुकुन्दचन्दजी तथा रूपचन्दजी विद्यमान हैं। दोलत भलजी ने बहुत समय तक जोचपुर में सर्विस की। भण्डारी रूपराजजी का जन्म संवत् १९५४ में हुआ। आपने सन् १९५९ में वकालात पास की तथा तब से ये जालोर में प्रेक्टिस करते हैं। आप यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आपने रादेखाल तालाव में दुरस्ती कराई, वही पोछ के दरवाजे में वारिश में मवेशियों के लिये राह ठीक कराई तथा सरदार हाई स्कूल में कमरा बनवाया। दौलतमलजी के पुत्र निहालचन्दजी जोघपुर में सर्विस करते हैं। निहालचन्दजी में मेदिक तक शिक्षा पाई है और किशोरचन्दजी पदते हैं।

## भीनमाल का भएडारी खानदान (निम्बावत)

भण्डारी दुरगादास्ता के पुत्र भण्डारी जेठमळजी, मानमळजी और सरदारमळजी का परिचय हम कपर दे चुके हैं। भण्डारी सरदारमळजी १८८३ में भीनमाळ के हाकिम हुए और ४ साळ बाद तीनों भाई सांचोर, जालोर, तथा भीनमाळ के हाकिम हुए तथा बहुत वर्षों तक इस पद पर काम करते रहे। इन भाइयों को १८९० में दरवारने सिरोपाव मोतियों की कण्डी, कहा, दुशाला, खासा घोड़ा आदि के सन्मान बख्डो। मानमळजी ने सिरोही इळाके के बागी देवड़ा की परास्त कर निरफ्तार किया। मानमळजी के पुत्र सुल्तानमळजी जालोर के कोतवाळ ये। इन्होंने २२ परगर्नों से रेख की रकम वस्त् करने का काम किया। सं० १९१८ में आप नागोर की तरफ के परगर्नों के बागी आदिमयों को दवाने के लिये गये। इस तरह कई ओहतों पर इस परिवार के ब्यक्तियों ने काम किया। इस कुटुम्ब में इस समय भण्डारी सळहराजजी, जसवन्तराजजी, नयमळजी तथा दानमळजी विश्वमान हैं। सळहराजजी के पुत्र मनोहरमळजी किशोरमळजी तथा नथमळजी के पुत्र हस्तीमळजी सुकनमळजी जोषपुर तथा सिरोही स्टेट के कस्टम विभाग में सर्विस करते हैं। दानमळजी के पुत्र मुनीळाळजी सांवतमळजी तथा पृथ्वीराजजी हैं। सांवतमळजी मिळनसार और सज्जन युवक हैं।

# सेठ लालचन्द प्रेमराज ( मंडारी ) मृथा, अहमदनगर

क्षाभग ७५ साल पहिले भण्डारी मृथा प्तमचन्द्रजी पीपाद से अहमद्रनगर आये। आपने घहाँ नौकरी की। आपने पुत्र धनराजजी ने प्तमचन्द्र धनराज के नाम से कारवार ग्रुक्ष किया। तथा व्यवसाय जमाकर सम्बद् १९५३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र लालचन्द्रजी और आलमचन्द्रजी हुए। भण्डारी लालचन्द्रजी के हाथों से इस फ़र्म के न्यापार को अच्छी उन्नति मिली। आप कान्फ्रेंस और जाति के कामों में आगेवान रहते थे और जाति के सर पंच थे आपका धंत सं० १९६४ में हुआ। गापके आठ घर्ष बाद थालचन्द्रजी और आपके पुत्र प्रेमराजजी अलग २ हो गये। भण्डारी मृथा प्रेमराजजी सार्वजिनक कामों में अच्छा सहयोग लेते हैं। आपके यहाँ लालचन्द्र प्रेमराज के नाम से कपदे का ज्यापार होता है। आप स्थानकवासी आछाय के मानने वाले हैं।



# वेद मेहता

## वेद मेहता गौत्र की उत्पत्ति

कहा जाता है कि जब अद्वारह जाति के राजपूत लोग आचार्य श्री रत्त्रप्रमुस्ति के उपदेशों से प्रभावित होकर ओसवाल हुए, उस समय उनमें राजा उपलदेव भी एक थे। ये पंवार जाति के राजपूत राजा थे। इन्हीं उपलदेव की संतान आचार्य श्री के द्वारा श्रेष्ठी गौत्र में दीक्षित हुई। इनकी कई पुरवें के पश्चार इसी वंश्व में संवर १२०० के करीब दुल्हा नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। इनके पितामह वैध का काम करते थे। ऐसी किम्बदन्ती है कि एक बार चिजीद के तत्कालीन महाराजा की रानी की ऑल खराब हो गईं। उस समय बहुत से व्यक्ति इलाज करने के लिये आये, मगर सब नियमल हुए। इसी समय दुल्हाजी भी मुनि श्री जिनदत्तम्सिजी के द्वारा प्राप्त दवाई को लेकर राज महल मे गये और अपनी दवाई से महाराजी के चश्च ठीक कर दिये। यह देख महाराजा बहुत शसज हुए और उन्होंने हुल्हा को वेद की पदवी प्रदान की। इसी समय से इनका श्रेष्ठी गौत्र बदल कर वेद गौत्र हुला। इसके पश्चार इस परिवार के लोगों का राज्य में विशेष काम काज रहा। इसीसे हन्हें मेहता पदवी मिली। तभी से ये वेद मेहता कहलाते चले आ रहें हैं।

## वेद मेहता परिवार यीकानेर

कहना न होगा कि इस परिवार का इतिहास बड़ा गौरवमय और कींति शाली रहा है! इस परिवार के महापुरुषों ने क्या राजनीति क्या समाजनीति और क्या युद्धनीति, सभी क्षेत्रों में ऐसे २ आस्वर्ष जनक कार्य्य कर दिखाये है, जिससे किसी भी जाति का इतिहास उज्बल हो सकता है। इन सब बातों का परिचय पाठकों को समय २ और स्थान २ पर मिलने वाले परिचयों से प्राप्त हो जायगा।

संवत् १४५० के करीव की बात है मंडोवर नगर में राठोड़ वंशीय राज चूंटाजी राज्य बरते थे।
उस समय इस परिवार के पुरुष मेहता खींवसीजी राव चूंटाजी के दीवान थे। करीव र हमी समय
का जिक है कि राव चूंहाजी को मेवाड़ के तत्काठीन महाराजा कुम्माजी ने भागमण करके मण्डोजर मे
के विकार के दिया था। इसी समय मेहता खींवसीजी ने बड़ी बहादुरी और शुद्धिमानी मे युद्ध कर अवनी
केदखठी कर दिया था। इसी समय मेहता खींवसीजी ने बड़ी बहादुरी और शुद्धिमानी मे युद्ध कर अवनी
कारगुजारी पुत्रम् होशियारी के द्वारा फिर से मंडोवर नगर पर अपने स्वामी वा अधिकार करवाया था।

देसा भी कहा नाता है कि चपलदेव के पुत्र वेदानों से येद गीन की एपापि हुई ।

संवत् १५१५ में जब कि राव जोधाजी मे अपने नाम से जोधपुर शहर बसाया था, उस समय भी इस खानदान वाले सजनों ने रिवासत में दीवानगी जैसी उंची २ जगहों पर काम कर अपनी कार्य्यंगुजारी का परिचय दिवा था। इसके पश्चात् एक समय का प्रसंग है कि किसी कारणवश राव जोधाजी के बढ़े राजकुमार बीकाजी अपने उत्तराधिकार के सारे स्वस्तों को छोड़ कर कविषय सोही जनों को साथ छे, जोधपुर को छोड़कर एक नवीन राज्य को स्थापना करने के उद्देश से चळ पढ़े। इन सोही व्यक्तियों में कई छोगों के साथ इस परिवार के छाला कालणसी ( छाछसीजी, छाछोजी ) भी थे। छाखनसीजी के साथ आपके दो मार्ड छोणाजी और जैतसीजी भी साथ आये थे, जिनका परिवार इस समय क्रमशः फठौदी और सारवाड़ के अन्य स्थानों में निवास कर रहा है।

वेटलाला लाखनसी—आप दीवान खींवसीजी की पांचवीं पुत्रत में हुए! आपने राव बीकाजी को नवीन राज्य स्थापित करने में जो बहुमूल्य मदद पहुँचाई उसका जिक वीवानर के इतिहास में भलीमांति किया गया है! जिस समय बीकानेर क्साया गया उस समय भी आपने इसके बसाने में पूरी र कोशिश की थी। प्रथम २७ मोहलों में से १४ मोहल्ले आपके द्वारा वसाप गये। श्रेष वच्छराजजी मेहता के द्वारा बसे। उस समय बीकानेर राज्य में आप या मेहता वच्छराजजी होनों ही व्यक्ति ऐसे थे जो राजा और प्रजा दोनों में बढ़े सम्मानित समझे जाते थे। आप दोनों ही के द्वारा अपने २ बसाए ए मुहलों में कई नियम प्रचारित किये गये थे, जिनमें से कुछ आज भी सुचाररूप से चढ़ रहे हैं। मेहता व्यवनसीजी के श्रीवन्तजी और श्रीवन्तजी के अमराजी एवम सूरवमल्जी नामक दो प्रश्न हुए। अमराजी के प्रत्र जीवनदासजी ने बीकानेर स्टेट में जीवनदेसर नामक एक गाँव आवाद किया। जीवनदासजी के प्रत्र का नाम मेहता ठाइन्सीजी था।

महता ठाकुरसीजी—आप राजा रायसिंहजी के राजलकाल में रियासत बीकानेर के दीवान रहे। आपके समय में बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं। जिस समय राजा रायसिंहजी ने दक्षिण विजय किया उस समय मेहता ठाकुरसीजी उनके साथ थे। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण घादशाह अकवर राजा रायसिंहजी से बड़े प्रसन्त हुए। उन्होंने इन्हें ५२ परगने का एक पष्टा हनायत किया। इसी समय आपने मेहताजी की चाकरी पर खाविदी फरमा कर एक तण्वार और मटनेर नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया, जिसे आजकर हतुमानगढ़ कहते हैं। साथ ही इस परगने का काम भी आपके सुपुर्व हुमा। आपके सांवलदासजी प्वम् राजसीजी नामक दो पुत्र हुए। आप लोगों ने भी राज्य में कँचे पदों पर कार्य्य किया। आपके समय में ८, ९ गाँव की जागीर आपके अधिकार में थी।

मेहता सांवरुदासजी के पत्रचात् क्रमशः आसकरणजी, रामचन्द्रजी, दौरुतरामजी, माणकचंदजी और चमंडसोजी हुए ।

महता घमंडसीजी—आप महाराता स्रतसिंहजी के राजत्व-काल में हुए! आप बढ़े कारखाने एवम् श्रीजी के निज के खर्च के दन्दोवस्त के काम पर नियुक्त किये गये! इस कार्क्य को आपने बड़ी होशियारी और बुद्धिनानो के साथ किया। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम मेहता मूलचन्दजी और मेहता अवीरचन्दजी था।

मेहता मू जचन्द्रजी—आप मेहता घमंडसीजी के बड़े पुत्र थे! अपने पिताजी के स्वर्गवासी हो जाने पर आप उनके रिक्त स्थान पर नियुक्त हुए! सम्बन् १८७० में आप चूरू के सरदार के साथ होने घाले युद्ध में महाराजा के साथ गये थे! इस युद्ध में आपने अपनी वहादुरी एवम् वीरत्व का खासा परिचय दिया था! यहीं आप बरकी के द्वारा घायल हुए थे! आपके कार्ल्यों से प्रसन्न होकर तत्कालीन महारामा साहव ने आपको बड़े कारखाने का काम भी सौंपा! इसी समय नौरद्धदेसर नामक एक गाँव भी आपके गुजरान के लिये बक्षा गया! आपके स्वर्गवासी हो जाने पर तत्कालीन महाराजा रतनसिंहजी सम्बद् १९०५ में आपके मकान पर पधारे और मातम पुरसी की! आपके चार पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः मेहता अमी- लक्षवन्द्रजी, मेहता हिन्द्रमल्जी, मेहता छोगमलजी और मेहता अनारसिंहजी थे!

मेहता श्रवीरचन्द्रजी—आप मेहता घमंडसीजी के दूसरे पुत्र थे ! आप राज्य में होने वाली हकैतियों की देखमाल है काम पर नियुक्त हुए थे ! यह काम उस समय यहुत ज्यादा एतरनाक था ! आजकल की भांति व्यवस्था न होने पर भी आपने यह काव्यं यहुत बुद्धिमानी एवम् होगियारी तथा वीरता से सन्पादित किया । इस काम को करते समय आपको कई वार डाकुओं का सामना करना पदा और उनसे युद्ध करना पहे ! इन युद्धों में आपको कई घाव भी लगे ! सुछ समय के परचात् महाराजा ने आपको इस काम से हटाकर रिवासत बीकानेर की ओर से देहली में बहील के स्थान पर भेजे । इस उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को भी आपने वही होशियारी और बुद्धिमानी से संचालिन किया । आपके कार्यों से महाराजा एवम् रैतिडेण्ट दोनों ही सजन बढ़े प्रसन्न रहे ! संवत् १८८४ में देहली ही में टाउमों के साथ होनेवाशी लड़ाइयों में जो घाव लगे थे, उनके सुल जाने से आपका स्वर्गवास हो गया ।

महता हिन्दूमलजी—आप मेहता मूलचन्द्रजी के दितीय पुत्र थे। इस परिवार में आप बने पुदिमान प्रतिभा सम्पन्न और मेधावी स्पक्ति हुए। आप सम्बद् १८८४ में रिवासत की ओर से देहणी वकालन पर भेजे गये। इसके परचान् आपके पुदिमत्ता पूर्ण कार्यों से प्रसन्न हो कर महाराजा साहव मे आपको अपना दीवान बनाया। धीरे २ आपनो सिक्केदारी की मुद्दर भी प्रदान करदी गई बाने सम्ब का साहा कार्यं जापके सुपुर्दं हो गया। संवत् १८८८ में मेहता हिन्दूमलजी बादबाह के पास देहली गये। वहाँ बादबाह को अपने कार्क्यों से खुश कर अपने स्वामी महाराजा रतनसिंहजी के लिये आप नरेन्द्र जिरोमणि का सम्मानीय खिताब लाये। इससे खुश होकर महाराजा ने आपको 'महाराव' का खिताब प्रदान किया। तथा घर पथार कर मोतियों का हार इनायत किया।

जिस समय वहाँ के रेसिडेण्ट मि॰ सदरलैण्ड ये, उस समय कान्नुल और जोधपुर के हमले में महाराव हिन्दूमलजी ने कासीद व रसद भेजने का बहुत अच्छा इन्तजाम किया था! भारत सरकार भी आपका यहुत विश्वास करती थी। यहाँ तक कि जयपुर के तत्कालीन एजेण्ट जब स्वर्गवासी हो गये तब वहाँ का शासन भी आपको राय से किया गया था। रियासत बीकानेर की ओर से सालाना २२ हजार रुपया भारत सरकार को फौज खर्च के लिये देना पढ़ते थे। आपने सरकार से कह सुन कर इस कर को माफ कर वाया। आपके उचित पढ़ने छ कारण सरकार ने बीकानेर में एजेण्ट रखना भी उचित नहीं समझा।

एक बार हतुमानगढ़ और भावळपुर की सरहह का मामळां बढ़ गया यहाँ तक कि काफ़ी तनाजा हो गया, उस समय आपने बढ़ी हुन्दिमानी, खूबी एवम् मेहनत से इस मामळे को निपटा दिया और जमीन का बटवारा कर दिया। मौके की जमीन होने से इसमें बहुत से गाँव आवाद हो गये। ऐसा करने से राज्य की आमदनी में बहुत हुद्धि हो गईं।

मि० किनचम आपके कार्यों से बड़े खुश रहा करते थे। ेएक बार वे आपकी शिमका है गये। वहाँ तत्काळीन वाह्सराय मि० हार्डिज से आपकी मुखाकात करवाई। इस वार शिमका दरवार में भारत सरकार ने आपको खिछत प्रदान की। इस समय के पत्र का सारांश नीचे दिया जा रहा है:—

"सन् १८४६ की २ री मई की राईट आनरेवल गवरभर जनरल लाई हार्डिज शिमला दरबार के वक्त मेहता महाराव हिन्दूमल दीवान बीकानेर से मिले और खिल्लत बक्षी । श्रीमान् ने उनके ओहरे और सचित्रिक मुताविक इजात के साथ बर्ताव किया"।

संवत् १८९७ में जब कि महाराजा स्तर्नासिङ्जी और उदयपुर के सकालीन महाराणा सरदार-सिंहजी श्री लक्ष्मीनाथजी के मन्दिर से दर्शन कर वापस आये तब गोठ अरोगने आपकी हवेली पर पधारे। इस समय दोनों दरवार ने एक २ कण्ठा महाराव हिन्दूमलजी को, मेहता मूलचन्दजी को और मेहता छोगमलजी को पहना कर सम्मागित किया। इसी अवसर पर महाराणा ने महाराजा से कहा कि हमारी उदयपुर रियासत की भी भोलावण महारावजी को दीजावे। यह सुन कर महाराजा साहब ने महाराव हिन्दूमलजी से कहा हिन्दूमल सुणे हैं। इसके उचर में महारावजी ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया

159

#### स्रोसबाज नाति का इतिहास

कि "तानेदार जैसी योकानेर की गद्दी को चाकर है वैसो ही उदयपुर की गद्दी को भी चाकर है। साबन्द आ बात कोई फ़रमाइजे हैं"।

महाराव हिन्दूमलजी का स्वगंवास संवत् १९०४ में ४२ वर्ष की अवस्था में हो गया। आपके स्वगंवास पर महाराजा साहव ने एक खास रक्षा भेज कर आपकी मृत्यु पर अफ़सोस जाहिर किया। साथ शी आपके पुत्रों के प्रति सद्मावना प्रदर्शित की। आपके स्वगंवास के एक साल के परचात् आपके पिता मेहता मृत्यवन्दनी का भी स्वगंवास हो गया। महारावजी के स्वगंवास के परचात् उनके कियाकर्म प्वम् शाह्मण भोजन का सारा खर्च महाराजा साहच ने अपने पास से किया। आपके तीन पुत्र थे। जिनके नाम क्रमशः महाराव हिर्सिहजी, राव गुमानसिहजी और राव जसवन्तसिहजी थे। महारावजी को सं॰ १९०२ में नेटराणा नामक एक गाँव जागीर में मिला था। आपको समय २ पर गों तो बहुत से सम्मान मिले ही थे मगर ताज़ीम का सम्मान वित्रोय रूप से था।

सन् १९२८ में महाराजा गंगासिंहजी बहादुर ने महाराव हिन्दूमलजी के सरहदी मामले में विशेष दिल्वस्थी लेने एवम उसका निपटारा करने के डपलक्ष्य में उनके नाम को चिरस्थाई करने के हेतुसे हिन्दूमल कोट नामक एक कोट स्थापित किया।

#### मेहता छोगमलजी

भाप महाराव हिन्तूमलजी के छोटे भाई थे। भापका जन्म संबद् १८६९ में हुआ था। भाप बड़े बुद्धिमान और अध्यवसायी व्यक्ति थे। आप महाराजा स्रतिसह जी के समय में कई बरसीं तक हाजिर बस्ती रहे। महाराजा स्रतिसहजी के पश्चात महाराजा रतनिसहजी बोकानेर की गही पर बेठे। भापकी भी आप पर बढ़ी कुपा रही। मेहता जी ने इसी समय कर्नेल सदरलैंड, सर हेनरी लारेंस, सर जार्ज लारेंस आदि कई अंग्रेज रेसिडेण्टों की मातहती में रेसिडेंसी वकालात का काम किया। इन खोगों में आपके कार्यों से प्रसन्न होकर कई सार्टिफिकेट प्रदान किये थे।

संबत् १९०९ में जब कि सरहह बंदी का काम हुआ उस समय आपने इस काम को बड़ी मिहनत और खुबी के साथ करवाया । साथ ही सरहह पर होने वाले बहुत से झगढ़ों का निपटारा कर-वाया । 'इससे कई आबाद श्रुदा गाँव रियासत बीकानेर में मिछा लिबे गये । इस काम में आपके बड़े आता महारावजी का भी पूरा २ हाथ था । आपके इस कार्य्य से प्रसन्न होकर महाराजा सरदारसिंहजी ने अपने गले में से कंडा निकाल कर आपको इनायत किया ।

. स्वत् १९१५ में जब कि गदर हुआ था उस समय आप वीकानेर की ओर से गदर में सरकार

संग्रेज को मदद देने के लिये भेजे गये थे। वहाँ भापने घड़ा अच्छा काम किया। संवत् १९२९ में महाराजा सरदार्रासहजी का स्वर्गवास हो गया। इस अवसर पर राज्य गद्दी की मालिकी के सम्बन्ध में बढ़ा विग्राद हो गया। इस अवसर पर भी आपने महाराजा हूँगर्रासहजी को हर तरह की कोशिश करके गद्दी पर विदाने में सहायता पहुँचाई। इस सहायता के उपलक्ष्य में महाराजा साहब ने आपके लिये एक खरीता जनरल जे॰ सी॰ शुक्र एजन्ट हू दी गयरनर जनरल आबू के नाम भेजा था।

संयत् १९३२ में जब कि तत्कालीन शिंस ऑफ़ वेटल भारत में आये थे उस समय तथा संवत् १९३६ में देहली दरवार के समय आप महाराजा की श्राज्ञा से देहली गये थे। वहाँ आपको खिछत बलकर आपका सम्मान बढ़ाया था ।

संबत् १९२५ में वेरी और रामपुरे के झगड़ों को निपटाने के लिये आप जयपुर मेजे गये। वहाँ आपने अपने कागजों से सब्दत देकर मामले को तय करवा दिया। इसकी तारीफ में कर्नल बेनन महोदय ने, जोकि उस समय जयपुर के पोलिटिकल एजण्ट थे, आपके कार्यों से झुश होकर एक बहुत अच्छा सर्टिफिक्ट प्रदान किया था, तथा दरवार को भी आपके कार्यों से वाकिफ किया था।

मेहताजी संवत् १८८८ से संवत् १९१४ तक कई बार वकीली की जगह पर भेजे. गये । संवत् १९२६ से संवत् १९४० तक आप आवृ वकील रहे । इसके अतिरिक्त भी आपने कई बढ़े-बढ़े ओहदों पर काम किया । आप मुसाहिय और मेम्यर कैंसिल रहे । आपको तनस्वाह के अतिरिक्त सारा खर्च राज्य की ओर से मिलता था । यही नहीं विक् झादी और गमी के समय भी रियासत ही सार खर्च उठाती थी । संवत् १९०२ में महाराजा रतनसिंहजी ने हूँगराणा तथा संवत् १९३९ में महाराजा हूँगरसिंहजी ने सरूपदेसर नामक एक २ गांव जागीर में प्रदान किये । संवत् १९४९ में आपका स्वर्गवास हो गया । इस समय महाराजा गंगासिंहजी मातम-पुरसी के लिये आपके घर पर पधारे और आपका सम्मान बढ़ाया । आपके केसरीसिंहजी और विद्यानसिंहजी नामक दो पुत्र थे। इनमें से मेहता केसरीसिंहजी अपने चावा मेहता अनारसिंहजी के यहाँ दक्तक रहे ।

मेहता अनारसिंहजी ने राज्य में कोई काम नहीं किया। उनका ध्यान क्यापार की ओर रहा। जवाहरात का क्यापार करने के लिये वे जयपुर गये वहीं संवत् १९०२ में आपका स्वर्गवास हो गया।

महारात हिर्मिहनी—आप महाराव हिन्दूमलजी के प्रथम पुत्र थे। आपका नत्म संवत् १८८३ में हुआ था। आप अपने समय के मुत्सुदियों में होशियार व्यक्ति माने नाते थे। राज्य में आपका बहुत प्रभाव था। संवत् १९१४ में जब कि भारतवर्ष के रणांगण में चारों ओर गदर मचा हुआ था, तब आप भी महाराजा की ओर से बिटिश सरकार को मंदद पहुँचाने के टहेंक्य से भेजे गये थे। वहाँ और १ छोगों के साथ आपने भी पूर्ण रूप से उसकी सहायता की! इससे प्रसम् होकर सरकार ने टीबे के परगने महाराजा साहब को दिये! इसके पश्चाद संवत् १९२० में आप मुसाहब आछा बनाये गये। इसी अवसर पर आपको मोहर का अधिकार भी वझा गया। संवत् १९२९ में गही नशीनी के अवसर पर आपने भी अपने चाचा मेहता छोगमछजी के साथ पूरी २ मदद की। इससे प्रसन्न होकर महाराजा हूँगरिसहजी ने आपको अमरसर और पटणा नामक दो गांव जागीर में प्रदान किये। जिस समय आप आबू वकीछ रहे थे उस समय आपको हाथी, खिछत और चंवर का सम्मान प्रदान किया था। आपको पुश्तैनी सारे अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार भी मिला था। महाराव की पदनी आप छोगों को पुश्तैनी रूप से मिली हुई है। आपका संवत् १९३९ में स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र थे, जिनके नाम क्रमहाः मेहता किशनिसहजी, महाराव सवाईसिहजी और मेहता चछमिहहजी थे।

राव गुमानसिंहजी— आप महाराव हरिसिहजी के छोटे साई थे। आपका जन्म संवत् १८८६ का या। आपको संवत् १९१० में सुसाहिवी का सम्माननीय ओहदा दिया गया। संवत् १९१७ में आपको संवत् १९१७ में आपको कार्यों से प्रसन्त होकर दरवार ने भिन्न निन्न समय में आपको कहा, मोसियों की कंडी एवम् सिरोपाव प्रदान किये। एक बार महाराजा साहव आपकी हवेजी पर गोठ जरीगने पथारे। इस अवसर पर आपको हमेशा के लिये पैरों में सोना पहनने का अधिकार बहा। आपका संवत् १९२५ में स्वर्गवांस हो गया। आपके जवानसिंहजी और दलपतिसहबी नोमक दो पुत्र थे।

राव जसनैतिसिंहजी—आप भी महाराव हरिसिंहजी के छोटे साई थे! सुंवत् १८९८ में आपका जन्म हुआ। आप बीकानेर-स्टेट की कैंसिल के मेम्बर रहे! संवत् १९३४ में गदर के समय तथा संवत् १९२९ में महाराजा को गद्दी पर बिठलाने समय आपने बहुत परिश्रम और बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य निये! संवत् १९३० में आप आवू वकील रहे! संवत् १९३२ में महाराजा हुँगरिसिंहजी आपकी हवेली पर गोठ अरोगने पघारे! इस अवसर पर आपके द्वारा की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको बरसनसर नामक एक गांव जागीर में मदान किया गया! साथ ही राव की उपाधि और ताजिम प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया। आपको हाथी और जिल्लत का भी सम्मान प्राप्त हुआ। आप भी इस परिवार में नामांकित म्लक्ति हुए। आपका स्वर्गवास संवद् १९४० हो गया। आपके छन्नसिंहजी और अमयसिंहजी नामक २ प्रत्र थे।

#### महाराव हरिसिंहजी का परिवार

मेहता किशानसिंहजी — आएका जन्म संवत् १९१२ में हुआ। आप मेहाराव हरिसिंहजी के प्रथम पुत्र थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९३६ में केवल २४ वर्ष की आयु में ही हो गया। इसके एक साल पूर्व आप रिवासत के दीवान बनाये गये थे। आपके तीन पुत्र मेहता शेरसिंहजी, मेहता ल्लामन सिंहजी और मेहता पन्नेसिंहजी थे।

मेहता शेरसिंह की ने राज्य में कई स्थानों पर कार्य किया। आपके काज्यों से प्रसन्न होकर महा-राजा साहब ने आपको राव की उपावि प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया। आपका स्वर्गवास संवत् १९८६ में हो गया। इस समय आपके रघुरावसिंह जी, कल्याणसिंह जी और आनन्दसिंह जी नामक तीन पुत्र हैं। श्री० आनन्दसिंह जी स्टेट बैंक में काम करते है। आपके किशोरसिंह जी नामक एक पुत्र हैं। मेहता सर्वमनसिंह जी और मेहता पनैसिंह जी का स्वर्गवास हो गया। सर्वमनसिंह जी के गुरुविसंह जी मामक एक पुत्र हैं।

महाराव सर्वाइसिंहजी—आप महाराव हरिसिंहजी के दूसरे पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १९१४ की था। प्रोत्माने आप राजगढ़ की हवळदारी पर भेजे गये। इसके बाद आप वर्तमान महाराजा गंगासिहजी के मिनिस्टर और वेटिंग रहे। इसके पश्चात् आप कमशः बढ़ते ही गये और अंत में मेम्बर कैंसिल नियुक्त हुए। आपने महाराजा हूँगरसिंहजी के समय में फौजदारी दीवानी वरीरह की कुल मुल्ही का काम किया था। इन्हीं सब कायों से प्रसन्न हो कर महाराजा साहब ने आपको पन्ने का कंठा और पैरों में सोने की सांट बझी। इसके अतिरिक्त आपको अपनी पुरतेनी ताज़ीम वरीरह पहलेही से थी। आपका सम्वत् १९७९ में स्वांगास हो गया। आपके रामसिंहजी और गोविन्दिसिंहजी नामक हो पुत्र थे। इसमें रामसिंहजी मेहता जावानिसिंहजी के यहाँ दत्तक चले गये। दूसरे गोविन्दिसिंहजी नामक दो पुत्र थे। इसमें रामसिंहजी मेहता जावानिसिंहजी के यहाँ दत्तक चले गये। दूसरे गोविन्दिसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। महाराज खुमानिसिंहजी को अपने पुत्रतेनी सब सम्मान प्राप्त हैं। आप क्रिशित और मिलनसार क्यक्ति हैं। आपके सुमेरिसेंहजी नामक एक पुत्र हैं। श्रीमोहनिसिंहजी अपने वाचा मेहता वहामसिंहजी के यहाँ दत्तक चले गये। वहामसिंहजी नामक एक पुत्र हैं। श्रीमोहनिसिंहजी अपने वाचा मेहता वहामसिंहजी के यहाँ दत्तक चले गये। वहामसिंहजी स्टेट में हिका रहे थे। आपका स्वर्गवास हो गया है। मोहनिसिंहजी के एक पुत्र सोहनिसिंहजी हैं।

#### राव गुमानसिंहजी का परिवार

राव जवानसिंहजी—आप राव गुमानसिंहजी के प्रथम पुत्र थे। आपका जन्म सम्बत् १९१२ का था। आप पहले हाकिम नियुक्त हुए। परचात् अफसर दिवानी रहे। सम्बत् १९६९ तक फिर आप अफसर फौजदारी रहे। इसके परचात् आप अफसर खरीव महकमा रहे। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९४८ में हो गया। आपके कोई पुत्र न होनेसे आपने रामसिंहजी को दक्तक लिया। आपका मी स्वर्गवास हो गया। आपके मेहता धनपतिसिंहजी और मेहता दौललिंहजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें से दौलतिसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। मेहता धनपतिसिंहजी इस समय नायव तहसीलदार हैं। आपके तेजसिंह, अमरसिंह और जोरावरिसिंह नामक तीन पुत्र हैं।

#### राव जसवन्तासिंहजी का परिवार

राव छत्रसिंहजी— आप जसवन्तसिंहजी के प्रथम पुत्र थे ! आपका जन्म सन्तत् १९०८ का था । आप पहले पहल अफसर फौजदारी नियुक्त हुए ! सन्वत् १९३९ में आप हनुमानगढ़ के हाकिम हुए ! इसके एक साल के परचात् ही आप भेम्बर काँसिल नियुक्त हुए ! इसी प्रकार सुजानगढ़, रिणी आदि कई स्थानों पर आप नाजिम रहे ! आपका स्वर्गवास सम्वत् १९६९ में हो गया ! आपके भाई मेहता अभवसिंहजी को जन्म सम्वत् १९१० में हुआ था ! आप नौहर और हजुमानगढ़ नामक स्थान पर हाकिम रहे ! जवपुर और जोधपुर के आप वकील रहे ! इसके परचात् आप बीकानेर के हाकिम बनाए गए ! आप चीक कार्ट के थई जज्ञ भी रहे । आपका स्वर्गवास सम्बत् १९८२ में हो गया ! आप दोनों ही भाइयों के कोई प्रज न था अत्रव्य आपको यहाँ मेहता गोपालसिंहजी गोद आये ! आपको राज का खिताब तथा ताजिम बसी हुई हो । इस समय आप आयु में वकील हैं ! आपके इस समय गोर्धनसिंह, नारावणसिंह, सम्पतसिंह, रूपसिंह, नरप्रतिसंह और स्रत्तिसंह नामक छः पुत्र हैं !

# मेहता छोगमलजी का परिवार

मेहता केसरीसिंहजी—आप मेहता छोगमलजी के प्रथम पुत्र ये। 'आपका जन्म संवत् १९०९ में हुआ। आप पहले तो अपने पिताजी के साथ काम करते रहे। पश्चात् आप स्वयं आवू वकील हो गये। इस समय आपको सब खर्च के अतिरिक्त एक हजार रूपयो मासिक वेतन मिलता था। वकालत के काम को आपने बढ़ी सफलता और होशियारी से सम्पन्न किया। आपको इस विषय में कई बढ़े २ अंप्रेज - --

,

. ... -

# स्रोसवाल जाति का इतिहास



स्त्रण सेठ तीराचंडजी वेद, रतनगढ़.



सेठ रिखबचंदजी वैद, रतनगढ.



सेंठ दौलतरामजी वैद, स्तनगढ़.



सेठ सीचियालालजी वेट, रतनगढ़.

आफिसरों से सर्टिफिकेट प्राप्त हुए थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७८ में हो गया। आपके पाँच पुत्र हैं जिनके नाम कमशः फतहसिंहजी, वहातुरसिंहजी, उमरावसिंहजी, अनोपसिंहजी और अर्जुनसिंहजी हैं।

दनमें से मेहता फतेहसिंहजी का खर्गवास हो गया। आएके तीन पुत्र हुए जिनका नाम क्रमशः गोपालसिंहजी, मुकुनसिंहजी और ज्ञानसिंहजी हैं। इनमें से गोपालसिंहजी दत्तक गये हैं। मेहता वहादुरसिंहजी राज्य में जोघपुर वजालत का काम करते रहे। आपका खर्गवास हो गया। मेहता उमराव सिंहजी का ध्यान ब्यापार की ओर रहा। आप मिलनसार सज्जन हैं। मेहता अनुपसिंहजी के ५ पुत्र हैं जिनका नाम क्रमशः भगवतसिंहजी, मोहब्बतसिंहजी, खुगलसिंहजी, मोतीसिंहजी और प्रतापसिंहजी हैं। मेहता अर्जुनसिंजी के मेघसिंह नामक एक पुत्र हैं।

. मेहता विश्वनिस्हिजी—आप मेहता छोगमळजी के पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १९१८ का था। आप संवत् १९२८ में महकमा माळ के काम पर नियुक्त हुए। संवत् १९२६ में दिवाळो के अवसर पर कपड़े में आग छग जाने से आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र मेहता हुर्थीसहजी इस समय विद्यमान हैं। आप पहळे जयपुर वकीळ और फिर आवू वकीळ रहे। अब आप हाकिस देवस्थान हैं।

इस परिवार में छोटे से छोटे बचे तक को पैरों में सौना बक्षा हुआ है। इस समय इस परि-बारवालों की जागीर में सात गाँव हैं।

# वेद पारवार, रतनगढ़

इस परिवार का इतिहास बड़ा गौरव मय रहा है। बीकानेर के वेद सजन इसी घेद गौन्न के हैं। इस परिवार के पुने पुरुष गोपाल पुरा नामक स्थान पर बास करते थे। वहाँ से धानसिंहजी लालसर नामक स्थान पर आकर रहने लगे। धानसिंहजी के ५ पुनों में से हिम्मतिसिंहजी नामक पुत्र रतनगढ़ से तीन मील की दूरी पर पापली नामक स्थान में आकर रहे। आपके ६ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः जैठमलजी मयाचंदजी, पृथ्वीराजजी, मोकमिसिंहजी, मदनिसिंहजी, और हरिसिंहजी था। मयाचन्दजी के चार पुत्रों में बाधमलजी, भगवानदासजी, और गागराजजी निःसंतान स्वर्गवासी हो गये। चौथे पुत्र भीमिसिंहजी के पाँच पुत्र मानसिंहजी के सरवारमलजी गंगरारामजी, केसरीसिंहजी गुमानसिंहजी और सरदारमलजी थे। सेठ भोमिसिंहजी का स्वर्गवास हो जाने पर इनकी धर्मपत्नी अपने पुत्रों को लेकर रतनगढ़ चली आई। इनमें से गुमानसिंहजी और सरदारमलजी निःसंतान स्वर्गवासी हो गये। शेष तींनों में से मह परिवार मानसिंहजी में सम्यन्य रखता है।

#### श्रांसवाल जाति का इतिहास

मानसिंहची के ६ पुत्र थे जिनका नाम हरनाथसिंहजी, घनरांजजी, नवलसिंहजी, छच्छीरामजी रतनचन्दकी और चैनरूपजी था। इनमें से हरनाथसिंहजी के दो पुत्र हुए। इनका नाम माणकचन्दजी और वींजराजजी था। सेठ बींजराजजी अपने चाचा सेठ घवलसिंहजी के नाम पर दक्तक गये।

सेठ माणकचन्दनी और सेठ बींजराजनी दोनों भाइयों ने मिलकर पहले पहल कलकत्ता में मेसर्स माणकचंद हुकुमचंद के नाम से फर्म स्थानित की । इनके पूर्व आप छोग राजलदेसर की प्रसिद्ध फर्म मेसर्स खदुगसिंह लच्छीराम नेद के यहाँ साझीदारी में काम करते थे ।

# सेठ माणकचन्दर्जा का परिवार

सेठ माणकचन्दजी इस परिवार में प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ ताराचन्दजी ( सोमजी ) और सेठ काल्ह्रामजी था। सेठ माणकचन्दजी का स्वर्गवास संवत १९२९ में हो गया।

सेठ ताराचन्द्वी—जापका जन्म संवत १८९८ का था आप अपने पिताजी के समय में व्यापार करने लग गये थे। संवत् १९२४ में आपकी फर्म मेसर्स खड़गसिंह एच्छीग्राम से अलग हुई। संवत् १९२३ में आपने हुकमचन्द्रजी के साथ से भी अपना साझा अलग कर लिया। इस समय से आपकी फर्म का माम मेसर्स माणकचन्द्रजी ताराचन्द्र पढ़ने लगा। इस पर प्रारंभ से ही आदत और कमीशन का काम होता चला आ रहा है। सेठ ताराचन्द्रजी इस परिवार में बढ़े योग्य, ज्यापार-चतुर और कुशल-व्यवसायी व्यक्ति हुए। आपने अपनी फर्म पर डायरेक्ट कपड़े का इम्पोर्ट करना प्रारम्भ किया तथा लाखों रुपयों की सम्पति उपार्जित की। आपके पास उस समय २० हजार गांठ कपड़े की हर साल आया करती थी। आपका स्वर्गवास संवत् १९३० में हो गया। आपके दो पुत्र सेठ जयचन्द्रलालजी और मेचराजजी थे।

सेठ कालूरामजी--आप बढ़े धर्म प्रेमी सज्जन थे। आपको जैनधर्म के सुत्रों की अध्छी जानकारी थी। आपके इस समय मोहनलालजी नामक एक पुत्र हैं। आपके कोई संतान न होने से अपने भतीजे प्रमचन्द्जी के पुत्र सोभागमलजी को दत्तक लिया। संवत् १९६२ तक आप दोनों माह्यों का कारोवार शामलात में होता रहा। इसके पश्चाद् अलग रूप से स्यवसाय ही रहा है।

सेठ वमचन्दलाल्जी—आपका जन्म संवत् १९१६ में हुआ । सथा स्वर्गवास संवत् १९६२ में आपके पिताजी के सामने ही हो गया था । आपके चार तुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः सेठ पूनमचन्दजी, विखबचन्दजी, दौलनरामजी, और सिचियालाख्जी हैं। आप सब लोग मिछनसार सज्जन हैं। आप लोगों का व्यापार कल्कत्ता में १६ वैनिंग स्ट्रीट में बैकिंग और कपड़े का होता है।

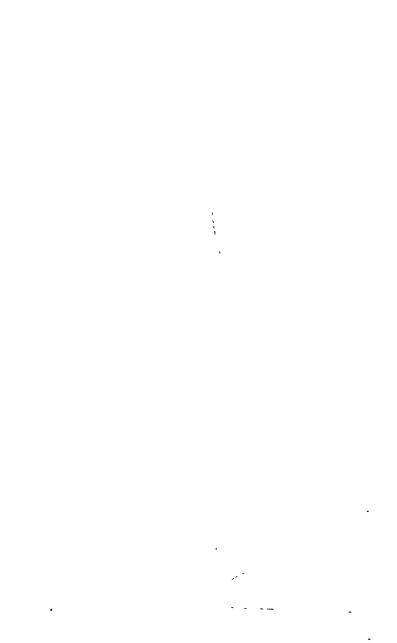

# श्रोसवाल जाति का इतिहास कि



स्व॰ सेठ हुकमचंत्रजी वैद, रतनगढ.



सेंठ जसकरणजी बैट, रतनगढ.



कुँ॰ मोतीलालजी S/० जसकरणजी वैद, रतनगढ़.



कुँ॰ मोहनलालजी S/० स्व॰ सेठमालचंदर्जा वेट, रतनगढ़.

सेठ मेघराजजी--आप भी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके पुत्र बा॰ स्रजमलजी विद्यमान है। आप यहे मिलनसार, शिक्षित और सजन पुरुप हैं। आपका स्वापार मेससे ताराचन्द मेचराज के नाम से नं॰ ४ नारायणप्रसाद लेन में होता है। आपके रतनचन्द्जी नामक एक प्रत्र हैं।

#### सेठ वींजराजजी का परिवार

यह हम उपर लिख ही चुके हैं कि केट बींजराजजी पहले अपने भाई के साथ रहे। पश्चात् संवत् 1939 में अलग हुए। अलग होने पर आपने मेसर्स बींजराज हुकुमचन्द के नाम से कारोबार प्रारंभ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता मिली। आपके हुकमचंदजी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ हुकुम चन्दकी—आपना जन्म संबत् १९०० में हुआ। आपने अपनी ज्यापार चात्री, बुद्धिमानी और होशियारी से फर्म की बहुत तरको की। साथ ही आपने फर्म से छाखों रुपया पैदा किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९६८ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशा सेठ जसकरनजी सेठ मालचन्दजी, और सेठ दीपचन्दजी था। इनमें से द्वितीय और तृतीय पुत्र का स्वर्गवास होगया। मालचन्दजी के सोहनकालजी नामक एक पुत्र हैं। आपके भी भीखमचन्द नामक एक पुत्र है।

सेठ जसकरनजी —आपका जन्म संवत् १९३३ का है। आप बड़े विद्या-प्रेमी ।सजन हैं। आपको जैन धर्म की अच्छी जानकारी है। आपका जीवन बढ़ा सादा और मिलनसार है। आप हमेशा सार्वजिन ह और सामाजिक काव्यों में अपने समय को ज्या करते रहते हैं। आपने रतनगढ़ में एक विणक पाठशाला स्थापित कर रखी है। इसमें करीय १७५ विद्यार्थी विद्याप्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त आपने यहाँ एक वाल वाचनालय भी स्थापित कर रखा है। आपके इस समय पांच पुत्र हैं। जिनके नाम बा॰ हुँगरमलजी, मोतीलालजी, गुलावचन्द्रजी, मोहनलालजी और लामचंद्रजी हैं। आप सब माई मिलनसार और ज्यापार चतुर हैं। सोहनलालजी बी॰ ए॰ में पढ़ रहे हैं।

बादू हूँगरमलजी के भूँरामलजी और नेमचन्द्जी, बादू मोतीलालजी के सुमेरमलजी, दुलिचन्द्रगी और नेमचन्द्रजी, बादू सोहनलालजी के जंतनमलजी और लाभचंद्रजी के तेजकरनजी नामक पुत्र हैं।

कलकत्ता, नाटोर, खानसामा ( रंगपुर ) माथा माँगा ( कूँच विहार ), हरवानी ( रंगपुर ) इत्यादि स्थानों पर आपका जुद, जर्मीदारी और हुँदी चिद्वी का व्यापार होता है । यह कम तमाखू का काम भी करती

### श्रोसवाल जाति का इतिहासे

हैं। कलकत्ता फर्म पर पुरुसपोर्ट इम्पोर्ट व्यापार क्रिया जाता है। वहाँ तार का "Zephyr" है। आफ़िस का पता ३० काटन स्ट्रीट है।

यह परिवार रतनगढ़ ही में नहीं प्रस्युत सारी श्रीकानेर स्टेट में प्रतिष्ठित माना जाता है। इस परिवार के छोग श्री जैन बवेताम्बर तेरा पंथी संप्रदाय के मानने वाले हैं।

# वेद परिवार, चूरू

कहा जाता है कि इस परिवार के पूर्व पुरुष जब कि बीकाजी ने बीकानेर बसाया था, उनके साथ ये। यहाँ से वे फतेहपुर के नवाब के यहाँ चले गये। जब वहाँ नवाब से अनवन हो गई तब फतेहपुर को छोद कर गोपालपुरा नामक स्थान पर आकर बस गये। उस समय गोपालपुरा पर इनका और वहाँ के ठाकुर का आधा २ कब्जा था। महस्लूल की रकम आप दोनों ही स्थिकियों की ओर से इकट्टी की जाती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आप दोनों ही की ओर से एक २ आदमी बीकानेर दरबार की चाकरी में रहता था। इन्हीं के वंशमें मेहता तेजसिंहजी हुए। ये बद्दे पराक्रमी पुरुष थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी छड़ाइयाँ छड़ीं और उनमें सफलता प्राप्त की। इनकी बहादुरी के लिये थली प्रांत में निम्न कहावत प्रचलित है।

#### "तापियो मुहतो तेजासिंह और मारिया सत्तरस्नान"

मेहता तेवसिंहजी के पश्चास् कीरतमळजी हुए। आपने राज्य में काम करना बन्द कर दिया और महाजली का काम प्रारम्भ किया। इनके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमशः छखमीचन्दजी, जोधरांजजी और उद्यचन्दजी था। आप तीनों ही भाइयों ने संबद १९१४ में करूकते में उदयचन्द पशालाल के नाम से अपनी फर्म स्थापित की। इसमें आप लोगों को अच्छी सफलता मिली। सेठ पत्रालालजी जोधराजजी के पुत्र थे। आप लोगा गोपालपुरा से रामगढ़ आ गये। उदयचन्दजी के पुत्र हजारीमलजी हुए। आप रामगढ़ रहे और पत्रालालजी हुक करे गये। जिस समय आप कुरू गवे उस समय दरवार ने आपको जगात के महसूल की माफ़ी का परवाना इनायत किया।

उदयचन्दजी के पुत्र इजारीमलजी इस समय विद्यमान हैं। आपके दुलिचन्दजी नामक एक पुत्र है। पत्रालाकजी के सागरमलजी और जबरीमलजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई अलग २ हो गये एवस् स्ततन्त्रकप से ज्यापार करते हैं।

सेठ सागरमलजी के धनराजजी और इनुतमलजी नामक दो पुत्र हैं। आजकल आप दोनों भाई

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री सुरजमलजी वद, रतनगइ..



श्री शोभाचंदजी वैद, रतनगढ.



श्री रूपचंदजी वैद, रतनगढ़.

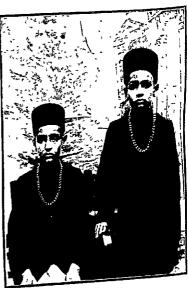

दौलतरामजी वैद के टोनो पुत्र, रतनगढ़.

भी असग २ हो गये हैं और डायरेक्ट कपड़े- का इन्पोर्ट करते हैं। आप छोगों की फर्में क्रमशः कैनिंग स्ट्रीट और सुतापट्टी में है। सेठ सागरमछ्जी जुरू ही में शान्तिकाम करते हैं।

सेठ जनरीमलजी भी मिलनसार ध्यक्ति हैं। बीकानेर स्टेट मे आपका अच्छा सम्मान है। आपके गणेशमलजी, रावतमलजी, मोहनलालजी और रामचन्दली नामक चार पुत्र हैं। सब लोग व्यापार में भाग छेते हैं। इस फर्म का कलकत्ता आफिस ६२ क्रासस्ट्रीट में उदयचन्द पन्नालाल के नाम से है। इस फर्म पर डायरेक्ट कपढ़े का इम्पोर्ट होता है।

इस परिवार की चुरू और कलकत्ता में बड़ी २ हवेलियाँ बनी हुई हैं। आप लोग दवेताम्बर जैन तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं।

### वेद पारवार राजलदेसर

इस परिवार का प्राचीन इतिहास बढ़ा गौरन पूर्ण एवस कीर्तिशाली रहा है। जिसका जिक हम इसी प्रन्थ में बीकानेर के प्रसिद्ध महाराव नेद परिवार के साथ कर चुके है। करीब ५००, ६०० सी वर्ष पूर्व की बात है—जब कि बीकानेर नहीं बसा था—इस परिवार के प्रथम पुरुष दस्सूजी जोधपुर छोड़ कर यहाँ राजलदेसर से तीन मील की दूरी पर आये। यहाँ आकर आपने अपने नाम से दस्सूसर नामक एक गाँब घसाया जो आज भी विद्यान है। यह गाँब चारणों को दान स्वरूप देदिया गया। इसी दस्सूसर में आपने यहाँ के निवासियों के आराम के लिये एक कुवा बनवाया था जिस पर आज भी उनका शिला-लेख लगा हुआ है। यहाँ से आप राजलदेसर आ गये और वहीं रहने लगे।

आपकी कुछ पीढ़ियों के पश्चात् इस खानदान में मेहता हरिसिहजी बढ़े नामांकित व्यक्तिहुए। आप तस्कालीन राजल्देसर के राजा रायसिहजी के दीवान थे। कहा जाता है कि आपके समय में एक वार किसी शत्रु ने राजल्देसर पर चहाई की थी। इस शुद्ध में आप राजा रायसिहजी के पुत्र कुँवर जयमलजी के साथ जूँसार हुए थे। याने अपना सिर कट जाने के पश्चात् भी आप दोनों ही सज्जन तलवार हाथ में छेकर कुछ मिनिट तक शत्रु सेना का मुकावला करते रहे थे। जिस स्थान पर आपका सिर गिरा था वह स्थान आज भी "जूँसारजी" के नाम से प्रसिद्ध है तथा वहाँ इस वंश वाले अपने यहाँ होने वाले किसी भी शुभ कार्य्य पर कुछदेव स्वरूप पूजा करते है, जिस स्थान पर आपका श्वा गिरा वह स्थान आज भी मुशायल के नाम से पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त इस खानदान में मेहता सवाईसिहजी भी जूँसार हुए। जिस स्थान पर आप जूँसार हुए वह स्थान आज की निशान स्वरूप पूजा गिरा वह स्थान आज भी निशान स्वरूप पूजा गिरा वह स्थान आज भी निशान स्वरूप पूजा गिरा वह स्थान आज भी निशान स्वरूप पूजा गिरा वह स्थान आज की निशान स्वरूप पूजा गिरा हुं सा बहु आहे।

आपके हुछ वर्षों के पश्चात् जोधपुर राजवंश के कुमार बीकाजी ने अपने शौर्य्य एवम् पराक्षम से बीकानेर राज्य की नीव डाठी तथा बीकानेर शहर बसाया। कहना न होगा कि इस समय राजलंदेसर भी वीकानेर स्टेट में भा गया। जब यह बीकानेर में आगया तब भी इस वंश वाले सज्जव स्टेट की ओर से कामदार वगैरह २ स्थानों पर काम करते रहे। इन्हीं में मेहता मनोहरदासर्जा बढ़े प्रसिद्ध बयक्ति हुए। आप ही के नाम से आपके वंशज आज भी मनोहरदाशीत वेद कहलाते हैं। आपके पश्चात् कम मा दीपचन्द्रजी, अचलदासर्जा एवम् साँवतसिंहजी हुए।

सेठ सांवतिसहनो के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः उम्मेद्गलनो एवम् दानिसहनो था। उम्मेद्गलनी वहीं राजलदेसर तथा आसपास के ग्रामों में अपना लेनदेन का व्यवसाय करते रहे। तथा दानिसहनी वहीं से चल कर सुिशंदाबाद नामक स्थान पर आकर बस गये। तब से आपके वंशन यहीं निवास कर रहे है।

सेठ उम्मेदमलजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ लच्छीरामजी, सेठ जैसराजजी एवम् सेठ मेबराजजी था। सेठ लच्छीरामजी वहीं राजलदेसर निवासी सेठ खड़गसिंहजी के यहाँ दत्तक चले गये तथा मेबराजजी के परिवार वाले अलग हो गये। अतएव दोनों भाइयों का इतिहास नोचे अलग दिया जा रहा है। वर्तमान इतिहास सेठ जैसराजजी के परिवार का है।

#### सेठ जेसराजजी का परिवार

सेठ जेसराजजी—आपका जन्म संवत् १८८४ में हुआ। आपने अपने वाचा दानसिहजी के साथ रह कर मुर्तिदाबाद में प्रारम्भिक विद्याध्ययन किया। आपको विद्या से बढ़ा प्रेम था। आपने उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। पदाई खतम करते ही आपने अपने नाम से कठकचा में कपड़े का ब्यापार प्रारम्भ किया। इन्हीं दिनों आपके आता सेठ छच्छीरामजी भी कठकचा आये। संवत् १९०५ में आप तीनों भाइयों के साक्षे में मेससं खड़गसिह छच्छीराम के नाम से चछानी का काम करने के लिये फर्म स्थापित की। आप तीनों ही आई बड़े प्रतिभा सम्बद्ध एवम् ब्यापार चतुर पुरुष थे। आप छोगों ने अपनी व्यापार चातुरी से फर्म की बहुत उन्नति की। यही नहीं विदे आपने गया, नाटोर, अदंगाबाद चाँपाई, नवावगंज आदि स्थानों पर अपनी झाखाएँ स्थापित की। सेठ जैसराजजी का स्वर्गवास संवत् १९१७ में गया। आपके जयचन्द्रलालजी नामक पुत्र हुए।

सेठ जरजन्दलालजा-- आएका जन्म संवत् १९१२ में हुआ । छोटो वय से ही आए दुकान का काम करने रूग गये थे । संवत् १९३९ तक इस फर्म पर खड़गसिंह उच्छीराम के नाम से व्यापार होता रहा ।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्क्र सेठ ज्यूचन्ट्रेली, लजी वेद, राजलदेसर.



सेंड सिचियालालजी चैट, राजलदेसर.



सेंड बीजराजजी चैद, राजलडेसर.



सेठ हीरालालजी बेट, राजलदेसर.

इसके पश्चात् आपने भपना व्यवसाय भलग कर अपनी फर्म का नाम मेसर्स बैसराज बैचन्द्लाल रखा । इसके पश्चात् माटोर, राजशाही, दिनाजपुर, और कामागढी नामक स्थानों पर भी आपने अपनी काखाएं खोली।

करकचा फर्म पर भी संवत् १९६५ में आपने जूट की पक्की गांठों के वेलिंग का काम प्रारंभ किया। इस पर आपका मार्का "जयचन्द पुम. प्रूप" हुआ। । संवत् १९६७ मे आपने जयपुरहाट प्वं जमालगंज (योगड़ा) नामक स्थानों पर भी मेसर्स हीरालाल चांदमल के नाम से जूट एवं धान चानल का स्थयसाय करने के लिये दो घासाएं खोली।

उपरोक्त प्रायः सभी स्थानों पर आपके बहुत मकान एवं गोदाम वगैरह बने हुए हैं। सोनातोला (बोगदा) के पास लाट कान्नलपुर के पांच गांव की लमींदारी भी आपकी है। यह सब आप ही के द्वारा खरीदी गई। आप बदे व्यापार कुशल एवं मेघानी व्यक्ति थे। आपने राजलदेसर से २ मील की दूरी पर राजाणा नामक स्थान पर एक धर्मशाला तथा कुण्ड बनवाया है। राजलदेसर एवं सारे आसपास के प्रामों के ओसवाल समाज मे आपका बहुत बढ़ा प्रभाव एवं सम्मान था। नीकानेर दरवार भी आपका अच्छा सरकार करते थे। आपको आपके दोनों चाचा सेठ लच्छीरामजी एवं सेठ मेघराजजी के साथ संवत् 1९२३ की असाद सुदी • को दरवार की ओर से साहूकारी का पहा इनायत किया गर्या था। इसके अतिरिक्त संवत् 1९५६ में बीकानेर दरवार में आपको आपके आपके कार्यों से प्रसन्न होकर छड़ी चपरास का सम्मान बक्षा। आपका स्वर्गनास संवत् १९६९ में हो गया। आपके दाह संस्कार के स्थान पर आपके स्मारक स्वरूप एक प्राउण्ड घेर कर सुन्दर छतरी भी बननाई गई। जिस पर एक मार्नल का शिललेख स्थापित किया गया। वर्षमान में इस कर्म के संचालक आपके सातों पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः सेठ बींअराजजी सेठ सींचियालालजी, हीरालालजी, चांदमलजी, नगराजजी, इन्द्रशावमल्जी तथा चम्पालालजी हैं। आप होगीं का परिवार श्री जैन क्षेतास्यर सेरापंधी सम्प्रदाय का अनुयायी है।

इस फर्म का अंग्रेंनी फर्मों के साथ विशेष सम्बन्ध है। इस फर्म में संवत् १९०६ से कपड़े का क्यापार प्रारंभ किया तथा संवत् १९८६ से यह फर्म मेसर्स Kettle weel bullen and Co. Ltd. के पीस गुट्स डि. की सोल बेनियन हुई। इसके पश्चात संवत् १९८६ से मेसर्स वायरिया कॉटन मिल्स कं० डि., दी बनवार मिल्स कि, और दी न्यू रिंग मिल्स कं. डि. नामक तीनों कॉटन मिलों की सोल बेनियन हुई। इस फर्म के वर्तमान संचालको का परिचय इस प्रकार है।

ना॰ वीजराजजी--आपका जन्म संवत् १९३६ में हुआ। आप वढ़े योग्य तथा इस फर्म के प्रधान संचालक हैं। आपका राजलदेसर के नागरिकों में अच्छा सम्मान है। आप वहां की अ्युनिसीपालिटी के प्रारम्भ से ही व्हाइस चेभरमेन हैं। बीकानेर हाई कोर्ट के आप जुरी भी है। आपको सन् 1921 की सेन्सस के समय मदद करने के उपलक्ष में बंगाल सरकार ने एक सीर्टिफिकिट प्रदान कर सम्मानित किया था। आप कलकत्ता श्री जैन श्रेताम्बर तेरा पंथी सभा के कई साल तक उप सभापित तथा जैन श्रेताम्बर ते. स्कूल के समापित का आसन ग्रहण कर चुके हैं। आपके छः पुत्र हुए जिन केनाम कमशः मालवन्दजी, लक्षमीचंदजी अमोलकचन्दजी, श्रीचन्दजी, फतेइचन्दजी और प्रमचन्दजी हैं। इनमें से लक्षमीचन्दजी जिन्होंने I. A. की परीक्षा की तथारी की थी परन्तु परीक्षा के पूर्व ही स्वर्गवासी हुए। आपके किशनलालजी नामक एक पुत्र हैं। बाबू अमोलकचन्दजी ने सपत्नीक श्री जैन स्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय में संवत् १९८८ के ज्येष्ठ ग्रुक्ला १३ को दीक्षा प्रहण करली। आपके श्रेप चार पुत्रों में से तीन व्यापार में सहयोग लेते हैं और एक पदते हैं।

ना० सिनियाल। तजी — आपका जन्म संवत् १९४३ का है। आप धार्मिक विचारों के पुरुष हैं। आपके चार पुत्र हुए ये जो छोटो चय में ही स्वर्गवासी हो गये। तथा संवत् १९७६ में जब कि आपकी अवस्था केवल ३२ वर्ष की थी, आपकी धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद आपने विवाह नहीं किया। आपने आपके छोटे माई सेठ चांदमलजी के पुत्र बा० बच्छराजजी को इतक लिखा है। आप I. A. तक विद्याध्ययन कर फर्म के काम में सहयोग लेते हैं।

वा॰ हीरालालजी—आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आप दयाल तथा मिलनसार प्रकृति के पुरुष हैं। आपके एक युत्र हैं जिनका नाम पत्रालालजी है। आप भी न्यापार में माग लेते है।

बा॰ चान्दमलजी—आपका जन्म संवत् १९४० का है। आप कुशल व्यापारी हैं। जैन धर्म की आपको विशेष जानकारी है। आप बढ़े सरल ऐवं योग्य सज्ज हैं। आपके पांच पुत्र हैं जिनके नाम बच्छराजजी जो सींचियालालजी के यहां पर इसक गये हैं, लेमकरणजी, लंकापतिसहजी, शेषकरणजी और अनोपसन्दर्जी हैं। बा॰ लेमकरणजी न्यापार में सहयोग लेते हैं। शेष पदते हैं।

मा॰ नगराजनी —आपका जन्म संवद १९६८ का है। आप भी इस फर्म के संवारन में भाग छेते हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम बा॰ कन्दैयालालकी, नेमचन्दनी तथा नन्द्रलालको हैं। बा॰ कन्दैयालालकी और नेमचन्दनी व्यापार में भाग हेते हैं। बा॰ कन्दैयालालकी के र पुत्र है जिनमें बढ़े का नाम भैवरलालकी हैं।

मा॰ हंसराजजी--आपका जन्म संबद १९५१ में हुआ। तथा आपका सर्गवास संबद १९८२ की महा सुदी में हो गया। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम कमराः वा॰ माणकपन्त्रजी जो मेट्रिक में पदते हैं, सतनत्मस्त्रजी और गोपीलालजी हैं। आप सोग भी पदते हैं।

ना॰ इन्द्रातमहाजी--आपका जन्म संवत् १९५२ का है। आर भी ग्यापार में भाग हेते हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 🗠



सेठ चांद्मलजी बैंद्, राजलदेसर.





स्व॰ सेठ हंसराजजी <sup>ब</sup>र्. राजलदेसर.



सेट इन्टराजनलजी बेद. राजलदेवर.

## श्रोसवाल जाति का इतिहास

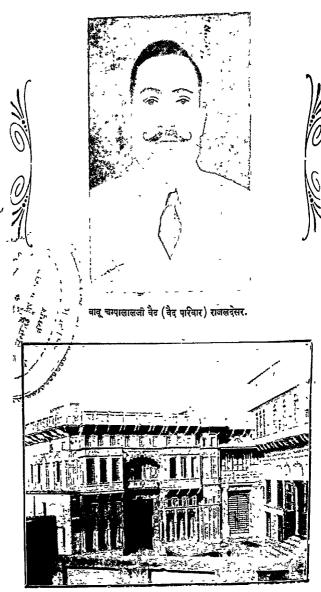

जयचन्द्र भवन, राजलदेसरः

भापके तीन पुत्र हैं जिनके माम क्रमशः बा॰ ऋषकरणजी, सागरसङ्जी, एवं भौगीलाङ्जी हैं। ऋषकरणजी स्थापार में भाग होते हैं तथा शेप पढते हैं।

बा॰ चम्पाजालजी --- आपका जन्म संवत् १९६१ मे हुआ। आप बड़े बोग्य, व्यापार कुशल तथा मिलनसार सजन हैं। आप ही इस फर्म के कार-भार को वड़ी बोग्यता से संचालित कर रहे हैं। आप ही के द्वारा इस फर्म का बहुत सी अंग्रेजी फर्मों के साथ कारवार होता है। आपका बहुत से बड़े २ अंग्रेजों से परिचय है। आप ही के द्वारा इस फर्म के साथ अंग्रेजों का सम्बन्ध स्थापित हुआ है। आपकी बड़े २ गवर्नमेंट अफसरों, गवर्नरों तथा उद्यपदाधिकारियों से पर्सनल मैत्री है।

इस परिवार की ओर से श्री॰ जैन श्वेतान्वर तेरा पंथी सभा तथा स्कूछ और वि॰ स॰ विद्यालय और औपधालय आहि संस्थाओं को भी काफी सहायता प्रदान की गई है। हाल ही में राजलदेसर गांव में वेद परिवार का अगुना कुआ नामक एक जीण दीर्ण कुए का आप लोगों ने जीणोंद्वार करवाया जिसमें आपने हजारों रुपये लगाये।

यह परिवार इस समय सारा समिलित रूप से रहता तथा सम्मिलित रूप से ही न्यवसाय करता है। ऐसे बढ़े परिवार बार्लों का बढ़े स्नेह से सम्मिलित रूप से रहना प्रशंसनीय है। इस परिवार की राजलदेसर में बहुत सुन्दर हवेलियां बनी हुई हैं। इसी प्रकार लाउन् नामक स्थान में भी अपकी एक बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है।

#### सेठ मेघराजजी का परिवार

इस परिवार का पूर्व परिचय हम ऊपर लिख ही चुके हैं। सेठ मेघराजजी सेठ उम्मेदमल्ली के वीसरे पुत्र थे। भाप भी बढ़े प्रतिभा सम्पन्न पुरुष थे। आपके ह्वारों लाखों रूपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। इनके नाम क्रमदाः सेठ छोगमलजी, सेठ उमचन्द्रजी और सेठ तनसुखरायजी थे। आप तीनों ही आता शलग २ हो गये। इस समय आप तीनों का परिवार अकग २ रूप से ज्यापार कर रहा है। जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

सेठ छोगमताजी--आपने अपने माईयों से अलग होकर फर्म की अबजी उन्नित की। आपने अडंगावाद ( मुर्सिदाबाद ) में अपनी फर्म स्थापित की जो आज करीव १०० वर्षों से चल रही है। इस समय बहां जूद, दुकानदारी और जमींदारी का काम हो रहा है। इसके पश्चात ही आपने कलकता १५ नारमल छोहिया लेन में अपनी फर्म खोली। इस पर इस समय जूद, कमीशन प्रजेन्सी और बेंकिंग का व्यापार हो रहा है। आपका स्वर्गवास संवत् १९७३ में हो गया। आपके इस समय सेठ मन्मालालजी एवं कालहाम

जी नामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी फर्म के कार्य का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। मन्नालास्त्री के भूवरलालजी एवं प्रमचन्दनी और काल्हरामनी के चन्दनमलजी और जँवरीमलजी नामक पुत्र हैं। चन्दनमलजी उत्साही युवक हैं। आप भी फर्म का संचालन करते हैं।

सेठ उनचन्द्रजी—आपने भी अपनी फर्म की अच्छी उन्नति की। तथा मेघराज उमचन्द्र के नाम से स्थापार करना प्रारम्भ किया। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके सात पुत्र हैं जिनके नाम क्रमहाः माळचन्द्रजी, शोभाचन्द्रजी, हीरालाक्जी, संतोषचन्द्रजी, घम्पाळाळ्जी, सोहनलाक्जी और श्रीचन्द्रजी हैं। आप सव लोग मिळनसार व्यक्ति हैं। आप लोगों का व्यापार शामलात ही में हो रहा है। आपकी फर्म कलकता में २६११ आर्मिनियन स्ट्रीट में है यहां लूट का काम होता है। इसका तार का पता Sohanmor है। इसके खितिरिक्त मिन्न २ मामों से राजशाही, जमाळगंज, और चरकांई (बोगड़ा) नामक स्थानों पर जुट तथा, जमींदारी और गल्ले का ब्यापार होता है।

सेठ तनसुखरायजी—आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ। आप बचपन से ही बढ़े चंवल और मिलामा वाले थे। आपने पहले तो अपने माई छोगमल्जी के साथ व्यापार किया। मगर फिर किसी कारण से आप अलग हो गये। अलग होते ही आपने अपनी बुद्धिमानी एवं होशियारी हा परिचय दिया और फर्म को बहुत उन्निति की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके स्र्तालक्जी नामक एक पुत्र थे। आपने भी योगयताप्र्वेक फर्म का संचालन किया। मगर कम वय में ही आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके सीन पुत्र हैं। जिनके नाम कमशः बाबू संतोषधन्दजी, धर्म बन्दजी और इन्द्रचन्दजी हैं। बाबू संतोषधन्दजी बढ़े मिलनसार, शिक्षित और सज्जन प्रकृति के पुरुष हैं। आपके भाई अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं। आपकी फर्म इस समय कल्कजा में मेघराज तनसुखगास के नाम से १९ सैनागो स्ट्रीट मे हैं। जहाँ बेंकिंग जूट एवं क्मीशन का काम होता है। इसके अतिरिक्त चंपाई ( चनावगंज ) में भी आपकी एक फर्म है। वहाँ जूट का स्थापार होता है। एहाँ आपकी बहुत सी स्थापी सम्मति भी बनी हुई है।

इस परिवार के लोग भी तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । आप शोगों की ओर से राजलदेसर स्टेशन पर एक धर्मशाला बनी हुई है। जिसमें बात्रियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है।

#### सेठ लच्छीरामजी का परिवार:-

हम यह जपर लिख ही चुके हैं कि सैठ लच्छीरामजी सेठ उग्मेदमलजी के पुत्र थे। ये राजलदेसर के मिसद सेठ खड़गसेनजी के वहाँ दत्तक आये। ये बड़े प्रतिभा सम्पन्न एवं व्यापार कुदाल व्यक्ति थे। आपने उस समय में अपनी फर्म कलकत्ता में स्थापित की थी जब कि मारागदियों की इनी गिनी फर्मे

## श्रोसवाल जाति का इतिहास क

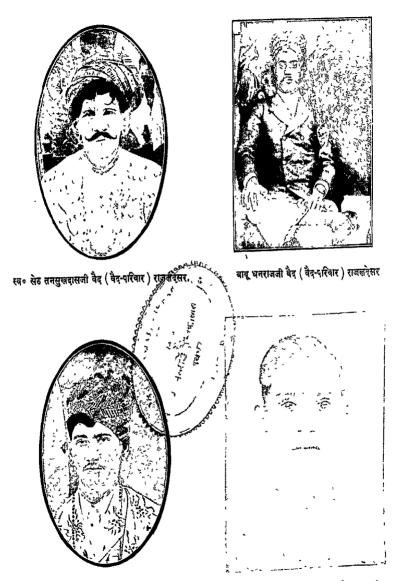

१६० सेट भूरामलजी वैद (वैद-परिवार) राजलदेसर.

कुॅवर मोहनलालजी S/o धनराजजी वैट, राजलदेसर.

कलकत्ते में चल रही थीं। आपकी फर्म पर चलानी का काम वहुत वहे परिमाण में होता था। कुछ समय प्रश्नात् सब भाई अलग हो गये। सेट लच्छीरामजी के आसकरनजी नामक एक पुत्र हुए। सेट आसकरनजी ने भी अपनी फर्म की बहुत उन्नित की। आपने गया जिले में बहुत बड़ी जमींदारी खरीद की तथा वहाँ अपनी एक फर्म स्थापित की। आपका धार्मिकता की ओर भी बहुत च्यान रहा। आपने अपने पिताजी ही की भांति हजारों लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। आपका बीकानेर दरवार अच्छा सम्मान करते थे। आपको राज्य की ओर से छड़ी चपरास का सम्मान प्रदान किया हुआ था। जिस प्रकार आपको सम्मान प्राप्त था; उसी प्रकार आपके पिताजी को भी था। दरवार की ओर से आपके पिता सेट छच्छीरामजी को उनके आता सहित साहुकारी का पट्टा इनायत हुआ था। साथ ही एक पट्टा और संवत् १९२३ आसाद सुदी ७ को मिला था। जिममें इनके सम्मान को बढ़ाने वाली बहुतसी बातें थीं। स्थानाभाव से वह यहां उछत नहीं किया जा सका। सेट आसकरनजी का स्वर्गवास हो गया। आपके ६ पुत्र हुए, जिनके नाम कमकाः सेट मोतीलालजी, भीमराजजी धनराजजी, खुयमलजी, गिरधारीमल्जी, और सिंचयालालजी हैं। इनमें से प्रथम दो का स्वर्गवास हो गया उनके प्रत्र अपना स्वतन्त्र काम करते हैं।

सेठ धनराजजी का जन्म संवत् १९७३ का है। आप बड़े उत्साही, मिछनसार और सजन ज्यक्ति हैं। आपका न्यापार कलकत्ता में मेससे उच्छोराम प्रेमराज के नाम से ५।६ आर्मेनियन स्ट्रीट में जूट और वैंकिंग का होता है। साथ ही आपकी बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी बनी हुई है। आपके मोहनछाजजी और बच्छराजजी नामक दो पुत्र हैं।

चौथे पुत्र बुधमलजी बंगाल के चगड़ा बाना (कुचिबहार) नामक स्थान पर रहते हैं और वहीं ब्यापार करते हैं। पांचवे गिरधारीमलजी राजलदेसर ही रहते हैं तथा बैंकिंग का ब्यापार करते हैं। इटवें पुत्र सिंचयालालजी सभी नाबालिंग हैं। आपकी फर्म कलकत्ता में खड़गसिंह लच्छीराम के नाम से ४ दहीहट्टा में हैं। जहां कमीशन का काम होता है। तथा गया वाली फर्म पर कपड़ा, ज्याज और समीदारी का काम होता है। आपके यहाँ मुनीम लोग फर्म का संचालन कर रहे हैं।

#### सेठ त्रासकरन मुन्तानमल वेद, लाडन

कुछ वर्ष पूर्व इस परिवार की फर्म मेससे अमरचन्द्र आसकरन मुस्तानमळ के नाम से थी। मंगर संबद् १९६१ में बह नाम बदक कर आसकरन मुस्तानमळ कर दिया गया। इसका आफ़िस १२ अमेनियन स्ट्रीट कलकत्ता में हैं। तार का पता Mulchouth है। यहां जूट का स्यापार तथा आदत का

६४ १५५

काम किया जाता है। इस फर्स के मालिक वर्तमान में सेठ आसकरनजी के पुत्र मुस्तानमळजी, तनसुसकाक जी, जोधराजजी और चौधमलजो हैं। सेठ मुस्तानमळजी का स्वर्गवास हो गया। आप लोगों की ओर से छाडनू में एक पाठशाला चल रही है। आप लोग जैन इवेतास्वर तेरापंथी संप्रदाय के अनुवासी हैं।

### मेहता सौमागमलजी वेद का खानदान, श्रजमेर

इस प्राचीन परिवार के पूर्वज़ों का मूल निवास स्थान मेड़ता (मारवाड़) का है। वहाँ से आप छोग किशनगढ़, बीकानेर तथा कुचामण होते हुए अजमेर में आकर बसे और तभी से यह सानदान अजमेर में निवास करता है।

इस परिवार में मेहवा खेवसीजी मेदते में बढ़े नामांकित साहूकार हो गये हैं। आपके पुत्र चूड़मळजी के थिरपाळजी तथा बखतावरमळजी नामक दो पुत्र हुए। मेहता थिरपाळजी के पुत्र चन्त्रभागजी के हिम्मतराजी, दौळतरामजी, स्रतरामजी तथा मोतीरामजी नामक चार पुत्र हुए। आप वारों आई सब से प्रथम करीब १२५ वर्ष पूर्व अजमेर आए। फिर मेहता स्रतरामजी का परिवार तो उद्यपुर जा बसा, जिनका परिचय मेहता मनोहरमळजी वेद के शीर्षक में दिया गया है। शेष तीनों भाई अजमेर में ही बस गये। आप लोग बड़े ही ब्यापार कुशळ तथा धार्मिक सजज थे। आपने हजारों छालों रुपये कमा कर अनेक हवेलियाँ बनवाई; सिद्धाचळ और मेहते में सदाजत खोळे तथा कई धार्मिक कार्य्य किये। मेहता दौळतरामजी के गम्भीरमळजी नामक पूक पुत्र हुए।

मेहता गम्मीरमलजी—आपयहाँ के एक प्रसिद्ध चेंद्वर हो गये हैं। आपके लिए "गम्भीरमल मेहता का तोल, और हुंडी सब की लेवे|मोल" नामक कहावत प्रचलित थी। आपने ८००००) की लागत से पुष्कर का घाट, बनाया। इसके अलावा पुष्कर के नामा के मिन्द्रिर का बाहरी हिस्सा, गौधाट पर महादेव का मिन्द्रिर, सोविरिया मेरू की घाटी और अलमेर में दिगी का तालाव आदि स्थान बनवाये इसी प्रकार और भी धार्मिक कार्यों में सहायता दी। आपके इन कार्यों से प्रसन्न होकर लार्ड विलियम वैटिंग ने आपको एक प्रशंसा पत्र लिखा था। आपके प्रतापमलजी एवं इन्द्रमलजी नामक दो पुत्र हुए।

मेहता प्रतापमलजी-आपभी बढ़े नामांकित स्त्रिक्त हो गये हैं। आप बढ़े रईस,स्यापार कुपल तथा बुद्धिमान सज्जन थे। आपका स्थापार बहुत बदा-चढ़ा था। क्लकत्ता, हैदराबाद, पूना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन्दौर, टोंक, उज्जैन आदि स्थानों पर आपकी फुर्मे थीं। राजपूराने की रियासतों में भी आपका बहुत सम्मान था। जोधपुर-राज्य की ओर से आप ऑनरेरी दोवान के पदपर संवत् 1992 की कार्तिक

## **त्रोरा गाज जाति का इतिहास** हाँ





श्री गुलावचन्दजी डड्ढाएम. ए., जयपुर (परिचय पृष्ठ २६८में



श्री देवकरण्जी मेहता श्रजमेर.



श्री रूपकरणजी मेहता वी. ए , ग्रजमेर

बदी ३ को नियुक्त किये गये थे । इसके अतिरिक्त जोधपुर दरवार ने आपको हाथी सिरोपाव प्रदान किया था । आपको कलकत्ता, हैदराबाद, पूना, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, इन्दौर, टॉक, उज्जैन वगैरा स्थानों में दुकार्ने थीं । आपका शाही ठाटबाट था । आपने अपने भाइयों के साथ सम्वत् १९०५ में गोड़ी पार्थनाथजी का मन्दिर व धर्मशाला बनवाई । आप सम्वत् १९२६ में स्वर्गवासी हुर्। आपके नाम पर आपके छोटे आता इन्द्रमलजी के पुत्र कानमलजी दत्तक लिये गये । आप भी अल्पायु में ही स्वर्गवासी हुए । आपके नाम पर मेहता सोभागमलजी बीकानेर से दत्तक लिये गये ।

मेहता संभागमळजी—आपका जन्म सम्वत् १९२६ में हुआ। ८ साल की वय में आप वीकानेर से दत्तक आये। उस समय बीकानेर दरवार की ओर से आपको सोना और बाज़िम वस्ता गया था। इसके अतिरिक्त जोषपुर दरवार की ओर से आपको तीन वार पालकी सिरोपाव प्राप्त हुए। इतना ही नहीं बल्कि जोषपुर नरेश सरदारसिंहजी के विवाह के समय महाराजा सर प्रतापिंसहजी ने आपको विवाह में सिम्मिलित होने के लिये पत्र व तार द्वारा निमित्रत किया था। अजमेर में आपकी वहुत-सी स्थायी सम्पत्ति हैं। आपके पास प्राचीन तस्त्वीरें, जेवर, हथियार, चीनी का साक्षा और शाही जमाने की लिखित पुस्तकों का संग्रह है, जिन्हें देखने के लिये कई पुरातत्व वेत्ता व गण्य मान्य अंग्रेज़ आपकी हवेली पर आते रहते हैं। आपकी तस्त्रीरें विकायत के एक्सीवीजन में भी गई थीं। गोड़ी पार्श्वनाथजी के मंदिर की ज्यवस्था आपके जिनमें हैं। आपके जीतमलजी, हमीरमलजी और समस्थमलजी नामक तीन पुत्र हैं। जीतमलजी ने बी० ए० तक अध्ययन किया है।

इस परिवार में मेहता चन्द्रभानजी के चौ रे पुत्र मोतीरामजी की संतानों में इस समय मेहता रघुनाथमळजी तथा जेठमळजी अजमेर में, वक्तावरमळजी व्यावर में तथा भगोतीळालजी और गणेशमळजी जोधपुर में निवास करते हैं। मेहता वक्तावरमळजी पहले झाळावाड़ स्टेट में कस्टम सुपरिण्टेण्टेण्ट थे। आपको कई अंग्रेज़ों से अच्छे सार्टिफिक्ट मिले हैं वहाँ से रिटायर होकर चर्तमान में आप स्तनचन्द संचेती फैक्टरी ब्यावर के मेनेजर हैं। आपके पुत्र अभयसळजी आगरे में ब्यावार करते हैं।

#### वेद मेहता बुधकरणजी का खानदान, अजमेर

इस परिवार का इतिहास वेद मेहता खेतसीओ के पौत्र मेहता वखतमळजी से प्रारम्भ होता है । मेहता वखतमळजी से पहले का विस्तृत परिचय हम इसके ऊपर दे चुके हैं ।

मेहता जाल चन्दर्जी— मेहता बलतमञ्जी के ठाल चन्द्रजी तथा उनमेद्दन्टजी नामक दो पुत्र हुए । मेहता ठाल चन्द्रजी न्यापारकुशल न्यक्ति थे । आप सम्बन् १८६० में गर्गालियर गये । वहाँ जाकर आपने झाँसी, फरलावाद, मिर्जापुर, मोपाल, जयपुर आदि स्थानों में दराधी हुनानें स्थापित छीं। आपका वेहान्त सं० १८५१ में सतवास (गवालियर) में हुआ, जहाँ पर आपकी छतरी बनी हुई है। सं० १९२२ तक अपके परिवार की ओर से उक्त स्थान पर सदाबृत बंदता रहा। आपके छोटे माई मेहता उन्मेद्दन्द्रजी वहें पार्मिक पुरुष थे । आपका जोधपुर दरवार से एवं मेहते के आसपास के यदे र जागीरवारों से देन देन दा सन्यन्य था। जोधपुर दरवार ने १८५३—६० और ६३ में खास रक्ष्ये देकर सम्पानित किया था। आप सं० १८६९

में मेड़ते में खर्गवासी हुए। आपके पुत्र श्रीचन्द्रजी तथा उद्यचन्द्रजी किशवाद में निसंतान स्वर्गवासी हुए अतः श्रीचन्द्रजी के नाम पर मेहता सिद्धकरणजी दत्तक आये। किशवगढ़ में आपका सदावृत जारी था। मेहता लाल्कचन्द्रजी के पुत्र स्तकरणजी ने ज्यापार की बढ़ी तरको की। आपने रतलाम, जावरा, जास्टा, उदयपुर, जजमेर, चंदेरी, भिंड, अटेर टींक, कोटा आदि स्थानों में टुकानें खोलीं। आप अपने पुत्र रिधकरणजी तथा सिद्धकरणजी सिहत संवत् १८८५ के करीन किशनगढ़ से अजमेर आये। और "स्तकरण रिद्धकरण" के नाम से अपना कारवार चलाया। आपने दूर र स्थानों पर करीन २५-२० दुकानें खोलीं जिन पर सराकी तथा जमींदारी का धंधा होता था। आपका देहान्त अजमेर में सम्वत् १८८५ में हुआ। जहाँ स्टूरवा के खेतरों में आपकी वढ़ी वारादरी वनी है।

मेहता रिषकरणुशं—आप धर्मनिष्ट ध्यक्ति थे। आपने श्री शर्तुजय, विरतार का एक संघ निकाला था। आपका किशनगढ़, जावरा आदि रियासतों से लेन देन का सम्यन्ध था। इन रियासतों ने १८९६ और १९०६ में आपको खास रुक्षे भी दिये थे। किशनगढ़ के मोखम विलास नामक महल में आपकी तिवारी वनी हुई है। सं० १८९५ में लोधपुर नरेश की ओर से आपको वैठने का कुरुव प्रदान किया गया था। आपके सहस्रकरणजी, तेनकरणजी, स्र्वकरणजी, स्रवकरणजी, स्रवकरणजी, स्रवकरणजी, लेनकरणजी तथा जोधकरणजी नामक पांच प्रत्न हुए। मेहता सिद्धकरणजी ने १८९० से उम्मेदचन्द श्रीचन्द के नाम से अलग ज्यापार करना श्रुरू कर दिया। आपकी मृत्यु के पश्चात् आपको नाम पर आपके भतीजे सहस्रवस्णजी गीद आये। मेहता सहस्रकरणजी वहें भाग्यशाली पुरुष थे। आपको सं० १८९५ में लोधपुर राज्य से हाथी पालको और कंठी का कुरुव प्राप्त हुआ था। अजनेरके अंग्रेज़ आफिसरों में आपका वड़ा सम्मान था। आपके श्रुनीम जोशी रहुनायदासजी तक अजनेर के आनरेरी मिलस्ट्रेट थे। आपने अपने माइयों के साथ अजनेर में गोढ़ी पार्श्वनाथजी का मन्दिर बनवाया। आवासागर पर सम्वत् १९०५ में वाग और घाट वनवाया। आप पाँचों माइयों का कम उम्र में ही स्वर्गनवास हो गया था। आप पाँचों भाइयों का कम उम्र में ही स्वर्गनवास हो गया था। आप पाँचों माइयों के बीच मेहता तेजकरणजी के प्रत्र हुष्करणजी ही थे।

मेहता बुधकरण्जी—आप लाल्चन्दनी और उत्मेदमल्जी दोनों श्राताओं के उत्तराधिकारी हुए। आपने बहुत पहले एफ० ए० की परीक्षा पास की थी। आप बढ़े गम्मीर और द्विद्वमान थे। समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। आप संस्कृत और जैन शाखों के बच्छे ज्ञाता तथा कान्न की उत्तम जानकारी रखने वाले पुरुष थे। आपके देवकरणनी तथा रूपकरजी नामक दो पुत्र हुए।

मेहता देवकरणजी तथा रूपकरणजी—आपका जन्म क्रमशः १९२५ के भाइपद में तथा १९२४ के श्रावण में हुआ। आप दोनों सज्जन अजमेर की ओसवाल समाज में वजनदार तथा समसदार अरुप हैं। आप लोग बढ़े विद्यान्त्रेमी भी हैं। मेहता देवकरणजी ओसवाल हाई स्कूल के व्हाइस भेसिकेण्ट तथा रूप-करणजी बी: ए॰ उसके मंत्री हैं। रूपकरणजी के पुत्र अमयकरणजी सज्जन न्यति हैं।

यह खानदान अजमेर में एक प्राचीन तथा प्रतिष्ठित खानदान माना जाता है। आपके पास कई प्रानी वस्तुओं, हस्तिलिखित पुस्तकों तथा चित्रों का अच्छा संग्रह है। आपके गृह देरासर में कई पीढ़ियों से सम्बद् १५२७ की श्री पार्श्वनाय की मूर्ति एवं सम्बद् १६७७ की एक चन्द्रग्रस् खासो की मूर्ति है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास्रूह्



सेंड रामासिंहजो मेहता, उदयपुर.



कुँवर हूँगरमत्त्रजो ऽ/० जसकरणजी वैद, रसनगढ.



सेठ मनोहरतालजी मेहता, उदयपुर.



कुँ॰ साहनलालजी ১/० जसकरणजा वेट, रतनगढ़.





कुँ॰ लाभचद्जा ४/७ जसकरग्रजा चेंद्र, रतनगढ़.

#### मेहता मनोहरलालजी वेद का खानदान, उदयपुर

इस प्राचीन खानदान के प्रारम्भिक परिचय को हम इसके पूर्व में प्रकाशित कर चुके हैं। इसका इतिहास मेहता थिरपालजी के पीत्र तथा चन्द्रभाननी के तृतीय पुत्र सुरसरामजी से प्रारम्भ होता है। यह हम प्रथम ही लिख आये है कि आप अपने भाइयों के साथ अजमेर जाये और यहाँ से आप उदयपुर चले गये। उसी समय से आपका परिचार उदयपुर में निवास कर रहा है।

मेहता स्रतरामजी के रायमानजी तथा बदनसङ्जी नामक दो पुत्र हुए। आए छोगों का व्यव-साय उस समय खूब चमका हुआ था! मेहता बदनमङ्जी संवत् १८९८ के छाभग उदयपुर आये। आपने आकर अपने न्यवसाय को और भी चमकाया तथा बम्बई, रंगून, हाइ कांग, कड़कता आदि सुदूर के नगरों में भी अपनी फर्में स्थापित कों। उस समय आप राजपूताने के प्रसिद्ध धनिकों में गिने जाते थे। आपकी धार्मिक भावना भी बढ़ी चढ़ी थी। आपकी धमैंवती श्रीमती चाँदवाई ने उदयपुर में एक धमैंशाछा तथा एक मन्दिर भी बनवाया जो आज भी आपके नाम से विख्यात है। आपने मेवाड़ के कई जैन मन्दिरों के जीगोंद्वार भी करवाये। मेहता बदनमङ्जी के निम्संतान स्वर्गवासी हो जाने पर आपके यहाँ आपके भतीज मेहता कनकमङ्जी दसक आये।

मेहता कनकमलजी का राज दरवार में खूब सम्मान था। आपको उदयपुर के महाराणा सरूप-सिंहजी ने संवत् १९१४ में सरूपसागर नामक तालान के पास की २९ बीधा जमीन की एक बाढ़ी बक्षी थी। जिसका परवाना आज भी आपके वंशाजों के पास मौजूद है। इसके अतिरिक्त आपको राज्य की ओर से बैठक, भाव की बैठक, दरशार में कुसीं की बैठक, सवारी में घोढ़े को आगे रखने की हज्जत, नलेणा घोड़ा आदि २ कई सम्मान प्राप्त थे। आपने सबसे पहले उदयपुर महाराणाजी को बच्ची नजर की थी। आपके जधानमलजी तथा उदयमलजी नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों का आपकी विद्यमानता में ही स्वर्गवास हो गया। अतः आप अपने यहाँ बीकानेर से पत्नालालजी को दत्तक लाये। मेहता पत्नालालजी के मनोहरलालजी तथा सुगनमल्जी नामक दो पुत्र हुए।

मेहता मनोहरलांखनी का जन्म संवत् १९४८ की भादवा वदी भमावश्या को हुआ! आपने वी॰ ए॰ की परीक्षा पास कर पुक वर्ष तक काँ में अध्ययन किया! आप नरसिंहगढ़ में सिटी मिलस्ट्रेंट, सिविलजन तथा कस्टम्स और एक्साइज ऑक्सिस रहे। इसके साथ ही आप वहाँ की स्युनिसीपैलिटी के ब्हाइस प्रेसिडेण्ट तथा वहाँ की सुमसिंह फर्म मगनीराम गणैशीलांल के रिसीन्हर भी रहे। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर रीजेंसी कैंसिल के प्रेसीडेण्ट कर्नल लुआई, नरसिंहगढ़ तथा मोपाल के तत्काळीन पोलिटिकल एजण्ट खानबहादुर इनायत हुसैन, ब्हाइस प्रेसिडेण्ट तथा दीवान आदि सजनों ने आपको कई प्रशंसापत्र दिये।

जिस समय आप नर्रासहराइ में ये उस समय आपको गवाल्यिर महाराज ने कस्टम सुपरिष्टे एडेण्ट की जगह के लिये बुलाया था। मगर उदयपुर के महाराणाजी ने आपको उदयपुर बुलाकर १ दिसम्बर सन् १९२३ में असिस्टेण्ट एक्साइज कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया। इसके पश्चात आप सन् १९२५ में असिस्टेण्ट कस्टम सुपरिन्टेंडेण्ट बनाये गये। तदनंतर आप कस्टम सुपरिंटेन्डेण्ट और फिर सन् १९२५ में एक्साइज कमिश्नर बनाये गये। आप जाज कल छोटी साददी के हाकिम हैं इसी प्रकार आप अका-उटंट जनरल, तीन साल तक म्यु॰ मेम्बर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे। आपके कार्प्यों से रियासत और दोनों बहुत प्रसन्न रहे।

मेहता सुगनलालजी का संवत् १९५० की फागुन वदी ९ को जन्म हुआ। आपबी० ए० एल ०एल बी० पास हैं। वर्तमान में आप रासमी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। आपके दिलीपसिंहजी तथा रणजीत-सिंहजी नामक दो पुत्र हैं।

#### मेहता रामसिंहजी वेद का घराना, उदयपुर

इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान मेहता (मारवाड़) का है। आप श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर आम्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। मेहता से इस परिवार के पूर्व पुरुष मेहता आलमचन्द्रजी बदय-पुर आकर बस गये थे। तभी से यह खानदान यही पर निवास करता है। इनके पुत्र उम्मेदमलजी के रिखयदासजी तथा राजमलजी नाम के दो पुत्र हुए।

मेहता राजमलजी के अन्वालालजी और शर्मासिहजी नामक हो पुत्र हुए! मेहता अम्बालालजी एक अच्छे मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। आप मेवाद के नामी वकीलों में गिने जाते थे। मेहता रामसिंहजी का जन्म संवत् १९२५ में हुआ। आप इस समय मेवाद राज्य के महकमा खास में हेड इर्क हैं। आपने जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक बोर्डिह हाउस को स्थापित करने में बढ़ी कोशिश की। इसी प्रकार आपने एक चाँदी का हायी भी बनवाया जो समय २ पर भगवान की रथवात्रा के काम में आता है।

आपके हिम्मतसिंहजी तथा खुमानसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। हिम्मतसिंहजी प्रशिक्षणचर की तालीम पाकर इस समय असिस्टेंट सेट्लमेंट आफीसर के पद पर काम कर रहे हैं। खुमानसिंहजी इस समय पह रहे हैं।





श्री धनराजजी वेड ( माण्कचन्ड गेंद्मल ), मदास.



क्कॅं॰ देवाचन्द्जी S/º गुलाबचन्द्जी वेर, मडास.

#### सेर माणिकचंद गेंदमल वेद, महास

इस परिवार का मूल निवास स्थान फलोदी (मारवाद) का है। आप श्री बवेताम्बर जैन सस्य-दाय के मंदिर आम्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार में सेठ मोतीलालजी हुए। आपके मेथ-राजशी नामक एक पुत्र हुए। आप ही ने सबसे पहले करीब साठ वर्ष पूर्व मदास आकर पुरस्वाकम् में बैंकिंग की फर्म स्थापित की। आपके माणकचंदजी, शिवरानजी तथा जोगराजजी नामक तीन पुत्र हुए।

सेट माणकचंदनी बड़े ही ब्यापार-कुशल और समझदार सन्धन थे। आपके द्वारा कर्म के व्यापार में बढ़ी तरको हुई। आपका संवत् १९८० में स्वर्गवास होगया। आपने अपने भाई के पुत्रों के साथ भी समानता का व्यवहार किया। आपके धनराजनी नामक एक पुत्र हुए। आपका सं० १९७० में अन्म। दुआ। आप वर्तमान में वैकिंग का स्वतन्त्र व्यापार करते हैं।

सेठ शिवराजजी भी बढ़े स्थापार में होशियार थे। सगर आपका स्वर्गवास संवद् १९६२ में इस उम्र में ही हो गया। आपके गेंदमकजी नामक एक पुत्र हुए। आपका सं० १९५७ में जन्म हुआ आप बढ़े ही साहसी और व्यापारी स्विक्त हैं। व्यापार में हजारों छाखों की जोखिस में पड़जाना आपका रोजाना का काम है। इस समय आप सोने और गिश्री का अलग व्यापार करते हैं। महास में सोने के व्यापारियों में आपका प्रथम नम्बर है।

सेठ जोगराजजी छोटी उम्र में ही स्वर्गवासी हुए । आपके गुलाबचन्दनी नामक पुत्र हुए ! आपका जन्म संवत् १९६५ में हुआ । आप भी स्वतन्त्ररूप से बैंकिंग का व्यापार करते हैं। आपके देवीचन्दजी नामक एक पुत्र है।

इस खानदान की दान धर्म और सार्वजनिक कार्यों की तरफ रुचि रही है। सम्बत् १९८५ में इस कुटुम्ब के सज्जों ने ओशियाँ के मन्दिर पर सोने का कल्का चढ़ाया तथा मद्रास की दादावादी की छन्नी के आसपास एक बराण्डा और हॉल तथ्यार करवाया। इस कार्य में आपके करीय ५०००) रुजे होंगे। फलौदी में आपने अपनी कुलदेवी के मन्दिर का जीजोंदार भी करवाया। वहाँ आप छोगों की ओर से एक छन्नी भी बनवाई गई है।

#### सेठ रावतमल सूरजमल वेद, मेहता मद्रास

इस परिवार का मूळ निवास स्थान नागौर (मारवाइ) का है। आप लोग श्री जैन श्वेतान्वर स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार में खेठ जुलसीरामजी हुए। आपके रावत- मलजी, जेटमलजी तथा अमानमलजी नामक सीन पुत्र हुए। करीब साठ पेंसठ वर्ष पूर्व सेठ रावतमलजी नागौर से पैदल रास्ते द्वारा मदास आये और सेंट थामस माउण्ट में अपनी दुकान स्थापित की। आप बढ़े धार्मिक और साहसी व्यक्ति थे। आपके हाथों से फर्म की तरकी हुई। आप संबद १९७० में अस्सी वर्ष की आयु में गुजरे। आपके सुरजमलजी नामक एक पुत्र हुए।

सेट-स्राजमळजी का जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आप भी व्यापार में बड़े होशियार थे। आपने अपनी फर्म की खूब वृद्धि की। आप संवत् १९७१ में स्वर्गवासी हुए। आपके निःसंतान गुजरने पर आपके नाम पर सेट अमानमळजी के तीसरे पुत्र सेट सम्भूमळजी गोद आये।

सेठ शम्भूमलजी का जन्म सम्बत् १९४९ में हुआ। आप शांत प्रकृति के धार्मिक पुरुष है। आपकी ओर से गरीवों को सदाबत दिया जाता है। आपके मांगीळाळजी नामक एक पुत्र है।

## सेठ गुलावचन्दजी वेद, जौहरी जयपुर

उदयपुर स्टेट के खंडेला नामक स्थान से सेठ मुझीलालजी वेद जयपुर आये। आपके पुत्र गुलावचन्दजी कलकता गये। आप विलायत से पत्रा मंगाकर भारत में बैचते तथा यहाँ से विलायत के लिए जनाहरात भेजते थे। इस न्यापार में आपने अच्छी इज्जत और सम्पत्ति उपार्जित की। तदनंतर आपने कलकत्ते में दो विशाल कोठियाँ सरीदीं। संवत् १९५८ में आप स्वर्गशासी हुए। वेद गुलाव-चन्दजी के मिलापचन्दजी तथा प्तमचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। जौहरी प्तमचन्दजी ने जयपुर में दो बगीचे बाजार में दुकाने तथा हवेलियाँ सरीद कर अपने कुड़म्ब की स्थाई सम्पत्ति को वदाया। जयपुर महाराजा माधीसिंहजी की इन पर कृपा थी। इन्हें राज्य की ओर से लवाजमा और राज दरबार में जाने के लिये चोबदारों को सम्मान प्राप्त था। मिलापचन्दजी का स्वर्गवास संवत् १९५८ में तथा प्नमचन्दजी का स्वंत् १९८० में हुआ।

जौहरी प्तमचन्दजी के पुत्र चम्पालालजी का जन्म सम्बद् १९६२ में हुआ । आपके यहाँ जवा-हरात का व्यापार और स्थाई सम्पत्ति के किराये का कार्य्य होता है। कलको में आपकी फर्म पर बैंकिंग तथा किराये का काम होता है। यह परिवार जयपुर की जौहरी समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है।

#### वेद मेहता रामराजजी, मेहता

वेद मेहता रामराजजी के पूर्वज मेहता दीपचन्दजी महाराजा बखतसिंहजी की हाजिरी में नागौर में रहते थे। जब महाराजा बखतसिंहजी और उनके भतीजे रामसिंहजी के बोच सोजत के पास छंडावास नामक स्थान में झगड़ा हुआ, उस लड़ाई में महाराजा बखतसिंहजा की ओर से लड़ते हुए मेहता दीपचन्दकी काम क्षाये थे। अतुएव उनके पुत्र भागचन्द्जी को सम्बद् १८०८ में मेड्ते प्रगने का चीलियास नामक ५००) की रेख का गाँव जागीरी में सिछा।

सम्बद् १८११ में महाराजा विजयसिंहजी का मेडते के पास युद्ध हुआ, उसमें मेहता भाग बंदजी दरबार की ओर से छड़ते हुए काम आये। जब सम्बत् १८४७ में मराठों को फीज ने मारवाड़ पर हमला किया, बस समय भागचन्दनी के पौत्र सवाईसिंहनी जोधपुर दरबार की ओर से युद्ध में हानिर थे। इसी तरह इस परिवार के व्यक्ति महाराजा भानसिंहजी की भी सेवाएँ करते रहे।

मेहता सर्वाईसिंहजी के बाद क्रमशः हिन्द्सिंहजी, शिवराजजी तथा सुखराजजी हुए । सुखराजजी के धनराजनी, अनराजनी और दीपराजजी नामक ३ पुत्र थे। इनमें दीपराजनी के पुत्र रामराजजी मौजूद हैं। आप धनराजनी के नाम पर दत्तक आये हैं। आपके पुत्र मोहनराजनी तथा सोहनराजनी हैं।

#### वेद मेहता हेमराजजी चौधरी, मेहता

इस परिवार के पूर्वज मेहता साईदासजी के पुत्र किशनदासजी और मोहकमदासजी को बादशाह आरुमगीर के जमाने में कई परवाने मिले । उनसे मारुस होता है कि इनको शाही बमाने से चौधरी कापद मिछा । ओसवाल समाज में घड़े बन्दी होने से बहुत से छोग जब मोहकमसिंहजी के पुत्र विजयचन्दजी को चीधरी नहीं मानने छमे, तब सम्बत् १८३६ की पीष सुदी ५ की जोधपुर दरबार ने एक परवाना देकर इन्हें चौधरायत का पुनः अधिकार दिया । चौधरी विजयचन्दली के बाद क्रमशः मूलचन्दली,रूपचन्दली, नगराजजी और धनराजजी हुए। ये सब सजान व्यापार के साथ चौधरायत का कार्य भी करते रहे। धनराजजी का स्वर्गवास सम्वत् १९४७ में हुआ। इस समय इनके पुत्र हेमराजनी चौधरी विवसान हैं। आप भी मेहना की ओंसवाल न्यात के चौधरी हैं। '

### सेठ गुलाबवन्द गुलतानचन्द वेद मेहता, चांदोरी

इस परिवार का मूल निवासस्थान पी (पुष्कर के सभीप ) है। आप दवेताम्बर जैन समाज के श्थानकवासी भाग्नाय को मानने वाळे संजान है। इस परिवार में सेठ भींवराजजी हुए। आप ८० साळ 198

Ę٩

पहले मारवाद से अंकाई ( नाशिक ) और फिर वहां से चांदोरी गये। यहाँ पर आपने अपनी एक दुकान स्थापित की। आपके हरकचंदनी तथा नारायणदासजी नामक दो पुत्र हुए। आपने बहुत साधारण हालत से अपनी प्रशंसनीय उन्नति की। आप दोनों भाई अपनी मौजूदगी ही में अलग २ होगये थे। सेठ हरकचंदजी के प्रेमराजजी तथा नारायणदासजी के रतनचंदजी व मुख्तानचन्दजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ प्रेमराजजी के पुत्र खुशालचन्दजी वर्तमान में विद्यमान हैं और खुशालचन्द्र प्रेमराज के नाम से ज्यापार करते हैं। सेठ रतनचन्दजी संवत् १९७० में गुजरे। आपके भीकचन्दजी तथा गुलाबचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से गुलाबचन्दजी सेठ सुलतानचंदजी के नाम पर दत्तक गये सेठ सुलतानचंदजी सम्बत् १९४० में स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में सेठ भीकचंदजी तथा गुलाबचन्दजी विद्यमान हैं। आप लोगों का जन्म क्रमशः सम्बत् १९५६ और १९४८ में हुआ। आप दोनों घार्मिक तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

सेट गुलाबचन्द्रजी के मिश्रीमलजी, दीपचन्द्रजी तथा माणकचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। दीपचन्द्रजी भीकचन्द्रजी के नाम पर दत्तक गये हैं। सेट भीकचन्द्रजी 'भीकचन्द्र रतनचन्द्र' के नाम से तथा गुलाबचन्द्रजी 'गुलाबचन्द्र मुलतानचन्द्र' के नाम से व्यापार करते हैं।

#### सेठ पृथ्वीराज रतनलाल वेद मेहता, श्राकोला

इस परिवार के पूर्वजों का मूछ निवासस्थान जोधपुर (मारवाद) का है। वहाँ से पह कुटुम्ब गोविन्द्राद (अजमेर जिला) में आकर बसा। तभी से यह परिवार वहीं पर निवास करता है। इस परिवार वाले श्री जैन बवेतास्वर मन्द्रिर आस्ताय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार में सेठ पृथ्वीराजजी हुए। आपका जन्म सम्बत १९२१ में हुआ। सबसे प्रथम आप ही ने आकोला जाकर सोना चांदी व आदत का काम प्रारंभ किया। इस समय आप विद्यमान हैं और अकोला की भोसवाल समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। आपके नाम पर रासा से रानकालजी दत्तक आये हैं।

#### वेद मेहता जीवनमल बहादुरमल का परिवार, छिंदवाड़ा

सम्बद् १९२८ में वेद सेहता जीवनमठडी और उनके पुत्र बहादुरमळडी नागोर से कामठी गये आर वहाँ से आप दोनों पिता पुत्र छिंदवाड़ा आये। यहाँ आकर आप लोगों ने कुछ मास तक सेट रतनचन्द्र केशरीचन्द छल्लानी के यहाँ सर्विस की और पीछे कपड़ा सोना चांदी आदि का घरू रोजगार शुरू किया। सेट जीवनमळजी का सम्बद् १९६१ में स्वर्गवास हुआ। आपके ४ पुत्र हुए जिनमें बहादुरमळजी तथा

## श्रोसवाल जाति का इतिहास कि





सेठ पांचूलालजी चेट, फलौटी.



सेठ पूनमचंदजी वेद, रतनगढ़.



श्री सूरजमलजी नाहरा, इन्टोर (पेज नं ५०४)

समीरमञ्जी का परिवार चला तथा शेष ठाकुरमञ्जी और जेठमल्जी निसंतान गुजरे। सेठ बहादुरमञ्जी का सम्बत १९८० में स्वर्गवास हुआ। आपके नथमल्जी, बुधमल्जी, गुलावचन्द्रजी, चांदमल्जी, केशरी-चन्द्रजी, मोतीलाल्जी और मोणकचन्द्रजी नामक ७ पुत्र हुए, इनमें बुधमल्जी, गुलावचन्द्रजी, केशरीचन्द्रजी और मोतीलाल्जी विद्यमान हैं तथा शेष ३ आता स्वर्गवासी होगये। आप सब आह्यों का ध्यापार संवत् १९८७ से अलग अलग होगया है।

वेद मेहता बुघमछनी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है, आपने कपड़े व सराफी के व्यापार में अच्छी उन्निति की। आपके छोटे भाई गुजाबचन्दनी ने सन् १९१९ में बी॰ ए॰, बी॰ कॉम की परीक्षा पास की। कुछ समय तक हाई स्कूछ में सर्विस करने के बाद अब आप कपड़े का व्यापार करते हैं। आपको नागापुर किव सम्मेखन में तुक्वदी के खिये पुरस्कार मिखा था। सन् १९१९ से २४ तक आप मारवाड़ी सेवा संघ के सभापित रहे। सी॰ पी॰ बरार की ओसवाड सभा के स्थापकों में भी आपका नाम है। छेख तथा पुस्तिकाएं लिखने की ओर भी आपकी रुचि है।

मेहता समीरमलनी विद्यमान है। आपके पुत्र इन्द्रचन्दनी, ताराचन्दनी,चेनकरणनी, प्रेमकरणनी, प्रमचन्दनी और स्रानमलनी हैं। इनके यहाँ इन्द्रचन्दनी ताराचन्द्र तथा प्रेमकरण चैनकरण के नाम से कपड़ा, होयनरी और किरानें का काम होता है। इन्द्रचन्दनी तथा ताराचन्दनी नवीन विचारों के युवक हैं।

#### लाला कल्याणंदास कपूरचन्द वेद मेहता, आगरा

यह परिवार क्यामग १५० साल पूर्व आगरा में भाषा । इस कुटुम्ब में लोखा बेसन्तरायजी हुए, आपके पुत्र कस्याणदासजी ने क्याभग १०० साल पहिले आगरे में उपरोक्त नाम से फर्म स्थापित की, वस समय से अब तक यह परिवार सम्मिलित रूप से न्यवसाय कर रहा है । लाला कस्याणदासजी के कप्रचन्दजी, कुन्दनमलजी और गदोमलजी नामक पुत्र हुए।

काला कप्रवन्दनी इस परिवार में नामी ध्यक्ति हुए, आपने बहुत सी रियासतों से जवाहरात सथा गोटे का न्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया। आपके पुत्र मोतीलालजी ने न्यवसाय की अध्यो उन्नति की। सम्बन्द १९७९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपने अपने भतीजे पदमचन्दजी को दक्तक लिया, आप योग्य म्यक्ति हैं।

लाका कुन्दनमलजी धर्मातमा व्यक्ति थे, सम्बत् १९८० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र लाका चुन्नीकालजी का ४६ साल की आयु में सम्बत् १९६७ में स्वर्गवास हुआ। ये इद चरित्र के स्वरित थे ! आपके एखमीचन्द्जी, फूलचन्द्जी, बाबूलालजी, और पदमचन्द्जी नामक ४ पुत्र हुए, इतमें से पदम-चन्द्जी, लाला मोतीलालजी के नाम पर दक्तक गये । लाला बाब्लालजी निद्यमान है । आपके ५ पुत्र तथा पदमचन्द्रजी के १ पुत्र है । आपके यहाँ आरम्भ से ही बेंड्रिंग, गोटा तथा जवाहरात का ध्यापार होता है ।

#### सेठ दीपचन्द पाँचूलाल वेद, फलोदी

वेद मुकुन्दिसहजी के पुत्र रासोजी सम्बद् १६८१ में फलोदी आये, इनकी ८ वीं पीड़ी में सेट प्रमायन्द्रजी हुए । आपके रेखयन्द्रजी, जुहारमलजी और दीपचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सेट जुहारमलजी ने सम्बद् १९४३ में घमतरी में रेखवन्द जुहारमल के नाम से दुकान की, तथा सब माइयों ने मिलकर न्यापार की तरकों की। रेखवन्द्रजी के पुत्र लामचन्द्रजी विद्यमान हैं। वेद जुहारमलजी के पुत्र सुगनचन्द्रजी तथा पौत्र राजमलजी चम्पालालजी और पाँच्लालजी हुए। इनमें पाँच्लालजी, दीपचन्द्रजी के नाम पर दक्तक गये। सम्बद् १९८८ में दीपचन्द्रजी का स्वगंवास हुआ। इनकी धमंपली श्री ध्लीवार्ट ने अपने स्वगंवासी होने के समय एक संघ निकालने की थी इच्छा प्रगटकी अतप्त इनके पुत्र पांच्लालजी ने संवद् १९८९ की माधसुदी ९ को फलोदी से जेसलमेर के लिये एक संघ निकाल। इस संघ में १८०० यात्री २१ साधू और ६८ साध्वयां थीं। इसमें सवारी के लिये ५३४ गादियाँ तथा १४७ जँट थे। इस इस संघ में लगभग ५० हजार रुपये स्वय हुए।

#### सेठ सुगनचन्द रतनचन्द वेद, बरोरा

इस परिवार के सेट पोमचन्द्र में वेद सम्यत् १९३५ के पूर्व अपने निवास बीकानेर से हिंगनघाट आये, तथा यहाँ से नागपुर जाकर सेट अमरचन्द्र गेंदचन्द्र गोलेळा के यहाँ मुनीम रहे। इनके प्रश्न सुगन-चन्द्रनी येद सम्यत् १९४४ में बरोरा गये तथा वहाँ सेट अमरचन्द्र सिंथकरण गोलेळा की भागीदारी में कारचार शुरू किया। सम्बत् १९७९ तक सिमिलित कारवार रहा, इस व्यापार को मुगनवन्द्रनी वेद के हायों से अच्छी वन्नति मिली। पदचात् उपरोक्त नाम से आपने अपनी स्वतन्त्र दुकान की । बरोरा सया मादंकनी के तीयों के कार्यों में भी आर सहयोग लिया करते थे। सम्बत् १९८९ की कार्यों सुनी ११ को आपका स्वर्गवास हुआ।

इस समय सुगनचन्द्रजी वेद के पुत्र रतनचन्द्रजी, सागामलधीतया फूलवन्द्रजी मेसर्स शुगनवन्द्र रतनवन्द के बाम से ग्रहा तथा कमीशन का काम कार्ते हैं। आप मन्दिर मार्गीय आमनाय के मानने वाले हैं।

# ।। श्रीपारस मित्रमण्या।

ा तराहरम् यह छित्राहादित्रसः यस्योवको हाद्यमायोत्रस्योतिमयामा देणुणाकस्मीपर्युण्याणा आस्तरम् यस्यान्। अस्य प्र १ जिसम्बन्धाः कंतरते विकासः अस्तिमार्थान्। वर्षुणस्योत्रस्योतेन्द्रभायन्तरमात्रातिस्यामातिस्यामार्थन् यस्यान्।

#### बापना

#### बापनावंश की उत्पत्ति

जैन सम्प्रदाय शिक्षा नामक प्रन्य में बापनावंश की उत्पत्ति का विवेचन काते हुए लिखा है कि "धारा मगरी का राजा पृथ्वीघर पँचार राजपूत था। उनकी सीलहर्श पीढ़ों में जीवन और सच्चू नामक दी पुत्र हुए। ये दोनों भाई किसी कारणवश धारा नगरी से निकल गये और उन्होंने जांगल, पर विजय प्रासकर वही अपना राज्य स्थापित किया। विक्रम सम्बद्ध ११७७ में तत्कालीन जैनाचार्य्य श्री जिनदत्तप्रिजी ने इन दोनों भाइयों को जैन घर्म का प्रतिकोध देकर महाजन वंश और बहुफ़णा गोत्र की स्थापना की।"

उपरोक्त कथन को ऐतिहासिक महत्व किन अंशों में प्राप्त है यह वद्यपि निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, तथापि इसमे सन्देह नहीं कि उक्त प्रान्त में बापना वंश वाले बड़े प्रतापी और प्रसिद्ध रहे हैं। नीचे हम इसी वंश का उपस्केष कमबद्ध इतिहास देने का प्रयत्न करते हैं—

#### जैसलमेर का बापना (पटना) खानदान

ओसवारू जाति के जिन गौरवज्ञाली वंशों ने राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने राजनैतिक, व्यापारिक और धार्मिक जगत में अपने गौरव और प्रताप का अपूर्व प्रकाश ढाला है, उनमे जैसल्योर के वापनावंश का आसन बहुत ऊँचा है। इस वंश में कुछ विभृतिया ऐसी हो गई हैं, जिनके द्वारा निर्माण की हुई निर्मेल स्पृतियां आज भी उनके गौरव का गान कर रही है।

#### बापना परिवार का न्यापारिक विकास

इस खानदान का प्राचीन इतिहास यद्याप इस समय उपलब्द नहीं है, फिर भी वापना हिम्मत-रामजी द्वारा बनाए हुए असरसागर की प्रशस्ति में वापना देवराजजी से लेकर आगे की पुत्रतों का सिल्सिले-बार वर्णन पाया जाता है। उससे मालूम होता है कि सेठ देवराजजी वापना के पुत्र सेठ गुमानचन्द्रजी बापना हुए। सेठ गुमानचन्द्रजी के पाँच पुत्र थे (१) सेठ बहादुरमलनी (१) सेठ सवाईरामजी (१) सेठ म्यानीरामजी (१) सेठ जोरावरमलजी और (५) सेठ प्रतापचन्द्रजी। इनमें से सेठ बहादुरमलजी ने कोटा बाहर में, सेठ सवाईरामजीने झालरापाटन में, सेठ मानीरामजी ने रतलाम में, सेठ जोरावरमलजी ने उदयपुर में और सेठ प्रतापचन्दनी ने जैसलमेर और इन्दौर में अपनी अपनी कोठियाँ स्थापित कीं। उस समय इस परिवार वालों के हाथ में बहुत सी दियासतों का सरकारी खजाना भी था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के पचासों व्यापारिक केन्द्रों में इनकी कुल मिलाकर करीव चार सौ हुकानें थी। इनमें से एक दुकान सुदूरवर्त्ती चायना देश में भी खोली गई थी। इनमें से कई केन्द्रों में आपने कई बहुम्ख्य इमारतें भी बनवाईं। जो अब भी पटवों की हवेलियों के नाम से स्थान २ पर प्रसिद्ध हैं।

#### मापना परिवार के धार्मिक कार्य

कहना न होगा कि बापना परिवार ने राजनेतिक और न्यापारिक क्षेत्र में अपनी महान् प्रतिमा का प्रदर्शन किया। उसी प्रकार बल्कि उससे भी किसी जंश में एक पैर आगे उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में अपनी महान् कीर्ति स्थापित की। जैसलमेर का सुप्रसिद्ध अमर सागर नामक बाग जो क्या प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से, क्या स्थापत्यकला की दृष्टि से, सभी दृष्टिगों से अत्यन्त सुन्दर है, इसी बापनावंश के महान् पुरुषों के द्वारा बनाया गया है। इस बाग में दो मन्दिर हैं, जिनमें से एक छोटा सम्बद १८९७ में सेठ सवाईरामजी ने और दूसरा बड़ा सम्बद् १९२८ में सेठ प्रतापचन्दजी के पुत्र सेठ हिम्मतरामजी ने बनाया। इनमें से बड़ा मन्दिर बहुत ही सुन्दर, दुर्मजिला और विशाल बना हुआ है। मन्दिर के सामने ही सुरम्य उद्यान है। इस मन्दिर में संगमरामर की कोराई और शिल्प-कार्व्य का सौन्दर्य बहुत ही अच्छा प्रस्कृटित हुआ है। सुदूर मरुभूमि में ऐसा बिशाल मुल्यवान मारतीय शिल्पकला का नमूना अवश्य ही दर्शनीय है।

इस अमरसागर में एक विद्याल प्रशस्ति \* लगी हुई है। इस प्रशस्ति से मालुम होता है कि संवत् १८९१ में इन पांचों भाइयों ने मिलकर आवृ, तारहा, गिननार और शतुंजय की यात्रा के लिए, एक बढ़ा भारी संव निकाला था। इस संव को निकालने मे आप सव माहयों ने करीब २३ लाख रुपया खर्च किया। इस संव की रक्षा के लिए उदयपुर, कोटा, बून्दी, जैसलमेर, टॉक, इन्दौर तथा अंग्रेजी सरकार ने सेमाएं भेजीं, जिनमे ४००० पेदल १५०० सवार और चार तोएं थी। इस संव के उपलक्ष्य में ओसबाल जाति ने आपको संघाधि पति की पदवी और जैसलमेर के महारावल ने संघवी-सेठ की पदवी और लैसलमेर के महारावल ने संघवी-सेठ की पदवी और लीदवा नामक-प्राप्त जातीर में बल्का, तथा हाथी की बैठक का सम्मान भी दिया।

<sup>\*</sup> इस प्रशस्ति का तथा अमर सागर के मन्दिरों का चित्र इसी अन्य में 'धार्मिक महत्व' नामक अध्याव में किया गया है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ बहादुरमलजी बापना, कोटा।



स्व॰ सेठ सगनीरामजी बापना, कोटा ।



स्त॰ सेट भभूतसिहजी बापना, रतलाम।



स्त्र॰ सेट दानमलजी वापना, कोटा ।

इस विशाल संव ने मार्ग में स्थान २ पर कई क्षेत्रों में बहुत सा धन लगाया, तथा कई स्थानों पर स्थाना के महोत्सव करवाये। बड़े बढ़े तीयों पर मुक्ट, कुण्डल, हार, कंठी, मुजबन्द हत्यादि आसूषण और नगड़ी रुपये चढ़ाये। कई स्थानों पर बढ़े बढ़े मोज किये और लहाणें बांटो। कई पुराने मन्दिरों के बीणोंदार करवाये। उसके परचाल जब बापिस आये तब जैसलमेर के रावलजी जनाने समेत आपकी हवेशी पर प्यारे। वहां पर आपने रुपयों का-चैंतरा कि किया। और सिरपेच, मोतियों की कण्डी, कदे, हुशाले, हाथी, घोड़ा और पालकी रावलजी के नजर किये। प्रशस्ति में यह भी उल्लेख है कि आपकी हवेशियों पर उदयपुर के महाराणाजी, कोटा के महारावजी तथा बीकानेर, किशनगढ़, बृत्दी और इन्दौर के महाराजा भी पघारे थे।

इसके अतिरिक्त इस प्रशस्ति से यह भी मालम होता है कि इस परिवार ने भी धूलेवाजी के भन्दिर पर नौवतखाना किया और गहना चढ़ाया, जिसमें करीव एक लाख रुपया लगा । मशीजी के मन्दिर का जीणोंदार करवाया, उदयपुर ओर कोटा में मन्दिर, छत्री और धर्मशाला बनवाई। तथा जैसल भेर में अमरसागर का सुरस्य उद्यान बनवाया।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट माख्म होता है कि धार्मिक, व्यापारिक और राजनैतिक क्षेत्रों में इस परिवार के महान् व्यक्तियों ने कितनी महान् कार्य्यशीलता विखलाई।

## सेठ बहादुरमलजी और मगनीरामजी का परिवार

हम कपर किस आये हैं कि सेठ गुभानमळजी बापना के पाँच पुत्रों में सबसे बदे सेठ वहादुरमळजी थे। इन्होंने अपने व्यापार की प्रधान कोठी कोटा में स्वापित की थी। सेठ वहादुरमळजी बदे बुद्धिमान और दूरदर्शी न्यिक थे। इन्होंने शुरू शुरू में कुनाड़ी ठिकाना, बूंदी राज्य और कोटा में छोटे स्केळ पर व्यापार प्रारम्भ कर क्रमशः काखों रुपये की सम्पत्ति उपाजित की, और घीरे घीरे आपने तथा आपके भाइयों ने सारे भारत में करीब चारसी दुकानें स्थापित कीं, जिनका उल्लेख हम कपर कर आये हैं। सेठ वहादुरमळ जी का कोटा रियासत के राजकीय वातावरण में बहुत अच्छा प्रभाव था। रियासत से आपकी काफी घनिहता होगई थी और लेनदेन का व्यापार मी चाळ हो गया था। कई बार तो रियासत की तरफ आपके

उस समय में राजस्थानी रियासतों में जीवरे का बहुत रिवाल था । मेंट करने वाले की जितनी हैसियत
 केंद्री उसके अनुसार कथ्यों का चीतरा बनवा कर मह महाराजा की इस पर विठाता और फिर ये रुपये नहर कर
 देता था ।

दस दस काल रूपया नाकी रहते थे। इसके सिनाय बून्दी और टोंक से भी आपका व्यवहार बहुत बड़ा जिसके परिणाम स्वरूप बून्दी से आपको रायथक और टोंक से खरी गांव जागीर में मिला।

सेठ वहादुरमलजी के समय में अंग्रेज गवर्नमेण्ट और देशी रियासतों के बीच शहदनामे होने में बड़ी संसर्टें हो रही थीं। कहना न होगा कि इन समस्याओं को सुलक्षाने में सेठ बहादुरमलजी और इनके छोटे भाई जोरावरमलजी ने बड़ी सहायता पहुँचाई। इनके इस कार्य्य से प्रसन्त होकर गवर्ननेण्ट ने सेठ वहादुरमलजी को देवली एजेन्सी का खजानची सुकर्रर किया। तथा कोटा थिसात से भी आपको खांदी की छड़ी, अडानी, छत्ते, मियाना, पालकी, ताम जाम, हाथी, घोड़ा मय सोने के साज के और जागीरी तथा कई पट्टे परवाने भी मिले।

सेठ वहादुरमलजी की धार्मिक प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ी चड़ी थी। उत्तर वापना परिवार के जिन धार्मिक कार्य्यों का उल्लेख किया गया है, उनमें तो सेठ वहादुरमलजी सम्मिलित थे ही, उनके अलावा भी इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई कार्य किये, और अन्त में शशुंजय का एक बढ़ा संघ निकालने का भी विचार किया, मगर उस विचार के पूर्ण होने के पूर्व ही धि० सं० १८८२ में आपका स्वर्गवास होगवा।

सेठ दानमलजी—सेठ बहादुरमलजी के कोई पुत्र न होने से आप अपने आता सेठ मगनीरामजी के पुत्र सेठ दानमलजी को अपना उत्तराधिकारी बना गये और उनको अपने धर्म संकल्प अर्थात शहुंजय शाहा का संव निकालने का आदेश कर गये। सेठ दानमलजी मी बढ़े धर्मनिष्ठ और अतापी पुरुष हुए। आपने सेठ बहादुरमलजी के कार्य को बढ़ी योग्यता से संचालित किया। इन्हों के समय मे संवत् १९०९ में पाँचों भाइयों का यह सिम्मलित परिवार अलग २ हुआ, जिसके अनुसार कोटे का कारवार सेठ दानमलजी के आरालावाद का सेठ सवाईरामजी के, रतलाम का सेठ मगनीरामजी के, उदयपुर का सेठ जोरावरमलजी के और इन्होंर का सेठ परतापचंदजी के जिम्मे हुआ। इस प्रकार कारोवार विभक्त हो जाने पर सेठ दानमलजी स्वतन्त्र रूप से कोटे में अपना व्यापार करने लगे। आपने मी कोटा रियासत में कई प्रकार के सम्मान और आगीरी प्राप्त की। विसके परवाने अभी भी आपके वंशाओं के पास विद्यमान हैं।

सेठ दानमळजी की धर्म पर भी अधिक रुचि थी। उधर आपको अपने पिता की आजा पालन करने का भी पूरा ख्याल था। इसीसे आपने अधुक्षय यात्रा का संघ निकालने का निरुचय करके अपने चारों काकाओं को उदयपुर, झालरापाटन, इन्दौर और रतलाम से बुलवाये और संघ निकालने की पूरी तैयारी की। संघ के कर्ता धर्ता आप ही थे अतएव संवपित की माला आपको ही पहिनाई गई। इस संघ की हिफाजत के लिए अंग्रेज सरकार, उदयपुर, इन्दौर, टॉक, बूँदी, जैसलमेर और कोटा ने अपने अपने सचें से फीजें भेजी। इसमें सबसे ज्यादा फीज कोटा राज्य की थी १००० पैदल की पल्टन

# **ग्रोसवाल जाति का इतिहास** <sup>∞</sup>



स्वर्दे सेठ पूनमचंदजी बापना, कोटा.



स्व॰ सेठ दीपचंदजी बापना, रतलाम.



स्व॰ सेठ हमीरमलजी वापना, रतलाम.



स्व॰ कुँचर राजमलर्जा थापना, काटा.

भीर सी सवार, ९ ढाछे, चार तोपे और नगारा निकान ) कोटा की इस निकाछ सेना के आमरोरमत में करीब एक लाख रुपये के खर्च हुआ, जो सेट दातमलजी के आग्रह करने पर भी कोटा नरेश ने नहीं लिखा। इस संघ में खरतर गच्छ के जैनाचार्य भी जिन महेन्द्रस्रिजी के साथ और भी साधु साध्विएँ ब बती थे जिनकी संख्या इन्ह मिलाकर करीब १५०० थी। इसके अतिरिक्त कई अन्य गच्छ के आचार्य भी थे। इस संघने आबू, गिरनार, तारंगा, श्री गोडवाड़ की पंच तीथीं कई एक यात्रायें की। रास्ते में कई स्थानों पर जीजींदार कराये, कई स्थानों में दादा वाड़ियाँ बनवाई और बढ़े बढ़े स्वामी वस्तल भी किये। इस संघ में काममा २२ लाख रुपया खर्च हुआ। इस महान् कार्य के लिए श्री संघ ने तथा वैसकनेर दरबार ने सेट दानमलजी को संघवी की पदवी प्रदान की। इसके अलावा लापने दो जैन मिन्दर—एक बूँदी रिवासत में और वृसरा कोटा राज्यान्तर्गत ठिकाना कुनाड़ी में—वनवाये। कोटा चाहर में एक दानवाड़ी बनवाई जिसका दरय देखने दो योग्य है। इसमें श्री पादवैनायजी की मूर्ति स्थापित की है। इस प्रकार आप घमै-कार्य करते हुये सक्वत १९२५ में स्वर्गवासी हो गये। आपके कोई प्रत न होने के कारण आपने अपने आता सतलाम बाले सेट ममुत्तिहजी के तृतीव प्रत हमीरमलजी को गीव लिया।

सेट इमीरमकनी का बुतान्त किसने के पूर्व इम यहाँ संक्षेप में रतकाम वाळे वापनाओं का बुतान्त किस देना आवरपक समझते हैं।

सेठ इमीरमळत्री के दोनों आई सेठ पुतमचन्द्वी और दीपचन्द्वी रतलाम में ही रहे और घहाँ पर अपना कारोबार करते रहे । आप रियासत जावरा और आँग्रेज सरकार की नीमच छावनी के खजानची भी थे । इस तरह से आपने भी लाखों रुपये उपार्जन किये । धर्म में भी आपका आयन्त प्रेम था । दीपचन्द्वों ने रतलाम में अपनी हवेली के सामने पृक बतीचा बनवाकर उसमें एक विश्वाल जैन मन्दिर बनवाया । लेकिन इसकी प्रतिष्ठा आपके हाथ से न हो सकी । सेठ प्रमानंद्वी के कोई प्रत्न न था । सेठ दीपचन्द्वी के दो पुत्र थे, सेठ चाँदमलजी और सेठ सोभागमलजी । सेठ सोभागमलजी के के प्रतमचन्द्री के बहाँ दत्तक लाये, मगर आपका भी युवावस्था में ही स्वर्गवास हो गया । तत्तक्ष्यात सेठ चाँदमलजी ने ही सब कारोबार करना आरम्म किया । आपने भी अपने इवंबों को नीति अनुसार क्यापार द्वारा लाखों रूपये पैदा किये और अपने पिता के संकर्भ यानी कैन मन्दिर की प्रतिष्ठा को पूरा किया । इस प्रतिष्ठा के उत्सव में आपने करीव २ लाख रुपये म्यप किय । इस अतिशिक आपने और भी कई धर्म कार्य में बहुतसा रुपया खर्च किया । आपके कोई पुत्र न होने से सेठ आपने केसरीसिंहकी को ही अपना मास्कि बनाकर स्तकाम और कोट को एक कर दिया । अस्तु से सेठ आपने केसरीसिंहकी को ही अपना मास्कि बनाकर स्तकाम और कोट को एक कर दिया । अस्तु

कोटे में लेठ हमीरमलजी बड़ी चतुरता से अपना कार्य करते रहे। आपकी धर्मपली का स्वर्गवास २५ वर्ष की युवावस्था में ही हो गया। उस समय आपके एक पुत्र सेठ राजमकत्री थे। पत्री का देहान्त हो जाने के पत्रचात आपने अपने कुटुन्वियों के आग्रह करने पर भी तूसरा ब्याह न कर अन्तिम समय तक महाचर्य का पालन किया। दुर्भाग्य से आपके पुत्र राजमकत्री का देहान्त आपकी मौजूर्गी ही में केवल २५ वर्ष की अल्वायु में हो गया। उस समय राजमलजी के पुत्र सेठ केशरीसिंहजी की उम्र बहुत ही कम थी।

्तरपश्चात् सेठ हमीरमलजी अपने पौत्र सेठ केशरीसिंहजी को भामिक और व्यापारिक शिक्षा देते हुए कार्य को सुचार रूप से चलाते रहे। इनके काल में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट तथा देशी राज्यों से बढ़ा घरोपा रहा। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९५९ में हुआ।

### दीवान वहादुर सेठ केशरीसिंहजी

आपके परवास आपके पौत्र दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी ने इस जानदान के न्यापार का सूत्र अपने हाथ में लिया । आप भी वहे क्यापार कुशल और धार्मिक वृत्ति के पुरुष हैं। आपके इक तीन विवाह हुए, जिसमें आपकी दितीय धर्म-पत्नी से आपको कुँवर बुद्धसिंहजी नामक एक पुत्र और एक क्रिया हैं। कुँवर बुद्धसिंहजी वहे होनहार और कुशाम बुद्धि के हैं। आपकी तोनों धर्म-पत्नियाँ धार्मिक इणि की महिलायें थीं। इन्होंने वृत उद्यापन इस्यादि धार्मिक कारयों में विपुष्ठ ब्रम्य सर्व किया। सेठ साहब ने भी करीब चार पाँच दक्ते सिद्धाचल आदि तीयों की यात्रा की जिसमें हजारों रुपये खर्च किये।

दीवान बहादुर केशरिसिंहजी की विटिश गवर्नमेंट तथा देशी रिवासतों में बहुत इजत है। सन् १९१२ के देहली दरबार में गवर्नमेण्ट की तरफ से आपको भी निमन्त्रण मिछा था, उस समय आपने राजप्ताना रहाँक में साठ हजार की लगत का अपना निजी कैम्प स्थापित किया था। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने आपको सन् १९१२ में रावसाहद, १९१६ में रावबहादुर और १९२५ में दीयान यहादुर की सम्माननीय उपाधियों में विभूषित किया। इसके अविरिक्त देवली और नीमण के सिवाय थाय, मेगाइ एजन्सी और मानपुर के सकाने भी आपके सुपुर किये। आपको कोटा, बुन्दी, जोध-पुर, सतलाम, टॉक हरवादि रियासतों से पैरों में सोना, आगीर व ताजीम मिली हुई है। आपको मौजूश सेठानीजी को भी जोधपुर व बुन्दी से पैरों में सोना और ताजीम बक्शो हुई है। केवक इनना ही नहीं प्रस्तुत आपके पुत्र, पुत्री, मानेज, बसुर, फुका और दो मुनीमों को भी टॉक रियासत ने सोना बक्का है। जब आप टॉक दाती है तो वहाँ के एक टक्शाधिकारी आपको आगवानी के लिये बहुत दूर तक सामने

# श्रोसवाल जाति का इतिहास





श्री : स्व । चांदमलजी बापना, रतलाम.



टीवानवहादुर सेठ केशरीसिहजी घापना, कोटा.



क्रुंबर बुधसिंहजी ८/० केशरीसिंहजी, कोटा.

आते हैं। स्तलाम दरवार से भी आपकी बड़ी घनिष्टता है। वहाँ से भी आपको सोना और ताजीम के अतिरिक्त राज्यभूषण की सम्माननीय उपाधि प्राप्त है। इस रियासत के खजांची भी आप ही हैं। इन स्थानों पर आपकी बड़ी र हवेलियाँ बनी हुई हैं। आपको समय समय पर गवनेंग्रेंट से कई सिटेंफिकेट भी प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक दो की कॉपी हम नीचे दे रहे हैं।

Diwan Bahadur Seth Kesri Singh has been connected with this Agency in his Capacity as Rajputana Agency Treasurer for over 5 years. During this period the work has been performed quite smoothly and to the great satisfaction of all concerned. He is one of the premier Seth of Rajputana and belongs to a very old and highly respectable family, distinguished for its loyal and meritorious services to Governments, the reputation of which the Seth continues to maintain admirably, I am very sorry to bid good bye to him

Camp Ajmer

Sd./- S. B. Patterson

The 9th March 1927.

Agent, Governor General in Rajputana.

Rai Bahadur Seth Kesri Singh who is a well known Banker of Rajputana belongs to an old respectable family, members of which have rendered loyal service to Government. As Rajputana Agency Treasurer the Seth has been in touch with this Agency during the past three years and the work has been carried on to my entire satisfaction.

Dated, Camp Aimer; 10th March 1925. Sd./- R. G. Holland,
Agent to the Governor General
RaiPutana,

#### सेठ जोरावरमलजी का परिवार

सेठ जोरावरमल्की ऐसे समय में अवतीर्ण हुए थे, जब कि भारतवर्ण की राजनैतिक स्थिति वे, तरह डांवाडोल हो रही थी। एक ओर औरंगजेव की मृत्यु हो जाने से दिल्ली का सिंहासन क्रमशः श्लीक बल होता चला जा रहा था। दूसरी ओर मुसलमानी शासन की इस कमजोरी से लाभ उठा कर महा- राष्ट्रीय कोग भारत के भिन्न २ प्रांतों में लूट मार और खून खराबी मचा रहे थे, और तीसरी ओर अंग्रेज शांकि धीरे २ अपना विकास करती जा रही थी। जिस समय अंग्रेज शांग राजस्थान में राजपत र जाओं के साथ मैत्री स्थापित कर उनके पारस्परिक वैमनस्य को क्रम काने का प्रयत्न कर रहे थे, उस समय सेठ जोरावरमल्जी का वीकानेर, मारवाद, जैसलमर, उदयपुर, इन्होंद इत्यादि रियासतों में अच्छा प्रभाव था। इसल्विये ब्रिटिश सरकार के साथ इन रजवादों का मेल कराने में इन्होंने बहुत सहायता की। खास कर इन्होंर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सेठ जोरावरमल्जी का बहुत हाथ रहा। सन् १८१८ में ब्रिटिश गवनेंमेंट के बीच अहदनामें इए, उनमें कई मुक्किल बातों को इल करने में आपने अपने प्रभाव से बहुत सहायताएँ की। आपकी इन सेवाणों से प्रसन्न होकर ब्रिटिश गवनेंमेंट तथा होल्कर गवर्मेंनेट ने आपकी परवाने देकर सम्मानित किया।

ईसवी सन् १८१४ में कर्नल टॉड मेवाड़ के पोलिटिकल एजंट होकर उद्यपुर गये। उस समय मेवाड़ की आर्थिक दशा बहुत विगड़ गई थी। ऐसी विकट स्थिति में कर्नल टॉड ने महाराणा भीमींसहची को सलाह दी कि सेठ लोरावरमल्ली ने इन्दौर की हालत सुचारने में रियासत को बहुत मदद दी है, इसलिये यहाँ पर भी उनको बुलवाया लाये। इस पर महाराणा ने सेठ लोरावरमल्ली को इन्दौर से अपने यहाँ निर्मान्तित किया, और उन्हें वहाँ बहुत सम्मान पूर्वक रखकर उनसे कहा कि "आप यहाँ पर अपनी कोठी स्थापित करें, और राज्य के कामों में लो खर्च हो वह दें, और उसकी आमदनी को अपने यहाँ जमा करें। महाराणा की इस आजा को मानकर सेठ लोरावरमल्ली ने उदयपुर में अपनी कोठी स्थापित की। नये गाँव वसाये, किसानों को सहायताएँ और लुटेरों को दंड दिल्लाकर राज्य में शांति स्थापित करवाई। इनकी इन वहु मूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर २६ मई सन् १८२७ को महाराणा ने उन्हें पालकी और छड़ी का सम्मान और "सेठ" की सम्माननीय उपाधि प्रदान की तथा बदनीर पराने का पारसीली गाँव पंत्र परंपरा के लिये जागीरी में दिया। पोलिटिकल एजंट ने भी आपको अध्यन्त प्रबंध कुशल देख कर अंग्रे जी राज्य के खलाने का प्रबंध भी आपके सदद कर दिया।

महाराणा सरूपसिंहजी के समय में राज्य पर २०००००० बीस छाल रूपयों का कर्ज हो गवा था, जिसमें अधिकांश सेठ जोरावरमङकी वापना का था। महाराणा ने आपके दर्ज का निपटारा करना



त्रमरसागर--सेठ हिम्मतरामजो वाषना का मन्दिर वैसलमेर ( श्रो बा॰ द्यरामण्ज्यो षाट्र के सौजन्य से )

चाहा । उनकी यह इच्छा देखकर सन् १८४६ की २८ वीं मार्च को सेठ जोरावरसल्जों ने महाराणा को अपनी इवेली पर निर्मान्नित किया, और जिस प्रकार महाराणा ने चाहा, उसी प्रकार आंपने कर्ज का फैसला कर लिया । इस पर प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको कुण्डल गाँव, आपके पुत्र चांदणमल्जी को पालकी और आपके पौत्र गंभीरमल्जी और इन्द्रमल्जी को भूषण और सिरोपाव दिये । इन्हीं के अनुकरण पर दूसरे लेनदारों ने भी महाराणा की इच्छालुसार अपने कर्जें का फैसला कर दिया । इस प्रकार रियासत का भारी कर्ज सहज ही में अदा हो गया और इसका बुद्धिमानी पूर्ण फैसला कर देने में सेठ जोरावरमल्जी की बहुत प्रशंसा हुई ।

इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी, राजनीतिञ्चता और ध्यापार-दूरदर्शिता से सारे राजस्थान में लोक मियता और नेकनासी प्राप्त कर सन् १८५३ की २६ फरवरी को इन्दौर में सेठ जोरावरमलजी का स्वर्गवास हो गया । यहाँ के तत्कालीन महाराजा ने बढ़े समारोह के साथ ध्रत्रीवाग में आपकी दाह किया करवाई।

उपरोक्त अवतरणों से यह बात सहज ही मालूम हो जानी है कि सम्पत्तिशाली होने के साथ ही साथ सेठ जोरावरमलजी बहुत गहरे अप्रसोची, राजनीतिज्ञ और प्रवन्य कुशंल सजन थे। यही कारण है कि उदयपुर, जोधपुर, इन्हौर, कोटा, वूँदी, टॉक और जैसलमेर में आपका अल्यंत सम्मान रहा। गंभीर से गंभीर मायलों में भी अंग्रेंज सरकार तथा उपरोक्त राणा, महाराजा आपसे सलाह किया करते थे।

केवल राजनैतिक मामलों में ही सेठ जोरावरमलजी ने कीर्ति प्राप्त की हो, सो वात नहीं है। धार्मिक और परोपकार कृति की और भी आपका बहुत बढ़ा लक्ष्य था। सन् १८३२ की २ दिसम्बर को आपने सुमसिद्ध ऋपभदेवजी के मंदिर पर ध्वजा दंढ चढ़ाया और वहाँ पर नकारखाने की स्थापना की।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट माल्यम हो नाता है कि सेट जोरावरमञ्जी नितने राजनैतिक और व्यापा-रिक जगत में अग्रगण्य थे, उतने ही वे धार्मिकता और दानवीरता में भी श्रसिद्ध थे। आपके दो पुत्र हुए—पहिले सुलतानमलजी और दूसरे चांदणमलजी। सिपाही-निद्रोह के समय सेट चंदणमलजी मे जगह र अंग्रोज सरकारके पास खनाना पहुँचा कर उसकी अच्छी सेवा की, जिससे सरकार उनसे शसक्र दुई।

सेठ सुलतानमलजी के दो पुत्र हुए जिनका नाम क्रमणः क्षेठ गंभीरमलजी और सेठ इन्त्रमलजी थे। सेठ गंभीरमलजी के सरदारमलजी नामक पुत्र हुए। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर सेठ समीरमलजी दत्तक लिये गये। इसी प्रकार सेठ इन्त्रमलजी के भी कोई पुत्र न हुआ। अलपुत आपके नाम पर भी सेठ कुन्द्रनमलजी दत्तक लिये गये। इनके भी जब कोई संतान नहीं हुई तब आपके वहाँ सेठ संग्रामसिंहजी को दत्तक लिया गया।

सेठ चांदणसङ्जी के दो पुत्र हुए —सेठ जुहारमङ्जी और सेठ छोगमङ्जी। सेठ छोगमङ्जी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः श्री छगनमङ्जी, श्री सिरेमङ्जी, श्री देवीलाङ्जी और श्री संप्राम-सिंहजी हैं। श्री छगनमङ्जी के धनरूपमङ्जी और सांवतमङ्जी नामक दो पुत्र हैं।

## श्रीमान रायबहादुर सिरेमलजी वापना सी० श्राई० ई०

आप उन प्रसिद्ध पुरुषों में से हैं, जिन्होंने अपनी असण्ड प्रतिमा, सुद्धिमत्ता, योग्यता और चतुराई से क्रमशः उन्नति करते हुए इन्दौर स्टेट के समान महत्वपूर्ण रियासत की प्राइम मिनिस्टरी को प्राप्त किया और उसका इतनी योग्यता से संचालन कर रहे है कि जिससे राज्य की प्रजा, महाराज और गवर्नमेण्ट तीनों ही अत्यन्त सन्तुष्ट हैं।

आपका जन्म सन् १८८२ की २४ अप्रैल को हुआ। सन् १९०२ में आपने बी ए. और बी. एस. सी. की परीक्षाओं में एक साथ सफलता प्राप्त की । इनमे आप विज्ञान विषय में सारी युनिवर्सिटी में सर्व प्रथम आये, जिस पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने आपको इलियट छात्रवृत्ति और जुवीली पदक प्रदान किया। सन् १६०४ मे एल० एस० बी० की परीक्षा में आप सर्व प्रथम उत्तीर्ण हुए। उसके पश्चात आपने अजमेर में वकालात आरम्भ की । तत्पश्चात आए इन्दौर राज्य की सेवा में प्रविष्ट हए। सन् १९०७ में आप महिद्युर में बिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त हुए, और दूसरे ही साल आप श्रीमंत एक्स महाराजा तुक्रोजीराव के कानूनी अध्यापक बनाये गये । सन् १९१० में आप महाराजा के साथ यूरोप भी गये । उसके परचात् महाराजा के राज्याधिकार प्राप्त कर छेने पर आए द्वितीय प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुए । इसके पश्चाद आप सन् १९१५ में होम मिनिस्टर वने और १९२१ तक इस पद पर रहे। इसी साल जब भापने इस सर्विस का त्याग पत्र दिया, तब राज्य ने आपको खास तौर पर पॅशन दी । इसके बाद आप पटियाला के एक मिनिस्टर हुए । वहाँ आप बहुत लोक-प्रिय रहे । सन् १९२३ में महाराजा होलकर ने आपको पुनः इन्दौर बुलाया और क्षेप्यूटी प्राइम-मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया। सन् १९२६ फरवरी मास में आप एक्स महाराजा तुकेशीराव के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के एद पर नियुक्त किये गये और उनके सिंहासन त्याग करने के बाद भी सरकार हिन्द ने आपको उसी पद पर कायम रूप से नियुक्त किया । उसके पश्चात महाराजा श्री यशवंतराव बहादुर ने अधिकार प्राप्ति के पश्चात भी आप को इसी पद पर रक्ता । आपको सन् १९१४ में गवर्नमेण्ट ने "राय बहादुर" की पर्ववी से विभूषित किया। सन् १९२० में महाराजा तुकोजीरांव बहातुर ने एतमाद-वजीर-उद्दोला के पद का सम्मान दिया। सन् १९३० में महाराज बशवन्तराव बहादुर ने वजीर-उद्दौका के पद से विभूपित किया । महाराजा बशवन्त-

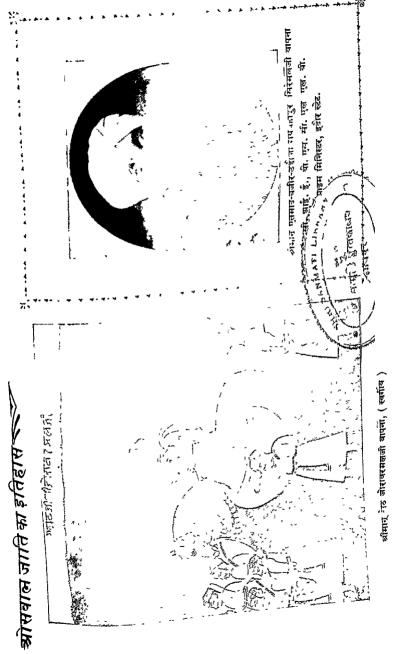

राव होळकर की नावाळिगी के समय में आपने अत्यन्त सफलता पूर्वक शासन किया, इससे प्रसन्न होकर गवर्नमेण्ट ने सन् १९३१ की जनवरी में आपको सी॰ आई॰ ई॰ की सम्मानीय पदवी प्रदान की । बापना साहब के शासन की विशेषताएँ

श्री बापना साहब के शासन की तारीफ करते हुए ता॰ 13 मार्च सन् 1999 के दिन मध्य भारत के भूतपूर्व ए॰ जी॰ जी॰ सर रीजनॉल्ड ग्लेम्सी महोदय ने मानिकनाग पैलेस में एक न्याल्यान में निम्नलिखित उदगार कहे थे:—

"But I can say you have in Indore an efficient administrative machine, second to none amongst the states, I have seen. You have a Prime Minister and a cabinet genuinely devoted to the good of the states and you have also a number of conscientions officers. I rank the Holkar administration very high amongst the States of India."

अथात्— "मैं कह सकता हूँ कि आपको इन्दौर का शासन यन्त्र बहुत ही सांगोपांग है। जिसने राज्य मैंने देखे हैं, उनमें इस राज्य की गणना प्रथम भेणी में हो सकती है। आपके प्राइम-मिनिस्टर और आपकी केबिनेट ने राज्य की मखाई के लिए अपने आपको अपंज कर रखा है। साथ ही आपके यहाँ कई अच्छे २ विवेकी आफिसर भी हैं। मैं भारतवर्ष के देशी राज्यों में होस्कर राज्य के ज्ञासन की गणना बहुत ही उच श्रेणी में करता हूँ।"

श्रीमान बापना साहब का शासन कई विशेषताओं से परिपूर्ण रहा है। आपके समध में शिक्षा की अच्छी उन्नति हुई। जहाँ पहले प्रति वर्ष शिक्षा विभाग में ५ लाल रुपये खर्च होते थे, वहाँ आज सात आठ लाल रुपये खर्च होते हैं। आपके समय में प्रक प् अौर प्रल प् ल बी की नवीन झासें खोली गई। शामपुरा और खरगोन में दो हॉय स्कूल खोले गये जो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके समय में एक ऐसी घटना हुई जिसका इन्दौर राज्य के आयुनिक इतिहास में बदा महत्व है। वह यह कि इन्दौर की छावनी जो कि निटिश अधिकार में थी, इन्दौर राज्य में वापिस आ गई और साथ हीमानपुर भी स्टेट में आया। इतना ही नहीं श्रोमान वायसराय महोदय के पास इन्दौर राज्य का एक प्रतिनिधि भी रहने लगा। यह अधिकार इन्दौर राज्य को छोड़कर और किसी स्टेट को नहीं मिला है।

इन्दौर बाहर में ब्रेनेज सिस्टिम न होने से बाहर के बीच में बहनेवाली नदी में शहर के कुछ

हिस्से की गटरें गिरती हैं, जिससे नदी का पानी बहुत गंदा हो जाता है और शहर की तन्तुरस्ती में बहुत नुकसान होता है। अब ब्रेनेज सिस्टिम के हो जाने से नदी का पानी बहुत साफ रहेगा।

वापना साहन और वॉटर सण्लाय वर्षस —पाठक जानते हैं कि गर्मी के दिनों में इन्दौर में पानी की कमी से बहुत यहा कष्ट हो जाया करता है। इस कष्ट से लोगों को जो असुविधाएँ होती हैं, उन पर यहाँ प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। जनता की इस असुविधा को सदा के लिए मिटाने के हेतु स्टेट की धोर से वापना साहिव ने बड़े २ दिगाज इंजीनियरों की सलाह से गंभीर नदी को रोककर एक बढ़ा विशास जला शय जिसकी लग्बाई १२ मील और चौड़ाई २ मील होगी, बनवाया है, इस जलाशय का नाम पश्यत सागर रचता गया है। इसके द्वारा इन्दौर में जलपूर्ति की व्यवस्था की जावेगी। इस आयोजन के सफलता पूर्वक बन जाने पर यह न केवल इन्दौर की डेढ़ लाख जनता को ही पानी दे सकेगा, चरन दो काल जनता हो जाने पर भी यह सफलतापूर्वक सबको पानी सद्धाय करसकेगा। इस जलाशय से सब पानी बिजली के द्वारा कावा जायगा। इस विशास कार्य में सारा खर्च करीब ७१॥ लाख रुपया होगा। यह एक ऐसा कार्य है, जिसने इन्दौर के इतिहास में वापना साहब का नाम अमर कर दिया है। कहा जाता है कि इसकी पाल में "साइकन स्थिल वे" जो होगा वह दुनियाँ में सबसे बढ़ा है।

भारतीय रियासतों के प्रधान सचिवों में श्रीमान बापना साहव का बहुत ऊँचा आसन है। कई प्रसिद्ध राजनीतिक आएके बुद्धि कौशल, आएके विशाल राजनीतिक ज्ञान और उल्झनों को सुक्कावे वाली आपकी सूक्ष्म दृष्टि की वही प्रशंसा करते हैं। कई बढ़े २ ब्रिटिश अधिकारी भी आपकी योग्वता के कायल हैं। इसी से गत राजण्डदेविल कान्फ्रेन्स के लिये आप महाराज्ञा की जयह चुने गये थे। वहां पर आपने बढ़ी योग्यता के साथ कार्य किया।

यह कहने में तिनिक भी अत्युक्ति न होगी कि बापना साहव सीजन्य की साक्षात् मूर्ति हैं। द्या, सहानुभूति, उदास्ता आदि समुज्ज्ञक गुण उनमें कूट २ कर भरे हुए हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किसी दुखी को देख कर उनका अंतःकरण द्रवीभूत हो जाता है। खुद तक्खीफ उठाकर भी ने ऐसे मनुष्य की सहायता करने में तत्यर होजाते हैं। आज पचासों नियार्थी आपने गुप्तदान से नियाज्ञाम कर रहे हैं। कई विधवाएँ आपके आश्रय पर रहती हैं। आपकी दानधारा धारा गंगा की तरह सब के एकसा फायदा पहुँचाती है। आपको जाति पाँति का पक्षपात नहीं है। जो दीन दुखी और दिखी हैं याजी सहायता के अधिकारी हैं आपके यहाँ से नियुक्ष नहीं आते।

श्रीमान वापना साहब एक महान् कुछ में जनमें हैं। जैसा उनका धराना है वैसी ही उनके इदय की विद्यालता है। संकर्णिता तथा जातीय विद्वेश के ख़ुद्रभाव आप तक फटकने तक नहीं पाते। सब



जातियों के लिये भाप के हृदय में बरावर स्थान हैं। आपकी सहातुमूर्ति, आपका प्रेम किसी जाति तक परिमित नहीं है। आपकी यह बात आपके जीवन क्रम में हमें प्रति दिन दिखलाई पदती है।

श्रीयुत बापना साहंब एक अच्छे राजनीतिल हैं। आपकी राजनीति शुद्ध और सात्विक हैं। कृटनीति से (Diplomacy) आप दूर रहते हैं। राज्य में होने वाले पड्यन्त्रों और राजनीतिक छड प्रपंचों से आपको बढ़ी एणा है। आप हतने चतुर अवस्य हैं कि दूसरे के पड्यन्त्रों से अपने आप को तथा अपने शासन को बाल बाल बचा छेते हैं। आप कभी अपनी आत्मा को पड्यन्त्रों में फँसा कर गंदी नहीं करते। राजनीति में जो गंदगी रहती है, उससे ये अपने आप को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। पार्टी बन्दी से इन्हें बड़ी नकरत है। ये बातें आपकी स्रामाविक प्रकृति के खिलाफ हैं। इसका नैतिक प्रभाव राज्य के वातावरण पर बहुत अच्छा पड़ता है।

संसार में जितने बहे २ राजनीतिज्ञ हुए हैं उनके स्वभाव में, गमीरता और प्रकृति में शांति हही है। जिन कोगों को बापना साहब के सानिष्य में आने का सौभाय्य प्राप्त हुआ है, वे आपकी गंभीरता और ज्ञांन स्वभाव से मठी मौति परिचित होंगे। कठिन से कठिन अवसरों पर भी आप उत्तेजित होना जानते ही नहीं। इसने देवा है कि जब आप प्रातःकारु वक्षीबाग में घूमने आते हैं, तब कभी २ क्रुष्ट कोग उन्हें इतना तंग करते हैं कि साधारण मनुष्य वैसी अवस्था में उत्तेजित हुए बिना महीं रह सकता। पर उनकी स्रोति स्वी भर भी चळ निचळ नहीं होती। इसके कहें उदाहरण इसारे सामने हैं।

हन्हीं सब मानसिक विशेषताओं का प्रताप है। कि आप क्रमशः विकास करते १ इन्दौर राज्य के समा महत्वपूर्ण राज्य के प्रधान सचिव के पद पर पहुँच गये तथा वर्तमान में आप वही योग्यता और सफलता के साथ संवालन कर रहे हैं। आपने इन्हीं विशेषताओं से न केवल भारतीय राजनीति में वरन् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अत्यन्त सहस्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। आज सारे ओसवाल समान को आपका बहुत बहुा गर्व है। आपका विवाह सम्बन्ध सम्बन्ध १९५६ में उदयपुर के सुमिसद मेहता भूपालसिंहजी की कन्या से हुआ। मेहता मूपालसिंहजी वदयपुर राज्य के दीवान थे तथा आपके पुत्र मेहता जगनायसिंहजी भी उदयपुर के दीवान रहे।

श्रीमान बापना साहब के इस समय हो पुत्र और दो पुत्रियों हैं। वहे पुत्र का नाम श्री कर्याणमक्षत्रों है। आप बी॰ ए॰ एङ॰ एङ॰ की॰ हैं। इस समय आप हम्दौर राज्य के हिप्टी एक्साइज़ कमिक्तर हैं। आपके इस समय तीन पुत्र और एक पुत्री हैं। दो बड़े पुत्रों के नाम क्रमशः कुँवर यशावनासिंहजी और कुँवर अमरसिंहजी हैं। श्रीमान बापना साहब के छोटे पुत्र श्री प्रतापसिंहजी हैं। आप एम॰ ए॰ एङ॰ एङ॰ बी॰ हैं।

#### बापना परतापचन्दजी का खांनदान

सेठ गुमानचन्द्रजी के पाँचने पुत्र सेठ परतापचन्द्रजी बावना थे । आपके परिवाह बाके इस समय रामपुरा और सन्धारा में रहते हैं। आपके परिचय और रुन्ते परवानों के लिए हम आपके नंशजों के पास रामपुरा गये थे मगर दैनचोग से उस समय उनका मिलना न हो सका । इसलिए इस शाला का पूरा इतिहास हमें मास न हो सका।

वापना परतापचन्द्रजी के पुत्र बापना हिम्मतरामजी वहे वैभवताली और प्रतापी पुरुष हुए ।
जैसलमेर रिवासत में आपका बढ़ा प्रभाव था । आपके द्वारा किये हुए धार्मिक कार्य्य आज भी आपकी
असर कीर्तिको घोषित कर रहे हैं । आपके द्वारा बनाए हुए असर सागर बाले मन्दिर का परिचय हम जपर
हे चुके हैं । आपको जैशलमेर रियासत से जरुनां नामक गांव जागीर में मिला था । जैसलमेर दरबार
की आपने अपने यहाँ पचरावणी की थी । सेठ हिम्मतरामजी के जीवनमल्ली, अखबदासजी, चिंतमणदासजी, और भगवानदासजी नामक चार पुत्र हुए । सेठ चिंतामणदासजी के पुत्र कन्दैयाकालजी और
धनपतलालजी इस समय सन्धारा में निवास करते हैं ।

षापना हिम्मतरामंत्री के अतिरिक्त सेठ परतापचन्द्रजी के जेठमछजी, नथमछजी सागरमछ्जी और उम्मेदमछजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से सेठ नथमछजी को पुत्र सेठ केशारीमछजी हुए। आए रामपुरा में निवास करते थे। आपके छणकरणजी और खेमकरणजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से खेमकरणजी इस समय विद्यमान हैं। रामपुरे में आपकी इवेछी वनी हुई है। सेठ सागरमछजी के बोधमछली और संगीदासजी नामक दो पुत्र हुए।

### राय साहव कृष्णालालजी बापना, बी० ए०-जोधपुर

इस स्नानदान के पूर्वन स्माभग १५०। २०० वर्ष पूर्व बदलू से जोधपुर आकर आबाद हुए। इस परिवार में मेहता कालुरामजी बापना बदे प्रतापी स्पक्ति हुए।

मेहता कालूरामनो वापना—आप जोषपुर की जनता में प्रतिष्ठित ध्यक्ति थे। जोषपुर शहर की जनता आपको काका साहब के नाम से न्यवहत करती थी। जब नोषपुर के फौन वस्की (कमांवर हन चीष) सिंघवी फोनराजनी का सम्बत १९१२ की आपाइ बदी ३ को स्वर्गवास होगया, और उनका पद उनके उन्न सिंघवी देवराजनी के नाम पर हुआ, उस समय सिंघवीनी की ओर से मेहना विजयसञ्जी. मुहणौत स्वर्ग

मेहता काल्रुरामजी बापना संवत् १९१९ की सावण बदी १ तक उपरोक्त कार्य्य सम्हालते रहे । संवत् १९३९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके रामलालजी, मुकुन्दलालजी गौर लक्ष्मणजी नामक ३ पुत्र हुए।

मेहता रामजाजनी वापना--आप जोवपुर महाराजा मानसिंहजीऔर महाराजा सखतसिंहजी के समय में जाजोर, सांचोर आदि परगर्नो के हाकिम रहे । आप भी सुरसुरी समाज में प्रतिष्ठित स्पक्ति थे ।

महता मुकुन्दलालजी वापना—आप पारती के विद्वान् और कारिंदा पुरुष थे। आप महाराजा कि जोरिंसहजी के नायब पद पर कार्य्य करते थे। महाराजा प्रतापिंसहजी आप पर अच्छा स्नेह रखते थे। मारावाड़ के सरहदी झाड़ों को निपटाने में कर्नेल वॉयली साहब के साथ आपने सहयोग दिया था।

महता सहमण्जी वापना—आपभी अपने समय में जोधपुर के प्रतिष्ठित पुरुष थे। जब संवत् १९२९ में सिंघवी देवराजजी के नाम का फौज वर्ष्मी का पद खालसे हो गया । उस समय आप # उक्त पद की देख रेख करते थें। संवत् १९६० में आपका स्वर्गवास हुआ।

राय साहब बांपना कृष्णुलालको बी॰ ए॰—आप मेहता छक्ष्मणळाळको बापना के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९३३ में हुआ । आप जोधपुर राज्य में हाकिम, राज एडवोकेट, और इन्सपेक्टर जनरळ पोळीस आदि कई सम्माननीय पदोंपर काम कर जुके हैं। आपके सार्वजनिक कामों की एक छम्बी सूची है। सन् १९१४ में जोधपुर से "ओसवाल" नामक जो मासिक पत्र निकळता था, उसके उत्पादक आप ही थे। जोधपुर को मारवाइ हितकारिणी सभा के स्थापन में भी आपने प्रधान हाथ बटवाया था।

राजप्ताने की प्रजा परिषद् और अजमेर के आदर्श नगर के स्थापन में भी आपने प्रधान सह-योग दिया है। आपही के परिश्रम और उद्योग से अजमेर में ओसवाल सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सामाजिक विषय पर आपने कई पुस्तिकाएँ और लेख लिखे हैं। आप वेदान्त मत के अनु-यायी और स्वतन्त्र विचारों के पुरुष हैं। अभी आप अजमेर में ही निवास करते है। आपके खून में मचयुवकों जैसा उत्साह और जोश है। आपका सम्पर्क कई अंग्रेज आफिसरों से रहा है और समय २ पर उनकी ओर से आपको कई प्रशंसा पन्न प्राप्त हुए हैं। जोबोगिक विषय में आपकी बदी अभिरुचि है। आपकी कास्टिक सोदा बनाने की स्क्रीम को गवर्नमेण्ड ने पसन्त्र किया है। स्ता तरह वेर के हाइ पर लाख लगाने की आपकी आयं जना को भी गवर्नमेण्ड को लेख प्रसा ने स्वीकार किया है। आपने जोंधपुर के ओसवाल विषया विवाह सहायक फण्ड को ३ हजार रुपये प्रदान किये। आपके जीवन का प्रधान लक्ष नवीन विचारों का प्रकाश करना और नवीन संस्कारों की लहर पेदा करना है। सन १९१७ में गवर्नमेण्ड ने

जीभपुर के रेकार्ट में इस पद पर इनके बढ़े आता मेहता रामलालनी ने काम किया था, पेसा उच्लेख पाया जाता है। लेखक:---

अक्षत के स्थान में मोती चेपे गये थे। इतना वड़ा सम्मान रियासत में केवल दोवान की ही सिलता है। साथही आपको हाथी और लवाजमा भी वस्ता गया। संवत् १९१७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र चम्पालालजी वापना भी प्रतिष्ठित महानुभाव थे। आपका संवत् १९४७ में स्वर्गवास हुआ। आपके बाद फर्म के कारवार को आपके खेष्ठ पुत्र सेठ कन्हैयालालजी ने सम्हाला। आप संवत् १९६१ में स्वर्गवासी हुए।

नगरसेठ नन्दलालजी वापना —वर्तमान में नगरसेठ कन्द्रैयालालजी के पुत्र नगरसेठ नन्दलालजी वापना विद्यसान हैं। आपका जन्म संवत् १९६० के अपाद मास में हुआ। उदयपुर की पंचायत में आपका पहला स्थान है। महाराणा की और से आपको पूर्ववत् सम्मान प्राप्त हैं। आपके पुत्र कुँवर गणेशी लालजी बी० ए॰ एल० पुल० वी० मेवाद में हाकिम हैं, तथा छोटे पुत्र कुँवर मनोहरलालजी तथा बसंती लालजी भी उच्चिक्षा प्राप्त स्थान हैं। इस समय आपके यहाँ जमीदारी गहनावट और जागीरहारों से छेनहेन का काम होता है।

#### सेठ छोगमल प्रतापचन्द बापना, हरदा

इस परिवार के पूर्वज सेठ अचलदासजी वापना लगभग १०० साल पूर्व अपने निवास स्थान मेहता से व्यवसाय के निमित्त हरदा आये। आप बढ़े कार्य चतुर और बुद्धिमान पुरुष थे। आपने जंगक में दो-तीन गाँव आवाद किये और वहाँ लोगों को बसाया।

सेठ शोमाचन्दनी वापना---आप अचलदासची बापना के पुत्र थे। आपने अपने सानदिन की जमीदारी सम्पत्ति को बदाने की ओर काफी लक्ष दिया और १५-१६ गाँवों में अपनी मालगुजारी तथा छेनदेन का कारवार बदाया। आप धार्मिक प्रवृत्ति के महानुभाव थे। संबद्ध १९५२ में आपने हरदा में प्रके जैन मन्दिर बनवाना आरम्भ किया था। आप हरदा भी जनता में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सर्व साधारण के छाआर्थ, आपने बहाँ एक भारी हुन्जाँ लुदवाया था। संबद्ध १९६२ में आप स्वर्गवासी हुए।

सेठ छोगमलकी वापना—आप सेठ शोभाचन्द्रकी वापना के पुत्र थे। आपका जन्म संवर् १९१८ में हुआ। आपने अपने पिताजी द्वारा बनवाये हुए जैन मन्द्रिकी संवत् १९६७ में प्रतिष्ठा कराई। पिताजी के बाद आपने मालगुजारी के गाँवों में भी उन्निन की, इरदा की जनता में आप सम्माननीय व्यक्ति माने जाते थे। संवत् १९७३ की काती वदी ३ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र प्रतापवन्द्रजी तथा माणकवन्द्रजी विद्यमान हैं।

वांपना प्रतापचन्त्रजी को जन्म संवत् १९५२ की भादवा सुदी ६ को हुआ। आप सन् १९१५ बे

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्वर्गीय महता कालुरामजी बापना, जोधपुर ( ग्रपने पुत्र मेहता रामजालजी, मेहता सुकुम्दलालजी तथा मेहता लच्मग्रलालजी सहित ).



(त्रपमे पुत्र निष्णुलालको, स्थामसुन्दरलालको, भंबरलालको और पैत्रा सहित).

हरदा के ऑनरेरी मिलाट्रेट हैं। हरदा की जनता व आफीसरों में आप सम्माननीय व्यक्ति हैं। आपके छोटे आता माणकचन्द्जी का जन्म संबद् १९५० की बैशाख सुदी ७ की हुआ। इस परिवार के पास इस समय २२ गाँबों की जमीदारी है। हरदा नथा आसपास के नामांकित कुटुस्बों में इस परिवार की गणना है। स्थानीय जैन मिन्द्र की व्यवस्था भी आप छोगां के जिस्मे हैं। माणिकचन्द्जी के पुत्र पूर्णचन्द्रजी वापना ६ साठ के हैं।

## सेठ हीरालाल रिखबचन्द बापना, कोलारगोल्डफील्ड

हस परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान महत्पुर (होलकर स्टेड) का है। आप श्री जैन विवासकर मन्दिर आम्बार को मानने वाले सानन है। इस परिवार में जीवराजजी हुए। जाप बड़े धार्मिक पुरुष थे। आपके राजमलजी पूर्व हीरालालजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेट राजमलजी ने संवत् १८४५ ४६ के लगभग पूज्य श्री मोहनलालजी महाराज के सदुहेश से दीक्षा प्रहण की थी। आप बढ़े स्थापी तथा धर्मप्रेमी सज्जन थे।

सेट हीराठाठजी का जन्म संवत् १९१९ में हुआ। आप बढ़े योग्य, समझहार तथा धर्म प्रेमी पुरुष थे। आपका पंच पंचावती में काफी सम्मान था। आपने संवत् १९४७ में बंगलोर में अपनी फर्म स्थापित की थी जिसकी आपके हाथों से बहुत उन्नति हुई। आपके रिस्नवचंदजी पूर्व हरक-चंदजी नामक दो पुत्र हुए।

सेट रिखनचंदजी का जन्म सं० १९४० में हुआ। आप भी बढ़े समझदार धार्मिक तथा ज्यापार कुशाल सजान हैं। आपने संवत् १९५७ में कोलार गोल्ड फील्ड में अपनी एक स्वतन्त्र फर्म स्थापित की जिसपर वैंकिंग तथा शेलर्स का ज्यापार होता है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम जयचंदजी, पारसमलजी, शांतिलालजी तथा नेमीचंदजी हैं। सेठ इरकचन्दजी का जन्म संवत् १९६० का है। आप इस समय कोलार गोल्ड फील्ड में ही जनरल मचेंडाईज़ की अलग दुकान करते हैं।

इस परिवार की ओर से वर्तमान में कोळार गोल्ड कील्ड में एक मंदिर बनवाया जा रहा है। कोळार गोल्ड फील्ड की ओसवाळ समाज में यह परिवार प्रतिष्ठित समझा जाता है।

#### सेठ तेजमल हीराचन्द वापना, सादड़ी

इस खानदान के पूर्वत बापना फराजी के पुत्र गंगारामजी ने संवत् १८५० के स्थामग अपनी दुकानें रतलाम और इन्दौर में खोलीं । इसपर अफीम का न्यापार होता था । इस न्यापार में आपने अच्छी सम्पत्ति कमाई थी । आपका स्वर्गवास सम्वत् १८८५ में हुआ । उस समय आपके पुत्र बापना आक्रमचंद्वी मावालिय थे, अतप्रव सव दुकानें उता दी गईं । आलमचंद्वी के इंसराजनी, प्रमचन्द्वी, हुक्मीचन्द्वी, निहालचन्द्वी, हजारीमल्जी तथा रोजमल्जी नामक ६ पुत्र हुए । इनमें इंसराजजी के पुत्र बालचन्द्वी, शालचंद्र बखावरमल के नाम से मुजम्मपुर में स्थापार करते हैं । हुक्मीचन्द्वी के पुत्र सागरनक्यी करकते में स्थापार करते हैं हनके पुत्र फलचन्द्वी सावदी के पहिले ओसवाल मेरिक्युलेट हैं ।

वापना आलमचन्दनी के सबसे छोटे पुत्र तेजमक्ती वे संवत् १९५० में मयंदर (बन्बई) में दुकान खोली। आप विद्यमान हैं। आपके हीराचंदनी, जुलीलालजी तथा फूटरमक्त्री नामक तीन पुत्र हैं। द्यापना हीराचन्दनी का जन्म १९४९ में हुआ। आपने १९६४ में कोयन्वट्टर में 'हीराचंद जुलीलाल' के नाम से जरी कांठी का व्यापार शुरू किया। संवत् १९८० में बापना हीराचंदनी ने सादबी में सर्व प्रक्म "वदंमान तप की ओली" की। इसमें आपने लगानग ५० हजार रुपये लगाये। सादबी की तमाम धार्मिक संस्थाओं में आपका सहयोग रहता है। जाप "धर्मचंद द्याचंद" फर्म, और श्री आध्यानन्द जैन विवालन कमेटी के मेम्बर हैं। इसी प्रकार न्यात का नोहरा और पांतरापील के सेक्रेटरी हैं। जापके छोटे माई जुलीलालजी क्यापार में सहयोग देते हैं और फूटरमलजी, वापना हिन्मतमस्त्री के यहाँ दसक गये हैं।

### सेठ लालंचद जेठमल बापना, श्रमलनेर

इस परिवार का मूल निवास स्थान खिचंद (भारवाद) है। आप स्थानकवासी भारनाव के माननेवाले हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ मगनीरामजी के हीरचंद्रजी, खुजानमल्जी, चांद्रमल्जी, अगरवंद्रजी तथा माणकचंद्रजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में से सेठ खुजानसल्जी, चांद्रमल्जी अगरवन्द्रजी तथा माणकचन्द्रजी संवत् १९६५ में व्यापार के लिये मद्रास गवे, तथा वहां गिरवी का व्यापार के लिया। सेठ चांद्रमल्जी छोटी वय में ही स्वर्गवासी हो गये। संवत् १९५७ तक इन बन्धुओं का कारवार मदास में रहा।

सेट सुजानमछत्री विद्यमान हैं। आपकी वय ७१ साल की है। आपके पुत्र काटवन्त्री, जेटमरुजी तथा जसराजजी हैं। इनमें लालवन्द्रजी, चांदमरुजी के नाम पर दचक राये हैं। आपका जन्म .संबद् १९६० में हुआ है। इन तीनों बन्युओं ने सम्बद्ध १९८६ से अमलनेर में कपदा, गिरवी और अनाज का कारबार ग्रुरू किया। आप छोग यहां के न्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, तथा वहे मिछनसार और सरक खमाव के स्पक्ति हैं।

## सेठ चुनीलाल हीरालाल बापना, मिनासर

इस परिवार वालों का मूल निवास स्थान जैसक्सेर था। वहां से वे लोग कोटा होते हुए माला-सर (बीकानेर) नामक स्थान पर आकर वये! यहाँ आनेनाले सेठ ज्ञानमञ्जी थे। आपके पुत्र दुर्जनदासनी मालासर में ही लेती बाढ़ी का काम करते थे! आपके गंगारामनी, छोगमलजी, लच्छीरासजी, जेतरूपजी और लखसीचन्द्रजी नामक पांच पुत्र थे। आप सब लोग मालासर को छोदकर भीनासर नामक स्थान में आकर बस गये। हनमें से सेट गंगारामनी वंगाल प्रान्त में आये। आपने कलकत्ता और गदगाँव (आसाम) में ज्यानी फर्मे स्थापित कीं। कुछ समय परचात् उपरोक्त फर्मे बन्द कर श्रीमंगल में छोगमल मूलचन्द के नाम से फर्म लोली। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके घनराजनी, चुलीलालजी और बचवावरमलजी नामक सीन पुत्र हैं। आप तीनों साह्यों का परिवार हस समय स्वतन्त्र व्यापार करता है।

सेट धनराजजी आजकल धनराज जुहारमल के नाम से कपदे का व्यापार करते हैं। आपके जुहारमलजी, सुगनमलजी, दीपचन्दजी, मगनमलजी और स्थानमलजी नामक पुत्र हैं। जुहारमलजी अबग अपना कावसाय करते हैं। फर्म का संचालन सुगनमलजी करते हैं।

सेट बुधीकालजी न्यापार कुशल व्यक्ति हैं। आपने कलकता, शाईस्तागंज और होबीगंज नामक स्थानों पर अपनी फर्मे खोळीं। इनपर कपड़े, गल्ले, भावत और दुकानदारी का कास हो रहा है। शाईस्ता-गंज में इस परिवार की दो और फर्मे हैं। सेट बुधीलालजी के हमीरमल्ली, हीरालालजी, सोइनलालजी और इस्तीमलजी नामक पुत्र हैं। हमीरमल्ली लपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। शेष तीनों भाई शामिक रहते हैं। भाष लोग बाईस सम्बनाय को मानने वाले हैं।

### सेठ बगनमल साहबराम बापना, धृलिया

इस परिवार का मूळ तिवास स्थान हरसोळाव (सारवाड़) का है। इस परिवार में सेठ सवाईरामजी हुए। आपके पुत्र जेटमळजी करीब ७५ वर्ष पूर्व देश से व्यापार के निमित्त फागणा ( पूछिया के समीप ) आये और वहाँ पर अपनी साधारण दुकान स्थापित की। आपका संवत् १९४० में स्वर्गवास हो गया। आपके साहवरामजी, धीरजमळजी, वर्षजावरमळजी तथा बनेचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए। आप सब माह्यों के हायों से फर्म की विशेष उन्नति हुई।

सेट साहबरामजी ने फर्म के ज्यापार को विशेष उन्नति पर पहुँचाया। आपका गवर्नमेंट में भी काफी सम्मान था। आप संवत् १९७५ में स्वर्गवासी हुए। आपके स्वर्गवासी होने के बाद आपके सब माई अलग २ ज्यापार करने लगे। सेट साहबरामजी के लगनमलजी, मूलचंदजी एवं मानकचंदजी नामक सीन पुत्र विश्वमात हैं।

चेठ ध्यानमलजी का जन्म संवत् १९४६ में हुआ ! आपने संवत १९७० में पूलिया में अपनी स्वतन्त्र फर्म छानमल साहवराम के नाम से अलग स्थापित की ! आप बढ़े योग्य, ध्यापार कुशल तथा समसदार सजन हैं। आपके घार्मिक विचार उदार हैं। आप श्री धृष्टिया पौतरापोल के तथा प्राणी-स्थक औपघालय के पाँच सालों तक सभापित रहे हैं। आपको फर्म पर हई तथा आहत का न्यवसाय होता है। आपके उत्तमचन्द्रजी, सींचियालालजी, मिश्रीलालजी तथा सुवालालजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से उत्तमचन्द्रजी न्यापार में भाग लेते हैं। सेठ गाणकचन्द्रजी के मोहनलालजी आदि पाँच पुत्र हैं।

## सेट कुन्दनजी कालुराम वापना, मंदसीर

यह परिवार छगभग २०० वर्ष पूर्व पाळी से इघर आया और डेढ़सी वर्षों से मन्दसीर में निवास कर रहा है। संवद १९०३-४ में सेठ इन्द्रनजी वापना में इस दुकान का स्थापन किया। आपके वाद काल्डरामजी ने कार्य सम्भाला। वर्तमान में सेठ काल्डरामजी के पौत्र सेठ ऑकारलाळजी वापना इस फर्म के संचालक हैं। आप शिक्षित पूर्व उन्नत विचारों के सजन हैं। आपकी बम्बई में ऑकरलाळ सिमीलाल के नाम से आदत की दुकान है। आपके पुत्र मिश्रीलालजी हैं। यह परिवार मन्द्रसीर में अच्छा प्रतिष्ठित हैं। आपके यहाँ हुंदी, चिट्ठी, सराफी और रहें का ज्यापार होता है।



## कोडारी-चीपड़ा

## कोठारी (चौपड़ा) गौत्र की उत्पत्ति

इस गौत्र की उत्पत्ति मण्डोवर के पहिहार राजपूर्तों से हैं। ऐसी किम्प्रदन्ती है कि संवत् १९५६ में मण्डोवर के तत्कालीन पिद्वार राज नाहदूराव ने तत्कालीन जैनाचार्य की जिन प्रलुममृदि की पहुरा सेवा मिक की और प्रार्थना की कि गुस्देव मेरे कोई संतान नहीं है और निःसन्तान का जीयन इस संसार में व्यर्थ है, इस पर गुरुदेव ने अपना पासचूर्ण उन दोनों पति पत्नी के सिर पर दाल कर चार पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात संवत् १९६९ में आचार्य्य जिनदत्तप्ति ने उन सब को जैन धर्म में दोक्षिन कर चीपढ़ा. कृकड़ चौपड़ा, गजधर चौपदा, चांपड़गांथी, चेडर सांद आदि गोगों को स्थापना की। इसी वंश में आगे चलकर सोनपालजी हुए इनके पीत्र ठाकुरसीजी वढ़े प्रतापी और बुदिमान हुए। ये राठौर राजा राज चूंडाजी के यहाँ कोठार का काम करते थे इससे कोठारी कहलाये। इसी खानदान में से आगे चलकर कुछ लोग बीकानर तक चले गये और कुछ नागौर में कसे। नागौर वाले पानदान में कम से सांवतरामजी और गंगारामजी नामक वो भाई हुए। इनमें कोठारी सांवतरामजी तो अजमेर में रह कर ध्वापार करते थे और कोठारा गंगारामजी वालसमाजी हो अवसर पाकर यही कोठारी गंगारामजी नामक वा भाई हुए। इनमें कोठारी सांवतरामजी तो अजमेर में रह कर ध्वापार करते थे और कोठारा गंगारामजी वालसमाजी हो अवसर पाकर यही कोठारी गंगारामजी स्वाराजा प्रथम तुकोजीराज के जमाने में, होलकरों की सेना में मरती हुए। तभी से इस खानदान का पाया इन्दौर स्टेट में जमा।

## ्रामपुरा भानपुरा का कोठारी खानदान

## कोठारी सांवतरामजी का परिवार

कोठारी भवानीरामजी—आप कोठारी सांवतरामजी के पुक्लीते युत्र थे। आपका जन्म संवत् १८२९ में हुआ। आप कोठारी गंगारामजी के पास होल्कर दरवार की खिदमत में आये। इंस्की सन् १८३१ में रामपुरा विस्ट्रिक्ट का इंतर्जाम आपके जिम्मे किया गया, उस समय उस जिल्हे में बहुत से ठाकुर बागी हो गये थे और व्यवस्था बहुत विगद रही थी। कोठारी भवानीरामजी ने अपनी हिम्मत और हिक्सत से उन छोगों को काब् में करके सारे जिल्हे में अमन उमान कर दिया। इसके उपन्का में आपको एक पालको और लवाजमा बक्ता गया, जिसके सरच के लिये रामपुरा जिले की आमर्नी से ७२० ] की वार्षिक नेमजूक दी गई। उसके परचात १५०० | वार्षिक की एक और नेमजूक आपको प्रदान की गई। आपके पास रामपुरा जिले के कई गाँव इचारे में थे और उनकी आमर्नी से ये सिपाहियों का एक मजबूत दल रखते थे, जो कि उस कठिन जमाने में शांति बनाये रखने के लिये आवश्यक था। सन् १८१५ में आपका स्वर्गवास हला।

के दित्ती शिवचन्द्रकी कि नाम को केवल कायम ही न रहला, विल्क अपनी बहादुरी, चतुराई और प्रबन्ध कुशलता से बहुत अधिक चमका दिया। आपने रामपुरा मिन अपने कि प्रजा में अमन चैन और शांति स्थापित की। ईस्वी सन् १८६५ से १८६६ तक हस जिले का इन्तजाम शिवचन्द्रजी के पास रहा। इस समय में उस जिले की आमदनी में भी बहुत तरवकी हुई! सरकार ने आपकी हैं खिदमत की बहुत कदर की और इसके उपलक्ष में सलकालीन रेजिटेंट सर रावर्ट होमिल्टन की शिक्तिश पर आपकी मोना सपोरिया और खलूरी स्टेंड पुरतिनी इस्तम्बारी पटें पर बदशा।

हैसबी सन् १६४६ में रामपुरा डिस्ट्रिक्ट इंतनामी सुभीते के लिहान से २ हिस्सी में बांट दिया गया। कोठारी शिवचन्द्रनी को उत्तरीय हिस्से का अर्थात् भानपुरा डिस्ट्रिक्ट का काम सौंपा गया और वे जीवन पर्यंत इसी जिले के इंतनाम में रहे। भानपुरे की मजा उन्हें कलन्त प्रेमकी हिंह से देखती भी ! आज भी भानपुरे जिले के घर घर २ में उनकी गुण गायाएँ बदे आदर और प्रेम से गायी जाती हैं।

ऐसा माछ्य होता है कि सन् १८४८ में आप इन्दौर रेसिटेंसी में दरबार की तरफ से बकीड सुकरेर किये गये । कहना न होगा कि इस नाड़क और जिम्मेदारी एएँ पर पर आपने बहुत संतोषजनक रूप से काम किया और अच्छी कीर्ति सम्पादन की । आपके कामों से सर हेमिस्टन बढ़े प्रसन्न रहते थे । इसी समय में आपने एक प्रस्थात डाक् फकीर महम्मद मकरानी को गिरफ्तार किया, जिसके उपलक्ष में बग्बई गवर्नमेन्ट ने आपको एक बहुनूच्य खिल्छत बख्सी । इस विषय में सर हेमिस्टन ने ता॰ १९ मई सन् १८०९ को एक धन्यवाद पत्र लिखा । इसके सिवाय और भी कई आरोज अफसंगें से आप को अच्छे १ सर्टिफिक्ट मिले हैं ।

कुछ समय के पश्चात गदर के हतिहास प्रसिद्ध दिन आये ! उस समय में भानपुरा विदिष्ट, वाराजक पूर्व असंतोपी कोगों का खास निवास स्थान था। बारियों की फोज से सारा जिल्हा बड़े संबट में आ गवा था। इस समय कोठारी शिवचन्द्रजी ने जिस बुदिमानी, चतुराई और राजनीतिज्ञता से वर्षों का इन्तजाम किया उससे इनकी योग्यता और प्रवन्ध कुशक्ता का पता बहुत आसानी से बढ़ जाता

# **ग्रोसवाल जाति का इतिहास** 💍 📉



स्व॰ सरटार शिवचन्दजो कोठारी (प्रथम), भानपुरा.



रायबहादुर हीराचन्दजी कोठारी, इन्दौर.



स्व॰ सरवार सावन्तरामजी कोटारी, भानपुरा.



सरदार शिवचन्दजी कोठारी ( द्वितीय ), इन्दौर.

है। उन्होंने एक ओर तो बागी छोगों के पैरों को वहाँ नहीं जमने दिया, दूसरी ओर बागियों का पीछा करने वाली बृटिश फीज को रसद और दूसरा सामान पहुँचाने की उत्तम ब्यवस्था की और तीसरी ओर मिझ स्थानों पर पदी हुई बृटिश सेना को, बागी छोगों की गति विधि और उनके मुकामों का संवाद पहुँचाने की ब्यवस्था भी आपने की। ये सब काम आपने अध्यन्त फुर्ती और सावधानी से किये। इसके उपलक्ष में आपको कमांदिंग आफीसर के द्वारा लिखे हुए कई सार्टिफिकेट् भी मास हुए। इसी सम्बन्ध में नीमच के बड़े साहब ने किमेशनुर अलमेर के जिरये सन् १८५८ में जो रिपोर्ट की, उसका मतलब इस प्रकार है—

इन्दौर के वकील ने बागी लोगों के पाटन पहुँचते समय प्रगट किया था कि कोठारी विश्वचन्द्रजी में अपने आदिमयों के साथ संधारे पर देश किया है। और वहाँ बहुत अच्छा इन्तवाम कर रवला है। कोठारी जी इन्दौर रियासत में बहुत मदे होशियार और कारगुजार व्यक्ति हैं। सर हेमिल्टन मी आपके कामों से बहुत खुश हैं। जिस समय हम सरहद्द के फैसले में गये थे उस समय कोठारीजी से मिलकर हमारी तिबयत बहुत प्रसन्न हुई। गदर के समय में इन्दौर, रियासत का अच्छा वंदोवस्त रखते हुए हमको क्षण सं बागियों की खतर देकर बहुत खुश रक्खा। वास्तव में चन्द्रावतों ने रामपुरे में बढ़ा सिर उठाया था, मगर कोठारीजी ने अपनी प्रबन्ध कुशस्त्रता से रामपुरा को इन्दौर रियासत में बनाए रक्खा। इमने इनको महाराजा व बृटिश गवनीमण्ड का खैरस्वाह समझ कर यह रियोर्ट किया है।

इस प्रकार प्रशंसायूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए सन् १८५९ ईस्ती में आपका स्वर्गवास हुआ। कोठारी सावतरामजी—कोठारी शिवचन्द्रजी के कोई संतान न होने से आपके नाम पर कोठारी सावंतरामजी को दत्तक छिया गया। आपका जन्म संवत् १९०१ में हुआ। कहना नहीं होगा कि आप मो अपने प्रतापी एता के प्रतापी एत्र थे। आपने मी अपने प्रशंसनीय कार्य्यों से इस खानदान की इजत और आवस्त को बहुत बढ़ाया। आपके जिम्मे भानपुरा डिस्ट्रिक्ट का इन्तजामी चार्ज बना रहा और आप इस जिले के इजारदार भी रहे। इस जिले में सावन्तरामजी का प्रवन्य अत्यन्त अवस्त्रमधी और वागवानी में आप बहुत विरुच्छा रखते समय में सरकारी आमदनी भी खुद जोरों से बढ़ी। खेती वादी और बागवानी में आप बहुत विरुच्छा रखते थे। अपराधियों के साथ आपका वर्तांव अत्यन्त उदारता और वागवानी में आप बहुत विरुच्छा रखते थे। अपराधियों के साथ आपका वर्तांव अत्यन्त उदारता और दाया से परिपूर्ण रहता था। इनकी उदारता, महानता और कला प्रेम की गावा आज भी भानपुरा के

<sup>\* &</sup>quot;Kothariji Sahib has kept the district in excellent condition. He is a brave and inteligent and experienced officer in the Indore State. Infact the Chandrawats had attempted a rise at Rampura but Kothariji managed them excelently (and prevented it) It was owing to his tastful management that the Rampura district remained in the possession of the Holker Maharaja,"

बन्चे २ के मुँह पर है। इंतना होते हुए भी उनकी उदारता तथा दया-पूर्ण व्यवहार जिले की अराजका को दवाने में बाधारूप नहीं हुआ। अराजकों, घाड़ेतियों और छुटेरों को ने कठोर दंढ देते ये, जिनकी कहानियाँ भानपुरा के पुराने लोग आजभी बड़ी दिलचस्पी के साथ कहा करते हैं।

इन्दौर दरबार ने आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मौत्रे सगोरिया को इस्तमुरारी पट्टे से बरवकर बागीर में वरबा जो आज भी उनके वंशजों के पास है !

कोठारी सार्वतरामजी ने सन् १८६९ में अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में उनके दाह संस्कार की जगह गरोठ में एक सुंदर छत्री बनवाई, जिसके खरच के लिये सरकार की ओर से २५ बीधा इनामी जमीन और १०० सालियाना यहका गया। इस रकम के कम पढ़ने की वजह से ६ बीधा जमीन और बहंशी गई। अपनी सृत्यु से कुछ समय पहिले आप स्टेट कौंसिल के मेम्बर भी बनाये गये। आपका स्वर्गवास सन् १९०० में हुआ । कोठारीजी की भानपुरा में भी एक सुन्दर छत्री बनी हुई है जिसके साथ एक बगीचा भी है।

कोठारी सार्वतरामजी के कोई संतान नहीं हुई अतः आपके नाम पर कोठारी विवचन्त्रों को इनक ियें गये। आप इस समय विद्यमान हैं। आप इस सानदान की पुरतेनी जायदाद की जामवनी के मालिक हैं। आप इन्दीर में ऑनरेरी मिजिस्ट्रेट और जवाहरखाना कमेटी के मेम्बर हैं। आपके स्टेट से "सरदार राव" का सम्माननीय खिताब भी प्राप्त है। दरबार में भी आपको बैठक प्राप्त है। आपके इस समय २ पुत्र हैं।

### कोठारी गंगारामजी का खानदान

महाराजा होलकर की सेना में वाखिल होने के पश्चात आपने कई लहाइयों में बढ़ी वीता के साथ शुद्ध किया और अपनी योग्यता से बढ़ते २ जावरे के गवनर के पद तक को आपने प्राप्त किया। महा राजा यशवंतराव होल्कर ने अधिकारारुद होने पर आपको रामपुरा मानपुरा आदि कई स्थानों का गवनर नियुक्त किया। अ उस समय में आपको अधीनता में दस हजार सेना और दस तोएँ रहती थीं हवा नियुक्त किया। अ उस समय में आपको अधीनता में दस हजार सेना और दस तोएँ रहती थीं हवा नियुक्त दिवानी, कौजदारी इत्यादि सब प्रकार के अधिकार भी आपको दिये गये थे। इन परगनों में आपने शिक्तम्य, दीवानी, कौजदारी इत्यादि सब प्रकार के अधिकार भी आपको दिये गये थे। इन परगनों में आपने शास्ति स्थापन का बहुत प्रयत्न किया और समय २ पर कई लड़ाह्यों लड़कर अपनी बहादुरी और ग्राजीवि क्षास्त को परिचय दिया। आपकी बीरता और कारगुजारियों का वर्णन इन्दौर राज्य के हुजूर फड़नीवी के दिकादों में, सरजान सालकम के मध्य भारत के इतिहास में तथा और भी नई प्रन्यों में निलता है।

देखिये मि० प्रनिरं मेल का चीक्स आफ सेप्ट्ल इरिडया पृष्ठ ३०।

# श्रोसवाल जाति की इतिहासं 🤝



कोठारी साहब की छुत्री, गरोठ.



श्री कोठारी हरिसिहजी श्रपने पुत्र-पौत्र सहित, सैलाना,

आपका विशेष परिचय हम इसी प्रन्थ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक अध्याय के पृष्ठ 19४-14 में दे चुके हैं।

कोठारी गंगारामजी के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके पुत्र कोठारी भगनीरामजी अपने पिता के स्थान पर काम करते रहे,। आपने अपनी जागीर के गांवों और बगीचे के लिए स्वर्गीय महाराजा मल्हारराव होल्कर (द्वितीय) से पुनः सनद प्राप्त की। भगनीरामजी को भी उनके पिता के ही समान हजात और हक प्राप्त थे।

कोठारी मगनीराम जी के परचात जनके पुत्र कोठारी रसनचन्द्जी हुए! इनके समय में समपुरा जिले का अधिकार इनको और कोठारी भवानीरामजी के पुत्र कोठारी शिवचंदजी को आधा २ बाँट दिया गया। सन् १८४५ तक इस जिले पर इनका अधिकार रहा! आप रामपुरा के कुमेदान के पद पर भी रहे! उस समय आप रामपुरा के पुक प्रभावशाली कारगुजार थे। आप वहें साहसी तथा स्वामिम् अक सजन थे। आपने अपने प्रांत में बदमाशों तथा लुटेरों को उचित दण्ड देकर शांति स्थापित की थी। इसी प्रकार संवत् १९१४ के गदर के समय इन्दौर की बागी फौज को आपने अपने आधीन करने में बदे साहस के काम किये थे। एक समय की बात है कि इन्दौर की फौज के अपने अपने आधीन करने में बदे साहस के काम किये थे। एक समय की बात है कि इन्दौर की फौज के कुछ लोगों ने फणसे को मारवे का प्रयत्न किया, उस समय आपने नंगी तलवार से कुछ समय तक युद्ध कर सारी फौज को अगा दिया था। तत्कालोन पोलिटिकछ पूर्जट सेंडिस तथा नार्य बुक ने आपको कई महत्व के काम सेंगि थे। सन् १८४४ में मालाहेदे वाले महाराजा कीजोसिहजी के जागीरी के हागड़े में व रामपुरा तथा संजीव (जावरा-स्टेट) के सरहरी के हमादे में उक्त पोलिटिकछ पूज्य ने आपको मेजा था। आपने इन्हें बढ़ी योग्यता से निपटाया। इसके वाद आपके जगर सरकारी कर्जा अधिक बढ़ जाने के कारण आपकी जागीरी के दोनों गाँव खालको कर लिये गये। तब आप सं-१९१० में मारवाड़ चळे गये। तब आप सं-१९१० में मारवाड़ चळे गये। वहाँ जोधपुर दरवार की ओर से जातको पालकी, नगारा, निशान छड़ी आदि का सम्मान प्राप्त हुआ। आप संवत् १९२५ में मारवाड़ में ही सर्गवासी हुय।आपके उद्देवन्दजी, पूळवन्दजी, गुछावचंदजी तथा मूळवन्दजी नामक चार पुत्र हुए।

कोटारी उदेचन्द्रज्ञी सर्व प्रथम जावरा के अधिकारी हुए। तदनंतर आप महित्युर फौज में स्था छड़ाई बन्द होने पर आप इन्द्रीर मुनाफे के खजाने पर निमुक्त किये गये। आप आजीवन इसी पद पर काम करते रहे। आप और फूळचन्द्रजी न्यारह दिन के अन्तर से साथ २ स्वर्गवासी हुए। आप दोनों भाइमों की मृत्यु के पदचात आपके दोप दोनों भाई पहले मानकरी और फिर इन्द्रीर मरेश यशवंतराव होक्टर और युवराज शिवाजीराव होल्कर के प्राइवेट सेक्टरी बनाये गये। सदनंतर कोटारी गुलावचंद्रजी कृमशः मुनाफा खजांची, कारखानेदार, हुजूर खजांची, कारिसल के मेम्बर आदि २ कार्मों पर तथा कोटारी

मूलचन्दजी कारखानेदार, सनासा के असीन आदि २ कार्यों पर नियुक्त किये गये। आप दोनों बन्धुमें मे प्रयत्न काफे अपने पूर्वजों के जार किये हुए जागीरी के गावों को पुनः प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया। इसके फलस्वरूप उन नोनों गाँवों के बदले में सीना नासन्दा तथा कुछ जमीन बगीचे के किये आप लोगों को इनायत की गाई। इस प्रकार आप दोनों बन्धु हील्कर सरकार की सेवा करते हुए स्वर्गनासी हुए। इनमें से कोठारी मूलचन्दजी के हीराचन्दजी, दीएचन्दजी और देवीचन्दजी नासक तीन पुत्र विवसान हैं।

कोठारी द्दीराचन्दनी बद्दे सुसुर्दी, कार्य्य कुराल तथा योग्य सुक्रन हैं। आएने अपनी योग्यता एवं कार्य्य कुरालता से पुरु साधारण पद से पुरु बहुत बद्दे सम्माननीय पद को प्राप्त किना है। आपने प्राप्तम में इन्दौर के सुनाफा कारखाना, फड़नीसी दफरा, पोलिस विभाग तथा सावर के महक्र में काम कर अपने आपको दृद्धि की ओर अप्रसर किया। आप इसके पत्रवाद कोठी कारखानदार और फिर मनाझा के अमीन बना कर भेजें गये। इस समय मनासा परगने के आस पास बड़ी दुर्व्यवस्था और शहरानी से क्रं दिशी देशें वजादे हुए गाँनों को बसाया। आपको इस सुन्यवस्था तथा नवीन बंसाइत से राज्य के तक्तवीन वच पदाधिकारी बद्दे संतुष्ट रहे और उन्होंने समय समय पर आपके कारयों की खूब प्रशंसा की। आपके इन कार्यों के उपलक्ष्य में आपको रामपुरा के नायब सूबा और फिर महापुर का सूबा बनाया। तर्वन्तर रामपुरा और भागपुरा इन दोनों परगनों को सिमिजित कर आप उसके सूबा बनाये गये। इसी सब्व इन्होर नरेश महाराजा तुकोजीराव होल्कर ने इस जिले का दौरा करतें समय आपके कार्यों से बार्य पर कार्य के कार्यों से वार्य कार्य महाराजा तुकोजीराव होल्कर ने इस जिले का दौरा करतें समय आपके कार्यों से बार्य पर सर्व कार्य साम कार्य से कार्य से कार्य से स्वार्य स्वार्य साम स्वार्य साम स्वार्य से साम स्वार्य से से दरबार में आपको २०००) नगर तथा फर्य कला साम सिरोपाव देकर सम्मानित किया।

तदनंतर क्रमशः आप रेन्हेन्यू कमिक्नर, कस्टम कमिक्नर, एवसाइज मिनिस्ट, रेवें निमित्तर, नायव दीवान सासगी आदि २ उच पदों पर नियुक्त किये गये और किर कैनिसल के मेन्यर भी बनाये गये। इसके परचात् आप दीवान सासगी अकरेर किये गये तथा यहाँ से पेंशन प्राप्त होने पर क्षणि किस कैनिसल के मेन्यर भी कित की स्वाप्त की किस की किया यहाँ से पेंशन प्राप्त होने पर किस से कैनिसल के मेन्यर धनावे गये। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने इस राज्य में बढ़े २ उत्तरहावित्र पर्दों पर रहकर बढ़ी योग्यता से ज्यवस्था की। जिस समय महाराजा होलकर विकायत के इस ये उस समय आप कैसिल के समापति भी बनाये गये थे।

आपका इन्दौर राज्य में बहुत सम्मान है। आपको सन् १९१२ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने "गव बहातुर" के सम्माननीय खिताब से विभूषित किया। इसी प्रकार होलकर सरकार ने आपको "सुन्तियाँ ए-खास" की पदवी तथा हुन्तूर प्रियी कैंसिल के कैंसिलर बना कर सम्मानित किया। इतना हो औ इन्दौर राज्य की ओर से आपकी धर्मपत्नी को ५०) मासिक का आजीवन के लिये अलाउम्स भी कर दिया था, जो इस समय आपकी पुत्र वशु को मिल रहा है। भापने इन्दौर नरेश यशावंतराव होल्कर के विवाही-स्तव पर अत्यन्त सुचार रूप से व्यवस्था की, जिससे प्रसन्न होकर होल्कर नरेश ने आपको ७०००) बक्तिस में प्रदान किये थे। आपके संतोषचम्यजी नामक एक पुत्र हुए। आप भी कई स्थानों पर अमीन रह जुके थे। आपका स्वर्गवास हो गया है।

कोठारी होराचन्द्रजी के भाई वीपचन्द्रजी भी कई स्थानों पर अमीन रहे । इस समय आप बहवाह (नेमाद) में अमीन हैं । आपके एक पुत्र है । इसी प्रकार कोठारी देवीचन्द्रजी भी सरकारी सर्विस करते हैं । आपके भी एक पुत्र हैं ।

## सेठ रामचन्द्र फूलचन्द्र कोठांरी, भोपाल

इस कोठारी परिवार का मूख निवासस्थान बीकानेर हैं। वहाँ से १०० सांख पूर्व कोठारी करमज्ञत्वी धार गर्व और वहाँ उन्होंने स्वापार की अच्छी उन्नति कर धार, बदनावर, आधा, नागदा आदि स्थानों में १५ दुकानें सोखीं। धार से कोठारी करमज्ञत्वी के पुत्र रामचन्त्रजी भानपुरा (इन्दौर स्टेट) गर्व। इनके कनकमलजी, हेमचन्द्रजी (उर्फ सावंतरामजी), नेमीचन्द्रजी व किशानचंद्रजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से कोठारी नेमीचन्द्रजी सम्बत् १९३४-३५ में भानपुरा से भोपाल आये सथा कोठारी सायंतमलजी और उनके आता वहां रहते रहे। कोठारी सायंतरामजी का विस्तृत परिचय हम उत्पर दे चुके हैं। कोठारी कनकमलजी के पुत्र कानमलजी और पौत्र जवानमलजी व पानमलजी हुए। इनमें से जवानमलजी भोपाल में नेमीचन्द्रजी के पुत्र मूलचन्द्रजी के नाम पर इत्तक आये तथा पानमलजी जोधपुर में अजमेर वाले सोवियों की दुकान पर काम करते हैं।

कोठारी नेमीचन्द्रजी का जारीरान्त संवत् १९२६ में हुआ। आपके पुत्र मूखचन्द्रजी का जन्म संवत् १९१६ में हुआ। इस समय आपं बोकानेर में ही निवास करते हैं। कोठारी जवानमखजी का जन्म सं० १९५७ में हुआ। आपका कुटुम्ब यहां की जोसवाल समाल में प्रतिष्ठित समझा जाता है। आपके यहाँ रामवन्त्र भूखपंत् के नाम से सराकी का स्थापार होता है।

#### कोठारी हाकिम और शाह

कोठारी चौरहा गौत्र की उत्पत्ति का वर्णन करते समय हम ऊपर लिख आये हैं कि ठाकुरसीजी के पहचात हस खानदान के कुछ लोग बीकानेर की ओर चले गये। उनमें कोठारी चौयमलडी भी थे। आप राव बीकाडी के, जब कि वेनवीन राज्य की स्थापना के लिए जांगल, प्रान्त में गये थे, साथ थे। इनके सूरक मलजी नामक पुत्र हुए! सूरवमलजी के साल पुत्र हुए! जिनमें से एच्चीराजजी को तत्कालीन वीकानेर नरेश ने अपने राज्य में हाकिमी का पद प्रदान किया! वच्ही से एच्चीराजजी के वंशज हाकिम कोठारी कहलाते हैं। श्रेष छहीं माहयों की स्तानें साहुकारी का नाम करने के कारण शाह कोठारी कहलाते हैं।

### सेठ रावतमल मैरोंदान कोठारी (हाकिम) बीकानेर

हाकिम कोठारी पृथ्वीराजजी के जीवनदासजी और जगजीवनदासजी नामक दो युत्र हुए। आए छोग नाजन्म रियासत योकानर में हाकिमी का काम करते रहे। इनमें जगजीवनदासजी के करमीरिहजी शीर खींवसीजी नामक दो युत्र हुए। आए होनों भाई भी हाकिमी का काम करते रहे। यह परिवार करमसीजी का है। करमसीजी के परचाद उनके युत्र खुल्तानसिंहजी और खुल्तानसिंहजी के युत्र मदनसिंहजी हम स्वार्थ उनके युत्र खुल्तानसिंहजी और खुल्तानसिंहजी के युत्र संवर्धदेशी को सरकारों नौकरी से अवित्र होगई। अतप्व जापने सरकारों मीकरी करना छोड दिया और सरकार से साहुकारी का पट्टा हासिल किया। इनके अमोलकवन्दजी और रावतमलजी नामक वो युत्र हुए। सेठ रावतमलजी ने दोहर नामक स्थान पर साधारण कपड़े का स्थापार प्रारम्म किया था। आपका स्वनंबास हो गया है। आपके मैरीदानजी नामक एक युत्र हैं।

सेट भेरोंदानजी का जन्म संवत् १९६८ में दोहद नामक स्थान में हुआ। श्रंबत् १९५५ में आप करकता गये और वहाँ १०) मासिक पर नौकरी की। आप बड़े प्रतिमा सम्पन्न, और स्थापार चतुर हूँ। धापने द्याय ही नौकरी को छोड़ दिया और वहीं विलायती कपड़े को बेचने के लिये मेससे रावतमरू भेरोंदान के भाम मे फर्म स्थापित की। जब इसमें आप असफल रहें सब आपने अपनी फर्म पर स्प्रदेशी कपड़े का स्थापार करना प्रारम्म किया। इसमें आपके थोग्य संचालन से आद्यातीत सफलता हुई। धापने लग्गों रुपयों को सम्मति उपाजित की। इसमें आपके थोग्य संचालन से आद्यातीत सफलता हुई। धापने लग्गों रुपयों को सम्मति उपाजित की। इसमें हिसा है नहीं वरत् उसका सदुपयोग भी किया। आपका प्यान इसेता धार्मिक एवं सामाजिक कार्तों की ओर भी रहता है। आपकी धर्मपयों के नपपद ओली के सम के उपापन से अपने करीब पन हमार रुपया सर्वे किया। एक सुन्दर चोंदी और सोने का सिहासन बनाकर

श्री चिन्तामणिजी के मंदिर को भेंट किया । आपने वीकानेर की श्री जैन पाठशाला को ५९००), कलकत्ता श्रवताम्बर मिस्र मंडल को २९००), पूना भंडारकर पुस्तकालय को १०००), इसी प्रकार श्रीर भी कई संस्थालों को सहायता पहुँचाई है। आपका विद्या की ओर भी अच्छा ध्यान है। आपने जैन साहित्य के प्रकाशायी पं काशीप्रसादनी जैन को ५ हजार रूपया प्रदान किया है। इसी प्रकार आप समय २ परगुप्तदान भी करते रहते हैं। आपके यहाँ से बहुतसी अनाथ विध्वाओं को सहायता पहुँचाई जाती है। लिखने का मंतलब यह है कि आप उदार और दानी सजन हैं। आपका स्वभाव मिलनसार है। आपको देशी कारीगरी का बेहद श्रीक हैं। आपने अपने यहाँ कई वाँदी सोने की कलमय वस्तुओं का बहुमूल्य संग्रह कर रक्खा है। आपका मकान एक दशीनीय मकान है। आपके यहाँ एक देशी किवाद जोडी को करीब २ साल से २ कारीगर बना रहे हैं। इस विवाद जोड़ी की कारीगरी देखते ही बनती है। इसी प्रकार आपके मकान की छतों एवं दोवालों पर का सुनहरी काम तथा चित्रकारी दर्शनीय है। आपका व्यापार कलकत्ता में मं ० ९०० काल स्टीट में होता है।

#### सेठ जतनमल मानमल कोठारी (शाह) बीकानेर

यह इस ऊपर लिख खुके हैं कि स्वामलजी कोजारों के 9 पुत्र थे। जिनमें से पृथ्वीरालकी के वंशव हाकिस कोजारी कहलाते हैं और शेष श्राताओं का परिवार शाह कोजारी कहलाते हैं। वस परिवार भी शाह कोजारी है। इस परिवार का प्रतान इतिहास बढ़ा गौरव-पूर्ण है। इस परिवार में ऐसे २ व्यापार कुशल व्यक्ति हो गये हैं, जिन्होंने अपनी अपूर्व व्यापार-चातुरी और अब्दुश्चत प्रतिभा के वल्लपर तत्कालीन व्यापारिक फर्मों में अपनी फर्म का एक खास स्थान बना रक्खा था। इस परिवार के पुरुर्थों की फर्मों का है आफिस वीकानेर ही था। करीब ३०० वर्ष पूर्व इस परिवार की फर्म आमेर में थी। वहाँ उस समय गुमानसिंह दानसिंह नाम पढ़ता था। इसके बाद जबकि जवपुर बसा तब यह फर्म भी वहाँ से जयपुर लाई गई। इसी प्रकार इस परिवार की उस समय इन्दौर, पूरा, गवालियर, उदयपुर, अमरावरी आदि प्रसिद्ध र व्यापारिक केन्द्रों में फर्म खुली हुई थीं। जब वम्बई पोर्ट कायम हुआ तब इस परिवार की पूना वाली फर्म वम्बई लाई गई। इन्दौर वाली फर्म से स्टेट को काफी आर्थिक सहायता ही गई थी। इसके प्रमाण स्वस्य इस परिवार वालों के पास खास रुक्के मौजूद हैं। वीकानेर दरवार ने भी समय २ पर इस परिवार वालों के सातुकारी के खास रुक्के प्रदान कर सम्मानित किया है। उदयपुर और गवालियर रियासत से भी कई रुक्के प्रसा हुई। लिखने का मतलब यह है कि इस परिवार का व्यापारिक इतिहास प्राचीन कीर गीरव-मय स्थित में उसा है।

#### श्रीसवास जाति का । इतिहास

सेट सुजानमलजी इस परिवार में बड़े प्रालब्धी न्यक्ति माने जाते हैं। उनके समय तक फर्म वहुत अच्छी अवस्था में संचालित होती रही। सेट सुजानमलजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम कमका सेट वाघमलजी, हजारीमलजी, मोतीलालजी और कैसरीचन्दली था। उपरोक्त फर्म सेट हजारीमलजी के परिवार की है।

सेठ हजारीमळ्जी के उदयमळ्जी नामक एक पुत्र थे ! आपके इस समय जतनमळ्जी नामक एक पुत्र हैं ! सेठ जतनमळ्जी, बढ़े होशियार सज्जन और मिळनसार व्यक्ति हैं ! आजकळ आपका क्यापार विहार प्रान्त में होता है । आपकी फर्म का हेड आफिस खगडिया (मुंगेर) में है तथा झाखाएँ मोकामा (पटना) और फूळनारिया (मुंगेर) में है । सब फर्मों पर मेसर्स जतनमळ मानमळ कोठारी के नाम से गछा, तिळहन और वैकिंग का ज्यापार होता है ! आपका मूळ निवास स्थान बीकानेर हो है । आप मंदिर माणीं सम्प्रदाय के सज्जन हैं । आपका बीकानेर के स्व० सेठ चाँदमळ्जी डहा पर प्रा २ विहवास था । आपका अनका प्रा २ वोस्ताना था । इसके प्रां भी आपके प्रांजों और उनके प्रांजों का काफी मेळ था । एकवार जा आप पर आर्थिक संकट आया था और आपकी फर्म खतरे में पढ़ गई थी, उस समय सेठ चाँदमळ्जी बे सहायता कर आपकी फर्म की रक्षा की थी । इसके बदले में आपने भी उनकी वृद्धावस्था में काफी सेवा की, जिसके लिये सेठ चाँदमळ्जी आपको सुन्दर सार्टीफिक्ट प्रदान कर गये हैं । आपके जतनमळ्जी नामक एक पुत्र हैं । आप भी उतसाठी नवयुवक हैं ।



## ्त्र्रोस्वाल जाति का इतिहास 📉



सेठ जतनमद्धजी कोठारा (जतनमत्त मानमत्त) वीकानेर.



जालिमसिहजी कोठारी, अजमेर.



कुँ॰ मानमलजी S/o जतनमलजी कोठारी.



सेठ नैनमलजी कोठारी, शिवगंज.

## कोडारी रणवीरोत

## कोठारी रखधीरोत गौत्र की उत्पत्ति

कोठारी रणधीरोत गौन्न की उत्पत्ति के विषय में यह इन्त कथा प्रचिक्त है कि मधुरा के राजा गांडू सेन-श्रक्षेपुरा राठोड़ मेड्न्या—को संवत् १००१ में महारक श्री धनेववरस्रिजी ने नेणखेड़ा नामक प्राप्त में प्रतिवोध देकर जैनी बनाया और जोसवाल जाति में सिमालित किया। इसी नेणखेड़ा गाँव में श्री ऋषमनेदेवी का विशाल मन्दिर बनवाने के कारण इनका "ऋषम" गौन्न हुआ। साथ ही स्थान र पर श्री ऋषभनाथजी के निमित्त कोठार श्रुक्त करनाने से कोठारी कहलाये। राजा गांडूसेन की चौनीसर्वी, प्रवीसर्वी पुत्रत में रणधीरजी नामक एक प्रतापी पुरुष हुए। इन्हीं रणधीरजी के बंदाज रणधीरोत कोठारी कहलाये खे आ रहे हैं।

### उदयपुर का कोठारी खानदान

कोठारी रणधीरणी की सेरहवीं पुश्त में कोठारी चोलाजी हुए। इनके पुत्र मोडणजी संवत् १६१२ में राठोद कूंपाजी की वेटी के साथ, जो महाराणा उदयसिंहजों के साथ व्याही गई थी, दहेज में आये। संवत् १६२० में महाराणा ने इन्हें उहलाणा नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया। संवत् १६५२ में महाराणा अगरसिंहजी वे हसे वापस ले लिया, मगर महाराणा जगतसिंहजी वे सिंहासवाल्द होते ही इस गाँव के अतिरिक्त आसाहोली नामक एक और गाँव जागीर में प्रदान किया। कोठारी मांदणजी की सीसरी पुत्रत में कोठारी खेमराजजी और हेमराजजी हुए। महाराणा ने इन्हें संवत् १०८१ में हाथी का सम्मान प्रदान किया।

कोठारी खेमरानजी के पुत्र भीमधी को महाराणा अमरसिंहजी (वृसरे) ने अपने प्राइवेट काम काज पर रक्सा । इनके पश्चाद महाराणा संम्रानसिंहजी (वृसरे) ने इन्हें फौजवशी का काम प्रदान किया । इनके पुत्र चतुर्श्वजी को महाराणा जगतिसिंहजी तथा महाराणा राजसिंहजी (वृसरे) ने प्रधान का काम इनावत किया, जिसे आपने बड़ी सफलता से संचालित किया । इसके पश्चात इनके पुत्र सिवकालजी और सिवलालजी के पुत्र पश्चाकालजी हुए। आप दोनों ही पिता पुत्र सरकार में काम काज करते रहे । कोठारी पत्नालालजी के स्वानलालजी पुत्र केशारिसिंहजी नामक श्री पुत्र हुए ।

#### कोठारी छगनलालनी का परिवार

कोठारी छुगनजाजजी—आप बदे प्रतिभा सम्पन्न और होशियार न्यक्ति थे । प्रारम्भ में आप खजाने के अफसर नियुक्त हुए । इसके बाद आपको फौजयशी का सम्मान मिला । आप जिला साददी, कणेरा, कुम्भलगद, मगरा, खेरवादा, राजनगर इत्यादि कितने ही स्थानों में हाकिम रहे । आपको हाकिम देवस्थान और हाकिम महक्तमें साल का काम भी मिला था । यही नहीं बल्कि आपने कुछ समय तक महक्तमा खास का काम भी किया । आपके कार्यों से प्रसन्न होकर ताकालीन महाराणा साहब ने आपको मोरागाइ नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया था । इस गाँव को बदल कर संबत् १९११ में महारानी की ओर से सेतृरिया नामक गाँव प्रदान किया गया । संवत् १९२२ में भारत सरकार ने आपको 'राय' की सम्मान स्वक उपाधि प्रधान की थी । महाराणा उदयपुर ने समय २ पर आपको लिरोपाव, सीना और बगीचे के लिये जमीन प्रदान कर आपको सम्मान बदाया था । आपको विशेष परिचय "राजनैतिक और सैनिक महत्व" नामक शीर्यक में पृष्ठ ९३ में दिया गया है । आपके कोई पुत्र न था । अतपुत्र बनेदा से कोठारी मोतीसिंहजी रक्त आपे ।

कोठारी मोतीसिंहजी का प्यान धार्मिकता की और भी अच्छा है। आपिने स्थानीय शीत्र की नाथजी के मन्दिर को कुछ कोठरियाँ बनवा कर भेंट की हैं। आपिकी ओर से योबकी बाड़ी नामक स्थान पर एक धर्मशाला बनी हुई है। इसी प्रकार और भी मन्दिरों वगैरह में आप खर्च करते रहते हैं।

## श्रीसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ छुगनलालजी कोठारी, उन्यपुर.



लेफ्टिनंट कुॅवर दलपतसिंहजी कोठारी AIRO, उदयपुर.



भवर गनपतसिंह Sio कुँ॰ दलपतसिहजी कांठारी, उदयपुर,

#### कोठारी केशरीसिंहजी का खानदान

कोठारी केश्रासिंहकी — आप बढ़े स्पष्ट वक्ता, निर्माक, इमानदार, अनुमनी, स्वासि-भक्त और प्रवन्ध कुत्तरु व्यक्ति थे। आपने अपने जीवन-काल में अनेक राजनैतिक खेल खेले। आप अपनी चतुराई प्वम् इदियानी से क्रमशा बढ़ते २ दीवान के पद तक पहुँचे। आपका निरोध इतिहास इसी प्रन्थ के 'शानौतिक और सैनिक महत्व' नामक अध्याय में भिलमों ति दिया जा चुका है। आपके कोई पुत्र न होने से आपने कोठारी वलवन्तसिंहजी को दसक लिया।

काठारी बलवतासिंहजी—महाराणा सजनसिंहजी ने संबद १९२८ में आपको महकमा देवस्थान का हाकिम नियुक्त किया। इसके पदचाद जब महाराणा फर्तिसिंहजी सिंहासनारूट हुए तब आपने कोठारीजी को महद्राज सभा का मेग्बर बनाया। इसी समय महाराणा ने आपको सोने का लगर प्रदान कर सम्मानित किया। इसके बाद आपको स्टेट बँक का काम दिया गया। राय मेहता पश्चालालजी के महकमा खास के पद में इस्तीफा देने पर वह काम आपके तथा सही नाले अर्जुनिसिंहजी के सिपुर्द हुआ। इसके बाद संवद १९६२ में आप दोनों सजनों का इस्तीफा पेश होने पर इस काम को मेहता ओपालसिंह जी और महासानी हीरालालजी पंचोली के जिम्मे किया गया। इसके बाद फिर ३ वर्ष तक आपमे महक्ष्मा खास का काम किया। देवस्थान के काम के अलावा टकसाल का काम भी आपके जिम्मे रहा। इस मकार कई वर्ष तक इतनी बढ़ी सेवा करते हुए भी आपने राज्य से तनखा के स्वरूप कुछ नहीं लिया। आपके गिरधारीसिंहजी नामक एक पुत्र हैं।

गिरवारीसिंहजी सजान और मिलनसार व्यक्ति हैं। आप मेवाड़ में सहार्का, भीलवाड़ा, गिवी, विक्तीड़ आदि कई स्थानों में हाकिम रहे। इसके बाद आप महकमा देवस्थान के हाकिम रहे। आजकल आप करासन में हाकिम है। आपके भवर तेजसिंहजी नामक एक पुत्र हैं। आप ग्रेज्यूट हैं।

### मसूदे का कोठारी परिवार

इस वंश के पूर्वजों का मूछ निवास स्थान कुँ भठगढ़ ( भेवाड़) था। जब मेवाड़ के महाराणा के भतीन रतनसिंहनी का विवाह मेड़ते में हुआ, उस समय इस परिवार के पूर्वज कोठारी रणधीरसिंहनी को महाराणा जो ने विवाह का प्रबन्ध करने के छिये मेड़ते भेजा। मेड़ते के तत्काछीन रावजी, रणधीरसिंह बी की व्यवस्थापिका शक्ति एवं कार्य्य चातुरी से बड़े खुश हुए, एवं डन्हें अपने यहीं रहने देने के छिये महाराणा बी से माँग छिया। इनके पुत्र खींवसीनी और पौत्र घणमकनी मेड़ते रावजी की सेशा में रहे।

#### भोसवात जाति का इतिहास

#### कोठारी घणमालजी

आप मेइता हुँवर भोपतिसिंहजी के साथ यूसुफ जाई के साथ वाळी छड़ाई में देहली बादशाह शाह अकवर की मदद के लिये, गये थे। जब बादशाह ने हुँवर भोपतिसिंहजी को पेशावर के ४ परगवे और अजमेर के समीप मसूदे का दो लाख की आप का प्रसिद्ध दिकाना जागीरी में दिया, उस समय घण भाळ ने बड़ी बुद्धिमचा पूर्वक हन प्रगनों का प्रबंध किया। आपके बाद, क्रमशः सकटदासजी, केशवदासजी, बनराजजी और नथमछजी भी मसूदे का काम करते रहे।

कोठारी नयमलाजी---आप बढ़े बीर और स्ववहार कुशल सज्जन थे। जिस समय मस्दे के नावालिंग अधिकारी जैतिसिहजा को इनके काका शेरिसिहजी ने जोधपुर को मदद से निकाल दिया था, उस समय आपने अपनी दुदिमानी और चतुराई द्वारा वादशाह फर्संबिशियर की शाही सेना की मदद प्राप्त कर कुँवर जैतिसिहजी को पुनः अपना राज्य दिलवाया। आपके स्रजमलजी और जयकरणजी नामक पुत्र हुए! 'कोठारी स्रजमलजी मरहरों के साथ की गढ़बीटली की लड़ाई में धीरता से लड़कर मारे गये। कोठारी अयकरणजी के पुत्र वहानुरमलजी हुए!

कोठारी नहादुरमलजी—आप वीर, समझदार तथा इतिहासज्ञ सज्जन थे। आपने जोधपुर का ईदर पर हक साबित करने के लिये एक ल्यात तथ्यार की थी। सन १८१७ में कर्नल हॉल के साथ मेरों की बगावत शान्त करने में आपने भी सहयोग लिया था। इसी तरह रायपुर और मगेर के झगड़ों के समय आपको गवर्नमेंट ने पंच मुकरेर किया था। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर अजमेर मेरवाड़ा के अफसर कर्नल जिन्सन ने आपको इस्तमुरारी हकूक पर १ हजार वीघा जमीन मय तालाब और कुनों के इनायत की। संवत् १९१७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके अमानसिंहजी, छत्रसिंहजी, सावंतसिंहजी, बलवंतसिंहजी, सालमसिंहजी, छोटूलालजी और समस्यसिंहजी नामक सात पुत्र हुए।

कोठारी श्रमानसिंहजी—कोठारी अमानसिंहजी ने मस्दे की कामदारी का काम वदे सुन्यवस्थित दंग से किया। आपका संवद् १९२६ में ,स्वर्गवास हुआ। आपके सुजानसिंहजी, सौमागसिंहजी, बहुम सिंहजी तथा समीरसिंहजी नामक चार पुत्र हुए।

कोठारी सुजानसिंहजी---आपका जन्म, सं० १९१० में हुआ ! आप बढ़े योग्य तथा स्वतन्त्र .विचारों के सजान थे । आप मस्दे से अजमेर आकर रहने छगे । उस समय आपकी साधारण स्थिति थीं । छेकिन अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता ज़ारा आपने अपनी स्थाई सम्पत्ति को खुद बदाया । आपने आर्य्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्दनी के साथ रहकर उनकी बहुत सेवा की थीं । अजंभेर की आय्य समाज के प्रथम प्रवर्तकों में आप हैं।

कोठारी मोतीसिंह नी—भाप कोठारी सुजानसिंहजी के पुत्र हैं। संवत् १९३१ में आपका जन्म हुआ है। आप फूलिया के तहसीखदार, शाहपुरा के मिजस्ट्रेट और कबौद तथा महत्तुर में ए० व्ही॰ स्कूलों के हेढ मास्टर रहे हैं। इस समय आप अजमेर में निवास करते हैं। आपके यहाँ पर कई मकानात हैं (जनसे किराये की आमदनी होती है। आप होमियोपैयिक डाक्टर और आयुर्वेद विशास्त्र हैं।

कोठारी सोमागसिंहजी का जन्म सम्बत १९१२ में हुआ। आप मेवाद के नायब हाकिम और आमेर, कोठारिया, तथा भैंसरोद ठिकानों के कामदार रहे। आपके जालिमसिंहजी और सुगर्नसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें सुगर्नसिंहजी, कोठारी समीरसिंहजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

कोठारी जालिमसिंहजी-आपका जन्म संवत् १९२९ में हुआ। आप बढ़े बुद्धिमान, योग्य स्यवस्थापक तथा त्रिक्षित सजन हैं । आपने अपनी योग्यता तथा कार्यक्रवालता से कई रियासतों में बढ़े र देंचे पटों पर काम किया। सबसे पहले आपने सन् १९०० में बी॰ ए॰ पास किया तथा उसके बाद इलाहाबाद हॉब मेर्ट की कानूनी परीक्षा का इम्तहान दिया । तहनंतर आप सर्विस करने छगे । प्रारम्भ में भाप बहुत से छोटे २ पर्वे पर नियुक्तहुए, परन्तु आप अपनी बुद्धिमानी और व्यवस्थापिका शक्ति हारा बहुत ऊँचे पदों पर पहुँच गये । आप नागोदा रियासत के छुमार भागवेन्द्रसिंहजी के टयुटर रहे । इसके पश्चाद इन्दौर रियासत ने बिटिश गवर्नमेंट से आपकी सर्विस को मांगा। वहाँ पर आप हजूर आफिस के सुपरिण्टेण्टेण्ट नियुक्त हुए । उसके बाद क्रमशः स्टेट केंसिल के सेक्रेटरी तथा कस्टम एण्ड एक्साइज कमि-इनर रहे । तदनंतर आप वहाँ से जोधपुर चले गये और जोधपुर राज्य की ओर से सांस्ट और आवकारी डि॰ के सुपरिन्टेन्डेण्ट बनाये गये । वहाँ से आप उदयपुर गये तथा महदाज सभा के सेकेटरी नियुक्त हए । इसके बाद आपने एनसाइज कमिश्नर के पद पर काम किया । सन् १९२७ में आप बिटिश सरकार से पेंशन लेकर रिटायर हुए । तदनंतर आए बांसवाड़ा स्टेट के दीवान पद पर अधिष्टित किये गर्थ । इस समय आए अजमेर में शांति काम कर रहे हैं। आप यहाँ की आर्य समाज के प्रेसिडेण्ट तथा राजस्थान मारुवा आर्थ्य प्रतिनिधि समा के प्रधान हैं । आपके हरद्यालसिंहनी, लक्ष्मणसिंहनी, संग्रामसिंहनी तथा सरपांसहची नामक चार पुत्र हैं। इनमें से रूसमणांसहची, कोटारी मोतीसिंहजी के नाम पर दत्तक गये हैं। बहे पुत्र इत्द्वालसिंहजी एल० ए॰ जी॰ इन्पीरियल गवर्नमेंट के शुगर व्यूरो के १२ वर्षों तक र्सानियर असिस्टंट रहे हैं। शेष दोनों भाई वढ़ते हैं।

कोटारी बलमसिंहजी तथा समीरसिंहजी का देहान्त क्रमशः संवत १९५८ में तथा १९८० में

२१३

हुआ । कोठारी समीरसिंहजी के दत्तक पुत्र सुगनचन्दनी का जन्म संवत १९३१ में हुआ । आप जावद, (गवालियर) आदि नगहों के तहसीलदार रहे । इस समय आप मेंसरोड़ के कामदार हैं । आपके शिवसिंहजी और सरदारसिंहजी नामक दो पुत्र हैं । श्री शिवसिंहजी बी० कॉम० विदला छुगर फेक्टरी सिहोरा (विजनौर) के मैनेजर तथा सरदारसिंहजी बी० कॉम० इसी फेक्टरी के केमिस्ट हैं । कोठारी वल्लमसिंहजी के पुत्र दकेंड० सिंहजी इस समय रेळवे में सर्विस करते हैं ।

कोठारी छतरसिंहजी के पाँच पुत्र हुए। इनमें से बड़े पुत्र कल्याणसिंहजी मसूदा और रायपुर (मारवाड़) के कामदार रहे। छतरसिंहजी के परिवार में इस समय कितोरसिंहजी गंगापुर में, माणकचंदजी और सुकतानचन्दजी मसूदे में और मोपालसिंहजी जयपुर में निवास करते हैं। इसी प्रकार कोठारी सार्वत-सिंहजी के पीत्र लक्ष्मीसिंहजी छादवास (मेवाड़) में कामदार हैं।

कोडारी बळवन्तसिंहजी भी मस्दे के काम्दार रहे। आपके किशानसिंहजी, विश्वनसिंहजी तथा माधौसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें माधौसिंहजी विद्यमान हैं। किश्चनसिंहजी के पुत्र शक्तिसिंहजी और नाहरसिंहजी रेळवे में सर्विस करते हैं। कोडारी माधौसिंहजे के दळपतिसिंहजी, दरवावसिंहजी, गुळावसिंहजी तथा केशरीसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से दळपतिसिंहजी उदयपुर में कोडारी मोती सिंहजी के नाम पर दत्तक गये हैं। दरयावसिंहजी देवगढ़ तथा भींडर में मिलस्ट्रेट तथा शेष पोक्टिम में सर्विस करते हैं। इसी तरह कोडारी साळगिसिंहजी वे पौत्र नरपविस्तृती तथा दौळतिसिंहजी अबसेर में ही निवास करते हैं बोडारी भगवंतसिंहजीके पुत्र मोहकमसिंहजी, असयसिंहजी तथा दगमसिंहजी और पौत्र जैत-सिंहजी, उमरावसिंहजी, भेरिनेहजी, धनपतिसिंहजी और मोहनसिंहजी विद्यमान हैं। इसी प्रकार कोडारी समस्यसिंहजी के पौत्र अनराजजी मीळवाड़े में रहते हैं।

## सेठ मूलचन्द जावंतराज खीचिया (कोठरी)

इस रणधीरीत कोठारी परिवार के पूबज उदयपुर में निवास करते थे। यह परिवार उदयपुर से मेडता कुंमलगढ़, होता हुआ घाणेराव आया। कोठारी देवीचन्दजी घाणेराव में निवास करते थे, आप हे नर्रासहदासजी, अमरदासजी और करमचन्दजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें करमचन्दजी के परिवार में इस समय सेठ मेनमलजी कोठारी, शिवगंज में रहते हैं।

कोठारी नरसिंहजी के समय में इस खानदान का व्यापार पाली में होता था। आप घाणेराव के ब्रोसवाल समान में मुख्य व्यक्ति थे। इनके सागरमलनी, निहालचन्दनी तथा सूरजमलनी नामक है पुत्र हुए। ये तीनों आता व्यापार के लिये संबद् १९३४ में बम्बई गये, और सागरमल निहालचन्द के नान से ध्यापार शुरू किया। इन बंधुजों का परिवार घाणेराव में "नगरसेठ" के नाम से बोला जाता है। सेठ सागरमलजी के केसरीमलजी और चुकोलालजी सेठ, निहालचन्दजी के नथमलजी, हमीरमलजी और राजमलजी जी तथा सेठ स्रजमलजी के मूलचंदजी, जावंतराजजी, मुलतानमलजी और जेठमलजी नामक पुत्र हुए। इनमें केसरीमलजी, हमीरमलजी तथा मूलचन्दजी विद्यमान नहीं हैं। इस परिवार का कारबार संवत् १९५५ में अलग जलग हुआ।

सेट जुन्नोठालजी वाणराव के जैन मन्दिरों के प्रवंध में बहुत दिलक्स्पी से भाग लेते हैं। आप वाणराव के प्रतिष्ठित सन्जन हैं तथा श्री पार्कनाथ जैन विद्यालय वरकाण की प्रबंध कमेटी के मेम्बर हैं। आपके पुत्र मोतीलालजी २२ साल के हैं।

सेठ सुरवमलजी कोठारी की धर्मध्यान के कामों में बड़ी रुचि थी । आपने पाली में अठाई उत्सव किया, कापरहातीर्थ के जीजोंदार में मदद दी। आपने संवत् १९५८ में वन्बई के दागीना बाजार में हुकान की, तथा १९६० में मंगलदास मारकीट में कपड़े का ज्यापार शुरू किया। आपका सवत् १९६६ में स्वर्गवास हुआ। आपके बड़े पुत्र मूलचन्द्रजो संवत् १९८५ में, स्वर्गवासी हुए । अभी इनके पुत्र रतनलालजी मौजूद हैं।

सेठ जावंतराजजी का जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आप अपने वंधुओं के साथ मूळचन्द्र जावंतराज के नाम से ज्यापार करते हैं। घाणराव तथा गोदवाद प्रान्त में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। संवत् १९८७ में आप लोगों ने श्री आदिश्वराजी के मन्दिर घाणेराव में एक देवली बनाई । इसी तरह के धार्मिक कामों में यह कुदुम्ब सदयोग लेता है। आपके यहाँ मूळचन्द्र जावंतराज के नाम से मंगल-दास मारकीट बम्बई में सोलापुरी साढ़ी का योक ज्यापार होता है।

#### सेठ श्रनोपचन्द हरखचन्द खीचिया, कोठारी ( रणधीरोत ) शिवगंज

हम उपर लिख चुके हैं कि कोठारी देरीचन्द्रजी के सबसे छोटे पुत्र करमचंद्रजी थे । आप धाणराव में रहते थे। इनके अनोपचंद्रजी, पूनमचंद्रजी, फूलचंद्रजी, हरकचंद्रजी, मगनीरामजी, उन्मेद्रमल जी, तेजराजजी और केसरीमलजी नामक ८ पुत्र हुए। इनमें सेट अनोपचंद्रजी तथा हरखचंद्रजी संवत् १९१३ में शिवगंज आये और अनोपचंद्र हरकचंद् के नाम से हुकान की। आपके शेप आता धाणराव में ही निवास करते रहे। यह कुटुम्ब धाणराव तथा जिवगंज में सीचिया—कोठारी के नाम से बोला जाता है। इन दोनों भाइगों ने शिवगंज की पंचपंचायती और न्यापारियों में अच्छी इज्जत पाई। सिरोही दर-बार महाराव केसरीमिंहजी, कोठारी अनोपचंद्रजी का अच्छा सम्मान करते थे। संवत् १९५२ की मादवा हुदी २ को भाषका स्वर्गवास हुआ। आपके रूपचन्दजी खींवराजजी और यभूतमळजी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें खींवराजजी, हरकचन्दजी के नाम पर एचक गये।

संवत् १९३७ में कोठारी हरकचन्दजी तथा रूपचन्दजी मदास गये और वहाँ इन्होंने अपने नाम से किराना तथा मनीहारी का थोक श्ववसाय आरंभ किया। हरकचन्दजी संवत् १९६७ में स्वर्गवासी हुए।

कोठारी रूपचंदजी को सिरोही दरवार महाराव स्वरूपसिंहजी ने संवत् १९८१ में २१ बीघा १ विस्ता का वर्गाचा मय कुएं के इनायत किया; तथा "सेठ" की पदनी हो। और दो घोड़ों की बच्ची और सोटर रखने की इज्जत वरुशी। संवत् १९८१ के वैशाख में आप बीमार हुए, तब दरबार इनकी साता पूछने इनकी हवेळी पर पधारे। इसी मास की वैशाख वदी ७ को इनका स्वर्गवास हुआ ! आपके पुखराजजी, नेवमळजी, जहारमळजी, और मोतीळाळजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें पुखराजजी का स्वर्गवास हो। कोठारी खींवराजजी के पुत्र कुंदरनसळजी मौजूद हैं।

कोठारी नेनमळजी खीचिया का जन्म संवत १९४९ में हुआ। आप शिवगंज और सिरोही स्टेट के प्रसिद्ध धनिक साहुकार हैं। स्टेट से आपको "सेठ" की पदवी प्राप्त है। संवत् १९४९ में आपने बम्बई में जवाहरमळ मोतीळाळ के नाम से दुकान की है। मदास के गोड्वाड़ समाज में आपकी फर्म प्रधान है। शिवगंज, वम्बई, मदास आदि में आपकी स्थाई सम्पत्ति है। आपके पुत्र जीवराजनी और मेस्मळजी हैं। इनमें मेस्मळजी, पुखराजजी के नाम पर दसक गये हें। सुकनराजनी के पुत्र अमृतराज जी और वाव्काळजी हैं।

## सेट कुन्दनमत्तजी श्रीर तेजराजजी कोठारी ( रखधीरोत ) दारह्वा ( यवतमाल )

इस परिवार के पूर्वन कोठारी हरीसिंहजी, शेरसिंहजी की रीयाँ ( मेड्ते के पास ) रहते थे। इन के पुत्र कोठारी निहाळचन्दजी संवत् १८९५ के लगभग बराड़ में आये। और इस प्रान्त के स्वेदार बनाये गये। आपका खास निवास अमरावती में रहता था। आपके छोटे आता बहादुरमळजी के गाद्मळजी, जवाहरमळजी, हिन्दूमळजी तथा सरदारमळजी नामक १ पुत्र हुए। आप लोग देश में ही रहते थे।

कोठारी सरदारमलजी का परिवार—मारवाइ से सेठ गावमलजी के पुत्र हजारीमलजी खरवंडी. ( अहमद नगर ) गये और सरदारमलजी के पुत्र वस्तावरमलजी दारह्वा ( वरार ) आये । यहाँ आकर सेठ वस्तावरमलजी ने महुवे के बढ़े २ कंट्राक्ट लिये, और इस अन्ये में अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की । वराही तालुके के आप प्रतिष्ठित सन्जन थे । आपको घोडे, जँट, सिपाही, आदि रखने का बहुत सौक या ।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 🞾



कमरा (सेठ मालचंडजी कोठारी) चूरू.



बग़ीचे का पिछला हिस्सा (मालचंदनी कोडारी) चूरू.

संबद १६५७ में भाप स्वर्गवासी हुए । आपके नाम पर सेठ हजारीमळजी के पौत्र फ्लमळजी खर वंडी से दक्त भाषे। इनका संबद् १९७० में जारीरान्त हुआ। आपने दारह्वा में संबद् १९६० में जीनिंग फेक्टरी सोखे। इस समय आपके पुत्र कुंदनमळजी विद्यमान हैं, आप भी यहाँ के प्रतिष्ठित सञ्जन हैं। आपके वहाँ क्लावरमळ फुलमळ के नाम से जमीदारी और जिनिंग फेक्टरी का कार्य्य होता है।

कोठारी जवाहरमत्त्रजी का परिवार—कोठारी जवाहरमळजी के जीतमळजी, बांदमळजी तथा सागर मळजी नामक १ पुत्र हुए। सन् १८५७ के बळवे के समय कोठारी जीतमळजी और सागरमळजी मारवाद की और से जीत छेकर बागियों को दवाने भेजे गये थे। तत्पश्चात् कोठारी जीतमळजी बहुत समय तक भानपुरी (इन्बैर स्टेट) में ज्यापार करते रहे, वहाँ से बीमार होकर आप कुचेरा चले गये। जहाँ संवत् १९५७ में स्वर्गवासी होगये। इनके पुत्र नथमळजी निसंतान स्वर्गवासी हुए।

कोठारी चांदमलजी के राजमलजी तथा दानमलजी नामक २ पुत्र थे । कोठारी राजमलजी संवद १९४० में अपने वावा वस्तावरमलजी के बुलाने से कलकत्ता होते हुए दारह्वा आये । संवद १९८५ में शतुंजवाजी में आप स्वर्गवासी हुए । वर्तमान में आपके पुत्र तेजराजजी, धनराजजी और देवराजजी सेठ राजमल तेजराज के नाम से जमीदारी और लेके देन का काम काज करते हैं । दानमलजी के पुत्र सुक्र-दमलजी तथा वासीमलजी हैं । इनमें वासीमलजी द्वाक गये हैं ।

इसी तरह इस परिवार में शिवदानमरूजी के पुत्र भागचन्दजी खरवंडी में और हीराचन्दजी के पुत्र कारूचन्दजी, पासीमरूजी, नेमीचन्दजी दारह्म में रहते हैं। नेमीचन्दजी मेट्रिक में पढ़ते हैं।

. सेठ अगरचन्द् जीवराज कोठारी ( रग्णधीरोत ) डिगरस ( यवतमाल )

इस परिवार का मुल निवास स्थान समेल (जोधपुर स्टेट) है। वहाँ से लगाग १५० साल पूर्व यह परिवार न्यापार के निमित्त यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के डिगरस नामक स्थान में आया। सेठ अगरविश्वजी का लगभग ७० साल पूर्व स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र कोठारी जीवराजजी ने इस दुकान दे विगायर और सम्मान को बहुत बढ़ाया। संवद १९८० के मांच मास में आप स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में सेठ जीवराजजी कोठारी के पुत्र शिवचन्द्रजी और लोमचन्द्रजी कोठारी विद्यमान हैं, आपकी फर्स डिगरस के व्यापारिक समाज में नामांकित मानी जाती है। शिवचन्द्रजी कोठारी सममदार तथा प्रतिष्ठित सञ्जन हैं। आपके छोटे भाई लोमचंद्रजी नागपुर में इंटर में अध्ययन करते हैं। आपकी हुकान पर बांदी सोना तथा कृषि का काम काज होता है।

#### कोठारी परिवार चुरू (बीकानेर स्टेट)

इस परिवार के छोग कई वर्षों से बही निवास कर रहे हैं। इस खानदान में सेठ हजारीमक्ष्मी बड़े प्रतिष्ठित न्यक्ति हुए। आपने अपनी न्यापार कुशलता से बहुत उन्नति की। आपके सेठ गुरुशुख-रायजी, सेठ सागरमल्जी और सेठ सरदारमल्जी नामक तीन पुत्र हुए। सेठ हजारीमल्जी का स्वर्गवास संमत १९३५ में होगया। आजकल आपके तीनों पुत्रों का परिवार स्वतन्त्र रूप से न्यापार कर रहा है।

े भेठ गुरुमुखरायजी का परिवार—सेठ गुरुमुखरायजी का जन्म संवत् १८९६ में हुना संवत १९६५ में जबिक आर तीनों माई अलग २ होगये तबसे आपने अपनी फर्म का नाम मेससे हजारीमल गुरुमुखराय रक्ता । इस फर्म में आपने बहुत उज्जति की। आपका ध्यान धार्मिक कार्यों की ओर मी अच्छा रहा । आपका स्वर्गवास संवत् १९५८ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए । जिनके नाम क्रमशः सेठ तोल्य-रामजी, शोभावन्दजी और जवरीमलजी थे । इनमें से दूसरे एवम् तीसरे पुत्र सेठ सागरमलजी के यहाँ १ इक गये।

सेठ तोलरामजी का जम्म संवत् १९२५ का है। आप ख़ुरू से ही बड़े मिलनसार, सारें और घामिक वृत्ति के सज्जन हैं। आपका विशेष समय धर्म ध्यान ही में व्यतीत होता है। आप तेरापंथी संमहाय के अच्छे जानकार हैं। आपका यहाँ की समाज में बहुत नाम एवस प्रतिष्ठा है। आपके विशेषीलाल्जी, सोहनलाल्जी, मागकचन्दजी, श्रीचन्दजी और हुलासचंदजी नामक पाँच पुत्र हैं। इनमें से यहे पुत्र चिरंजीलाल्जी बहुत समय से अलग हो गये हैं। श्रेष सब लोग शामिल ही ध्यापार करते हैं। आपका व्यापार केवल होती, चिट्टी और व्याज का है।

सेठ सागरमर्जजी का परिवार—सेठ सागरमरूजी का जन्म संवत् १८९८ में हुआ। आप धार्मिक प्रकृति के महाजुमान थे। आप जैन शाखों के अच्छे जानकार कहे जाते थे। आपका संवत् .१९६० में स्वगंवास होगया। आपके कोई पुत्र न होने से सेठ जनरीमरूजी तत्तक किये गये। मगर छोडी अनस्था में ही आपका स्वगंवास होगया। आपके भी कोई पुत्र न होने के कारण आपके छोटे भाई शोमा धन्दजी दत्तक आये। आप बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति थे। आपका भी संवत् १९६२ में स्वगंवास हो गया। आपके दो पुत्र मेठ स्वजमरूजी और सेठ माठचन्दजी हुए। इनमें से स्रजमरूजी अपने पितामी के एक साल परचात ही स्वगंवासी हो गये। वर्तमान में इस परिवार में सेठ माठचन्दजी हैं।

सेठ मालवन्त्वती बढ़े सरल, और उदार प्रकृति के न्यक्ति हैं। आपको विद्या से बढ़ा प्रेम हैं। आप बीकानेर स्टेट की असेम्यली के स्म्बर हैं। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर बीकानेर द्रवार ने आपको

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ सेठ सरदारमलजी कोठारी, चूरू.



सेठ मूलचंदजी कोठारी, चूरू.



संठे तोलारामजी कोठारी, चूरू.



सेठ मदनचंदजी कोठारी, चूरू.

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



श्री चम्पालालजी कोठारी, चूरू.



भेवर फतेचरजी Slo चम्पालालजी कोठारी, चूरू.



सेठ मालचंदजी कोठारी, चूरू.



कुँवर धर्मचन्दजी Sio मालचन्दजी कोठारी, चूरू.

है फ़ियत की इन्जत प्रदान की है। आप यहाँ के आनरेरी मिलस्ट्रेट भी हैं। स्थानीय स्युतिसिपेन्ट्री के भी आप मेम्बर है। आपके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम कमशा था॰ धर्मचन्द्रजी, विरदीचन्द्रजी, खूव- धन्द्रजी और जतनमल्जी हैं। आप सब लोग अभी बालक हैं। सेठ मालचन्द्रजी को मशान बनाने का बहुत शौक है। आपके एक मकान का फोटो भी इस प्रंथ में दिया जा रहा है। आपका न्यापार कल्कता में मेससं ह्जारोमल सागरमल के नाम से आर्मेनियम स्ट्रीट में होता है, तथा कोटकपूरा (पंजाव) नामक स्थान पर गल्ले का न्यापार होता है आपकी फर्म खुरू में सम्मानित समझी जातो है।

सेठ सरदारनल जी का परिवार—सेठ सरदारमल जी का जन्म संवत् १९०२ का था। इस परिवार की विशेष सरको आपनी के द्वारा हुई। आपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपानित की। संवत् १९७१ में आपने जुरू स्टेशन पर एक धर्मशाला बनवाई। आपका स्वर्गवास संवत् १९७४ में हो गया। इस समय आपके दो पुत्र , जिनके नाम क्रमशः सेठ मूलचन्द्रनो और सेठ मदनचन्द्रनी हैं। आप लोग पुराने विचारों के हैं। आपने अपने पितानी के स्मारक स्वरूप एक सरदार विद्यालय नामक एक स्कूल की स्थापना की है। आपको बीकानेर दरवार से छड़ी, चपरास व खास रुकके इनायत हुए हैं। सेठ मूलचन्द्रनी के इस समय चम्पालालनी नामक एक पुत्र हैं। आजकल आप ही अपनी फर्म का संचालन करते हैं। आप उत्साही और मिलनसार न्यक्ति हैं। आपके फतराजनी नामक एक पुत्र हैं। सेठ मदनचन्द्रनी के घनपतिसहनी, गुनचन्द्रलानों और मॅनरललनी नामक तीन पुत्र हैं।

इस परिवार का व्यापार जूट, कपड़ा और गल्छ का है। इसकी दो शाखाएँ कछकता में मेसर्स हजारीमंज सरदारमंज और चम्पालाल कोठारी के नाम से आर्मेनियम स्ट्रीट में है। इनके अतिरिक्त भिन्न ,श्र नामों से मैमनसिंह, वेगुनवादी, बोगरा, सुकानपोकर, विलासीपाड़ा, कसवा, सिरसा, श्री गंगानगर इत्यादि स्थानों पर भी आपकी शाखायें हैं। यह फर्म यहाँ प्रतिष्ठित और सम्मानित समझी जाती है।

## सेठ केशरीचन्द गुलाबचन्द कोठारी, चुरू (बीकानेर )

इस परिवार के सजन करीब २५० वर्ष पूर्व बीकानेर से चलकर जुरू नामक स्थान पर आये । जब आप कोर्गो के पूर्व ज सन् १५०० के करीब बीकानेर में रहते थे तब उन छोगों ने राज्य की बहुत सेवा की । उनमें से ऐठ टाडमलजी भी एक थे । इनके परचात् सेठ कुवालचन्दजी बढ़े ज्यापार चतुर और साइसी सज्जन हुए । आपने अपने साहस और वीरता से बीकानेर स्टेट में अच्छे २ कार्य किये । आपके कार्यों से प्रसन्ध होकर तत्कालीन चीकानेर दरबार ने आपको नोहर नामक एक गाँव जागीर स्वरूप तथा रहने के लिए एक इवेली प्रदान कर आपको सम्मानित किया था । आपके परचात् इस परिवार में

विजयंचन्द्रजी, जयभुपजी, शंकरदासजी, नोवतरायजी आदि २ सज्जन हुए । आप लोगों ने अपनी कमें की अच्छी उज्जित की । ऐसा कहा जाता है कि यह पहली फर्म बीकानेर स्टेट में ऐसी थी, जिसने सर्व प्रथम ब्रिटिश राज्य में अपनी वैंकिंग फर्म स्थापित की थी। इसका उस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी से व्यापारिक सम्बन्ध था। इस विषय में इस परिवार वालों को कई महत्वपूर्ण तसल्लीनामा और परवाने मिले हुए हैं। जो इस समय इस परिवार के पास हैं। आगे चलकर सेठ लाभचन्द्रजी इस परिवार में प्रतिष्टित म्पक्त हुए आपने गदर के समय कई अंग्रेजों की जान बचाई थी। इसके उपलक्ष में आपको बिटिश सरकार ने एक प्रशंसा सूचक सार्टीफिकेट दिया है। आपका स्वर्णवास हो गया है। आपके केशरीचन्द्रजी नामक एक प्रज हैं।

सेट कैसरीचंदजी का जन्म संवद १९२६ में हुआ । आप यहे व्यापार कुशल, समाजसेवी और उत्साही सरवन हैं। आपने भवने प्रभाव से छाखों रुपये एकत्रित कर वारछोन फंट में दिलवाये हैं। इससे प्रसन्न होकर भारत सरकार ने आपको सर्टिफिनेट आफ ऑनर प्रदान किया है। आपका ध्यान सार्वजनिक सेवा की ओर बहत रहता है। आपने सन् १९१२ में अखिल भारतवर्षीय तेरा पंथी सभा नामक एक संगठित सभा स्थापित करवाने में बहत कोशिश की है। आप करीब ११ साल सर्क उसके आनरेरी सेकेटरी रहे । आपका तेरा पंथी संप्रदाय में बहत सम्मान और प्रतिष्ठा है। सन् १९२१ की सेन्सेस के समय आपने वहत कार्य किया । आपने तेरापंथी संप्रदाय के व्यक्तियों की अलग सेन्सेस की जाय इसकी बहुत कोशिश की। और सारे भारतवर्ष में गणना करने के लिये प्रथक प्रबन्ध करवाया। आपने संयुक्त प्रांतीय कौंसिल में पास होने बाले साइनर साध 'बिलका घोर विरोध किया और जनमत को अपने पक्ष में करके उसे पास होने से रोक दिया ! लिखने का मतलब यह है कि आप प्रतिभा सम्पन्न और कुशल कार्य्यकर्ता हैं। सिंद स्टेट में आपका अच्छा सम्मान है। चरखी दादरी नामक स्थान पर आपकी पुरानी जायदाद थी वह नजुल की हुई थी। आपके प्रयत्न से महाराजा साहब ने उसे बापस आपके सुपुर्द कर दिया । आपको स्टेट से कुर्सी का सम्मान तथा सिरोपाव प्रदान किया हुआ है । इसी प्रकार वीकानेर, सिरोही और उदयपुर दरवारों की ओर से आपको समय समय सिरोपाद मिछते रहे 🕻 🕏 इस समय आपकी वय ६४ वर्ष की है। अत्र व आजकल आप जुरू ही में शांति लाभ कर रहे हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम कमशः घेवरचन्दजी, मालचन्दजी, गुलावचन्दजी और हुंगरमलजी हैं। इनमें से प्रथम दो चरलादादरी में स्वतन्त्र ज्यापार करते हैं। शेप दो कलकत्ता में नं० १५ शोभाराम वैशाख स्टीट में बैंकिंग का न्यापार करते हैं। बाबू गुळाबचन्द्रजी मिलमसार और उत्साही सज्बन हैं। भापका बैंकिंग ब्यापार केवल अंग्रेजों से होता है।

# भ्रोसवाल जाति का इतिहास 👸



कुॅवर् बिरदीचंदजी Slo मालचंदजी कोठारी, चूरू.



बाबू जीवनमलजी बच्छावत, मुनीम सेठ मालचंदजी कोठारी, चूरू. Slo सेठ मालचंदजी कोठारी, न



वावू खूबचंदजी



बाबू जसकरणजी वैद, मुनीम सेठ मालचंदजी कोठारी, चूरू.



सेठ मालचंदजी कोठारी के सुपुत्र, चूरू.



सेठ केशरीचदजी कोठारो, चूरू



बाबू गुलाबचंदजी कोठारी, चूरू.



वाबू फतेचडजी कोठारी, चूरू.

#### कोठारी जोरावरमल मोतीलाल का खानदान सिकंदराबाद ( दिच्या )

इस खानदान के पूर्व जो का मूळ निवास स्थान बगड़ी ( मारवाड़ ) का है । वगड़ी से इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ थानमळजी ने स्थापार निमित्त दूर २ के प्रदेशों का अमण कर सबसे पहळे अपनी एक फर्म बोलारम में स्थापित की। आप के हाथों से इस फर्म की काफी उन्नति हुईं। आपके जोशावरमळजी नामक एक पुत्र हुए। आप बढ़े धार्मिक विचारों के सण्जन हैं । आपके मोतीलाळजी नामक एक पुत्र हैं।

श्री मोतीलालाजी कोठारी — आप शिक्षित तथा उन्नत विचारों के सज्जन हैं। आप बढ़े व्यापार कुशल, अब्छे क्यावस्थापक तथा वर्तमान उन्नतिश्रील युग के सिनेमा व्यवसाय में निपुण हैं। आपने अपनी व्यापार चातुरी स्था त्र्रदिश्चित से अपनी फर्म की काफी उन्नति की है। तिरमिलिगरी, सिकन्दराबाद तथा हैदराबाद में सब मिलाकर आपके आठ सिनेमा बने हुये हैं। इथर कुल वर्ष पूर्व ही हैदराबाद के कुल शिक्षित पूर्व हस्साही सज्जनों ने दस लाल की पूंजी से 'तो महावीर फोटो एलेज एण्ड थिपृट्रिकल कम्पनी लि॰' की स्थापना की है। इस संस्था का उदेश भारतीय शिक्षापद ब्रामा पूर्व फिल्म तथार करवाकर सदुपदेशों का प्रचार करते हुए द्रक्षोपर्लन करना है। श्री मोतीलालजी की बुद्धिमानी तथा पोग्य क्यवस्था से इस संस्था को काफी सफलता प्राप्त हुई हैं। आप ही वर्तमान में इसके मेनेजिंग एजएट हैं।

इसके भतिरिक्त आपके यहाँ से ''हैदराबाद मुळेटिन'' नामक एक अंग्रेजी दैनिक पश्च भी निक-खता है। आपका यहाँ की शिक्षित समाज में बहुत सम्मान है। आपके मुळेटिन असबार की यहाँ पर अच्छी प्रतिष्ठा है।

इसके साथ ही साथ आपका स्वभाव बढ़ा सरल, मिलनसार तथा नम्र है। आप बढ़े सुधा-रक विचारों के सज्जन हैं। ओसवाल जाति की उन्नति करने की इच्छा आपको सदैन लगी रहती है। आप यहाँ की ओसवाल समाज में प्रांतष्टित सज्जन हैं।

#### सेठ वरदीचन्दजी कोठारी का खानदान, जयपुर

इस परिवार में सेठ देवीचंदश्ची कोठारी प्रतिष्ठित पुरुष हुए । आप बीकानेर से इन्होंर आदि स्थानों में होते हुए संवत् १८६० के करीय जयपुर आये । आपकी माछवा, सरुकत्ता, बन्यई कानपुर, प्रस्तावाद आदि २ स्थानों पर ५४ दुकानें थीं । संवत् १८८२ में आपका स्वर्गयास हुआ । आपकी जयपुर में एतरी बनी हुई हैं। आपके पुत्र मूलकन्दजी, कप्रस्व दुजी, तिरुकेचन्दजी, रायधन्द्रजी, और सर्वमुसन्नी ने जयपुर में अपनी अस्ता २ इवेडियाँ बनवाई । आप सब बंधु प्रतिष्ठित स्थापारी माने जाते थे ।

कोठारी कपूरचन्द्जी--आप जयपुर के प्रसिद्ध साहुकार थे । आप स्टेट को कालों रुपये उधार दिया करते थे। आपको जयपुर स्टेट ने "सेठ" का पद और नाम के बाद "जी" लिखने का सम्मान बस्ता। संवद् १९०४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके नाम पर आपके छोटे आता तिलोकचन्दुजी के पीत्र वरदीचन्द्जी दचक आये।

कोठारी वरदीचन्दनी—आपका जन्म संवत् १८९१ में हुआ । आप साहुकारी व्यापार के अखावा स्टेट द्वारा सींचे हुए फीज के काम को भी देखते थे। आगरे में २४ सार्कों तक आप बंगाल कें के के सजानची रहे। इससे वैंक ने आपको एक उत्तम सार्टिफिकेट दिया। संवत् १९५६ के अकाल के समय आप स्टेट द्वारा बनाई गई सहायता कमेटी के मेम्बर और खानांची थे। आपने अपनी दुद्धिमानी और श्रीकीनी से जनता, राज्य और ओसवाल जाति में अच्छी इज्जत पाई थी। संवत् १९६९ में आपको स्वर्गवास हुआ। आपके केवलचन्दनी, हुकुमचन्दनी और चांदमल जानक ३ पुत्र हुए।

कोठारी चांदमलानी—आपका जन्म १९२० में हुआ। आपने सन् १८२२ में अवमेर में आहर फेक्टरी खोळी, जो सन् १९१५ तक काम करती रही। सन् १९०१ में अजनेर में आवर्ग एण्ड बास फावण्डरी, सन् १९१२ में मंडावर में एक जिनिंग फेक्टरी और सन् १९२७ में जवपुर में एक आहस फेक्टरी खोळी। ये सन पेक्टरियां इस समय काम कर रही हैं। आपके सुमेरचन्दनी तथा समीरचन्दनी और आपके बदे आता हुकुमचन्दनी के उत्तमचन्दनी और संतोषचन्दनी नामक पुत्र हुए ! उत्तमचन्दनी शांत स्वमाव के समझदार सज्जन हैं, तथा फर्म और कारखानों का तमाम काम बोग्ब रीती से चलाते हैं। कोठारी संतोषचन्दनी केवलचन्दनी के वाम पर दक्तक गये हैं। आप साहुकारी स्वापार में माग छेते हैं। यह परिवार जयपुर की ओसवाल समाज में प्राचीन तथा प्रतिस्तित माना जाता है।

इसी प्रकार इस खानदान में कोठारी मूळचन्दनी के परिवार में रिखबचन्दनी, सरूपचन्दनी, कपचन्दनी, कपचन्दनी, कपचन्दनी और केशरीचन्दनी विद्यमान हैं। केशरीचन्दनी जवाहरात का न्यापार करते हैं। तिलोकचन्दनी के पौत्र पेमचन्दनी जयपुर स्टेट के नायव दीवान के पद पर कार्य कर चुके हैं। अभी इनके भरीने भागचंदनी मौजूद हैं। शायचंदनी के परिवार में गोजुलचंदनी और उनके पुत्र जवाहरात का न्यापार करते हैं तथा कोठारी सर्वसुलनी के पौत्र अगरचंदनी, मिलापचंदनी और हीराचंदनी साहुकारी की कारचंकरते हैं। हीराचंदनी को दरवार में कुसीं प्राप्त है। आप एफ० ए० में पढ़ रहे हैं।

#### सेठ हजारीमल हुलासचन्द कोठारी सुजानगढ़

करीत ७० वर्ष पूर्व सेठ धरमचन्द्रजी सुजानगढ़ आकर वसे । यहाँ आपके गुलावचन्द्रजी नामक पुत्र हुए । आप कोग यहीं साधारण देन लेम का व्यापार करते रहे । सेठ गुलावचन्द्रजी के दो दुन

## भ्रोसवाल जाति का इतिहास कि



स्व॰ सेठ हजारीमलजी कोठारी, सुजानगढ.



सेठ हुलासचन्दली कोठारी, सुजानगढ.



स्व॰ सेठ भैरादानजीं कोठारी, वीकोनर.



हुं॰ भवरलालजी % हुत्तासचन्त्रजी कोठारी, सुजानगढ़

ये जिनका नाम क्रमताः जीतमलजी और अगनीरामजी था। आप दोनों ही भाइयों में कलकत्ता जाकर मेससं चौथमल गुलावन्द के साथ ब्यापार प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् आपने सरदारशहर निवासी आसकरण पांचीराम पींचा की फर्म के साले में काम किया। संचालकों की बुढिमानी एवम् होशियारी से फर्म खुब चली। इसके पश्चात् सेट जीतमलजी का सं० १९३८ में स्वर्गवास होगया। आपके हजारीमलजी एवम् मोतीललजी नामक दो पुत्र हुए। मगनीरामजी के पुत्र का नाम हुर्गाप्रसादजी है। वर्तमात में तीनों भाइयों का परिवार स्वतंत्ररूप से ब्यापार कर रहा है। हुर्गाप्रसादजी के पुत्र पुसराजजी हैं। दोनों ही पिता पुत्र सर्विस करते हैं। मोतीललजी का स्वर्गवास होगया है। इनके पुत्र घनराजजी, हुन्द्रचन्दजी, सुरजमलजी और सोहनललजी कल्कत्ते में अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं।

- सेट इनारीमळजी ने सासे की फर्म से अलग होकर स्वतंत्र फर्म मेसर्स इजारीमळ हुलासचन्द्र के नाम से केळकता ही में खोळी । इस समय इस पर चलानी का काम हो रहा हैं। आपने इस व्यवसाय में अच्छी सफळता प्राप्त की और अपनी एक बांच बोगड़ा में भी पाट को व्यवसाय करने के हेतु से स्थापित की। आपका व्यान सार्वजनिक काल्गों की ओर भी बहुत रहा। आप तेरापंथी संप्रदाय के मानने वाले सज्जन थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८८ में ७४ वर्ष की आयु में होगया। आपके पुत्र हुलासचंदली इस समय फर्म के काम का संचालन करते हैं। आपका यहाँ कळकत्ता की चलानी कमेटी में अच्छा प्रभाव है। आप उसके प्रेसिटेण्ट हैं। बाजार में ज्यापारियों के आपसी कई हमाड़े आप के द्वारा निपटाये जाते हैं। आप से दोनों पार्टियों खुश रहती हैं। परोपकार और सेवा की तरफ भी आपका बहुत व्यान है। आप से दोनों पार्टियों खुश रहती हैं। आप शिक्षित सज्जन हैं। आपका रियासत बीकानेर में अच्छा सम्मान है। आपके मोहनलालजी नामक एक पुत्र हैं। कल पुत्र है। कलकत्ता फर्म का पता १९० सुतापही है।

सेठ कालुराम वच्छराजजी कोठारी, ढानकी ( यवतमाल )

इस परिवार का मूंछ निवासस्थान कुद्की (कोधपुर स्टेट) में है। वहाँ से छ्यामा १५ साठ पहिले सेठ उद्वराजनी कोठारी बराद प्रान्त के पुसद हालुके के दानकी नामक स्थान में ज्यवसाय के छिये आये। आपके हार्यों से धन्धे को अच्छी उन्नति मिछी। संवत् १९८२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र कालुदामत्री तथा बच्छराजनी कोठारी विद्यमान है। आप दोनों सच्जनों के हार्यों से कृषि और स्थापार के कार्य्य में बहुत उन्नति हुई है। आप दानकी और आस पास के ओसवाल समान में उत्तम प्रतिष्ठा रखते हैं।

## लोड़ा

#### लोढ़ा गौत्र की उत्पत्ति

कोदा गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में महाजनवंशमुक्तावली में इस प्रकार की किम्बर्गित किसी हुई है कि पृथ्वीराज चौहान के स्वेदार देवदा चौहान वंशीय लासनसिंह के कोई संतान न होती थी। इससे दुखित होकर उसने जैनाचार्य श्री स्वीप्रमुस्ति से संतान के लिये प्रार्थना की, और जैनधर्म अंगीकार किया। इनकी संतानें लोदा कहलाई। इसी वंश की आगे चलकर ४ शाखायं हो गई जिनमें शेवस्मलजो के वंशव शेदस्मलोत लग्नमलजो के लग्नमलोत, रतनपालजी के रतनपालोत और भावसिंह के भावसिंहीत कहलाये।

## रावरजा बहादुरशाह माधौसिंहजी लोढ़ा का खानदान, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वज शाह सुल्तानमञ्ज्ञी छोदा (दोडरमछोत) नागौर में रहते ये और वहीं बोघपुर राज्य की सेवा करते थे। इनके पुत्र शाहमछजी हुए।

रावरवा शमशेरबहादुर शाहमलजी लोका — आप इस खालदान में बहुत प्रतापी पुरुष हुए।
संवत् १८४० के लगभग महाराजा विजयिसिहजी के कार्य काल में आप जोधपुर आये। जिस समय आप
यहाँ जाये ये, उस समय जोधपुर की राजनैतिक स्थिति बढ़ी डाँवाढोल हो रही थी। आपको योग अपुर
भवी और वहादुर पुरुप समझकर दरबार ने फौज मुसाहित का पद दिया। तदनंतर आपने कई युदों में
समिमिलित होकर वहादुरी के काम किये। संवद् १८४९ में आप गोडवाद प्रान्त के युद्ध में गये और हमी
साल महारागा विजयिसिहजी ने प्रसन्न होकर जेड खुदी १२ के दिन आपके बढ़े माई के लिए "रावरजा
शामशेर वहादुर" की और छोटे आई के लिए "राव" की पुश्तिनी पदवी प्रदान की। साध ही दरबार ने आपको
२९ हजार की जागीरी और पेरों में सोना पहिनने का अधिकार विविध उच्च सम्मानों से विभूषित होकर
और हाथी सिरोपाव-भी इनायन किया गया।। इस प्रकार विविध उच्च सम्मानों से विभूषित होकर
संवत् १८५५ में आप दर्गवासी हुये। आपके छोटे आता राव मेहकरणजी जालोर के घेरे के समय विजादे
में केसीरिया करके काम आये। आपके रियमलजी पूर्व करवाणमळजी नामक दो पुत्र हुए।

लोटा गीत एक फीर है। ऐसा कहा जाता है कि जावा नामक एक माहेखरी गृहस्य श्री वर्द्धमानस्रिजी के
 उपदेश से जैन हुआ।
 इनकी संतानें लोडा कहलाई।

ावराजा रियमजर्जी—आप बढ़े बहादुर और वीर प्रकृति के पुरुष थे। संवत् १८८९ में १५०० सवारों को लेकर आप और मुणोत रामदासजी प्रिटिश सेना की सहायतार्थ अजनेर गये थे। संवत् १८९२ में महाराजा मानसिंहजी ने आपको ए० जी० जी० के यहाँ अपनी स्टेट का वकील वनाकर मेजा। संवत् १९०० तक आप इस पद पर रहे। संवत् १८९८ में आपको १६ हजार की जागीर बख्शी गई। थोड़े समय बाद महाराजा मानसिंहजी ने आपको अपना ग्रुसाहिब बनाया। दरवार आपका बढ़ा सम्मान करते थे। आपने महाराजा सानसिंहजी ने आपको अपना ग्रुसाहिब बनाया। दरवार आपका बढ़ा सम्मान करते थे। आपने महाराजा से प्रार्थना कर ओसवाल समाज पर लगनेवाले कर को माफ कराया, तथा पुष्कर के कसाईखाने को बन्द कराया। आपने संवत् १८९६ में दरवार और जागीरदारों के बीच सम्बन्ध की हार्ते तथ की, जो अब भी स्टेट में १८९६ की कलम के नाम से जोधपुर में व्यवहार की जाती हैं। पुरुष के कसाईखाने को बन्द करवाने के सम्बन्ध में तत्कालीन कि ने आपके लिए निम्नलिखित पश्च कहा था कि

मता मुलाया भाषती, नवकोटीरे नेत । राविमटायो रिधमल, पुष्कर रो प्रायश्चित ॥

आपके वार्यों से प्रसक्त होकर आपको महाराजा मानसिंहजी ने दरवार में प्रथम दर्जे की येठक, वाजीम, सोना और हाथी सिरोपाद इनायत किया था। सहाराजा तखतसिंहजी को जोधपुर की गहो पर दक्तक छाने में आपने निरोप परिश्रम किया था। अतः महाराजा तप्रतिसिंहजी ने आपको कई सास रक्के प्रदान कर प्रसक्तमा प्रकट की थी। इन महाराजा के राजलकाल में आपने फौज लेकर लाइन् टाकुर साहिय के साथ उमरकोट पर चढ़ाई की थी। संवत् १९०८ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके रावरजा राजमलजी तथा राव कर्याणमलजी ने भी रियासत की यहुत्तसी सेवाएँ की। जालौर घेरे के समय आप महाराजा मानसिंहजी की और से आरवों की फौज लेने गये थे। सग्वत् १८६० से ६५ तक आप मुसाहिय रहे। जोधपुरी घेरे के समय आपने दौलतराप्र सिंधिया को अपनी ओर सिराने की कोशिश की थी।

श्वरजा राज्यकाजी---भाषका जन्म सम्बद् १८७६ में हुआ। संवत् १९०३ से १९०६ तक भाष जोवपुर दरबार की ओर से पोलीटिकल एजण्ट के वर्कील रहे। सन्यत् १९०० की पीत गर्दा १०० की महाराजा सकतिसहजी ने भाषको दीवानगी का पद मदान किया। सन् १८५७ के सण्ये के गमस आपने के काक्र ने भागी लोगों को अपने वहीं दिकाया। उन्हें निकालने के लिये पोलिटिकल प्राप्ट ने लीजपुर दरबार को निका। कक्षण दरबार ने आपकी कीज देवर आवजा भेजा। उन्हें गमन पर युक्त करने हुए आसोज बड़ी द को आप स्वर्णवासी हुए। आपके अंतकाल होलाने की गमस प्रव जोपपुर पहुँची, तब दरबार ने स्वर्णवासी हुए। आपके अंतकाल होलाने की गमस प्रव जोपपुर पहुँची, तब दरबार अपने स्वर्णीय सुस्तिक को सम्मान देने के लिए मात्रमपुरसी के किये इनकी हवेती पर मार्थ। इनके

समय तक इस परिवार के पास १० हजार रुपयों की जागीर थी। आपके रावरजा सरदारमक्जी और जोरावरमक्जी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सरदारमक्जी, राव फीजमक्जी के नाम पर दचक गये।

राव फीजमलजी—आप सारवाड़ राज्य में हाकिस और सुपरिटेन्डेण्ट के पद पर कार्य करते रहे । दर्श्वार वे आपको सोना और पाछकी सिरोपाव इनायत किया था ! सम्बत् १९०३ में आप स्वर्गवासी हुए !

रावरजा सरदारमलजी—आप सम्वत् १९०५ में फीजमलजी के नाम पर इत्तक गये। दरवार ने आपको बंठने का कुरुव और ताजीम इनायत की। आपने अपने पिता राजमलजी के औसर के उपलक्ष में १२॥ न्यात और राज्य के रिसाले को निमंत्रित किया। उस समय दरवार ने आपको मोतियों की कंठी, कढ़ा, सिरोंच, हाथी सिरोपाव, पालकी और पैर में पिहनने के लिए सांटें इनायत कीं। सम्वत् १९३४ तक आप दीवानी अदालत तथा हुजूरी दरसर की दरोगाई (मिजस्ट्रेट शिप) और हाकिमी का कार्य्य करते रहे। इसके बाद आप पोलिटिकल एजेण्ड के वकील और दरसर के सुपितन्टेन्टेन्ट रहे। संवत् १९३३ की भादवा सुदी ८ के दिन महाराजा असवंतिसहली ने आपको दीवानगी का सम्मान वरुशा। संवत् १९३१ में आप ए० जी० जी० के यहाँ मारवाद राज्य की तरफ से वकील बनाये गये और सुर्ल्यु समय तक आप यह कार्य करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९४५ की काती बदी ८ को हुआ। आपकी हवेली पर महाराजा असवंतिसहली मातमपुर्सी के लिए पधारे। आपके रावरजा माधौसिहली और अमरसिहली नामक र युद्र हुए।

राव जोरावरमक्षजी—आपका जन्म संवद १९०७ में हुआ। धाप सांचीर और जीषपुर के हाकिम रहे |तथा संवद १९७९ में ए० जी० जी० के यहाँ वकीछ बनाये गये। संवद १९५२ की मगसर सुदी ३ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके राव बहादुरमङ्जी तथा राव दानमङ्जी नामक २ पुत्र हुए।

राव बहादुरमलजी—आप जेतारण और पचपदरा के हाकिम रहे और संवद १९७० में ए. जी. जी. के वकील बनाये गये। आपको पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त था। संवद १९८० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके प्रत्र सोभागमलजी न्युनिसिपेलिटी से सर्विस करते हैं।

राव वहातुरमञ्जी के छोटे भ्राता राव दानमञ्जी दौजतपुरा तथा पचपदरा के हाकिन थे।
संवत् १९६५ में आप स्वर्गवासी हुए! आपके पुत्र राव बदनमञ्जी का जन्म संवत् १९३८ की
आसीज सुदो ७ को हुआ। आप थोदे समय के लिये प्रनपुरा की छावनी के वकील रहे और ध्यर सन् १९२३ से देवस्थान धर्मपुरा के सुपरिण्टेण्डेण्ट है। आपके मोहवतसिंहजी, फतेसिंहजी तथा उमराव-सिंहजी नामक तीन पुत्र हैं।

रावराजा मावोसिंहजी-आएका जन्म संवद् १९३४ की पोष बदी ८ को हुआ। आरम्भ में

१० साल तक आप पाली, जोधपुर और जालोर के हाकिम रहे और इधर सन् १९१७ से जनानी क्योदी के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पद पर कारवें कर रहे हैं। आप बड़े मिलनसार, सरल विश्व और निरामिमानी सज्जन हैं। जोधपुर की ओसवाल समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। राज्य के सरदारों में भी आपका उच्च सम्मान है। आपको दरवार से दोवड़ी तालीम और पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त है। आप जोधपुर ओस-वाल श्रीसंघ के प्रेसिकेण्ट हैं। आपके सवाईसिंहजी, वल्लमसिंहजी तथा किशोरसिंहजी नामक तीन पुत्र हैं। कुँवर सवाईसिंहजी इस समय सीवाने के हाकिम हैं और आपको पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त है। कुँवर सवाईसिंहजी हम समय सीवाने के हाकिम हैं और आपको पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त है। कुँवर सवाईसिंहजी के पुत्र गुलावसिंहजी इन्दौर में पुल० पुल० बी० के दितीय वर्ष में पढ़ रहे हैं। इनसे छोटे माई जसवंतर्सिंहजी मेट्रिक में शिक्षा पा रहे हैं।

रान अमरसिंहजी---आप रावरजा बहादुर माधीसिंहजी के छोटे आता हैं। जोधपुर दरबार से आपको हाथी, सिरोपाव, सोना और ताजीम प्राप्त हैं। इसी प्रकार जयपुर दरबार ने भी आपको हाथी, सिरोपाव देकर सम्मानित किया है। आप रीवाँ महारानी (जोधपुर की महाराज कुमारी) के कामदार हैं। शिवाँ स्टेट ने भी आपको सोना पहिनने का अधिकार बरुवा है। आपके पुत्र सुरतसिंहजी पढ़ते हैं।

इस परिवार को जोधपुर दरबार की ओर से गेगोली और परासली नामक दो गाँव जातीर में प्राप्त हुए थे ! वे इस समुब इस कुहुन्य के अधिकार में हैं !

#### सेठ कमलनयन हमीरासिंह लोढा का खानदान अजमेर

भारतवर्ष की ओसवाल जाति में यह बहुत बढ़ा घराना है । इस घराने का सरकार, देशी राज्यों तथा प्रजा में बहुत सम्मान है । इस घराने के पूर्वज सेठ भवानीसिंहजी अळवर राज्य में रहते थे । इनके पांच पुत्रों में से सेठ कमलनयनजी कुछ समय किशनगढ़ राज्य में रहकर संवत् १८६० के पूर्व अजमेर में आये और यहाँ पर "कमलनयन हमीरसिंह" के नाम से वृक्तेन खोली। आपने अपनी कार्य-कुशलता तथा सत्य-प्रियता से घन्धे को भठी भांति बढ़ाया। आप ने जयपुर और किशनगढ़ में "कमलनयन हमीरसिंह" के नाम से और जोघपुर में "दौलतराम स्त्तराम" के नाम से दूकानें खोलीं। ज्ञापने पुत्र सेठ हमीरसिंहजी हुए । आपने फर्य-खाबाद, टॉक व सीतामक में टूकानें जारी की और जयपुर, जोघपुर के महाराजाओं से छेन-देन प्रारम्म किया तथा इस घराने की प्रतिष्ठा बढ़ायी। इनके चार पुत्र हुए—सेठ करणमलजी, सेठ युजानमलजी, रायबहादुर सेठ समीरमलजी और दीवानबहादुर सेठ वस्मेदमलजी। प्रथम पुत्र सेठ करणमलजी का

वाल्यावस्था में ही स्वर्गवास हो गया । दूसरे पुत्र सेड सुजानमठवी ने सन् १८५७ के निद्रोह के समय अंग्रेज़ सरकार को बहुत सहायता दी। इन्होंने रियासत शाहपुरा में रायबहादुर सेठ मूलचंदजी सोनी के सामें में दुकान खोली, और वहाँ के राज्य से लेन-देन किया । इनके समय साम्मर की हुकूमत इनके घराने में आई और वहाँ का कार्य्य आप अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते रहे । इनके स्वर्गवास के पश्चात् इस घराने की बागडोर तीसरे पुत्र रायबहादुर सेठ समीरमञ्जी के शय में आई। अजमेर नगर की स्युनिसिपल इसेटी के आप बहुत वर्षों तक सेम्बर रहे और बहुत समय तक आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे थे। आप न्यु॰ कमेटी के २१ वर्ष तक वाइस चेयरमैन बने रहे । इस पद पर और मजिस्ट्रेटी परये मृत्यु दिवस तक शरूद रहे थे। इनकी वाइस चेयरमैनी में अजमेर में सुप्रसिद्ध जलकी सुविधा हेलिये "फाईसागर" बना, जिससे आज सारे नगर और रेलने को पानी पहुँचाया जाता है। इनके समय में दलकत्ता, बम्बई, कोटा, अखनर, टोंक, पड़ावा, सिरोंज, छबड़ा, और निम्वाहेड़ा में नयी टूकानें खुर्छी । ये शलवर, कोटा और जोषपुर की रेजीडेन्सी के कोपाध्यक्ष नियत हुए। देवली और पुरनपुरा की पस्टनों के भी दोषाव्यक्ष का कार्य इनको मिला। रायवहादुर सेठ समीरमलजी को सार्वजनिक कार्यों में प्रसन्नता होती थी। संवर १९४८ के अकारु में अजमेर में आपने एक धान की दुकान खें ही । इस दृकान से गरीव मनुष्यों को सस्ते भाव सें टदर पूर्ति के हित अनाज मिलता था । इस दुकान का घाटा सब आपने दान किया । इनके समय में यह घराना भारतवर्ष भर में विख्यात हो गया तथा देशी रजवाडों से इन्होंने धनिष्ठ मित्रता स्थापित की। अदयपुर, जयपुर, जोधपुर से इनको सोना और वाजिस थी। वृदिश गवर्नमेंट में भी इनका मान बहुत बढ़ा। इनमें यह योग्यता थी कि जिन अफसरों से ये एकबार मिल हेते ये वे सदा इनको आदर की हाँह से देखते थे। इनके कार्यों से प्रसन्न होकर सरकार ने इनको सन् १८७७ में रायसाहब की पदवी और तत्पश्चात् सन् १८९० में रायवहादुर की पदनी दी । इनकी सुखु के पश्चात् सेट हमीरसिंहजी के चौथे पुत्र दीवान वहादुर सेठ उम्मेदमलजी ने इस घराने के कार्य्य को संवालन किया । वे व्यापार में बड़े कार्य दक्ष थे। इनके Entreprise से इस घराने की सम्पत्ति बहुत वड़ी। सरकार ने इनको सन् १९०१ में रायवहादुर की और रून् १९१५ में दीवान बहादुर की पदवी दी ! ये भी मृत्यु दिवस तक अजमेर नगर के प्रसिद्ध आगरेरी मजिस्ट्रेट रहे थे। रियासतों से इनको भी सोना और ताजिम थी। इन्होंने <sup>उद्यस</sup> हीनों को उद्यम से स्नामे के हेतु व्यावर में एडवर्ड मिल खोली, जिसमें वहत अच्छा कपड़ा बनता है और जो इस समय भारतवर्ष की विख्यात मिलों में एक है। इन्होंने बी॰ बी० सी: आई० रेखने के मीटर रोड भाग के धन कोषों का तथा कुछ वेतन बाँटने का ठेका दिया और इसका काम भी उत्तमता से चढाया । सेठ उन्मेदमळजी के कोई संतान नहीं हुई। इनके नाम परसेठ समीरमळजी के दूसरेपुत्र अभयमल्जी गोद आये।

सेठ हमीर्रसिंहजी के चारों पुत्रों में से बहे पुत्र करणमलजी तो अल्पायु में ही स्वर्गवासी हो चुके थे जैसा कि जतर वर्णन हो चुका है। श्रेप कीन भ्राताओं के पुत्र तथा पुत्रियां हुई। सेठ सुजानमलजी के दो पुत्र थे; सेठ राजमलजी तथा सेठ चन्दनमलजी। हन दोनों का स्वर्गवास दीवान यहातुर सेठ उम्मेदमलजी की मौज्दनी में ही हो गया। सेठ राजमलजी के एक पुत्र सेठ ग्रुमानमलजी हुए। जो मृत्युपर्यन्त अजमेर स्युनिसियल कमेटी के मेक्दर और एडवर्ड मिल ज्यावर के चेयरमेन रहे, ये जहाँ रहे वहाँ इन्होंने कई अच्छे अच्छे कार्य्य किये। इनके पुत्र सेठ जीतमलजी थे। वे भी चन्द वर्ष तक मेन्वर स्युनिसियल कमेटी रहे। परन्तु उनका अल्पायु में ही स्वर्गवास हो गया। सेठ चन्दामलजी के पुत्र कानमलजी तथा पौत्र पानमलजी है। सेठ हमीर्रसिंहजी के तीवरे पुत्र राय यहादुर सेठ समीरमलजी के चार पुत्र हुए; सेठ सिरहमलजी, सेठ अभयलालजी, सेठ विरयमलजी तथा सेठ गावमलजी। इनमें से सेठ सिरहमलजी आजीवन स्यूनिसियल कमेटी के मेन्वर रहे परन्तु इनकी आयु वलवान नहीं हुई और यह २९ वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग-वासी होगये। जोधपुर राज्य ने इनको भी सोचा तथा ताजीम प्रदान की थी। सेठ गावमलजी इस कुलकी (Joint Hindu Family) रीति के अनुसार इनके गोद हैं। रायवहादुर सेठ समीरमलजी के दूसरे पुत्र अभयमलजी भी सुत्यु तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे थे। ये बड़े छोकप्रिय तथा कार्यदक्ष थे परन्तु खेद की वात है कि इनका अल्पायु में ही स्वर्गवास होगया। इनके पुत्र सेठ सोमागमलजी हैं।

इन दिनों में इस घराने का सब कार्य भार रायवहातुर सेठ विराधमळजी के हाथ में है जो राय बहातुर सेठ समीरमळजी के तीसरे पुत्र हैं। इनकी अध्यक्षता में इनके छोटे श्राता सेठ गादमळजी तथा भतीजे सेठ कानमळजी सब कार्य बड़े प्रेम और मनोयोग से करते हैं। सेठ गादमळजी छुछ समय तक म्यूनिसिपळ कमेटी के मेम्बर रहे तथा इस समय एडवर्ड मिळ व्यावर के चेयरमैन हैं। इनके पांच पुत्र हैं, जिनमें से बड़े कुँवर उमरावमळजी तो वूकान के काम में सहायता देते हैं और शेप चार अभी बाल्यावस्था में हैं।

रायबहादुर सेठ विरधमलजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ । आप अपने जेष्ठ आता असयमलजी की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने के पश्चात् अत्युत्तम रीति से सब काम चला रहे हैं। जनता तथा जिदिश सरकार हनके काम में सदा सन्तुष्ट रहती है आप ऑनरेरी भजित्हेंट भी हैं। सरकार ने सन् १९२९ में हनको रायबहादुर की पदनी से सुत्रोभित किया। आपने नये विकटोरिया अस्पताल में प्रसरेज की कल कई हजार रुपया देकर मंगाई हैं जिसके द्वारा प्रयोक मनुष्य के अन्दर के रोग का निदान होजाता है। आपकी दुकानें बन्दई, कलकता आदि बीस स्थानों में हैं जहाँ ग्याज का घंषा व सोना

चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, चीनी, कपढ़े आदि का न्यापार सीधा निलायत से होता है। रामकृच्छेपुर (कलकत्ता ) में आपका चांवल का बढ़ा भारी न्यापार होताई। कई स्थानों पर यह फर्म स्टेट बेंकर है।

## लोढ़ा हणुतचंदजी का परिवार, जोधपुर

रावरजा माधोसिंहनी के पूर्वत्र लोड़ा सुलतानमलजी से इस खानदान की शाखा अलग हुई। सुलतानमलजी की कुछ पुरतों के बाद लोड़ा रामचन्दजी हुए।

रामचन्द्रजी लेखि।—आप फलोदी के ह्याक्म के पद पर नियुक्त किये गये थे। पर किसी कारणवश आप शब्य द्वारा केंद्र कर लिए गये। केंद्र से मुक्त होने पर आपने राज्य की नौकरी न करने का विश्वय किया। इसके बाद आप अजमेर की ओर आ गये। और अपनी कार्य्य कुशलता से अच्छा द्रष्य उपाजन कर लिया। आपकी पीसांगन की हवेलियाँ अब भी छोदों की हवेलियों के नाम से मशहूर हैं। छोदा रामचन्द्रजी के साहिबचन्द्रजी, शिवचन्द्रजी और शोभाचन्द्रजी नामक सी न पुत्र हुए। इनमें से प्रत्येक को अपने पिताओं की सम्पत्ति से लगभग सीन-तीन लाख रुपये मिले थे। पर इन्होंने इस द्रष्य को बर्बाद कर डाला और अपने पुत्रों के लिये कुछ नहीं छोदा। इससे लोदा शोभाचन्द्रजी कें पुत्र रूपचन्द्रजी की आर्थिक दृष्टि से बही शोचनीय स्थिति हो गई।

रूपचदजी लोडा—आप बढ़े साहसी थे। आप पीसांगन से अजमेर चले आये और सिपाहांगिरी की नौकरी करली। इसी समय आपने फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान श्राप्त कर लिया। वहर से आप जोधपुर आये, और ३०) मासिक पर बिटिश रेजिमेण्ट में सभीलों ने विद्राह सचा दिया। इस विद्रोह तक पहुँच गये। इसी समय मारवाद के गोड्वाइ प्रांत में मीलों ने विद्रोह मचा दिया। इस विद्रोह का दमन करने के लिये जोधपुर राज्य की ओर से रूपचन्दती भेने गये। इन्होंने इस कार्य्य में बढ़ी सफलता प्राप्त की। इसके बाद आप नागोर के कोतवाल तथा सिवाने के हाकिम बनाये गये। सिवाने से आप सांचीर के हाकिम होकर गये। यहाँ से अवसर प्रहण कर आप जोधपुर रहने लगे। जहाँ आजीवन आपको ६०) मासिक पेन्शन मिलती रही। सम्बत् १९५५ में आपका स्वर्गवास हुआ।

वमृतचन्दशी लोहा—रूपचन्द्रजी के बढ़े पुत्र वमृतचन्द्रजी सांचोर, शेरगढ़, फछोदी और साम्मर आदि अनेक स्थानों पर हाकिम रहे । फछोदी में आपने बढ़ी बहादुरी से डाकुमों का उपद्रव बांत किया और उनके नेता को गिरफ्तार किया, इससे राज्य की ओर से आपको पुरस्कार सिखा । ईस्वी सन् १९२७ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र छोढ़ा किकानचन्द्रशी सेशन कोर्ट में सरिश्तेदार हैं।

हरावतचंदजी ले।डा-स्पचन्दजी के दूसरे पुत्र छोदा इणवन्तचन्दजी का जन्म सन्वत् १९३५

में हुआ । सम्बत् १९४६ में आप सेट्रिक वांस हुए । बांद आपने प्रास फार्म महन्मा तथा कोठार में बौकरी की । सम्बत् १९५६ में आप स्टेट जवाहरखाने के मेम्बर हुए । सम्बत् १९५८ में आप नौकरी से रिटायर हुए । सम्बत् १९५८ में आप नौकरी से रिटायर हुए । सम्बत् १९५८ में आप नौकरी से रिटायर हुए । सम्बत् १९५८ में आप नौकरी से रिटायर हुए । सम्बत् १९५८ में आप नौकरी से रिटायर हुए । सार्व १९५८ में आप नोघपुर के अोसवाल समाज के विशेष व्यक्तियों में से हैं । आप यहे मिलनसार और योग्य सजन हैं । आपके भोषालचन्दनी और गणेशचन्दनी नामक हो पुत्र हैं । लोड़ा भोषालचन्दनी को जन्म सम्बत् १९५५ में हुआ । आपने नोघपुर से एफ० ए० तथा बम्बई से बी कॉम की परीक्षा पास की । इसके बाद आप रेस्त्र ऑफिस में इन्स्पेक्टर ऑफ् अकाउण्टस् मुकरेर हुए । और इस पद पर आप इस समय काम करते हैं । छोड़ा भोपालचन्दनी बड़े योग्य और प्रतिभासम्पन्न सजन हैं, नोघपुर सरदार हाईस्ट्रल के बनवाने में आपने दिन-रात परिश्रम कर देख रेख रक्खी और बड़ी ही किफायतशारी से एक भव्य और सुन्दर इमारत बनवाने में ग्रुम प्रयास किया । समाजहित के कार्यों में आप दिलचरपी रखते हैं । आपके छोटे माई गणेशचन्दनी ऑदिट ऑफिस में नौकरी करते हैं ।

#### लोढ़ा सार्वतमलजी का खानदान, जोधपुर

इस खानदान के पूर्वज़ों का मूछ निवास स्थान मेड्ता है। वहाँ से पहाइमछन्नी के पुत्र जसवंतमछन्नी जोधपुर आये, तब से यह परिवार जोधपुर में निवास करता है। जसवंतमछन्नी का स्वर्गवास संवत् १९३२ में हुआ। इनके कुन्दनमछन्नी, जीवनमछन्नी और पारसमछन्नी नामक तीन पुत्र हुए। कुन्दनमछन्नी जोधपुर रियासत की ओर से एजण्ड के यहाँ वकीछ थे। संवत् १९३६ में वकाछत छोड़कर आप बोहरागत का काम करने छगे, तथा संवत् १९६५ में स्वर्गवासी हुए। जीवनमछन्नी भी कुन्दनमछन्नी के बाद एजण्ड के यहाँ वकीछ रहे। इनके छोटे आता पारसमछन्नी फीजदारी कोर्ट में काम करते रहे।

कोदा कुन्दनमध्यी के सावंतमख्यी, चंदनमख्यी और ध्रुथमख्यी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। सावंतमख्यी सन् १९०५ से जोधपुर स्टेट के पुलिस विभाग में सर्विस करते हैं और इस समय बाढ़मेर में सर्कट इन्स्पेस्टर पोलिस हैं। आपके छोटे श्राता चंदनमख्यी कोर्ट ऑफ वार्डस् के मैनेवर और ध्रुथमख्यी शेशन कोर्ट में पोतवार हैं। इसी तरह जीवनमख्यी के पौत्र हरखमख्यी इनवेटिंग मॉफिस में सर्विस करते हैं और पारसमख्यी के पुत्र हिम्मतमख्यी, डीडवाणां में वकालात करते हैं।

#### शाह लच्मीमल प्रसन्तमल लोढ़ा, नागौर

यह परिवार सूळ निवासी नागौर का ही है। इस परिवार में छजमळली बड़े नामांकित तथा बहादुर प्रकृति के पुरुष हुए। आपकी संसाने छजमळोत खोदा कहलाई। आपके नामका छजमहरू आज भी नागौर में विद्यमान हैं। आपके पूर्वज सारंगशाहनी को देहली बादशाह ने शाह की पदवी इनावत को थी। सं॰ १७५६ में महाराना अजीतसिंहनी ने आपको आधे सहस्रल की माफी का परवाना देकर सम्मानित किया। आपके सुजानसिंहनी, सवलसिंहनी, भावसिंहनी तथा भगवतसिंहनी नामक चार पुत्र हुए।

मानसिंहनी लोडा—आप बढ़े प्रभावशाली साहुकार थे। एक समय आपके नेतृत्व में नागौर के साहुकारोंने शब्य से अप्रब्र होकर नागौर छोड़ दी तब संवत् १७७४ में जोधपुर नरेश अजितसिंहजी ने आपके नाम पर दिलासा का पन्न भेज कर सब को पुनः नापस बुलाया था। नागौर नापस आने पर आपको जोधपुर दरबार में बैठने का कुरुव इनायत किया था। आपका बीकानेर स्टेट में भी अच्छा सम्मान था। आपके हठीमलजी, अभयमलजी तथा हिम्मतमलजी नामक तीन पुत्र हुए। आप सब भाइयों को जोधपुर दरबार की ओर से कई रुक्के परवाने, दुशाले सथा सिरोपाय बक्षे गये थे।

सेठ हर्टीसिंहजी के पुत्र हिन्दूमलजी को सं० १८३३ में जोधपुर दरबार की ओर से सिरोपाव इनायत किया गया। आपके परयीमलजी, गदमलजी, भारमलजी तथा कौजमलजी नामक बार पुत्र हुए। इनमें गद्दमलजी के गम्भीरमलजी, सिरेमलजी तथा मगनमलजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोगों ने संवत् १९६७ में जोधपुर के घेरे के समय महाराजा मानसिंहजी को अर्थिक मदद दी थी, निसंसे प्रसन्न होकर मानसिंहजी ने आपको पुक्ष रुक्त इनायत किया था।

छोड़ा सगनसङ्जी के सौभागमञ्जी, ज्यानमञ्जी, सनरूपमञ्जी, अनीपचन्द्जी तथा बहादुर सल्जी नासक पाँच पुत्र हुए। आप छोगों को भी जोधपुर स्टेट की ओर से दुशाले, सिरोपाव व सास स्कें इनायत किये गये थे। इनमें से सेट सौभागमञ्जी के जावन्तमञ्जी, सनरूपमञ्जी के मनोइरमञ्जी, कस्त्रचन्दजी तथा जीतमञ्जी और बहादुरमञ्जी के जसरूपमञ्जी नासक पुत्र हुए। इनमें से कस्त्रमञ्जी कोगेपचन्दजी के नाम पर, जसरूपमञ्जी के ज्येष्ठ पुत्र सुपारसमञ्जी जावंतमञ्जी के नाम पर और जीतमञ्जी के प्राप्त पर, जसरूपमञ्जी के व्याप्त पर दत्तक गये। सेठ फूलमञ्जी जगरूपमञ्जी तथा घासीमञ्जी को जोधपुर स्टेट की ओर से दुशाले इनायत हुए। सेट घासीमञ्जी ने १९५६ के अक्ष्य मंगरीनों तथा पर्दानशीन औरतों की बढ़ी इन्दाद की थी। आपके इस समय लक्ष्मीमञ्जी, प्रसद्धमञ्जी तथा संवरणञ्जी नामक पुत्र विचयान है। इनमें से लक्ष्मीमञ्जी, कस्त्रप्रमञ्जी के नाम पर तथा प्रसद्धमञ्जी, जीतमञ्जी के नाम पर तथा प्रसद्धमञ्जी, जीतमञ्जी के नाम पर तथा प्रसद्धमञ्जी, जीतमञ्जी के नाम पर तत्वा गये हैं।

वर्तमान में इस परिवार के मुख्य व्यक्ति खेठ छहमीमळजी, प्रसन्नमळजी, भँवरमळजी, कुंदनमळजी (जसरूपमळजी के पुत्र) और गंगामळजी (सुपारसमळजी के पुत्र) विद्यमान हैं। इस समय खेठ छहमीमळजी के पुत्र चंचलमळजी, विरदमळजी गुलाबमळजी, वहामसिंहजी, तंबतमलजी और सोहनसिंहजी है। सेठ प्रसन्नमलजी के पुत्र प्रकाशमलजी, दिलसुशहालजी, गंगामलजी और प्रेमसिंहजी हैं। प्रकाशमलजी ने बीठ काम की परीक्षा पास की है। और गंगामलजी सुपारसमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। सेठ भँवरमलजी के पुत्र मनोहरमलजी व भीमसिंहजी तथा कुंदनमलजी के पुत्र उगममलजी व हणुतमलजी हैं।

नागोर के ओसवाल समाज में यह परिवार अच्छी इन्जत रखता है। जब कभी जोधपुर द्रवार नागोर आते हैं, तो अणबीधे मोतियों से तिलक करने का अधिकार लोदा (छजमलीत) परिवार को ही प्राप्त है।

### सेठ मूलचन्द मिलापचन्द लोढ़ा, नागोर

यह खानदान नागोर में ही निवास करता है। इस खानदान के पूर्वन बाह टोडरमळजी छोदा की सातवीं पीढ़ी में सेठ मेहतावचन्द्जी छोदा हुए। इनके मूळचन्दजी और मिळापचन्दजी नामक दो पुत्र हुए! सेठ मूळचन्दजी छोदा का जन्म संवत् १९२१ में हुआ। आप ज्यापार के निमित्त संवत् १९६५ में बम्बई गये, और वहाँ के ज्यापारिक समाज में आपने अच्छी इज्जत पाई। संवत् १९६५ में नागोर में आपका स्वर्णवास हुआ।

सेट सूळचन्द्रजी के बाद फर्म का ज्यापार उनके छोटे साई मिलापचन्द्रजी ने सहाला, आपका जन्म संवत् १९२५ में हुआ। आपने इस फर्म के ज्यापार को बहुत उन्नति पर पहुँचाया और इसकी शाखाएं बन्बई के अलावा कळकत्ता, अहमदाबाद तथा सोलापुर में खोलीं। नागोर के ओसवाल समाज में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। तथा बम्बई वालों के नाम से बोले जाते हैं।

- सेट मुख्यन्द्रजी के पुत्र केवछचन्द्रजी होशियार व्यक्ति ये । संवत् १९८७ में इनका शरीरान्त हुआ । इनके बढ़े पुत्र माधोसिंहजी स्वर्गवासी हो गये हैं और प्रसन्नयन्द्रजी सुमेरचन्द्रजी तथा हुकुमयन्द्रजी नामक ३ पुत्र विद्यमान हैं । प्रसन्नयन्द्रजी व्यापार में माग केते हैं और छोटे आता कालेज में पढ़ते हैं ।

, सेठ मिळापचन्द्रजी के पुत्र कामचन्द्रजी नेमीचन्द्रजी और मंगळचन्द्रजी ज्यापारिक कारबार सन्हाळते हैं। कानचन्द्रजी के पुत्र स्रजचन्द्रजी और सरूपचन्द्रजी हैं। इसी तरह नेमीचन्द्रजी के पुत्र किशोरचन्द्र, मंगळचन्द्रजी के पुत्र भैवरचन्द्र और प्रसक्षचन्द्रजी के मनोहरचन्द्र और अमरचन्द्र हैं।

#### नगर सेठ कालूरामजी लोड़ा का खानदान, शिवगंज

: इस परिवार के पूर्वन ( टोडरमकोत ) छोदा रायचन्द्रजी के पौत्र कोदा कचरदासखी सं० १८५० में सोजत से पाली आये। यहाँ अफीम के धन्ये में इन्होंने अच्छी तर्ह्की पाई। इनके चौधमलजी और काल्ह्यसभी नामक २ पुत्र हुए। नगर सेठ कालूरामजी लोडा—आप पाली की पंचपंचायतों में प्रधान व्यक्ति थे। आपकी लोधपुर महाराजा मानसिंहजी ने और तखतसिंहजी ने सिरोपाव इनायत कर सम्मानित किया था। संवत् १९११ में पाली पर टैक्स बदाये जाने के कारण आप अपने साथ कई लखपितयों को लेकर सिरोही स्टेट में चले आये, और वहाँ के महाराव द्विवसिंहजी के नाम से प्रनप्ता के पास शिवगंज नामक कस्ती आवाद की। इसके उपलक्ष में सिरोही दरवार ने आपको "नगर सेठ" की पदवी प्रदान की। आपकी दुकानें उदयपुर, गुजरात और वम्बई में थीं। संवत् १९१६ में आपने ऋपमदेवजी का संघ निकाला। और इसी साल मादवा वहीं ७ को मोजन में किसी दुवमन द्वारा जहर दिये जाने के कारण आप उदयपुर में स्वगंवासी हुए। सन् १९१४ के गदर में आपने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी।

सेठ जुहारमताजी लोडा—आप सेठ कालुरामजी छोदा के पुत्र थे। उदयपुर दरवार ने आपको अपने राज्य में आधे महस्ल माफ़ रहने का परवाना दिया था। आपको जोषपुर दरवार के हाकिम मनाकर शिवगंज से २ बार पाली छे गये। संवत् १९२४ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके माम पर सेठ चौथमळजी के मपौत्र वरदीचन्द्रजी दलक आये!

सेठ चौथमलजी लेका—आपकी हुकान संवत् १९२७ में प्रमपुरा कन्ट्रनेंट की ट्रेजरर थे, पाठी से पुनः शिवगंज आने पर सिरोही दरवार ने आपको २ छुए तथा कस्टम की आप से ५) सैकड़ा देने का हुकुम दिया। आपको दरवार और गवर्नमेंट में अच्छी इज्जत थी। संवत् १९६५ में आप स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में आपके पुत्र सेट तखतराजजी विश्वमान हैं।

सेठ तखतराजनी का जन्म संवत् १९५० में हुआ। आएको शिवर्गन की कस्टम की आप से ५) सैकड़ा मिलता है। यहाँ की जनता में लाप लेकप्रिय तथा मिलिशत सन्जन हैं। आप स्थानीय गौशाला और वर्जमान विद्यपीठ के प्रेसिडेण्ट हैं। आपने परिश्रम करके शिवरांन में पैदा हुई ओसवाल समाज की तह को ४ साल पहिले मिटाया है। आपके पुत्र प्रकाशराजनी और बलवन्तसिंहजी हैं।

इसी तरह इस परिवार में सेठ काल्हरामत्ती के बढ़े आता चौथमळजी के कुटुम्ब में सेठ घेवरचंदबी खुत्रीठालजी और बरुवन्तिसहणी हैं।

## सेठ नवलमल हीराचन्द लोढ़ा, बगड़ी

इस परिवार का तीन चार सी वर्ष पूर्व नागौर से बगड़ी में आगमन हुआ। इस परिवार के पूर्वन सेठ दीलतरामजी और उनके पुत्र नवलमल्जी ४०-५० साल पहिले व्यापार के लिए बगड़ी से कामठी गये और वहीं आपने दुकान की। कामठी से आपने रायपुर में दुकान की। सेठ नवलमल्जी संवद १९५१

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



नगरसेठ तखतराजजी लेगड़ा, श्रिवगुंज.



सेठ केवलचन्दजी लोड़ा, नागीर.



स्व॰ सेठ श्रानन्दमलजी लोड़ा(श्रानंदमल किशनमल) सुजानगढ़.



श्री॰ जसवंतंसिंहजी लोड़ा बी॰ काम॰ वनेड़ा.

में स्वर्गवासी हुए। आपके हीराचन्दकी और जसराजजी नामक दो पुत्र हुए। इन बन्धुओं में सेठ हीरार्वदकी छोदा संवत् १९६३ में स्वर्गवासी हुए। सेठ जसराजनी छोदा का कारबार वंगछोर में था, आपके पुन्न भनरावजी और पौत्र अबीरचंदवी का २ साल पूर्व छोटी वय में वारीरान्त हो गया ।

सेठ हीराचन्दनी छोदा के पुत्र सोभागमञ्जी और अमोलकचन्दनी विद्यमान हैं। आप बन्धुओं का बन्म क्रमहाः संवत् १९५० और १९५८ में हुआ । आपने छाभग २० साल पूर्व मद्रास प्रान्त के महुरान्त-कम् नामक स्थान में बेडिंग व्यापार आरम्भ किया, और इस दुकान से अन्छी सम्पत्ति उपार्जित की। व्यापारिक कामों के अलावा आप बन्धु सार्वजनिक शिक्षा-प्रचार के कामों में प्रशंसनीय भाग हेते रहते हैं। भार जैन गुरुकुरु स्वावर के ट्रस्टी हैं और उसमें १ हजार रुपया प्रतिवर्ष सहायता वेते हैं।

सेट अमोलकचन्द्रजी छोड़ा स्था॰ जैन कान्फ्रेंस की जनरल कमेटी के मेम्बर और बगड़ी की श्री महावीर जैन पाउशाला के सेकेटरी हैं। इसी तरह के धार्मिक, व निखोबति के कार्मी में आप सहयोग केते रहते हैं। बगद्दी के ओसवाल समाज में आपका परिवार बदे सम्मान की निगाहों से देखा जाता है।

सेठ सोभागमञ्जी हे पुत्र मिश्रोलालजी, घरमीचन्द्जी तथा माणकचन्द्जी हैं। सिश्रीलालजी सुचीक तथा समझदार युवक हैं। तथा फर्म के व्यवसाय में भाग छेते हैं।

# सेठ इन्द्रमलजी लोढ़ा का परिवार, सुजानगढ़

इस परिवार के पूर्वंब सेठ बागमळबी छोढ़ा अपने मूल निवास स्थान नागौर में व्यापार करते थे। इनके पुत्र स्रवमळजी तथा चाँदमळजी ने संवत् १९०० में सुनातगढ़ में स्रवमळ इन्द्रमळ के नाम से दुकान की | सेट स्रजमळजी ने अपने नास पर अपने भतीजे इन्द्रमळजी को दत्तक लिया। सेट इन्द्रमल्जी के जीवनसळजी, आनंदमळजी, दौलतमलजी और कावमळजी नामक ४ पुत्र हुए। इन आताओं ने संवत् १९५१ में कलकत्ते में आनंदमल कानमल के नाम से जूट का व्यापार शुरू किया । संवत् १९६० में एक इपदे की बांच कानमल किरानमल के नाम से और खोली गई। इन चारो भाइयों ने कठिन परिश्रम कर अपने भ्यवसाय को उन्नति पर पहुँचांया । संवत् १९७५ में आप छोगों का कारवार अछग २ हुआ ।

सेठ जीवनमलजी--भाप सुजानगढ़ में ही कारबार करते रहे इनके पुत्र गणेशमलजी ने अपने नाम पर इसरमलजी को दत्तक लिया। इसरमलजी के पुत्र जीतमळजी इस समय सुनानगढ़ में

सेठ कानन्दमलजी—आपने पीरगाछा (बंगाछ) और रंगपूर में अपनी क्रांच आनन्दमल किशन-मक के नाम से कोकी। इस पर जुट का न्यापार आरम्भ किया। आपके हाथों से न्यवसाय को उन्नति प्राप्त हुई। सुजानगढ़ की पंचपंचायती में व राज में आपका अच्छा सम्मान था। आपका संवत् १९८२ में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र छगनमलजी, किशनमलजी पूर्व मानक्मलजी इस समय तमाम न्यापार को सम्हालते हैं। सेठ छगनमलजी के पुत्र भैंवरमलजी और कुन्दनमलजी न्यापार में भाग लेते हैं तथा नक्स्तमलजी, असर्वतमलजी और अमृतमलजी पहते हैं। इसी तरह किशनमलजी के मानमलजी, रणजीत-मलजी तथा प्रसन्नमलजी और माणकमलजी के पुत्र मनोहरमलजी है। इनमें मानमलजी कारवार में भाग लेते हैं। भैंवरमलजी के पुत्र सम्पतलाल और मानमलजी के पुत्र चंचलमल है।

सेठ दीजतमलजी—आपके यहाँ जूट और कपड़े का स्थापार होता है। आप संवत् 1942 में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सेठ जवरीमलजी, मोहनमलजी, मोतीमलजी एवं सोहनमलजी हैं आप सब सज्जन व्यापार में सहयोग लेते हैं। जवरीमलजी के पुत्र समरमलजी, मैंवरमलजी, सुपादवंगलजी एवं हाथीमलजी हैं। मोहनमलजी के पुत्र अंगारमलजी, मोतीमलजी के रेवतीमलजी और सोहनमलजी के पुत्र उम्मेदमलजी हैं।

सेठ कानमजनी—आपका ज्यापार केसरीमछ झूमरमळ के नाम से कळकते में था, छेकिन सम्बर् १९७४ में आपके स्वर्गवासी होने के समय आपके पुत्र छोटे थे, अतः वहाँ से व्यापार उठा दिया गया। इस समय आपके पुत्र भोपालमळजी, केसरीमळजी और बहादुरमळजी सुजानगढ़ में रहते हैं।

इस परिवार की और से सुजानगढ़ स्टेशन पर एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है तथा इसशान भूमि में चारों भाइयों की स्वृति में १ छत्री और भकान बना है।

## श्री नैनसुल रामचन्द्र त्रोसवाल ( ले:ढ्। ) भ्रसावल

इस परिवार के पूर्वज सेट दौलतरामजी छोदा, घोड्नदी ( पूना ) में गल्ले का व्यापार करते थे। इनके पुत्र सामचन्दजी का जन्म संवद १९२२ में हुआ! आप भी गल्ले की छाद्रत का व्यापार जीर आप कारी तथा सिविल कंट्राविट्य का कार्य करते रहे। बहुत पहिले आपने मेट्रिक का इन्तहान पास किया। संवद १९७० से आप गामचन्द्र दौलतराम के नाम से पूना में व्यापार करते हैं। आपके बुक्कीलाल्जी, इंसराजजी और नैचसुखजी नामक; ३ पुत्र हैं।

श्री चुनीलाख्जी लोड़ा २२ सालों तक बग्बई प्रेसीडेग्सी में सब रिनष्ट्रार रहे। इधर २ सालों से रिटायर्ड हो कर पूना में रहते हैं। आपके छोटे भाई हंसराजजी ने २॥ सालों तक फ्रांस और मेसोपोटा मियाँ में मिलटरी अकाउन्ट डि॰ में सर्विस की। वहाँ से आप पूना आये और इस समय अपने पिताजी के साथ व्यापार में सहयोग लेते हैं। इनसे छोटे भाई नैनसुस्त्र जी अंतवाल ने सन् १९२६ में प्रल॰ एड॰बी॰ की डिगरी हासिल की और उसके दो साल बाद से आप असावल में प्रेक्टिस करते हैं। आप अद खहर धारण करते हैं तथा भुसावल के प्रतिष्ठित बकोल हैं।

श्री नन्तूवाई क्रांसंवाल—आप श्री नैनसुसजी ओसवाल की धर्मपक्षी पूर्व सेठ धौंडीरामजी खींवसरा की कन्या रात हैं। ओसवाल समाज की इनीरिनी शिक्षित रमणियों में आपका नाम अप्रगण्य है। वैसे तो आपका शिक्षण मराठी चौधी कथ्या तक ही हुआ है, पर आपके पिताजी की स्नी-शिक्षा की ओर विशेष अभिकृषि होने से आपने पठन पाठन द्वारा अपने अध्ययन को अच्छा बढ़ाया है। आप महाराष्ट्र प्रान्तीय जैन स्नी परिषद् के मालेगाँव अधिवेशन की समानेत्री थीं। आपने ओसवाल नवयुवक के मारवाड़ी महिलांक का सम्पादन किया था। आप शुद्ध खहर घारण करती हैं तथा परदा के समान जघन्य प्रधा की विरोधी हैं। आपके धार्मिक तथा सामाजिक सुधार विषयक लेख हिन्दी और मराठी के पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं।

### सेठ श्रालमचंद शोभाचंद लोढ़ा, हिंगनघाट

इस खानदान के पूर्व जो का मूल निवास स्थान नागोर ( मारवाड़ ) का है । सब से प्रथम इस खानदान के पूर्व पुरुष सेठ आलमचन्द्रजी ने ८० वर्ष पूर्व हिंगनचाट में आकर अपनी फर्म स्थापित की थी । आपके पुत्र शोभाचन्द्रजी के हाथों से इस फर्म की उन्नति हुईं। इनके जेठमळ्जी तथा हरकचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेठ जेठमळ्जी ना सं १९८५ में स्वर्गवास हो गया है। आप वढे धार्मिक पुरुष थे। स्थानकवासी रन्न चिंतामणि सभा के आप संचालक थे। आपके रिखबदासजी नामक एक पुत्र हैं।

इस समय इम फर्म के संचालक सेठ इरकचन्द्रजी तथा रखबदासजी हैं। आपकी फर्म पर सराफी का व्यापार होता है। आप लोगों ने हिंगनबाट के स्थानक में १०००) तथा पाथरढ़ी जैन पाट-शाला में ५००) की सहायता प्रदान की है। इसी प्रकार और भी सार्वजनिक कार्क्यों में देते रहते हैं।

### सेठ चुन्नीलाल लूखकरण लोढ़ा चांदा

इस परिवार वा निवास तीवंशी ( जोघपुर स्टेट ) है। आप मन्दिर सार्गीय आङ्गाय के मानने बाले सजन हैं। चौँदा में सेठ छ्लकरणजी छोड़ा ने छनामा ५० साछ पहिले इस दुकान का स्थापन किया, आप बात के बड़े पकड़े पुरुष ये और बहां के ज्यापारिक समाज में अच्छी इजात रखते थे। आपका बारीरान्त ता २० मार्च सन् १९३३ को हुआ। आपके पुत्र छोड़ा सीमागम्छजी तथा मोतीछाछजी फर्म के स्थापार को भली प्रकार संचांस्ति कर रहे हैं। सीमागम्छजी का जन्म संवत् १९५९ में हुआ। आपके यहाँ चांदा में जुजीलाल ल्लाकरण के नाम से आदत, रूई तथा सूती कपड़े का ध्यापार होता है तथा वणी, आसिफाबाद (सुगलाई) और कुत्रा पेंट (निजास) में सीमागमल मोतीलाल के नामसे कपड़ा चाँदी सीना और किराने का काम कान होता है। यह फर्म यहाँ के ध्यापारिक समाज में अचम प्रतिग्रा क्वती है।

#### सेठ मोतीलाल ग्तनचंद, लोढ़ा, मनमाड

इस परिवार के पूर्वज लोवा छजमलजी लगभग १००। १२७ वर्ष पूर्व अपने मूल निवास स्थान बड़ी पाद (जोधपुर स्टेट) से ब्यापार के निमित्त मनमाठ आये। तथा छजमल सखाराम के नाम से दुकान स्थापित की। आपके मगनीरामजी, हीराचन्द्रजी, भींवराजजी तथा ससारामजी नामक ४ पुत्र हुए। इन वंधुओं का व्यापार लगभग संवत् १९२० में अलग अलग हुआ।

सेठ सखारामजी लोदा ने इस दुकान के ज्यापार को बहुत तरकी दी 1 आप आस पास के शोसवाल समाज में नामोकित ज्यक्ति थे। संवत् १९४० में सेठ नेनसुखदासजी नीमाणी के प्रयास से जो नाशिक में "ओसवाल हितकारिणी समा" भरी थी, उसमें आप एक दिन के समापित बनाये गये थे। आपकी दुकान मनमाड के ओसवाल समाज में नामोकित दुकान थी। संवत् १९५० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र रतनचंदजी संवत् १९६० में स्वर्गवासी हुए। इस समय इनके पुत्र मोतीरामजी विद्यमान हैं। लोदा मोतीरामजी का जन्म संवत् १९५५ में हुआ। आप भी मनमाड में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं तथा जातीय सुधार के कामों में भाग लेते रहते हैं। आपके यहां आसामी लेलदेन का काम होता है।

इसी तरह इस परिवार में इस समय मगनीरामजी के पौत्र ( मुलतानमलजी के पुत्र ) धनराज जी और हीराचन्त्रजी के पौत्र ( बनेचन्द्रजी के पुत्र ) फूलचन्द्रजी किराने का ब्यापार करते हैं।

### सेठ मुत्ततानमल श्रमोलकचन्द लोढ़ा, कातर्णी (येवला)

इस परिवार का मूल निवास बढ़ी पाद ( जोधपुर स्टेट ) है। देश से सेठ रामसुखर्जी और अमोलकचन्द्रजी दोनों आता लगभग ९० साल पूर्व नासिक जिले के कातणीं नासक स्थान में आये। पीछे से सम्बद्ध १९३५ में इनके तीसरे आता अमोलकचन्द्रजी में कातणीं आ गये। सेठ अमोलकचन्द्रजी के चांदमलजी, मुख्यानमलजी, हीराचन्द्रजी तथा स्तनचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें चांदमलजी और स्तनचन्द्रजी विद्यमान हैं। सेठ चांदमलजी श्रीस्थलजी के नाम पर दसक गये हैं। आपका कारबार सम्बद्ध १९७८ में अलग हुआ।

सेठ रननचन्द्रजी का जन्म संवद् १९४६ में हुआ। आपके बड़े आता युक्तानमक्जी ने इस दुकान के क्यापार और सम्मान को विशेष बदाया। आप आस पास की ओसवाल समाज में सम्माननीय क्यांक थे। आप संवद १९८७ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मोतीलाल्जी और गणेशमल्जी हैं। हीराचन्द्रजी के नाम पर ताशचन्द्रजी दक्तक लिये गये हैं। सेठ रतनचन्द्रजी आस पास की ओसवाल समाज में अच्छी इज्जत रखते हैं। आपके यहाँ युक्तानचन्द्र अमोलकचन्द्र के नाम से छेन देन और कृषि कार्य होता है। आप तेरापंथी आम्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। आपके पुत्र दीपचन्द्रजी, मोहनलाल्जी और युक्ताल्जी हैं।

इसी तरह चांदमलबी के वहाँ चांदमल रामसुख के नाम से व्यापार होता है। आपके पुत्र देवीचन्दजी, लक्ष्मीचन्दजी, किशनदासजी, चश्पालालजी तथा दुलीचन्दजी हैं।

#### सेठ जेठमल जागराज लादा, त्रिचनापछी

इस परिवार का मूल निवास फलोदी ( जोधपुर स्टेट ) में है। आप मन्दिर मार्गाय आझाय के मानने वाले सजन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ असेचन्द्रजी के पुत्र प्रेमराजजी थे। इनके मोतीलालजी और देवीचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ देवीचन्द्रजी लोदा फलोदी में रहते थे। वहीं से कलकत्ते के साथ अफीम की पेटियों के वायदे का धंधा करते थे। संवत् १९६४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके जेठमलजी, अगरचंद्रजी और कोगराजजी नामक तीन पुत्र हुए। जेठमलजी का संवत् १९५८ में स्वर्गवास हुआ। आपको धर्मपत्री ने दीक्षा ग्रहण की।

देश से व्यापार के लिये सेठ जोगराजजां छोड़ा सम्बत् १९८० में जिननापछी आये और आपने अगरचन्द्र साहुकार के नाम से गिरवी का व्यापार आरम्भ किया। आप बड़े मिलनसार और सरल स्वभाव के सजन है। आपकी बड़ी बहन श्री सोनीवाई ने सम्बत् १९५५ में सुनि सुलसागरजी महाराज के ससुदाय में दीक्षा ग्रहण की। इनका नाम सीभाग्यशीजी था। सम्बत् १९७५ में इनका स्वर्गवास हो गया।

सम्बत् १९८६ में सेठ अगरचन्द्रजी का स्वर्गवास हो गया । अतः जीगराजजी ने उनका भाग निकालकर अपने नाम से घन्या चाल, किया । जेठमलजी के कोई सन्तान नहीं थी, अतएव उनके उत्तरा-धिकारी आप ही हुए । आप इस समय त्रिचनापली पांजरापोल के प्रेसिटेण्ट हैं । सेठ अगरचन्द्रजी के पुत्र उम्मेदमलजी और बालचन्द्रजी फलोदी मे पढ़ते हैं । आपके यहाँ फलोदी में हुंडी चिट्टी का काम होता हैं ।

#### राय साहब लाला टेकचंदजी का खानदान, जंडियाला गुरु

इस खानदान के लोग भी जैन श्वेतान्वर स्थानकवासी आझाय के हैं। आप लोग मुल निवासी अजमेर के हैं। वहाँ से आप लोग पंजाब के कसेल नामक गांव में आकर बस गमे। वहाँ पर इस खानदान की बहुतसी ज्योन जायदाद थी और धव मो इस सानदान के पूर्वजों की "वाबा वैरागी" नाम क समाधी बनी हुई है, वहाँ एर खाज इस खानदान के वालकों का मुण्डन संस्कार होता है। इस सानदान का कसेल में भावद्यानी नामक विशाल मकान बना हुआ है।

कसेल से करीय १५० वर्ष पहले इस खानदान के पूर्वज लाला नन्हमलजी जिण्डयालागुर में आकर बसे और तभी से आपका परिवार यहीं पर निवास कर रहा है। यहाँ के गुरुओं ने आदर सहित आपको अपना साहकार बनाया और बहुत सी जमीन व जायदाद प्रदान की।

लाला तन्हूमरूजी के लाला देवीसहायजी नामक एक पुत्र हुए । लाला देवीसहायजी के लाला सवानीदासजी, गुलावरायजी तथा महतावरायजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें से यह परिवार लाला गुलावरायजी नामक तीन पुत्र हुए । आपके लाला परमानन्दजी नामक पुत्र हुए । आप वदे धार्मिक और ब्रांतिविध सज्जन थे । आपके लाला परमानन्दजी नामक पुत्र हुए । आप वदे धार्मिक सज्जन थे । आपके समय में इस खानदान के सब माई अलग अलग हो गये । अतः आपको सब कारवार अकेले ही करना पड़ता था । आपका संबद १९६७ में स्वर्गवास हो गया है । आपके लाला मेहरचन्दजी नामक पुत्र हुए ।

ं छाला मेहरचन्द्रजी का जन्म संवत् १९०७ में हुआ। आप भी धर्मध्यानी व साधु संता की सेवा में छमे रहते थे। आपका संवत् १९८५ में स्वर्गवास हुआ। आपके दौगरमलजी, राय साहब छारा टेकचन्द्रजी, नेतरामजी एवं नन्द्रछाटजी नामक चार पुत्र हुए।

छाला दीगरमलजी का जन्म संवत् १९३० में हुआ। आपने अल्पायु से ही व्यापार में हाथ बाल दिया था। आप वदे व्यापार कुशल और मशहूर व्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७९ में घोड़े से गिरने के कारण हो गया। आपके छः पुत्र हैं जिनके नाम मुख्यराजजी, हँसराजजी, देशराजजी, वंसीलालजी, रोशनलालजी और माणकवन्दजी हैं।

राय साहव काला टेकचन्दनी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आप इस खानदान में वहे नामी और प्रसिद्ध न्यक्ति हैं। आपकी समाज सेवा सारे पंजाव में प्रसिद्ध हैं। आपने २१ फरवरी सन् १९०९ में पंजाव की सुप्रसिद्ध स्थानकवासी जैन समा को स्थापना की और आप ही उसके जनरक सेकेंद्ररी हुए। इसका प्रथम अधिवेशन भी जिण्डयाले में हुआ। उसी साल जिण्डयाले में एक गौशाला की स्थापना हुई, जिसके प्रधान आप ही बनाये गये और करीव २७ वर्ष तक यह संस्था आपके नेतृत्व में चलती रही। सन् १९१० में आप जिण्डयाले की म्युनिसीपालिटी के कमिशनर जुने गये और अभी तक उसी स्थान पर कायम हैं। सन् १९१० में मेम्बर होने के कुछ ही दिनों पश्चात् आप म्यु० पै० के स्हाइस प्रसिद्धेण्ड सुने गये। उसके बाद बहुत समय तक आप उसके ऑनरेरी सेकेटरी और सन् १९१९ में

1931 तक उसके प्रेसिडेण्ट भी रहे । इसके अतिरिक्त आप असृतसर विस्ट्रिक्ट बोर्ड के पहले भी तीन साल तक मेम्बर रहे और अब भी मेम्बर हैं। आप बढ़े उत्साही और सार्वजनिक कार्यों में बड़ी विल्वस्पी से भाग लेने वाले सज्जन हैं। स्थानीय म्युनिसीपालिटी में आपकी सेवाएँ बढ़ी बहुमूल्य समझी गईं। यहाँ तक कि हिज एक्सलेंसी गवर्नर सर जाफरे डि॰ माउण्ट मौरोसी ने सन् १९२९ में जिण्डयाले में दरवार करके अपने भाषण में पंजाब की म्युनिसीपालिटियों को राय साहब टेकचन्दजी की सेवाओं का अनुकरण करने की सलाह दी थी। इसी सम्बन्य में आपको दो तीन खिलअलें भी प्राप्त हुई। सन् १९२७ में गवनमेंट ने आपको "राय साहिब" की उपापि से विभूषित किया।

सन् १९२९ तक आप पंजाब सभा के जनररू सेकेटरी रहे और उसके बाद आप उसके सभापति हो गये, जो अब तक हैं। इसके अलावा आप अखिल भारतवर्षीय जैन स्थानकवासी सम्मेलन के प्रातिक सेकेटरी एवं उसकी स्टेडिंग कमेटी में पंजाब प्रांत की ओर से प्रतिनिधि हैं। आप ही ने पंजाब के स्थानक बासियों के झगड़ों को निपटाने में मुल्य भाग लिया था। साधु-सम्मेलन अजमेर की कार्य्यवाही में भी आपका प्रमुख भाग था। आप बड़े समाज सुधारक और साहसी व्यक्ति हैं। आपने अनेक विरोधों का सामना करते हुए भी पंजाब प्रान्त में दस्सा और बीसा फिरकों में बेटी व्यवहार चाल होने का रास्ता खुला किया। सारे पंजाब के जैन समाज से आप प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। आपके इस समय लाला जगनायजी और लाला अमृतलालजी नामक रे पुत्र हैं। लाला अमृतलालजी ने बी० ए० एल० एल० बी० की सनद हासिल की है। बी० ए० में आपका विलियंट केनेक्टर रहा। आप लाहीर के अमर जैन होस्टल में असिस्टेंट सुपिरिटेण्डेण्ट और महावीर जैन एसोशिएसन के बाहुस प्रेसिडेण्ट रहे। इसी तरह के सार्वजनिक कामों में आप हिस्सा लेते रहते हैं। आपके पुत्र नरेन्द्रकुमार तथा जेनेन्द्रकुमार हैं। लाला अमृतलालजी के छोटे आता जगनायजी जपनी फर्म का चाँदी सोने का व्यापार सम्हालते हैं।

ठाळा नेतरामजी का जन्म १९४५ में हुआ । आप योग्य पुरुप और डिस्ट्रिक्ट दरवारी हैं। भापके बढ़े पुत्र राखा सदनखाळजी बढ़े उत्साही व्यक्ति हैं। तथा तमाम दुकानों का काम बढ़ी होशियारी से चलाते हैं। इनके भाई मूळजन्दजी तथा प्रकाशचन्दजी भी व्यापार में भाग छेते हैं। छाजा नन्दलाळजी का जन्म सं॰ १९५२ में हुआ। आप जंडियाला जैन मित्र मंडल के सेकेटरी, गौताला और मर्चेष्ट प्सोशियेसन के वाइस प्रेसिडेण्ट हैं। आप चॉदी सोने का ज्यापार करते हैं। इनके कप्रचन्दजी सरदारीळाळजी और सत्यकुमारजी नामक ३ पुत्र हैं। लाला कप्रचन्द्रजी ने चीविंग इस्टी-व्यूट अस्त्रतसर से विद्रोखा प्राप्त किया है। आपको वीविंग सम्बन्ध में रुण्दन से २ सार्टिकिडेट मिले हैं।

इस समय इस परिवार की जिंदबाले में " दुकानें है, जिन पर कपदा चाँदी सोना मनी लेंदिन

यर्तन आदि का ब्यापार होता है। यहाँ आप छोगों का जैन वीविंग वर्कस नामक कारखाना है। जिसमें सिक्की कपढ़ा तैयार होता है। गर्मियों में आपकी ब्राँच मसूरी में भी रहती है। साधु ग्रुनिराजों की सेवा सरकार में यह परिवार काफी सहयोग छेता है।

#### लाजा नरावाराम हंसराज लोढ़ा. रायकोट (पंजाब)

यह परिवार कई पुत्रतों से रायकोट में निवास करता है। इस खानदान के बुद्धार्ग छाठा खुशीरामजी साहुकारे का काम करते थे। संवत् १९६० में इनका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र छाठा काशीरामजी ने अपनी तिजारत और इज्जत को काफ़ी बदाया। आप २० साठों तक रायकोट म्युनिसिपैछेटी के मेम्बर रहे। स० १९७९ में ६२ साठ की उमर में आप सर्गवासी हुए। आपके तुलसीरामजी, नरातारामजी, प्रनम्जजी और किशोरीजाठजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। पांचवें पुत्र सोहनछाठजी स्वर्गवासी हो गये हैं। संवत् १९६५ में इन सब आह्यों का कारवार अलग २ हुआ।

हाला मरातारामजी के यहाँ नराताराम हैंसराज के नाम से बैड्डिंग व साहुकारी व्यापार होता है।
आप रायकोट की जैन विरादरी के चौपरी हैं और यहाँ के ज्यापारिक समाज में अच्छी हज़त रखते हैं।
आपने जैन गुरुकुल पंचकूल में एक कमरा यनवाया है और आप उसकी मैनेजिंग कमेटी के मैन्बर हैं।
आप गुरुकुल के कामों में हमदाद पहुँचाते रहते हैं। आपके छोटे आता प्रनचन्दजी, रामकोट
म्युनिसिपेलिटी के वाहस भेसिडेण्ट है। आला नरातारामजी के पुत्र हंसराजजी और विरंजीलालजी हैं।
हंसराजजी उस्साही गुवक है, इनके हेमचन्दजी, चिमनलालजी और वल्यन्तरायजी नामक ३ गुत्र है।

हाला तुलसीरामजी के यहाँ तुलसीराम चुन्नीलाल के नाम से कारवार होता है। इनके पुत्र चुन्नीलालजी, मुन्नीलालजी, अमरनाथजी और शांतिनाथजी तथा प्रनचन्दजी के पुत्र रामलालजी, वचनलालजी और किसोरीलालजी के टेकचन्दजी हैं।

#### लाला चंदनमल रतनचंद का खानदान श्रम्बाला

इस सानदान के पूर्वज पहले मुनाम (पिटयाला) में रहते थे। वहाँ से आप छोग अम्बाला में आपे और तभी से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। आप छोग श्री अन क्वेताम्बर मन्दिर मागींव हैं। इस सानदान में छा॰ गुलाबरायजी हुए। इनके पुत्र जमनादासजी के पुत्रीमळजी, कन्द्रैयालालजी, बहती मळजी तथा गौनमळजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से यह सानदान लाला कन्द्रैयालालजी का है।

लाला कन्हैयालालजी के बसंतामलजी नामक एक पुत्र हुए। आपकी स्मृति में जैन मन्दिर

के पास एक धर्मेताला बनवाई गई तथा आपकी धर्मपत्नी की स्पृति में आत्मानंद जैन कन्या पाठशाला क एक मकान दिया गया । आपके उत्तमचंदनी, चंदनमलती तथा स्तनचंदनी नामक तीन पुत्र हुए । लाला उत्तमचंदनी और चंदनमलती योग्य तथा धार्मिक व्यक्ति हैं ।

छाला रतनचंदजी बड़े समझ्तार सज्जन हैं । इस समय आप श्री कात्मानंद जैन हॉईस्कूछ कमेटी के मेसिडेंट, कच्चा पाठशाला के मेसिडेंट, आत्मानंद जैन महासभा के कोषाध्यक्ष, हिस्तिनापुर तीर्यं कमेटी के कोषाध्यक्ष तथा अम्बाला प्रिजनसं सोसायटी के दायरेक्टर हैं । राज्य में भी आपका काफी सम्मान है। आप यहाँ के दिस्ट्रिक्ट दरबारी हैं। आप प्रायः सभी धार्मिक संस्थाजों में दान देते रहते हैं। आप के यहाँ चांदी, सोना व कमीशन एजेन्सी का काम होता है । यहाँ पर आपकी काफी लायदाह है।

#### राजसिंहजी लोढ़ा का परिवार, बनेड़ा

इस परिवार का मूळ निवास स्थान माँडलगढ़ है । वहाँ यह परिवार बड़ा सम्माननीय समझा जाता है। मांडलगढ़ से राजसिंहजी छोड़ा बनेड़ा आये। यहाँ के अधिपति में आपको रेवेन्यू खिराटेंमेण्ट की व्यवस्था का कार्य्य सौंपा। आपके पुत्र उपमेदसिंहजी भी वनेड़ा में सर्विस करते रहे। उदयपुर महाराणा की ओर से इस परिवार को 'नगर सेठ" की पदवी प्राप्त है तथा यह क़ुटुम्ब बनेड़ा की जनता और वहाँ की ओसबाल जाति में आदरणीय माना जाता है।

उम्मेद्सिंहजी छोड़ा के पुत्र जसवन्तिसहजी छोड़ा की आयु इस समय २३ साल की है । आपके उदयपुर हॉई स्कूल से मेट्रिक, सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से कासर्स की ह्रन्टरमीजिएट और इलकत्ता यूनि-विशिधों से बी कॉम की परीक्षाएँ पास कीं। इस वर्ष आप आगरा यूनिविसिटों के प्रीवियस एल० पूल० बी और बम्बई के जी० ढी० ए० इस्तहान में बैठे हैं। आपने अपने पैरी पर खड़े रह कर उच्च शिक्षा प्राप्त की है। इस समय आप भण्डारी विद्यालय इन्दौर में कामर्स के अध्यापक हैं।



## **ब्रह्हा**

#### डड्डा गौत्र की उत्पत्ति

दसवीं शताब्दी में सोलंकी वंश में सिद्धराज जयसिंह नामक एक नामी व्यक्ति हुए, जिन्होंने पालनपुर से १९ मील की दूरी पर गुजरात में सिद्धपुरादन नामक नगर बसाया था। इनके पुत्र कुमार पाल ने सन् ११६० में जैन धर्म अंगीकार किया। इसके अनंतर इनके पौत्र राजा नरवाण ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से श्री भद्दारक घनेश्वरस्तिती की खूब आवभगत की तथा अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर जैन धर्म स्वीकार करने का वचन दिया। श्री घनेश्वरस्तिती महाराज ने अभ्वादेवी का स्मरण किया और इन्हें भाक्षीवांद देकर आश्वासन दिया। ठीक समय में इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इन्होंने भी जैन धर्म की दीक्षा छी। सभी से इनकी कुळदेवी अम्बादेवी हुई जो आज तक इस खानदान में मानी जाती हैं। उस समय राजा नरवाण तथा इनके वंशज "श्रीपति" इस गौत्र से पुकारे जाते थे।

इनके वाद तेल्पादिजी नामक एक राजा हुए, जिन्होंने सोलह गांवों में मगवानं महावीर तथा भगवान ऋषभदेव के मन्दिर वनवाये। ऐसा कहा जाता है कि एक समंय जब ये मंदिर तथार करवाने जा रहे थे, इन्होंने इनकी नीमों में तेल और घी के सैकड़ों इन्ले कुंद्रवाये जिससे इस खानदान का गौत "तिलेरा" प्रसिद्ध हुआ। इनकी २९वीं पीढ़ी में सारंगदासवी हुए, जिन्होंने जैसलमेर छोड़कर जोधपुर से ८० मील उत्तर की ओर वसे हुए फलौदी को अपना निवासस्थान बनाया। ये बढ़े वहांदुर और साहसी थे। इन्होंने भारत के कई स्थानों में न्यापार के लिए यात्रा की तथा इसी सिलिसिले में सिंघ की ओर भी गये। वहाँ पर सिंघ के अभीर ने इनकी कार्य कुकलता तथा वहादुरी से प्रसन्न होकर इनका बहुत सन्मान किया। इनकी हारीर वहुत गठीला और मजबूत था। इनकी इस लोहे के समान शरीर की मजबूती को देखकर सिंघ के अभीर ने इन्हें "ढढ़"% इस नाम से पुकारा था। इस शब्द का सिंघी भाषा में बहादुर यह अर्थ निकलता है। धीरे २ "ढढ़" यह शब्द अपभीर होते २ ढड़ा इस रूप में परिणत हो गया और इस बंदा वाले इसी नाम से पुकार जाने लगे। कालांतर से यह नाम गौत्र के रूप में परिणत हो गया। सारंगदासजी ने भ्री भागवन्दनी महाराज के उपदेश से संवत् १०३७ में लुँकागच्छ अंगीकार किया था कि जिसे इस वंश साले आभारवन्दनी महाराज के उपदेश से संवद १०३७ में लुँकागच्छ अंगीकार किया था कि जिसे इस वंश साले आज तक मानते चले ला रहे हैं।

 <sup>&</sup>quot;दङ्" यह शब्द हृढ इस शब्द का अपअंश रूप प्रतात होता है।

इन्हीं सारंगदासनी के रघुनाथदासनी और नेतसीजी नामक दो पुत्र हुए। रघुनाथदासनी के परिवार वालें ने फलोदी को ही अपना निवासस्थान कायम रनला। नेतसीजी के परिवार वाले छुल बोकानेर, कुछ जयपुर, कुछ जोपपुर और कुछ अनमेर चले गये। तथा कुछ फलोदी ही में रहकर न्यापार करने छो। कहना न होगा कि दक्षा परिवार ने नहीं २ अपने न्यापारिक केन्द्र स्थापित किये, उन सब स्थानों पर उनकी पोलिशन बहुत केंचे दरने की रही। इन लोगों ने अपनी न्यापारिक प्रतिमा से द्रन्य और राज्य सम्मान दोनों चीजों को प्राप्त किया। इन लोगों के पास तत्कालीन समय के जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर के महाराजानों के दिये हुए ऐसे रुनके मिलते हैं, जिनसे माल्यम होता है कि उस समय के राजकीय वाता- धरण में इनकी बहुत अन्छी न्यापारिक प्रतिग्रा जमी हुई थी। जोधपुर और जैसलमेर राज्य की ओर से आप लोगों को चौथाई महस्तुल की माली दी गई थी। अस्तु, अब हम नीचे रघुनाथसिंहनी और नेतसीजी के परिवार का वर्णन करते हैं।

## डहा रघुनाथदासजी का खानदान

(सेठ सुगनमलजी लालचन्दजी बहुा, फुलौदी)

ब्हा रहनायदासजी के तीन प्रत्र हुए जिनमें से तीसरे पुत्र अनोपचन्दजी के वंश में आगे चलकर क्रमकः जीवराजजी, पीरचन्दजी, कप्रचन्दजी, किशनचन्दजी और माणिकचन्दजी हुए। इनमें माणिकचन्दजी के शाह सुगनमलजी, मगनचन्दजी और अगरचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। संवत् १६९५ में इस खानदान वाले जैसक्सेर से चलकर फलौदी (मारवाद) में जा बसे और तभी से इस परिवार वाले फलौदी में ही निवास करते हैं।

शाह सुगनमलजी बढ्डा--आपका जन्म संवत् १९२२ में हुआ। संवत् १९५७ में आपने व्यापार के निमित्त मद्रास मान्त की ओर प्रस्थान किया तथा इसी वर्ष मद्रास में बैकिंद्र कारवार की फर्म स्थापित की। आपके छक्ष्मीचन्द्रजी, सौमागमछजी तथा छाङचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए।

लक्षीचन्दजी टट्टा—उह्या रुक्ष्मीचन्दजी का जन्म संवत् १९३९ में हुला था। आप बड़े ज्यापार कुशल, अनुभवी, ग्रोम्प तथा समझदार सज्जन थे। सर्व प्रथम आपने संवत् १९७० में अपने भाइयों के साथ मदास में 'केमिस्ट एण्ड दृगिस्ट' की एक फर्म स्थापित की। इस फर्म के ज्यवसाय को आपने अपनी ज्यापार चातुरी तथा दुद्धिमानी से बहुत चमकाया। इस फर्म पर आपकी कार्य कुशलता तथा योग्य संचोलन से द्वाइयों का काम बढ़ी तीन गति से बदने लगा और कुछ ही वर्षों बाद यह फर्म इस स्यवसाय को बहुत बढ़े स्केल पर करने लगी। इस समय यह फर्म सारे मदास में सबसे बढ़ी तथा मशहर

केमिस्ट एण्ड ड्रिंगस्ट है और सारेभारत के दबाई के व्यवसाह्यों में दूसरा स्थान रखती है। इस फर्म के द्वारा न केवल मदास प्रान्त में ही वरन् दूर २ के प्रदेशों में तथा मैसूर, ट्रावनकोर, कोचीन, पहुकोटा आदि देशी रियाससों मे भी बहुत बढ़े स्केल पर बौपिधयाँ सफ़ाय की जाती हैं। इस प्रकार व्यापार में अध्यन्त सफलता प्राप्त कर आपका संवत् १९८२ की श्रावण सुदी ४ को स्वगंवास हुआ।

डहा सौभागमलजो का सम्बत् १९४५ में जन्म हुआ था। आपने अपने ज्येष्ठ आता लक्ष्मी-चन्दजी के साथ व्यापार में सहयोग दिया। आप संवत् १९८६ में स्वर्गवासी हुए।

श्री जाजनन्दनी डट्डा— आपका जन्म सम्बद् १९५५ के चेत वदी १ को हुआ। आप बड़े सरक स्वभाव और उदार हृदय के सज्जन है तथा इस समय फर्म के तमाम कारवार को बड़ी बुद्धिमानी के साथ संचालिस कर रहे हैं। आपके द्वारा हजारों रुपयों की सहायता चन्दे के रूप में कई अच्छी २ संस्थानों और जैन मन्दिरों आदि को दी गई हैं। आप बड़े कमैबीर और उद्योगी पुरुष हैं आपके पुत्र मिलापवन्दनी है।

यह परिवार फळीदी व जोघपुर स्टेट के प्रधान २ धनिक छुटुम्बों में माना जाता है। फळौदी में इसकी बहुतसी स्थाई सम्पत्ति है।

शाह सुगतमळजी दहा के छोटे आता शाह अगरवन्दजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम ऋमका श्री अमरवन्दजी, गोपीवन्दजी और कल्याणवन्दजी हैं। आप अपना स्ततंत्र व्यवसाय करते हैं।

्रायुनाथर्सिहजी के छोटे भाई चेतसीजी के छः पुत्र हुए जिनके नास खेतसीजी, वर्दमानजी, अभयराजजी; हेमराजजी, खींवराजजी और वच्छराजजी था । इनमें खेतसीजी के रतनसीजी, तिलोकसीजी, विमलसीजी और करमसीजी नामक चार पुत्र हुए ।

सेठ तिलोकसीजी बढ़े बहादुर और प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। रियासत से अनवन हो जाने के कारण आप संवद् १७२४ में फलौदी से बीवानेर चले गये। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा ने आपका चढ़ा सत्कार किया। बीकानेर में आपने अपने व्यापार को खूब चम्रकाया, और बातायात के साधनों से रहित उस युग में भी सुदूरवर्ती बनारस शहर में तिलोकसी अमरसी नयमळ के नाम से अपनी फर्म स्थापित की। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमसे पदमसीजी, धरमरीजी, अमरसीजी और टीक्समीजी था।

#### सेठ पदमसीजी नेनसीजी का खानदान (सेठ सौभागमल जी डहा अजमेर,)

सेठ विलोकसीजी के पश्चात् सेठ पदमसीजी ने स्वतन्त्ररूप से अपने कारबार का संचालन किया। आपने इन्दौर में अपनी शाला स्थापित की। इन्दौर की राज माता अहिल्याबाई की आप पर

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व० श्री सच्मीचन्द्रजी हहूा, फलौदी.



स्व॰ श्री सौभागमजजी ढड्डा, फजौदी.





कुं॰ मिलापचन्द्रजी S/o लाल बंदजी बहुा, फलौदी.



बढ़ी कृषा थी। ऐसा वहा जाता है कि आप उनके रासीवन्द भाई थे। उस समय इस फर्म का इन्दौर में बढ़ा प्रभाव था। आपका स्वर्गवास संवत् १८७५ में हुआ। आपके शवदाह घाट दरवाजा स्थान पर जवपुर में हुआ वहां आपकी छत्री बनी हुई है।

आपके राजसीजी, प्रतापसीजी और तेजसीजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें सेठ राजसीजी— जिनका दूसरा नाम जेठमळजी भी था—का देहान्त संवत् १८६१ में आपने पिताजी की मौजूदगी में ही हो गया था। आपके दाह स्थान पर भी घाट दरवाजे पर एक चवृतरा बना हुआ है। आपके छोटे भाई रोजसीजी हुए।

सेट तेजसीजी ने बीकानेर के गोगा दरवाजे के मन्दिर के निकट एक विश्रान्ति गृह बनाया तथा इस मन्दिर पर कलश चदवा। आपने जवपुर के सांगानेर दरवाजे के पास एक पार्क की नींव डाली जिसमें आगे जाकर आपके पुत्र सदामुखजी ने एक विष्णु का मन्दिर वनवाया। इस पार्क और मन्दिर के बनवाने में करीव ७५०००) सर्चे हुआ होगा। आपके नैनमुखजी नामक एक पुत्र हुए।

दहा नैनसीजी एक नामंकित पुरुष हुए । उस समय इस परिवार की "पदमसी नैनसी" के नाम से बढ़ी प्रसिद्ध फर्म थी । इस फर्म की कई स्थानों पर शाखाएँ खुळी हुई थीं। इस फर्म का व्यापार उस समय बहुत चमका हुआ था और कई रियासतों से इसका लेन देन भी होता था । इस फर्म के नाम से कई रियासतों ने रुक्के प्रदान किये हैं जिनसे माल्झ होता है कि यह फर्म उस समय बढ़ी प्रतिष्ठित तथा बहुत जँची समझी जाती थी । इन्दौर नगर में इस फर्म का बहुत प्रभाव था । यह फर्म यहां के ११ पंचों में संवोपिर तथा अत्यन्त प्रतिष्ठित मानी जाती थी । इन्दौर—स्टेट में भी इसका अच्छा सम्मान था । महाराजा काशीराव तथा तुकोजीराव होछकर वहादुर के समय तक इस फर्म का क्यवसाय बहुत चमका हुआ था । इस फर्म के नाम पर उक्त नरेशों ने कई रुक्के प्रदान किये हैं जिनमें ज्यवसायिक वातों के अतिरिक्त इस फर्म के साथ अपना प्रेमपूर्ण सम्बन्ध ट्रोने का जिक भी किया है । इस फर्म को उक्त परिवार के सज्जनों ने बढ़ी थोग्यता एवं ब्यापार चातुरी से संचालित किया था ।

नैनसीजी के पश्चात् उनके पुत्र उदयमल्जी हुए इनके समय में संवत् १९१६ में यह परिवार जयपुर से अजमेर चला आया और तभी से इस परिवार के सज्जन अजमेर में हो निवास करते हैं।

सेठ उदयमलजी के कोई सन्तान न होने से संवत् १९२७ में फलौदी से सेठ बदनमलजी उहा के पुत्र सौभाग्यमलजी आपके नाम पर-दत्तक आये। बीकानेर नरेश को आपने एक कंठी मेंट की। इससे दरबार ने प्रसन्न होकर आपको व्यापार की चीजों पर सायर का आधा महस्ल तथा परू सर्च की चीजों पर सायर का पूरा महसूछ माफ कर सम्मानित किया । इतना ही नहीं भाषको अपने नौकरों के लिये दीवानी तथा फौनदारी के अधिकार भी दिये । आप इस परिवार में बढ़े नामाद्वित व्यक्ति हो गये हैं। आपने पुफर में एक हवेली तथा पुफर के रास्ते में एक सुन्दर वनीचा वनवाया जो आज भी आपकी अमरकीर्ति का घोतक है आपने इसी प्रकार कई सार्वजनिक काय्यों तथा परोपकारी संस्थाओं को खुले हदय से दान दिया। यहां के विक्टोरिया हॉस्पिटल को भी आपने अच्छी सहायता प्रदान की। आपके इन काय्यों से असल होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आप को सन् १८९५ में "रायबहाहुर" के सम्माननीय खिताब से विस्तृषित किया। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और देशी रियासतों पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव रहा। आपको गवर्नमेण्ट की ओर से सेकड़ों सार्टीफिकेट प्राप्त हुए, जिनमें आपकी व्यापारिक प्रतिभा और आपके सुन्दर व्यवहार की बहुत प्रशंसा की गई है। उस समय आप कई रियासतों और रेसिडेन्सियों के बेह्नर ये और कई स्थानों पर आपके शाखाएँ यो। आपके मुद्धावस्था में अधिक वीमार रहने से अपकी फर्म का काम कच्चा रह गया। आपका स्वर्गवास संवत् १९६० में हुआ।

आपके भी कोई संतान न होने से आपने अपने नाम पर कल्याणमलजी बहुा को दत्तक लिया । इस समय इनके खानदान में आप विद्यमान हैं । आपके पुत्र बन्सीलालजी बी० ए० एल० एल० बी० हैं ।

## सेठ धरमसीजी का खानदान जयपुर क्ष

#### (सेठ गुलाबचन्दनी ढड्ढा जयपुर)

सेठ पदमसीजी के छोटे भाई सेठ घरमसीजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमसे कस्तूरवन्द्जी, कपूरवन्दजी, किशनचन्दजी और रामचन्दजी था। इनमें से रामचन्दजी के क्रमशः रतनचन्दजी, प्नमवंदजी और सागरचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए शाह सागरचन्दजी के छलसीचन्दजी और गुरुवचन्दजी नामक दो पुत्र हुए।

#### सेठ गुलावचन्दजी

ं आप ओसवाल समाज के अत्यन्त प्रतिष्ठित समाज सेवकों में माने जाते हैं। आपने उस समय में एम॰ ए॰ पास किया था जिस समय ओसवाल समाज में कोई भी दूसरा एम॰ ए॰ नहीं था। सामाजिक गति विधि के सम्बन्ध में आपके विचार बहुत मंजे हुए और अनुभव युक्त हैं। आप ओसवाल

आपका कौडिम्बक परिचय बहुत प्रयान करने पर मी हम लोगों को प्राप्त न हो सका । इसलिए विजना
 इमारी स्वित में था बतना ही प्रकाशित कर सन्तुष्ट होना पड़ा—लेखक ।

जाति की कई बड़ी २ समाओं के सभापति के आसनों पर प्रतिष्ठित रह चुके हैं। इस बृद्धावस्था में भी भाप सामाजिक कार्यों में बढ़े उत्साह से भाग छेते हैं।

ध्री सिद्धराजजी बद्दा—आप ओसवाल समाज के भरवन्त उत्साहित विचारों के नवयुवकों में से एक हैं। आपने वी॰ ए॰ एल॰ थी॰ तक लध्यवन किया है। जाति सेवा के लिए आपके हृदय में भी बड़ी लगन है। आपके विचार समाज सुधार के सम्बन्ध में बहुत गर्म और छलकते हुए हैं। सामाजिक समा सोसायदियों में आप भी बहुत उत्साह से भाग लेते हैं।

## सेठ अमरसी सुजानमल का खानदान, बीकानेर

( सेठ चांदमलजी सहा सी० त्राई० ई०)

सेठ अमरसीजी तिलोकसीजी के तीसरे पुत्र थे। आपभी अपने पिता की ही तरह इिद्यान और ज्यवहार कुशल पुरुष थे। आपने अपने ज्यापार की वृद्धि के लिए सुदूर निजाम-हैदराबाद में मेससं अमरसी सुजानमल के नाम से अपनी फर्म लोली। यहाँ पर आपकी फर्म कमसे बहुत तरही को प्राप्त हुई। यहाँ की जनता और राज्य में इनका अच्छा सम्मान था। \* हैदराबाद रियासत से आपका लेन देन का काफी ज्यवहार था। एक बार एक कीमती हीरा आपके यहाँ रहा था, जिसकी रक्षा के लिए स्टेट की ओर से सौ जवान आपके थहाँ तैनात रहते थे। आपके दावों मुकदमों के लिए निजाम सरकार से एक स्पेशल कोर्ट नियत कर रक्खी थी जिसका नाम "मजलिसे साहुवान" रक्खा गया था। इस कोर्ट में आपके सव दावे विना स्टार्य फ़ीस के लिये जाते थे तथा विना मियाद के सुनवाई होती थी।

शाह अमरसीजी के कोई सन्तान न होने से आपने अपने छोटे भाई टीकमसीजी के पुत्र नथमछजी को दत्तक खिया। सेठ नथमछजी के सेठ जीतमुख्जी और सुजानमुख्जी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ सुजानमलजा—आप भी बढ़े व्यापार कुदाल और प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे । आपने अपने व्यापार को बढ़ी तरकी दी । आप ही ने मेवाड़ स्टेट में अपनी फर्म को स्थापित कर सुजानमल सिरेसल के नाम से अपना कारबार प्रारम्भ किया । इतना ही नहीं आपने अपने व्यापार को पंजाब तक फैलाया और लाहौर, अस्ततसर इत्यादि स्थानों पर भी अपनी शाखाएं स्थापित कीं । आपके पाँच पुत्र हुए जोरावरमलजी, खहारमलजी, सिरेमलजी, समीरमलजी और उदयमलजी। इतमें से पहले तीन भाई तो नि-सन्तान स्वर्गवासी

आपको व्यापारिक ताकत के सम्बन्ध में यह बात प्रसिद्ध है कि एक बार बैद्ध ऑफ बङ्गाल की हैदराबाद शाखा से किसी विषय पर आपको तनातनी हो गई थी, इससे उन्तेबत हो आपने बैद्ध पर इतनी हुप्डियों एक साथ करवा दो कि बैद्ध को सुगावान से इन्कार कर देना पड़ा, इसमें आपको बहुत रुपया खर्च करना पड़ा !

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

हो गये चौये सेठ समीरमळजी के भी कोई सन्तान न होने से उन्होंने अपने छोटे भाई उद्यमरूजी को दसक लिया।

सेठ उदयमलजी—आपका जन्म संवत् १४८६ में हुआ। आपने भी अपने पूर्वजों के व्यापार क्षीर कीर्ति को अक्षुण्ण रक्खा। राज्य और प्रजा दोनों ही क्षेत्रों में आपका काफ़ी सम्मान था। आपको राज्य की ओर से संवत् १९१६ में एक खास रुक़ा इनायत हुआ जो इस प्रकार था—

#### श्रीरामजी (सही)

रुको सास मेहता उदयमल दिसी सुप्रसाद वंचे उपरंच तने वा यारे माई ने पहले सुं हाथी वा पालकी वा छुडा वा चपरास वा गुजरा वा छुट को गुजरा वा सिरे दरवार में बैठक वा पग में सोनो, वा सेठ पदवी रेा खिताय वगैरह कुरव इनायत हुवेडो छे तेमे वा याहारी इज्जत आवरू में म्हें वा म्हारो पूत पोतो तेसु वा याहारे पूत पोते। सु कोई बात रेा फरक न वालसी श्री लहभानारायणाजी बीच में छे म्हारो वचन छे और म्हारे प्यारने में किताइक दिनरी देरी हुई तेसु रैंच दिल माहे मती राखजे तू म्हारे घणी बात छे और किताइक समाचार रामेंने फरमाया छे सुं तने मुख जवानी कैसी। संवत् १९१६ मिती पोह वदी ४

ं इससे पता चलता है कि राज्य में आपका कितना सम्मान था । आपके एक पुत्र सेठ चाँदमलजी हुए। - 🗸

#### सेट चान्दमलजी सी० त्राई० ई०

आपका जन्म संबद् १९२६ में हुआ। आप मी इस जानदान में बढ़े प्रतिष्ठित ब्यक्ति हुए। आपने प्रारम्भ में अपने व्यापार का विस्तार करने के उद्देश्य से मद्रास, करूकता, सिलहर, मीर (पंजाव) हत्यादि स्थानों पर अपनी फर्में स्थापित कीं। इसके अतिरिक्त जावरा स्टेट के आप स्टेट बैक्कर भी हुए। वेशी राजाओं और ब्रिटिश गवनेंमेंट में भी आपकी वड़ी इज्जत थी। भारत सरकार ने आपको सी० आहैं। ई० की सम्माननीय उपाधि से विमूचित किया था। निजाम स्टेट में भी आपका अच्छा सम्मान था। वहाँ पर आपको दरवार में कुरसी और जार घोड़ों की वग्गी में बैठने का सम्मान प्राप्त था। बीकानेर के वेश नोक नामक स्थान पर आपने करणी माता के मन्दिर का प्रथम द्वार बनवाया। इस द्वार की कारीगरी और कोराई दर्शनीय है। इसके बनवाने में करीब ३॥ छाख रुपया खर्च हुआ। लार्ड मिण्टो तथा और कई लोग इस द्वार को देखने के लिए आये थे। संवद् १९५९ में एक दिन दरवार बीकानेर ने आपके बहाँ सेल आगोग

## **स्रोसवाल जाति का इतिहास** 💍 🤝



श्रीमान् स्व॰ सेठ चांदमलजी डड्ढा सी॰ श्राई॰ ई॰, बीकानेर



कलकत्ता सोप वर्क्स ( मंगलचन्द्र श्रानन्द्रमल ढड्ढा ), बीकानेर.



कर आपको अपने परसनल स्टॉफ का मेम्बर बनाया। साहूकारों में यह सम्मान सब से पहले आप ही को मिला। इसके अतिरिक्त और भी कई देशी राज्यों से आपके तालुकात बहुत अच्छे थे। बीकानेर और उदयपुर से आपको कई खास रुक्के भी मिले थे जिनमें एक दो नीचे दिये जाते हैं।

> थ्री बच्मीनारायग्राजी सहाय भक्त महाराजापिराज राज राजेश्वर नरेन्द्र शिरोमाग्रि श्री डूंगरार्सिहजी वहादुर कस्य मुद्रिका

श्रीरामजी

रको सास सेठ चादमल दिसी सुप्रसाद वंचै उपरंच सेठ उदयमल को समा हुन्नो पछ शारो अठ आव वो हुनो नहीं सो हमें थूं जमा खातर राख अठ आय हाजर होनजा शारो मुलायो औ बांबेजी साहना राखा जे मुजब रेसी कोई तरह री हरकत न रेसी दिल जमा राख सतान हाजर होइज जिसुं रहें घर्षां खुग हुसां थारे काए मुलाहिजा में फरक न पबसी महारा वंचन कु थारे आवरों में दस पाच दिनरी देशी होने तो मगनमल ने पेला मेल दींजे संवत १६२९ मिती असाल वदी १४

इसी प्रकार के आपको और भी पचीसों रूक रियसतों से प्राप्त हुए थे। इनको भी ताजीम, इग्यी, सिरोपान, सिरऐंच, मोती की कण्ठी, बैठक, और किले में सिंहपोल दरवाजे तक चढ़कर आने के सम्मान प्राप्त थे।

कहना न होगा कि सेट चाँदमछत्री अपने उन्नत काल में सारे शोसवाल समान में प्रथम श्रेणी के रहेंस और उदार व्यक्ति थे। इनकी तिवयत महान् थी और यह महानता उस स्थिति में भी वैसी ही वनी रही जब किये अपने अन्तिम कुछ वर्षों में आर्थिक दशा से कमजोर हो गये थे। आपका स्वर्गवास संबत् १९९० में हुआ।

### सेठ टीकमसीजी का परिवार वीकानेर (सेठ गुनचंद संगतचंद् )

सेठ टीक्नसीजी—आप भी अपने वन्धुओं की तरह यहादुर प्रकृति के बुद्धिमान पुरुष थे। आपने भी बीकानेर में अपना कारनार स्थापित किया था। आपका स्वर्गवास फलीदी में ही हुआ, आपके शवदाह स्थान पर आपके पुत्र लाल्जन्दजी ने एक देवालय बनाया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेठ नथमलजी, माणकवन्दजी और लाल्जन्दजी थे। इनमें से नथमलजी सेठ अमरसीजी के यहाँ दसक चले गये। दूसरे पुत्र माणकवन्दजी का परिचय अन्यन्न दिया जावेगा।

सेठ लालचदनी—आप बीकानेर में बैक्किंड का न्यापार करते थे। आपका लेन-टेन अक्सर राजा, महाराजा और जागीरदारों के स.थ रहता था। ज्योतिप विषय के आप अच्छे जानकार थे। वीकानेर की तरफ से आपको छड़ी तथा चपरास का सम्मान प्राप्त था। आपको समय २ पर कई स्के परवाने मी मिछे थे। आपके बालचन्दनी और गुनचन्दनी नामक दो पुत्र हुए। बालचन्दनी के कोई सन्तान न होने से गुनचन्दनी उनके नाम पर वत्तक लिये गये। सेठ गुनचन्दनी भी यड़ी सरल प्रकृति के सज्जन पुरुष थे। दरवार से आपको भी बहुत सम्मान प्राप्त था। आपका स्वर्गवास संवत् १९६३ में हो गया। आपके मंगलचन्दनी और आनन्दमलनी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ मंगलचन्दजी—आप इस परिवार में नामांकित व्यक्ति हुए। जब आप केवल १४ वर्ष के ये तभी से आप ज्यापार करने लगे। आपने अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायों का संचालन किया। इनमें कपढ़ा, मूंगा और साहुन निरोप हैं। आप कपढ़े एवम मूंगे के लिये लन्दन की फर्म मेससे "जूलियस कारपल्स" के वेनियन थे। ज्यापार को निरोप उत्तेवन प्रदान करने के लिये आपने महास वगैरह स्थानों पर अपनी फर्में स्थापित की थीं। रङ्गपुर में जूट और बैंकिंग का काम करने के लिये भी आपने फर्म स्थापित की थीं। इसके अतिरिक्त कलकत्ते के मशहूर साहुन के कारहाने कलकत्ता के लिये भी आपने फर्म स्थापित की थीं। इसके अतिरिक्त कलकत्ते के मशहूर साहुन के कारहाने कलकत्ता सोप वर्ष्य के आपने खरीद किया। इस समय इस कारखाने में वैज्ञानिक ढंग से साहुन बनाया जाता है। इस कारखाने की स्थापना आचार्थ्य पी० सी० राय के द्वारा हुई थी। यह कारखाना भारतवर्ष में सब से बढ़ा माना जाता है। इसका क्षेत्र फल करीव २० बीवा है। सेठ मंगलचन्दजी का स्वर्गवास संवर् १९८९ में हुआ। इसके पूर्व आपके भाई आनन्दमलजी स्वर्गवासी हो चुके थे। आनन्दमलजी के पुत्र पुत्र (वा० बहादुर्रासहजी और बावू प्रतापसिंहजी। इनमें से प्रतापसिंहजी सेठ मङ्गलचंदजी के नाम पर इसक गये।

इस समय इस परिवार में आप दोनों ही भाई विद्यमान हैं। आप छोग मिछनसार और सज्जव ब्यांक हैं। सेट वहातुरसिंहजी बीकानेर स्टेट में आनरेरी मिजस्ट्रेट हैं। साथ ही आप म्युनिसिपल मेम्बर भी हैं। प्रतापचन्दजी सुधरे हुए विचारों के देशभक्त सज्जन हैं। आपके नरपतिसहजी, धनपतः सिहजी और इन्द्रसिंहजी नामक तीन पुत्र हैं। कलकत्ता ५० छाईब स्ट्रीट में आपका बैकिंग, जूट, मूंगा और सावन का व्यापार होता है।

### शाह साद्लसिंहजी का परिवार, जोधपुर (मनोहरमलजी सिरेमलजी, जोधपुर)

शाह खेतसीजी के चौथे पुत्र करमसीजी के सादूर्लीसहजी, सांवतसीजी, रायसिंहजी, हीरासिंहजी सुकतानचन्दजी और मुकतानचन्दजी नामक छः पुत्र हुए। इनमें शाह सादूर्लीसहजी के कमकसीजी और सारक्रमसीजी नामक दो पुत्र हुए। उस समय इस परिवार की आर्थिक रिधित अच्छी थी। राज्य से आपका काफी केन-देन रहता था। जोधपुर और जैसलमेर रियासमों में आपका बढ़ा सम्मान था।

शाह कमलसीजी—शाह कमलसीजी के नैनसीजी और ठाकुरसीजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें नैनसीजी के कोई सन्वान न होने से इनके नाम पर बहुा जालिमसिंहजी के छोटे पुत्र हरकमलजी दत्तक आये। शाह हरकमलजी ओसवाल समाज में सर्व प्रथम अंग्रेजी के ज्ञाता थे। आप जोयपुर स्टेट में भिन्न र पदों पर सफलता पूर्वक कार्य्य काले रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९४२ में हुआ। आपके मनोहर लजी, जसराजजी और लाममलजी नामक तीन पुत्र हुए।

ढड्ढा मनोहरमलकी—आपका जन्म संवत् १९२४ में हुआ। आपका विक्षण मैद्रिक तक हुआ। आपने मेड्ते में सायर दरोगाई और महकमाखास के हिन्दी विभाग के सुपरिष्टेण्डेण्ड का काम बदी योग्यता से किया। सन् १९२० में आप सर्विस से रिटायर हो गये। इस समय आप जोधपुर में आनरेरी मिलिस्ट्रेट हैं। जातीय सेवा से मेरित होकर आपने सन् १९३० में ओसवाल इद्धम्ब सहायक इच्चितिष का स्थापन किया। सन् १८९८ में आप श्रीसंघ सभा के क्षेत्रेटरी बनाए गये। इस सभा के हारा आपने काफी समाज सेवा की। जोधपुर की इन्स्युरेन्स कम्पनियों के स्थापन में भी आपका वद्धा साथ है। आपकी सार्वजनिक स्पिरीट बहुत प्रशंसनीय है। आपके पुत्र माधौसिंहजी इस समय पोलिस में सव-इन्स्पेक्टर हैं। आपके ब्राता बहा जसराजजी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ। आप टाकुरसीजी के पुत्र जीवनसीजी के नाम पर दक्तक गये।

शाह सालमतीजी—शाह सालमसीजी के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम से जालिमसिंहजी, बदनमळजी, मुरलीधरजी और कानमळजी थे। संवत् १९०० के करीब शाह जालिमसिंहजी जोधपुर आये। आप बढ़ी तीव हुदि के व्यक्ति थे। संवत् १९१३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके रतनमळजी और हरकमळजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से हरकमळजी, नैनसीजी के नाम पर दक्तक चले गये। शाह रतनमळजी का संवत् १८९२ में जन्म हुआ। आप बढ़े व्यापार कुशळ, प्रवीण और साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। रियासत के दीवान, मुत्सुदी भी कई सम्भीर मामलों में आपकी सळाह लिया करते थे। संवत् १९६२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके सिरेसल्जी नामक एक पुत्र हुए।

#### डड्डा सिरेमलजी

आपका जन्म संवत् १९२४ में हुआ। संवत् १९३९ में आप नागौर के हाकिम हुए। इसके पश्चात् सन् १८८९ से ९२ तक आप कृष्णा मिल व्यावर के ऑडिटर रहे। इसके पश्चात् आप एक साल तक चुरू के हाकिम रहे। संवत् १९५६ में आप कस्टम सुपरिण्टेण्टेण्ट हुए। महाराजा जालिमसिंह वी आपके कार्यों से बदे खुश थे। आप दरवार के कुछ समय तक प्राइवेट कामदार रहे थे। इसके पश्चात् कई अच्छे २ स्थानों पर काम करते हुए सन् १९१३ में रेख सुपरिण्टेण्डेण्ट के पद पर निवृक्त हुए। तथा सन् १९२६ में इस पव से श्रेच्यूटी लेकर रिटायर होगये। आपको अपने उत्तम कार्यों के उपन्छक्ष में कई अच्छे अच्छे सार्टिफिकेट मिले हैं। रिटायर होने के बाद भी आप रीयां के नावालिगी ठिकाने की व्यवस्था करने के लिए भेजे गये थे। आप बदे स्पष्ट वक्ता हैं। इस समय आप सिंहसमा 'कुडुम्ब सहायक फण्ड' की मैनेजिंग कमेटी के मेन्नर तथा इन्स्शुरेन्स कार्पोरेशन के डायरेक्टर और ओसवाल कन्या-शाद्य के सुपरवाइनर हैं। आपके मदनसिंहजी, सुजानसिंहजी और सञ्जवसिंहजी नामक तोन पुत्र हैं। मदनसिंहजी का जन्म संवत् १९४४ में हुआ। एफ़्॰ ए० तक पढ़ाई करके आप फ्लौदी के हाकिम नियुक्त हुए। आपका कम उन्न में ही स्वर्गवास होगया। दूसरे पुत्र सुजानसिंहजी का जन्म सन् १८९१ में हुआ। आपने मैटिक तक अध्ययन किया।

सञ्जनसिंहनी बद्दा—आप बहुा सिरेमक्जी के तीसरे पुत्र हैं। आपने बी॰ ए॰ एड॰ एड॰ बी॰ तक विद्याप्ययन किया। 'आपका विवाह इन्दौर के प्राहम मिनिस्टर रायवहादुर सिरेमक्जी बापना सी॰ आई॰ ई॰ की पुत्री से हुआ। आप सन् १९१८ में इन्दौर में फुर्स्ट क्कॉस मिनस्टेंट नियुक्त हुए। इस कार्य को आप अभी बड़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं। आप बड़े सज्जन और इतिहास प्रेमी क्विक्ति हैं।

हहा सालमसिंहजी के छोटे पुत्र वदनमलजी संवत् १९४५ में स्वर्गवासी हुए। इनके उन्दर्ग मलजी और मोमागमलजी नामक २ पुत्र हुए। इहा कुन्दनमलजी हैहराबाद में कपदे का व्यापार करते हैं। संवत् १९६१ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके दत्तक पुत्र उम्मीदमलजी अनमेर में व्याज का धन्या करते हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री सिरेमलजा बहा, भूतपूर्व रेख सुपरिण्टेण्डेण्ट जोधपुर



श्री मनोहरलालजी बहा, ऑनरेरी मजिरट्रेट जोधा



श्रो सजनसिहजी बहा, एडीशनछ हि॰ मजिस्ट्रेट, इन्दीर ।

### डड्डा सुलतानमलजी का परिवार (सेठ बख्तावरचंदजी फलौदी )

ह्हा साद्ष्रसिंहर्जा के छोटे भाई। सुलतानचन्द्रजी थे। उस समय में इस परिवार की दुकानें जोजपुर, फ्लौदी, पाली, हैदराबाद, जयपुर, बम्बई, शाहजहांपुर हत्वादि स्थानों पर थीं। संवत् १८०० से १९२२ तक इस परिवार की ज्यापादिक स्थिति बहुत अच्छी रही। इनकी सबसे बड़ी दुकान हैदराबाद दक्षिण में सुलतानचन्द बहादुरचन्द के नाम से काम करती थी। उहू। सुलतानचन्द्रजी के स्मारक में फ्लौदी में छत्री बनी हुई हैं।

सुलतानचन्द्रजी के पश्चात् क्रमशः बहादुरचन्द्रजी, रेखचन्द्रजी और शिवचंद्रजी काम देखतं रहे। शिवचन्द्रजी के पुत्र बल्तावरचन्द्रजी और लालचन्द्रजी हस समय विद्यमान हैं। इनमें से लालचन्द्रजी लमनादासजी के नाम पर दत्तक गये हैं। इहा बक्तावरचन्द्रजी का जन्म संवत १९२४ में हुआ। संवत् १९६४ तक आपकी दुकान महास्य में रही। आपने सुलतानचन्द्रजी के कुटुम्ब की ओर से एक रामहारा महेरवरी समाज को और दो उपाश्रय सम्याधि और बाहस सम्प्रदाय के साधुओं के उहराने के लिये भेट किये। आप फुळौदी म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बर रह चुके हैं। आप का परिवार फलौदी में बहुत प्राचीन और प्रतिष्टित माना जाता है।

### ढड्टा अभयमलजी का खानदान (हेमचंदजी डड्डा सोलापुर)

दहा सारंगदासजी के पुत्र नेतसीजी के ६ पुत्र हुए, उनमें तीसरे पुत्र अभयमळजी थे। इनके शिवजोरामजी मृळचन्द्रजी आदि ६ पुत्र हुए। इनमें शिवजीरामजी संवत् १८७०। ७५ में जैसलमेर के दीजान हुए। वहाँ से तियासत की नाराजी होजाने से आप फ्लौदी आगये तथा वहीं आपने अपना स्याई निवास बनाया। आपके पुत्र अमीचन्द्रजी ने जोवद (मालजा) में बेंद्विना व्यापार चाल्. किया। आपने गवालियर स्टेट की कोंसिल में भी अच्छा सम्मान पाया था। आपको दूकान आवद की संरंप हुकान थी। आपने पुत्र गवतमरूजी भी प्रतिष्टा प्राप्त व्यक्ति हुए। इनके पुत्र केसरीचन्द्रजी का अल्पवय में हो रवर्गवास होगवा था। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती खुहारवाई ने फ्लौदी के भामिक क्षेत्र में अच्छा नाम पाया। आपने तीर्थवात्रा, स्वामि वत्सल आदि कामों में लगभग १॥ लाख रुपया व्यथ किया। आपके पुत्र प्रत्यवन्त्रजी अल्पासु में संवत् १९७३ में स्वर्गवासी होगये। आपके पुत्र नेमीचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३३ में स्वर्गवासी होगये। आपके पुत्र नेमीचन्द्रजी का जन्म संवत्

### श्रीसवाज जाति का इतिहास

दहा नेमीचन्दनी विशेषकर गवालियर रहे, तथा यहाँ सेठ नथमळजी गोलेळा की दुनानों का काम देखते रहे। आपने फलीदी ने म्युनिसिपैल्टिश कायम करने में अधिक परिश्रम किया, तथा आजंवन उसके सेकेटरी रहे। संवद् १९७५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपने संवद् १९६५ में मद्रास में दुकान खोळी थी। वह आपके स्वर्गवासी होने के बाद आपके पुत्रों ने ठठा दी। सेठ नेमीचंदनी के प्रेमचन्दनी, हेमसिंहजो और ज्ञानचन्दनी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। प्रेमचंदनी का जन्म संवद् १९५६ में हुआ। आप अपनी जावद दुकान की जमीदारी का काम देखते हैं। ट्यमग ५ हजार बीवा जमीन आपकी जमी-दारी की है। आप जावद में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे थे। इनके पुत्र मदनसिंहजी तथा वम्सतिसिंहजी हैं।

दहा हेमसिंहजी का जन्म १९५८ में हुआ । आपने जोधपुर से मेट्रिक पास किया । आरम्भ में आप १९८० तक मदास डिगिस्ट स्टोभर के नाम से दवाहयों का ध्यापार करते थे । वहाँ से आपको आपके श्रम्यर फलौदी निवासी सेठ नेमीचंटजी गोलेछा ने अपनी सोलापुर दुकान का काम सग्हारने के लिए खलाया। इसलिए इस समय आप इस फर्म के भागीदार हैं। आप विचारवान तथा उम्रतिशील खुग के सदस्य हैं। आपके पुत्र महावीरसिंहजी हैं। हेमसिंहजी के छोटे भ्राता ज्ञानसिंहजी, दहा एण्ड कम्पनी मदास नामक फर्म पर कार्य करते हैं।

## सुराषा

### सुराणा गौत्र की उत्पत्ति

सुराना गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह किम्बद्गित है कि इस गौत्र की उत्पत्ति जगदेव नामक एक सामंत्र से हुई है। ये तत्कालीन सिंखपुर पाटन के राजा सिंद्धराज जयसिंह के प्रतिहारी थे। वे वह चीर और पराक्रमी थे। इनके सात पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः स्रजी, सांवलजी, सामदेवजी, शामदेवजी, शामदेवजी वगैरह थे। ये लोग भी व्यप्ते पिता की मांति बड़े बीर और साहसी व्यक्ति थे। बह वह समय था लव महम्मूद गलनवी का कातिल हमला भारन पर होरहा था। वह धूमता हुआ गुजरात की ओर भी आवा और उसने सिंद्धपुर पाटन पर चंदाई की। इस समय जगदेव के प्रथम पुत्र स्रजी सेनापति के पद पर थे। उन्हें राज्य की रक्षा की विन्ता हुई। इसी समय हेमस्रिजी महाराज वहां पथारे। स्रजी ने महाराज से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। महाराज ने जैन धर्म स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करता कर विजय पताका यंत्र स्रजी को दिया। अता पर वन्त्र को बांवकर स्रजी युद्ध-क्षेत्र में गये। धमासान सुद्ध विजय पताका यंत्र स्रजी को दिया। अता पर वन्त्र को बांवकर स्रजी युद्ध-क्षेत्र में गये। धमासान सुद्ध

## श्रीसवाल जाति का दतिहास

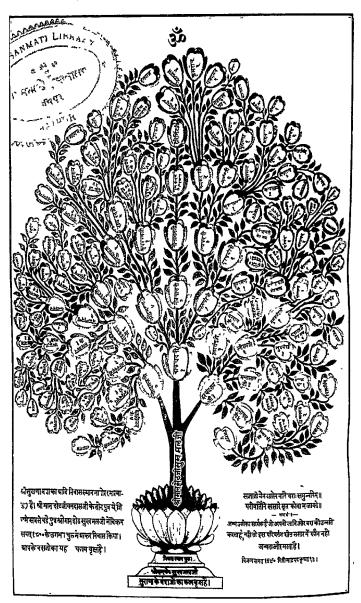

सुराणा परिवार, चुरू

होने के परचात् अंत में विजयश्री स्रजी को ही मिली। यवन लोग पराजित होकर भाग खड़े हुए। जब स्रजी विजयो होकर दरबार में पहुँचे तब महाराज ने आपके कार्यों की वही प्रशंसा की। और कहा, वास्तव में तुम "स्रराणा" हो। तबसे उनके वंशज स्रराणा से स्राणा कहलाने लोग। इसी प्रकार और २ माह्यों से और २ गोह्रों की उत्पत्ति हुई। जैसे संखजी के साँखला, सांवलजो से सियाल हलादि। सांवलजी के बड़े पुत्र हृष्टपुष्ट ये अतप्त लोग उन्हें संद मुसंद कहा करते थे अतप्त इनकी संताने सांद कहलाई। सांवलजी के दूसरे पुत्र सुक्वा से सुखाणी, तीसरे सालदे से सालेचा और चौथे पुत्र प्तमदे से प्नमियां शाखा प्रकट हुई।

इसी सुराणा परिवार में आगे चलकर कई प्रसिद्ध र व्यक्ति हुए। उनमें मेहता अमरचन्द्रजी सुराना भी एक थे। आप तत्कालीन बीकानेर दरबार के दीवान थे। आपने बीकानेर राज्य की ओर से कई युद्ध किये प्वम उनमें सफलता प्राप्त की। आप बढ़े राजनीतिज्ञ, वीर और बहादुर व्यक्ति थे। आपका विशेष परिचय इसी प्रंथ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक शीर्षक में दिया गया है।

#### चूरू का सुराणा परिवार

चूरू बीकानेर राज्य में एक छोटासा किन्तु सम्पन्न नगर है। यहाँ सुराणाओं का एक प्रतिष्टित घराना है। यह वंश अति प्राचीनकाल से सम्पन्न तथा राज्य में बहुत गण्यमान्य रहा है। यह वंश लगभग विक्रमी संबद १८०० में नागौर से जुरू आकर बसा था। इस वंश वाले श्री श्वेताम्बर तेरापंथी जैनी हैं। इस घराने में बद्देन्द्र दीर हो गये हैं। जिनमें सेट जीवनदासजी का नाम विशेष रूप से उल्लेख-नीय है। प्रसिद्ध है कि उन्होंने सिर कट जाने पर भी चिरकाल तक तलवार चलाई थी जिससे वे जुशार बोद्धा प्रसिद्ध हुए। आज तक खियाँ उनकी वीरता के गीत गावी हैं। जीवनहासजी के चार पुत्र थे, जिनमें सबसे बदे पुत्र सेट सुसमलजी चूरू आकर बसे।

कलकते की मेससं "तेजपाल बृद्धिचन्द" नाम की प्रसिद्ध फर्म इसी परिवार की है। इस फर्म में क्रपड़े और बैंकिंग का काम होता है। इसका एक छाते का भी कारखाना है, जिसमें प्रतिदिन ५००० दर्जन छाते तैयार होते हैं। यह कारखाना भारत भर में सबसे बढ़ा है। श्री रुक्मानंदजी ने विकसी संवत् १८९६ में इस फर्म के स्थापित किया था। उस समय कलकत्ता में मारवादियों की सिर्फ पाँच दस दूकानें थी। उन्होंने इसका "रुक्मानन्द दृद्धिचंद" नाम रखा। पीछे संवत् १९६२ में जब रुक्माजी के वंशज दो विभागों में बढ़ गये तब से इस फर्म पर "तेजपाल वृद्धिचन्द" नाम पढ़ने छगा।

सेठ सुखमछंत्री के वंद्यजों ने उस जमाने में जब भारतवर्ष में सर्वत्र रेख्ये खाइनें नहीं 📆 वी

अत्यन्त साहस पूर्वक जल और स्थल मार्गों से दूर २ देशों में जाकर अपना व्यापार फैलाया,क्लकता प्रसृति नगरों में कई फर्में स्थापित की जिनमें विशेष उच्लेखनीय यह हैं: —

कलकत्ता में—(१) इनमानन्द वृद्धिचन्द्र, ।(अय) सेजपाल वृद्धिचन्द्र (२) फ्रद्धकरण सुराना
(१) रायचन्द्र सुभकरण (४) श्रीचन्द्र सोहनलाल (५) सुज्ञालाल शोभाचन्द्र (६) सुज्ञानमल करमचन्द्र
(७) चम्पालाल जीवनमल (८) लामचन्द्र मालचन्द्र (९) तिलोकचन्द्र लयचन्द्रलाल (१०) तनसुखदास
दुलीचन्द्र (११) हरचंदराय सुन्नालाल (१२) हरचंदराय सोभाचंद्र (१३) सुराना ब्राद्सं और (१४) सुराना
पुण्ड कम्पनी इत्यादि।

वम्बई में—वृद्धिचन्द श्चमकरण, रंगूर में—तेजपाल वृद्धिचंद, भिवानी में—ऋद्धकरण सुजानमरू फर्रुंखाबाद में—कालुराम जुहारमल, अहमदाबाद में—थानमल मानमल इत्यादि ।

इनमें से कलकत्ता की बहुतसी फर्में अभीतक सुचार रूप से चलती हैं। अन्य स्थानों में स्थापार की असुविधा के कारण यन्द करदी गई हैं।

स्वर्गीय सेठ रुकमानन्दजी, तेजपालजी और वृद्धिचन्दजी—आप तीनों भाई सेठ बालवन्दजी के पुत्र थे। आप बढ़े होशियार ज्यापार कुशल और वीर व्यक्ति थे। इन फर्मों की विश्लेष तरकी का श्रेय आप ही छोगों को है। आपका राजदरवार में अच्छा सम्मान था। आपके समय में संवत् १९२२ में एक बार जगात का शगढ़ा चला था । उसमें आप नाराज होकर बीकानेर स्टेट को छोड़कर सपरिवार रामगढ़ (जयपुर स्टेट) में चले गये थे। फिर महाराजा सरदारसिंहजी ने आपको अपने खास व्यक्ति मेहता मानमलजी रावतमल्जी कोचर केसाथ जगात महसूल की माफी का परवाना भेजकर आपको सम्मान सहित वापिस बुलाया था। सं० १९२५ में तहसीलदार अबदुलहुसेन के जमाने में जुरू में जब धुवां वगैरः लागें लगाई गई तब आप छोग फिर रुष्ट होकर मेहडसर (जयपुर स्टेट) में चले गये। फिर महाराजा ने मोहम्मद अन्त्रास खाँ को ख़ास रुक्के देकर मेजा और बीकानेर बुला कर आप लोगों को पैरों में पहनदे के सोने के कड़े, लंगर, छड़ी चपड़ास वगैरह बख्शी। आपके द्वितीय आता सेठ तेजपालजी का स्वर्गवास सवत् १९२४ में होजारे से आप छोग बहुत खिन्न हो गये थे। इसिल्ये ये सब इज़तें छेने से अस्तीकार किया। श्रीमान् महा राजा ने प्रसन्न होकर सिरोपान, मोतियों के कंठे, और चढ़ने को रथ वगैरह देकर आप छोगों को सम्मानित कर वापस चुरू भेजा। तब से भावके परिवार वालों का राज दरबार में निरोपमान है, और वर्तमान महाराजा भी भापके वंशजों पर विशेष कृपा रखते हैं। आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमशा संवत् १८७६, १८८५ और १८९१ में, और देहावसान क्रमशः विक्रम संवत् १९४२ संवत् १९५४ भीर संवस् १९५९ को हो गया, सेठ बृद्धिचन्दनी को लोग कालुरामजी भी कहते थे।

## ग्रौसवाल जाति का इतिहास



सेठ उदयचंदजी सुरागा, चूरू.



संठ मोतीलालजी सुराणा, चूरू.



स्व॰ सेठ तोलारामजी सुराखा, चृरू.



सेंड रायचन्डजो सुराखा, चूरू.

# श्रीसवाल जाति का इतिहास 📸 🤝



ुसेंठ रिधक्तणजी सुराना, चूरू.



कुँ॰ कन्हेयालालजी सुराना, चुरू.



स्वर्गीय सेठ जुद्दारमलजी व गुलावचन्दजी—आप सेठ रूजमानन्दजी के तीनों पुत्रों में प्रथम व द्वितीय पुत्र थे। आपका जन्म क्रमका संवत् १९०६ और १९०९ में हुआ था। आप वहे बीर और तेजस्वी हो गये हैं। आपका स्वर्गवास क्रमका संवत् १९३२ और १९६२ में हुआ।

सेठ उदयवन्दरी—आप श्री रूमानन्दज्ञी के सब से छोटे पुत्र हैं। आप बहुत सरक विच और मिकनसार हैं। आपका जन्म संवत् १९११ में हुआ। आपके तीन पुत्र और चार पुत्रियों हु हैं, जिनमें से २ पुत्र और १ पुत्री असी वर्तमान हैं। इस समय आपकी करीब ८० वर्ष की अवस्था है।

स्वर्गीय तोलाशमनी—आप सेठ तेजपाळती के एकमात्र पुत्र थे। आप वहे तेजस्वी, विधान्यसानी और कर्म बीर पुरुष थे। आपका ध्यान पुरातत्व सम्बन्धी खोजों की ओर विशेष रहता था। आपने अपने वहाँ "सुराना पुस्तकाल्य" स्थापित किया, जिसमें इस समय संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी इत्यादि भाषाओं की हजारों छपी हुई पुस्तकों के अलावा करीब २५०० हस्तिछिलित प्राचीन ग्रंथ (पुस्तकों) मौजूर हैं। आपका राज दरवार में भी अच्छा सम्मान था। आप चुरू म्युनिसिपळ बोर्ड के आजीवन मेम्बर रहे और सन् १९१३ ई० में जब बीकानेर राज्य में छंजिस्छेटिव एसेम्बळी स्थापित हुई तब से आप इसके भी सदस्य रहे। श्री बीकानेर दरवार आपको बहुत मानते थे। एक बार आप ने अपना एसेम्बळी का पद एक अन्य सज्जन के ळिए खाळी कर दिया, तब श्री दरवार ने अपनी ओर से आपको मनोनीत मेम्बर बना छिया। इस प्रकार आप छगातार १५ वर्ष तक एसेम्बळी के सदस्य रहकर राजा और प्रजा की सेवा करते रहे। अन्त में जब ळक्के से विवश होकर आपने अपने पद त्याग-पत्र दिया, तब महाराजा ने आपके पुत्र श्री ग्रुमकरणजी को उम्मेदवार होने का विशेषाधिकार दिया (न्योंकि यहाँ पिता की मौजूरगी में पुत्र को मेम्बर बनने का अधिकार नहीं है) आपका जन्म संवत् १९१९ में हुआ था। आपके चार पुत्रिये हुई, पुत्र एक भी नहीं हुआ। तव आपने श्रीऋदकरणजी के हितीय पुत्र श्री ग्रुमकरसाजी को गोद छिया। संवत् १९८५ में आप अपने पुत्र श्री श्रुमकरणजी की हितीय पुत्र श्री ग्रुमकरसाजी को गोद छिया। संवत् १९८५ में आप अपने पुत्र श्री श्रुमकरणजी और पीत्र श्री हितिसहजी को छोढ़कर स्थावासि हो गये। आपका उपनाम चतुर्शकरी था।

स्वर्गीय केठ अद्भक्तराज्ञ — सेठ वृद्धिचन्द्वी के तीन पुत्रों में आप सब से प्रथम थे। आप बढ़े प्रतापी पुरुष हुए। आपका नाम कलकत्ता की सारवाड़ी समाज मेंबहुत अप्रगण्य है। "तेनपांल वृद्धिचन्द" फर्म की विशेष उसित आप ही के जमाने में हुई। आप कुशक ख्यापारी थे। आपने ही क्छकत्ता की मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स की स्थापना की और आजन्म उसके सभापति बने रहे। अनिल मारत-वर्षीय खेतान्तर जैन तेरापंथी सम्प्रदाय की सभा की स्थापना भी आपने ही की और आजिवन उसके भी समापति रहे। आप चिरकाल तक हवड़ा के आनरेरी मिनस्ट्रेट रहे। सं० १९७५ में जब कपड़ा बहुत महारा

ही गया था तब गवनिमेंट ने कपड़े के स्ववसाय का कंट्रोल करने के लिये एक काटन भड़बाई जरी कमेटी (Cotton Advisory Committee) बनाई थी। जिसमें सात मेम्बर थे उनमें आप भी एक थे। आपका जन्म संबद १९२१ को हुआ था। आपने दो विवाह किये। प्रथम गृहणी से आपको सिर्फ एक पुन्न हुआ और द्सरी से चार पुन्न और एक कन्या। आपके सिर्फ तीन पुन्न अभी बर्तमान में हैं। आपके किन्छ पुन्न कुंठ फूलचन्दनी की मृत्यु का आपके जीवन पर बहुत असर पड़ा। इसीसे सम्बद् १९७५ में आपका चर्गवास हो गया।

स्व० सेठ रायचदर्जा—आप सेठ बृद्धिचन्द्रजी के द्वितीय पुत्र थे । आपका स्वभाव मिळनसार और सीघा सादा था । आपकी दिन धार्मिक विषयों में अधिक थी । आप ही के अधक परिश्रम से कलकत्तां में श्री तैन उनेतान्वर तेरापंथी नियालय की स्थापना हुई और उसके स्थाई कोप के लिये आपने बहुत घन संग्रह किया । आप उसकी कार्यकारिणी समिति के समापित भी रहे । आपका लन्म संग्र १९२८ को हुआ था । आपने भी दो निवाह किये । आपको पहली पत्नी से एक पुत्र दो कन्या हुई और दूसरी से अपने और एक कन्या, जिनमें से अपने और प्रकार में वर्तमान हैं । आपका स्वर्गवास संग्र १९८९ को हुआ । सेठ तीलारामजी, ऋदकरणजी और रायचन्द्रवी तीनों भाई बढ़े उदार हो गये हैं जिन्होंने श्री जैन स्वेतान्वर तेरापंथी विद्यालय कलकत्ता को २०००१), श्री भारवादी होस्पिटल कलकत्ता को ५००१), श्री सुरू पींजरा पोल को ५००१) और श्री हिन्दू विश्वविद्यालय काशी को २५०१) इत्यादि अनेक संस्थाओं को हजारों रुपये दाल दिये थे ।

सेठ छोटुलालजी--आप सेठ बृद्धिचंदजी के किनष्ट पुत्र हैं। आपका जन्म सम्बत् १९३१ की हुआ। आप हाथ के बड़े दक्ष हैं। बहुतसी चीजें अपने हाथ से ही बना डालते हैं। जो कारीगरीं से मी बनना बुरिकल हैं। आपके तीन पुत्र और दो पुत्री अभी वर्तमान हैं।

सेठ मोतीलालजी—आप सेट गुलावचन्द्रजी के एकमात्र पुत्र हैं। आपका अन्य संवत् 1982 में हुआ। आप बड़े साहसी और व्यापार कुशल हैं। सेठ जुहारमलजी के इक्लौत पुत्र सरदारमलजी के स्वर्गवासी होने के बाद सेठ मोवीलालजी, जुहारमलजी के नाम पर दत्तक दिये गये। आपके पाँच पुत्र हैं। जिनमें से चौपे पुत्र क्री कुँवर जीवनमलजी को सेठ गुलावचंद्रजी के और कोई पुत्र न होने से गोद दे दिया है, और किनष्ट पुत्र कुँवर इडमलजी ने इस संसार को असार ज्ञान गृह त्याग दिया है, और जैन बनेतान्वर तेरापंपी सम्प्रदाय मे साधु हो गये हैं।

कुंबर सुजानमज्जी—आप सेठ उदयचन्द्जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप बढ़े उद्योगी और व्यापार कुंबार्ज हैं। आपका जन्म संबद् १९३७ में हुआ था। आपके ६ पुत्र और एक कन्या हुई। जिनमें बढ़े पुत्र

## ग्रोसवाल जाति का द्रितहास



दिवंगत् श्रीमान कुंवर हरिसिंहजी सुरागा।

जन्म् संवत् १६८१ मिति कार्तिकं कृष्णा ह

स्वर्गवास संवत् १६८६

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ श्रीचंदजी सुराणा, चूरू.



सेठ शुभकरणजी सुराणा, चूरू.



सेठ हुकमचदजी सुराखा, चूरू.



स्व॰ कुॅवर फूलचंदजी सुरागा, चूरू.



हुँदर कर्मवन्द्रज्ञी का संबद् १९७५ में स्वर्गवास होगया । आपकी एक पुत्री विवाह होने से कुछ समय वाद ही इस संसार को अतिस्य जानकर वैराग्य भाव उत्पन्न होने पर अपने पति और परिवारवार्कों को छोड़कर साप्टी होगई हैं।

सेठ श्रीचन्द्रजी--आप सेठ ऋद्वक्षणजी के क्येष्ट पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९६८ में हुआ। आप चुरू म्युनिसियल वोर्ड के मेग्यर हैं। आप बहुत मिलनसार और बदार हैं। आपके एक पुत्र और एक पुत्री है। आजकल आप "तेजपाल कृदिचंद" फर्म के संवालकों में अग्रगण्य हैं।

सेठ शुमकरण्जी—आप सेठ तोलारामशी के दसक पुत्र हैं। आप शिक्षित एवं सरखित हैं। आपका अप हा अप हो करते हैं। आपने इस पुस्तकालय की और भी उन्नति की है। इस पुस्तकालय की जीर भी उन्नति की है। इस पुस्तकालय की जीर भी उन्नति की है। इस पुस्तकालय की जीर मी उन्नति की है। इस पुस्तकालय की जीर यहाँ के समाज में अच्छा सम्मान है। कई वर्षों तक आप स्पुनिसिपल नोर्ड चुरू के मेग्नर, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रकत्य कारिणी स्कूछ कमेटी के मेग्नर, मजहवी कैराती और घम्मादे के एक्ट की प्रकत्य कारिणी कमेटी के मेग्नर, हाई कोर्ट बीकानेर के जूरर और चुरू के भानरेरी मिनस्ट्रेट रहे। श्री फिन्ड्रिज नक्ष्रवर्षाध्रम चुरू के प्रधान मन्त्री और श्री सर्व हितकारिणी सभा चुरू के उपस्मापित भी रहे। श्री जैनरवेताग्वर तेरा पंथी सभा कलकता के आप सहकारी मंत्री हैं। और कलकता यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट के आप सीनियर मेग्बर हैं। सन् १९२८—२९९ हैं० में आप बीकानेर छेजिस्लेटिव प्रसेग्वली के मेग्बर रहे। आपका जन्म विकास संवत् १९५७ मिती श्रावण श्रुक्श ५ घो सरदार काल तेना से चुरू नगर में हुआ। आपका जम्म विवाह संवत् १९६७ मिती वैद्याल श्रुक्श ६ को सरदार वाहर निवासी सेठ पूर्णवन्ती भणसाली की पुत्री से हुआ था। आपका विवाह होने से १९ वर्ष के परवाद आपके मैंबर हरिसिंह नामक एक पुत्र हुए।

स्व नंतर हिर्रिसिंहजी—मैंबर हिरिसिंह सेट ह्युमकरणजी सुराण के इक्कीते पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १९८१ की कार्तिक कृष्ण ९ को हुआ था। चूँकि इस सम्पन्न घर में ६२ वर्ष के पीछे पुत्रोत्पित्त हुई थी इसकिए इनके जन्मोत्सव के समय बहुत उरसव किया गया था। वालक हिर्रिसेह बहुत होनहार और प्रतिभा सम्पन्न थे। लग्नजों से ऐसा माल्यम होता था कि अगर यह वालक पूरी आयु को पाता तो इस कुल का दीपक होता। मगर हुमाँग्यवश माता का वृष न मिलने से था और कारणों से यह आजन्म कृष्णावस्था ही में रहा। ऐसी स्थिति में भी इस प्रतिभापण बालक में अपने खानदान की चीरता, उदारता और कई ऐसी दिव्य बातें पाई बाती थीं जो इसके उज्ज्वल भविष्य की ओर रपष्ट रूप से इशाग कर रही थीं। इनमें इस छोटी अवस्था में ही शस्त्राचों के संग्रह की बहुत बड़ी अमिरनिव पाई जाती थी। हाथी, चोड़ा,

### कोतवाड वाचि का इडिहात

मोधर इत्यादि कई मकार को सवारियों में बैंडने का इन्हें बढ़ा और था। केवल इतना ही नहीं का सात वर्ष की इस क्षेत्री बल में ही इस बालन के बालुवान के समान करिन आरोहन पर बड़ी मुझी के सवारी की थी।

इतनी छंडी नवस्था में इतना रूप रहने पर भी इस बाटक ने बिना कियी सास परिश्रम के हिन्दी जिसते पहने की में कराई पोन्यता शाह कराई थी ! इतके मादपास रहनेवां के दोनों का करने हैं कि कमी र तो यह छोडा बाटक ऐसी इतिमानी मौर गम्मीरतापूर्ण सटाइ देता था जिसे सुनकर व्यवसाय के लोग आहर्य पेटल ता को थे ! गायन वगेरह का भी इन्हें कालो शोक था ! हिन्दी के सुनिवह से बाव में बाव पेटल सामार्थ पत्र सेन सामार्थ में इतका रूपमां सामार्थ में इटाव किया था, उस समय वे इनके सुनों पर इतने सुन्य होगये कि उनकी सुन्यु के सरामार्थ उन्होंने इनके जीवन परिव पर "युव" नामक एक स्वतन्त्र सुस्तक कियी, इस सुनक में इस बावक की आहर्य देवी हैं।

दुरैंव से माठ वर्ष की करायु में ही दिकन सम्बत् १९८९ की आवश झुका १२ के का अविभावादी वाटक अपने स्ववनों को कोकसागर में दुवानर इस संसार से पत्र बसा। इनके इसक में इनके निवा को सुमकरणवी सुराजा ने इस भी दक्ष न रखा, पानी की साह राजा करता, अपने कर की गाँव पर विवय आस नहीं को वा सकी। उनको संखु से उनके पिता सुमकरणवी को इतना रंग हुना कि उन्होंने अपने बहे र जिल्लोग़री के पहाँ से इस्तीका है दिया। बीकानेर स्टेट ने इनके को सिक की मेननी के पह का इस्तीका ने की साह की साह की साह स्टेट ने इनके को सिक की मेननी के पह का इस्तीका नेट के साथ स्वीकार किया।

हैं हुक्त प्रदर्श कार है । कार के इति वहुत वीहान हैं । कार वहुत संबर्ध साम कि कीर सुकील हैं । कार के इति वहुत वीहान हैं । कार के कीर सहा के कार में कार बहुत विश्व हैं । कार का जन्म संबर् 1992 में हुआ । कार के कीर प्रत प्रति हुई दिनमें से इक इन कीर दी कार के बाद कार से साम के कीर दो कार के बाद कार से साम के बाद में कार के बाद कार से साम के बाद में साम में साम में रहते हैं । कार के दो वह साम से साम में साम में रहते हैं । कार के दो वह साम से साम में साम में रहते हैं । कार के साम से साम में साम में रहते हैं । कार के साम साम साम साम साम से साम में साम में साम से रहते हैं । कार के साम साम साम साम साम साम साम साम साम से से साम से

केठ करहेगाताकरि-कान केठ रायकपृत्री के प्रथम इत्र हैं। जाएका जन्म संबद्ध १९५६ में हुआ था। जार बड़े कसरती और पहत्त्वात हैं। तरस्या करते में शुरू भर में अद्वितीय हैं। आरहे सिर्म यह पीकर १९ दिन २१ दिन १५ दिन ११ दिन और १० दिन इत्यादि बनेक सरस्या की हैं। आरहे कोई सन्तात नहीं हैं।

सर्वीर हुंदर पूरवन्दरी-बार केंद्र प्रदृष्टरकों के सब से होटे पुत्र के। अलका बन्न

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 🐃



श्री छोटूबाबजी सुराया, चूरु.



श्री जीतमत्त्रजी सुरागा, चूरू.



श्री माणिकचन्दजी सुराणा, चूरू



श्री ल्नकरणजी सुराणा, चूरू,

संवस् १९९१ में हुआ था। आप बहुत होनहार और सुन्नीख ये। आपकी घार्मिक विवय में अच्छी रुचि थी। हुर्माग्य वश विवाह होने के ठीक १५ दिन बाद संवस् १९७४ में आपका स्वर्गवास हो गया।

सेठ माणुकचन्द्रकी—आप सेठ रायचन्द्रजी के धर्तमान पुत्रों में द्वितीय हैं। आपका जन्म सम्बत् १९६६ में हुआ था। आप मोटर ब्राह्चिंग में निपुण हैं। आप मिलनसार और उदार भी हैं। आपके एक पुत्र और दो कन्यायें हैं।

सेठ ताराचन्द्रजी—आप सेठ रायचन्द्रजी के तृतीय पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९६९ में हुआ था। आप शिक्षित और होनहार युवक हैं। अंग्रेजी में लाप मैट्रिक पास हैं। आपकळ ज्यापारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप अच्छे छेखक हैं। मासिक पित्रकाओं में आपके छेख अक्सर निकछते रहते हैं। आप से एक छोटे भाई और हैं जिनका नाम श्री भीमचन्द्रजी हैं। साराचन्द्रजी के पुत्र का नाम कुँवर शेषकरणजी हैं।

कुंवर जीतमजर्जी—आप श्रीचंदली के इकजैते पुत्र हैं। आपका जम्म संवत् १९६० में हुआ। आप बहुत इष्ट-पुष्ट चव्युवक हैं।

कुंवर लूण्करण्यी—आप सेठ हुक्सवंती के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९८० में हुआ। आप बहुत सुवील और होनहार हैं अभी आप अंग्रेजी और हिन्दी की विक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इस परिवार के लोगों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ओर बीकानेर राज्य की सबैव कृपा रही है औह समय-समय पर खास रूके और सारिटिफकेट मिले हैं।

### शाह रतनसिंहजी सुराणा का खानदान, उदयपुर

यह प्राचीन गौरनशाली परिवार बहुत वर्षों से उटयपुर में ही निवास करता है। इस खान दान के कई सजानों ने समय र पर कई महत्व के काम किये जिनका उल्लेख हम यथा स्थान करेंगे। इस परिवार में पहले पहल सुराणा वजलालनी बढ़े नामांकित व्यक्ति हुए।

सुराणा प्रजातावाणी—जाप बड़े वीर, कार्यकुशान तथा साहसी व्यक्ति थे। झरता और योग्य व्यवस्थापिका शक्ति का आप में बढ़ा मधुर सम्मेनन हुआ था। आपने उदयपुर राज्य में कई उँजे २ परों पर काम किया तथा कई ठिकानों की योग्य व्यवस्था की। एक समय आप एक वदी सेना के साथ महाराणांजी की ओर से घोगड़मळ के वागी राजपूत जागीरदार को गिरफ्तार करने के हेतु से मेजे गये थे। वहाँ पर इस पेर तक वमासान कहाई होती रही जिसमें आप विजयी हुए और उक्त जागीरदार उमराव सिंहजी युद्ध में मारे गये। उस प्रोत की आपने बढ़ी इद्धिमानी से सुख्यवस्था भी की थी। आपकी

इन सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणाजी ने आपको बलेणा घोड़े का सम्मान तया भीलकेदा और क्रुछ गांव जागीरी में इनायत क्रिये थे। आपके जोरावर्रासहत्री नामक एक पुत्र हुए।

सुराणा जोरावरसिंहजी — आप भी बढ़े समझदार, बुद्धिमान तथा कार्यकुशल व्यक्ति थे । आप के द्वारा उदयपुर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्य्य हुए है । आपने सरदारों और उमरावों को समझाने में तथा महाराणाजी और उमरावों के बीच की संधि के आशाय को कर्नेल रोबिन को समझाने में अप माग लिया था । इसो प्रकार आप सरूपशाही रुपये के सिक्के के समय नीमच के रेसिटेण्ट को समझाने के लिये थी मैजे गये थे । आपने सं० १९१५ में डाक्ट मीणों का दमन भी किया था ।

आप राजकीय कामों में चतुर होने के साथ ही साथ बढ़े प्रवन्य कुशल सरजम भी थे। आपने चित्तौहगढ़ की हाकिमी के पद पर रह कर इसकी हतनी सुन्दर व्यवस्था की कि जिससे उसकी वार्षिक आय ५००००) से यह कर एक छाल होगई। कहने का तारपव्यं यह है कि आप बढ़े ही इदिमान, राजनीतिज्ञ प्रवन्य कुशल तथा कार्यकुशल सजन थे। आपने उदयपुर राज्य की कई अमुख्य सेवारों की जिनसे प्रसन्त होकर महाराणाजी ने छड़ी रखने का हुनम, बलेणा घोड़ा, दरवार में बैठक की इजात, दरवारी पोशाक, जींनारे का सम्मान, नाव की बैठक आदि आदि सम्मान प्रदान किये थे। इतना ही नहीं आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में बांसणी गांव जागीरी में बक्षा जो आज तक इस खानदान के पास है। इसके अतिरिक्त आपको कई क्दके तथा कई बार इतरार भी बक्षे राये थे।

उदयपुर दस्वार के अतिरिक्त आपका इस राज्य के बढ़े २ जागीरदारों में भी अच्छा सम्मान था । आपके दौरुतर्सिहजी नामक एक प्रज हुए ।

सुराणा दैजितसिंहणी—आप भी अपने पिताजी की तरह होशियार तथा प्रवन्ध हुशल सञ्जल थे। आप संवत् १९४४ में भींवर के मौत मिन्द मुकरेर किये गये। इस पद पर आपने बढ़ी योग्यता से काम किया। इसी प्रकार कई ठिकानों के मौत मिन्द भी मुकरेर किये गये। तदनवार आपकी कार्य्य हुशलता से प्रसन्न होकर आपको अकाउटंट जनरल मेवाइ का पद को प्रदान किया गया। इन सब पदों पर जवावदारी के साथ काम करते हुए आप स्वर्गवासी हुए। आपकी कार्य्यकारी के वनवस्य में आपके प्रदोनों के सम्मान आपको पुनः हनायत हुए तथा कई सास स्वर्भ भे-कर आपकी सेवाओं का समुचित आदर किया। आपके रतनसिंहजी जसवन्तिंहजी तथा जीवनसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए।

सुराणा रतनसिंहजी कानोड़ टिकाने के मोतिसिंद, टकसाल के दरोगा लादि स्थानों पर सुक्रेर किये गये। इस परिवार के विवाहोत्सव तथा अन्य इसी प्रकार के उत्सवों पर उदयपुर के महाराणाओं में कई बार बहुत सी रक्षमें प्रदान कर इस खानदान के सम्मान में शुद्धि की थी। सुराणा रहर्तीसिंहजी

# श्रोसवाल जाति का इतिहास क



शाह ज़ोरावरसिंहजी सुराग्एा, उदयपुर,



सेठ खींवकरणजी सुराणा, रीणी.



सेठ बच्छराजजी सुरागा, बागलकोट.



सेठ कन्हैयालालजी सुराणा, वागलकोट.

का जन्म संवत् १९६९ में हुआ। आप काज भी उदयपुर में सम्मानित किये जाते हैं। आपके आता जसवन्तिसिंहजी का संवत् १९७६ में जम्म हुआ। आप बहुत समय तक उदयपुर के महाराणा फतेसिंहजी के पेशी क्लार्क रहे। वर्तमान में आप विद्यमान हैं। आपको उदयपुर दरबार की ओर से कई बार रुपये इनायत किये गये हैं। सुराणा जीवनिसिंहजी का संवत् १९६१ में जन्म हुआ। आप बढे उरसाही तथा मैट्रिक एक पढ़े हुए सञ्जन हैं। वर्तमान में आप इन्दौर-स्टेट के काटन कंट्राक्ट आफ़िस में काम कर रहे हैं। आप सब माई बढ़े मिछनसार और सञ्जन स्वक्ति हैं।

### सुराना नरासिंहदासजी का खानदान, भालरापाटन

इस खानदान का मूछ निवास स्थान नागीर का है। आप वितस्वर जैन स्थानकवासी आञ्चाय के मानने वाछे सजान हैं।

सेठ कनीरामजी सुराना—सेठ उत्तमचन्दजी के पुत्र सेठ कनीरामजी इस खानदान में बड़े प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली ज्यक्ति हुए। आप नागोर से कोटा आये जीर वहाँ के दीवान मदनसिंहजी झाला के पास प्रधान कामदार हो गये। जब संवद् १८९३ में कोटा से झालावाढ़ रियासत अलग हुई, उस समय मदनसिंहजी के साथ आप भी झालावाढ़ आगये। झालावाढ़ का राज्य स्थापित करने में आपका बढ़ा हाथ था। आप बड़े दुद्धिमान और राजनीति निपुण पुरुप थे। आपके कार्च्यों से प्रसन्न हो कर महाराज राणा मदनसिंहजी ने आपको रूपपुरा नामक गाँव जागीर में बरुशा और मियाने की हज़त बरुशी। तथा जींकारा और "नगर" सेठ का खिताव प्रदान किया। उसके बाद सम्बद्ध १९१५ के बैशाल सुद्धी १० को महाराज राणा परथीसिंहजी ने १५००१) की आमदनी के आमेठा वगैरह गाँव जागीर में बरुशे। आपका स्वर्गवस संवत् १९२० के कार्तिक बदी ६ को हआ।

सेठ कनीरामजी के नाम पर सेठ गंगाप्रसादजी दत्तक आये। आपको महाराज राणा बार्चीसिंहजी ने दो हजार की जागीरी बख्शी। तथा कीज की बख्शीगिरी का काम सिपुर्द किया। जापका स्वर्गवास स॰ १९२३ में हुआ।

सेठ गरसिंहदासनी सुर गा—सेठ शहाश्रसादनी के स्वर्गवास के समय आपके पुत्र सेठ नरसिंहजी की उन्न केवल चार वर्ष की थी। उस समय जागीर आपके नाम पर कर दी गई और बरलीगिरी का काम भी आपके नाम पर हुआ जिसका संचालन आपके बालिंग होने तक नायब लोग करते रहे। आप वहे प्रतिमाकाली और नामांकित व्यक्ति हैं। सन् १९१९ में महाराज राना भवानीसिंहजी में पुनः आपको जींकारे का सम्मान बरला। उसके प्रचात सन् १९२६ में उक्त महाराजा ने आपको पैरों में सोना वरला। उसके प्रचात सन् १९२६ में उक्त महाराजा ने आपको पैरों में सोना वरला। उसके प्रचात सन् १९३० में बर्तमान महाराज ने आपको तालीम दी।

सेट नरसिंहदासजी के यहाँ सगनसलजी दत्तक आये । आपका जन्म सम्बत् १९१७ में हुआ । क्षुत्र में सन् १९१३ में आपने रियासत के सेटलमेंट में काम किया । इस काम को आपने बहुत सफलता-पूर्वक किया जिससे खुश हो कर महाराजा साहब ने आपको सिरोपाव बल्शा । उसके बाद आप पाटन में तहसीलदार बनाये गये वहाँ से आप पचपहाड़ के तहसीलदार बनाये गये । इस काम को आपने बड़ी होशियारी और लोक प्रियता के साथ सम्पन्न किया । कुछ समय तक आपने झालरापाटन में इन्चार्ज रेप्टेन्यू आफिसर का काम भी किया । उसके पश्चाद सन् १९१० में आपकी पेन्दान हो गई। आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम सीमागमलजी, समर्थमलजी, और प्रतापिंसहची हैं।

सीमागमलजी — आपका जन्म संवत् १९५१ में हुआ। आपने बी॰ ए॰ पास करके एम॰ ए॰ प्रीन्दियस पास किया। वहाँ से आप हाऊस मास्टर होकर राजकुगार कॉळेज रायपुर (सी॰ पी॰) में गवे। वहाँ से फिर आप अपने पिताजी के स्थान पर पचपहाड़ के तहसीखदार बनाये गये। उसके पहचार आप महाराजा के साथ अक्टूबर सन् १९३० में विलायत चले गये। फरवरी ११३१ में वापस आकर रिवासत में हाउस कण्ड्रोलर नियुक्त हुए। उसके पश्चात् आप मिलीटरी सेकेटरी बनाये गए। कुछ समय तक आप महाराजा के आपवेट सेकेटरी भी रहे। इस समय आप महाराजा के साथ कर्मचारियों में हैं।

समरयसिंहकी—आपका जन्म सम्बत् १९७१ में हुआ। आपने पूना में सन् १९६१ में बी॰ एस॰ सी॰ पास किया और इस समय सिविङ इक्षिनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए विलायत गये हैं। इनसे छोटे भाई मतापसिंहजी मेटिक में पदते हैं।

### सुराणा पनराजजी का पारवार, सिरोही

इस परिवार के पूर्वन सुराणा सतीदासनी सोजत में निवास करते थे । आपके सम्बन्ध में सोजत में सुराणों के वास में एक शिलालेख खुदा हुआ है । उस से जात होता है कि "ये सम्बन् 1002 के बैशाख मास में अचानक १०-१५ चोरों के हमले से मारे गये और उनकी धर्म पत्नी उनके साथ सती हुईं।" इनके बाद क्रमशः मल्क्रचन्दनी तथा भानीदासनी हुए । सुराणा भानीदासनी के निहालचन्दनी मोली रामनी तथा खींबराजनी मामक १ प्रत्र हुए । सुराणा मल्क्रचंदनी सोजत के कोतवाल थे । जीर निहालचंदनी बोहरगत का व्यापार करते थे । निहालचन्दनी के धीरजमल्जी जादि ५ प्रत्र हुए । सुराणा धीरजमल्जी जादि ५ प्रत्र हुए । सुराणा धीरजमल्जी की राज्य के अधिकारियों से अनवन हो गई, इसलिय इनकी सब सम्पन्ति लुटवादी गई। संवत् १९१६ में आप स्वर्गवासी हुए । उस समय आपके प्रत्र मध्यमल्जी, जसराजनी, छोरामल्जी और मबक्रमल्जी छोटे थे ।

सुराला कंगमलजी — सारम्भ में आप प्रनपुरा छावनी में क्षकें हुए तथा श्री झाँतिशील वर्षात वर्ष अव

## श्रोसवाल जाति का इतिहासः



सेड पनराजजी सुराष्म, सिरोही.

श्री धनराजजी सुरागा S/o सेठ पनराजजी, सुमेरपुर.



श्री बुकनसनती घुराखा Sio सेड पनराजजी, सिरोही.



सेठ हीरालालजी वापना, भीनासर. (परिचय पृ० नं० २१७ में देखिये)

एरनपुरा, आबू और अजमेर के खबाने पर मुकर्रर होते गये । इसके बाद आपने १२ साळ तक साङ्कुकारी मौकरी की और अंत में धार्मिक जीवन विवाते हुए स्वर्गवासी हुए ।

सुराना पनराजजी-साप छोगमरूजी के प्रत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९२५ में हुआ। साल की बय में आपने कपड़े का व्यापार शुरू किया । यहाँ आपको चौधरी का भी सस्मान मिला । इसके बाद आपके जीवन का विशास क्रास्ति सुरा आरम्म हुआ । आपको अपनी कर्तन्य शांक के दिखलाने का पूरा अवसर मिला । सम्बत् १९५६ में सिरोही स्टेट ने अवनी प्रजा पर ३१ भारी टेन्स कगाये, संवत् ९९६६ में उसका विरोध जनता ने आपके नेतृत्व में उठाया । आपने कई गण्यमान्य न्यक्तियों के साथ सिरोही लाकर टेक्स माफ करवाने की कोशिश की । लेकिन रियासत ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तब आपने ग्रप्त रूप से जोधपुर दरवार से उनकी हुइ में शिवर्गज के समीप एक बस्ती आबाद करने का परवाना हासिल विया और वहाँ दिवांज के सैकड़ो क़ुदुम्बों को लेजाकर आवाद किया। जोधपुर स्टेट ने आपका समान कर आपको "नगर सेठ" की पदवी, सिरोपाव, कहा, कन्ठी, दुशाला और मंदिल इनायत किया ! साय ही आबाद होने वाली जनता को ३३ कलमों की छट दी। जब यह समाचार सिरोही दरबार ने सुना तो अपनी प्रजाके सब टेक्स माफ कर दिये । जिससे बहुत से कुटुम्ब वापस शिवर्गज चक्रे गये । आपने सुमेरपुर में सर्वहित कारिणी सभा स्थापित को । जैन मन्दिर, गणेश व महादेव का मन्दिर, धर्मशाला, मस्जिद, प्रतापसागर नामक कृप आदि स्थान वनवाये । इसी बीच सन् १९१४ में यूरोपियन वार छिड़ा, उस समय इस स्थान की भाव हवा उत्तम समझ कर ए॰ जी॰ जी॰ अजमेर ने जोधपुर दरबार से सुमेरपुर नामक बस्ती, तुर्की कैदियों को रखने के लिए मॉगी। तथा जोधपुर के मुसाहिब, ए० जी० जी०, आदि ने वहाँ के निवासियों को समझाया और यह बस्ती खाली कराई । तथा यहाँ तुर्की कैशे आबाद किये गये ।

युमेरपुर खाळी करते ही प्वराजजी सुराणा ने उसके समीप ही अंदरी नामक गाँव आबाद किया, और वहाँ अपनी एक जीनिंग फेक्टरी खोळी ! सम्बत् १९७२ में आपके मझले पुत्र धनराजजी को उनके विवाह के समय जोधपुर स्टेट से पाउकी सिरोपाव हनायत हुआ। युद्ध शांत होने के बाद अंदरी तथा सुमेरपुर के राज्य कर्मचारियों से आपकी अनवन हो गई। उसी समय सिरोही दरवार ने आपको सिरोही स्टेट में बुळवाया। अतः आपने सम्बत् १९८२ में सिरोही के समीप "नया बाजार" नामक वस्ती आबाद हो। आपकी तर्क शांक और भावताजी है। सोजत में "शुभखाता दुकान और भगवानजी पुरुपोक्तम" मामक फर्म के स्थापन में आपने प्रधान योग दिया था। इसी प्रकार उम्मेद कन्याशाटा के स्थापन में और सम्बत् १९७६ में मुसळमानों के म्रावे को निपटाने में भी आपने काफी परिश्रम उठाया था।

सेढ पनराजी सुराणा के काक्षकन्द्रजी, धनशजभी तथा सुकनराजभी नामक सीन पुत्र हुए । इनमें

### बोस्वाक बाति का इतिहास

छालक्षेत्रवेजी को अन्तेकाल हो गया है। तथा सुराणा धनराजजी इस समय सुमेरपुर जोरिंग फेस्टरी का काम देखते हैं। आपकी वय ३१ साल की है।

ं पुराणा सुरुनराजजी का जन्म 'वत् १९६१ में हुआ सन् १९२४ में आपने सोजत में प्रेक्टिस शुरू की। सन् १९२७ में आप सिरोही आ गये। यहाँ सरूप नगर के लिये आप आनरेरी मिलिस्ट्रेट बनाये गये। इधर ४ सार्टों से आप सिरोही में बकालात करते हैं। आप सिरोही के बकीलों में अच्छा स्थान रखते हैं और आप कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं और उम्र सुद्धि के युवक हैं।

## सुराखा हीरालालजी, सोजत

हम कपर लिख आये हैं कि सुराणा निहालचन्द्र है के छोटे आता खींवराजनी और मोतारामजी थे, वन्हीं से इस दिवार का सम्बन्ध है। सुराणा मोतीरामजी ने जोधपुर दरवार से जीव हिंसा रुक्वाने के कई परवाने हासिल किये। आप नदे वीर और बहादुर प्रकृति के पुरुप थे। इनके पुत्र साहबचन्द्र संवद १८६० में सोजत के कोनवाल थे। इनके बाद तेजराजनी और जसवन्तराजनी हुए। जसवन्तराजनी के चार पुत्र हुए। इनमें पन्नालालजी गुजर गये हैं, बलवन्तराजनी कलकते में जवाहरात का तथा सुक्रव-राजनी दरवहाँ में स्वीहरात का तथा सुक्रव-राजनी दरवहाँ में स्वीहरात करते हैं।

सुराणा हीरालाळवी बदे हिन्मतवर, समाज सेवी और होस काम करने वाले क्यांक हैं। संवत् १९३० में आपशा जनम हुआ। १४ साल तक आपने जीधपुर में वकालात की। इसके बार आपने मारवाद की जैन वायरेक्टरी तयार करने में बहुत परिश्रम किया। किर सेताम्बर जैन कान्नेत्र की और से मारवाद के जैन संदिरों की जांच व दुक्ती का कार्य उठाया। खब जीधपुर महाराजा उग्मेर सिंहजी सन् १९२५ में विलायत से वापस आये, उस समय आपने मारवाद की जनता की ओर से ५ हबार रुपया खरच कर दरवार की एक किताब तुमा मानपत्र मेंट किया, जिसमें चांदी के १६०० अक्षर थे। जब पाकोताना दरवार से शहुजय का झगढ़ा हुआ, उसचा भारत भर में प्रोपेगंडा करने का सार ६ व्यक्तियों को दिया, उसमें १ आप भीथे। मारवाद से गाण, फी मेल शिषस सथा सी० गुरुस बाहर न जाने देने के लिया, उसमें १ आप भीथे। मारवाद से गाण, फी मेल शिषस सथा सी० गुरुस वाहर न जाने देने के लिया, उसमें १ आप भीथे। मारवाद से गाण, फी मेल शिषस सथा सी० गुरुस वाहर न जाने देने के लिया अपने जायदेस्त प्रयत्न उठाया, लेकिन जब जोधपुर दरवार ने सुनवाई नहीं की, तो सुराणा हीरालाइजी ने दरवार के बंगले पर ४ दिन तक अनशन सत्याग्रह किया। इस समय आपके पास हर समय १ हजार आदमी बने रहते थे। अन्ततः दरवार से उपरोक्त पशु बाहर न जाने देने की परवानगी हासिल हुई। इसी तरह सिरोही स्टेट से भी पर्यूपण पर्व में जीविहिंसा न होने का हुईम प्राप्त किया। इहने का तायस्य यह कि सुराणा हीरालालजी की पिलक स्थिट प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।

#### ंसेठ माणकचन्द्र शरमल सुराखाः, नागपुर

इस परिवार का सूछ निवास अखाय (नागोर) नामक प्राप्त है। वहाँ से सेठ माणकचन्दनी सुराणा क्याभग १०० साल पहिले ब्यापार के निमित्त नागपुर आये, और वहाँ आकर सदर (डावनी) में सराक्षी और गल्ले का बंधा प्रारम्भ किया आपके पुत्र सुराणा शेरमळनी थे।

शेरमजजी सुराणा—आपने इस फर्म की विशेष तरक्की की। आप बढ़े बुद्धिमान और दूरदर्शी पुरुष थे। आपका नाम सी० पी० तथा बरार के कोकप्रिय और सार्वजनिक कार्मी में भाग केने वाके सज्जनों में गिना जाता था। आपका सम्बत् १९६६ में स्वर्गवास हुआ। आपके रामचन्दजी, रतनचन्दजी, रतनचन्दजी, क्लमीचन्दजी, मोतीलालजी, स्रजमलजी चांदमलजी और ताराचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में इस समय सुराणा मोतीलालजी, स्रजमलजी तथा ताराचन्दजी विद्यमान हैं।

ताराजन्दजी सुराणा-आपका जन्म सम्वत् १९५४ में हुआ। आप घार्मिक और सुपरे विचारों के समाज सेवी सज्जन हैं। सन् १९२७ में सी॰ पी॰ बरार ओसवाल सम्मेलन के समय आप स्वागता-ध्यक्ष ये। आप खेतास्वर जैन समाज के तीनों आझाय के जाजों की अच्छी जानकारी रखते हैं।

इस समय आप स्तक भोज प्रति-बन्धक संस्था के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके बड़े स्नाता सेठ मोतीकाकजी तथा स्राजनकजी सज्जन व्यक्ति हैं। तथा फर्स का व्यवसाय संचाकित करते हैं। नागपुर तथा शवतमाळ जिले के ओसवाल समाल में आपके परिवार का अच्छा सम्मान है।

सेट मोतीलालजी सुराणा के दो पुत्र हुए । पत्नालालजी और सिद्दकरणजी । पत्नालालजी का १५ वर्ष की आशु में स्वर्गवास हो चुका है। स्राजमलजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमदाः शैंदाकरणजी, द्युमकरणजी मेमकरणजी हैं। शेसकरणजी बड़े उस्साही और समाज सेवी सज्जन हैं। ओसवाल समाज की उन्नित के लिए आपके हदय में बड़ी आकांक्षा रहती है। नागपुर के सभी ओसवाल सभा सोसाहिट्यों में आप बड़े उस्साह से भाग लेते हैं। शुमकरणजी यवतमाल हुकान पर नाम करते हैं, आप बड़े उस्साही युवक हैं। तीसरे भेमकरणजी इण्डर में पढ़ रहें हैं। ताराचन्द्रजी के दो पुत्र हैं—हेमकरणजी तथा चेनकरणजी । इनमें हेमकरणजी नागपुर हुकान पर काम करते हैं। इस फर्म की एक शाखा शेरमल स्रुग्नल के नाम से यवतमाल में भी है। इन दोनों स्थानों पर यह हुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। इन दोनों स्थानों पर यह हुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। इन दोनों स्थानों पर यह हुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। इन दोनों स्थानों पर यह हुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। इन दोनों स्थानों पर स्राल हुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। इन दोनों स्थानों पर स्राल है।

#### रिखी का सुराखा परिवार

. इस परिवार के कोग सांतू नामक स्थान पर रहते थे। वहां से १०० वर्ष पूर्व रिणी में आकर बसे। आप जैन बनेताम्बर तेरार्षथी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। इस बानदान में नधमळजी हुए! इनके प्रपौत्र सोहनकालधी के राससिंहजी, व्हनकरणजी, बूगरसीदासजी, जालिमसिंहजी तथा सुशाकवन्दजी जासक एांच पुत्र हुए ।

सुरासा लूनकरायुनी का परिवार —आप के उदयचन्द्रजी तथा हंसराजजी नामक दो पुत्र हुए। इन में से उदयचंद्रजी के बागमळजी तथा बागमळजी के हंद्रचन्द्रजी, नानूरामजी तथा सागरमळजी नामक सीन पुत्र हुए। सेंठ इन्द्रराजजी तक की पीढ़ी के सब लोग रिणी में ही रहे। सुराणा इन्द्रराजजी इस समय रिणी में वकाळत करते हैं। आपके सोहनळाळजी, माणकचन्द्रजी तथा मोतीलाळजी नामक तीन पुत्र है। सोहनळाळजी के दो पुत्र हैं।

सबसे पहले सुराणा नान्रामजी देश से कलकता आये और यहाँ चाँदी की दलाली करना प्रारम्भ किया जो आज भी आप कर रहे हैं। आपको रिणी में अच्छा सम्मान है। आपके जंबरीमलजी, कुन्दन-मलजी तथा ताराचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। जबरीमलजी के झमरमलजी तथा रतनलालजी नामक दो पुत्र हैं। सागरमलजी भी इस समय दलाली करते हैं। आपके छोदूलालजी एवस मिनस्वनचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं।

सुराए। हूँगरदासनी का सानदान—आपके मिर्जामळजी, काल्ररामजी, मोहबर्तासहनी. डाइग्रासनी पृथ्वीराजजी तथा किशनचन्दनी नामक छः पुत्र हुए। इनमें से मिर्जामळजी के परिवार में माल्यन्दनी दळाळी करते हैं तथा वालचन्दनी मनोहरदास के कटले में भोपतराम वालचन्द के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं। काल्र्रामजी के परिवार में सुजानमळजी एवम् रुक्मानन्दनी मैमनसिंह में क्यापार करते हैं।

सुराणा प्रश्वीराजजी सबसे पहले कलकत्ते आये और यहाँ दलाली करने लगे। तदनन्तर आपने अपनी, चलनी की एक दुकान कलकत्ते में गुलावचन्द शोभाचन्द के नाम से स्थापित की। आपके स्वर्ण वासी होने के पण्याद आपकी धर्मपत्नी चांवाजी ने तेरापत्थी सम्प्रदाय में महासती के रूप में दीक्षा महण करली। सेठ प्रश्वीराजजी के गुलावचंदजी एवम् शोभाचंदजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें सेठ को अप चन्द्रजी के बंसीलालजी नामक पुत्र है। अप बन्दे मिलनसार नवयुवक हैं। इस समय कर्म के काम को आप दोनों पिता पुत्र देखते हैं। वंसीलालजी के मीलमलालजी नामक पुत्र हैं।

इसके अतिरिक्त सुराणा रामसिंहजो के परिवार में सुगनचन्दजी, मेधराजजी, वोतारामबी, बौध मजनी तथा सुखराजजी करसियांग में स्वावार करते हैं और धर्मचन्दजी के प्रत्न छलेमीचन्दजी, मैंवरछाछजी एवम् डायमछजी विद्यमान हैं। 'नेमीचन्दजी के प्रत्न डायमछजी विद्यमान हैं। 'नेमीचन्दजी के प्रत्न डायमछजी बीच ए० तथा बस्डराजजी है। सुराणा जालमचन्दजी के परिवार में रायचन्दजी और ज़बवनव्हाक

## श्रीसवास जाति का इतिहास



श्री नान्रामजी सुरागा, कलकत्ता.



सेठ यालचन्द्रजी सुराणा (भोपतराम बालचन्द्र), कलकत्ता.



सेठ शोभाचन्दर्जी सुरागा (गुलावचद गोभाचन्द्र) कलकत्ता.



मेठ बन्मीलालजी सुराणा (गुलायचन्द्र गोमाचंड), कलकत्ता.

जी तथा सुराणा कुशलचन्दजी केपरिवार में दीपचन्दजी, हीरालालजी,रिधकरणजी, रावतमलजी, बहादुरमर जी एवस जीतमलजी नामक पुत्र हैं।

### सेठ शेरमलजी सुराणा का खानदान, राजगढ़

इस परिवार बाले राजगढ़ (बीकानेर-स्टेट) के निवासी श्री जैन क्वेतास्वर तेरापन्थी आस्ना को शानने वाले हैं। इस खानदान में सेठ शेरमलजी हुए। आपके ख्यालीरामजी तथा भगवानदासक नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेठ भगवानदासजी सबसे पहले राजगढ़ से कलकत्ता गये और वहाँ प जापने कपदे की दलाली प्रारम्भ की। आपके मुख्यन्दजी तथा ख्यालीरामजी के लामचन्द्रज मामक पुत्र हुए।

मुख्यन्द भी भी इसी प्रकार देश से बंगाल प्रान्त में धोगरा नामक स्थान में गये और का सीखने लगे। तदनन्तर आपने कई फर्मों पर नौकरियाँ की। आपकी होशियारी से मालिक लोग खुः रहे। इसके पत्रचात संवत् १९६२ में मुख्यन्द खींवकरण के नाम से आपने कलकत्ते में कपदे की फ स्यापित की। इसमें आपको काफी सफलता रही। आपके खींवकरणजी तथा मालन्चद्जी नामक व पुत्र हुए।

सेठ खींवकरणजी ने प्रथम तो अपनी कपड़े की फर्म के काम में सहयोग लिया। और फि कई स्थानों की दलाली की। इसके परचाद आपने जुदारमल सोहनलाल के नाम से जापानी तथा विल यती कपड़े का बायरेक्ट इस्पोर्ट गुरू किया जिसमें आपको काफी सफलता रही। आपके सोहनलालजी भैंवरलालजी व ग्रुमध्रणजी नामके तीन पुत्र हैं। इस समय सोहनलालजी दलाली करते तथा भैंवरलालजी सोहनलालजी सुराणा ११ कास स्ट्रीट की कपड़े की दुकान का काम देखते हैं। बाबू मालचन्दली भी इर समय स्वतन्त्र दलाली करते हैं।

### सेठ भरामल राजमल सुराणा, जयपुर

यह सुराणा खानदान बादशाही जमाने से देहली में जवाहरात का काम कान करता था। इर वंश में सुराणा मीतीलाळजी के पूर्वन १५० वर्ष पूर्व जयपुर आये। सुराणा मोतीलाळजी के रंगलाळजी जवाहरलाळजी, बस्तावरमळजी तथा हीरालाळजी नामक ४ प्रश्न हुए।

इन धारों भाइयों में से रंगलाक्ष्मी के पुत्र ताराचन्द्मी व हरकचन्द्मी हुए, जवाहरलालमी में मुरामक्ष्मी, चौथमक्षमी तथा बख्तावरमळची के पुत्र लालचन्द्मी हुए। इनमें हरकचन्द्मी के नाम प भूरामक्ष्मी दत्तक दिये गये।

सुराणा हरकचंद्रजी के समय से इस खानदान में पुनः जवाहरात के ध्यापार में उन्नति हुई।

भापके पुत्र भूरामछजी ने इसे विशेष चमकाथा । भूरामछजी का जन्म छाभग संवद १९२२ में हुआ। ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राजाओं, र्राह्मों तथा जागीरदारों के यहाँ जवाहरात के तयारीमाछ को विक्री करने में विशेष जुटे रहे। इसमें इन्होंने छाखों रुपये कमाये और कई मकानात, इमारतें बनवाई तथा खरीद कीं। जौहरीबाजार का छाछ कटछा भी आपने सम्बद् १९३२ में खरीदा। आप यहाँ की ओसवाछ समाज में बड़े प्रतिष्ठित पुरुष माने जाते थे। संवद १९७७ में आप स्वर्गवासी हुए।

सेठ भूरामलजी के पुत्र सेठ राजमलजी सुराणा का जन्म संवत् १९६४ में हुआ। आप विवेक कील तया शान्त स्वभाव के सज्जन हैं। इस समय आप जयपुर की ओसवाल समाज में घनिक व्यक्ति माने जाते हैं। इस समय आपके यहाँ वैकिंग, जवाहरात तथा मकानों के किराये का काम होता है। आपकी जयपुर में बहुतसी इमारते बनी हुई हैं।

#### लाला गुलावचन्द धन्नालाल सुराणा, श्रागरा

आप इवेताखर जैन ध्यानकवासी आग्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान का मूल निवास ध्यान नागौर का है मगर करीब दो तीन सौ वर्षों से यह खानदान आगरे में निवास करता है। इस खानदान में लाल बुद्रालाहजो हुए आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कम से लाल चुद्रालालको और लाला मुझालालकी था। जिनमें यह खानदान लाला चुद्रालालको का है। काला चुद्रालालको का स्वर्गवास संवत् १९१८ में हो गया। लाला चुद्रालालको के लाला गुल्रालालको ना स्वर्गवास संवत् १९१८ में हो गया। लाला चुद्रालालको के लाला गुल्रालालको और बुद्धिमान व्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८८ में हो गया। आपके दो पुत्र हुए। लाला घन्नालालको और लाला बाब्लालको । इनमें से लाला घन्नालालको का स्वर्गवास संवत् १९८५ में हो गया। लाला बाब्लालको के लग्म संवत् १९३९ का है। आपही इस समय इस खानदान के संचालक हैं। आप बढ़े सजान और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस समय आपही इस फर्म के व्यवसाय को संचालित करते हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके वाम निर्मलचनदानी और उदय वस्तृती हैं।

आगरे के ओसवाल समाज में यह खानवान बहुत प्रतिष्ठित और अगण्य हैं। इस फर्म पर गौरी किनारी का पुरतैनी व्यवसाय होता है। जिसके लिए फर्म को लार्ड चेम्सफोर्ड, लार्डरीविङ्ग, लार्ड इरिवन, बंगाल गवनेर, लार्ड लिटन आदि कई महानुभावों से प्रशंसापत्र मिले हैं। इस फर्स ने अपने वहाँ मधीनों से सोने चांदी की जंजीरों को बनाने का काम प्रारम्भ किया है। यह काम बहुत बड़े स्केट पर होता है।

सेठ चन्दनमल मिश्रीमल सुराणा, पांडर कवड़ा (यवतमाल)

जोधपुर स्टेट के कुचेश नामक स्थान से सेठ उत्तमचन्द्जी और उनके क्वोटे भाई चंदनमहजी स्वापार

के निमित्त ६० साल पहिले मादेरी (सी० पी०) आये, और वहाँ कपड़ा किराने का व्यापार चाल किया। संवत् १९६८ में आपने पाँडर कवड़ा में हुकान की। सेठ चन्दनमञ्जी का स्वगंवास सम्वत् १९२८ में हुआ। आपके बहे पुत्र बहातुरमञ्जी का सं० १९८९ में स्वगंवास होगया, और होष मिश्रीलाञ्जी, मोहनटालजी और मोतीलाञ्जी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। संवत् १९८२ में इन सब भाइपों का कारबार
अलग २ हुआ। सेठ बहातुरमञ्जी के पुत्र सुगनमञ्जी तथा मोतीलाञ्जी मादेरी में न्यापार करते हैं।
मोतीलाञ्जी के पुत्र कैंवरीलाञ्जी तथा कानमञ्जी हैं।

सेट मिश्रीलालजी सुराणा का जन्म सम्बत् १९४६ में हुआ। आप पांदर कवड़ा के व्यापारिक समान में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके यहाँ चन्दनमल मिश्रीलाल के नाम से जमीदारी, साहुकारी, सराफी तथा कपड़े का व्यापार होता है। आपने पायरदी गुरुकुळ, आगरा विद्यालय आदि संस्थाओं को सहायताएँ दो हैं। आपके पुत्र रतनलालकी उत्साही युवक हैं तथा फर्म के व्यापार को तथ्परता से संभालते हैं। इनके पुत्र पन्नालाल हैं।

सुराणा मोहनवालजी का कारबार चन्द्रनमल मोहमकाल के नाम से होता है। इसी तरह उत्तमचन्द्रजी के पौत्र हीराठालजी, उत्तमचन्द्र सुरजसल के नाम से मादेरी में ज्यापार करते हैं।

## सेठ दीपचन्द जीतरमत्त सुराखा, भ्रसावत

यह कुटुम्ब यांवल (अजमेर से १० मोल की दूरी पर) का निवासी है। वहाँ से सेठ जीतरमलजी सुराणा रूगभग ५०-६० साल पहिले सुसावल लाये, तथा लेनदेन का म्यापार जीतरमल मोतोराम के नाम से भारम्भ किया। इस प्रकार न्यापार की उन्नति कर आप संवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र भैरोंलालमी और दीपचन्दनी विद्यमान हैं। आप दोनों सजन न्यक्ति हैं।

सुराणा मैरोंलालजी का जन्म संवत १९५० में हुआ। आपकी दुकान यहाँ के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपके छोटे माई दीपचन्दली २६ साल के हैं।

### मानंदराजजी सुराणा, जोधपुर

भागंदराजजी सुराणा न केवल भोसवाल समाज ही में वरन् राजस्थान के देश सेवकों में अपना ऊँचा स्थान रखते हैं। आपने राजस्थान में जागृति करने के लिये बढ़े २ कष्ट उठाये, तथा कई साल तक आपने जेल की कठोर यातनाएँ भोगीं। स्थानकवासी समाजके आप प्रधान नेताजों में से हैं। इस संप्र-दाय की कोई उल्लेखनीय संस्था ऐसी नहीं होगी, जिससे आपका सम्बन्ध न हो। आप ओसवाल समाज के विशेष व्यक्तियों में हैं, तथा इस समय दिल्ली में प्रेस मझीनरी का क्यापार काते हैं।\*

## किशोरमलजी सुराखा, जोधपुर

अपके पूर्वज नागोर में रहते थे। कोई तीन चार पुरत से यह परिवार जोधपुर आवा। किशोरमञ्जी सुराणा नथमञ्जी सुराणा के पुत्र हैं। आप ट्रिब्यूट विभाग में कार्य्य करते हैं। आप ओसवाल समाज के हित के मामलों में दिल्वस्पी रखते हैं। आप ओसवाल कुटुम्ब सहायक इम्प्यनिधि नामक संस्था के स्थापकों में से एक हैं। आप स्थानको वासी जैन आम्राय के अनुवायी हैं। तथा जीवदया के कार्मों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छा द्रव्य खर्च करते हैं। आपके चर्चरे भाता फतराजवी सुराणा सायर विभाग में नौकरी करते हैं। रियासत्त की उन्हें बहुत वक्षियत है। आप देशी हिसाब के बहुत उत्तम जानकार हैं। इनके पुत्र किशनराजवी ने मेट्रिक पास किया है।

### सुराणा कनकमलजी, श्रमृतसर

पुराणा कनकमलजी के पूर्वज शिवलालजी और वच्छराजजी महाहूर धनिक थे। आप सरवाह (किशानगद स्टेट) में बोहरगत का ज्यापार करते थे। सेट बच्छराजजी के वलदेवसिंहजी, विजयसिंहजी हरनायसिंहजी, अनारसिंहजी और कस्तुरमलजी नामक पांच पुत्र हुए। सम्बद् १९३५ के अकाल के समय सेट बच्छेवसिंहजी में गरीबों को कई खाई अनाज बाँटकर, मदद पहुँचाई। कई महीनों तक जवती इन्हीं के अनाज पर गुजारा करती रही। किशानगढ़ दरवार ने आपकी उदारता की बहुत तारिक की। साथ ही इनसे यह भी कहा कि अगर गरीब जनता के ३ मास आप निकलवादों तो उत्तम हो, खेकिंग अनाज न होने से वन्नदेवसिंहजी ने असमर्थता प्रकटकां। यह सुनकर महाराजा, अपनी सरकारी खाइपांजी सरवाद किन्छे में भरी थीं वह चन्नदेवसिंहजी के जिममें कर, किशानगढ़ चन्ने गये। इस प्रकार सुराणा यन्नदेवसिंहजी ने वह जनाज गरीवों और जमीदारों को बांट दिया। संवद १९२६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पश्चाद परिवार में कोई होशियार आदमी काम सम्हान्जे वाला नहीं रहा। संवद १९४० में किशानगढ़ स्टेट ने अकाल के समय दी हुई अनाज की खाइयों का बकाया वस्तुन करने के लिये सुराणा, विजयसिंहजी

खेद है कि आप का परिचय कोरिश करने पर मो नहीं प्राप्त हो सका, अलयन नितना हमारी जानकारी में
 भा—उतना हो परिचय छापा जा रहा है।

, और इतके भाइयों से तकाना किया, जिससे सुराणा बंधु बढ़ी तकलीफ़ में आ गये, और किशनगढ़ आकर किसी प्रकार राज्य से समझौता किया। इसके पश्चात इधर उधर यह परिवार व्यवसाय की तलाश में गया। संवत् १९४८ में विजयसिंहजी स्वर्गवासी हुए।

सुराणा बल्देवसिंहजी के पुत्र सोभागसिंहजी, बीसलपुर दत्तक गये। विजयसिंहजी के पुत्र गुलराजजी वम्बई गये। हरनाथसिंहजी के पुत्र चौयमलजी दानद (मेवाड़) में अपने नाना के यहाँ चले गये। और अनारसिंहजी के पुत्र उगरसिंहजी संवत् १९५२ में निसंतान गुजर गये।

सुराणा क्स्तूरमञ्जी के राजमञ्जी और कनक्मञ्जी नामक १ पुत्र हुए ! क्स्तूरमञ्जी का संवत् १९६२ में और उनके पुत्र राजमञ्जी का इनके सम्मुख संवत् १९५६ में स्वर्गनास हो गया । अतपृष कनकमञ्जी अस्तासर आ गये और शिवचंद सोहनञ्ज कोचर बीकानेर वार्लों की दुकान पर संवत् १९५७ में नौकर हो गये । इधर १९७७ से आप अमोलकचन्दजी श्रीश्रीमाल भी भागीदारी में अमोलकचन्द कनकचन्द के नाम से कटरा अहल वालियाँ में शाल तथा कमीशन का व्यापार करते हैं।

## सुराणा दीपचन्दजी, श्रजमेर

सुराणा दीपचन्दजी के पूर्वज सुराणा रायचन्दजी नागौर से रतलास होकर अजमेर आये। इनके बाद चन्द्रनसल्जी व दानमल्जी हुए, इनके समय तक आपके लेनदेन का व्यापार रहा। दानमल्जी के पुन्न दौलतमल्जी मोले व्यक्ति थे इनके समय में कारवार उठ गया। इनका अंतकाल सम्वत १९८० में होगया। इनके पुत्र सुराणा दीपचन्दजी का जन्म संवद १९३९ को हुआ, आप बालपन से ही अजमेर की लोदा फर्म पर सील पदकर होशियार हुए, इसर १० सालों से लोदा फर्म पर सुनीमात करते हैं। आपकी याददावत बहुत ऊँची है। अजमेर के लोसवाल खानदानों के सम्बन्ध में आप बहुत जानकारी रखते हैं। आपके पुत्र सुराणा हरखचन्दजी हैं।

### डाक्टर एन॰ एम० सुरागा, हिंगनघाट

इस परिवार के पूर्वज सौभागमञ्जी सुराणा मैनपुर राज्य में दीवान के पद पर काम करते थे। वहाँ से राजकीय अनवन हो जाने के कारण उक्त सर्विस छोड़कर हिंगनघाट की तरफ चले आये। इनके पुत्र रोषकरणजी ये, आप संबद १९७२ में स्वर्गवासी होगये। तन आपके पुत्र नथमञ्जी सुराणा की आयु केवल ७ साज की थी। इन्होंने अपनी माता की देखरेख में नागपुर से मेट्रिक पास किया। इसके बाद आपने प्रन दी॰ की हिगरी हासिक की। सार्वजनिक कामों में भाग लेने की हिगर भी आप में अच्छी है।

#### नासवांख नाति का इतिहास

भांदकजी गुरुकुल में छात्रों को एकचित करने एवं उसकी व्यवस्था जमाने में आपने अकथ परिभम किया। इस कार्य के छिए कई मास तक आप वहाँ ठहरे। आप शिक्षाप्रेमी तथा सुधरे विचारों के सक्तन हैं। आप होसियोपैथिक चारिटेवल डिस्पेंसरी तथा महाराष्ट्र एस० स्वस्तिक स्टोर्स का संचालन करते हैं। आप हिंगनबाट की जैन युवक पार्टी के शिक्षित और उस्साही भेम्बर हैं।

## सौभागमल गुलजारीमल सुराखा, बुहारनपुर

इस परिवार के व्यक्ति सेठ सीभागमञ्जी सुराणा नागीर से स्थामग ७० साल पहिले द्वहारनपुर आये, आरम्भ में आपने नीकरी की और वाद में अपनी दुकान खोली, आपके पुत्र गुलजारीमल्जी और गुमानीमल्जी के हाथों से धंधे को उन्नति मिली। गुलजारीमल्जी संवद् १९९० के भादवा मास में स्वर्ग वासी हुए। गुमानीमल्जी मौजूद हैं। गुलजारीमल्जी के पुत्र जोराव मल्जी तथा गुमानीमल्जी के पुत्र रातनमल्जी हैं। सेठ जोरावरमल्जी न्यापार संवाद्यन में सहयोग लेते हैं। इस दुकान पर ब्रह्मानपुर (सी० पी०) में आदत गला तथा लेनदेन का न्यापार होता है तथा यहाँ के न्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित मानी आती है।

### कन्हैयालालजी सोहनलालजी सुराष्ट्रा, उदयपुर

शाप दोनों आता उदयपुर के निवासी हैं तथा दोनों ही बी॰ एस॰ सी॰ एड॰ एड॰ बी॰ की परीक्षा में सफलता पूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं। आप बदे समाज सुधारक युवक हैं। आप दोनों भाइयों ने पढ़रे की कुप्रधा को तोड़ कर श्रोसवाल नवयुवकों के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित किया है। सुराणा सोहनळालजी उदयपुर में नायक हाकिम है।



# श्रीसवाल जाति का इतिहास४०००



श्री कुमारसिंह हॉल, कलकत्ता.



नाहर विल्डिङ्ग, कलकत्ता.

### नाहर

#### नाहरवंश की उत्पत्ति

अजीमगंज के नाहरवंदावालों के पुराने इतिहास पर दृष्टि पात करने से यह ज्ञात होता है कि इस वंदा की उत्पत्ति पँवार (परमार) राजपूर्तों से हैं! इस वंदा के मूल पुरुष प्रतापी राजा पँवार थे। पँवार राजा की २५ वीं पीदी में आसधर जी हुए, जिनके समय से यह वंदा नाहरवंदा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके सम्बन्ध में यह किन्वदन्ति प्रचलित है कि भगवती देवी ने बाधनी का रूप धारण कर बालक आसधर को उनकी माता की गोद से जुरा कर जंगल में अपने दूध से पाला। जब ये बढ़े हुए और मानवी दुनिया में आये तब इन्होंने अपने आप को नाहर के नाम से प्रसिद्ध किया। इन्हीं आसधरजी ने सं० ७१७ में जैनाचार्य्य श्री मानदेव स्रिजी के उपदेश से महानगर में जैन धर्म प्रहण किया। जौर तब से ये महानगर में ही रहने लगे। इनकी ४७ वीं पीदी में अजयसिंहजी हुए। इन्होंने महानगर को छोड़कर मारवाड़ में अपना निवास स्थान किया। वहाँ से कुछ समय के पश्चात् इनके वंदाज कमरमलजी राधिरया डेलाना चले गये। और इनके पुत्र तेजकरणजी वहाँ से उठकर बीकानेर स्टेट के टेगाँ नामक स्थान में जा बसे।

### नाहर खड्गसिंहजी का परिवार

राजा पॅवार की ७३ वीं पीढ़ी में वाबू खड्गसिंहनी का जन्म डेगों में ही हुआ था। उस समय वीकानेर राज्य में यह परिवार बहुत धनवान एवं प्रभावशाली था। नाहर खड्गसिंहनी का विवाह भी उसी प्रमा की एक कन्या से हुआ था। विवाह में घोडे पर चढ़ कर तोरन मारा। इस प्रथा-विरुद्ध कार्य पर गाँव के ठाकुर साहव इनके विरुद्ध हो गये। यहाँ तक कि इनका सिर काट कर ठाकुर साहव के पास जानेवाले को पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। फल-चरूप खड्गसिंहजी को उसी रात नववधू सहित राज्य छोड़ देना पढ़ा। वे वहाँ से आगरे चले अपे। आगरे आकर इन्होंने थोड़े ही समय में अपनी बुद्धि-मानी और दूरद्शिता से अच्छी ख्याति प्राप्त करली। उन दिनों मुर्शिदाबाद निवासी जगत सेठ धन-दीलत, जादर सत्कार में सब से आगे बढ़े हुए थे। एक बार जब वे किसी राजकीय कार्य से देहली जा रहे थे,

96

#### कोसनाक जावि का इतिहास

रास्ते में भागरा ठहरे। वहीं खड्गसिंह नी से आपका परिचय हुआ। जगत सेठ जो सड्यसिंह की के स्वज्ञा-तीय और सहधमींय थे, उनसे भिलकर वहे प्रसन्न हुए तथा मुर्शिदावाद में जैनियों की कमी को अनुभव कर उन्होंने सड्यसिंह की को बंगाल काने के लिये आमन्तित किया। उनके जामन्त्रण से खड्गसिंह जी सं० १८२६ में वंगाल आये और अलीमगंज में यस गये। इन्छ समय याद जगत सेठजी के लागह से आपने दिना-जपुर में कोडी खोली और वहां अपना कारवार शुरू किया। कारवार में समझा दृदि होने पर करकते में भी आपने एक शाखा खोली। यह वह समय या जब कि उनका भाग्य उनके उत्पर मुसकरा रहा था और उनका कारवार तीव्र गति ने उन्नति की ओर प्रवाहित हो रहा था।

सं १८४६ में अपके एक पुत्र हुए जिनका नाम उत्तमचंद्नी था। उत्तमचंद्नी के पैदा होने के पूर्व ही उन्होंने मोतीचंद्नी नामक एक युवक का पालन-पोपण पुत्रवत् किया था। कहना न होगा कि पुत्र रत की शिक्षि हो जाने पर भी मोतीचंद्नी के रूपर आपका स्तेह पूर्ववत् ही रहा। हसका एकमात्र कारण यही था कि आप बढ़े उदार हृद्य और उच्च प्रकृति के मगुष्य थे। आपको अपने धर्म पर अटल अदा थी। हसी के परिणाम हत्रकप आपने दिनाजपुर में आठवें तीर्थंकर श्रीचन्द्रप्रभु स्वामी का एक सुन्दर मन्दिर और प्रमेशाला धनवाये।

सं १८५९ में खब्गसिहजी की मृत्यु के प्रधात् उत्तमचंद्रकी घोर मोतीचंद्रजी जायदाद के उत्तरा-चिकारी हुए । उत्तमचन्द्रजी की नायालिकी के कारण जायदाद का सारा प्रयन्ध मोतीचन्द्रजी ने अपने हाम में लिया । इन दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था । परन्तु दुर्भाग्यवश उत्तमचंद्रकी का देवल १७ वर्ष की उन्न में स्वर्गवास हो गया ।

कुछ ही समय पश्चात् स० १८६५ में बाद मोतीचन्द्रजी का भी स्वर्गवास हो गया । अब केवर उत्तमचन्द्रजी की विभवा पत्नी वीबी माया कुमारी ही वच रहीं । इन्होंने अपने पिता बाबू मेबराजजी चौर दिया की देख-रेख में जायदाद का काम सम्हाला । इछ समय पश्चात् इन्होंने गुलालचन्द्रजी को द<sup>त्रह</sup> छिया । वीबी मायाकुमारी ने अजीमगंज में सं० १९१३ में पाँचवें तीर्यंकर श्री सुमतिनायजी का मन्दिर बनवाबा और उसी वर्ष जैनियों के प्रसिद्ध तीर्य शतुक्षय पर मूल टोंक में श्री आदिश्वर भगवान के मन्दिर के उपरिमाण में प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई पश्चाद सं० १९१६ में इनका परलोकवास हुआ।

वावू गुलालचन्दनी—बाबू गुलालचन्दनी ने उत्तराधिकारी होने के पश्चात् जायदाद की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। इन्होंने अपने इलाके में कुछ ऐसे नियम प्रचलित किये जिससे प्रजा को कई सुविधाय मिली और वे लोग इनसे विशेष प्रसास रहने लगे। फल्स्वरूप अब इनकी जायदाद से अच्छा लाम होता रहा और राजधीय कर्मचारी भी इन पर वही श्रदा रखने लगे।



स्व॰ शययहादुर मधिलालजी नाहर, कलकता.

第二章的 电存存电影 有中国的 医线性中央处理中央 中国 医中国中国中国中国中国的国际国际中国的国际中国的国际中国的中国的工作,这一个人们也不可以不过的人们的



र १० राषयक्षादुर मितायचंत्रजी नाहर, ब्रजीमर्गज.

बावू गुकारुचन्द्रजी दृष्ट-पुष्ट तथा वहे निर्मीक थे । इन्होंने कई बार साहस के साथ भयानक स्तरों का मुकाबिका किया । एक समय इन्होंने सारी रात अपनी पत्नी बीबी प्राणकुमारी के साथ डाइओं के एक इस्त सामाना किया और उन्हें खदेड दिया । सं० १९०७ में आपका स्वर्गनास हो गया ।

आपके पश्चाद आपकी विधवा पत्नी श्रीमती प्राणकुमारी ने वायू सितायचन्द्रजी की तीन वर्ष की अवस्था में दत्तक दिया और जब तक ने होतियार न हो गये तब तक जायदाद की व्यवस्था और देख भारु स्वयं करती रहीं। इनका स्वर्गवास १९४६ में हुआ।

#### रायबहादुर सितावचन्दजी नाहर

राय बहादुर सिताबचन्दनी का जन्म सं० १९०४ में हुआ। आप पटावरी गोत्र मे उरपक्ष हुए गे। तीन वर्ष की उन्न में आप बाबू गुलालचन्दनी के नाम पर दत्तक िल्पे गये। आपका विवाह अजीम-गज निवासी बाबू नयचन्दनी बेट की पुत्री श्री गुलाव कुमारीजी से हुआ। आप हिन्दी और यंगला के अति-रिक्त संस्कृत और फारसी के अच्छे विद्वान् थे। संगीत और गायन कला मे भी आपका अच्छा प्रवेश था। आपका विचान्प्रेम अतीव सराहनीय था। सबसे पहिले आपने ही अजीमगंज मे "विश्वविनोद" नामक प्रेस की स्थापना की और कई अच्छी र धार्मिक पुस्तके प्रकाशित कीं। इन्होंने जायदाद की व्यवस्था चढ़ी योग्यता से की। इनके शिक्षा सन्बन्धी विचार भी बहुत उच्च थे। बंगाल के जैनियो में आपका परिवार आज भी विद्या और संस्कृति का उच्च आदर्श माना जाता है।

समान तथा गवनेमेण्ट में आपकी बढ़ी प्रतिष्ठा थी। सं० १९६०-११ में जब बंगाल में बहुत बढ़ा दुर्भिक्ष पड़ा था, उस समय आपने अकाल पीढ़ितों को बहुत सहायता पहुँचाई थी। सं० १९६२ में भारत-सहकार ने आपको 'राय बहातुर' की पदनी से सम्मानित किया। ' महारानी विक्टांरिया की ख़बली के अवसर पर अपने प्राप्तवासी भाइयों की उच्च शिक्षा के लिये अपनी मातेश्वरीजी से अनुमति लेकर आपने ''बीबी प्राणकुमारी ख़बली हाई स्कूल'' नामक एक अवैतनिक उच्च विद्यालय खोला; किन्तु छात्रों की कमी के कारण यह संस्था आगे चलकर बंद हो गई। सम्माद् एडवर्ड के राज्यारोहण के समय भी आप को कई सार्टिकिकेट और सम्मान प्राप्त हए!

गवर्नमेंट की तरह समाज तथा जनता में भी आपका सम्मान कम न था। जैनियों के प्रसिद्ध केन्द्र अहमदाबाद में पाँचवी जैन कानफरेंस के अवसर पर आपने सभापति का आसन सुशोभित किया था। इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाओं ने आपको मानपत्र दे देकर सम्मानित किया था।

बीबी मायाकुमारीजी का बनाया हुआ मिन्द्र गंगाखोत में नष्ट हो जाने पर आपने अजीमगंज में

नवीन सन्दिर बनवाया । इसी तरह कासिस बाजारकी धर्मशाला, पावापुरीतीर्थ की विशाल धर्मशाला, अजीसगंव में ''मैकेंजी पब्लिक हाल'' पाळीताने में 'नाहर बिल्डिंग' और कलकरों में ''श्री आदिनाथजी का देरासर'' और ''कुमारसिंह हाक'' नामक दिल्य विशाल भवन विशेष उल्लेखनीय हैं ।

आपके नाम से दिवाजपुर जिले में सेतावगंज नामक एक वस्ती वस गई है। वहाँ पर आपने एक बढ़ा अस्पताल खोला है। विद्वार उद्दीसा प्रान्त के सन्याल परगने के दुमका नामक शहर के अस्पताल में भी आपने एक 'फ्रीमेल वार्ड' बनवा दिया था। इन सब के अतिरिक्त आपने कई सार्वजनिक संस्थाओं में काफी सहायता दी थी।

आपके ही उद्योग से अहमदाबाद में "जैन मदद फण्ड" की स्थापना हुई और आपने बीस हजार की एक बड़ी रकम इसके स्थाई फण्ड से प्रदान की थी। आप कई वपीं तक छाछवाग वेंच में आनरेरी मजिस्टेट रहे और म्युनिसियेखिटी में बहुत वपीं तक क्रसिश्नर थे।

इस प्रकार अध्यन्त यदास्वी जीवन न्यतीत करते हुए सं० १९७५ में आपका स्वर्गवास हुआ। जापकी पत्नी श्रीमती गुठावङ्गारीजी बढ़ी धर्मात्मा थीं। उनका अधिक समय धर्म-ध्यान और ईश्वरोपासना में व्यतीत होता था। आप सं० १९६९ में इहठोक छोढ़ परछोक सिधारी। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से रायवहादुर मणिछाळजी, वाबू प्रश्चनन्द्जी एम० ए० वी० एछ०, वाबू फतेसिहजी और बाबू इमरिसहजी वी० ए० हैं। आपके ही स्मारक रूप में बाबू प्रश्चवंदनी ने "श्री गुछावङ्गारी छाड़नेरी" नामक एक अस्पुत्तम संग्रहाट्य स्थापित किया है।

रायनहादुर मिर्गुलालजी नाहर—आपका जनम सं० १९२१ में हुआ । आपने बंगला, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेंबी में उच शिक्षा प्राप्त की थी। आपका अधिक समय सार्वजनिक कार्यों में ब्यतीत होता था। सन् १८९८ में इनके पिता को मीजूरगी में सरकार से इनको 'रायनहादुर' की पृद्धी प्राप्त हाई थी। इसके अतिरिक्त आपको कई सम्मानपूर्ण सार्टिफिकेट सिले थे। आप बहुत दिन तक मुश्चिद्वाद विदिक्ट बोर्ड के मेम्बर, अजीमगंज स्थुनिसिपेलिटी के चेयरमेन और लाख्याय, अजीमगंज तथा कल्कन्ते के प्रेसिडेबी वेच में आनरेरी मिजिस्ट्रेट का कार्य बढ़ी योग्यता से करते रहे। कल्कन्ता कारपोरेशन के भी आप तीन वर्षों तर किमरनर थे। सं० १९६५ में आप और आपके सब आता अजीमगंज से उटकर क्लक्ने में आकर्ष वस गये।

अपने समाज में भी आपका उच्च स्थान था। तिलजका रोड में आपका 'नाहर विका' नाम की एक मनोरम उद्यान है। आप अपना भारतीय चित्रकारी तथा और और कारीगरी का संग्रह बंगाल गवर्नमेंट को दे गये थे जो इस समय क्लकत्ते के हण्डियन स्युजियम के कला विमाग में 'नाहर कलेक्नन' के नाम से

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🦝



यावू प्रण्चंद्जी नाहर एम. ए. ची. एल., कलकत्ता.



र ३० यज् मुनर्गयामी नातर थी, पु., कनरता,



वाबू फतेसिहजी नाहर, कलकत्ता.



यात्रू बजयमिहजी नाहर, कलकत्ताः

प्रदक्षित होता है। सन् १९२७ में आएका अकस्मात् हार्ट फेल होने से स्वर्गवास हो गया। आपके सीन पुत्र और एक कन्या हुए। पुत्रों के नाम क्रम से वाब् भॅवरसिहजी, बाबू बहादुरसिहजी तथा बाबू जोहारसिहजी थे। खेद है, कि रायबहादुरजीके स्वर्गवास के पश्चात् इन तीनों पुत्रोंका भी असमय मे ही देहान्त होगया।

बाबू मैंबरसिंहकी-आपका जन्म सं० १९४० में हुआ था। आप बढ़े बुद्धिमान थे। कलकत्ते के सियालदह पुलिस कोर्ट में आनरेरी मिलिस्ट्रेट की हैसियत से आपने कई वर्ष तक कार्य किया था। आपका देहान्त सं० १९८९ में हुआ । आपके सजनसिंहजी और अजनसिंहजी दो पुत्र हैं।

बाबू बहांतुरसिंहजी—आपका जन्म सं० १९३२ में हुआ। आप सदा प्रसन्नचित्त रहते थे! बी० ए० तक आपने अध्ययन किया था। आपको पोस्टेज स्टाम्प के संप्रह का अच्छा शौक था। आपका देहान्स स० १९८६ में हुआ। आपके जयसिंहजी और अजयसिंहजी दो पुत्र हैं।

वावू नाहारसिंहनी—आपका जन्म सम्वत् १९५६ में हुआ। आप वड़े सरल प्रकृति के थे। आपने भी अंग्रेनी में उच शिक्षा प्राप्त की थी। आप बी॰ ए॰ परीक्षा पास करके सालिसीटरी का काम सीखते थे। कुछ समय तक रोगप्रस्त रहने पर आपका देहान्त सम्वत् १९८७ में हुआ। आपके किरणसिंहनी दीपसिंहनी, लिल्तिसिंहनी और तरुणसिहनी ये चार प्रत्र हैं।

### बाबू पूरणचन्दजी नाहर

आपका जन्म सं० १९३२ की वैशाख शुक्क दशनी को हुआ था। ओसवाल समाज में जितने गण्यमान्य विद्वान है, उनमें आपका स्थान बहुत जँचा है। आपका इतिहास और पुरातत्व सम्बन्धी शौक बहुत बढ़ा-चढ़ा है। आपका ऐतिहासिक संग्रह और पुस्तकालय कलकते की एक दर्शनीय वस्तु है। इनमें को आपने अतुल परिश्रम, आजीवन अध्यवसाय और अर्थ क्या किया है, वह प्रत्येक व्यत्तेक अनुभय करेंगे। प्राचीन जैन इतिहास की खीज से आपने बहुत कष्ट सह कर और धन खर्च कर सुदूर आसाम प्रान्त से ले कर उत्तर-पश्चिम प्रदेश, राजपूनाना, गुजरात, काठियाबाइ आदि स्थानों तक अमण किया है। फलस्वरूप अपने जो "जैन लेख संग्रह" नामक पुस्तक "तीन भाग" "पावापुरी तीर्थ का प्राचीन हतिहास" "एपिटोम आफ जैनिकम" आदि ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं, वे ऐतिहासिक इटि से बहुत महत्वपूर्ण और नवीन अनुसन्धानों से परिपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त आपने समय २ पर जो निवन्ध लिखे हैं, उनका बिहुद्-समाज में चढ़ा आदर हुआ है। 'आल इण्डिया ओरियंडल कानफरेंस' के हितीय अधिवेशन के अवसर पर जिसमें फेच विद्वान डाठ सिल्मेन लेमी समापित थे, आपने "प्राचीन जैन संस्कृत साहित्य" पर एक कैंग्रेजी में प्रवन्ध पढ़ा था, वह अपने उक्त का अद्वितीय था। ११ वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में आपने "प्राचीन जैन माथा साहित्य" पर एक कैंग्रेजी में प्रवन्ध पढ़ा था, वह अपने उक्त का अद्वितीय था। ११ वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में आपने "प्राचीन जैन माथा साहित्य" पर एक कैंग्रेजी से अपने "प्राचीन जैन माथा साहित्य" पर लो लेख स्वत्य सम्मेलन के भवसर

पर आपने प्रदर्शनी विभाग के सन्त्री की हैसियत से बहुन प्रशंसनीय कार्य किया था। आपके धार्मिक, ऐतिहासिक आदि विषयों पर हिन्दी, गुसराती, बंगला और अंग्रेजी के पत्र-पत्रिकाओं में समय २ निक्श प्रकाशित होते रहते हैं।

जापका विक्षण उस समय हुआ जब ओसवाल ससाल में शिक्षा का प्रायः अनाव सा था। आपने २० वर्ष की आयु में बी० ए० की परीक्षा पास की। पूर्व भारत के ओसवालों में आप हो उच्च शिक्षा पास पहले युवक थे। पात्रत्य ए० और बी० एड० की परीक्षाएँ पास कर हाई कोर्ट के वकील हुए। बनारस हिन्दू-विक्वविद्यालय में खेतान्वर जैनियों की ओर से आप कई वर्ष तक प्रतिविधि थे। आप कडकता विश्वविद्यालय के सैट्रिक, हंटरमिनियेट, और बी० ए० परीक्षाओं के कई वर्ष तक परिक्षक रहे। इसी विश्वविद्यालय के पी० आर० एस० की वोर्ड में भी आपने परीक्षक का कार्य्य किया है। आप जिस समय सुर्विद्यावाद निल्डे के जीयागंज एडवर्ड कारोनेशन हाई स्कूल के सम्पादक पद पर रहे, उस समय आपने वर्ष परिश्रम से वाई साल तक इस कार्य को सफलतापूर्वक संचालक किया।

हीर्थ सेवा-आपने श्री महावीर स्वामी की निर्वाण मूमि 'पावापुरी' तीर्थ तथा 'राजगृह' तीर्थ के विषय में समय, शक्ति और अर्थ से असूरव सेवा की है। तीर्थ 'पावापुरी' का वर्तमान भन्दिर जो सन्नाट् जाहजहाँ के राजलकाल में सं॰ १६९८ में बना था, उस समय की मन्दिर प्रवास्ति जिसके अस्तिव तक का पता न था, आपने ही मूळवेदी के नीचे से उद्धार किया और उसी मन्दिर में कावा दिया है। इस तीर्थं के इलाके कुछ गाँव थे जिसकी आमदनी भंडार में नहीं आती थी, जी आपके अधक परिश्रम और एकमाव प्रयत्न से आने छगी है। आपने पावापुरी में दीन-होनों के छिये एक 'दीनशाळा' बनवा दी है जो निशेष उपयोगी है। तीर्थ 'राजगृह' के लिये भापकी सेवा सर्वथा उटलेखनीय है। यहाँ के विद्रुलावल पर्वत पर जो श्री पारवेनाथजी का प्राचीन सन्दिर है, उसकी सं० १४१२ की गयपच बन्ध प्रशस्ति के विशाह शिळालेस का आपने बड़ी खोज से पता छगाया या । चह शिळालेस अभी तक वहाँ पर आपके 'शानि भवन' में है। इस तीर्थ के लिये बनेतान्त्रर, दिगन्तर के बीच मामला छिड़ा था। उसमें विशेषझें की हैंसियत से आपने गवाही दी थी और आप से महीनों तक जिरह किया गया था। इसमें आपका हैर इतिहास और शास्त्र का ज्ञान, आपकी गम्भीर गवेपणा और स्ट्रतिशक्ति का जो परिचय मिछा, 奪 वास्त्र में अहुत है। पश्चात् दोनों सम्प्रदायों में समझौता हो गया। उसमें भी आप ही का हाथ था। बापने पटना (पाटलियुत्र ) के मन्दिर के जीर्णोद्धार में अच्छी रकुम प्रदान की है। भोसियां (मारवाड़ ) का मन्दिर जो ओसवालों के लिये तीर्थ रूप है, आपने वहाँ की अच्छी सेवा की और समीप ही हूँगरी पर जो चाण थे, उन पर भापने परभर की धुन्तुर छतरी बनवा दी है।

## ग्रोसवाल जाति का इतिहास



नावू जीहारसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



यातृ भैंवरसिहजा नाहर, कलकत्ता.



बाबू बहादुरसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



श्री॰ जे॰ एस॰ नाहर, कलकत्ता.

समाजनेता—सीर्य-सेवा के साथ र आपने अपने जीवनकाल में समाजनेता और जननेता के भी कई मशंसनीय कार्य किये हैं। वरुकसे की समस्त ओसवाल जाति में सं०१९८० में जो देशी और विदेशी समस्या पर इन्द्र चल गया या और जिस कारण वहाँ के समाज में पृणामुलक वातावरण पेदा हो गया था, उसको मिटाने के लिये आपने ंसी सूक्षम दृष्टि और बुद्धिमत्ता से कार्य किया वह बढ़ा ही आक्षर्य-जनक था। वह कलह यहाँ के ओसवाल समाज की नस नस में फैल गया था और विदेशकर यलीव के के २ श्लोग इसमें बुरी तरह फँस गये थे। आप ही की वहुर्दाशता से यह क्रेस बढ़ी कुशलता से निपट गया। आप अखिल भारतवर्दाय ओसवाल महास्त्रमेलन के प्रथम अधिवेशन अजमेर के समापति चुने गये थे। इस अधिवेशन की बैठक सं० १९८९ में अजमेर में हुई थी।

सांग्रहिक प्रवृत्ति—आप की खास विशेषता यह है कि आप प्रायः सभी वरतुओं का संग्रह भली प्रकार करते रहे हैं। 'कुनारसिंह हाल' में 'नाहर स्युजियम' नाम से आपका वा संग्रह है, उसमें पापाण और धातु की मूर्तियाँ, नाना प्रकार के चित्र, सिक्के आदि मारस के प्राचीन समय की कारीगरी के आपने अच्छे-अच्छे नमूने पुकन्नित कर रखे हैं। आपका पुरा संग्रह देखने से ही आपकी संग्रह प्रियता का पता चल सकता है। कई वर्षों की कुँकुम पित्रकाएँ, इनविदेशन कार्ड और हिन्दी, बंगला आदि भाषाओं के सासाहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं के मुख पृष्टों का अच्छा संग्रह है। इसी प्रकार कई विषयों पर मिल र समय में प्रकाशित सूचना, हैडविल, निमन्त्रण पत्रादि का भी अच्छा संग्रह है। इस प्रकार जब छोटी र वस्तुओं के संग्रह में आप इतने तल्लान रहते हैं। वब दूसरी र वस्तुओं का आपके पास सुन्दर संग्रह होना स्वाभाविक ही है।

सांसारिक-जीवन अपके सांसारिक जीवन की कुछ घटनाएँ ऐसी महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हिये वे अनुकरणीय और सामानिक जीवन की क्षान्ति के छिये बहुत आवश्यक हैं। प्रथम बात यह है कि आपने अपने सब पुत्रों को उच्च शिक्षा से शिक्षित किया। परचात उन छोगों के सब प्रकार से योग्य होने पर आपने अपनी विद्यमानता में सबको अख्य करके उनकी साम्यचिक व्यवस्था भी खड़ना २ कर दी। समाज के अन्तर्गत माला पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर भाई काई के हगाई सब लगह देखे जाते हैं और जिस कारण समाज के बदे बदे घर नष्ट हो जाते हैं। इन बातों को देखते हुए आपका यह कार्य यहत प्रश्लासनीय है। साराश यह कि आपका जीवन क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या साहित्यक समी दिख्यों से उच्चादश्च है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रम से केशरीसिंहजी, पृथ्वीसिंहजी, विजयसिंहजी, जार विक्रमसिंहजी है।

बाबृ केश्वरीसिंहजी---भाषका जन्म सं० १९५२ में हुआ । आपका पठन-पाठन कांद्रेज में इंटर

मिनियट तक हुआ। पश्चात् घर पर ही अध्ययन किया। आपने अंगरेजी, यंगष्टा का अंश्वा अभ्यास किया है। आपको संगीत विषय का भी शौक है। पोस्टेज स्टाम्प के भी आप विशेषज्ञ हैं। आपके इस समय दो पुत्र है—अरुणसिंहजी और नरुणसिंहजी।

वानू पृथ्वीसिंहजी—आपका जन्म सं० १९५५ में हुआ। बी॰ ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् घर पर ही आपने संश्कृत, बंगला आदि का अच्छा अध्ययन विया। आपको विद्यान्यसन के साथ र संगीत प्रेम भी है। सं० १९८९ में आपकी स्त्री का स्वर्गवास हो जाने पर आपने पुनर्विवाह नहीं किया है। आपके पांच पुत्र हैं—धीरसिंहजी, वीरसिंहजी, नरेन्द्रसिंहजी, निर्मलसिंहजी और अमयसिंहजी।

बायू विजयसिंह की--आपका जन्म सं० १९६३ में हुआ। आप भी बी० ए० परीक्षा पास कर कान्न का अध्ययन करते थे। हाल में ही आप कलक्ता नारपोरेशन के केंसिस्टर निर्वाचित हुए हैं। आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम रतनसिंहजी हैं।

वाबू विक्रमसिंहनी—आपका जन्म सं॰ १९६७ में हुआ। आपका शिक्षण कालेज में एफ॰ ए॰ तक हुआ। इसके वाद वंगाल टेकनिक्ल कालेज में सिकैनिक लाइन की शिक्षा प्राप्त की। आपके इस समग्र एक पुत्र हैं, जिनका नाम समरसिंहनी है।

वानू फरोसिंहजी नाहर—आपका जग्म सं० १९६८ में हुआ । आपने मुशिंदाबाद हाई स्कूछ में विक्षा प्राप्त की । इसके परचाद आपने अंगरेजी, वंगला आदि भाषाओं तथा धार्मिक विषयों का घर पर ही अध्ययन किया । आपकी छुद्धि प्रखर है और आप निरालस्य तथा सादी प्रकृति के हैं । आपने अपनी जमींदारी और सम्पत्ति की विशेष बृद्धि की है । दिनाजपुर, सन्थाल परगना के अतिरिक्त २४ परगना, हबड़ मुशिंदाबाद, हुगली, वर्दमान, वगुल आदि स्थानों में भी आपकी जमींदारी फैली हुई है । आपके सात पुत्र है—रालसिंहजी, रणजीतसिंहजी, उदयसिंहजी, महारालसिंहजी, अजितसिंहजी, इंद्रजीतसिंहजी और जीतेन्द्रसिंहजी ।

वाबू राजसिंहजी— आपका जन्म सं॰ १९६० में हुआ ! आपका शिक्षण कालेज में आई॰ ए॰
तक हुआ । आपका विवाह बनारस के सुप्रसिद्ध राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की प्रपौत्री से हुआ था।
परन्तु खेद है कि हाल में उनका देहान्त हो गया। आपने अंग्रेजी, बंगला आदि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
आप वैपयिक कार्यों में अच्छे निपुण हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम वीरेन्द्रसिंहजी हैं।

वायू रपाजीतसिंहजी—आपका जन्म सं० १९६७ में हुआ । आप कलकत्ता विश्वविद्यास्त्रय की यी० ए० वी० एल० की परीक्षाए पास कर कलकत्ता हाईकोर्ट में एटर्सी के कार्य की विक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास कि



बाबू राजसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



बाबू रग्जीतासिंहजी नाहर वी ए बी. एस , कलकः



बाबू उदयसिहजी नाहर, कलकत्ता.



बार् महाराजमिंहजी नाग्र, रलरणा,

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



बाबू केशरीसिंहजी नाहर, फलकता.





बाबू विक्रमसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



बादू विजयसिंहजी नाहर, कलकत्ता.

बावू उदयसिंहजी-शापका जन्म सं० १९६७ में हुआ। आप अंग्रेजी, बंगला सादि की विक्षा इंटरमीजियट तक प्राप्त कर इस समय कृषि-विज्ञान सम्बन्धी कार्य में तत्वर हैं।

बाबू महाराजीसहजी—आपका जन्म सं० १९७० में हुआ। आप कालेज में आई० ए० क्लास में पढ़ रहे हैं। आपके और छोटे भाई स्कूलों में विक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

बातू कुमरसिंहजी—आपका जन्म सं० १९४० में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा में मुर्शिदाबाद जिले में सब्बोंच स्थान प्राप्त करने के कारण आपको छात्रवृत्ति ( स्कॉलरशिप ) के अतिरिक्त एक सोने का और दो चाँदी के पदक पुरस्कार में मिले थे। पश्चात् आप बरहमपुर कॉलेज से एफ० ए० की परीक्षा पास कर 'ला' में पद ही रहे थे कि अजानक आपका सं० १९७६ में स्वर्गवास हो गया। कलकत्ते में नाहरों का निवास स्थान इण्डियन मिरर स्ट्रीट नं० ४६ में आपकी स्मृति में "कुमरसिंह हाल" नामक एक विशाल मवन बनवाया गया है। यह भी नाहर वंशजों के एक गौरव की वस्तु है। स्थानीय सार्वजनिक कार्यों में इसका बारवार उपयोग होता है।

### लाला गोकुलचन्दजी नाहर का खानदान, देहली

इस खानदान के पूर्वों का मूल निवासस्थान लाहीर था। यहाँ से इस खानदान के पूव पुरुष काला नी धूमल्ली दिल्ली आये। तभी से यह खानदान देहली में ही निवास कर रहा है तथा आज भी लाहोरी के नाम से प्रसिद्ध है। लाला नो धूमल्ली के सो धूमल्ली नामक एक पुत्र हुए। आपके पुत्र जीत-मल्ली के शुधांसहनी तथा चुलीलाल्जी नामक दो पुत्र हुए। लाला चुधांसहनी के शादीरामनी नामक एक पुत्र हुए।

लाला शादीरामजी का संवत् १८८५ में जन्म हुआ। आपने छोटी उमर से ही अपने ज्यापार में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था। आपने गोटे किनारी का ज्यापार छुरू किया। इस ज्यापार में भापको काफी सफलता मिली। आपका सं० १९३८ में स्वर्गवास हुआ। आपके लाला भेरूदासजी तथा लाला गोकुलचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। लाला भेरूदासजी का जन्म संवत् १९१७ में हुआ।

लाला गोकुलचन्द्रजी—आपका जन्म संवत् १९२४ में हुआ। आप बढ़े मशहूर तथा पंजाब के स्थानकवासी समाज में बढ़े प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपने संवत् १९४६ से अपनी फर्म पर जवाहशत का व्यापार ग्रस्त किया। इस व्यापार में आपको काफी सफलता प्राप्त हुई। इस समय आपकी फर्म पर वैक्षिण तथा किराये का व्यवसाय होता है।

आपकी पार्मिक भावना बढी चढ़ी है। आपने कई पार्मिक कारमें में सहायताएँ प्रदान ७९ ३०५ की हैं । आपको स्वत् १९६२ में दिहों की जैन समाज ने जैन बिराद्री का काम सौंपा। जिस समय आपको श्रह काम सौंपा गया था उस समय उक्त संस्था में १८) मासिक की आमदनी थी। आपने अपनी दुद्धिमानी से इसकी आय बदाते २ करीश १२००) मासिक के कर दी तथा देहती में एक बहुत ही भन्य स्थानक बनवाया। इस स्थानक के लिये आपने किसी से भी इक चंदा नहीं किया। अभी तक इस स्थानक में दो लाख स्थम लग सुके हैं। मकान अभी तक इस स्थानक में दो लाख स्थम लग सुके हैं। मकान अभी तक इस स्थानक में दो लाख स्थम लग सुके हैं। मकान अभी तक वन रहा है।

धार्सिक प्रेम के साथ ही साथ आपका विद्यादान की ओर विदेश छह्य रहा है। आपने सन् १९२० में महावीर जैन मिडिल स्कूल स्थापित किया, जो सन् १९२८ से हॉबस्कूल हो गया है तथा जिसका मासिक सर्च १२००) है। इसी प्रकार आपके प्रयत्नों से महावीर जैन लायवरी, महावीर कैन क्ष्या प्राठशाला, महावीर जैन विद्यालय आटि २ सार्वजनिक संस्थाय स्थापित हुई जिनसे देहकी की जनता बहुत लाभ उठा रही है।

तदनुसार ही आपके प्रयत्न से रोहतास में १९५००) में एक मकान लिया गया और वहाँ स्थानक बनाया गया। तदनंतर इस पर कुछ झगड़ा खड़ा होने पर आपने १०००) खर्च करके इसे स्था २९००) खर्च करके सुस्त्री मण्डी वाळी धर्मशाला को अनता की सेवा निमित्त खुळी रक्खी।

## सेठ जँवरीमंत्र सुगनचन्द नाहर का खानदान, अजमेर

इस परिवार के पूर्वन नाहर मेघाजी अजमेर से ४ कोस की दूरी पर राजोसी नामक गाँव में रार्वे थे। इनके पुत्र माणका संवत् १००५ में अजमेर आये। भारतकों के पुत्र माणका हुए तथा इनके प्रमाज, फतेचन्दजी और बच्छराजजी नामक तीन पुत्र हुए। फतेचन्दजी के नाम पर रूपचेदजी इक भाये। आपका स्वर्गवास संवत् १९२८ में हुआ। आपके हरकचन्दजी, हजारीमळजी, आसकरण्डी, सिद्धकरणजी तथा छोटूटाळजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें इरकचन्दजी नाहर बच्छराजजी के नाम वर्ग का ये। इनका संवत् १९२४ में स्वर्गवास हुआ।

हजारीमलाजी नाहर—आपने संवत् १९१९ में मेट्रिक पास किया। आप परना और असमेर है तहसीळदार और असमेर ग्युनिसिपैलेटी के सेक्टेरी और मेम्बर रहे। संवत् १९१२ में आपने हिन्दू सुसक मानों के बीच समझौते में जोशों से माग लिया। आपके पुत्र नाहर जोधरालाजी एफ० ए० तक पदे हैं, तया गोटे का क्यापार करते हैं। इनमें आवंतराजजी तथा जयचन्दजी विजयचन्दजी हैं। इनमें आवंतराजजी छोटळाळजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

जबरीमक्रजी नाहर---आप सासकरणजी नाहर के पुत्र हैं। तथा अजमेर की सोसवाल समाव में

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🦝



लाला गोकुलचंग्जी नाहर, देहली. (परिचय पेज नं॰ ३०४)



श्री॰ हेमासिहजी डड्डा, फलौदी. (परिचय पेज नं॰ २७४)



श्री० मेघराजजी वदा मेहता, कोयम्बटूर. (परिचय पेज नं० ३४४)



सेठ वसतीलालजी नाहर, रामपुरा. (परिचय पेज नं॰ ३०८)

# ग्रोस्याल जाति का इतिहास



स्वर्गीय मुंशी हजारीमलजी नाहर, अजमेर.



स्वर्गीय मास्टर छोटूलालजी नाहर, श्रजमेर.



स्वर्गाय सेंड जबरीलालजी नाहर, श्रजमेर.



वाबू सुगनचन्द्रजी नाहर, अजमेर

पुराने और प्रतिष्टित न्यक्ति हैं। साधु सम्मेलन अजमेर के समय आप स्थानीय स्वागत समिति के सभापति निर्वाचित किये गये थे। आपका संवत् १९१९ में जन्म हुआ है। आपकेपुत्र पत्नाललजी साहुकारी और गोढे के क्यापार को सह्मालते हैं। इनके पुत्र पारसमलजी और अभयमलजी पदते हैं।

नाहर सिद्धरणजी के पुत्र पञ्चालालजी हुए । इनके पुत्र अमरचन्द्रजी तथा मूळचन्द्रजी गोटे का स्थापार करते हे और तीक्षरे पुत्र चांदमलजी नाहर सुगनचन्द्रजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

होटू लालजी नाहर—आप सन् १८८५ में एक० ए० पास कर जोधपुर हाईस्कूल के हेडमास्टर हो गये। चार वर्ष बाट आप अजमेर मेयो कालेज में जोधपुर हाउस के गाजियन के स्थान पर निर्वाचित किये गये। और इसी पट पर कार्ष करते हुए सन् १९१६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर जावंत-राजनी दत्तक अपरे हैं।

सुमनचन्द्रकी नाहर — आप हरकचन्द्रकी नाहर के पुत्र है। आपका जन्म संवत् १९२९ में हुआ। सन् १८९७ में आप एफ॰ ए॰ क्वास छोड़कर पो॰ डब्स्यू॰ डी॰ में नौकर हो गये। सन् १९०० में आप २५) मासिक पर बी॰ बी॰ सी॰ आई॰ रेडचे के ऑडिट ऑफिस में क्वाक हुए, और इसी विभाग में तरकी पाते २ सीनियर ट्रेड्डिंकिंग इन्स्पेक्टर ऑफ अकाउंट के पद पर ४००) मासिक वेतन तक पहुँचे। इस प्रकार सर्थिस को सफलता पूर्वक अदा करते हुए मार्च १९३० में आप ग्रेच्युटी छेकर सर्विस से रिटायर्ड हुए।

सुगतचन्द्रजी नाहर ने सर्विस से रिटायर होने के बाद सार्वजनिक व धार्मिक कामों में हिस्सा छेना आरंभ किया है। आप अखिल भारतीय ओसवाल कान्त्रेंस अजनेर के उप स्वागताध्यक्ष तथा स्थानक वासी साधु सम्मेलन की स्वागत समिति के सेक्रेटरी निर्वाचित हुए थे। इन सम्मेलनों को सफल बनाने में आपने भरसक प्रयन्न किया था। आपने अपने नाम पर चांदमलजी को दत्तक लिया है। इनके समस्थमल और और संतोषमल नामक पुत्र हैं।

#### लाला हीरालाल चुन्नीलाल नाहर का खानदान, लखनऊ

इस लानदान के पूर्वज लगभग २५० साल पहिले मारवाद से देहली आये, यहाँ उस समय इस वंश में लाला गूजरमल्जी प्रतापी पुरुष हुए। इनका शाही दरवार में भी अच्छा मान था। इतिफाक से देहली के बादबाह से नवाव छलनक की कुछ अनवन होगई, उस समय लाला गूजरमल्जी, छलनक नवाव के आगृह से लखनक आ गये, और यहीं इन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया। आपके यहाँ जवाहरात और महाजनो का कारवार होता था। आपके पुत्र प्नमचन्दजी हुए और प्नमचन्दजी के पत्रालालजी तथा छागमस्त्रजी नामक रे पुत्र हुए। इनमें लाला प्रमचनन्दजी के हीरालालजी, जवाहरकालजी तथा मोती-

ळाळजी नासक तीन पुत्र हुए, इनसे जवाहरसळजी, छगनसळजी के नास पर इन्तक गये। इन अन्धुओं के समय से यह परिवार अख्य २ ज्यापार कर रहा है।

वाला हीराजालजी का परिवार—काला हीरालाळजी संवत् १९५३ में स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्रीलाळजी, मूळचन्द्वी तथा फूळचन्द्जी नामक ४ पुत्र हुए । लाला चुत्रीलाळजी ने इस खानदान की दौळत और इस्जत को बहुत बढ़ाया। आपने ळलक से बेळ गाहियों द्वारा आद्जी और गोहः वाढ़ की पंचतीर्थी का संघ निकाला। आप जवाहरात के ज्यापार में और चोरासी संघ के काम में अच्छे जानकार थे। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन विताते हुए आप संवत् १९७३ में स्वर्गवासी हुए । आपके छोटे आता चन्पाळाळजी और फूळचन्द्जी आपसे पहिले गुजर गये थे। सब से छोटे लाला मूळजन्दजी संवत् १९८० में स्वर्गवासी हुए । इनके फतेचन्दजी और अमीचन्दजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं।

लाला फतेचन्द्रजी का जरम संवत् १९४८ और अमीचन्द्रजी का १९५० में हुआ। आप दोनों दुद्धिमान और सुधरे हुए विचारों के सब्जन हैं। आपके यहाँ जवाहरात तथा लेन-देन का न्यापार होता है। लखनऊ की ओसवाल समाज में तथा जीहरी समाज में यह परिवार पुराना और प्रतिष्ठित माना जाता है। लाला फतेचन्द्रजी के पुत्र नौरतनमलजी, घनपतराजजी और प्रतापचन्द्रजी तथा अमीचंद्रजी के पुत्र अमोलक्वन्द्रजी हैं।

काळा जवाहरसकती के पुत्र मानकचन्द्रजी तया मानकचन्द्रजी थे। इनर्से मानकचन्द्रजी के सगीनचन्द्रजी, आनंदचन्द्रजी और केसरीचंद्रजी नासक ३ पुत्र हुए।

#### सेठ वसंतीलालजी नाहर का खानदान, रामपुरा

इस परिवार के सज्जन बहुत वर्षों से इन्होर राज्य के रामपुरा नामक नगर में रहते हैं। आप श्री जैन इवेतास्वर स्थानकवासी सरमदाय को माननेवाले सज्जन हैं। इस परिवार में माणानी बड़े नामा- द्वित ज्यक्ति हुए। आए अफीम का स्थापार करते थे। आप सालमशाही रूपया परखना अच्छा जानते थे। आपकी परोपकार के कार्मों की तरफ भी काफी इच्छा रहती थी। आपने यहाँ पर एक बावड़ी भी बनवाई थी।

आपके पश्चात् इस फर्म की दो शाखाएँ हो गईं जिनमें से एक शाखा मन्दसीर चली गई तथा दूसरी शाखा रामपुरा में विद्यमान है। नाहर माणाजी के वंश में आगे चलकर बहुतलाल जी और बसतील लजी सामक दो मार्ड हए।

बहुतजाजनी नाहर-आप बढ़े न्यापार कुशक व्यक्ति थे । आपका स्वर्गवास हो गया है । आपके

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ सेठ कुंदनमलजी नाहर, न्यायडोंगरी ( नाशिक )



स्व॰ सेठ गुलाबचन्दजी नाहर, न्यायडोगरी ( नाशिक )



सेठ चुन्नीलालनी नाहर (भीवरान चुन्नीलाल) न्यायडोगरी. श्री वंशीलालनी नाहर (कुंदनमल गुलावचन्द्र) न्यायडोगर



जवाहरलालजी, मोतीलालजी तथा माणकलालजी नामक तीन पुत्र हुए। आप इस समय रामपुरा में अपने काका बसंतीलालजी के साथ सम्मिलित रूप से ज्याज, सोने चाँदी तथा कपदे का व्यवसाय करते हैं।

वसंतीलालजी नाहर —आप बढ़े देशप्रेमी, शिक्षित तथा सुधरे हुए विचारों के सन्जन हैं। रामपुरा की ओसवाल समान में आपका काफी सम्मान है। परोपकार तथा सार्वजनिक कार्ज्यों में आप सहायता देते रहते हैं।

सेठ भीवराज चुन्नीलाज नाहर का खानदान, न्यायडोंगरी ( नाशिक )

इस परिवार के पूर्वन सेठ प्रयागनी नाहर के पुत्र सेठ कस्तूरचन्द्रजी नाहर लगभग ९०-३०० साल पूर्व अपने मूल निवास स्थान बाज्ली (मेहते के पास) से न्यापार के निमित्त रोहाना (मालेगाँव तालुका) में आये। यहाँ से आपका परिवार संवत् १९३४ के लगभग न्यायलांगरी आया। आपके भींवराजनी, कुन्दनमल्ली और छगनीरामजी नामक ३ पुत्र हुए। संवत् १९५० मे इन भाइयों का काम काल अलग २ हो गया। संवत् १९५२ में सेठ कस्तूरचन्द्रजी स्वर्गवासी हुए। आपका परिवार स्थानकवासी आग्नाय को मानने वाला है।

संठ मींवराजजी का परिवार—आपके चुन्नीलालजी, लच्छीरामजी और ठालचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए । सेठ चुन्नीलालजी के हाथों से इस खानदान के ज्यापार और सम्मान में विश्लेष तरकी मिलों । आप यहाँ के और आसपास के ज्यापारिक समाज में अच्छी इजात रखते हैं । आपका जन्म संवत् १९३८ में हुआ । आपके यहाँ चुन्नीलाल मीवराज के नाम से रुई और गल्ले का वदे प्रमाण में ज्यापार और आइत का काम होता है । आपके छोटे भाई लच्छीरामजी आपके साथ ज्यापार में भाग लेते हैं । इनके पुत्र कन्हैयालालजी और वेवरचन्द्रजी हैं ।

सेठ कुन्दनमलजी का परिवार—आपने अपने ब्यापार की उन्नति में विशेष भाग लिया। राज दरबार तथा भास पास की ओसवाल समाज में आप वजनदार पुरुष थे। गाँव के लोग आपको आदर की दृष्टि से देखते थे। संवत् १९७६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र गुलावचन्द्जी ने दुकान के काम को ब्यवस्थित रूप से चलाया। आपका स्वर्गवास १९८३ में होगया है। आपके नाम पर यंशीलालजी वहोनी ( कुचेरा ) से दत्तक आये हैं। आप समझदार तथा होशियार सज्जन हैं, और परिवार के साथ मेल से रहते हैं। आपके यहाँ गुलावचन्द कुन्दनमल के नाम से साहुकारी व्यवहार होता है।

सेठ छगनीरामजी का परिवार—आप बढ़े योग्य पुरुष थे । संवत् १९६० में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र कखमीवन्दजी, पूनमचन्दजी के बालचन्दजी तथा दीपचन्दजी मौजूद हैं । आप छगनीराम कस्तूरवन्द के नाम से ब्यापार करते हैं । आपके पुत्र इन्द्रचन्द्रजी तथा मोहनलालजी हैं ।

#### लाला मोतीराम चुन्नीलाल नाहर का खानदान, श्रमृतसर

इस खानदान के लोग श्वेतान्वर जैन स्थानक वासी आज्ञाय को मानने वाले हैं। इस खान-दान का मूल निवास स्थान होक्षियारपुर का है। करीब दो वर्षों से अन्तरसर में इस खानदान की तुकान स्थापित हुई है।

इस खानदान में लाला हरमुखरायजी वहें सशहूर और प्रसापी व्यक्ति हुए। आप पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के करीव दस पन्द्रह जिलों के लिए पहले पहल खजान्ची चुने गये थे। आपके पांच पुत्र हुए-ला॰ मेहरचन्द्रजी, लाला राजमलबी, ला॰ लालचन्द्रजी, लाला कन्हैयालालजी और लाला वादीशाहजी। इनमें लाला मेहरचन्द्रजी का खानदान इस समय लाहीर में बसा हुआ है।

छा॰ राजमछज्ञी को गवर्नमेण्ट के साथ कारोबार होने से बहुत से सार्टिफिकेट भी प्राप्त हुए थे। भाष ओसवार जाति में वढ़े नामी और प्रतिष्ठित थे। आपके चार पुत्र हुए — छा॰ फतेर्चद्वी, छा॰ नाथुरामजी, छा॰ गंगारामजी और छाछा दौछतरामजी।

छा॰ दौलतरामजी का जन्म संवद् १९३६ में हुआ। आप वदे सादे और सरल प्रकृति के पुरुष थे। आप वदे धर्म प्रेमी थे। आपके चार पुत्र हुप्-स्थाल मोतीरामजी, चुत्रीह्यस्की, झानचन्द्रजी और प्रेमचन्द्रजी।

ठा० मोतीरामजी का जन्म संवत् १९५६ का है। आप वदे योग्य, उत्साहीं और बुद्धिमान युवक हैं। आप वदे धार्मिक और समाज धुवारक व्यक्ति हैं। आप पंजाव जैन संघ सियालकोट के सेक्रेटरी, पश्ची तहकीकात कमेटी होशियारपुर के सेक्रेटरी, होशियापुर जैनसमा के सेक्रेटरी हैं। आप साहित्य के भी अदे प्रेमी हैं। इसके अतिरिक्त आपने वहुत परिश्रम करके होशियारपुर में अमर जैन पांजरापील की स्थापना की और इस समय आप ही उसके सेक्रेटरी हैं। होशियारपुर मर्चेंग्ट ऐसोसियेशन के आप सेक्रेटरी हैं, हिन्दू सेवा-समिति होशियारपुर के भी आप प्रेमीकेटर रहे हैं। पंजाव जैन स्थानकवासी सभा की सन्तेन्ट कमेटी के आप मेम्बर रहे हैं। अजमेर के साधु सम्मेलन की अन्तरंग कमेटी के भी आप मेम्बर ये और भी बहुत से सामाजिक और धार्मिक काट्यों में आप बड़ी दिल्डस्पी से मान छेते हैं। आपने अपने हाथ से अपनी क्यापारिक स्थिति को भी बहुत तरकी प्रदान की। अमृतसंद ब्रांज्य मी आपने अपने ही हार्यों से खोळीं। होशियारपुर और अमृतसर की जैन समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। आपके इस समय दो पुत्र हैं—वाबू गिरधारीजालजी और शादीरामजी। आप दोनों ही इस समय पढ़ रहे हैं।

ला॰ चुन्नीलालजी का जन्म संवद १९५९ में हुआ। आप बड़े घर्म प्रेमी हैं। और कार-बार के काम में भाग केरे हैं। आपके प्वनकुमारजी जामक एक पुत्र हैं। हा॰ ज्ञान चन्द्जी का जन्म १९६३ में हुआ था। आप केपल १८ वर्ष की उन्न में अपने परि॰ बार बार्कों को दुखित कर स्वर्गीय हो गये।

का॰ प्रेमचन्दनी का जन्म संवत् १९६७ में हुआ । आप भी इस समय दुकान के कारोवार में भाग केते हैं।

## लाला निहालचन्द लद्द्मल नाहर, सियालकोट

इस खानदान का मूळ निवासस्थान होशियारपुर का था। वहाँ से इस खानदान वाले करीव २५०-२०० वर्ष पूर्व सिवालकोट में आवर बसे। तभी से आप लोग सिवालकोट में ही निवास करते हैं। आप लोग श्री जैन प्रवेताम्बर स्थानकवासी आम्नाय को माननेवाले सज्जन हैं। इस खानदान में लाखा लालशाहजी मशहूर व्यक्ति हुए। आपके निहालचन्द्रजी नामक एक पुत्र हुए। आप सराफी का स्थापार करते थे। आप वहें धर्मात्मा तथा विराद्दरी में बड़े इज्जतदार स्विक्ति थे। आपके लाला लद्दूमलजी, पन्नालालजी तथा दीवारचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए।

लाला लद्द्मलजी का संवत् १९४० में जन्म हुआ । आप बढ़े धर्मध्यानी तथा न्यापार्क्शक सञ्जन हैं। आपके नगीनालालजी, जंगीलालजी, हंसरालजी, कस्त्रीलालजी तथा शादीलालजी नामक पाँच पुत्र हुए। इनमें लाला नगीनालालजी के मदनलालजी प्वम् सुभाषच-दनी नामक दो पुत्र हैं।

ाज पशालाकती का जन्म संवत् १९४२ में हुआ। जाप बढ़े धार्मिक पुरुष हैं। आपके पिशौरीजाकती, लाहोरीलाकती, राजकुमारजी, चिमनलाकती, चैनलाकती तथा तिककचन्द्रजी नामक छः पुत्र हैं। लाला पिशौरीलाकती के सुदर्शनकुमारजी तथा प्रेमचन्द्रजी, लाहोरीलाकती के जगदीशकुमारजी, प्ररानशीकती तथा रेशमचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। पिशौरीलाकती तथा लाहोरीलाकजी इस समय व्यापार में भाग होते हैं।

लाला दीवानचन्द्रजी का जन्म सं० १९४५ में हुआ। आप भी बढ़े मिछनसार पुरुष हैं। भापके रोजनकालजी, हरवंशकाकजी तथा तरसेपचन्द्रजी नामक पुत्र है। हनमें से रोशनकालजी न्यापार में भाग छेते हैं।

यह खानदान यहाँ की भोसनाल समाज में प्रतिष्ठित है। इसकी यहाँ पर ६ सराधी की दुकानें तथा एक पीतल के वर्तन की दुकान भी है। आप लोगों का एक बहुत बढ़ा परिवार है और इस समय आप सब कोग बढ़े प्रेम से सम्मिक्ति कर से ही ब्यवसाय करते तथा एकही साथ रहते हैं।

#### ् लाला कुपारामजी नाहर, होशियारपुर

आपका खानदान होतियारपुर का ही निवासी है । लाला कुपारामजी के पिताजी लाला राम-जसजी का स्वर्गवास लगभग ४० साल पहिले हो गया । सन् १८८१ में लाला कुपारामजी का जन्म हुआ । लगभग बीस साल की उमर में आपने मेट्रिक और कमिशियल क्लास पास क्यि और उसके दो तीन साल बाद आप म्युनिसिपल सर्विस में शारीक हुए, और इधर सन् १९०६ से होशियारपुर स्यु० के सेक्रेटरी पद पर कार्य करते हैं।

ळाळा कृपारासची नाहर होज़ियारपुर की जैन समाज में अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। स्थानीय जैन सभा के आप सेक्रेटरी रहे हैं। आप स्थान३वासी आझाय के मानने वाळे सज्वन है। धार्मिक कार्मो में आप हिस्सा छेते रहते है। आपके पुत्र जुगळिकशोरजी, रोशनळाळजी और मदनळाळजी हैं।



## हुकोरिया

#### दुधोरिया गौत्र की उत्पत्ति

ससीह सन् से १२५-११० वर्ष पूर्व च्यवन नामक चौहान क्षत्रिय राजा अजमेर में राज्य करते थे। इन्हों महापुरुष से इस गौत्र की उत्पत्ति हुई है। इनके २०० वर्ष वाद राजा दुधोरराव ग्रही पर बैठे। आपने सम्बन् २२२ (सन १६५ ईस्वी) में जैन धर्म की दीक्षा की और तभी से आपके वंशज दुधोरिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से दुधोरिया गौत्र की स्थापना हुई।

## राय बुद्धसिंहजी दुधोरिया वहादुर का खानदान, अजीमगंज

अजीभगंज के इस प्राचीन प्रतिष्ठित परिवार का मूल निवासस्थान अजमेर का है। वहाँ से वीर प्रतापी राव दुघोर के तृतीय पुत्र मोहनपालजी के समय से यह परिवार चन्दोरी में चल आया और वहाँ से समय २ पर यह परिवार वनीकोट, रतलाम आदि स्थानों में होता हुआ बीकानेर के राजलदेसर नामक स्थान पर १८ धीं हाताब्दी के संध्यकाल के लगभग चला गया। सन् १७७४ ई० में हरजीमालजी दुघोरिया अपने दो पुत्र सवाईसिंहजी और मौजीरामजीको लेकर अजीमगंज आये और यहाँ वस गये। आपने यहाँ पर ब्यवसाय आरम्भ किया और अपनी योग्यता से अल्पकाल में ही अच्छी उन्नाति की । पर ब्यवसाय की वास्तविक उन्नति हरकचन्दजी दुघोरिया के समय में हुई। आपने अजीमगंज के अतिरिक्त कलकत्ता, सिराजगंज,

## **भ्रोसवाल जाति का इतिहास** 🗪



स्य बुद्धिमहत्ती का परिवार, श्रतीमर्गज. यांच में थेठे हुए-स्वर राय बुद्धिमहत्त्री हुचोरिया बहाहुर कपर मंत्र १-स्वर बार श्रतीमहत्त्री हुचोरिया, मंत्र २-स्वर बार द्विसीमहत्ती हुचोरिया. शिच मंत्र १-सार अवकृमार्सिहती हुचोरिया, मंत्र २-सार मवकुमार्समहत्ती हुचोरिया. र्जनीपुर और मैमनसिंह में अपनी बेड्डिंग की फर्में स्थापित कीं। आप सन् १८६२ में स्वर्गनासी हुए। आपके ब्रद्धसिंहनी तथा विज्ञनचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए।

वुद्धसिंहजी श्रीर विश्वनचन्दजी—आप दोनों ही भाई वाल्यकाल से ही कुशाप्रबुद्धि श्रीर होनहार थे।
अतः अपनी फर्म के व्यवसाय को आप लोगों ने बड़े ही सुचार रूप से संचालित कर वहुत अधिक बढ़ा
लिया। आप लोगों ने अपनी पूँजी जमीदारी खरीदने के काम में लगाई और योदे ही समय में सुर्शिदाबाद, मैमनसिंह, वीरमूमि, मदिया, फरोदपुर, पुर्तिया, दिनाजपुर और राजशाही जिलों में आपकी काफ़ी जमीदारी
हो गई। आप लोगों ने धन संचय के अतिरिक्त उसके सदुपयोग की ओर भी अच्छा ध्यान दिया।
समाज के दीन व्यक्तियों की सहायता करना, भूखों को खिलाना, अर्काल के समय अन्नक्षेत्र खोल कर
पीढ़ितों की अन्न वस्त्र से सहायता करना आदि कितने ही लोकोपकारी कार्य आपने किये। इन सबसे प्रसन्न
होकर सरकार ने दोनों भाइयों को 'रायवहातुर' के सम्मान से सम्मानित किया। आप लोग सुर्शिदाबाद की
खालवाग की बेंच के आनरेरी मजिस्ट्रेंट नियुक्त दिये गये। सन् १८७७ ई० में दोनों भाई अलग हो गये
और अपने २ नाम से स्वतंत्र कार्यों करने लगे।

राय बुद्धसिंहजी तुघोरिया वहादुर के इन्द्रचन्द्रजी, अजितसिंहजी तथा कुमारसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए। बावू इन्द्रचन्द्रजी बढे ही होनहार, सुन्निक्षित एवं उत्साही नवशुवक थे। आपके बा० जगतसिंहजी और रणजीतसिंहजी नामक दो पुत्र हुए, जिनमें बा० रणजीतसिंहजी विद्यमान हैं। सन् १८८९ ई॰ में बाबू इन्द्रचन्द्र दुघोरिया ने योरोप की यात्रा की और वहाँ से छौटने पर आपने अपने पिता से सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद कर छिया। कुछ ही समय बाद आपका भी स्वर्गवास हो गया। बाबू अजितसिंहजी पुत्रम् बाबू कुँवरसिंहजी दुघोरिया राय अवसिंहजी वहादुर को दूसरी धर्मपत्नी से हुए। आप दोनों का खेदजनक स्वर्गवास सन् १९१० ई० में २४ घण्टों के अन्तर से होगया। बा० अजितसिंहजी के दो पुत्र हुए जिनका नाम बाबू जवकुमारसिंहजी और जयकुमारसिंहजी हैं। यही दो पौत्र वर्तमान में राय बहादुर बुद्धसिंहजी के उत्तराधिकारी हैं। कुमारसिंहजी के कोई सन्तान नहीं हुई।

हुधोरिया राजवंश की इस प्रधान शास्ता के ये दोनों उत्तराधिकारी अपने पितामह के स्वर्गवास के समय सन् १६२० में केवल १५ और १४ वर्ष के थे। अतः इनके संरक्षण का भार आपके सुयोग्य पाचा राजा विजयसिंहजी दुधोरिया के हाथ में आया। आपने अपनी वंश परम्परा के अनुकूल उन्हें उन्न विक्षा से विस्पित किया। इन दोनों महानुभावों का स्थाह महिमापुर के इतिहास प्रसिद्ध जगत् सेठ की बहिन और पुत्रों से सन १९१९ में हुआ। इनके भी एक २ पुत्र हैं। वयस्क होते ही इन्होंने अपनी स्टेट का सारा कार्यभार सन १९६६ के अगस्त मास से सम्हाल लिया। आप दोनों ही होनहार और उत्साही नवयुवर्क हैं। आप अपने कुछ परम्परा के अनुसार ही अपना सारा प्रवन्ध संचालित करते हैं। आपके पूर्वजी के द्वारा प्रोत्साहित सभी कार्यों जोर संस्थाओं को बराबर आप कोग सहायता दिया करते हैं। आपके यहाँ प्रधान क्यापार वैकिंग का है। आपकी बहुत बढ़ी जमींदारी है।

राय धुद्धिहिली बहादुर पुराने दंग के संजन थे। आपको १८८८ में 'राय बहादुरी' का सम्मान प्राप्त हुआ। आप बढे सहृदय और उदार सजन थे। आपका व्यवहार स्पष्ट और सादा था। इन्ही विशेषताओं के कारण आपकी बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा थी। सन् १९०४ में आपने अलिक भारतवर्षीय जैन दवेताव्यर कान्फ्रेन्स बढ़ीदा के अधिवेशन में सभापित का आसन धुशोभित किया था। आपको सभी आदर की दृष्टि से देखते थे। आप दोनों भाइमों ने जंगीपुर डिस्पेन्सरी और अस्पताब के लिए एक मूल्यवान मवन तैयार कराया था। आप हो ने गिरिडिह और जंगीपुर में जैन मन्दिर तथा पांवापुरी (बिहार) आवूपवंत, पारसनाथ पहाड़ी, सम्बई, रानी (मारवाड़) और अजीमगंज में धर्मशालाएँ बनवाई थीं। आप कोगों ने अजीमगंज में धन्या पाठशाला और अजीमगंज, बनारस, पालीताना और धोराजी में जैन पाठशालायें चढ़ाई'। और भी कई धार्मिक कार्यों में आपने बढ़ी सहायता दों। जैन समाज में इस परिवार को बहुत प्रतिष्ठा है।

इस परिवार की कई स्थानों पर बेकिंग का न्यापार करने के लिए फर्में सुली हुई हैं। इसके अतिरिक्त संघाल, परगना हुमका आदि जिलों में आपकी जमींदारी है।

## रायबहादुर विशनचन्दजी दुधोरिया का खानदान, अजीमगंज

इस प्रसिद्ध खानदान का पूर्व परिचय हम पिछले एष्टों में दे कुके हैं। इस खानदान का इतिहास श्री हरकचन्द्रजी दुवोरिया के द्वितीय पुत्र राव विज्ञनसिंह जी बहादुर से प्रारंभ होता है। आप का विज्ञेप परिचय आपके ज्येष्ठ आता के साथ पहिले दे जुके हैं। आप बढ़े कार्य कुजल मिलनसार तथा योग्य सज्जन थे। आपका देहावसान सन् १८९४ ई० में हुआ। इस समय आपके पुत्र बाबू विजय-सिहजी की आयु केवल १४ वर्ष की थी। स्टेट का सारा प्रबन्ध भार आपके चचा राय बहादुर बाबू बुद्धसिंह जी के हाथ में रहा। सन् १९०० ईसवी में आपने अपनी स्टेट का सारा भार अपने हाथ में लिया। आप आरम्भ से ही होनहार थे। आपने अपने कार्यों से खूब यश सम्पादित किया। सरकार ने आपको सन् १९०३ में अजीमगंज के म्युनिसिपल कमित्रनर मनोनीत किया। सन् १९०४ ई० की अ० मा० जैन कान्मरेन्स के बहौदा वाले अधिवेज्ञन में आपके चचा रायबहादुर बुद्धिहजी प्रमुख और राजा सा० उप सभापति रहे। सन् १९०६ में आप अजीमगंज म्युनिसिपिलटी के चेबरमैन निर्वाचित हुए, सन् १९०८

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्वर्गीय राय विशनचन्द्रजी दुघोरिया वहादुर, अजीमगंज.



स्वर्गीय राजा विजयसिंहजी दुघोरिया, श्राफ श्रजीम ांज.



कुमार चन्द्रसिहजी दुधोरिया, % राजा विजयसिहजी श्रजीमगंज.



कुमार पदमसिंहजी दुधोरिया, ८/० राजा विजयसिंहजी श्रजीमगंज.

ई ० में सरकार ने आपको राजा को उपाधि से सम्मानित कया। आप जितने कार्य्य इस ये उतने ही बातनीर भी थे। आपका झुकाव शिक्षा प्रसार की ओर अधिक रूप से रहता था। सन् १९१५ ई ० में आप कलकता के ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशन के उप सभापित रहे। आप मुशिदाबाद जिला बोर्ड के सदस्य, इन्गीरियल लीग की कार्य कारिणों के सभासद, किंग एडवर्ड मेमोरियल फण्ड कमेटी के मेन्बर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप कलकते के मशहूर कल्ल लेण्ड होल्ड्स ऐसोसियन कल्कता के, जैन एसो-सियेशन आफ इण्डिया बम्बई के, सातन्दजी कल्याणजी की पेड़ी की, तीर्थ स्थान कमेटी के और कलकता रॉयल ट्रांफ कल्ल के मेन्बर थे। श्री सम्मेदशिखरजी के झगड़े के लिए पटने में जो कान्करेन्स हुई थी उसके आए मेसीडेन्ट निर्वाचित हुए थे। सार्वजनिक कार्मों में इस प्रकार लगे रहने पर भी आप अपने स्थवसाय का कार्य ख्या स्वेतर हैं। आपका स्तर्गवास संवत् १९१० में हो गया।

तुधीरिया परिवार अपनी दानवीरता के लिये सदा से प्रसिद्ध चला आ रहा है। इसके दान से बनी हुई धर्मशालाएँ, औपधालय, अस्पताल तथा स्कूल आदि आज भी आपकी असर कीर्ति को फैला रहे हैं। स्वयं राजा सा० ने जब से कार्य भार सम्हालातब से दोनों हाथ खोल कर लाखों रुपयों का दान किया। आपने १ लाख रुपये लेटी मिण्टो फेटी के निर्सिङ्ग प्रसोसियेशन को, २० हजार ससम एडवर्ड कारोनेशन इन्स्टीयृट को, ४ हजार इम्पीरियल बार रिलीफ फण्ड को और ४ हजार कृष्ण नगर कालेज को दान दिये हैं। इसके अतिरिक्त कष्ट प्रपीदित लोगों की सेवा और सहायता आप सदैव करते रहते थे। सन १९१९-२० में मैमनसिंह, ढाका, फरीइपुर, इत्यादि स्थानों में बहुत जोर का त्फान आया। उसमें लोग घरवार विहीन होकर महान दुईवा अस्त हो गये थे। ऐसे किलन समय में आपने हजारों मन चांवल भेड़ कर, उन लोगों की सहायता पहुँचाई। लिखने का मतलब यह है कि इस खानदान का सार्वजनिक और धार्मिंग कार्यों में यहत हाथ रहता है। ओसवाल समाज में यह परिवार बहुत अग्रनण्य और प्रतिष्ठा सम्यप है। इस परिवार की बंगाल प्राम में बहुत बड़ी जमीदारी है तथा कई स्थानों पर बेहिंग न्यापार के लि

## सेठ कालूराम सुखलाल दुघोरिया, झापर

इस परिवार के प्रथम पुरुष करीब २७५ वर्ष पूर्व लच्छासर नामक स्थान पर आकर बसे २०० वर्ष के पदचात् वहाँ से इस खानदान के पूर्वज जीधरामजी के पुत्र गुमानसिंहजी सं० १९१२ में छा गये। तभी से यह परिवार छापर में ही निवास करता है। सेठ गुमानसिंहजी दुधोरिया की साधा स्थिति थी। अतः जाप छापर में ही क्यापार करते रहे। आपके चार पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमदाः व केठमकत्री, शेरमरुको, कास्ट्रामजी एवं पांचीरामजी हैं।

#### भोसंदाल जाति का इतिहीस

सिंठ जेठमळजी निःसंतान ही स्वर्गनासी हो गये । सेठ शेरमळजी के वंशजों की फर्म मेससं शैरमळ चौथमळ के नाम से शिलांग में चळ रही है।

सेठ काल्द्रामंजी का जन्म संवत् १९१२ तथा सेठ पांचीरामजी का जन्म संवत् १९२० में हुआ। सेठ काल्द्रामजी संवत् १९२५ में शिलांग गये। कहा जाता है कि जब गवर्नमेंट की पलटन शिलांग जा रही थी तब आप भी उसी पल्टन के साथ उस पल्टन भी रसंद का सामान देते हुए शिलांग पहुँचे। वहाँ पर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की तथा उस पर दुकानदारों और गवर्मेंट कन्द्रांतिरंग का काम ग्रुस् किया। आपके माई पांचीरामजी भी देश से शिलांग आगये और स्थापार करने लगे। आप दोनों माई बड़े परिश्रमी एवं स्थापार चतुर थे। आपने अपने न्यापार को बढ़ाने के लिए अपने फर्म की गोहारी, पटना एवं कलकत्ता में शालाएँ लोलीं और इन पर चलानी का काम प्रारम्म किया। इन फर्मों पर आपको बहुत सफलता मिली और आपने हजारों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की। आपके सुखलालजी नामक एक पुत्र हैं। सेठ पांचीरामजी भी धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे। आपका संवत् १९७२ में स्वर्गनास हो गया है। आपके भौमसिंहजी नामक पुत्र हैं।

वां॰ सुखंबालजी — आपका संवत् १९४२ में जन्म हुआ। आप आज करू फर्म के प्रधान संचारक हैं। आपके समय में भी इस फर्म की बहुत उन्नति हुई। आप भी अपने पिताजीकी भांति न्यवसाय कुनले एवं चतुर व्यक्ति हैं। आपके गिरधारीमलजी, प्तमचन्दजी, माणकचन्दजी, चन्यालालजी, सेमराजजी, सोहनलालजी एवं मोहनलालजी नामक सात पुत्र हैं। प्रथम चार पुत्र इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा अपना स्वतंत्र व्यायार करते हैं। शेष तीन अभी बालक हैं।

वा॰ मौर्मासहबी—आपभी इस फर्म में पार्टनर हैं। आप इस फर्म का संचालन बड़ी चौगयता से कर रहे हैं। आपके शिवदानमलजी एवं बुद्धसिहःनासक दो पुत्र हैं। बड़े व्यापार में योग देते हैं नथा छोटे अभी पढ़ते हैं।

यह फर्स इस समय शिलांग में मुखलाल भौंमसिंह के नाम से गर्बमेंट कर्न्ट्रेटर क्रॉयमचण्ट एवं मोटर ट्रांसपोर्ट का काम करती है। कलकत्ता और गोहाटों में कालराम, मुखलाल के नाम से इस पर आदत का काम होता है। कलकत्ता में इस फर्म पर हम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम भो किया जाता है। यह फर्म पटना में चलानी का काम करती है। यान गिरधारीमल्ली का सं० १९५८ में जन्म हुसा है। आज कल आप अपने ही नाम से गोहाटी में चलानी का काम करते हैं। आप भी मिलनसार क्रांकि हैं।

मा० पूनमचन्दजी-आपका स्वस् १९६० में जन्म हुआ। आए मिलनसार एवं समझदार

सकत हैं। आजकल आप भी कमें से अलग हो गये हैं तथा आपने छोटे आई माणकचन्द्रजी के साथ ग्यापार करते हैं। आपकी कर्म सरभोग में मेससे माणकचन्द्र तेजकरण के नाम से जूट, सरसों एउम् धान चांवल और गहुं का तथा आदत का काम होता है। अपके तेजकरनजी नामक एक पुत्र हैं।

ताः भागुकचन्दजी—आपका संवत् १९६३ में जनम हुआ है। आप भी इस फर्म से अका होकर आपने माई प्रमचन्दजी के सासे में व्यवसाय करते हैं। आप भी मिलनसार सजान हैं। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम कमशा केशरीचन्दजी, जुम करणजी एवस् विजयसिंहजी हैं।

वा॰ चम्पालालजी--आपका संवत् १९६८ में जन्म हुआ । आजकळ आप छापर में ही निवास करते हैं । वहाँ पर आप व्याज का काम करते हैं ।

## ललकाणी

### ततवाणी गौत्र का उत्मत्ति

महाजन वंश मुक्तवली नामक प्रंथ में लखवाणी गौन्न की टल्पित के सम्मन्ध में लिखा है, कि संबद् ११९२ में रणयंभीर गढ़ में परमार राजा लालींसहजी राज करते थे इनके ७ पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र बहादेव को जलंबर का महाभयंकर रोग हुआ। तब राजा ने मुनि श्री जिनवक्षमस्रिजी से प्रार्थनाकी। मुनी ने महादेव को तंतुरुस्त किया। इससे -।प्रभावित होकर राजा लालींसहजी ने अपने ७ पुत्रों सहित जैन धर्म अंगीकार किया। इस प्रकार उनके लालाणी पुत्र की संतानें लल्वाणी कहलाई।

#### ललवाणी खानदान, खानदेश

स्वानदेश के इस प्रतिष्ठित परिवार का मूल निवासस्थान बहुतः (जोधपुर स्टेट) है। बहुतः में इस सानदान में सेठ मोडाजी उल्लाणी हुए। इनके शोमाचन्द्रजी, ताराचन्द्रजी, तेजमलबी और समस्यमत्रजी नामक ४ पुत्रों का परिवार मारवाड़ और खानदेश के जामनेर, कल्प्रमसारा, मांडल, नोचनसेदा (शेंदुणीं), चीलगाँव (शेंदुणीं), बीलगाँव (शेंदुणीं), बीलगांव (शेंदुणीं), बीलगांव (शेंदुणीं), बीलगांव (शेंदुणीं), बीलगांव (शेंदुणीं), बीलगांव (श

छठनानी मोटानी के बढ़े पुत्र शोमाचन्द्रनी का कुटुस्ब बढ़छ, और चीठ गाँव में निवास करता है। इनके दूसरे पुत्र ताराचन्द्रनी थे। छठनानी ताराचन्द्रनी के पुत्र कीरतमठनी हुए और कीरतमठनी के पुत्र उत्तमचन्द्रनी तथा घननी मारवाड़ से छगभग १२५ साठ पहले जठगाँव के पास पिपटाछा नामक स्थान में आपे तथा वहाँ व्यवसाय हुरू किया। इनमें उत्तमचन्द्रनी के परिवार में इस समय बंदी-

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

कालजी तथा चम्पालालजी नसीराबाद ( भुसावल ) में तथा भेरूलालजी, माणकलालजी और घोंक्डचन्त्जी चीकगाँव ( स्वानदेश ) में म्यवसाय करते हैं।

#### सेठ धनजी ललवाग्री का परिवार

र छलवाणी उत्तमचन्द्रजी के छोटे श्राता धनजी सेठ पिंपडाला से कलमसरा नामक स्थान में आवे और वहाँ उन्होंने खेती वाड़ी और दुकानदारी का ज्यापार आरम्म किया। सेठ धनजी की संतानों ने अपनी चतुराई, ज्यवसाय कुशलता और दूरद्शिता से अपने व्यापार को कलमसरा तथा जामनेर में इतनी उन्नति पर पहुँचाया कि आपका पेरिचार न केवल इन स्थानों पर बल्कि सारे खानदेश प्रान्त में अपना प्रधान स्थान रखता है। ऐसे गौरवशाली परिचार के पूर्वज सेठ धनजी ललवाणी संबद्द १९०० में स्वर्गवासी हुए । आपके सेठ रामचन्द्रजी लखवाणी तथा सेठ सतीड़ासजी ललवाणी नामक २ पुत्र हुए।

#### सेठ रामचन्द्रजी ललवाणी का कुटुम्ब

सेठ रामचन्द्रजी अपने पिताजी की मौजूद्गी में ही संवत् १८९७ में कलमसरा से लगभग दस बारह मील दूर नांचनखेड़ा नामक स्थान में चले गये और वहाँ आपने अपना व्यवसाय रामचन्द्र धनजी के माम से जमाया, आपकी हुदिमचा तथा कार्य्य कुशलता से इस दुकान ने आस पास के सकेल में बढ़ी ल्याति प्राप्त की । जब सम्बत् १९१४ का विख्यात गदर आरम्म हुआ, उस समय बलवाह्यों की एक पार्टो ने सेठ रामचन्द्रजी का मकान लुट लिया । इससे आप को बहुत वही हानि हुईं। थोड़े ही समय बाद आप अपने पुत्र पीरचन्द्रजी तथा लक्खीचंद्रजी को लेकर नांचनखेड़ा के समीप जामनेर में जहाँ इनके बड़े पुत्र हरकचन्द्रजी तथा लक्खीचंद्रजी को लेकर नांचनखेड़ा के समीप जामनेर में जहाँ इनके बड़े पुत्र हरकचन्द्रजी लयवसाय करते थे; चले गये और वहाँ गल्डा और साहुकारी व्यवसाय की पुतः नींव जमाईं। धीरे २ जामनेर में आपने अपने क्यापार की उन्नति की ! संवत् १९२९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके हरकचन्द्रजी, किशनचंद्रजी, पीरचंद्रजी तथा लक्खीचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए। इनसे पीरचन्द्रजी निम्संजान स्वर्गवासी हुए।

#### सेठ हरकचन्दवी ललवाणी

आपने संबद् १९०९ में जामनेर में अपना निवासस्थान कायम किया, तथा यहाँ अपना स्वदसाय स्थापित किया। आपके पुत्र रूसणदासजी फर्म के व्यापार को दद करते हुए छगभग संवद १९७६ में स्वर्गवासी हुए। इनके नाम पर मोतीलालजी लल्ल्याणी मलकापुर (बरार) से दत्तक आये। आपके यहाँ सेठ मोतीलाल लल्लमनदास के नाम से साहुकारी रेनदेन तथा कृषि का काम होता है। आमनेर के स्थापारिक समाज में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

#### सेठ लक्खीचन्दजी ललवाणी

आप सेठ रासचन्द्रजी छल्वाणी के सबसे छोटे पुत्र थे। जिस प्रकार कल्मसरा के परिवार की व्यापार वृद्धि का श्रेय सेठ सतीदासजी तथा पत्रालाल्जी को है उसी प्रकार जामनेर के व्यवसाय की उन्नित का प्रधान श्रेय सेठ रामचन्द्रजी तथा छन्वीचंद्रजी को है। सेठ छन्वीचन्द्रजी ने जामनेर आने के बाद १५ सालों तक अपने पिताजी की देखरेल में व्यवसाय कार्य्य सम्हाला। अतपन आप पर उन ही व्यवसाय अपने पिताजी के बाद इस हुकान के व्यापार में तथा हापि कार्य्य में उत्तरोत्तर सरक्की की और घीरे १ आप सारे सानदेश में मशहूर व्यक्ति गिने जाने लगे। आपने अपना व्यवसाय वन्द्र में भी आरम्भ किया। इन दोनों स्थानों पर यह कर्म लाखों रुपयों का व्यापार करती थी। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन विताते हुए संवत् १९६१ के भादवावदी १४ को आपका देहान्त हुआ। आपके हाद संस्कार के लिये १५ मन चंदन और १० सेर कप्दर प्रथम ही वस्पर्द से मंता रक्खा था। इन सुप्रान्धित वस्तुओं से आपका दाह संस्कार किया। आपने अपने स्वर्गवासी होने के समय ४ लाख रुपया अपने रिस्तेदारों तथा कुटुरिवर्यों को बांटे। आपके यहाँ श्री राजमळजी लल्वाणी सुदी (अमलनेरा) से दत्तक आये।

#### सेट राजमलजी ललवाणी

आपका विशेष परिचय इस अन्य के प्रारम्भ में दिया गया है। कहना न होगा कि आपका व्यक्तिगत जीवन अनेकानेक विचिन्नताओं का प्रदर्शन है। आपका जन्म संबद् १९५१ की वैशास सुदी १ को हुआ। आपका चाल्यकाल बहुत ही साधारण स्थित में न्यतीत हुआ, बहुत छोटी उम्र में ही आपको बहे भयंकर आर्थिक कप्टों का सामना करना पड़ा। मगर उस किन स्थिति में भी आपका उत्साह और आपकी कमें वीरता आपके साथ रही। जैसा कि उस समय की घटनाओं को पढ़ने से पाठकों को अपने आप जात हो जायगी। उसके पश्चाद आपके भाग्य ने एक जोर का पलटा खाया और अकस्मात आप अल्यन्त दीन स्थित से उठ कर श्रीमन्त स्थिति में आगये, अर्थाद जामनेर के सेठ लक्खीचन्द्रजी के यहाँ आप दत्तक आगये। मगर एक दम इतवा बढ़ा परिवर्तन होजाने पर भी आपके अदम्य उत्साह, सादगी और कमंतीता में रत्ती भर भी अन्तर न आया। भाष्य लक्ष्मी की इस सुसकराहट के समय में भी आप अपने आपको तिक भी न भूछे। इस स्थान पर आने पर आपकी सारी शिक्षणं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से फूँची उठकर सार्वजनिक और जातीय कार्यों की ओर प्रवाहित हुई और आपके हार्यों से कई बड़े बढ़े की

#### जीसनाक जाति का इतिहास

उत्तम कार्य सम्पन्न हुए जिनका वर्णन हम आपकी जीवनी में प्रकाशित कर चुके हैं। सानदेश एज्युकेन्नन सोसाइटी, जैन ओसवाल बोर्डिंग जलगांव. ल॰ भा॰ महावीर मुनिमण्डल, जलगाँव जिमसाना, भागीरथी बाई लायनेरी, राजमल लक्सीचन्द धार्मिक औषधाल्य, जामनेर एप्रिकलचर फर्म, केटल ब्रिडिंग फर्म इत्यादि अनेकानेक सार्वजनिक संस्थाओं को स्थापित करने में या उनकी व्यवस्था करने में आपने प्रधान कर से भाग लिया। आपके हृदय का प्रत्येक परमाणु जातीय सेवाओं की मावना से मरा हुआ है। ओसवाल जाति का हतिहास भी आपही की सहायता और सहानुभृति का परिणाम है। कहना न होगा कि इसके पहले आधार स्तम्भ आप ही हैं।

#### सेठ किशनचंदजी सलवाणी

आप सेठ रामचन्द्रजी रुख्वाणी के द्वितीय पुत्र हैं। हम उपर बतला चुके हैं कि आपके आता मांचवलेदा से जामनेर चले गये, और आप यहीं अपना साहुकारी लेनदेन का कारोगर सम्हालते रहे। आपका जन्म संवत् १८८७ में तथा स्वर्गवास संवत् १९४५ में हुआ। आपके रूपचंद्रजी तथा दिएचन्द्रजी नामक र पुत्र हुए! सेठ दीएचन्द्रजी और रूपचेंद्रजी में कृषि के न्यापार को जनावा। संवत् १९४७ में रूपचंद्रजी तथा दीएचंद्रजी का कारवार अलग र होगया!

रुखवाणी रूपचंदनी का जन्म संवत् १९१९ में हुआ। आपके पुत्र रुखवाणी भीवराजबी हुए। आपका स्वर्गवास संवत् १९८७ में हुआ है। आपके पुत्र इन्द्रचन्दनी इस समय विद्यमान हैं। आपका जन्म संवत् १९७६ में हुआ। आपके यहां कृषि तथा लेनदेन का न्यापार होता है। सेठ दीपचंदनी के इसक पुत्र चांदमरूनी के यहाँ भी यही ज्यापारिक काम होता है। सेठ दीपचंदनी का स्वर्गवास २४ साड़ की अवस्था में सुं० १९५० में हुआ।

यह परिवार नांचनसेदा तथा आस पास की ओसवाक समाज में नामांकित व पुराना माना आता है।

#### सेठ सतीदासजी ललवाणी का कुटुम्ब \*

सेठ सतीदासजी का जन्म संवत् १६५६ में हुआ। आपने इस दुकान के व्यापार को बहुत समकाया । आपकी दुकान सतीदासधनजी के नाम से न्यनसाय करती थी । आप भी आस पास के

इस परिवार का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिये बहुत पत्र दिवें लेकिन समय पर परिचय न मिला। अत व्या नितना श्मारी स्पृति में था उतना ही झांपा जा रहा है।

स्थापारिक समाज में नामांकित व्यक्ति थे। व्यापार की उन्नति के साथ २ आपने इस खानदान के सम्मान की भी विशेष उन्नति की। आपका स्वर्गवास संवत् १९५२ में हुआ। आपके पुत्र सेठ रतनचन्द्रजी हुए। सेठ रतनचंद्रजी के बाद उनका कार्य्यभार उनके पुत्र सेठ पन्नाकाळ्जी और मानचन्द्रजी ने सम्माका।

सेठ पक्षाकालकी ललनाणी—सेठ सतीदासजी के परचात सेठ पक्षाकाककी ने इस कानदान के छनदेन और कृषि काम को बढ़ाया। आपके छोटे आता सेठ प्रेमराजजी भी आपके साथ व्यापार में भाग छेते थे। आपकी दुकान खानदेश की नामी दुकानों में मानी जाती है, तथा हरएक घामिक और परोपकारी काव्यों में यह परिवार उदारता पूर्वक भाग छेता है। सेठ पन्नाकाकजी का स्वर्गवास संवद १९८२ की कार्तिक बदी ३ को तथा प्रेमराजजी का स्वर्गवास छनामन संवद १९७० में हुआ। आप दोनों बंधुओं के कोई संतान नहीं थी, अतप्य सेठ पन्नाकाळजी के यहाँ सरूपचन्दजी काळ ( जोधपुर ) से और प्रेमराजजी के यहाँ मागाचंदजी ताप से एकक छाये गये। इस समय सेठ सरूपचंदजी तथा भागचंदजी छळवाणी अपना अपना स्वतन्त्र कार्य्य सम्हाकते हैं।

श्री सरूपचंदजी—आप बढ़े होतियार तथा धनिक व्यक्ति हैं। सार्वजनिक व धार्सिक कार्यों में आप उदारता पूर्वक मांग छेते रहते हैं। आपके यहाँ कृषि छेनदेन और साहुकारी का ज्यापार होता है।

श्री मागचंदजी—आप भी शिक्षित एवं कार्य्य चतुर सन्त्रन हैं। आपने कुछ समय एवं अठगाँव में एक फर्म स्थापित की है उस पर अनाज की आदत व वैक्षिण का कारवार होता है। जनगाँव में आप प्रतिष्ठा सम्पन्न ज्यापारी माने जाते हैं तथा हर एक सार्वजनिक काम में हिस्सा लेते रहते है।

यह परिवार खानदेश के ओसवाल समाज में बड़ी ऊँची प्रतिष्ठा रखता है तथा इस प्रांत के प्रधान धनिक परिवारों में माना जाता है। इस परिवार के प्ररुष इवेताम्बर स्थानक वासी आम्नाय को मानने वाले हैं।

#### बानवासी मानमलंजी छोटेमलजी का परिवार, मांडल

कपर किसा जा सुना है कि सेठ मोटाजी के तासरे पुत्र तेजमङजी थे। उनके पुत्र प्रेमराजजी हुए। सेठ प्रेमराजजी रूठवाणी के छोटमङजी, पीरचंदजी तथा नगराजजी नामक १ पुत्र हुए। ये तीनों आता रूपभग १०० साल पहिले व्यापार के लिये मांडल-खानदेश में आये।

सेट इंटमबर्जा बलवाणी—आपने थोड़े समय तक न्यालोद में फकीरचंदनी खींवसरा के यहां सर्विस की। पदचार आप मोडल आये और यहां बहुत छोटे प्रमाण में किराने की शुकानदारी शुरू की।

61

#### बोसबाक बार्ति का इतिहास

इस प्रकार इदिमानी और हिम्मत के बढ़ पर आपने अपने स्थापार को दिन दिन बढ़ाने की ओर कक्ष रक्ता ! तथा किराने के स्थापार में सम्पत्ति उपार्जित कर आसामी लेनदेन का कार्य्य आरम्भ किया ! इस प्रकार कर्म के स्थापार को उन्नति की ओर अप्रसार करके आप स्थावासी हुए !

सेठ मानमळजी लजनाणी-भाषका जन्म १९१२ की फागुन बदी र को हुआ। आप सेठ छोटमळजी के पुत्र
ये। आप बदे होनहार मेचानी तथा स्पन्नसाय दक्ष पुरुष थे। केवळ १२ साल की अरुपायु से ही आपने अपने
स्पवसाय को सन्हाल लिया था। आपने इस दुकान के स्पापार तथा सम्मान को इतना बदाया कि आपका
परिवार सानदेश के ओसवाल परिवारों में मुख्य तथा स्वातिवान माना जाने कमा। आपका राज दरबार में
भी अच्छा मान था। सानदेश के ओसवाल सन्जनों में आप समझदार पुरुष थे। आपने जगह, जमीन,
जायदाद तथा कृषि और साहुकारी के स्पापार को ज्यादा बदाया। आपको दरवार में कुर्सी मिलती थी
आपके ३ पुत्र हुए को अभी विश्वमान हैं। इस प्रकार मतिहा पूर्ण जीवन विताते हुए संवद १९८२ की
गौव सुदी ४ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके पृथ्वीराजजी, जेटमळजी तथा चंदनमळजी नामक सीन पुत्र हैं।

त्तवनाणी पृथ्वीराजजी—आपका जम्म संवत १९६६ की आवाह सुदी ९ को हुआ है। आप कांत, समझदार, स्ववहार कुशक तथा वजनदार स्पक्ति हैं। कम के स्वापार आदि का प्रधान बोझा आप ही पर है। हरएक धार्मिक और सामाजिक कामों में आप सहावता पहुँचाते हैं। आपके वहाँ कृषि तथा आसामी क्षेत्रदेन का स्वापार बदे प्रमाण में होता है। आपके छोटे आता चंदनमक्जी का जन्म संवर्ष १९६६ की पौष बदी ४ को हुआ। आप अपने बदे आता के साथ में स्वापारिक कामों में सहयोग हेते हैं। आप दोनों बंधु मांदक तथा सानदेश के प्रसिद्ध स्विक्ति हैं।

जलवाणी जेठमलजी—आपका जन्म संवत् १९६५ की वेशाख सुधी ४ को हुआ । आपका कारवार दो साल पूर्व अलग अलग हो गया है। इसलिए इस समय आप जेठमल मानमल के नाम से साहुकारी तथा कृषि का काम करते हैं। आपने अपनी माता श्री केशस्वाई के नाम से अमलनेर गर्ल स्कूल में ५ हजार रुपये दिये हैं। यह शाला आपकी मातेववरी के नाम से चक रही है। इसी तरह अपनी मातेववरी के नाम से कललाई शंकरलाल गर्ल स्कूल में ५ हजार रुपये दिये हैं। इसी तरह अपनी मातेववरी के नाम से कललाई शंकरलाल गर्ल स्कूल पूलिया में एक होस्टल कनवाने के लिए आपने अदाई हजार रुपये दान दिये हैं। इसी तरह और भी उत्तम कामों में आप न्ययर करते हैं। आप अमलनेर म्युनिसिपेटेटी के लोकल वोर्ड की ओर से भिमवर हैं। इसी तरह कृषि (शेतकी) यसोसिपश्चर के भैमवर हैं।

## ोसवाल जाति का इतिहास



ठ पृथ्वीराजजी ललेवाणी, मांडल ( खानदेश ).



शाहजी जीवसचन्दजी ललवासी, जोधपुर.



स्व॰ सेठ जवाहरमलजी ललवागी, पूना.



हुँ॰ सम्पतलाखर्जी लूगावत (किशनलाल संपतलाल), फलौदी.

#### सेट लालचन्द जीतमल, ललवाणी-धूलिया

इसी तरह मोटाजी सेठ के चतुर्थ पुत्र समरथमलजी के पुत्र जीतमलजी हुए। आप १०० साल पहिले ध्िलया के जूनियाँ नामक स्थान में आये। आपके इगहुजी, गुलावचंदजी, लालचंदजी, लालचंदजी, लालचंदजी, लालचंदजी का जन्म १९३० में हुआ। आप जूनियाँ से घोरड़ गवे, तथा इस समय सिरूर (ध्लिया के पास) में व्यापार करते हैं। ध्लिया में भी १३ साल पहिले इन्होंने दुकान की है आपके यहाँ किराने का व्यापार होता है। आपके भागचंदजी, शोमाचंदजी, कप्रचंदजी तथा क्ष्मानमलजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। इसी तरह दगहुजी लखवाणी के पुत्र दीपचन्दजी बोरड़ में व्यापार करते हैं। लक्ष्मीचन्दजी के पुत्र कप्रचन्दजी भी व्यापार करते हैं।

#### ललवाणी जीवणचन्दजी का खानदान, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वत छछवाणी जगन्नाधनी के मगराजनी और कुशछचन्द्रनी नामक दो पुत्र हुए । इनमें नगराजनी का परिवार इस समय पचपदरा में हैं।

कलवाणी जुगालचन्दजी---आपको प्रसन्न होकर जोधपुर दरवार में "शाह" की पदवी इनायत की थी। तब से आपका परिवार "शाह" के माम से सम्बोधित होता है। आपके पुत्र अमरचन्दजी तथा आणकचन्दजी उखवाणी हुए।

जजनाजी अम्र चन्द्रजी—आए जोधपुर महाराजा मानसिंहजी के विश्वासपात्र ओहदेदारों में थे। जब महाराजा भीवसिंहजी गुजर गये, तब महाराजा मानसिंहजी को वापस छाने के छिये आप जाछोर भेजे गये थे। उस समय इनको महाराजा मानसिंहजी ने एक खास रुक्षा दिया, जिसमें छिखा था कि''''' "तथा यांसी बंदगी सदाई सामचरमी री है हमें मारी बंदगी में हाजर हुवो सुँ यांसी आजीविका खिदमत में माराराज में दूर न हुसी। तो मुँ सदा मेहरवानी रहसी मारो श्री इष्टदेव बिचे हैं ने सुव निजर सुँ सवायो जीवाजस हुसी: सुतो भीजर भावसी खातर खुशी राखे ने परणतसर री हाकसी ने जपज तो होय हजार रो गाँव इनायत हुसी। काती सुदी ५ संवत् १८६०।

जब महाराजा मानसिंहजी जोधपुर की गई। पर बेंडे, उस समय उन्होंने परवतसर, तोसीणां, बगाँछ वगैरा परगनों का हाकिम आपको बनाया और घोरू नामक २ हजार की रेख का गाँव जागीर में दिखा। इसके बाद ये गाँव जस होकर आपको १ हजार रुपया सांख्याना मिछते रहे। आपके पुत्र बतुरमुजजी को भी संबत् १८६० में एक खास रुका बनायत हुआ। संवत् १८६२ में जोघपुर तथा जबपुर रिवासतों के दरमियान टदयपुर की कुमारी के सागण के सम्बन्ध में सगढ़ा खड़ा हुआ, और दोनों तरफ से झगड़े की तथारी होने लगी। इस दुर्घटना को टालने के लिये ललवाणी अमरचन्द्रजी जयपुर मेजे गये और इन्होंने बुद्धिमानी पूर्वक इस मामले को शांत किया। इससे प्रसन्त होकर आपको जोघपुर दरबार ने जयपुर का वकील बनाया। आपके पुत्र फतेकरणजी, चतुर्भु जजी और रूपचन्द्रजी हुए। इनमें संवत् १८६२ में ललवानी कतेकरणजी पर्वतसर के हांकिम बनाये गये। आपके पुत्र फोजकरणजी जेतारण के हाकिम मुकर्रर किये गये थे। उस समय से अमरचन्द्रजी का परिवार जयपुर में निवास करता है।

ललवाणीं प्रतापमलजी---ललवाणी कुशालचन्द्रजी के छोटे आता माणकचन्द्रजी का परिवार जोधपुर में रहा। इनके पुत्र विजेचंद्रजी और पौत्र प्रतापमलजी हुए। आप वीर पुरुष थे। आपने कई लड़ाइयाँ लड़ीं। संवत् १८६६ में जब जोधपुर पर आक्रमण हुआ, तब ललवानी प्रतापमलजी जोपपुर दरबार की ओर से युद्ध में सिम्मलित हुए। संवत् १८६६ की जेट बड़ी १२ को आपको महाराजा मानसिंहजी ने एक रक्का प्रसन्नता का दिया था। संवत् १८७९ में सरदारों के बलेद्रे को शाँत करने के लिए कौज लेकर आप गूलर गये, और वहाँ फतह पाई। संवत् १८८९ में आप दौलतपुरे के हाकिम मुकरेर हुए। संवत् १८८० में इस स्थान पर इनके बढ़े पुत्र सिधकरणजी मेजे गये और आप फौज के कार्य के लिये जोधपुर खुलवा लिये गये। ललवाणी प्रतापमलजी के पुत्र सिधकरणजी तथा अभयकरणजी थे। इनमें सिधकरणजी के जीवणचन्द्रजी और लालचन्द्रजी तथा अमेकरणजी के लिखमीचन्द्रजी और लालचन्द्रजी तथा अमेकरणजी के लिखमीचन्द्रजी और लालचन्द्रजी तथा अमेकरणजी के लिखमीचन्द्रजी और लालचन्द्रजी नामक पुत्र हुए। संवत् १८९९ में ललवाणी लखमीचन्द्रजी जेतारण के और १९०२ में शिवचन्द्रजी दौलतपुरे के हाकिम बनाये गये। इसी तरह सिधकरणजी खीडवाणे के कोतवाल बनाये गये। इस प्रकार आप लगातार रियासत की भेवाओं में भागा लेते रहे।

छल्वाणी जीवणवन्द्रजी अतिहित व्यक्ति थे । आपके पुत्र बाह पृथ्वीराजजी इस समय विद्यमान हैं। आपकी अवस्था ६७ साल की हैं। आप इस समय वैदेन्यू आफिसर हैं। आपने रिवासत के माल-गुजारी बेदोवस्त में बहुत काम किया है, तथा तलुरवेकार और होशियार मुखुदी हैं। आपके छोटे मार्ट दीपवन्द्रजी हवाला में माफिज अफसर है। इनको हवाले के काम का अच्छा तलुवा है। आपके पुत्र रतनवंद जी हैं। इनमें रतनवंद्रजी, पृथ्वीराजजी के नाम पर दत्तक गये हैं। ललवाणी रतनवन्द्रजी के पुत्र जगरीश्वाचन्द्र हैं।

यह परिवार जोषपुर के ओसवाल समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। स्टबानी पृथ्वीराज की प्रशने प्रतिष्ठित महानुभाव हैं।

तलवाणा

### सेठ पूनमचन्द नारायखदास ललवाणी, मनमाइ

इस परिवार का मूळ निवास बड़ी पाटू ( मेड्ता के पास ) जोधपुर स्टेट है। आप स्थानक वासी आम्बाय के अनुवायी हैं। मारवाद से ज्यापार के निमित्त लगभग १२५ साल पहिले सेठ मनरूपजी छरुवाणी मनमाद आये। आपके गजमळजी तथा ख्वचन्द्जी नामक दो पुत्र हुए । सेठ गजमळजी के पुत्र जोधराजजी ने आस पास के ओसवाळ समाज तथा तथा पंचपंचायती में अच्छा सम्मान पाया। आप धार्मिक कृत्ति के पुरुष थे। आपका संवत् १९२८ में स्वर्गवास हुआ। आपके दीयचन्दजी तथा प्नमचन्दजी नामक २ पुत्र हुए । इनमें से प्नमचंदजी, छळवाणी ख्वचंदजी के नाम पर दसक गये। आप दोनों का जन्म क्रमझः संवत् १९१४ और १९१८ में हुआ था। इन दोनों वन्छुओं ने इस परिवार के ज्यापार को विशेष बदाया। दीयचन्दजी का स्वर्गवास संवत् १९५२ में हुआ था। इनके खींवराजजी तथा गणेशमळजी नामक २ हुए । इनमें गणेशमळजी सन् १९२१ में स्वर्गवासी हुए । आप शान्त स्वभाव के द्याछ सज्जन थे।

वर्तमान में इस परिवार में मुख्य व्यक्ति सेठ पुतमचन्द्रजी तथा खींवराजजी हैं। इसमें से पुतमचन्द्रजी खखवानी पुराने ढंग केम तिष्टित पुरुष हैं। सेठ खींवराजजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप ही इस समय क्रमाम व्यापार का संचालन करते हैं। आपके पुत्र माणकचन्द्रजी १७ साख के हैं। गणेशमलजी के पुत्र धरमचन्द्रजी पढते हैं।

ंषह परिवार खानदेश तथा महाराष्ट्र प्रान्त की ओसवाल समाज में अच्छा सधन व प्रतिष्ठितं माना जाता है। आपके यहाँ पुनमचंद्र नारायणदास सलवाणी के नाम से आसामी व सराकी छेनदेन का काम होता है।

## सेठ प्नमचंद हीरालाल ललवाणी, भोपाल

छलवाणी प्रस्ववन्द्रजी मेहते में निवास करते थे। उनके पुत्र हीरालालजी तथा राजमलजी के०-७५ साल पूर्व इन्दौर और मगरदा (भोपाल स्टेट) होते हुए भोपाल आये, यहाँ आकर राजमलजी ने कावतकारी और हीरालालजी ने रामिकान पृथ्वीराज नामक दूकान पर गुमारतिगरी की। बाद में हीराहारूजी ने भोपाल शहर में प्नमचंद हीरालाल के नाम से दुकान की। इनको प्रतिष्ठित समझकर संवद
१९५४ में भोपाल स्टेट ने इनको अपने शाहगंज और नजीराबाद परगर्नों का खजांची बनाया। और इन
होनों जगहों पर हीरालालजी ने मूलचन्द मोतीलाल के नाम से दुकान की। पीछे से दुराहा (भोपाल स्टेट)
में और पोसार पिपरिया में भी इसी नाम से दुकान की गईं। आपने स्थानीय रवे० जैन मन्दिर में एक

कोटा मदिर बनवाया और २५००) रुपये नगद देकर उसकी व्यवस्था भी संघ के जिम्मे करदी। सरकार सुल्तान जहांनेगम साहिबा ने अपने शाहजादे नबाव हमीहुन्छावां साहिब को जनानी क्योदी की विज्ञास्त का काम आपके सुपुर्द किया जो आपके गुजरने के एक साछ सक आपके पुत्र के पास रहा। आप के छोटे पुत्र मोतीछाछजी का अंतकाछ संवत १९९९ में हुआ। आपने संवत् १९७२ में ७ क्षेत्रों के छिए ५ हजार रुपयों का दान भार्मिक कार्ज्यों के छिये निकादा। आपका स्वर्गवास संवत् १९७२ की फागुन वदी अमावस को हुआ।

वर्तमान में सेट हीरालालजी के बढ़े पुत्र राय सेट मूलचन्द्रजी लक्ष्याणी विद्यमान हैं आपका जन्म संबद् १९४१ में हुआ। आपके जिम्मे सरकार सुक्तानजहां बेगम साहिबा ने पराना सुक्तानपुर (भोपाल स्टेट) का खजाना किया। आपने ४० हजार रुवयों में भोपाल स्टेट के मनकापुर और जुमनिका नामक २ मोजे खरीद किये। संवद् १९८२ में मूलचन्द्र सरदारमल के नाम से मनकापुर में हुकान की गई। २ सालों तक मरहूम नवाय उवेतुल्लाखों साहिब की क्योदी की तिजारत का काम भी आपके जिम्मे रहा। युरोपीय वार के समय पर स्टेट ने आपको वारकोन फण्ड का ट्रेमरर बनाया। आपने कार सालों तक ऑनरेरी मजिल्ट्रेटिशय का कार्य्य किया। सन् १९२८ में भोपाल सरकार ने आपके "राय" की पदवी इनायत-की! सन् १९३२ में आपको भोपाल स्टेट ने "स्टेट खर्जीवी" बनाया। वर्तमान में आप स्थानीय वर्वे० जैनापाउशाला के प्रेसिडेण्ट और गौजाला के १२ सालों से संचालक हैं। आप मोपाल बाहर के प्रतिविद्य पुरुव हैं। आपके पुत्र सरदारमलजी का जन्म १९३८ में हुआ। बाप उत्साही तथा समझदार युवक हैं। इन्होंने एक० ए० तक बिक्षा पाई है।

### सेठ जनाहरमल सुखराज ललनाणी, पूना

इस परिवार के पूर्वज सेठ भीमाजी सरुवाणी के पुत्र सेठ प्रमाधन्त्री स्वस्ताणी अपने मूख निवास स्थान कोसेलाव (जोधपुर स्टेट) से संवत् १९३० में पूना आये। तथा पूना सावनी में सराफी स्थवहार चालु किया। आप संवत् १९८० में स्वर्गवासी हुए। आपके जवाहरमकत्री, रतनवन्द्रजी क्रपचंद्रजी और छोगामलजी नासक ४ पुत्र हुए।

जवाहरमताजो लतावाणी—आपका जम्म संबद् १९१२ में हुआ। आपने २६ सात की वयतक सेट रतनाजी सेवाजो दुकान पर मुनीमात की। पश्चात् १९५५ से बर्तनों का अपना घर ध्यापार आरंभ किया। और इस स्थापार में आपने अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की। आपने स्थानीय बादाबादों के उद्दार तथा नवीन बिल्डिंग यनवाने में विशेष परिश्रम किया। जातीय पंचायती में मेक बनावे रखने में आप प्रवस्त पूर्वक भाग लेते थे। आप महादेव मन्दिर, जैन पाठशाला और अन्य कई संस्थाओं के ट्रस्ती थे। आपने जिनदक्त न्यायाम शाला का स्थापन किया था। आप श्री पाठवेनाथ नियालय नरकाणा के लाइफ मेम्बर थे। आपने अपने गाँव में एक कन्या पाठशाला खुलवाई है। आप पूना के जैन समान में वजन-दार पुरुप थे। संवद् १९९० की काती वदी १३ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके खुलराजजी, केसरीमळजी, मोहनलालजी तथा कोन्यकालजी नामक ४ पुत्र विश्वमान हैं।

सेठ सुखराजबी उन्हवाणी का जन्म १९५८ में हुआ आप श्री आलमानन्द जैन नायबेरी पूना के सेकेटरी हैं। इसमें आपने बहुत अधिक उन्नति की है। इस वाचनाल्य में लगभग १० हजार प्रन्य हैं। आप मारवाइ प्राविधियल जैन कान्फ्रेंस के सेकेटरी तथा उसकी स्टेडिंग कमेटी के मेम्बर हैं। इसी तरह वरकाणा विचालय एज्डेशन बोर्ड के सेकेटरी हैं। आपके छोटे स्नाता केसरीमल्जी फर्म के स्थापार में सहयोग लेते हैं। तथा श्रेष दो पदते हैं। आपके यहाँ जवाहरमल सुखराज के नाम से बैताल पैठ पूना में बर्तनों का स्थापार होता है। आप मन्दिर मार्गीय आझाय के अनुयायी हैं।

### सेठ भीकचंद केवलचंदजी ललवाणी, मनमाड

सेठ मेघराजजी रूठवाणी बद्दी पादू (सारवाद ) में रहते थे। इनके हिन्दूमरूजी, छोटमरूजी तथा नवरुमरूजी नामक ३ प्रत्र हुए। ये बंधु देश से स्थापार के लिये सनमाद के पास नीमोन नामक स्थान में आये। छोटमरूजी के केवळचंदजी तथा दीपचन्दजी नामक २ प्रत्र हुए, इनमें केवळचन्दजी, हिन्दूमरूजी के नाम पर दत्तक गये। सेठ केवळचन्दजी की सनमाद के व लासपास के ओसवाळ समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी। संवर् १९५२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके प्रत्र मीकचन्दजी का जनम संवत् १९३८ में हुला। प साळ पूर्व आपने मनमाद में अपना स्थायी निवास बनाया। आप प्रतिष्ठित स्थक्ति हैं। आपके यहाँ भीकचन्द केवळचन्द के नाम से आसामी छेनदेन का काम होता है।

इसी प्रकार इस परिवार में दीपचन्दजी के पौत्र कचरदासजी और मोतीलालजी तथा नवलमछजी के पौत्र बालचन्दजी नीमोन में ब्यापार करते हैं।



## लूगायत

## लूणावत गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि सिंध देश के भाटी राजपूत राव गोशांत को विक्रम संबद १९४ के छग-भग उपकेश गच्छीय जैनाचार्य्य कनकप्ति ने प्रतिबोध देकर जैनी बनाया और आपरिया गौत्र की स्थापना की। इसी वंश में आगे चलकर कृणा साहस नामक एक भाग्यशाली प्रम् प्रतिष्ठित पुरुष हुए। वे सिंध देश में मारवाड़ के गुढ़ा नामक स्थान में आकर रहने छगे। वहाँ इन्होंने एक मन्दिर भी बनवाया। छूणा साह को फिर से आचार्य्य देवगुप्त स्ति ने प्रतिबोध देकर जैनी बनाया। इन्हीं छूणासाह के वंशज छूणावत के नाम से मशहूर हुए। \*

### सेठ बुधमलजी विरदीचन्दजी लूखावत का खानदान

इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवास स्थान नान्द (अजमेर) का है। आप सुप्रसिद्ध खुणावत वंश के हैं।

करीव १०० वर्ष पूर्व आपके पूर्व पुरुष सेठ बुधमालकी साहब धामक में आये। आपही ने पहाँ पर आकर दुकान स्थापित की और सबसे पहले कपास और जमीदारी का काम प्रारम्भ किया। उस समय आपका प्रभाव इतना बद गया था कि सारा धामक गांव, बुधमालबी का धामक इस नाम से श्रसिद्ध हो गया था। उस समय रेलवे न होने की वनह से घामक कपास के ब्यापार का प्रधान सेण्टर हो रहा था। निजाम स्टेट और नागपुर के बीचवाली सदक की यह प्रधान सण्डी था। इस अवसर से फायदा उठा कर आपने कपास के ब्यापार में बहुत प्रच्य उपार्जन किया आपका स्वर्गवास संवद १९२५

महाजन वरा मुक्तावली में इस किम्बदित का उल्लेख करते हुर लिखा है कि सिंघ देश के सार्थ राजपूत राजा असम्पर्सिंह को सबत् ११६५ में श्री जिनव्ह सूरि ने शतिवोध देकर जैनी बनाया ! और आपरिया गीत की रचापना की । इन्हीं असम्पर्सिंह की १७ पीटी में लूणा साह हुए ! इनकी संवानें हुणावत कहलाई । इन्होंने रानुष्यक का पक संव भी निकाला था ।

# श्रीस्यास जाति का इतिहास 📺



स्व॰ सेठ बिरदीचन्दजी लूखावत, धामक,



वावू सुगन्धचन्द्रजी लूगावत, धामक.



स्व॰ सेठ चुन्नीलालजी लूखावत, धामक.



बाबू इन्द्रचन्द्रजी लूग्णवते, धामकः

में हुआ । आपके एक पुत्र कीयुत विरदीचन्दनी हुए । आपका जन्म चैत सुदी १५ संवत् १९१२ में हुआ । जिस समय सेठ बुधमलनी का देहान्त हुआ, उस समय आपकी उम्र केवल १३ वर्ष की थी । मगर आपने अपनी परिश्रमशीलता, द्रदिक्षिता और बुद्धिमानी से दुकान के काम को बहुत योग्यता से संचा- ितंत किया । आपका सामाजिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक जीवन भी बहुत अनुकरणीय रहा। आप का सामाजिक पंचायत पर बहुत अच्छा प्रभाव था तथा आप पंचायत के अग्रगण्य व्यक्ति थे । आप गुप्त दान विशेष रूप से किया करते थे । गौपालन का भी आपको बहुत शौक था । आपके स्वभाव में सादापन, द्या और सचाई की मात्रा बहुत अधिक थी । विकाम संवत् १९५६ में जब भारत व्यापी दुष्काल पढ़ा था उस समय आपके पास काफी अनाज सिलक में था । आपने उस मयक्कर दुष्काल के समय में स्वार्थ स्थाग कर गरीवों के लिए अन्न क्षेत्र लोले । आपका लक्ष्य गरीवों के प्रतिपालन की तरफ विशेष रहता था । आपके हाथ से दान धर्म भी बहुत हुआ । आपका स्वर्गनास सं० १९८८ की कार्तिक वदी ११ को हुआ ।

आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम चुकीकाळजी था। आप बढ़े नीतिवान और धर्मशीळ व्यक्ति थे। आपका विवाह खामगांव में सेट ऋषभदासजी सखळेचा की पुत्री से हुआ। यह विवाह बढ़ी धूमवाम से हुआ जिसमें काफी रुपया खर्च हुआ। आपका स्वर्गवास केवळ २९ वर्ष की छोटी उम्र में संवद् १९७५ में हो गया।

सेठ खुबीलालकी के दो पुत्र और एक कन्या हुई । युत्रों के नाम सुगन्धवन्दनी, तथा इन्द्रवन्दनी हैं तथा कन्या का नाम भदनकुँवर बाई है। इनमें से श्रीयुत सुगन्धवन्दनी का विवाह हैदराबाद के सुप्रसिद्ध सेठ दीवान बहादुर थानमल्ली ल्राणिया की पौत्री से हुआ। इस विवाह में बहुत काफी रूपया खर्च हुआ। इन्द्रवन्दनी का विवाह मुसावल में सेठ पत्नालालकी बन्द की सुप्रती से हुआ। इस विवाह के उपलक्ष्य में भिन्न २ काक्यों में ग्यारह इन्तर रूपये दान दिये गये और काफी रूपया खर्च हुआ। श्री मदनकुँवरबाई का विवाह और गावाद में मोहनलालजी देवदा से हुआ। आप अच्छे सुविक्षित हैं।

#### श्रीयुत सुगन्धचन्दजी लूगावत

आपका जन्म संवत् १९६६ की महा सुदी ९ को हुआ। स्कूछ में आपकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई मगर आपका अध्ययन और आपकी योग्यता बहुत बढ़ी हुई है। आप शान्त स्वभाव और उच्च प्रशृतियों के नवयुवक हैं। इतनी बढ़ी फर्म के मालिक होते हुए भी अहद्वार और उच्च्नंबळता आपको छूमी नहीं गई है। इतनी सामिमयों के विद्यमान होते हुए भी आप श्रुद्ध खहर का व्यवहार करते हैं तथा अत्यन्त सादा

63

नीवन ज्यतीत करते हैं । देश और समाज-सेवा की तरफ भी आपका बहुत काफी छह्य है। इतनी छोटी उन्न के होने पर भी समा, सोसायटी, सम्मेलन तथा शिक्षासंस्थानों में आप बहुत दिल्वसपी से भाग छेते रहते हैं । सबसे पहले नवशुवकों के ज्ञारीरिक विकास के लिये आपने प्रयत्न करके धामक गांव में एक सार्वजितक व्यायामशाला की स्थापना करवाई, कहना न होगा कि इसके पहले यहाँ पर कोई व्यायामशाला नथी। इसके पश्चात् आपने लपनी ओर से धामक में—ज्ञानवर्दक वाचनाल्य का स्थापना की इसके सिवा आप मोमिन्नाबाद के महावीर वालाश्रम के उपसमापति हैं । अभी आपकी उन्न बहुत कम है, मगर समाज—सेवा को जो चिनगारी इस समय आपके हृदय में सुलग रही हैं उसका विशास होने पर समाज सेवा के बहुत बढ़े ? काम आपसे होने की आशा है । समाज सेवा के कार्यों में आप अन्यन्त उत्साह के साथ आधिक दान देते रहते हैं । आप अलमेर में होने वाली स्थानकवासी कान्फ्रेन्स के अवसर पर श्री स्थानकवासी जैन नवयुवक सम्मेलन की स्वागत कारिणी के अध्यक्ष खुने गये थे । ओसवाल जाति के इस विशाल इतिहास के भी आप एक प्रधान अधार स्तम्भ हैं।

श्रीयुत इन्द्रचन्द्रजी छ्णावत—आपका जन्म संवद् १९७० में हुआ! आपका शिक्षण भी मैट्रिक तक हुआ। आप भी सज्जन जीर सुशील स्वभाव के नवयुवक हैं। आपका बन्धु प्रेम बहुत बढ़ा हुआ है, आप अपने बढ़े स्राता सुगन्धचन्द्रजी छ्णावत की आज्ञा का पालन बढ़ी श्रद्धा से करते हैं। आपका भी समाजसेवा और दानधर्म की ओर पूरा लक्ष्य है।

#### सेठ किशनलाल सम्पतलाल लगावत, फलोदी

किशनलालजी ल्लावत का जन्म संवद् १९३८ की भाषाद वदी १४ को हुआ। आप जयराजजी ल्लावत फलोदी वालों के पुत्र और भावरचन्दजी के पौत्र हैं, तथा तनसुखलालजी ल्लावत (रावतमक्त्रों के पुत्र ) के यहां इत्तक गये हैं। ल्लावत किशनलालजी का धर्मध्यान में जादा लक्ष है। आप बढ़े सीधे स्वमाव के पुरुष हैं। लगभग १॥ लाख रुपया आपने धार्मिक कार्यों में लगाये हैं। संवद् १९६६ में जापने पाली से कापरहा तीर्य का संघ आचार्य नैमिविजयजी के उपदेश से निकाल। इसके अलावा १५ हजार को लगत से फलोदी में एक विशाल धर्मशाला और देरासर बनवाया तथा आचार्य नीतिविजय जी से उपध्यान कराया।

ल्लावित किशनलालजी ने सम्मेदशिखरजी, गिरनार, सिद्धांचल, आब, तारंगाहिल, केशरिबाजी आदि कई तीथों की यात्रा की। पाली में किशनलाल सम्पतलाल के नाम से आपका गिरनी व क्याज का घंचा होता है और फलोदी में सास निवासस्थान है। आपके खसुर निहालचन्दजी सराफ़ ने अपनी सम्पति का इसीवतवामा अपनी पुत्री के नाम कर दिया। इसीलिए उनकी तमाम सम्पत्ति के मालिक किशनकाळजी खूणावत हो गये। आपके पुत्र सम्पतलाळजी का जन्म संवत् १९७० में पाळी में हुआ। सम्पतलाळजी भी अपने पिताजी की तरह धर्मच्यान में जादा दिलवस्पी छेते हैं।

## सेठ चन्द्वाल पन्नालाल ल्यावत, सेंद्रजना

इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान अजमेर के समीप नरवर का था। आप छोग श्री कैन खेताक्वर मन्दिर आङ्गाय के सज्जन हैं। सब से पहले करीब १०० वर्ष प्रथम इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ महताबमलजी, चन्दूलालजी तथा जेठमलजी राजेगांव होकर सेंदूरजना आये। इनमें महताबमलजी के कोई संतान न हुई। जेठमलजी के जगकाथजी, दुर्लाचन्द्रजी, हरकचंद्रजी सथा काल्द्रगमजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें तृतीय तथा चतुर्थ पुत्र विद्यमान हैं।

सेठ चन्त्र्लालजी ने अपने परिवार के स्थापार को खूब बढ़ाया। आपके मोतीलालजी तथा पन्न लालजी नामक दो पुत्र हुए। मोतीलालजी संवत् १९६० में स्वर्गवासी हुए। आपके परचात् पन्नालाल की ने हुकान के काम को खूब बढ़ाया। आपकी हुकान बुल्डाणा प्रांत में नामांकित फर्म है। आपका जन्म संवत् १९२७ में हुआ। आपने अपने परिवार की हुजात आबरू को भी खुब बढ़ाया। आपके पुत्र कन्हैयालालजी का सं० १९४७ में जन्म हुआ। कन्हैयालालजी के माणकलाल्जी तथा चन्यालालजी नामक दो पुत्र हुए।

आपकी फर्म पर साहुकारी का बढ़ा काम होता है। आपके एक जीनिंग फेक्टरी भी है।

## सेठ जोरावरमलजी जूनावत का खानदान, जयपुर

इस बानदान के प्रसिद्ध पुरुष छूणासा के पश्चात् क्रमशः दुधाजी, पदमाजी, खेतसीजी, सोवराजजी, व वेळाजी हुए। छूणावत वेळाजी के देदोजी, रूपोजी तथा रतनाजी नामक चार पुत्र हुए। इन में से रतनाजी के जेतोजी, जयमळजी, पेमाजी तथा ळाखाजी नामक चार पुत्र हुए। जेतोजी के फतहरामजी तथा इंशरजी नामक दो पुत्र हुए। फतहरामजी के मोतीचन्दजी एवम स्रतामजी नामके दो पुत्र हुए। इनमें से मोतीचन्दजी के भैरीद्वजी तथा स्रतरामजी के मगनीरामजी, छगनीरामजी, घमंडीरामजी, चौथ-मळजी, हजारीमळजी तथा हमीरमळजी नामक छः पुत्र हुए। इस खानदान के पूर्वजों का मूळ निवास स्थान खींवसर था। वहां से आप छोग बद्छ तथा वहछ से संवत् १८९५ में सेठ मगनीरामजी जयपुर झागुवे। तभी से आप छोग जयपुर में ही निवास करते हैं। इस खानदान का सेठ मगनीरामजी से

सम्बन्ध है। आपने सेठ मनीराम मशुरावालों की टींक, वम्बई आदि फर्मों पर सुनीमात भी की थी। आपने बद्दु में एक मकान तथा अपने पिता के यादिगरी में एक छत्तरी बनवाई जो आज भी विद्यमान है। आप के जवाहरमळजी व जीतमळजी नामक वो पुत्र हुए।

सेठ जवाहरमछजी बढ़े होशियार भादमी थे। आप कई सार्ज तक मुनीमात करते रहे।
तदनंतर भाप महाराणीजी (जयपुर) के कामदार रहे। भापने झाउदगाही सिक्के की पैठ जमाने में भी
बहुत सहायता की। भापके जोरावरमछजी, चांदमछजी तथा केशरीमछजी नामक तीन पुत्र हैं। सेठ
बीतमछजी ने जयपुर में पौहारी तथा कई फर्मों पर मुनीमात की। भापके कार्यों से खुदा होकर टॉक के
वावा ने आपको कई पारितोपक दिये थे। आपने केशरीमछजी को अपने नाम पर दक्तक छिया।

सेठ जवाहरमलजी ने जयपुर में दारोगा टकसाल तथा महाराणीजी के यहां कामदारी पर भी काम किया। आपको इस समय स्टेट की ओर से पेंशन मिल रही है। आपने फेशरीमलजी के पुत्र गुमानमल जी को अपने नाम पर दत्तक लिया है। आप इस समय जयपुर महकमा खास में मुलाजिम हैं। सेठ चांदमलजी भी दारोगा टकसाल रहे तथा वर्षमान में सेठ मनीरामजी मधुरावालों की कोठी पर मुनीमात का काम करते हैं। आप दस समय बी॰ प्र॰ (Final) में पढ़ रहे हैं। सेठ नेशरीमलजी के पुत्र जतनमलजी को गोद लिया है। आप इस समय बी॰ प्र॰ (Final) में पढ़ रहे हैं। सेठ नेशरीमलजी ने कितने ही ठिकानों की कामदारी की, तथा मधुरा वाले सेठों की तरफ से रेसीलेंसी के खनांची रहे हैं। आप की कारगुजारी के उपलक्ष्य में कई रेनिवेंटों ने आपको प्रशंसा पत्र दिये हैं। इस समय आप लोदों की फर्म पर टॉक में मुनीम हैं। आप पर टॉक के नवाब भी बहै खुता हैं। आपके गुमानमलजी, जतनमलजी, फर्तेमलजी, सरदारमलजी, मनोहरमलजी तथा नीरतनमलजी नामक छः पुत्र हैं। इनमें से गुमानमलजी तथा जतनमलजी दत्तक गये हैं। फर्तहमलजी मेट्रिक में हैं सथा बीव भी पढ़ते हैं।

# सेठ हजारीमल खूनचन्द खुणावत, नरसिंहपुर

इस परिवार के पूर्वज सेठ हजारीमळजी ल्रणावत मांदपुरा (नागौर) के समीप आचीना नामक गाँव से लाभग ६० साल पहिले पूना नाशिक आदि स्थानों में होते हुए नरसिंहपुर आये और अनाज कपड़ा आदि का कारवार ग्रुरू किया । आपके हार्थों से ही ज्यापार को उन्नति प्राप्त हुई । आपके खोटे म्नाता सेठ ख्वचन्दती, जुहारमळजी, तुलसीरामजी और प्रथ्वीराजजी थे । संवत् १९६५ में सेठ हजारीमळजी का स्वर्गनास हो गया । आपके पुत्र सेठ हंसराजजी, हमीरमळजी, टीकारामजी तथा मोतीलाळजी विद्यमान है । आप बंधुओं ने हंसराज हमीरमळ के नाम से १२ साल पूर्व मुसावळ में दुकान खोली। सेठ टीका हामजी, खुबबन्दजी के बाम पर इत्तक गये हैं। यह परिवार मर्शसहपुर के व्यापारिक समाज में बड़ा प्रति-व्यापार माना जाता है। आपके यहाँ रूकदी, गल्ला और कपड़े का व्यापार होता है। सेठ टीकारामजी का जन्म संवत् १९५७ में हुआ।

इसी तरह सेठ जुहारमळवी के पुत्र मोतीकालकी और हीराचन्दकी जुहारमळ बण्डराज के नाम से नरसिंहपुर में स्थापार करते हैं। साप सब सज्जन यहाँ अच्छे प्रतिष्ठित माने जाते हैं।

## सेठ ग्रुन्तानमल हरकचन्द लुखावत, लोनावला

इस कुटुम्ब का मुलनिवास खींवसर (जीवपुर स्टेट) में है। यहां से इस परिवार के सेठ मुलतानमकती काममा सी साल पिहके लोनावला—सटकाळा आये। आपका संवत् १९९५ में शारीरान्त हुआ। आपके पुत्र हरकवन्दनी का जन्म संवत् १९३६ में हुआ। आप दोनों सज्जनों ने इस दुकान के व्यापार को तरकी दी। यह कुटुम्ब ल्लावला के ओसवाल समाज में अपनी अच्छी इञ्जत रखता है। आपके यहाँ मुकतानवन्द हरकवन्द के नाम से किराना तथा अनाज का व्यापार होता है।

# सेठ गुलावचन्द अमरचन्द लुखावत, लोनावला

आपका निवास भी खींवसर (जीधपुर स्टेट) में हैं। सेठ कपुरचन्द्रजी के पाँच पुत्र थे। उनमें सुख्तानमक्जी दूसरे तथा गुलावचन्द्रजी पाँचनें पुत्र थे। संवत् १९५८ में सेठ गुलावचन्द्रजी देश से इतावला आये तथा किराने व अनाज का थोक व्यापार शुक्ष किया। आपका सम्वत् १९६६ में शरीरावसाय हुआ। आपके पुत्र अमरचन्द्रजी तथा इंसराजजी हुए। इनका जन्म १९३६ तथा १९४९ में हुआ। आप दोनों बन्दुओं के हाथों से व्यापार को तरक्की मिली। इंसराजजी लोनावड़ा म्यु॰ के मेम्बर रहे तथा इरयुक सार्वजनिक कामों में भाग लेते हैं। आप विचवद निवालय के कार्यों में भी दिलचस्पी लेते हैं। अमरचन्द्रजी द्वतावड़ा के अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आपके यहाँ किराना तथा अनाज का व्यापार होता है। अमरचन्द्रजी के पुत्र कचरदास्त्रजी हैं। तथा इंसराजजी के पुत्र मोहनलावजी तथा शान्तिकावजी पहते हैं।



# लूगिया

# ल्यिया गौत्र की उत्पत्तिः

ळ्णिया गौन्न की उत्पत्ति माहेरवरी वैदय जाति से होना बतलाई जाती है। कहा जाता है कि हाथीशाह नामक माहेरवरी जाति के मूँ दूवा गौन्नीय एक व्यक्ति संवत् १९९२ में मुख्तान (सिंध) के राजा के दीवान थे। उनके पुत्र ळ्णाजी को साँप ने इस लिया और उनकी मृख्यु हो गई। उस समय दादा जिनदत्तस्तिनी वहीं विराजते थे। अतः उन्होंने संवत् १९९२ की वैसाख घदी ७ के दिन ळ्णाजी को जीवन-इत्त देकर जैन धर्म अंगीकार कराया, और ओसवाड जाति में सम्मिछित किया। इन ळ्णाजी को संतान छाणिया गौत्र से सम्बोधित हुई। मुख्तान से आकर इस परिवार ने फळीधी में अपना निवास बनावा। इस परिवार की कई पीढ़ियों के बाद ळ्णिया सरूपचन्दजी हुए।

# दीवान बहादुर थानमलजी लुग्गिया का खानदान, हैदराबाद

इस परिवार का मूळ निवासस्थान अवमेर में है। अजमेर की ओसवाळ जाति के इतिहास में खुणिया खानदान का इतिहास बहुत ऊँचा है। इस खानदान में कई व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने अपूर्व कार्यों से इतिहास के एक्टों को चमका दिया है। इनमें तिलोकचन्दजी व्हणिया, गजमलजी व्हणिया और थानमलजी व्हणिया के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सेठ गजमलजी व्हणिया के स्मारक में तो अजमेर में एक मुहक्षा भी बना हुआ है।

सेट तिलोकचन्द्रजी ने अजमेर से शतुंजय का संघ निकाला। यह संघ हजारों आवक, सैक्ड्रों साधु साध्वरों तथा फौज पलटन इत्यादि से सुशोमित था। इस संघ के निकालने में आपने इजारों लाखों हण से स्वयं किये थे। उस समय शतुंजयजी के पहाद पर अंगारशाह पीर का बहुत उपव्रव था जिससे शतुंजयजी की यात्रा बन्द हो गई थी। आपने ही सबसे पहले इस यात्रा को युनः चाल किया। इसके समारक में आज भी उनके लाजिया बंशज इस पीर के नाम की एक सफोद चादर चदाते हैं। सेट तिलोकचन्द्रजी स्मितक में आज भी उनके लाजिया सुखरामजी नामक २ युत्र हुए। इनमें सेट हिम्मतरामजी के गजमलजी, चांइमलजी तथा जेटमलजी नामक ३ युत्र हुए। इन बन्धुओं में सेट चांदमलजी अपने काका सुखरामजी के माम पर इसक गये।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝





स्व॰ दीवानबहादुर सेठ थानमलजी लूगिया, हैदराबाद (दिचिग).

स्व॰ श्री सुगनमलजी लूखिया, हैटराबाद (दिचेस).





श्री इन्द्रमलजी लूगिया, हैदरावाद.



सेठ चांदमळबी छाणिया के पुत्र दीवान बहादर सेठ थानमळजी खणिया थे। आपका जन्म संवत् १९०७ की आसीज सुदी १३ को हुआ था। आप संवत १९३३ में अजमेर से किसी कार्यवश हैदरावाद आये और यहाँ की अनुकुछ स्थिति को देखकर यहीं पर अपनी दुकान स्थापित की। आपने यहाँ पर जवाहरात का न्यापार आरम्भ किया। इस न्यवसाय में आपने अतुल सम्पत्ति, इन्ज़त और यश प्राप्त किया। कुछ ही समय में आप यहाँ के नामी रईसों में गिने जाने छगे। स्वयं निजास सहोदय की भी भाग पर बहुत क्रमा रही । करीब ६ वर्षों तक तो सेठ साहब रोज निजास महोदय से मुखाकात करने जावा करते थे । आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर निजास सरकार ने सन् १९१३ में आपको "राजा बहादुर" का सम्माननीय खिताव प्रदान किया तथा घरू खर्च के माल के लिए करदम द्याटी भी माफ दी थी। इसी वर्षं भारत गर्वनमेंट ने भी आपको "राय बहादुर" का खिताव प्रदान किया। सन् १९१९ में आपको भारत गवर्नमेंट ने "दीवान बहादुर" के पद से सुशोभित किया। इसके अतिरिक्त बीकानेर दरबार ने भी आएको दोनों पैरों में सोना, ताजीम, हाथी, पालको और छड़ी का सम्मान प्रदान किया । जोधपुर और उदयपर से भी आपको सिरोपाव और बैठक का सम्मान प्राप्त था । जोधपुर में आपको आधी कस्टम कादी माफ थी । मैसर. भौपाल, इन्दौर तथा और भी बड़ी २ रियासतों में आपका पूरा २ मान था । आपको दिल्ली दरबार में भी बैठक दी गई थी। आएका हैदराबाद के मारवाडी समाज में बहत बढ़ा मान था। इस समाल में करीब १६ वर्षों से घड़े पढ़े हुए थे जिन्हें आपने बहुत कोशिश वरके सुलक्षाया । केवल राजकीय. सामाजिक और न्यापारिक मामलों में ही आप दिलचरपी छेते थे सो बात नहीं । प्रत्युत आप घार्मिक मामकों में भी खब कक्ष्य रखते थे। आप स्वयं बढ़े धार्मिक पुरुष थे। आपने केशरियाजी में एक धर्मशाला और महिनाथजी में एक संदिर बनवाया । हैदराबाद की दादावाडी के रास्ते में एक सडक बनवाई । आप स्वर्गवासी होने के पूर्व एक वसीयतनामा कर गये जिसके अनुसार आपके नाम पर करीब तीस चालीस इजार रुपये की एक विशास धर्मशासा हैदराबाद में बनवाई गई है। तथा श्री राजगिरीजी का मार्ग ठीक कराने में भी आपके नाम पर आपके पौत्र इन्द्रमलजी छाणिया ने ,१०००। प्रदान किया है। सेठ साहद ने जो वसीयत की उसमें आपने अपने मौसर करने की साफ मनाई लिखी है जिससे आपकी समाज सुधारकता **का सहज ही पता लग जाता है। इस प्रकार यशस्त्री जीवन व्यतीत करते हुए माह सुदी १ संवत् १९८९ में** भाषका स्वर्गवास हो गया ।

आपके चार पुत्र हुए मगर देव दुवियोग से चारों का आपकी विद्यमानता में ही स्वर्गवास होगया ! इनमें सुगनमञ्जी छूजिया तेवस्वी और प्रभावशाली युवक थे । हैदराबाद की ओसवाल समाज में आपका बढ़ा बान था । आप निजास सरकार के ऑनरेरी सेक्टेटी भी थे । चारों पुत्रों के अपनी विग्रमानता में स्वर्गवासी हो जाने से सेठ थानमळजी ने सुगनमळजी के नाम पर सेठ जनाहरमळजी सूजिया के पुत्र इन्द्र-मळजी ळ्जिया को अजसेर से दत्तक ळिया। इस समय आप.ही इस फर्स के माळिक हैं।

इन्द्रमञ्जी छणिया बढ़े सज्जन, उदार और विनयशील युवक हैं। आपके इद्य में ओसबाक जाति की उज्जित की हरदम आकांक्षा रहती हैं। हैदराबाद में मारवादी लोगों के उत्तरने की कीई सुविधा न होने से आपने अपने दादाजी के स्मारक में एक बहुत विधाल धर्मशाला बनवाई। जिसमें मुसाकिरों के ठहरने की सभी सुविधाओं का प्रवन्ध है। अभी आपने अपनी यात्रा में बहुतसा द्रश्य परीपकारार्थ वर्ष किया है। अजमेर की ओसवाल कान्फ्रेंस में भी आपने बहुत विलवसी बताई। ओसवाल समाज को आपसे मविष्य में बहुत आबा है। आपकी फर्म हैदराबाद रेसिडेंसी में सरदारमल सुगनमल के नाम से बेंकिंग व बवाहरात का स्वापार करती है। हैदराबाद में यह खानदान बहुत प्रतिद्वा सम्पन्न है।

## लूणिया सरूपचंदजी का परिवार, अजमेर

हम जपर कह चुके हैं कि रुज़िया सरूपचन्द्रजी फलोदी में निवास करते थे। इनके हेमराजजी, तिलोकचन्द्रजी तथा करमचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए। ये तीनों आता फलोदी के वहे समृद्धिशाखी साहु-कार माने जाते थे। यह परिवार फलोदी से बहु (मारवाद) गया, तथा वहाँ कारवार करता रहा। वहाँ से क्यभग १८५० में व्यापार के निमित्त सेठ तिलोकचन्द्रजी लुणिया गवालियर गये, जिनका विशेष परिचय भीचे दिया जारहा है।

# लूगिया हेमराजजी का परिवार

आप तिलोकचन्दनी रूणिया के वह आता थे। बहु से आप किस प्रकार अनमेर आपे, इसका क्रम बद इतिहास उपलब्ध नहीं है। पर इनके समय अनमेर में रूणिया वंश का सितारा बड़ी तेजी पर था। आपके छोटे भाई रूणिया तिलोकचन्दनी के सानदान ने बहुत बड़े २ कार्य किये। रूणिया हैम-राजनी के परचात कमश, नगरानजी, रूपराजनी और प्रमचन्दनी हुए। रूणिया प्रमचन्दनी के धन-रूपमलजी और जीतमलजी नामक २ पुत्र हुए। संवत् १९६३ में प्रमचन्दनी तथा धनरूपमलजी का फेरा में प्रकास सर्वांवास हो गया।

जीतमलंती लूखिया—आप का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आपके बास्यकाल में ही आपके पिता की सथा बढ़े आता स्वर्गवासी होगये थे। अतपुत आपका शिक्षण आपके मोजाइजी के संरक्षण में हुआ। आप पुरुष एक तक पहाई करके सन् १९१५ में इन्दोर गये तथा सेट हुक्कमचन्द्रजी के प्राइवेट सेकेटरी के पद पर कार्य्य करते रहे । कुछ समय परचात् आपने हिन्दी साहित्य मन्दिर के नाम से पुस्तक प्रकाशन का कार्य्य किया, तथा मालव मपूर नामक एक मासिक पत्र निकाला । इसके परचात् आप अपने ऑफिस को बनारस लेगये, और पहाँ शस्त्रीय एवम् शिक्षाप्रद प्रन्यों का प्रकाशन बहुत जोरों से आरम्भ किया । सब मिलाकर भापने ३५ पुस्तक प्रकाशित की । इसके पश्चात् देश सेवा की उन्नत भावनाओं से प्रेरित होकर आप अजमेर चले आये। तथा अपना निजी प्रकाशन यंद कर के सार्वजनिक क्षेत्र में भाग सेने लगे। आपने अपने कई मित्रों के और घनस्यामदासजी विद्दला व जमनालास जी वजाज के सहयोग से अजमेर में "सस्ता साहित्य मण्डल" नामक प्रसिद्ध संस्था स्थापित की और इसी संस्था के द्वारा आपने अपने पत्र "मालव मयूर" का नाम बदछ कर "श्यागभूमि" के रूप में प्रकाशित करना आरम्भ किया । केवल निर्वाह के योग्य रकम लेकर आपने निस्धार्थ भाव से इस संस्था की बहत सेवा की । सन् १९३० में स्वास्थ्य ठीक न रहने से आपने उससे त्याग पत्र दे दिया । सन् १९३१ में आपने "अजमेर सेवा भवन" नामक एक संस्था स्थापित की तथा इस संस्था के द्वारा एक सार्वजनिक वाचनाएप और एक रात्रि पाठशाला स्थापित की । यह दोनों संस्थाएं अभी तक सुन्यवस्थित रूप से घल रही हैं। सन १९३० में आप अजमेर कांग्रेस कमेटी के डिक्टेटर बनाये गये जिसमें आपको ६ मास की कठोर कारावास की सजा मिली। इसके परचात् सन १९३२ में स्वयं सेवकों के साथ जत्या लेकर देहली जाते हुए अजमेर स्टेशन पर भाप गिरम्तार किये गये, इस बार आपको तीन मास की सज़ा हुई । आपकी धर्म पत्नी श्रीमती सरदार बाई रहणिया भी अपने पति के देश हित के कामों में तन मन से सहयोग देती हैं। आप बड़ी देशभक्त महिला हैं। सन् १९३३ के अगस्त मास में आप ८ वहिनों और ५ भाइयों के साथ राष्ट्रीय गान गाती हुई निकली तथा चण्टावर अजमेर के पास गिरफ्तार करली गईं! मजिस्ट्रेट ने आपको ३ सास वी सजा देकर ए॰ क्रास में रखना चाहा. परन्त आपकी कुछ साथी बहिनों को सी॰ क्लास दिया गया था. अतएव आपने भी ए॰ वलास स्वीकार नहीं किया। इनके साथ २ इनके तीन वर्षीय प्रत्न क्रेंबर प्रतापसिंह भी गये थे। हाल ही में लूणिया जीतमलजी ने "सस्ता मण्डल" का प्रेस खरीद कर उसे "भादर्श प्रिटिंग प्रेस" के नाम से अजमेर में चाळ किया है। यह बढ़ा व्यवस्थित प्रेस है तथा सफलता के साथ अपना कार्य्य कर रहा है। आप के भतीने नयमलनी लूणिया ( धनरूपमलनी के पुत ) मोटर सर्विस का निजीनेस करते हैं। आप उत्साही युवक हैं। आपके फतेसिंह तथा रणजीतसिंहजी नामक दो प्रश्न हैं।

. लू थिया तिलोकचंदजी का परिवार

<sup>--</sup> हम ऊपर लिख आये हैं कि छाणिया तिलोकचन्दजी फलोदी से. वहू ( मारवाड़ ) गये, तथा वहाँ से न्यापार के निमित्त संवत् १८५० में एक लोटा दोर लेकर गवालियर पहुँचे, और वहाँ कारवार करने

लगे । आपकी जवाहरात परखने की दृष्टि स्ट्रम थी । इनकी होशियारी से प्रसक्त होकर तत्कालीन सिंधिया स्वेदार ने आपको अपने खजाने का पोाहर बनाया । उस समय अजमेर में मरहरों का शासन था, अत्यत्व आप मरहरा खजाने के खजांची होकर अजमेर आये । योहारे के साथ २ आपने अजमेर में "तिलोकचंद हिम्मतराम" के नाम से अपना घरू व्यापार भी आरम्भ किया । धीरे धीरे आपने क्याति व सम्पत्ति उपार्जिन कर अजमेर से सिद्धाचल्जी (शर्मुजय) का एक संघ निकाला । उसमें जोध-पुर से एक और संघ लेकर सेठ राजारामंजी गढ़िया भी आये थे । आपने सिद्धाचल्जी के खरतरवसी में एक मंदिर बनवाया, और एक धर्मशाला बनवाई, जो आनन्दजी कल्याणजी के बंदे के नाम से मशहूर है। द्वादा जिनदच स्रिजी महाराज की दादावादी में आपकी छतरी आपके पुत्र हिम्मतरामजी और सुखरामजी ने बनवाई। उसके शिलालेख में संघ निकाले जाने का विवरण है। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन विताते हुए संवर् १८८३ में रहणिया तिलोकचन्दजी का स्वर्गवास हुआ। आपके हिम्मतरामजी तथा सुखरामजी नामक दो पुत्र हुए । रहणिया हिम्मतरामजी के गजमल्जी, चांदमलजी तथा जेटमलजी नामक ३ पुत्र हुए इनमें रहणिया चांदमलजी अपने काका सुखरामजी के नाम पर दक्तक गये।

गजमलजी लूणिया—सेठ गजमलजी ल्रिणया ने इस परिवार में बहुत नाम पाया ! आपने अपनी स्थायी सम्पत्ति काफी बढ़ाई थी । आप अपने समाज के बढ़े ? झगड़ों को बढ़ी बुद्धिमत्तापूर्वक निपटाते थे । आपकी हवेलियों के पास का मोहला आज भी गजमल ल्रिणया की गली के नाम से मशहूर हैं! संवत् १९३० में आप तीनों वन्धुओं का काम कमजोर हो गया ! सेठ गजमलजी की मौजूदगी में ही उनके दोनों आता स्वर्गवासी हो गये थे ।

सेट गजमलजी के पुत्र करणमलजी तथा जेटमकजी के कुन्दनमलजी, नवलमलजी, कानमलजी तथा सोहनमलजी नामक पुत्र हुए। जब ल्रीणया गजमलजी की स्थिति कमजोर हो गई तब इनके भरीजे ल्रीणया थानमलजी इन्दौर, वम्बई होते हुए हैदराशद गये, तथा वहाँ उन्होंने अच्छी उन्नति प्राप्त की !

लूचिया कुन्दनमत्तनी—आप अजमेर की ओसवाल समाज में प्रथम वी॰ ए० पास **प्र**दा सञ्जन थे! आपके नाम पर रूणिया कानमळजी के प्रश्न जवाहरमळजी दत्तक आये!

कानमलजी लूपिया—आपने सन् १८८७ की प्रथम जुटाई को विक्टोरिया प्रेस के नाम से एक प्रिटिंग प्रेस का स्थापन किया और १८९६ के ज्युविली जस्सव पर इसका नाम डायमंड जुविली प्रेस रक्षा गया। सन् १९१८ में भाप स्वर्गवासी हुए। आपके कनकमलजी, जवाहरमलजी, उमरावमलजी तथा हमीरमलजी नामक ४ प्रत्र हुए। इनमें कनकमलजी करणमलजी के नाम पर, जवाहरमलजी कुन्दनमलजी के नाम पर और उमरावमलजी अपने बड़े भाता कनकमलजी के नाम पर दत्तक गये।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्वर्गीय कानमलजी लूणिया, श्रजमेर.



बाबू जीतमलजी लूंखिया, श्रजमेर.



सेठ रामलालजी लूखिया, अजमेर.



सेठ धनसुखदासजी लूथिया (धनसुखदास मधराज ) बीकानेर.

वर्तमान में इस परिवार में छूणिया जवाहरमङ्जी, उमरावमङ्जी, हमीरमङ्जी तथा वन्दनमङ्जी विद्यमान हैं।

ल्णिया जवाहरमलेजी—आपका जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आप सन् १९१२ से अक्टोबर सन् १९११ तक लोधपुर स्टेट की तरफ से अजमेर मेरवाड़ा और ज्यावर के वकील रहे। आप अजमेर के प्रतिष्ठित सजन हैं। सन् १९२६ से आप ग्रुनिसिपल मेम्बर निर्वाचित हुए। इधर सन् १९२४ में आपने उक्त मेम्बरी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अजमेर की ओसवाल समाज में आपका खानदान बड़ा नामी माना जाता है। हाल ही में आप ओसवाल सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष हुए थे। आपके पुत्र इन्द्रमलजी ल्णिया हैदराबाद में सेठ थानमल्जी ल्लिया के यहाँ दत्तक गये हैं। आपके छोटे माई उमरावमल्जी ल्लिया लोको आफिस में सर्विस करते हैं।

तूचिया हमीरमलनी--आपका जन्म संवत् १९५५ में हुआ । आप बड़े शान्त एवं सरह स्वभाव के सजन हैं तथा डायमंड ज्युनिकी प्रेस का संचालन उत्तमता से करते हैं। आपके पुत्र गुमानमळजी पदते हैं। चन्त्रमळजी लुणिया अजमेर में कोळ विजिनेस करते हैं।

## लुखिया रामलालजी का खानदान, अजमेर

ŧ

इस छ्णिया परिवार में छूणिया किवजीरामजी फछौदी में निवास करते थे। इनके पश्चात् क्रमकाः साद्रुक्सीजी, सावंतसीजी, मेकराजजी और टीकमदासजी फछौदी में निवास करते रहे। कहा जाता है कि एक बार राज की तरफ से फछौदी ग्राम पर कोई दंड पड़ा था वह सब अकेछे इस छूणिया परिवार ने उका दिया। इसिल्यु नोधपुर दस्वार से छूणिया क्षिवजीशामजी को "नगर सेट" की पदवी मिछी थी।

फलौदी से ल्लिया टीकमदासजी संवत् १८७५ के लगभग अजमेर आये और इन्होंने ल्लिया तिलोकचन्दजी हिम्मतरामजी के साम्रे में मांस्वी बंदर से मोती और दाँत दूसरी जगह भेजने का कारवार भारम किया। संवत् १८९५ के लगभग छोटी वय में इनका अंतकाल हो गया। उनके पुत्र केवलचन्दजी भीर कस्तुरचन्दजी हुए। केवलचन्दजी लडकर दशक गये तथा कस्तुरचन्दजी में अजमेर में संवत १९०५ में गोटे कितारी की दुकान की। इनका कारीरावसान संवत् १९०३ में हुआ! इनके केसरीचन्दजी और फूल-

ल्लापा केसरीचन्दजी में न्यापार में विशेष तरकती की । ज्यापार के साथ २ आपने अजमेर में मकानात बनवाये तथा बोदा (यू० पी०) में दुकान खोलकर वहाँ दो गाँव खरीद किये । आप-पंच पंचायती में अच्छी प्रतिश्वा रखते थे । आपका श्वारीशबसान ७० साल की वर्ष में सम्बत् १९८१ में हुआ । आपके पुत्र वीषकन्दनो हुए। स्त्रिणया पत्नाल लजी का जन्म सम्बद् १९२० में हुआ। आप अपने बढ़े आता के साथ व्यापार में सहयोग देते रहे। आप दोनों आताओं का कारबार संबत् १९६५-६६ से अलग र हो गया है। आप इक समय विद्यमान हैं। आपके पुत्र पत्नालालजी वम्बई में अलसी भौर कॉटन के स्पेक्यूलेशन का काम करते हैं।

त्रिणया दीपचन्दनी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आप अपने पिताजी के साथ कपदे के न्यापार में सहयोग देते रहे। आपका सम्वत् १९७३ में अंतकाल हुआ। आपके पुत्र स्रिणया रामलालजी का जन्म सम्वत् १९२५ में हुआ।

रहिणया रामठाठजी ने कपड़े के न्यापार को उठाकर सराफी का योक काम काज शुरू किया, तथा अकेले रहने के कारण बांदा की जमीदारी का काम भी उठा दिया । इस समय आप अजमेर के मशहूर सराफ माने जाते हैं तथा ओसवाल हाईस्कृल और ओसवाल कन्याशाला के खजांची है। आपके पुत्र अमरचन्द्रजी हैं।

# बन्दा-महता

#### बन्दा-मेहता गौत्र की उत्पत्ति

इस गोत्र को उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह किम्बद्गित है कि संबद ७३५ में पीपाड़ के तत्कालीन पिंदहार राजा कान्हजी के पीत्र राजसिंह ने आचार्य्य विमल्लचन्द सूरि के उपदेश से जैन धर्म ग्रहण किया तभी से इनकी सन्ताने ओसवाल जाति में सम्मिलित की गईं और इनका गौत्र पूर्ण भद् के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके कुल देवता नाग हैं।

राजसिंह के बारह पुरत परचात इस वंश बासणजी हुए जिनके लिए कहा जाता है कि वे अनिहलपुर पटण के राजा पालजी के दीवान हुए, इन्होंने वहाँ श्री ऋषभदेव का मन्तिर बनवाया। वहाँ पर इन्हें संवपित और वीया मेहता की पदवी मिली, इनकी चौबीसवीं पुरत में आसदत्तजी हुए, इन्होंने तलका छीन दिल्ली नरेश की बहुत बन्दगी की। जिससे प्रसन्न हो बादशाह ने इन्हें बन्दा मेहता के नाम से सम्मानित किया, तभी से इनका गौत इस नाम से प्रसिद्ध है।

ंआसदत्तजी की आठवीं पुश्त में खींवसीजी हुए । सींवसीजी के अखेचन्द्रजी और जीवराजजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें मेहता अखेचन्द्रजी का नाम जोधपुर के राजनैतिक इतिहासमें अपना स्नास स्थान

स्व॰ मेहता युक्कन्दचन्दकी दीवान राज मारवाड़, जोधपुर.



स्व॰ मेहता कुंदनमलजी, जोधपुर.



मेहता चारमलजी, जोघपुर.

रखता है। अपने जीवकाल में इस चतुर मुस्तुडी ने जोधपुर के राजकीय प्राङ्गण में मांति २ के खेल खेले, और अपने व्यक्तित्व का जवर्दस्त प्रदर्शन किया।

# गेहता अखेचन्दजी का खानदान, जाधपुर

मेहता अक्षेचन्द्रओं के प्रवल व्यक्तित्व और उनकी राजनीति चतुरता का दर्शन उस समय से होता है जब कि संवत् १८४९ में मीवसिंहजी जोधपुर के राजा बन गये और मानसिंहजी को जालीर हुगें में आश्रय लेना लड़ा। इस हुगें में मानसिंहजी को बहुन दिनों तक घिरे रहना पढ़ा जिससे उन्हें वहाँ अब और जल का बढ़ा कष्ट होने लगा। ऐसे समय में आहौर के ठाकुर अनारसिंहजी के द्वारा मेहता अक्षेचन्द्रजी का मानसिंहजी से परिचय हुआ और इन्होंने मानसिंहजी को उस महान् विपत्ति के समय में अब और प्रव्य की बहुत सहायता पहुँचाई और उनकी विश्वास पात्रता प्राप्त की। जब यह बात जालौर परघेरा देने वाले भण्डारी गंगारामजी और सिंचवी इन्द्रराजजी को मालम हुई तो उन्होंने मेहता अक्षेचन्द्रजी की पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर अक्षेचन्द्रजी अत्यन्त चतुराई पूर्वक इनसे बचते रहे। इसके परचात् जब महाराज मीमसिंहजी का देहान्त हो गया, और उनकी जगह पर सब मुख्युदियों ने महाराज मानसिंहजी को ही जोध प्र रका राजा बनाया उस समय महाराजा मानसिंहजी ने मेहता अक्षेचन्द्र जी को मोतियों की कंठी, कढ़ा मन्दील, सिरोपाव तथा नीमली नामक गांव जागीर मे बच्छा कर इनका सन्त्रान किया इसी साल मालाई नामक और एक गांव इनके पट्टे हुआ। इसके परचात् इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने की ओर लक्ष दिया, जिसमें आपने लाखों रुपये की सन्त्रति उपाजित की। यह वह समय था जब सिंघवी इन्द्रराजजी, भण्डारी गंगारामजी, मुणोत ज्ञानमल्ली और मेहता अक्षेचन्द्र जी का सितारा पूरी जाहोजलाली पर था। इन्ही दिनों इन्होंने जालौर गढ़ की तलहटी में जागोड़ी पार्षनाथ का मन्दिर बनवाया।

संवत् १८६२ में जब मारवाद के कई सरदार घोंकसिंहजी का पक्ष लेकर महाराज मानसिंह से बागी हो गये और जयपुर तथा बीकानेर की सहायता से मारवाद में घोंकलिंसिह की दुहाई फेर दी, उस महान सङ्कट के समय में भी मेहता अखैचन्दजीने राज को बहुत बढ़ी आर्थिक सहायता पहुँचाई। इससे प्रसन होकर महाराज मानसिंहजी ने कई रुक्ते दिये, जिनका उक्लेख इस प्रन्थ के राजनैतिक महत्व नामक शीर्षक में दिया जा खुका है। संवत् १८६६ में इन्हें पालकी सिरोपाव तथा खास रुक्ता इनायत हुआ। संवत् १८६० में इन्के पुत्र लक्ष्मीचंदजी के विवाह के समय दरबार इनकी हवेली पर पधारे और इन्हें कड़ा, दुकाला, सिरोपाव, कण्ठी और बीस हजार रुपये प्रदान किये।

·संवत् १८६४ से १८७२ तक मारवाड् में सिंघवी इन्द्रराजजी और मेहता अलेचन्द्रजी दोनों का

सितारा बहुत तेजी पर था संबद १८७२ में जब मीरखां के सिपाहियों ने सिंववी इन्द्रराजनी और देवनाथनी को कल्ल कर दाला, उस समय उसकी चढ़ी हुई ९॥ लाख की रकम में से पौने पांच लाख दपये मेहता अखेचन्द्रजी ने और पौने पांच लाख त्यारे अखेचन्द्रजी ने और पौने पांच लाख लोशी श्री कृष्णजी और सेठ राजारामजी गविया ने मीरखां को देकर निदा किया। इन्द्रराजनी के कल्ल हो जाने पर दीवानगी का ओहदा खालसे होगया, और उस स्थान का संचालन मेहता अखेचन्द्रजी के जिम्मे किया गया। इसके तीन मास पश्चात इन्द्रराजनी के पुत्र सिंघवी फरोराजजी दीवान बनाये गये।

संवत् १८७६ में चैत मास में कई सरदारों के प्रयान से राजकुमार छन्नसिंहनी राजगही पर बिठाये गये और मेहता अखैचन्दनी संवत् १८७६ की वैसाख सुदी ५ को उनके दीवान बनाये गये। मगर महाराज छन्नसिंहनी, का देहान्त केवल ग्यारह महीने पश्चात् १८७४ की चैत सुदी ६ को होगया, और उसी साल के आवण में मेहता अखैचन्दनी की जगह उनके पुत्र लक्ष्मीचन्द्रनी दीवान बनाये गये। संवत् १८७५ में मेहता अखैचन्दनी ने राज्य के ठिकानों में से एक एक २ गाँव पट्टे से खुदा लिया निससे राज्य की आमदनी तीन लाख बद गई। उस समय महाराज मानसिंहनी ने कहा कि हमारा हुत्म अखैचन्द पर, और अखैचन्द का हुत्म सब पर रहे। इनकी मरनी के बिना खजाने में कोई जमा खरच न होने पाये। इन सब वातों से मेहता अखैचन्द्रनी की शक्ति, उनके प्रवल प्रभाव और जबदेंस्त कारगुजारी का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

इस सारे वातावरण में धीरे २ मेहता अखैचन्द्रजी के विरोधियों की संख्या भी बद्दी जा रही यी जिसके परिणाम स्वरूप सम्बद्ध १८७६ की बैसाख बदी ६ को वे एकाएक गिरफ्तार कर लिए गये। उनके पत्चाद उनके प्रत्न लक्ष्मीचन्द्रजी, पौत्र सुकुन्द्दासजी और कामेती रामचन्द्रजी भी गिरफ्तार कर लिए गये। गये तथा उनका सारा घर छुट लिया गया। उसके एक मास पत्चात जेठ सुद्धी १४ को उनके पास हलाहरू विष का प्याला पीने के लिए भेजा गया। मेहता अखैचन्द्रजी ने जीवनदान के बदले पखीस लाख रुपया देवा चाहा सगर उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वे अपने आठ साथियों सहित हलाहल विष का पान कर इस लोक से विदा हुए। संवत् १८७९-५० में अखैचन्द्रजी के बेटे लक्ष्मीचन्द्रजी और पीते सुकुन्द्दासजी ३० हजार रुपये छेकर छोड़े गये।

मेहता लक्ष्मीचन्दनी—आप मेहता अखेवन्दनी के पुत्र ये आपका जन्म सम्वत् १८५० में हुआ। १८७३ में आप पहले पहल दीवान बनाये गये। उसके पक्चात सम्वत १९०७ तक आप करीब चार पाँच दुके और दीवान बने। करीब ९ साल तक आप दीवान रहे। १९०७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपको हाथी, पालकी सिरोपाव, बैंटने का कुरुव और सीना इनायत हुआ था। आपके मकुन्द्वंदेजी, लालचंदजी, समरथमलजी और कुंदनमलजी नामक चार पुत्र हुए।

मेहता मुकुन्दचन्दजी—सम्वत १९०७ में मेहता छक्ष्मीचंद्जी का स्वर्गवास होने पर आप दीवान बनाये गये। इसके पश्चात् फिर सम्वत् १९०९, १९१६ और १९१९ में आप दीवान बने कुछ सात वर्षों तक आपने दीवानगी की। आपको भी हाथी और पाछकी, सिरोपाव, बैठक डावां बन्द तथा पैरों में सोने की साँठों का सम्मान प्राप्त हुआ। महाराजा साहब तीन वार आपकी हवेछी पर पधारे। संवत् १९१७ में आपने अपने भाहचों के |साथ श्री पादर्चनाथ का मंदिर बनवाथ। उसके परचात दरबार के हुक्म से उसमें गोवर्द्यनाथ और माता के मन्दिर बनवाथ। संवत १९२५ में आपका देहान्त हुआ। आपके प्रमाचंदजी और किशनचंदजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें किशनचंदजी मेहता छाछचंदजी के नाम पर दक्तक गये।

मेहता कुन्दनमखर्जी क्रिक्त कुन्दनमखर्जी का जन्म संवत् १८९६ में हुआ। राजकुमार जसवन्तिसहनी की नावालिंगी के समय इन्होंने बड़ी इमानदारी से राज काज सम्हाळा। संवत् १९३३ में आप महाराजा तखतिसिहजी के साथ आगरा के दरवार में गये वहाँ आपको सिरोपाव मिला। उसके पश्चात आप कई स्थानों के हाकिम हुए तथा और कई मिल २ पदों पर रहे। १९३८ में आपको हाथी और पालको सिरोपाव और पैरों में सोना इनायत हुआ। संवत् १९३८ के आवण में भयंकर षृष्टि की वजह से महाराजा साहब एक मास तक आपकी हवेलों में जनाने समेत रहे। यहीं महाराजा ने इन्हें पैरों में सोना और ताजीम देना चाहा। मगर इन्होंने स्वीकार न किया, तब महाराणी साहब ने कुन्दनमल्जी की दोनों पिलयों को सोना इनायत किया। मेहता कुन्दनमल्जी को जिल्प और संगीत से बड़ा प्रेम था। संवत् १९३७ के अकाळ में आपने २ साल का इकहा किया हुआ अनाज गरीकों को सुफ्त बांट दिया। सम्वत् १९३७ के अकाळ में आपने २ साल का इकहा किया हुआ अनाज गरीकों को सुफ्त बांट दिया। सम्वत् १९३५ में आपने सबसे पहिले तौजी की प्रथा प्रचलित की। संवत् १९३६ में आपने ओसियाँ का जीणोंद्वार करवाया। सं० १९५३ में आपका देहान्त हुआ। आपके सन्तान न होनेसे आपके नाम पर मेहता चांदमळ्जी दत्तक लिये गये।

मेहता पूनमचन्दजी—आप मेहता मुकन्दचन्दजी के पुत्र हैं आपका जन्म सं० १९०९ में हुआ! कुछ समय तक हाकिम के पद पर रहकर आप सरकारो दुकानों ( खेट वैंक ) के पदाधिकारी नियुक्त हुए! इसके पश्चाद और भी कई महत्त्व पूर्ण पढ़ों पर काम करते हुए आप एरनपुरा के वकील नियुक्त हुए! आपके पिता मुकुन्दचन्दजी का स्वर्गवास होने पर दरवार मातम पुसीं के लिये आपके यहाँ पधारे, और उनके सब कुरब आपको इनायत किये। उनके औसर के समय भी दरवार ने सात हजार रुपये नगद सौर पाठकी

सिरोपाव भेज मेहता पुरामचन्दजी को सम्मानित किया। संवत् १९३२ में आपका स्वर्गवास हुआ आपके पुत्र मेहता गणेशचन्दजी हुए।

मेहता किश्वनचन्दजी—आप मेहता मुकुन्दचन्दजी के छोटे पुत्र ये तथा मेहता लालचन्दजी के नाम पर दसक गये। परचतसर और जोधपुर की हाकिमी करने के पश्चात् आप घोड़ों के तर्वेहीं के अफ़सर हुए।

मेहता शिवचन्दर्जी—आप मेहता समरथमलजी के पुत्र थे। क्षाप भी कई स्थानों के हानिम रहे। संवत् १९५६ में आपका देहान्त हुआ। आपको भी पालकी सिरोपाव का सम्मान मिला था। मेहता चौंटमलजी के बढ़े पुत्र कानमलजी आपके नाम पर दस्तक गये।

मेहता गणेश चन्दनी—आप मेहता पूनमचन्दनी के पुत्र थे ! आप क्रमशः नैतारण, मारीठ, परवतसर, जालीर, सांचोर और मिनमाल के हाकिम रहे । फिर बालीर के कोतवाल और एजेस्टी के वकील वनाए गये आपको भी सिरोपाव, पेरी में सोना, बैठने का कुरव और दावा वन्द इनायत हुआ। इसके परचात कुछ समय आप एनेण्ट जोधपुर के वकील रहकर बाद में जोधपुर की कौसिल के मेम्बर हुए ! इसके साथ र आप महकमा वाक्यात, खासगी हुकानों और स्टेट ज्वेलरी के भी आफ़िसर रहे । आपके नाम पर मेहता सुमेरचन्डजी दसक लिये गये।

मेहता चाँदमलजी—आपका जन्म संवत् १९६४ में हुआ। आप मेहता कुन्दमलजी के नाम पर दत्तक आये। आप यहे योग्य और प्रतिष्टिन व्यक्ति हैं। संवत् १९४२ में महाराजा जसवन्तिस्हिनी ने जापको पाएको और सिरोपाव इनायत निया। इसी वर्ष इनके पिता कुन्दनमलजी की मातम प्रसी के लिए महाराजा जसवन्तिस्हिनी, प्रतापिमहिनी और किरोरिसिहजी इनकी हवेली पधारे। इनकी शादी के समय इन्हें पालको और सिरोपाव इनायत हुआ। संवत् १९५६ में महाराजा सरदारिसिहजी ने आपको पैरों में सोना, हाथी सिरोपाव तथा ताजीम यहाी और जारस् नामक गाँव पट्टे दिया। १९६८ में आप रहेट ज्वेलरी के मेम्यर हुए। आपके कानमलजी और सरदारमलजी नामक टी प्रय हुए। इनमें कानमलजी मेहता जिल्दान्दर्श के नाम पर इनक गये।

भेहता सुमेर चन्द्रजी---आपका जन्म सं० १९४५ में हुआ । आप जोपपुर में बढ़े प्रमावशाली पुरुष हैं। वहाँ के मुल्हुदी लानदानों में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है आपनी सारवाए प्रान्न में कई स्थानों पर दुनानें हैं। आप शुरु २ में पाली के हाकिम हुए, उसके पक्षात् क्रमदाः जोपपुर के ज्वाहण्ट कोतवाल, सुपरिटेण्टेण्ट एनसाईंग और सान्ट और स्टॉम्प और र्राजल्डेशन दिपर्टेमेण्ट के सुपरिटेण्टेण्ट हैं। जोपपुर के

ओसवाल समाज में आप सम्पत्तिशाली महानुभाव हैं। जनता में आप प्रितिष्ठित सज्जन हैं। सम्पत्ति तथा सम्मान से युक्त होने पर भी आप में अभिमान की लेख मात्र वू नहीं है।

# वंदा मेहता छोगालालजी, जालोर

बंदा मेहता गौत्र की उत्पत्ति में आसदत्तजी का नाम आ चुका है। इनके पुत्र माधू कों मिलक युसुफखान ने कान्गो पद द्रान किया। इनके छोटे माई वेजू के वंश में मेहता अखेवंदनी का खानदान है। मेहता माधूजी की १४ वीं पीड़ी में मेहता उम्मेदमळजी हुए। मेहता उम्मेदमळजी के छोगाळाळजी, युमेरचन्दजी, पुखराजजी और नयमळजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें मेहता सुमेरचन्दजी जोधपुर में मेहता गणेशचन्दजी के नाम पर दत्तक गये।

मेहता छोगालालजी का जन्म संवत् १९३२ में हुआ आप इस समय जालोर के कान्गो हैं। मारवाइ राज्य के इतिहास की आपको जानकारी है। आपने पालनपुर राज्य के इतिहास बनवाने में मदद दी। आपका खानदान जालोर में उत्तम मतिष्ठा रखता है। आपके पुत्र कानमलजी तथा प्रताप-चन्यजी हैं। इनमें प्रतापचन्दंजी नथंमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। कानमलजी की आयु २० साल की है। आप अपने लेन-देन का कार्क्य देखते हैं।

# सेठ फरेचन्द मेघराज ( बंदा महेता ),कोयम्बटूर

इस परिवार का निवास कोसेलाव (राणी स्टेशन के पास ) है। बंदा मेहता बेळाजी तथा उनके पुत्र लाळजी और पीत्र किसनाजी हुए। मेहता किसनाजी के उम्मेदमळजी, नेमीचन्द्जी तथा जवान-मळजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें नेमीचन्द्जी विद्यमान हैं। मेहता उम्मेदमळजी का संवत् १९५९ में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र फतेचन्दजी और मेघराजजी विद्यमान हैं।

मेहता फतेचन्द्रजी का जन्म संबद् १९४३ में हुआ। आप न्यापार के निमित्त संबद् १९६० में कीयम्बद्धर आपे और जोदाजी शिवदानजी की दुकान पर सर्विस की। फिर आपने जरी का न्यापार शुरू किया संबद् १९६३ से आप केसरीमल हीराचंद और फतेचन्द्र हजारीमल के नाम से भागीदारी में न्यापार करते रहे। आप संबद् १९७६ से अपना घरू ज्यापार करते हैं। इस दुकान के न्यापार को सेठ फतेचन्द्रजी और उनके छोटे माई मेघराजजी ने तरकी पर पहुँचाया है। मेघराजजी का जन्म संबद् १९५८ में हुआ। आप बन्धुओं ने १० हजार रूपया वरकाणा विद्यालय में तथा ७ हजार रूपया वरकाणा मन्दिर केजीणोद्धार फंड में दिये हैं। १९५६ के अकाल के समय कोसेलाव में आपने रुपये के मुख्य का अनान दस आना मुख्य में

विकवाया । आपने मुनिलावण्य विजयजी का कोलेलाव में ४ हजार रूपया क्यस करके चतुर्मास कराया । आप दोनों बन्धु नरकाणा निद्यालय कमेटी के मेन्बर हैं । आपके यहाँ कोयम्बद्धर में फलेचन्द्र मेघराज तथा मेबराज कैसरीमल के नाम से जरी कपड़ा तथार करना कर निसावर भेजने का ज्यापार होता है। डिडिंगल में भी आपको एक शाखा है । आपने इन्दौर में केसरीमल द्वारकादास के नाम से शांच खोली है । इस पर कोयम्बद्धरी जरी माल का ज्यापार होता है।

्र सेठ नेमीचंदनी कुँभाकोनम में धनरूप हीराजी नामक फर्म पर काम करते हैं। इनके पुत्र दीपचंदनी तथा अनराजजी हैं।



# मेहता सागरेचा

#### बागरेचा गौत्र की उत्पत्ति

बागरेचा गौन्न की उत्पत्ति सोनगरा चौहान राजपूर्तों से मानी जाती है। इस गौन्न की उत्पत्ति कब हुई और किस प्रकार हुई, यह निश्चयास्मक नहीं कहा जा सकता । ऐसा कहा जाता है कि जालौर के राजा सोमदेवजी के बढ़े पुत्र बागराजजी को जैनाचार्य्य श्री सिद्धसूरिकों ने जैनी बनाया । इन्होंने जालौर के पास बागरा नामक गाँव बसाया । इन्हीं बागराजजी के नाम से बागरेचा गौन्न की उत्पत्ति हुई । इसी खानदान में आगे चलकर जगरूपजी हुए । इन जगरूपजी की कई पीटियों के बाद अमीपालजी हुए ।

श्रमीपालजी—संवत् १६४६ के लगभग जाप सिरोही गये तथा वहाँ के मुख्य मुसाहब और दीवान हुए। संवत् १६५६ के लगभग जोधपुर के महाराज स्रासंहजी ने दीवान अमीपालजी के कार्यों से प्रसन्न होकर सिरोही राव से इन्हें मांगलिया और उन्हें जोधपुर ले आये। आपने संवत् १६५८ में बहाँगिर से अजमेर में महाराज स्रासंहजी को जालौर का परगना इनायत करवाया। महाराजा ने जालौर पर कन्जा करके अमीपालजी को वहाँ रक्सा। जब महाराज दिल्ली गये तब अमीपालजी को भी साथ ले गये। बादशाह अमीपालजी के काम से खुश हुए और उन्हें दिल्ली के बजाने का काम सौंपा। इसके पश्चात् अमीपालजी दिल्ली रहे और वहाँ पर इनका शरीरान्त हुआ। इनकी धर्मपत्नी इनके साथ सती हुई। इनके समारक में दिल्ली में लग्नी वनी हुई है। आपके कीताजी और सोमसिंहजी नामक दो प्रत्न हुए।

भेहता सोमासिंहजी—सं० १६७९ के करीब मेडते के सूचा आसूमहम्मद मे चढ़ाई करके निम्बोक के एक सम्पत्तिशाली ननवाणा बोहरा को पकड़ लिया । उसका सामना करने के लिये मेहता सोमसिंहजी और बल्ल्या के ठाकुर रामसिंहजी चांगवत फीज छेकर गये। इन दोनों वीरों ने यदी वीरता से उसका सामना किया। इस लढ़ाई में बल्ल्या के ठाकुर तो भारे गये और सोमसीजी विजयी होकर जोधपुर में आकर रहने रुगे।

मेहता मगवानदासओ — सोमसीजी के दूसरे माई कीताजी के भगवानदासजी नामक एक पुत्र हुए । आप मी बढ़े बहादुर व्यक्ति थे । संवत् १७०६ के कार्तिक मास में जैसलमेर के रावल मनोहरदासजी का स्वर्गवास हुआ तथा वहाँ की गदी के लिये भाटी रामचन्द्र और सबलसिंह के बीच में झगदा हुआ । तब बादशाह की आजा से जोधपुर के महाराजा जसवंतिसिंहजी ने मेहता मगवानदासजी और सिंघवी अतापमलजी को फौज देकर सबलसिंहजी की मदद पर भेजा । कहना न होगा कि इस लड़ाई में मेहता भगवानदासजी विजयी हुए और सबलसिंहजी को राज्यासीन करके अपनी फौज को वापस जोधपुर ले आये । इससे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतिसिंहजी बड़े खुश हुए । मेहता भगवानदासजी के मेरूदासजी और जीवनदास जी नामक दो पुत्र हुए ।

मेहता जीवनदास्जी—संवत् १९८५ के छगभग राव आनंदसिंहजी और रामसिंहजी जाछीर में उपद्रव करने छगे । उनको दवाने के छिए महाराजा अजीतसिंहजी ने भण्डारी अनोपसिंहजी तथा मेहता जीवनदासजी की अधीनता में फौज भेजी । इस फौज का आना सुनकर दोनों बागी सरदार जाछौर छोड़कर भाग गये । मेहता जीवनदासजी के गिरधरदासजी, सुन्दरदासजी, तथा वरसिंहदासजी नामक तीन पुत्र हुए ।

मेहता लाल चन्दनी—मेहता सुन्दरदासजी के पुत्र ठालचन्द्रजीने महाराज विजयसिंहजी के समय
में राज्य की बहुत सेवाएँ की हैं। आप दरवार की तरफ से दिल्ली और आगरा भी मेंने गये थे। जोधपुर नरेश ने उन्हें बीकानेर नरेश महाराज गजसिंहजी के पास भी रक्खा था। वहाँ रहकर उन्होंने बीकानेर
में बहुत सी सेवाएँ वजाईं जिसके उपछक्ष्य में उनको बहुत से रुक्ते मिले। जब निजवकुळीखां ५००० फीज
छेकर जोधपुर पर चढ़ आया उस समय महाराजा विजयसिंहजी ने सहायता के लिये हरूदिया नंदरामजी
छौर मेहता छाठचन्द्रजी को वादशाह के पास भेजा। वादशाह ने इन्हें १५००० फीज देकर रजाना किया
इस फीज की सहायता से उन्होंने दृश्यन को भगा दिया। इससे प्रसन्न हाकर महाराज ने इन्हें चढ़ी जागीरी
बश्ची। इसके पश्चाद जोधपुर नरेश ने प्रसन्न होकर इनको कमशः आवेखड़ी, पाचोड़ी, मूदवा, बेचरीली,
कुण्डी, अकदाया, नेणिया तथा झालामण्ड नामक गाँव समय २ पर जागीर में इनायत किये।

मेहता वांकीदासजी—मेहता लालचन्दजी के बांकीदासजी नामक एक पुत्र हुए। आए भी बढे कारगुजार पुरुष थे। महाराजा जोघपुर के साथ मरहठों की सुलह कराने में इन्होंने बढ़ी मदद दी थी। संवत् १८५६ में ये मेड्ते के हाकिम बनाये गये । इनके मल्द्रकंचन्द्रजी, दलीचन्द्रजी एवं थानमलजी नामक तीन पुत्र हुए। इन तीनों भाइयों ने भी दरबार की अच्छी सेवाएं की । मेहता दलीचन्द्रजी के साथ उनकी स्त्री सती हुईं। इनकी छत्तरी जोघपुर में बनी हुई है। मेहता थानमलजी पर्वतसर के हाकिम तथा और भी कई भिन्न र पदों पर रहे। आपके नाम पर नेणिया गांव पट्टे था। मेहता थानमलजी के शंभूमलजी और जोरा वरसलजी नामक दो पुत्र हुए।

महता शम्मूमल और जोरावरमलनी—आप दोनों महाराज मानसिंहजी और तखतसिंहजी की सेवा में बहुत काम करते रहे। उनियार के झगड़े का फैसला करने के लिए बड़ी २ रियासतों के मौतनीर मुसाहिन एक नित हुए थे, हनमें जोधपुर की ओर से शंभुमलजी मुकर्रर किये गयेथे। इसके पश्चात ये पर्वतसर के हािकम और किलेदार रहे। इसके पश्चात ये पर्वतसर के हािकम और किलेदार रहे। इसके पश्चात आपने छगनमलजी सिंघवी के साथ दीवानगिरी का काम किया। मेहता शंभुमलजी का संवत् १९९९ में स्वर्गवास हुआ। मेहता जोरावरसिंहजी ने हाजी महम्मदलां के दीवानगी में नायवी का काम किया। मेहता शंभुमलजी के जवानमलजी एवं दानमलजी नामक युत्र हुए। जवानमलजी कुमार जसवैतसिंहजी के युवराज काल में इनकी सेवा में रहे और फिर डीडवाने के हािकम हुए।

मेहता दानमलजी—आपने मारोठ की हाकिमी का काम किया। आप बढ़े सदाबारी तथा दबाढ़ प्रकृति के पुरुष थे। यही कारण है कि विरादरी में आपका अच्छा सम्मान था। संवत् १९६३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र मेहता बस्तावरमञ्जी हुए!

महता बस्तावरमलजी--आप इस खानदान में बढ़े प्रतापी और प्रतिमाशाली व्यक्ति हैं। आपका जन्म संबत् १९१९ में हुआ। संवत् १९४१ में आप महकमा वाक्यात और महकमा नमक के सुपिंटेण्डेण्ट नियुक्त हुए। इसके पश्चात् कई परागनों के सुपिंटेण्डेण्ट रहकर आप मारवाड़ और मेवाड़ की सरहर पर जोधपुर राज्य की ओर से मोतिमन्द सुकरंर हुए। यहाँ पर आपको ४२०) मासिक वेतन मिलता था। इसके पश्चात आप अफ्सर जवाहररवाना, सुपिंटेण्डेण्ट सेन्ट्रल जेल, हाकिम मेदता और सुपिंटेण्डेण्ट अरायम पेशा नियुक्त हुए। उसके पश्चात आपने सरदारपुरा नामक नयी बस्ती आबाद करने में मेहता बिजयसिंहजी दीवान को सहायता दी। कई स्थानों से आपको पालकी, सिरोपाव का सम्मान प्राष्ठ हुआ। सन् १९१४ में आप कन्सल्टेटिव्ह कींसिल के मेन्बर बनाए गए। जोधपुर के राजनैतिक वातावरण में आपका बढ़ा प्रभाव रहा। मैजर जनरल हिज हाईनेस सर प्रतापसिंह ने सन् १९१० की २७ फरवरी को जो पत्र लिखा था उसमें आपके लिए लिखा है।

"जिस किसी भी महकर्ने में मेहता बस्तावरमक ने काम किया, उसमें उन्होंने अपनी घोग्यता और ज्ञान का पुरा २ प्रदर्शन किया। इन्होंने अपने स्वामी के हितों का पूरा २ सवाछ रखा। मैं कई

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री स्वर्गीय सेहता दानमळजी वागरेचा, जोधपुर



श्री मेहता वस्तावरमलजी वागरेचा, जोधपुर



श्री मेहता जसवंतमलजी वागरेचा, जोधपुर



श्री मेहता रणजीतमलजी बागरेचा, बी. ए. एल. एल. बी., जज हाईकोर्ट, जोधपुर

बरसों से उन्हें जानता हूँ और उनकी योग्यता की तस्कीम करता हूँ"। " ईसवी सन् १८८० में एक बार महाराज नरसिंहगढ़ ने मेहता बरुतावरमक्ष्णी को एक सम्माननीय ऊँची जगह पर बुलवाया था, पर भूतपूर्व महाराजा जसनंतिसिंहजी इनसे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने इन्हें वहाँ न जाने दिया और जोधपुर स्टेट ही में ऊँची २ जगह देने का आहवासन दिया। इस बचन की पूर्ति के लिए महाराजा ने इनकी तनख्वाह बढ़ाई और यह बुबम कर दिया कि मेहता बरुतावरमल चाहे जिस ओहदे पर रहे, मगर तनख्वाह उसकी जाति तनख्वाह कर दी जावे। इसी प्रकार और कई प्रकृषों ने समय २ पर आपके काठ्यों की बढ़ी प्रशंसा की।

आपका सार्वजिनिक जीवन भी उँचे दुजें का है। संवत् १९५७ में आप अखिल भारतीय स्थानक वासी जैन कान्फरेंस के फलीदी वाले प्रथम अधिवेशन के सभापित बनाए गये। इसके पश्चात् आप जोधपुर साहित्य सम्मेलन की—जीकि मुनि विजयपर्मसूरिजी के आग्रह से हुआ था और जिसके सभापित श्री सतीशचन्द्र विद्या भूषण थे—स्वापत कारिणी समिति के सभापित बनाए गये थे। इस अवसर पर जर्मनी के सुप्रसिद्ध जैन विद्वान डा॰ हरमन जैकोबी भी जर्मनी से पधारे थे। इस समय आप सब कार्मों से अवसर ग्रहण कर शांति काम कर रहे हैं। आपके जसवन्तमल्जी और रणजीतमल्जी नामक दो पुत्र हैं।

मेहता जसवंतमताजी--आपका जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आपने महाराज सरदारसिंहजी के साथ नोवल स्कूल में किस्ना पाई। संवत् १९६९ में आप जोधपुर के हाकिम हुए। संवत् १९७६ से १९८६ तक आप कुचामन ठिकाने के मैनेजर रहे। आपके समय में कुचामन ठिकाने की अच्छी उन्नति हुई और आपही के समय में वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल और सक्क आदि का निर्माण हुआ। स्वयं दरवार एवम दूसरे आफ़िसरों ने आपके कार्यों की प्रशंसा की। आपके शंकरमलजी नामक एक प्रत्र हैं।

महता रखाजीतमलाजी--आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। सन् १९०९ में आपने वी० ए॰ पास किया। इसके परचात् आगरे से एक॰ एक॰ बी० की परीक्षा पास की। सन् १९१८ में आप बाइमेर के हाकिम और इसके परचात् मालानी डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेप्टेप्ट बनाए गये। सन् १९१९ में आपने दीवानी जाज का चार्ज लिया। इसके बाद आप महकमा कोर्ट सरदारान् के आफीसर नियुक्त हुए: सन् १९२६ में आप सेशन जाज, और सन् १९२७ में चीम, कोर्ट के जाज बनाये गये। वर्तमान में आप इसी ओड़ पर काम कर हो हैं।

आपकी इमानदारी, कार्य्यतत्वस्ता तथा सचाई के विषय में जोधपुर नरेश, जुविशियल मेम्बर सर रेनाल्ड, कर्नेड हेमिल्टन, कर्नेल विंडहम आदि पुरुषों ने समय २ पर आपकी बदी तारीफ की है। जीवानदी (बाली) मरदर केस में आपके इमानदारी और न्याविभयता से भरे हुए फैसले को देखकर नोधपुर महाराजा आपसे यहुत खुश हुए। सारे जोधपुर के जन समाज में आपके उन विरान और कर्त्वन्य परायणता की भी अच्छी छाप है। आप स्थानीय न्युनिसिपेलिटी के नामिनेटेड प्रोसिडेण्ट हैं। इतने महत्व पूर्ण काम करते रहने पर भी आपको लेश मात्र समिमान नहीं हैं। आपके पुत्र गोपालमेलजी बी॰ ए॰ में तथा किशनमलजी मेट्रिक में पह रहे हैं।

# मेहता रंगरूपमलजी बागरेचा, जोधपुर

क्षपर मेहता बख्तावरमलजी बागरेचा के परिचय में वतलाया जा चुका है कि मेहता शंभूमलजी के पुत्र जवानमलजी तथा दानमलजी हुए । इनमें जवानमलजी के मेहता सार्वतमलजी, छगनमलजी, अवरमलजी तथा अच्छमलजी नामक ४ पुत्र हुए और दानमलजी के पुत्र मेहता बख्तावरमलजी हैं।

महता जनाहरमल्ली—अपका जन्म संवत् १९२३ में हुआ। आप नागोर, सीवाणा तथा पाली में . स्टेट के सजांची रहे। सांसारिक कार्यों से विश्वित होजाने के कारण आपने संवत् १९७० में सर्वित छोदरी और इस समय जोखपुर शहर के समीप अपने जनराश्रम नामक स्थाले में निवास कर धार्मिक जीवन विवाते हैं। ज्योतिष की ओर आपकी अच्छी रुचि है। कविता करने का भी आपको अच्छा शोकहै। आपके द्वारा रिषत पर्यों का संग्रह जनर अजनमाला के रूप में प्रकाशित हुआ है। आपके पुत्र मेहता रंगरूपमल्जी तथा जा-रूपमल्जी हुए।

महता रंगरूपमलां आपका जम्म संवत् १९३६ में हुआ। आपने कानूनी लाहन में अवेश कर इस व्यवसाय में अव्ही योग्यता तथा सम्पत्ति उपार्जित की है। आपने सन् १९५५ में एक लॉ ह्यांस खोली। इस हास में शिक्षा आप कर इस समय लगभग ६०-७० व्यक्ति वकालात करते हैं। इस समम आप जोचपुर के फर्स्ट ह्यास वकील हैं। आप सुधार के कामों में बहुत प्रेम के साथ भाग लेते हैं। सन् १९२६ में आप जोचपुर हिन्दू सभा के प्रेसिडेन्ट रहे थे। इसके अलावा गोडवाइ हिन्दू सभा के भी आप समापति निर्वाचित किये गये थे। समय २ पर आप अपने सुधार विषयक विचार, प्रस्तिकाएं तथा पेग्छेट् में प्रकाशित करते रहते हैं। आपके परिश्रम से जोचपुर में एक लॉ लायगेरी स्थापित हुई है। इस में आरंभ में आपने १ हज़ार रूपया प्रदान किया है। आपके प्रतास हुती हैं।

# मेहता मेरूराजजी बागरेचा, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वज मेहता मल्रकचन्द्रजी खेजदुरु के दीवान थे। संबद १८५९ की भारता वदी १ को कई सरदारों ने इसका चूक किया। इनके नाम पर मेहता हरकचन्द्रजी दस्क आये। ये भी खेजहरू की कामदारी करते हुए संवत् १८८० में स्वर्गवासी हुए। इनके एत्र मेहता रिधकरणजी तथा राजमळजी हुए।

भेहता रिषकरण्जी—आप अर्जुनीत माटी खानदान के वकील होकर संवत् १८७६ में जोधपुर भाषे और गहीं आबाद होगये। संवत १८९६ में वने हुए हुक्म नामे के बनवाने में आपने भी बहुत सहयोग किया था। आप अपने समय के वकीलों में प्रसिद्ध वकील माने जाते थे। संवत् १९२५ में आपका स्वर्णवास हुआ। आपके उदयराजजी, सिद्धकरणजी, किशनकरणजी और मगनराजजी नामक ४ पुत्र हुए। मेहता उदय-राजजी खेजदला तथा सार्थीण के वकील रहे। संवत् १९२९ में इनका स्वर्णवास हुआ। इनके पौत्र विजय-राजजी उगमराजजी आदि इस समय विद्यमान हैं।

मेहता सिद्धकरण्जी—आप भी रायपुर, लेजइला और सार्थीण के वकील रहे । आप सिद्धान्त के बढ़े पढ़ने और निर्भीक तवियत के पुरुष थे । संवत् १९६५ में इनका स्वर्गवास हुआ । आपके छोटे आता किशनकरणजी के ५ पुत्र हुए, इनमें स्रजकरणजी तथा सुकनकरणजी स्वर्गवासी होगये हैं, तथा करणराजजी केवलराजजी और रंगराजजी विद्यामान हैं । स्रजकरणजी के पुत्र सज्जनराजजी हैं।

मेहता ऋषकरणजों के सब से छोटे पुत्र मगनराजजी विद्यमान हैं। भाषका जन्म संवत् १९१२ में हुआ। आपको पुरानी वार्तों की अच्छी याददास्त है। आपके बढ़े पुत्र जोगराजजी का संवत् १९८५ में स्वर्ग वास होगया है। इनके पुत्र कुंदनराजजी तथा अकलराजजी पढ़ते हैं। मेहता मगनराजजी के छोटे पुत्र मेहता मैस्राजजी हैं। आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आपने सन् १९२९ में ओसवाल। नामक पत्रिका के सम्पादन में भाग लिया तथा इसी तरह के जाति सुधार के कामों में भाग लिये तथा अमुतराजजी और ततनराजजी पढ़ते हैं।

मेहता रतनराज—इस प्रतिभाशाली बालक की उन्न केवल ८ नै वर्ष की है। यह वालक प्रात्म्य से ही बड़ी तीहण बुद्धि का तथा मेघावी है। इसने अपनी छोटो अवस्था में हिन्दी और अंग्रेजी में जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अल्यन्त ही प्रशंसनीय तथा आश्रय्य की वस्तु है। इस बालक को जिन १ महाजुमावों ने देखा है उन्होंने इसकी सुग्ध कण्ड से प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्नता जाहिर की है। हिन्दी के अनेक समाध्यार पत्नों एवं मासिक पित्रकाओं में इस बालक के फोटो छप खुके हैं। इसके अलावा इसे कई सार्टिफिकेट एवं प्रशंसापत्र प्राप्त हुए हैं। पाठकों की जानकारी के लिये श्रीवमासङ्करजी एम॰ ए॰ हारा किखित बांग्ये क्रांनिकल में प्रकाशित लेख का कुछ अंश हम नीचे देते हैं।

Master Ratan, a young Marwari Jain child of seven years, exhibits in him a rare genius. Surprisingly enough, he could speak fairly fluent English and could talk well almost on any topic at the tender age of bare four, and through the natural

unfolding of his native intelligence and gifted powers, he is now capable of readin and writing any difficult passage-even deliberately highworded. His clear accent his capacity to stand difficult dictations and the possession of a remarkably assin lative tenacious memory for words are his valuable assets and suggest in him the magnificent possibilities of life.

# सेठ राजमल गर्गेशमल आच्छा ( नागरेचा मेहता ) चिंगनपैठ

इस परिवार के पूर्वज बागरेचा नगाजी के पुत्र दीपचंदजी, जोषजी और नरसिंहजी विरिवारी रहते थे। जब सम्बद् १८७३ में सिरिवारी पर हमछा हुआ तो ये वन्धु वहां से हृंदछा चछे गये और वा से सियार में सम्बद् १८८० में इन्होंने अपना निवास बनाया। सेठ दीपचन्दजी के पुत्र मगनीरामजी हुए सेठ मगनरामजी के नवलमछजी, बहादुरमछजी, रतनचन्दजी तथा घषाकाळजी नामक ४ पुत्र हुए। इनं सेठ स्ताचनद्वी का स्वर्गवास सम्बद् १९५८ में हुआ। आपके पुत्र सेठ राजमछजी तथा गणेशमछजी हुए आप दोनों माइयों का जन्म क्रमशः सम्बद् १९५६ तथा १९६० में हुआ।

सियार से व्यावार के निमित्त सेड गणेशमळजी आष्ट्रा संवत् १९६५ में स्थानपेड (मदास आमे, तथा सेड यानमळजी संचेती के यहाँ सर्विस की। संवत् १९६८ में इनके बढ़े आता राजमळजी में विधानपेड आमे, तथा स्वयान्द वरवीचन्द रायपुरम् वालों के यहाँ सर्विस की। इस अकार नौकरी करते । बाद इन भाइयों ने संवत् १९७१ में अपनी स्वतन्त्र दुकान खोळी, जिस पर ज्याज का काम होता है। आ दोनों भाई बढ़े समझदार व्यक्ति हैं। घर्म प्यान में आपकी अच्छी अदा है। गणेशमळजी के नेमीचन्दर्ज पारस्मरूजी, केवलचन्द्रजी तथा इसरतमळजी नामक ४ प्रत्र हैं। इनमें नेमीचन्द्रजी राजमळजी के नाम प्रत्यक गये हैं। यह दुकान चिंगनपेंठ के ज्यापारिक समाज में अच्छी अतिहित मानी जाती है।

इसी तरह इस परिवार में जुगराजजी सियार में रहते हैं तथा जनकमकजी के पौत्र सुरूकार्क्य वहीठाणा (अहमवनमर) में स्थापार करते हैं।

### पम्नालालजी बागरेचा, नागपुर

सेठ बस्तावरमञ्जी बागरेचा बरार में घामक से ८ श्रील दूर पर मंगरूर चवाला नामक स्थान पर व्यवसाय करते रहे | आपके छोटे आता पकालाल्जी बागरेचा ने नागपुर के सीलावरड़ी नामक स्थान में हुकाद की। आप दोनों सज्जन ओखवाल समाज में बदे मितिकित हैं। आपके वहाँ वैकिंगका ज्यापन होता है। धार्मिक कामों में भी आप सहयोग केते रहते हैं।

# श्रोसगाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्वर्गीय मेहता लालजी ( मेहता बख़्ताबरमलजी के पूर्वज ) जोधपुर.

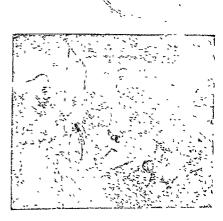

स्वर्गीय मेहता जसकपत्री (महना जसवतराणको के एतेज ) वायपुर. (श्री महाराजा मानसिहनी और देवतायकी के सर्धाय सटे ुर् ।



जूने दीवाना की हवेली ( मेहता चांरमलजी ), जोधपुर.

# कांकरिया

#### कांकरिया गौत्र की उत्पत्ति

इस गौत्र की उत्पत्ति कंकरावत गाँव के निवासी पिड़द्वार राजपूत वंशीय खेमटरावजी के प्रत्र राव भीमसीजी से हुई है । राव भीमसीजी उदयपुर महाराणाजी के नामकित सामंत थे। आपकी खरतर गण्डाचार्य श्री जिनवलुभस्तिजी से जैन धर्म का प्रतिवोध देकर दीक्षित किया तथा आप कंकरावत गाँव के निवासी होने से कांकरिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप लोग खरतरगण्ड के अनुवासी हैं।

# मेहता जसरूपजी कांकरिया का खानदान, जोधपुर

जोधपुर के कांकरिया खानहान के इतिहास में मेहता जसरूपजी का नाम विशेष उल्लेखनीय, हैं।
जोधपुर की गदी पर जिस समय महाराजा मानसिंहजी प्रतिष्ठित थे उस समय नोधपुर में नाथजी का प्रभाव बहुत जोरदार और व्यापक हो रहा था। यह कहना अलुक्ति न होगी कि नाथजी के आँख के इंशारे पर उस समय सारे राज्य की पुरी चूमती थी। महाराज मानसिंहजी नाथों के तत्कालीन गुरू देवनाथजी को करीब र विधाता के ही गुल्य समझते थे। मेहता जसरूपजी इन्हीं नाथजी के कामदार थे। कहना न होगा कि इनका भी उस समय बढ़ा व्यापक प्रभाव था।

संवत् १८८२ में मेहता जसरूपजी को दरबार की ड्योदी का काम सौंपा गया । संवद् १८८९ में आपका राजनैतिक वातावरण में बहुत प्रभाव बढ़ गया । इस समय इन्होंने अपने कामेती (कामदार) काल्ह्याम पंचीली को दीवान का पढ़ दिलाया । इसी बात से उनके प्रभाव का अन्डाजा लगाया जा सकता है। संवद् १८९५ में आप के पुत्र बच्छ्याजजी को किलेदारी का पढ़ मिला । इसी वर्ष व्रिटिश गवनैमेंट को यह ख़याल हुआ कि जोधपुर के शासन में नाथजी का दखल होने से सारी म्यवस्था गढ़बढ़ हो रही है। इसल्पि उसने महाराजा पर नाथजी के कम दखल करने का दबाव बाला । इस अव- सर पर महाराज मार्नास्हजी की इच्छा न होने पर भी मेहता जसरूपजी कुछ समय के जिए जोधपुर छोड़ कर व्यावर आ गये। इस पर मारवाढ़ के दस प्रमुख सरदारों ने महाराजा की आज्ञा से आपके पास एक भारवासन पत्र भेजा था जो इस प्रकार था।

#### श्री नायजी सहाय छे

मुद्दताजी श्री जसरूपजी सूँ दस सिरदारां शे जहार बंचावसी तथा राजरा टाबर कबीळा भाई सालकदार सुदाँ सात्र जमां सु खुसी आवे जण ठिकाणे रहो कठी कानी सूँ कँदेई खेंचल होवणा देसां नहीं वे श्री हुजूर सूँ आजीविका ४०००) री हनायत हुई जिणमें तकावत पढ़न देसा नहीं ने साहबरी चीसती सातरी महोदा बणता खेवट करने कराय देसाँ हण में तकावत पढ़न देसा नहीं, महारा इसटदेवरी आण है ने श्री हुजूरस फुरमावणा सूँ महारो वचन है संबद १८९६ रा पोस सुद २"

इस रुक्ते के नीचे पोकरन, भादाजन आसोप इत्यादि वस ठिकानों के जागीरदारों के दस्तखत थे। ज्यानर आकर मेहता जसरूपजी ने कर्नेल डिक्सन को ज्यानर आवाद करने में बड़ी मदद दी। इससे कर्नेल डिक्सन आपसे बहुत खुदा हुए। संवद १९०९ में महाराजा मानसिंहजी ने आप को फिर से जोधपुर खुलाया मगर आप मार्ग में ही लक्ष्ये से मसित हो गये और जोधपुर पहुँचते र स्वर्गवासी हो गये।

मेहता जसरूपजी ने श्रोसवाळ जातिके याचकों श्रीर भोजकों को "छाख पसाव" छ नामक बहेर वाज हिये जिसकी कीर्ति का उच्छेख आजभी सेवक छोग कविताओं में वह उत्साह के साथ करते हैं। महाराज मानसिंह जी ने जसरूपजी की सेवाओं से प्रसन्न होकर समय र पर कर्मावास, वोरावास, धवा आदि करीव १२००९) की रेख के गाँव जागीर में दिये। इनके साथ आपको पाछकी, सिरोपाव आदि के सम्मान से भी सम्मानित किया था। आपके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः प्रतापमछजी, बच्छराजनी, बागमछजी, फ्रोबन्दजी तथा गिरधारीमछजी थे। इनमें मेहता प्रतापमछजी के मगनराजनी, शिवराजनी, उम्मीदराज श्री तथा जगनराजनी कामक चार प्रस्न हुए।

मेहता मगनर जजी---आप महाराजा तस्त्रतिसहत्ती के समय में महक्रमें हवाला के अध्यक्ष ( Land Revenue Superintendent ) के यद पर रहे । आपने बड़ी ईमानदारी से राज्य का काम

शासक चारण और भार्ये की व्याह शादी के अवसर पर को दान दिया जाता है उन्ने साधारणतः त्याग कहा
 जाता है। मगर यही त्याग जन हाथी, घोड़े, केंट मादि के रूप में हजारों रुपयों के मृत्य का होगा है तन हते ल खपसान
 कडते हैं।

किया। आप संवत् १९५८ में स्वर्गवासी हुए। आपके बढ़े पुत्र विजयराजजी संवत् १९६६ में तथा छोटे पुत्र पनराजजी संवत् १९७२ में गुजरे। विजयराजजी के पुत्र मेहता जतनराजजी इस समय कस्टम डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं।

महता शिवराजजी—आप शुरू में जोषपुर स्टेट में हवाला सुपिरिन्टेन्डेन्ट, हाकिम और फिर बीका-नेर के कस्टम सुपिरिन्टेन्डेन्ट रहे। आप दिगम्बर जैन धर्मावलम्बी थे। आपके पास प्राकृत और मागधी माषाओं का बहुत अच्छा संग्रह था जो आपने दिगम्बर जैन मन्दिर को भेंट किया था। आप संवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र दुल्हेराजजी का संवत् १९७४ में स्वर्गवास होगया था। मेहता उम्मेद-राजजी छोटी उमर में ही स्वर्गवासी हुए।

महता छग्नराजनी—आप शुरू में महामन्दिर के नाथनी के कामदार तथा किर शेरगढ़ आदि कई स्थानों के हाकिम रहे। संवत् १९५८ में आपका देहान्त हुआ। आपके गणेशराजनी और रंगराज जी नामक दो पुत्र हुए। मेहता गणेशराजनी बदे मिळनसार और सजन पुरुष थे। आपका स्वगंवास संवत् १९८७ में हुआ। मेहता गणेशराजनी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आप भी छुछ समय तक नाथों के कामदार रहे। आपका संवत् १९८८ में स्वगंवास होगया है। मेहता गणेशराजनी के हुछम-राजनी, जसवन्तराजनी और हुतमन्तराजनी नामक तीन पुत्र हैं, मेहता गंगराजनी के अमृतराजनी नामक पुत्र पुत्र है। इन वारों भाइयों में असाधारण प्रेम है। बोधपुर की ओसवाळ समाज में यह खानदान प्रतिष्ठित और अग्रगण्य है।

महता हुकुमराजजी--आपका जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप इस समय जोधपुर राज्य में युक्साहज इन्सपेक्टर हैं। इसके पूर्व आप सेन्स्स हिपार्टमेंट में असिस्टेक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट भी रहे। आपका स्वभाव वहा मिळनसार और सावा है।

महता जसवन्तराजनी—आपका जन्म संवत् १९५५ में हुआ। आप वहे प्रतिमाशाली, कार्ब्य कुशाल तथा गम्मीर व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उस्रति की। सन् १९१९ में आपने B. A. तथा सन् १९२६ में आपने L. L. B की परीक्षाएँ पास की । आग सन् १९२० में मिलस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए और वहाँ पर बहुत ही शीघ्र अपनी योग्यता और प्रतिमा का परिचय दिया जिसे देखकर सन् १९२४ में तत्कालीन चीफ जल राव बहादुर लक्ष्मणवासजी वैरिस्टर एट लॉ ने आप के विषय में लिखा,

"It is a pity that a 'Hakim' like the present one should lose his fragrance in the desert air! अर्थात इनके गुण जितने उच्च हैं उनका बधावत उपयोग नहीं हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सन् १९२४ में सर सुखदेवप्रसाद ने आपको असिस्टेण्ट रिजस्ट्रार बना कर मंद्रकमा खांस में अपने पास रक्ता । इसके पत्रचात आप रिजस्ट्रार बनाये गये । यह पहला ही अवसर था जब मह-कमा खास के रिजस्ट्रार के पद पर एक मारवादी नियुक्त हुए । इस पद के उत्तरदायित्व की आपने वदी बोग्यता से निभाया । सब उच्च पदाधिकारी तथा स्टेट कौंसिस्त के मेम्बर आपका बदा निश्वास करते थे । सन् १९३१ में आपको महाराजा साहब ने फारेन एण्ड पोलिटिकल क्षेत्रेटरी के सम्मानीय पद पर नियुक्त किया । इस कार्य्य को आपने बहुत योग्यता के साथ संवालित किया । स्टेट कौंसिस्त के ब्हाइस प्रेसिडेण्ट कुँवर सर महाराजसिंहजी ने अपनी स्पीच में आपके लिये जो शब्द कहे उनका सारांश इस प्रकार है ।

"Mr. Jaswantraj Mehata. paid a special tribute to the excellent work of the foreign and political Secretary. He was officer of an exceptional ability with whose work kunwar Sir Maharajsing has been completely satisfied. He had always found him reliable."

े सन् 1988 में आपको महाराजा ने ट्रिज्यूट दि॰ का सुपरिस्टेन्डेन्ट नियुक्त किया । इस उत्तरदानिक पद पर पहले जमाने में दीवांन और बक्षी ही सुकर्रर होते थे क्योंकि इस पदाधिकारी का सम्बन्ध स्टेट के सम्माननीय आगीरदारों के साथ रहता है।

मेहता जसवन्तराजनी राज्य के कामों के अतिरिक्त जाति सुधार, समाज सुधार और निवा प्रचार के कामों में भी बरावर बढ़े उत्साह के साथ भाग छेते रहते हैं। ओसवाल नवयुवक मण्डल जोध-पुर तथा अखिल भारतवर्षीय नघयुवक महामण्डल के आप बहुत असे तक सुख्य कार्य्य कर्ता रहे। आपके विचार सामाजिक मामलों में बढ़े उदार और उच्च हैं।

महता हनुमन्तिसहिकी —आपने सन् १९३० में B. A तथा सन् १९३३ में एछ॰ एछ॰ बी॰ की परीक्षाएँ पास कीं। आप जोधपुर चीफ कोट के एक होनहार वकीछ हैं।

मेहता ऋमृतलालजी BALLB आपका जन्म संवद १९५९ में हुआ। आप जोधपुर चीफ कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील हैं। आपकी योग्यता और सच्चरित्रता से जनता और अधिकारी दोनों ही बहुत प्रसन्न हैं। कुछ दिनों से आप मारवाद के सर्व प्रधान बकीलों में समसे जाते हैं। आप म्युनिसीपालिटी के कमिश्नर भी है।

सेठ छत्त्मल ग्रुलतानमल कांकरिया, गोगोलाव (नागोर) इस परिवार के पूर्वज पहले धबुकड़ा (जोभपुर) में रहते थे। बहाँ से सेठ भेरोंदानश्री समाग

# श्रीसवाल जाति का इतिहास 📆 🛣



संड अमोलकचंदजी कांकरिया, गोगोलाव.



सेंड प्रशासासजी कांकरिया, व्यावर.



सेठ ग्रमोलकचंदजी रतनचंदजी कांकरिया, बावली.



बाबू रतनचंद मेहता S/o भैरूंराजजी बागरेचा, जोधपुर.

२०० साल पहिले गोगोलाव ( नागोर ) आये । इनके पश्चात् क्रमशः ईववरचन्दनी, सवाईसिंहजी और रामचन्दनी हुए । आप छोन आस पास के गावों में साधारण देनलेन का घ्यापार करते थे । सेठ रामचन्दनी के छत्त्मलनी, हजारीमलनी, मुख्तानमलनी, चौथमलनी और रामललजी नामक ५ एत्र हुए ।

सेठ छुत्तूमलजी कांकरिया—आप गोगोळाव से ६० साल पूर्व बंगाल में तुळसीघाट (गायबंदा ) आये और यहाँ सेठ छुतालचन्दजी बागचा छुनसरा निवासी की फर्म पर नौकर हो गये। ६ साल बार ही आए इस फर्म के भागीदार होगये और योदे समय के पत्रचात् आपने अपना घरू व्यापार भें आरम्भ किया। आपके सब भाइयों ने भी न्यापार की उन्नति में पूर्ण भाग लिया। संवत् १९५१ वं आप स्वर्गवासी हुए। आपके असीलकचन्दजी, हुलीचन्दजी, सुगनमलजी तथा रेखचन्दजी नामक ६ पुर हुए। इनमें दो छोटेआई अपने काका चौथमलजी के यहां दत्तक गये हैं।

श्रमोलकचन्दनी कांकरिया—आपका जन्म संवत् १९४१ में हुआ । छत्पमळजी के स्वर्गवासें हो जाने पर आपने ही इस फर्म का संचालन किया। अन्य बढ़े धार्मिक पूर्व परोपकार वृत्ति के पुरुष थे संवत् १९८९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र बच्छराजनी शिक्षित सन्जन हैं और न्यापार में आग छेते हैं तथा कन्हैयाखालजी व मोतीलालजी पबृते हैं।

हुलीजन्दजी कांकरिया—आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ । आप बदे योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं तथा फर्म का व्यापार बदी उत्तमता से सम्हालते हैं । आपके बदे पुत्र भँवरलार जी व्यापार में सहयोग लेते हैं तथा दूसरे सोहनजलजी बालक हैं।

सेठ हजारीमलजी कांकरिया—आप विशेषकर देश में ही निवास करते थे। आपका स्वर्गवास संवद् १९७६ में हुआ। आपके मुक्तमलजी, किशनलालनी तथा मेरींदासजी नामक ३ पुत्र हैं। इनमें किशनलालजी सेठ मुल्तानमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। सेठ मुक्तमलजी का जन्म संवद् १९४९ में तथा मेरींदासजी का संवद् १९६० में हुआ। आप दोनों सज्जन ज्यापार के काम में भाग छेते हैं। मुक्तमलजी के पुत्र चम्पालालजी, दीपचंदजी और हरकचन्दजी तथा मेरींदानजी के पुत्र हीरालालजी और मोपीलालजी हैं।

सेव मुखतानमजनी कांकरिया—आपने भी अपनी फर्म का व्यापार बड़ी योग्यता से बळाया । संबद् १९७२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके भतीने किशनळाळजी दत्तक आये। आप योग्यता पूर्वक फर्म का संबाखन करते हैं। आपके पुत्र पादर्वमळजी तथा सरदारमळजी वालक हैं।

सेठ नीयमसनी काकरिया-आप छोडी बय में ही स्वर्गवासी होगये थे। आपके नाम पर

सुगनचंदनी दत्तक लिये गये । आपके भी कम वर्ष में स्वर्गवासी हो जाने से आपके नाम पर आपके छोटे माई रेखचन्दनी दत्तक आये ! आपके पुत्र मदनलालनी और शुभकरणनी बालक हैं ।

सेठ राजभवानी कार्कीरगा--आपने सेठ छत्तमलानी के बाद इस फर्म के ब्यापार को खूबबदाबा । आप बड़े योग्य तथा जैन घर्म के अच्छे जानकार थे । संवत् १९८२ में आप स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र पुसराजनी एवं जेठमलानी हैं पुसराजनी के पुत्र पुरनमल बाबूलाल हैं ।

इतना नदा परिवार होते हुए भी इस में यह निरोपता है कि यह कुटुम्ब सम्मिलित रूप से बढ़ी तत्परतापूर्वक अपने तमाम न्यापार को संचालित कर रहा है। आपका हेट आफिस सुलसीघाट (गाय-बंदा) में छत्तमूल सुलतानमल के नाम से तथा ७१२ नान्लाल लेन करूकता में इसकी एक मांच है। इसके अलावा बंगाल प्रान्त के पलासनादी, सादुलपुर, चेंतरा, कोमलपुर, दौलतपुर आदि स्थानों में भिन्न २ नामों से दुकानें हैं जिनपर जूट खरीदी निकी, गहा, कपदा और न्यान का काम होता है।

#### धृलचन्द कालुराम कांकीरया, व्यावर

इस परिवार के पूर्वज कॉकरिया नंदरामजी विशंदिया (जीधपुर ) से लगभग ९० साल पूर्व श्राये । उस समय इस कुटुम्य की अधिक परिस्थिति वहुत साधारण थी । इसी वंदा में सेठ धूलवद्जी कॉकरिया का जन्म संवत् १९१४ में हुआ । उन्होंने अपनी सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा तथा न्यापार को खूब बढ़ाया। आप संवद् १९८५ में स्वर्णवासी हुए । आपके पुत्र काल्डरामजी कॉकरिया का जन्म संवद् १९५० में हुआ।

सेठ काल्हामजी काँकरिया की सत्कायों में पैसा सर्च करने की विशेष रुचि रहती है। आपने संवर्ष १९०० से ही ज्यावर के जैन मिडिल स्कूल का खर्च-भार अपने ऊपर ले लिया है। इस समय आप इस संस्था को ५००) मासिक दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने १५१० हजार के लागत की एक बिल्डिंग इस संस्था को देवी है। इसी तरह स्थानीय जैन सेवा समिति नामक संस्था को भी आपने अपना नेमीभवन नामक मकान प्रदान किया है। आपने ज्यावर स्टेशन पर एक २०१४० हजार की लागत से धर्मशाला वनवाई। इसी तरह के हर एक धार्मिक व विद्यावृद्धि के कामों में आप सहायनाएँ देते रहते हैं।

सेठ कालूरामजी कांकरिया ज्यावर के प्रसिद्ध वेंद्वर हैं। इस समय आप स्थानीय म्युनिसी पालिटी के मेम्बर, सराफान चेम्बर के मेंबर, एडवर्ड मिल के डाइरेक्टर व जैन गुरुकुल ज्यावर के व्यवस्थापक हैं। आपके लक्ष्मीचन्दजी, नेमीजन्दजी तथा हेमचन्दजी जामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों पढ़ते हैं। आपकी फाजिस्का बुकान पर जन, आंदत, धान्य, और वेंद्विन को कारवार होता है।

सेठ हजारीनल जेठमल कांकरिया, व्यावर किंदिन हजारीनल जेठमल कांकरिया अपने पुत्र हजारीनल की जेठमल जी तथा खहार

मलनी के साथ संवत् १८९२ में नोघपुर स्टेट के बरांडिया नामक श्राम से न्यावर आये। न्यावर आकर इनारीमलनी ने मोतीचन्द करनचन्द के यहाँ मुनीमात की तथा जैठमलनी ने हनारीमल जैठमल के नाम से न्यवसाय करना ग्रुक्त किया। जैठमलनी का लगभग १९११ में तथा इनारीमलनी का संवत् १९१२ में बरीरावसान हुआ।

कॉॅंडरिया हजारीमळजी के पहचात् उनके पुत्र फतेचन्दजी ने कारवार सम्हाळा । आप जेडमळजी के नाम पर दत्त हिरेये गये । इनका अन्तकाळ संवत् १९५९ में हुआ । कांकरिया जेडमळजी का ब्यावर की ओसवाळ समाज में अच्छा प्रभाव था । आप लम्बे समय तक ब्यावर म्युनिसिपिलटी के कमिश्नर रहे थे । इनके पुत्र गुळाबचन्दजी का जन्म संवत् १९१९ में हुआ ।

कांकरिया गुलावचन्द्रजी बड़े प्रभावशास्त्री और धार्मिक पुरुष थे। आपका शरीरावसान संवत् १९७१ में हुआ। वर्तमान में उनके पुत्र पञ्चालालजी।कांकरिया विद्यमान हैं। आप फतेचंद्रजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

कांकरिया पत्राखाळजी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। व्यावर की भोसवाळ समाज में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके पुत्र प्रमन्देवी तथा नेमीचंदनी हैं। इस समय आपके यहाँ हजारीमळ जैठमळ के नाम से किराया तथा पुराना छेन-देन धस्ळी का काम और गणेशदास पत्राखाळ के नाम से आंदत का कामकाज होता है।

### सेठ मोतीलाल अमोलकचन्द कांकरिया, वांचली (खानदेश)

इस परिवार का मूळ निवासस्थान बढ़ळ ( जोधपुर स्टेट ) का है। वहाँ से एक शताब्दी पूर्व सेठ भेरूदासजी कांकरिया बाघळी आये। इनके रामचन्द्रजी, विजयराजजी तथा ताराचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए। सेठ रामचन्द्रजी का स्वर्गवास संवद् १९१५ में हुआ। आपके पुत्र रतनचन्द्रजी ने इस दुकान के स्वापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया। इनके पुत्र मोतीळाळजी तथा अमोळकचन्द्रजी विद्यमान हैं। आपका जन्म कमशाः संवद् १९५८ तथा ६० में हुआ है। आपके वहाँ साहुकारी छेनन्देन का स्थापार होता है। यहाँ कीओसवाळ समाज में यह परिवार अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। धार्मिक कार्मों में भी यह परिवार उचय करता रहता है। इसी तरह विजयराजजी के पीन्न माणकचन्द्रजी विद्यमान है।



# रतनपुरा कटारिया

### रतनपुरा कटारिया गौत्र की जरपात्ति

विक्रम संवद् १०२१ में सोनगरा धौहान जातीय स्तनसिंहनी नामक एक प्रसिद्ध राजपूत हो गये हैं। आपने अपने नाम से रतनपुर नामक नगर बसाया। आपकी पांचवीं पीड़ी में घनपालती नाम के एक नामांकित राजा हुए। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य वादा जिनदत्तस्ति के द्वारा राजा धनपाल ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की तथा आवक के वारह गुण सुनकर अंगीकार किये। तभी से आपके वंशज अपने पूर्वज स्तनसिंहजी के नाम से रतनपुरा कहलाने लगे।

इन्हीं रतनसिंहजी के वंश में आगे जाकर हाँहरणजी नामक एक प्रतापी और बुद्धिमान पुरुष हो गये हैं। आपको वीरता से प्रसन्न होकर मांदळगढ़ के बादबाह ने आपको अच्छे ओहदे पर मुक्रंर किया था। आपका घारिक प्रेस बहुत बदा चढ़ा था। आपने शाहजय का बढ़ा भारी संघ मी निकाला था। कहते हैं कि इस संघ के शाहजय पहुँचने पर आरती की बोली पर शाह अवीरचन्द नामक एक नाभी साहुकार के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा हो गई। यह बोली बढ़ते र हनारों छाखों रूपयों तक पहुँची और अंत में साह्मणजी ने मालवा प्रदेश की ९२ छाल की आमदनी की बोली इस पर ख्याकर प्रमु की आरती उतारी। आपके दूसरे माई पेयदशाह ने शहुजय, गिरनार पर ज्वाच चढ़ाई तथा अन्य कई धर्म के कार्य किये। इसके परचात किसी के चुगली छाने पर एक समय वादशाह हांसणजी पर अमसन हुआ और इन्हें पकड़वा मँगाने के लिए एक सेना मेजी और फिर आप भी गये। झाँसणसिंहजी के हाथ में कटार देखकर उन्हें कटारिया नाम से सम्बोधित करते हुए, लजाने से कितने रुपये चुराये इसके विषय में पूछा। झांसणसिंहजी ने कहा कि हुजुर में एक पैसा भी बेहक का खाना हराम समझता हूँ। हाँ, हुजुर के जगजाहिर नाम को खुदा तक "सैने अवश्य पहुँचाया है।" इस उत्तर से प्रसन्न होकर बाहबाहने आपके सन गुन्हामों को भाभ कर आपको दरवार में कटारी रखने का सरमान इनायस किया। तसी से कटारी रखने के कारण आपके वंशव कटारिया कहलाये।

आपके परचात् जानसी कटारिया के समय असमानों ने सब कटारियों को मांबलगढ़ में कैंद कर २२००७ दुग्ड किये। ये रुपये भटारक गच्छ के जीत जगरूपजी ने भएनी बुद्धिमानी से खुड़वाये। सामसीजी के परचात् आपके यंद्य में महता लासनजी नामक मसिद्ध व्यक्ति हुए। आपने पृक्ष बहुत बड़ा शानुंजय का संघ निकाला और इजारों रुपये के सर्चे से एक स्वाभिवस्सल किया। आपने वंशन लाखनसीजी से एक लाख २१ हजार की लागत के महेन्द्रपुर के पास एक सुन्दर धर्मशाला तथा बावड़ी बनवाई।

#### मेहता मोपालसिंहजी का खानदान

मेहता कुंपाजी के वंशज मेहता सोमाजी के पश्चाद सख्खाजी संवत् १६५० के ख्यामग उदय-पुर में आये। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कमशाः इरचंदजी और ताणाजी था। इनमें से इरचंदजी के वंश में देवराजजी हुए। देवराजजी के पुत्र का नाम बखराजजी था। मेहता बखराजजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमशाः शेरिसंहजी सवाईरामजी पुत्रम् गुमानजी था। इनमें से शेरिसंहजी और सवाई-रामजी महाराणा भीमसिंहजी के प्रतिष्ठित कमैचारी रहे। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर संवत् १८०५ में महाराणा ने आप तीनों भाइयों को अख्य २ कुछ गाँव जागीर में दिये। इसके कुछ समय पश्चात् मेहता शेरिसंहजी ने कुँवर जवानसिंहजी के कुँवरपदे का काम किया। इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको पाछकी की इज्जत बक्षी। मेहता शेरिसंहजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चाद आपके छोटे भाई मेहता सवाईरामजी आपके स्थान पर नियुक्त हुए और कुछ समय पश्चाद कुँवरपदे के प्रधान हो गये।

मेहता शेरसिंहकी का परिवार—मेहता शेरसिंहकी के पुत्र गणेशदासकी भी राज कार्य करते रहे। आपके पश्चात् आपके पुत्र मेहता बस्तावरसिंहजी मेवाद के जिलों के हाकिम रहे।

मेहता गोविन्दिसिंह शि—मेहता बख्तावरिसिंह जी के पुत्र गोविन्दिसिंह जी भी मेवाद के जिकों में हाकिम रहे। आप बढ़े साहसी और प्रवन्त्र कुशक व्यक्ति थे। मगरा जिले में जब वहाँ के मीलों ने उपद्रव किया तब महाराणा सज्जनसिंह जी ने आपको हस काम के योग्य समझ वहाँ का हाकिम नियुक्त कर नेजा। भील जाति बेसमझ, जंगली, लदाबू, जरायमपेशा और गोमांस मझी जाति थी। आपको उसके साथ ऐसा वर्ताव रहा कि जिससे वह आप पर विश्वास भी करती थी और उरती भी थी। आपके वहाँ रहने से सब उपद्रव शांत हो गये। साथ ही वहां की भील जाति ने आपके उपदेशों एवम प्रभाव से गोमांस खाना बंद कर दिया। इसके पश्चात संवत् १९३९ में भोराई के भील लोगों ने उपद्रव मचाया। इस उपद्रव को शांत्र करने के लिए फीज के तत्कालीन अफसर महाराजा अमानसिंह जी फीज लेकर वहाँ भेजे गये। उस समय भी वहाँ के हाकिम गोविन्दिसिंह जी ने अमानसिंह जी के कार्य में चहुत सहायता देकर उपद्रव को शांत करवाया। इससे प्रसन्त्र होकर महाराजा ने आपको (गोविन्दिसिंह जी) कंठी और सिरोपात प्रदान किया। इसी सिलसिंह में शवर्न महाराजा ने आपको (गोविन्दिसिंह जी) कंठी और सिरोपात प्रदान किया। इसी सिलसिंह में शवर्न में हिन्द (भारत सरकार) ने भी लापके कार्य की बहुत प्रशंसा की और भेवाद के तत्कालीन रेजिवेण्ट लेकिटन कर्न कर सी० बी० इयून सिमय सी० एस० आई० ने एक बहुत

सुन्दर प्रशंसा पत्र भी भाषको प्रदान किया । इसीप्रकार आपको और भी कई प्रशंसा पत्र मिले ।

मेहता गोविन्दसिंहजी १४ वर्ष तक हाकिम रहे। इस अविध में आपने मील जाति की बहुत उन्नति की । उनमें कई प्रकार के नवीन सुधार करवाये।

मेहता गोविन्दसिंहजी राजनीतिज्ञ के अतिरिक्त बहुत धर्म प्रेमी थे। आपने मगरा जिले के सुप्रसिद्ध जैन सीर्थ श्री केशरिवाजी के स्थान पर एक धर्मशास्त्र जनवाई। आपका स्वर्गवास १९७५ में तथा आपकी धर्मपक्षी का १९६९ में हुआ। आप दोनों पति पत्नी के शवदाह स्थान पर आपके पुत्र मेहता अस्मणसिंहजी ने आपके स्मारक स्वरूप एक २ लती बनवाई तथा सदावर्त जारी किया।

### ्र मेहता लच्मणसिंहजी

मेहता गोविन्दिसिंहती के कोई पुत्र न था, अतएव आपके नाम पर मेहता करमनिसंहती दसके लिये गये। वर्तमान में आपही इस खानदान के प्रमुख व्यक्ति हैं। आप बदे बुद्धिमान, विचारक एवम खांत स्वमावी हैं। आपका जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आप संवत् १९६५ से ही राज्य की सेवाओं में खग गये। आप पहले कमशः बागोर, रासमी, सहार्वा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जहाजपुर आदि स्थानों पर हाकिम रहे। इसके पश्चात् आपको स्टेट के लकाउटेण्ट जनरल का काम सौंपा गया। जिसे आपने बड़ी बोग्यता पुत्रम बुद्धिमानी से संवालित किया। वर्तमान में आप मेवाड़ के मगरा बिस्ट्रन्ट के हाकिम हैं। आपके वो पुत्र हैं, जिनके नाम कमशः मेहता भगवतिसहजी और प्रतापिसहजी हैं।

आपके पुत्र श्रीयुन भगवतिसहजी बी॰ ए॰ एड॰ एड॰ बी॰ हैं। आप भी अपने पिताजी ही की तरह शांत स्वभावी, मिलनसार एवस बुद्धिमान सजन हैं। वर्तमान में आप उदयपुर रियासत के शिस स्टंट सेट्डमेंट आफ़िसर हैं, आपके माई प्रतापिसहजी इस समय एफ॰ ए॰ में विद्याज्ययन कर रहे हैं।

#### 'मेहता सवाईरामंजी का परिवार

मेहता शैरसिंहजी के दूसरे आई सवाईरामजी का जिक हम उत्पर कर ही चुके हैं कि आप महा-राणा भीमसिंहजी के पुत्र कुँवर जवानसिंहजी के कुँवर परे के प्रधान रहे। इसके परचात जब जवानसिंहजी महाराणा हुए तब आपको मेहता सवाईरामजी पर बहुत कृपा रही। दीपमाछिका के अवसर पर स्वयं महाराणा आप की हवेकी पर पधार कर आपका सम्मान बहाते थे। जब आपकी पुत्री भीमती चौत्वाई का विवाह-सोडडगढ़ के मेहता करवाणसिंहजी के साथ हुआ तब महाराणा आपकी हवेडी श्रीसवाल जाति का इतिहाँस



श्री स्व॰ मेहता भोपालसिंहजी, उदयपुर.



श्री स्व॰ मेहता गोविन्दसिहजी, उदयपुर.



श्री मेहता जगन्नाथसिहजो एक्सदीवान, उदयपुर.



् श्री मेहता लच्मणसिंहजी हाकिम, उदयपुर.

| - |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | - |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | - |   |  |
|   |  |   |   |  |

पर पश्चीरे सथा एक गांव 'जीतीयास' हथलेवे ( दहेज ) में प्रदान किया । आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर मेहता गोपालदासजी इत्तक लिये गये ।

महता गोपालदासजी—आप महाराणा सरूपसिंहजी के समय में बहे विश्वासी एवम् प्रतिष्ठित राज-कर्मचारी रहे। संवत् १९०७ में महाराणा ने आपको कुछ नये गाँव आबाद करने के लिये भेजा। आप बहे दुद्धिमान एवम व्यवहार चतुर पुरुष थे। अतएव कहना न होगा कि गाँव आबाद करने में आपको बहुत सफलता हुई। इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको सिरोपाव एवम् रेलमगरा दिस्तिकः की हुकुमत बक्षी। संवत् १९१४ में महाराणा ने आपको 'जीकारा' बक्षा। इसी प्रकार आपको सेवाजों से प्रसन्न होकर आपको पैर में सोने के लंगर बहे। महाराणा समय २ पर आपकी हवेली पर प्रधारते रहे। संवत् १९४० में महाराणा सज्जनसिंहजी के समय में बोहदे के रावत केसरीसिंहजी ने दरबार की आजा का उल्लंग किया। अतएव इस समय मेहता गोपालदासजी एवम्, मेहता लक्ष्मीलालजी बन्हें गिरफ्तार करने के लिये भेजे गये। कुछ लड़ाई होने के परचात् ये लोग रावतजी को गिरफ्तार करलाये। इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको कंठी एवम् सिरोपाव प्रदान किया। आपको स्वर्गवास संवत् १९४६ में हुआ। आपके मोपालसिंहजी नामक एक युक्ष हुए।

मेहता मोपालीसहजी—आपका जनम संवत् १९१४ में हुआ। आप बचपन से हीमितिमाझाली रहे। १८ वर्ष की अवस्था में आप राशमी जिले के हाकिम नियुक्त हुए थे। आपकी सेवाऑऔर बुद्धि का वर्णन हम, राजनैतिक महत्व, नामक अव्याय में कर चुके हैं। राशमी जिले से बदल कर आप मांडलगढ़ जिले में गये। वहाँ जाकर आपने वहाँ की आमवनी में बहुत तरकी की। इससे असङ्ग होकर महाराणा फतेहिसिहजी ने आपको 'बैठक' बद्धी। संवत् १९४६ में आप रेव्हेन्यू सेटलमेंट आफिसर मि० विस्लुक्ष की जगह नियुक्त किये गये। आपने उस काम को बहुत वोग्यता के साथ संवालित किया और किसानों के साथ पूरी र सहानुसूति रक्खी। सवत् १९५६ में काल पढ़ने से किसानों में बहुत वकाया रहने लगी। उस समय उनकी आर्थिक दशा का पूरा खयाल रखते हुए उचित रूप से वस्ली करवाई तथा लाखों रपवों की छूट किसानों को दिल्लाई। उस कहत साली का प्रवंध मी आपने वाउप्डरी सेट्लमेंट आफ़िसर मि० पीनी के साथ रहकर बहुत योग्यता पूर्वक किया। संवत् १९५७ में आप महदाज सभा के मेम्बर नियुक्त हुए। संवत् १९६१ में आप महदमा खास के प्रधान नियुक्त हुए। इसी समय महाराणा ने आपको 'जीकारा' बक्षा। आपने रियासत में वजट तैयार करने का सिल्लिला जारी किया और कई सालों के आंवड़े तैय्यार करनाये। संवत् १९६३ में महाराज कुमार भोपालसिंहजी के जन्म उत्सव पर आपको पैर में सोवे के लंगर प्रदान किये गये। संवत् १९५६ में सील सप्तमी के अवसर पर महाराजा और महाराज

### श्रीतदाख जाति का इतिहास

कुमार दावत अरोगने के लिये आपकी हनेली पर पधारे ! उस रोज आपको पगंडी में मांहा बांधने का सम्मान प्रदान किया । संवत् १९६८ में आपने स्वर्ग थात्रा की । आपके शवदाह के स्थान पर महा सितयों में पुक छत्री बनाई गई । आपके दो पुत्र प्रवम् एक कन्या हुई ! पुत्रों का माम क्रमशः मेहता जगन्नाथिसह जी और मेहता लग्नमिहती हैं । आपकी पुत्री का विवाह मेवाद के सुप्रसिद्ध सेठ जोरावरमलजी वापना के बंशज वजीरवहीं जा रायवहादुर सिरेमलजी वापना सी० आई० ई० प्राहम मिनिस्टर इन्दौर स्टेट के साथ हुआ है !

· महता जगजायसिंहजी - आपका जन्म संवत् , १९४२ में हुआ । आप बढ़े कुशाय बुद्धि के सकान हैं। आपने हिन्दी एवम अंग्रेजी शिक्षा का अच्छा भध्ययन किया है। संवत १९६० में महा-राणा साहब ने आपको खास खजाने के कास पर नियुक्त किया । इसी समय आपके पिता मेहता भोपाल-सिंहजी के सुपूर्व राजपुत्र हितकारिणी सभा, टकसाल, एवम् देखवाडे की नावालिगी का प्रबन्ध था। यह सब काम भी आपही करते थे। आपके पिताजी का स्वर्गवास होजाने पर महाराणा साहब ने आपको अपनी पेशी का काम सपूर्व किया। आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर संवत १९७१ में आपको और राय बहादर पं॰ सुकदेवप्रसादजी को महकमा खास के प्रधान बनाये। इसी समय आपको 'जीकारे' की भी डजत बीक्षी । तथा इसी साल पैर में सोने के छंगर प्रदान किये । संवत् १९७३ में शील सप्तमी पर महाराणा साहब आपकी हवेली पर पधारे। संवत् १९७५ में जब कि पंडित शुकदेपसादजी जोधपुर ंचले गर्य तब आपही अबेले महकमा खास का काम करते रहे । इसके बाद संबद १९७७ में लाला दामी-'इरलांकजी, पं॰ शुक्रदेवप्रसादवी के स्थान पर आये । सेवतु ७८ तक आप दोनों ही महकमा सास की काम करते रहे । वर्तमान में आप मेरबर कौंसिल और कोर्ट आफ वार्ड स के अफसर हैं । आपका विवाह संवत १९५६ में उदयपुर के भूतपूर्व दीवान कोठारी वछवन्तसिंहजी की पुत्री के साथ हुआ है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः हरनाथसिंहजी, सवाईसिंहजी, जीवनसिंहजी, और मनोहर्रासहजी हैं। इनमें से बढ़े पुत्र हरनाथसिंहजी बीं॰ ए॰ हैं और अकाउण्ट्स लिखने के लिये स्टेट की ओर से देहली भेजे गये हैं । शेष तीन विद्यांध्ययन करते हैं। रि

. मेहता गुमानजी का परिवार , .

त्रीसंहजी के तीसरे भाई गुमानजी के ज्ञानसिंहजी नामक पुत्र हुए । ज्ञानसिंहजी के पुत्र म होने से उनके नाम पर जवानसिंहजी दक्तक लिये गये । आपके रुघनायसिंहजी नामक पुरे पुत्र हुए। जो मेवाइ के सहार्डा जिले के हाकिम रहे । आपके पुत्र मेहता भीमसिंहजी इस संमय वर्तमान हैं। वर्तमान में भाप आमेठ ठिकाने की नाबालिगी के मैंनेजर हैं। इसके पहले भी आप पार-सोला, कोठारिया, जीर धरियावद ठिकाने के मैंनेजर रह खुके हैं।

उपरोक्त वर्णन पदने से यह अनुमान सहज ही निकलता है कि इस परिवार के लोगों ने रियासत उदयपुर में बहुत इमानदारी, सच्चाई, योग्यता और बुद्धिमानों के साथ राज्य कार्य्य किया । इसी लिये मेवाद के महाराणाओं ने प्रसन्न होकर समय २ पर आप लोगों को बहुत सम्मान और इन्जत प्रदान की। इस समय भी यह खानदान उदयपुर में बहुत प्रतिष्ठित और माननीय घरानों में से एक माना जाता है।

# तागाजी के वंशज

सल्खानी के पुत्र ताणानी के वंश में संवत् १७०५ में मेहता सांवलदासनी हुए। जो राज-कर्मचारी रहे। आपके मालमदासनी नामक पुत्र हुए। आपने अपने नाम से उदयपुर में मालसेरी नामक मोहत्ला बसाया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर मेहता विजयचन्द्रजी हुए। आप मेवाद में सहलासद और भोमराड नामक टेक्स वस्ली पर नियुक्त हुए। इसकी सफ्लता देखकर आपको सरकारी घोदा भी बक्षा गया। इनके चौथे पुत्र मोहकमिसहनी बड़े यशस्त्री और कार्यकुकाल हुए। आपभी अपने पितानी की तरह रान कार्य में सामिल हुए। आपने अपने जीवन में महाराणा साहब की बहुत अच्छी सेवाएँ की। जिनसे असब होकर महाराणा सरूपसिहनी ने आपको जागीर में एक गांव बक्षा। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमका मेहता मावीसिहनी, मदनसिहनी और मालमिसिहनी थे। जो मेवाद के भिन्न २ किठों में हाकिम रहे। इसके पश्चात् मालमिसिहनी को, महाराणा साहब ने अपने जीवन पर्यंत जोधपुर नरेश सरदारसिहनी के साथ होने से चहाँ कामदार बनाकर मेला। ये अपने जीवन पर्यंत जोधपुर रहे। आपके पुत्र मोतीसिहनी नावालिंग ठिकाना पारसोली, सरदाराद और घरियावद के मैनेनर रहे। हाल में आप देवली चक्रील हैं। आपके बढ़े पुत्र गोवर्धनसिहनी बी० ए० एल० एक० वी० हैं। और इस समय में मेवाद स्टेट में असिस्टेंट सेटलमेंट आफिसर हैं। आप मनो-हरसिहनी के रसक हैं।

कटारिया मेहता नार्थुलालजी का खानदान, सीतामऊ

कपर मोपालसिंहनों के परिवार में हम यह लिख ही चुके हैं कि यह परिवार कुंपानी का है। कुंपानी के तीन भाई और थे। जिनमें से हाफ्णनी का वंश चला। हाफ्णनी के निन्दानी और जेसानी सामक दो पुत्र हुए। जेसानी के पश्चात् कमशा हाथानी, नरवदनी, हासानी, मेलुनी, और नाथानी हुए। साथानी के माई पक्षानी के पुत्र मेमचन्द्रनी की सी प्रेमसुखदे इनके साथ सती हुई। मेहता नायाजी—आप बड़े दीर और कारगुजार व्यक्ति थे । आपको रतलाम के तत्कालीन शासक महाराज शिवसिंहजी से टांका माफ हुआ था । इसके परचात् संवत् १७६१ में रतलाम दूरवार रामसिंहजी ने आपको शाह मुकुन्दजी के साथ अपना कामदार नियुक्त किया था । साथही आपको जागीर भी प्रदान की थी । आपके २ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः मेहता मागचंदजी और मेहता हीरचन्दजी था ।

महता हीरचन्द्रजी--- प्रापको रतळाम नरेश केशोदासजी ने अपना कामदार नियुक्त किया । आप की सेवाओं से प्रसन्त होकर आपको धराढ़ परगने के 'वागढ़ी' और खुच्छा नामक दो गाँव जागीर स्टब्स प्रदान किये थे । आपके मिखारीदासजी और सन्त्रकर्सिहजी नामक दो गुत्र हुए ।

भेहता मिखारिदासजो जाप भी इस परिवार में बढ़े प्रतापी पुरुष हुए। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर संवत् १७६२ में महाराज केशोदासजी ने आपको मौजा खेरखेड़ा नामक स्थान पर १६० बीधा जमीन जागीर में प्रदान की थी। इसके अलावा आपको टांका भी माफ् था। इसके बाद आप संवत् १७६९ में महाराज केशोदासजी द्वारा सीतामक के कामदार बनाए गये। आपके एक मान्न पुत्र मेहता सुजानसिंहजी हुए।

में हता सुजानसिंहकी— नाप भी इस खानदान के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे। आपने भी राज्य में अच्छे र स्थानों पर काम किया। आपको महाराज कुंबार बसतसिंहजी ने संवत् १७८२ में एक परवाना बसा था जिसमें लिखा था कि ''थे म्हारे साथ आया हुआ हो और इमारे लारे लगा हुआ हो, थे घर का हो" इस परवाने से स्पस्ट होता है कि आपका राज्य में अच्छा सम्मान रहा होता। मेहता सुजानसिंहजी के बाद कमशः कुशलसिंह उंकारजी, इन्द्रमाणजी और उस्तमीचन्दजी हुए। लसमीचन्दजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम कमशः मेहता नाथुलालजी और मेहता मधुरालालजी हैं।

महता नायुक्तको — आजकल आपही इस परिवार में प्रतिष्ठित न्यक्ति हैं। आपका स्वभाव निलनसार और सक्कन है। आप इस समय स्टेट में तहसीलदार हैं। इसके अलावा -ट्रेसरी आफ़्सर और पी॰ उल्क्यू॰ डी॰ के सुपरवाइजर हैं और दरवार के जेब खर्च का काम भी देखते हैं। आपके कार्यों से खुश होकर हाल ही में महाराजा साहब ने आपको सन् १९१६ में जागीर प्रदान की है। आप के दुलेसिहनी, मोहनसिहजी, और कंचनसिहजी नामक तीन पुत्र हैं।

श्री दुवेसिहजी बी॰ प्॰, और मोहनसिहजी एम॰ ए॰ प्व॰ एव॰ बी॰ पास हैं। - कंबनसिंह सी इस समय विद्याभ्ययन कर रहे हैं। सीतामक स्टेट में यह परिवार सम्मानीय परिवार माना जाता है। समय २ पर महाराजा आपकी हवेली पर प्रधार कर आपको सम्मानित करते रहते हैं। सीतामक के ओसवाल समाज में यह खानदान प्रथम पद पर माना जाता है।

### ैसेंठ घनराज़े हीराचन्द कटारिया का परिवार, वंगलोर कैंट

इस सानदान के पूर्वजों का मूळ निवास स्थान बोरांकी देवळी (मारवाद) का है। आप नैन ववेताम्बर बाइस सम्प्रदाय के अनुवासी हैं। सबसे पहले सेठ घनराजजी देवळी से करीब संवत १९४३ में बंगलोर आये और यहाँ आपने ६ साळ तक सर्विस की। इसके पश्चात आपने अपनी एक स्वतन्त्र फर्म स्थापित की।

सेठ धनराजनी का जन्म संवत ,१९३० में हुआ। आप बढ़े व्यापार कुशल हैं। आपका धर्म भ्यान में बहुत लक्ष है। आप इस समय करीब चार सालों से गरम जल पान करते, राग्नि में भोजन नहीं करते तथा जोड़े से चौथे व्रत के स्याग का पालन करते हैं। आपके धार्मिक विचार बहुत बढ़े हुए हैं। आपके हीराचन्द्रजी तथा फूलचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं।

हीराजन्दनी का जन्म संवत १९५८ का है। आप बढ़े सज़न हैं तथा इस समय बड़ी होशियारी से दुकान के सब कार्मों को सम्माल रहे हैं। आपके मैंवरलालजी और फतहचन्दनी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से मैंवरलालजी, सेठ घनराजजी के छोटे माई चौधमलजी कटारिया के नाम पर सम्वत १९६० का है। आप भी बदेहोशियार और दुकान के काम को संभालते हैं।

हस फर्म की ओर से दान धर्म और सार्वजनिक कार्मों की ओर भी खर्च किया जाता है। यह फर्म ज्वेलरो रोड. पर मातवर मानी जाती है। इस फर्म पर सराफी वैद्विग व केव्हलरी का काम होता है।

## सेठ बनाजी राजाजी कटारिया, पूना

इस परिवार का मूळ निवास स्थान सनपुर (सिरोही स्टेट) में है! इस परिवार के पूर्वज राजाबी कटारिया के जेटाजी, नेलाजी और बनाजी नामक रे पुत्र हुए । इनमें दो ज्येष्ठ आता संवत् १९२१ में पूना आये, और यहाँ नौक्षी करके बाद में अपनी दुकान स्रोकी। इनके छोटे माई बनाजी स्टारिया ने अपने म्यापार को और सम्मान को बहुत बदाया। सेठ बनाजो कटारिया—आपका जन्म संबत् १९१९ में हुआ । पार्मिक कामों में आपका बहुत बहा रुक्ष था। आपने सम्बत् १९८६ में सनपुर से एक संब निकारा। इस संघ में १००० पुरुष तथा स्त्री सिमिक्ति हो गये थे। सनपुर से यह संघ २२ दिनों में एरनपुरा पहुँचा। बहाँ से मनसर सुदी 11 को ५ स्पेशल ट्रेनें संघ को केकर रवाना हुईं। अनेक स्थानों पर अमण करता हुआ वह संघ ११ दिनों में वापस प्रनपुरा पहुँचा। इस संघ के उपलक्ष में कलकते में ३ अजीमगंज में एक और जवपुर में एक स्वामीवत्सल किये गये। इस प्रकार इस संघ में बनाजो सेठ ने १ कक्ष रूपया स्थव किया।

इस संघ में सबसे दुलदायक घटना यह होगाई कि भजीमगंत्र से इस संघ में कोहेरा का प्रवेश हुआ। जिससे विस्तवारपुर में संघवी बनाजी के पुत्र माणकचन्द्रजी का 'स्वर्गवास हो गया। इसी तरह कौलेरा से लगभग ६० मौतें और हो गईं।

सेठ बनाजी ने सनपुर के पास स्वाक्ता नामक स्थान के मन्दिर में तथा पूना के बैताल पैठ के मन्दिर में श्री पादर्वनाथ भगवान की प्रतिभाएँ प्रतिष्ठित कराई, इस तरह धार्मिक जीवन क्तिते इर आप सम्बत् १९९० की अगहन सुदीट को स्वर्गवासी हो गुगरे।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ बनाजी के पुत्र ल्याजी कटारिया तथा माणिकचन्द्रजी के पुत्र यूनमर्चेद्रजी और रतनचन्द्रजी कटारिया और ल्याजी के पुत्र कप्रचल्जी कटारिया हैं। औ प्रमुखन्द्रजी तथा कप्रचन्द्रजी व्यापार में भाग केते हैं। यह परिवार मंदिर मार्गीय अन्माय का मानने जाका है। आपके यहाँ पूना लक्कर के सदरवाजार में बनाजी राजाजी के नाम से वैकिंग क्यापार होता है।

## सेठ हमीरमल पूनमचन्द कटारिया, न्यायडोंगरी (नाशिक)

इस परिवार का मूळ निवास स्थान चंडावळ ( ओघपुर स्टेट ) है देश से इस परिवार के पूर्वज सेठ दीळतरामजी कटारिया के पुत्र सेठ हमीरमञ्जी कटारिया संबद १९१६ में व्यापार के किये अहमद्वगर आये और यहाँ से एक साळ बाद आप न्यायडोंगरी लाये ! और एक साळ नौकरी कर कपड़े का व्यापार शुक्ष किया ! सन्वत् १९६६ में आपके छोटे माई फ्रीजमक्जी भी न्यायडोगरी मा गये ! सेठ हमीरमक्जी का सम्बत् १९६८ में स्वर्गवास हुआ ! आपने स्थापार की उन्नति के साथ २ अपने समाज में भी अच्छी इज्जत हासिळ की ! आपके प्रमायन्दजी तथा जुन्नीकाळजी नामक २ पुत्र हुए ! इनमें सेठ प्रमायन्दजी सम्बत् १९८८ में ५४ साळ की आयु में स्वर्गवासी हुए ! इनके पुत्र धनराजजी व्यापार में भाग केते हैं !

सेठ पुत्रीकालकी का जन्म सम्बत् १९३८ में हुआ। आप न्यायडोंगरी के अच्छे प्रतिहित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र दगद्गरामजी तथा थोंदीरामजी हैं। इनमें दगद्गरामजी स्थापार में भाग सेते हैं। आपके

# स्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ बनाजी राजाजी कटारिया, पूना.



सेठ चुन्नीलालजा कटारिया (हमीरमल पूनमचर) न्यायडागरी. श्री धनराजजीकटारिया (हमीरमल पूनमचंद), न्यायडागरी (नाशिक.)



रव॰ सेठ पूनमचंदजी कटारिया, न्यायडोगरी (नाशिक).



यहाँ हमीरमळ पूनमचन्द के नाम से कपदे का तथा धनराज दगहूराम के नाम से किराने का व्यापार होता है। आप स्थानकवासी आग्नाय के मानने वाले हैं।

सेठ फीजमलजी का स्वर्गवास सम्बत् १९८५ में हुआ ! आपके पुत्र रुखमीचन्द्जी, लालचंदजी पत्रालालजी तथा माणकचन्दजी विद्यमान हैं ! इनमें पत्रालालजी अहमदनगर दत्तक गये हैं । इन साइयों का यहाँ अलग २ न्यापार होता है । लखमीचन्दजी के पुत्र हंसराजजी हैं !

## सेठ उम्मेदमल चुन्नीलाल कटारिया, रालेगांव (बरार)

इस कुटुम्ब का मूल निवास रीयां (मारवाद) है। सेठ जवानमलजी खुबीलालजी तथा कुंदनमळजी नामक तीनों आता देश से सम्बद १९४० तथा ५० के मध्य में अलग २ आये। सेठ जवानमलजी ने प्रथम यहाँ आकर सेठ अमरवन्द रतनवन्द मुहणोत के यहाँ सर्विस की।

सेट जुन्नीलाळजी का जन्म सम्बद् ११३४ में हुआ। आपने किराने के व्यापार में निशेष सम्पत्ति कमाई। सम्बद् १९५६ में जुन्नीलाळजी का व्यापार अलग २ हुआ। सेट जुन्नीलाळजी तलेगाँव, वर्दा, पांडरकवदा लादि की ओसवाल समाल में प्रतिष्ठित सज्जन हैं। अहमदनगर मंदिर के कलश चदाने में आपने २१००) दिये हैं। इसी तरह कदा (लाष्टी) की जैन पाटशाला, पाथरडी पाटशाला, आगरा जैन अनाथाल्य आदि संस्थाओं को सहायताएँ देते रहते हैं। सम्बद् १९६४ में आग लग लाने से आपकी सब सम्यत्ति नष्ट हो गई। लेकिन पुनः आप रोगों ने हिम्मत से सम्यत्ति उपार्जित कर व्यापारिक समाज में अपनी इन्जत बढ़ाई।

सेठ कुन्दनमञ्जी का सम्बत् १९६२ में स्वर्गवास हुआ। आपके हीरालाङजी तथा रतनचंदनी नामक र पुत्र हुए। इनमें रतनचन्दनी चुकालाङजी के नाम पर दत्तक गये। आप दोनों सज्जन भी व्यापार संचाङन में भाग रेते हैं। हीरालाङजी का जन्म १९४८ में तथा रतनचन्द्रजी का १९५२ में हुआ। हीरालाङजी पांडरकवड़ा में तथा रतनजाङजी अपने पिताजी के साथ रालेगाँव में दुकान का काम देखते हैं। हीरालाङजी के पुत्र मिश्रीलाङजी, पुत्राजजी तथा प्यारेलाङजी हैं। इस परिवार की रालेगाँव में बहुत कृषि होती है तथा बाग बगीचा आदि स्थाई सम्पत्ति है। वहाँ के धनिक परिवारों में इस कुटुस्ब की गणना है।



#### माग्डा वत

### शाह नोरतनमलजी भांडावत, जोधपुर

शाह नौरतनमल्जी उन उन्नतिशील न्यक्तियों में हैं जो अपनी योग्यता, बुद्धिमानी और कार्य्य तत्यरता के बल पर अपनी परिस्थिति को उन्नत कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। आपके पितामह श्री गुनेचन्दजी भांडावत अजमेर में साधारण ज्यवसाय करते थे। इनके २ पुत्र हुए। वैवरचन्द्रजी तथा फूलचन्द्रजी। गुनेचन्द्रजी भांडावत का स्वर्गवास लगभग संवत् १९२६ में हुआ।

शाह फूलवन्दनी का जन्म सं० १९०७ एवं देहावसान १९६६ में हुआ। आपभी विशेष कर जीवन भर अजमेर में ही व्यवसाय करते रहे। आपके पुत्र शाह नोरतनमलनी का जन्म संबद् १९३० की आसोज सुदी ६ को हुआ।

शाह नोरतनमछनी अपने समय के छात्रों में बड़े मेघावी नवशुवक थे। आपका क्रिशण गवर्नमेन्ट कालेज अजमेर में हुआ। कुशाम बुद्धि होने के कारण आप युनिवर्सिटी में एफ ए॰ में फर्ट, बी॰ ए॰ में सेकंड तथा एल॰ एल॰ बी में फर्ट आये। सन् १८९८ में एल॰ एल॰ बी॰ में सारी युनिवर्सिटी में प्रथम उत्तीर्ण होने के उपलक्ष में आपको एक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है।

संवत् १९५२ में शाह नौरतनमल्जी जोधपुर में प्रोफेसर होकर आये । आपके यहाँ साने के शांध साल बाद आपके पिताली मी जोधपुर वा गये। सन् १९०० के अप्रैल तक आप जोधपुर कालेज के सीनियर प्रोफेसर रहे। पश्चात् आपकी ज्युदिशियल लाइन में सर्विस हुई। सन् १९०० में आप असिस्टंट सुपित्न्टेन्डेन्ट कोर्ट ऑफ सरदार्स पूर्व सन् १९०८ में सुपित्न्टेन्डेन्ट ज्युदिशियल नार्थवेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट तथा किर फरवरी १९१३ में फौजदार (असिस्टेन्ट सेशन जज) के पद पर नियुक्तहुष । सन् १९१३ के दिसम्बर में आप जोधपुर के असिस्टेन्ट व्हाइस में सिडेन्ट निर्वाचित किये गये। फिर सन् १९९६ में आप केन्द्रेरी मुसाहिव जाला हुए। जब यह ओहदा टुट गया तब सन् १९२० में आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और किर १९२९ से जनवरी १९३१ तक चीफ कोर्ट के जज रहे।

शाह नौरतनसलजी जोधपुर की श्रोसवाल समाज में जैं वे दर्जे के शिक्षित तथा समाज सुचार के विचार रखने बाले सजन हैं। जाप बड़े मेथावी तथा लोकप्रिय महानुमाव हैं। जोधपुर की श्रोसवाल समाज का शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित हरने में आपका प्रधान हाथ है। सरदार हाईस्कुल की श्रापके द्वारा बहुत दक्षति हुई है। जब से सरदार हाईस्कुल स्थापित हुआ है तब से आप उसके ऑनरेरी सुपरिन्टेन्ट्रेस्ट

# श्रोसवाल जाति का इतिहासं





SAME.

स्व॰ शाह सुजानमत्त्रजी सराफ, जोधपुर.



श्री शाह नौरतनमलजी भांडावत वी. ए. एल एल. वी. ''एक्स चीफजज' जोधपुर,



श्री शाह गर्णेशमलजी सराफ, जोधपुर.

हैं। लगमा १० साल पूर्व आपने अपने पिताजी की यादगार में 'फूलचन्द जैन कन्या पाठशाला' का स्थापन किया है।

आपको ता॰ २० अप्रैल सन् १९६६ के दिन जोधपुर बार एसोशिएसन ने मान पत्र मेंट किया। इसमें जोधपुर के लामग ४०० प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे। इसी समय जोधपुर दरवार की ओर से आपको पैरों में सोना इनायत किया गया, इस समय आप जोधपुर की ओसवाल समाज में, राज्य में, सरदारों में और शिक्षित सज्जनों में नामांकित पुरुष हैं। जनवरी १९३६ से आप स्टेट सर्विस से रिटायर्ड हैं तथा शान्तिमय जीवन विताते हैं। आपके पुत्र धनपतिसिंहजी पढ़ते हैं।



## ग्रोसतकाल

### शाह गखेशमलजी सराफ श्रोसतवाल, जोधपुर

यह खानदान अपने मूळ निवासस्थान नागोर में चौधरी कहळाता था । वहाँ से नगराजजी के पिता संवत् १६०० के छगभग जोधपुर भाये । नगराजजी के परचात् क्रमदाः वनेचंदजी और मनजी हुए । जो मोहछा अब सराकों की पोळ कहळाता है, वह पुराने पहों में मनजी की ग्वाल के नाम से लिखा हुआ पाया जाता है । सराफ मनजी के मानीदासजी तथा कनीदासजी के किशनदासजी और विश्वनदासजी नामक पुत्र हुए । सराफ विसनदासजी के नथमळजी, हिम्मतमळजी, उन्मेदमळजी, तथा अगरचन्दजी नामक चार पुत्र हुए । संवत् १९०० के छगभग उम्मेदमळजी तथा अगरचन्दजी का वैद्विन व्यापार जोरों पर था। सराफ अगरचन्दजी के आलमचन्दजी, मोतीळाळजी तथा चन्दनमळजी नामक ३ पुत्र हुए ।

चन्दनमलजी सराफ — आपका जन्म संवत् १८८० में हुआ। आपका महाराज कुमार यश्चर्त-सिंहजी से अच्छा मेळ था। कहा जाता है कि एक बार सराफ चंदनमळजी, राजकुमार से कुश्ती में तृंव जीत गये। इससे अप्रसन्त हो राजकुमार ने आलमचंदजी के तमाम वही खाते जह करवा लिये। इससे संवत १९२५ में चंदनमळजी रतलाम चले गये। वहाँ के आितपर मीर शहमतअली ने इन्हें अफीम के सेल्स रिजस्टर का जोहदेदार बनाया। इसके बाद आप कमशः गणेशदास किशनाजी की महद्युर और आगरा हुकानों के मुनीम, तथा गोकुलदासजी की हुकानों के सुपरवायजर रहे। यहाँ से जोधपुर आकर रेसिडेंसी सजाने पर सर्विस करते रहे तथा संवत् १९५७ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सुजानमळजी सराफ हुए। सुजानमक्षजो सराफ—आपका जन्म संवत् १९१४ में हुआ। रतलाम से आने पर आप जोधपुर स्टेट में असिस्टेण्ट ऑडीटर सुकर्रर हुए तथा संवत् १९५९ में स्टेट के शाहीटर बनाये गवे। आप ने स्टेट की पुरानी हिसान पद्धत्ति में बहुत से सुधार कराये। इस पद्धति का अनुकरण कई स्टेटों ने किया। इसके सिवाम मारवाड़ की हुकूमतों में मांच ट्रेलरी कायमकरवाई तथा रेलवे कं० के अकाउंट में बहुत माडे की गलतियाँ टीक करवाई। आपकी योग्यता की मुसाहिब आजा अकरेनमसादजो, फाइनेंस मेम्बर कर्नल टेटर्सन, स्टेट आडीटर मि० गाँयटर तथा पेश्तनजी नेर वानजी ने समय २ पर सार्टिफिकेट देकर प्रशंसा की। इद हो जाने से सन् १९१८ में आप रिटायर्ड हुए। आपके पुत्र सराफ गणेशमलजी हुए।

गऐश्रमलां सराफ आपका जन्म सन् १८८१ में हुआ। १९०० में आप रेसिडेंसी ट्रेनिंग में भरती हुए। यहाँ से दूगरपुर, इन्दौर आदि स्थानों में सर्विस कर आप जोश्युर म्यु॰ में लागू हुए तथा सन् १९०३ में महकमा वाक्रवात के सुपरिन्टेन्डेण्ट बनाये गये। तब से आप इसी ओहदे पर कार्य्य करते हैं। इसके साथ २ आप सन् १९१४ से २३ तक असिस्टेण्ट सुपरिटेन्डेन्ड कस्टम भी रहे। इस समय आपने मारवाड़ की हद में जाने वाली बी॰ बी॰ सी॰ आई॰ रेलवे के लिए कस्टम ज्युरिडिक्शन के वारे में ऐसा केस सथार किया, जिससे गवनेंमेंट ने मारवाड़ की ज्युरिडिक्शन मानली। जय पुरानी बकाया के कारण राज्य ने जनता के बहुत से मकानात जप्त कर लिये थे उस समय आपने उनके देनों को निपटा कर वापस मकान विल्वा दिये। इससे स्टेट के फाइनेंस मेग्बर मि॰ वेल हेवन ने आपकी होशियारी की प्रशंसा की। सन् १९२० में दरवार से सिफारिश कर आपने काशतकारों के ६०।७० लाख बकाया रूपये माफ करवाये।

सर्विस के अलावा सराफ गणेशमलजी ने सरदार हाईस्कूल की सेवाओं में चिस्मरणीय योग दिया तथा आरंभ से ही उसकी नीव को हद बनाने में आप विशेष प्रयक्षशील रहे । सन् १९०१ से मेहता बहादुरमलजी गधेया के साथ हाईस्कूल को संगठित किया । सन् १९११ में आपने अपने सुपर बीजन में २० हजार की विहिंडग बनवाई। जब फंडमें कमी आ गई तो चंदा एकन्नित करने का बीढ़ा आपने उठा कर बहुत रकम एकन्नित करवाई। जब उपरोक्त जगह कम पढ़ने लगी तो हाईस्कूल की पुरावी स्टेंट बेच कर हाईस्कूल की वर्तमान विविद्ध भेरों बाग में बनवाने में कार्य्य तत्थरता बतलाई। इस समय भी आप शाह नौरतनमलजी भाण्डावत के साथ संस्था की सेवा में योग देते हैं। आपने अपनी प्राईवेट लाय विरोध की दोन्तीन हजार कितावें हाईस्कूल को भेंट ही हैं।

 गणेशमलजी सराफ सुघरे विचारों के सज्जन हैं। आपने अपनी कन्या का विवाह एक साधार रंग रियति के युवक भण्डारी लाडमलजी के साथ किया तथा एफ॰ ए॰ की शिक्षा खतम कर छेने पर २० हजार रुपया देकर उन्हें अपने पुत्र सरदारमलजी के साथ महास में सरदारमल लाडमल के नाम से विद्वित न्यापार को फर्म खुलवादी । कहने का तायच्ये यह कि आप जोधपुर के एक कार्य्य कर्ता सनझदार तथा सुचारक सज्जन हैं। आपके सरदारमलजी तथा चौथमलजी नामक दो पुत्र हैं। सरदारमलजी ने अपने घर से परदा प्रथा को हटा दिया है।

#### सेठ चन्दनमल जसराज श्रोसतवाल, श्रहमदनगर

इस परिवार का मूल निवास स्थान, मारवाद में बोरावद के पास लाडोली नामक गाँव है। इस परिवार में ओसतवाल स्रतिसिंहजी चोरों के साथ युद्ध करते हुए जुनार हुए, जिनका चवृतरा लाडोली में बना है। इनके पुत्र हुकमीचंदजी तथा पौत्र नवलमलजी, प्रेमराजजी तथा ख्वचन्दजी हुए। ये बंधु ज्यापार के लिये युरेगाँव (अहमदनगर) आये। साथ ही अपने भानेज पन्नाललजी तथा धनरामजी डोसी को भी साथ लाये।

संवत् १९३० में पेमराजजी ओसतवाल तथा पत्तालालजी डोसी ने अहमदनगर में पेमराज पत्तालाल के नाम से दुकान की तथा इन्ही दोनों सज्जनों ने न्यापार में उन्नति की। धीरे २ इस दुकान की शालाएँ मेळ, परभनी आदि स्थानों में खुठीं। सेठ पेमराजजी तथा उनके पुत्र जसराजजी १९५४ में स्वर्णवासी हुए। उस समय जसराजजी के पुत्र चंदनमलजी तथा कुंदनमलजी ओसतवाल बालक थे। अतः फर्म की देल रेल सेठ पत्नालालजजी डोसी करते रहे।

सेठ पत्राष्टालची ढोसी का स्वर्गवास संवत् १९३४ में हुआ। इनके पुत्र हीरालालची तथा ताराचंदची हुए। संवत् १९७५ में ताराचंदजी स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र नारायणदासभी का जन्म १९५४ में हुआ। १९६० में इन्होंने कुन्दनमल नारायणदास के नाम से दुकान तथाकुकाना और पायरदी में जीनिंग फेस्टरी कोली।

सेठ चंदनमळजी ओसनवाल का जन्म सं० १९४२ में हुआ। आप बढ़े मिलनसार तथा प्रतिप्रित सज्जन हैं। आसपास की ओसवाल समाज में आपका घराना नामी माना जाता है। आपके यहाँ पेम-राज पत्रालाल के नाम से जीनिंग फेक्टरी है तथा आदत व रहें का ज्यापार होता है।

### सेठ घोडीराम हेमराज श्रोसतवाल, उमराखा नाशिक

इस परिवार का मूल निवासस्थान बढल (मारवाद) है। वहाँ सेठ जोधाजी निवास करते थे। इनके श्वालीशामजी, राजारामजी तथा तिलोकचंदजी नामक तीन पुत्र हुए। इन भाइयों में से सेठ राजारामजी तथा तिलोकचन्दजी उमराणा के पास पींपल गाँव में आये। वहाँ से आकर इन्होंने उमराणा में दुकान की।

सेठ तिलोकचंदनी के हेमराजनी तथा परशुरामजी नामक २ पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों ने कुटुम्ब के न्यापार तथा सन्मान को निशेष बढ़ाया। आप दोनों न्यक्तियों का स्वर्गनास क्रमशः सं० १९३६ और सं० १९५७ में हुआ। सं० १८१२ में सेठ परशुरामजी ने उमराणा में एक निशाल दीक्षा महोरसव कराया। महाराष्ट्र प्रांत में यह पहला दीक्षा महोरसव

े सेठ हेमराजजी ओसतवाल के गुलाबचन्दजी तथा घोंडीरामजी नामक २ पुत्र हुए । इनमें गुलाब-चन्दजी के पुत्र वालचन्दजी तथा शेंपमरूजी हुए । इनमें शेषमरूजी परशुरामजी के नाम पर दत्तक गये ।

सेठ घोंडीरामजी का जन्म संवत् १९३२ में हुआ। नाशिक जिले की ओसवाल जातिमें आप नामी धनवान हैं। जाप समझदार और पुराने ढंग के पुरुष हैं। आप स्थानकवासी आझाय को मानने बाले हैं। आपके पुत्र शंकरलालजी तथा रतनलालजी हैं। आपके घोंडीराम हेमराज के नाम से तथा शेंपमलजी के शेपमल परखुराम के नाम से साहुकारी का व्यापार होता है।

## बोलिया

#### बोलिया गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में मारवाड़ में 'अप' नामी एक नगर था जिसका अनुमान वर्तमान में नागोर के पास लगाया जाता है। वहाँ एक समय चौहान वंशीय राजा सगर राज्य करते थे। इनके पुत्र कुँवर नरदेवजी को विक्रमी संवत् ७१९ में भट्टारकजी श्रीकनकस्ति महाराज में जैन घर्म का उपदेश देकर जैन घर्मावलम्शी ओसवाल बनाया। महाराज का यह उपदेश 'वूली' नामक प्राम में होने से इस खानदान वालों का गौत्र बृक्षिया या वोलिया कहलाया।

### मोतीरामजी बोलिया का खानदान, उदयपुर

इनके वंशज बहुत समय तक देहली और रणयम्मोर नामक स्थानों में रहे। यहाँ इन्होंने कई मामी काम करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। पंत्रहर्वी शतान्दी में इस वंश की २२ वीं पीढ़ी में टोडरमलजी हुए। आपने रणयंग्मोर में प्रसिद्ध गणपति का मन्दिर बनवाया। आपकी दृति धार्मिक कार्व्यों की ओर विदोध रही। आपने अपने समय में काफी दान एज्य भी किया। आपके पुत्र छान्जी रणयंभीर से चित्तीह आये। इन्ही छान्जी के वंश में यह खानदान है।

छाजूनी के पश्चाद इस वंश में क्रमशः खेताली, पद्माजी, निहालचंदनी, जसपालनी,

सुस्तानजी, रंगाजी, चालाजो, स्रजमलजी, कान्हजी, अनोपजी, मोतीरामजी, एकर्लिंगदासजी, अभगवानदास जी, ज्ञानमलजी, और सक्ष्मीलासजी हुए जिनका थोड़ा सा परिचय हम नीचे देते हैं:—

हाजूनी—आप संवत् १४९५ के खगभग चित्तीड़ जाकर महाराणा कृम्मा के पास रहे। महाराणा ने आपका अच्छा सम्मान किया। आपने चित्तीड़गढ़ के कपर हवेछी, धर्मशाला, और महावीर जी का मन्दिर तथा एक तालाव बंधवाया। इनकी हवेछी की जगह इस समय चतुरसुजनी का ग्रन्दिर बना हुना है।

निहाल चन्दकी—आपने चित्तीहगढ़ में महाराणा श्री उदयसिंह जी का प्रधाना किया। संवत १६९० में आपने श्री महाराणाजी की पधरावनी की थी। उदयसागर की नींव आपही के प्रधाने में स्था।

जसपालजी—जब कि संवत् १६२४ में चित्तीड़ में सोका हुआ उस समय आप तथा आप के माई बेटे साके में काम करने आपे। केवल दो पुत्र बचे जिनमें से बड़े सुस्तानजो संवत् १६३२ में कसवा पुर में आकर बसे।

रंगाजी—आपने महाराणा अमर्रासहजी ( बहे ) और कर्णसिंहजी के समय में प्रधाना किया । आपने माहंशाह जहाँगीर के पास जाकर महाराणा अमर्रासहजी की इच्छानुसार चार शतें तय कर मेवाइ में से बादशाही थाणा उठवाबा और देश में फिर से अमन अमान स्थापित किया । आपकी सेवाओं से असक होकर महाराणा साहब ने आपको हाथी पाछकी का सम्मान बक्षा । साथ ही चार प्राम की जागीर का पहा भी प्रदान किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं:—मेवदा काणोळी, मानपुरा और जामुण्या ! आपने उदयपुर शहर में धूमठावाली हवेली बनवाई जो आपकी इजत का एक खास सब्त है —जिसमें इस समय महाराज छक्ष्मनसिंहजी निवास करते हैं । यहां पर रंगाजी का एक शिलालेख का होना भी बतलाया जाता है । इसके अतिरिक्त आपने कसवा 'पुर' में श्री नेमीनाथली का मन्दिर भी बनवाया, आपके पांच पुत्र हुए—जिनके नाम क्रमशः चोखाजी, रेखाजी, राज्जी, श्यामजी, और पृथ्वीराजजी थे । इनकी भाखाएँ रंगावत कहलाई । रंगाजी के छोटे भाई पचाणजी थे जिनके वंशज पचनावत कहलावे हैं ।

चोलाजी आप सेवाड़ की वकालत पर देहली सेजे गये। आपके शोमाचन्दली, रायभाणजी, उदयचन्द्रली, स्र्यमणजी, स्र्यमणजी, स्र्यमणजी, स्र्यमणजी और कर्णजी नामक पाँच पुत्र हुए। कर्णजी महाराज गरीवदासजी ( महाराणा कर्णसिंहली के छोटे कुँवर ) की इच्छाजुसार श्री हजूर में से उणियारे इन्तजाम के लिये भेजे गये। वे वहीं पर स्वत् १७२३ के माद्रयद मास में स्वर्गवासी हुए। इनके साथ इनकी धर्मपली सती हुई। जिनकी

छत्री व शिलालेख उणियारे में छप्पमजी के तालाब के पास मौजूद है। जोलाजी के भाई राजूजी के वंश में रहमाणजी और सरदारसिंहजी हुए जिन्होंने अपने समय में फीज सुसाहियी की।

अने।पनी--आपका जन्म संवत् १७४३ वार्तिक मास में हुआ। महाराणा श्री संग्रामसिंहजी ( द्वितीय ) ने आपको और धामाई देवजी को सरकारी काम के लिये देहली भेजे । आपने राज के कोठार का काम किया । इसके परचात कपासन वरोरड कई परवर्नों पर आप हाकिम रहे । संबद्ध १९०३ में आपके प्रत्र मोतीरामजी के विवाह में महाराणा की आपके घर पंचरावणी हुई। आपने क्यासन प्रान्त में अपने नाम से अनोपप्रशा नामक प्राम बसाया । इस गांव में आपने बावडी और तालाब वैंधवाया । साथ ही पोटला का तालाब भी आप ही ने वंधवाया । कसबा 'पर' में आपने अपने पूर्वजी द्वारा निर्मित श्री नेमीनाथजी के मन्दिर का जीगीद्वार करना कर एक नया सभा मंडप वनवाया. तथा इसरी मूर्ति स्थापन करवा कर उसकी प्रतिष्टा करवाई । आपने वहाँ बाग वावसी और मंगलेश्वरजी का एक मन्दिर बनवाया । आपकी हवेली 'पुर' में महलों के नाम से मशहूर है और आज भी होली दिवाली पर पंच दस्तुर के लिए भाते हैं। आपकी जागीर में रंगाजी की जागीर के दो गाँव सेवदा और कार्गोली रहे । आपके मोतीरामजी, मोजीरामजी एवस मानसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए । . . मोतीराम भी:-- आपका जन्म सम्बत् १७८३ की श्रावण सुदी २ को हुआ । आपने सम्बत् १८१९ से १८२६ तक महाराणा श्री अरिसिंहजी की प्रधानगी की। इस अविध में एक बार संवत १८२१ के करीब प्रधाने का कास दूसरे व्यक्ति को दिया गया था। सगर सुचार रूप से कार्य न चलने के कारण कुछ ही दिनीं पश्चात वापस आपको ही दिया गया। संवत् १८२६ में जब कि सिंधिया के साथ वाली सन्धि में बढ़वा अमरचन्द्रजी ने इनकी इच्छा के खिलाफ शर्ते तय कीं, इस शर्तवामें के अनुसार सरकार का ज़कसान सभस कर आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बाहर चले गये। थोडे ही समय पहचात महाराणा को इसकी असलियत का हाल माळूम हुआ तो ये नापस बलनाये गये। सगर ये शक्तिर

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त आपके द्वारा कई धार्मिक कार्य भी हुए । आपने कसारों की ओल में एक श्री ऋषमदेवभी महाराज का मंदिर तथा उपाश्रय बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा संबत १८२० में करवाई ।

त हो सके और उसी समय संवत् १९२८ में भाषका स्वर्गवास हो गया। भाषके स्वर्गवासी हो जाने कें पश्चात् भी महाराणा साहब ने भाषके प्रत्न एकर्जिगदासनी को श्यामधर्मी होने वगैरह के कई परवाने बसे जिससे मालुम होता है कि महाराणा का भाष पर पर परा मरोसा था। मोतीरामनी की नागीर में चार गाँव मेवदा, मानपुरा, काणोळी और साददा थे। आपके एक्जिंगदासनी और अचलदासनी नामक दो पुत्र हैं। संवत १८२६ में आपने आबू तीर्थ का संघ निकाला। इसकेअतिरिक्त आपने स्थानीय हाथीपोल और दिल्ली दरवाला के बीच शहरपनाह के पास एक बावदी वनवाई जो आज भी आपके नाम से मजहूर है।

आपके छोटे मार्ह भोजीरामजी का जन्म संवत् १७९१ में हुआ। आप पर महाराणा अरिसिंहजी का पूरा भरोसा था। आप उनके फौज मुसाहिव हुए। संवत् १८२२ में श्रीजी हुज्र दुश्मनों पर चढ़े उस समय "विजयकटक" सेना में फौज मुसाहिव आप ही थे। इसके अतिरिक्त आप जानव, गोड़वाड़, चित्तीड़, कुम्मलाद, भीलवाड़ा, खोड़, वगैरह कई मुकामों पर फ़ौज लेकर समय २ पर दुश्मनों के मुकाबले पर भेजे गये थे। जिसके विषय में आपको कई परवाने प्राप्त हुए। जो इस समय इनके वंशों के पास मौज्द हैं। उन परवानों से माल्हम होता है कि उस समय कई सरदार आपकी अध्यक्षता में रहे। और कई स्थानों पर दुश्मनों से आपको मुकाबला करना पड़ा।

पकिलिग्दासजी—आपका जन्म संवत् १८१४ में हुआ। आपको केवल वीस साल की उन्न में ही प्रधान का पद इनायत हुआ। छोटो उमर होने से इस काम को आप अपने काका मौजीरामजी की सहायता से कासे रहे। मौजीरामजी के स्वर्गवासी होने पर आपने इस काम को छोड़ दिया। इसके परचात आप कौज सुसाहित बनाये गये। इस सर्विस में आपने राज्य को कई सेवाँपू कीं। कई छोटी बड़ी लदाइयां आपने बहातुरी के साथ कहीं।

संवत् १८५८ में जब इन्दौर के महाराजा यशवंतराव होलकर ने नाथद्वारे पर चढ़ाई की। उस समय उन्हें रोकने के लिये आप भी फौज छेकर नाथद्वारे पर पहुँचे थे। वहाँ के शाक्रमण को रोक कर इसी साख नाह महीने में आपने श्री ठाढ़रजी को नाथद्वारे से उठाकर उदयपुर विराजमान किया। इसके पश्चात भीसंवत् १८६५ तक आपको समय २ पर नाथद्वारे की रक्षा के लिए जाना पड़ा था। संवत् १८७१ में राजनगर में माथौकुँवर सुखाराम का आना सुनकर वहां किसनाजी माऊ के साथ आप भी पहुँचे और गढ़ की रक्षा की। संवत् १८७६ में गुसाईजी कांकरोली के लिये राजतिलक का दस्त्र तथा १८७८ में जयपुर महाराज। श्री सवाई जयसिंहजी का टीला छेकर गये।

इसी प्रकार उपरोक्त प्रकार के आपने कई काम किये। आपकी सेवाओं से महाराणा हमीरसिंहजी भीमसिंहजी, जवानसिंहजी, सरदारसिंहजी और सरूपसिंहजी सभी प्रसन्न रहे। आप अन्तिम समय तक अपने मालिकों की सेवा करते रहे। आपका स्वर्गवास ८७ वर्ष की अवस्था में संवत् १९०० में हुआ। उस समय के कागजों से पता चलता है कि करीब २ सभी उमराव, सरदार प्वम् मरहठे अफसर आपको इन्त्र करते थे। तथा आपके साथ प्रेम रखते थे। ्हनकी जागीर में इनके पिता के समय के चारों गाँव रहे। मगर संवत् १८९० में मेवहा गामक गाँव के स्थान पर रूपाखेड़ी ही गाई थी। इनके छोटे माई अचलदासजी की जागीर में "मॉर्पों का खेड़ा" मलग ही था। एकलिंगदासजी के पुत्र भगवानदासजी एवम् अचलदासजी के पुत्र सबदासजी ये।

मगनानदासजी—आपका जन्म संवत् १८५९ चेत यदी १८ को हुआ। संवत् १९०४ में महाराणा सरूपिंस्हजी, की नाराज़गी होने से उन्होंने आपकी जागीर, गेणावट के गाँव, घर खेती वगेरह तव खाल से कर लिये। फिर संवत् १९१८ में महाराणा शम्मूसिंहजी ने रूपाखेदी के वजाय आम वाट्यो जागीर में अहान किया। मगवानदासजी का स्वर्गवास १९६९ में हुआ।

हाना । आपने मुस्तकोल तौर पर नोई काम नहीं किया ।

त्वन्मीलावनी—आपका जन्म संवद १९२२ मसाढ़ यही ९ को हुआ । संवद १९५१ में आपके जिम्मे लवाजमा का कारलामा और संवद १९५६ में गेणे का काम आपके सिपुर्व हुआ जी बदस्त्र आप कर रहे हैं। आप भी राज्य की सेवाएं बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं।

आपने संवत् १९६५ में हुआ है। जिनका जन्म संवत् १९६५ में हुआ है। आपने संवत् १९८५ में हुआ है। आपने संवत् १९८० में बा॰ ए॰ की विश्री हासिल की। आप संस्कृत में बाखी परीक्षा की पास हैं। आप ने संस्कृत कादम्बरी के कुछ मार्गों का ( शुक्तासीपदेश, महाववेत वृत्तान्त ) का अंग्रेजी में अनुवाद करके सन् १९६३ में प्रकाशित किया है। आप वहें होनहार और ग्रतिमाशास्त्री युवक हैं।

# कामड्रिया

### मेवाड़ोद्धारक मामाशाह का घराना, उदयपुर

इस घराने वाले सरजन काविद्या गौत्र के हैं । महाराणा सांगा के समय इस गौत के प्रांतिद्ध पुरुष काविद्या भारमञ्जी रणयंबीर नामक किले के किलेदार नियुक्त क्यि गये थे। इनके पुत्र मैबाइ-उद्धारक वीरवर भागाशाह हुए। इन भामाशाह की वीरता, इनका स्वार्थ त्याग और इनकी खिंदि मानी को कौन इतिहास का पाठक नहीं जानता ? जब तक महाराणा प्रताप का नाम जमर रहेगा तब तक सर्वत्व त्यागी भामाशाह का नाम भी नहीं भुलाया जा सकता। मैबाइ में भामाशाह की जो जपूर्व सेबाएं हैं उनके समान विरक्षे ही उदाहरण इतिहास में दृष्टि गोवर होते हैं। जिस प्रकार मानाशाह

ने अपने अपूर्व वीरत्व का परिचय दिया था उसी प्रकार अपनी चिरसंचित असंख्यात सम्पत्ति को महा-रागा प्रताप की सेवा में अपित कर अपनी विश्वालता का परिचय दिया था। कर्नल जेम्सटाड के कथना-चुसार वह दृश्य इतनी थी, जिससे २५ हजार सैंनिक १२ वर्ष तक निर्वाह कर सकें। कहना न होगा, कि इस सम्पत्ति को पाकर महाराणा प्रताप ने अपनी विखरी हुई शक्ति को बटोरा और मेवाड के बहुत से परगने अपने अधिकार में किये। भामाशाह का विस्तृत परिचय इस ग्रंथ के राजनैतिक विभाग में पृष्ठ ७३ में दिया गया है। उसी प्रकार इनके भाई ताराचन्द ने भी बहुत बार युद्ध में छट्कर अपना हस्त कौशल दिखलाया था।

भागाशाह के पश्चात् उनके पुत्र जीवाशाह हुए । ये महाराणा अमरसिहजी के प्रधान रहे । इसके पश्चात् जब महाराणा कर्णसिहजी मेवाद की राजगदी पर बिराजे तब जीवाशाह के पुत्र अक्षयराज मेवाद के प्रधान बनाये गये । इस प्रकार तीन पुरत तक प्रधानगी का काम इस बंश के हाथ में रहा । और इस बंश वार्टों ने बड़ी योग्यता से उसे संचालित किया ।

अक्षयराज की कुछ पुरत परचात् जयचन्द्रजी, कुन्द्रमजी और वीरचन्द्रजी नामक तीन बन्धु हुए । प्रजा की तरफ से जब आप छोगों के पुरतैनी तिष्क के सम्मान में फर्क थाने छा। तब तत्काछीन महाराणा सरुपसिंहजी ने एक नये परवाने के द्वारा फिर से आपका सम्मान बदाया। यह परवाना इसी प्रन्थ में राज-नैतिक और सैनिक महत्व नामक शीर्षक में 'सर्वस्व त्यागी भामाशाह वाले हेहिंग के अंडर में दिया गया है।

शाह कुन्दनजी के सवाईरामजी और अंबालालजी नामक २ पुत्र हुए । अन्वालालजी की स्थिति इस समय बहुत साधारण रह गई थी। अतएव आपने प्रारम्भ में दुकानदारी की। पश्चात् आपने उमरावों एवम् सरदारों की वकालत का काम करना प्रारम्भ किया। इसमें आपको बहुत सफलता रही। यही नहीं बल्कि इन्हीं उमरावों में से एक झाडोल राज से आपको चोकड़ी नामक एक गाँव जागीर में सिखा जो आज भी आपके वंशजों के पास है। आपके समय में पुश्तिनी तिल्क में सम्मान का फिर झगढ़ा हुआ। इस बार भी महाराणाजी की ओर से फैसला होकर उस परवाने की पायन्दी करवाई गई। आपका संवत् १९०६ में स्वर्गवास होगया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमशः बहु तलालजी, अमर्रासंबजी और मनोहर्रासंहजी है। इनमें से अनर्रासंहजी सर्वासी होगये। बहुतलालजी आज कल अपने पिता जी के स्थान पर वकालत को करते हैं। आपके माई भी वकालत करते हैं। आप लोग मिलनसार सज्जन हैं। बहुतलालजी के काल्हालजी और लगानलालजी नामक २ पुत्र हैं। मनोहर्राललजी के गोशनसिंहजी और जसवन्तललजी पुल्स ट्रेमिंग पास करके प्रेक्टिस कर रहे हैं। मनोहर्राललजी के गोशनसिंहजी और जसवन्तललजी नामक दो पुत्र हैं।

# चील मेहता

### मेहता रामसिंहजी का घराना, उदयपुर

इस परिवार का इतिहास बहुत पुराना है। इस परिवार में मेहता जालसी नामक एक बहुत प्रसिद्ध म्यक्ति हो गये हैं। वे तत्कालीन जालीर के राव मालदेव के बढ़े विश्वास पात्र सेवक थें। जब कि विश्वोद पर रावल रतनसिंह राज्य करते थे उस समय मेवाड पर अलाउद्दीन ने चढ़ाई की और विश्वोद का किला हस्तगत कर लिया और अपने पुत्र खिजरखां को यहाँ का शासक नियुक्त कर वह वापस लौट गया। १० वर्ष परचात् सोनगरा मालदेव को विश्वास पात्र समझ कर खिजरखां इन्हें यहाँ का गवर्नर बना कर चला गया। इसी समय महाराणा हम्मीर अपने पैतृक राज्य को पुनः प्राप्त करने की खलसा में लगे हुए थे। उस समय जालसीजी मेहता द्वारा आपको बहुत सहायता मिली और आप वित्तीद का उदार करने में समर्थ हो सके। जालसी मेहता के परचात् मेहता चीलती इस परिवार में बढ़े नामांकित पुरुष हुए जिनका विशेष परिचय इसी ग्रन्थ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक लध्याय में दिया जा चुका है। इन्हीं खीलजी मेहता की संताने चील मेहता कहलाई। वासतव में आप लोगों का गौत्र मंदसाली है।

मेहता चीलजी के कई पुश्तों के पश्चात १९ में शतादि के सभ्य में इस परिवार में मेहता ऋषभ दासनी हुए। इनके पुत्र मेहता रामसिंहकी थे। मेहता रामसिंहनी बढ़े होशियार, पराक्रमी, बुद्धिमान और चतुर राजनीतिज्ञ थे। आप कई बार मेबाद के प्रधान बनाये गये। आपने राज्य के हित के बहुत काम किये। आपको जागीर में गांव तथा सोना वगैरह इनायत किया गया था। आपका विशेष परिचय हम कोग इसी प्रथ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक अध्याय में कर खुके हैं।

मेहता रामसिंहकी के वल्तावरसिंहजी, गोविन्दसिंहजी जाकिमसिंहजी, इन्द्रसिंहजी तथा फतदः सिंहजी नामक ५ पुत्र हुए।

संबत् १९०६ में मेहता रामसिंहजी अपने पांचों पुत्रों को छेकर ब्यावर चछे आये, और यहाँ संबद् १९१४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके बढ़े पुत्र वस्तावरसिंहजी आपके सामने ही गुजर गये थे। उनके नाम पर गोविंदसिंहजी के छोटे पुत्र कीर्तिसिंहजी दसक गये। इस समय इनके परिवार में जबरसिंहजी आसक एक बालक जोधपुर में विधमान हैं।

मेहवा रामसिंहजी के द्वितीय पुत्र गोविंदसिंहजीं का परिवार व्यावर में ही रहता रहा। इनके परिवार का विस्तृत परिचय नीचे दिया जा रहा है। इनके तीसरे पुत्र जालिमसिंहजी को संवद १९९८ में महाराजा डांगूर्सहर्का ने उदयपुर बुखालिया, तथा चौथे पुत्र इन्द्रसिंहकी को बीकानेर महाराज ने बुळालिया । अभी इनके परिवार में पृथ्वीसिंहकी जबसिंहजी तथा वीरसिंहकी अजमेर रहते हैं ।

महता जीलमसिंहजी — आपने रासमी प्रान्त में अपने नाम से जालिमपुरा नामक एक गाँव बसावा। संवत् १९२५ में आप सादड़ी के हालिम थे। छेकिन आपने वेतन नहीं लिया। पत्रचात् आप हिसाब दफ्तर के हाकिम बनाये गये। दरवार ने प्रसन्न होकर वरोड़ा नामक गांव तथा एक औहरा प्रदान किया। संवत् १९३६ में आपने अपने स्थान पर बड़े पुत्र अक्षयसिंहजी को जहाजपुर का हाकिम बनाकर भेजा। संवत् १९३६ में आप स्वर्गवासी हो गये। आपके अक्षयसिंहजी, केशरीसिंहजी और उपसिंहजी नामक १ पुत्र हुए।

महता अस्यसिंहनी— आपने अहाजपुर निले की आय को बदाया, तथा अपने भाई और पुत्रों के नाम पर अस्वयुरा, केसरपुरा और जीवनपुरा नामक दे राँव यसाये। आपको महाराणा ने निस्नाहेड़ा के सरहरी मामले में अपना मालेमिद बनाकर भेजा था। इसके पश्चात आप कुम्भलगढ़ और मगरे के हाकिम बनाये गये। आपने लुटेरे मीलों को कृषि में लगाया तथा मगरा निले की आवादी वदाई। इसके वाद आप मालकाव सथा भीलजादा के हाकिम हुए। संवत् १९४० में आपके ल्वेष्ठ प्रत्र जीवनिसंहली के विवाह प्रसंग पर महाराणा आपको हवेली पर सेहमान होकर पथारे। संवत् १९५६ के अकाल के समय आपने गरीव लोगों की बहुत इमदाद की। भिंदर ठिकाने को कर्ज मुक्त करने की व्यवस्था आपने व्यवस्थित ढंग से की। इसी तरह आप माल, कौन, खनाना, निज सेम्ब समा आदि महक्मों में कार्य्य करते रहे। और संवत् १९६२ में आप स्वर्गनासी हुए। आपके पुत्र जीवनिसंहली तथा बशवंतिसंहली हुए, इनमें यशवंतिसंहली, केशरीसिंहली के नाम पर दक्त गये।

मेहता जीवनसिंहजी—आप हमातार ३५ सालों तक कुम्मलगढ़, सहादा, कपासन, जहाजपुर, जित्तीह, आसींद, भीलवादा, मगरा आदि स्थानों के हाकिम रहे। महाराणाजी ने समय २ पर पुरस्कार आदि देकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। मेवाद के रेजिटेंट तथा अन्य अंप्रेज आफीसरों ने आपकी प्रदेध कुशलता व कार्य्य शक्ति की समय २ पर सराहना की है। कुछ सालों से आप महदाज समा के मेग्बर नियुक्त हुए हैं। अहराणा भूपालसिंहजी को आप पर बढ़ी कृपा है। आपके तेजिसिंहजी, मोहनसिंहजी, तथा चन्द्रसिंहजी नामक ३ प्रत्र हैं।

भेहता जसवन्तिसिंहजी—आप मेहता जीवनिसिंहजी के छोटे आता हैं तथा अपने काका केग्रासिंह जी के नाम पर दक्तक गये हैं। आपने राज्य के विविध प्रतिष्ठित पदों पर काम किया है। कई वर्षों तक आप जोधपुर की शीसोदिनीजी महारानी के पास कामदार रहे। इसके बाद आप सेवाद में चित्तीद आदि कई स्थानों के हाकिन रहे! अब भी आप मेवाद में हाकिन हैं। आप सुधारक विचारों के और वढ़े मिलनसार सजन हैं। आपके नाम पर मेहता जीवनसिंहजी के तीसरे पुत्र चन्द्रसिंहजी इत्तक आये हैं। आप उदयपुर रेलवे में ट्राफिक सुपरिंटेन्डेन्ट हैं। इसी तरह जालिमसिंहजी के तीसरे पुत्र मेहता उपसिंहजी के पुत्र मदनसिंहजी और पीत्र प्रतापसिंहजी तथा राजसीजी विद्यमान हैं।

महता तेनसिंहनी—आप बी० ए० एठ० एठ० ची० तक निक्षा प्राप्त कर कुछ समय तक सीता पुर में बकालात करते रहे। संबद् १९७५ में कुम्मलगढ़ और साम्मर प्रान्त के हाकिम के पद पर नियुक्त हुए संबद् १९७८ में आप राजकुमार भूपालसिंहनी के प्राह्वेट सेकेटरी नियत हुए और उनके राज्य पद पाने पर भी उसी पद पर अधिष्ठित रहे। महाराणानी ने आपको सीने का लंगर प्रदान कर सम्मानित बढ़ाया है। सन् १९३१ के फाल्गुन मास में आपको दुरवार ने जालमयुरा नाम का गाँव जागीर में बक्ता है।

मेहता मोहनासिंहणी—साप राजस्थान के प्रमुख न्यकियों में से हैं! आपने अपनी निहत्ता और अपनी अपनी निहत्ता और अपनी अपनी स्वान प्रानस्थान के नाम को उठ्जवल किया है। प्रारम्भ में आप एम॰ ए॰ एल॰ एल॰ धी॰ तक शिक्षा प्राप्त कर इलाहाबाद आगरा और अजमेर के कॉलेजों में प्रोप्तेसर रहे। इसके बाद आपने पंडित केंद्रेश नारायणजी तिवारी के सहयोग में प्रयाग की सुमिति से सामिति के बार्च्य को संचालित किया! इसके बाद संवत् १९७८ में आप कुम्मलगढ़ के हित्तम वनाये गये। इसके पहचात् आप उदयग्र राज्य के असिस्टंट सेटलमेंट आफीसर के पद पर नियुक्त हुए। सन् १९२५ में आपने इल्लैंड जाकर वेरिस्टरी की परीक्षा पास की और लंदन युनिवर्सिटी की सर्वोच उपाधि पी॰ एच॰ डी॰ प्राप्त की। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि राजपुताने में यह पहिले ही महानुभाव हैं, जिन्होंने सब से पहिले इस सम्माननीय उपाधि को प्राप्त किया है। इसके बाद आप भारत आये, तथा मेवाद स्टेट के रेवेन्यू आफीसर के पर पर नियुक्त हुए।

हाक्यर मोहनसिहनी का ऊपर थोड़ा सा परिचय दिया गया है। सब पहिलुवों से आपका जीवन बड़ा गौरवपूर्ण तथा प्रकाशस्य है। मानवीय सेवाओं के भावों से आपका हृद्य लवालव भरा है। सार्वाध तथाग के आप ज्वलंत उदाहरण हैं। राजस्थान में सब से पहिले वड़े पाये पर स्काउटिंग का काम आपही ने शुरू किया। विद्या भवन जैसी आदर्श संस्था आप ही के परम त्याग का फल है। यह प्रक ऐसी संस्था है, जो शिक्षा के उच्च आदर्श तथा देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रस्पापित की गई है और जहाँ दूर २ से स्वार्थ स्थापी विद्वान बुलाकर रक्खे गये हैं। यह संस्था भारतवर्ष में अपने ढंग की अपने हैं।

### मेहता गोविन्दांसेंहजी का परिवार (मेहता चिमनसिंहजी, ज्यावर.)

कपर उदयपुर के दीवान मेहता रार्मातहजी के पुत्रों के घरानों का परिचय दिया जा जुका है। मेहता गोविन्दिंसहजी मेहता रार्मासहजी के हितीय पुत्र थे। आपके छोटे माई जाकिर्मासहजी उदयपुर चळे गये तथा आप व्यावर में ही निवास करते रहे।

महता गोविन्दर्सिहजी—आपको व्यावर के किसहनर कर्नल हिक्सन ने व्यावर तथा अजसेर के बीच जिंदाणा नामक गाँव में एक हजार बीधा जसीन इनायत की। तथा जेठाणे में गवालियर राज का एक गढ़ था वह भी इनको दिया। इसके अलावा इस्तमुरारों जैसा सम्मान व आधे कस्टम के महस्ल की माफी का आहर दिया। उक्त जमीन तथा गढ़, अब तक आपके पौत्र मेहता चिमनसिंहजी के अधिकार में है। संवत् १९२७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके बड़े पुत्र कीर्तिसिंहजी आपके बड़े माई मेहता बब्तावर्रासहजी के नाम पर दक्तक गये।

मेहता रतनसिंहजी—आप मेहता गोधिन्दिसहजी के द्वितीय पुत्र थे । आपका जन्म संवत् १८९८ में हुआ । आप ब्यावर म्युनिसिपैछिटी के मेम्बर रहे । संवत् १९३५ में आपका स्वर्गवास हुआ।

मेहता चिमनसिंहणी—आप मेहता स्तनसिंहणी के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९३४ में हुना। आप २४ सालों तक लगातार ज्यावर म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर रहे और सन् १९१३ से १९ तक असिस्टेंट कमियनर के वहाँ वकील रहे। ज्यावर में आपका खानदान पुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है। आपके पुत्र अमरसिंहणी तथा स्तनसाजजी हैं।

मेहता रतनिर्देहकी ने इंटर तक पढ़ाई करके प्रमीकलचर कॉलेज कानपुर से एछ० ए० जी० की डिगरी प्राप्त की। पश्चात आप यू० पी० में एप्रीकलचर इन्सपेक्टर तथा अजमेर मेरवाड़ा प्रान्त के मॉडल फ़ार्म के सुपरिन्टेन्डेन्ट रहे। इस समय आप ब्यावर में निवास करते हैं। आपके छोटे माई रणजीतिर्दिहती मेट्रिक में पढ़ते हैं।

### चीलमेहता नाथजी का परिवार, उदयपुर

इ.1 खानदान के पूर्वज मेहता जालसीजी जालोर के सोनगरे चौहान मालदेव के विश्वास पात्र थे। सम्मव है जालसीजी उनके साथ मारवाड़ से मेवाड़ आये हों।

मेहता जालसीजी महाराणा हमीरसिंहंजी के समय में तथा मेहता चीलजी महाराणा उदयसिंहजी के समय में हुए। इनकी सेवाओं का विस्तृत विवरण हम इस ग्रंथ के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में कर चुके हैं। इस समय चीळजी के परिवार में १०-१५ कुटुम्ब उदयपुर में निवास करते हैं। इस परिवार के छोग महाराणा उदयसिंहजी के साथ चित्तौड़ से उदयपुर चले आये।वहाँ पर आप छोग प्रातः समर्णीय महाराणा प्रताप के महर्छों के पास देवाली गाँव में रहने छगे।

महता नायजी—अडारहवीं शतान्त्री के अंत में इस वंश्व में मेहता नायजी हुए। वरेट्स कारणों से कुछ समय के लिए ये कोटे चले गये। संवत् १८०७ के लगभग आप कोटे से मंदलगढ़ आये और मंद्रिकाढ़ किले पर फौज के अफसर बनाये गये। साथ ही नवलपुरा नामक एक गाँव भी आपको जागीर में बस्ता गया। मांदलगढ़ किले पर आपकी बनवाई हुई हुन अब भी नायदुन के नाम से मशहूर है। आपकी हवेली किले के सदर दरवाजे पर बनी हुई है। आपने किले के नजरीक एक पहाद पर बिजासन माता का मंदिर बनवाया। इसी तरह अपनी हवेली के सामने औल्ड्सीनारायण का मन्दिर बनवाया। इस मंदिर की व्यवस्था के लिए राज्य की ओर से नवलपुरे में डोली (माफी की जमीन) है तथा शादी गमी के मौके पर मांदलगढ़ की पंचायत से लगत बगैरा आती है। आपका परिवार पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्मावलम्बी है। संवत् १८६९ में आपका स्वर्गवास हाम।

महता तदमी जन्दजी — आप महता माधजी के पुत्र थे। अपने पिताजी के साथ कई कदाव्यों में आप सिम्मिलित हुए थे। अंत में सम्बन् १८७३ में सावरों के ही घाटी में युद्ध करते हुए आप वीरस्तित को मास हुए। उस समय आपके पुत्र जोरावरसिंहजी और जवानसिंहजी कमकः ५ और २ वर्ष के थे। ऐसे कठिन समय में इनकी चतुर माता ने इन दोनों शिशुओं का लालन पाकन किया। इनको मदद देने के लिये महाराणा ने मांडलगढ़ के मेहता देवीचन्दजी को जिला था। छेकिन बजाय मदद देने के इनका जागीरी का गाँव भी जस हो गया। इन दोनों शिशुओं के बालिंग होने पर महाराणाजो ने इनके नाम का नवलपुरा गाँव संवद १९०४ में ४५। साल में इस्तमुरार कर दिया। यह गाँव अब सक इस परिवार के पास चला आ रहा है। इसका रकवा करीव १५ इजार बीघा है। जब दिवार की नाराजी के कारण मेहता रामसिंहजी मेवाइ छोड़कर वाहर चले गये उस समय जोरावरसिंहजी ने उनका साथ दिया और उनके साथ रहते हुए व्यावर में स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र मोक्मसिंहजी हुए। मोखसिंहजी के प्रत्र रहनाथिंहजी तथा पीत्र हरनाथिंहजी इस समय विद्यान हैं।

मेहता जवानसिंहजी:—ये बढ़े प्रमावशाली पुरुष हुए। इन्होंने अपनी स्थिति को बहुत उच्छ किया। इनको दरवार से कई बार सिरोपाव मिले। ये बढ़े बहादुर प्रकृति के आदमी थे। १९१० में इनका स्थावास हुआ। इनके चतुरसिंहजी और कृष्णकालजी नामक २ पुत्र हुए। ये दोनों धार्मिक वृत्ति के पुरुष थे। महता चतुर्रीसहनी—आपने उदयपुर आकर निवास किया। संवत् १८९५ में आपका जन्म हुआ। आपने राजनगर, मेजा, भीमलत आदि परगनों का मुकाता लिया। कुछ समय बाद आप एकलिंगजी के मन्दिर के दरोगा बनाये गये। इसके बाद आप हुकुम खर्च के खजाने पर मुकरेर किये गये। आपको दरवार ने हाथी की येठक, अमरकाही पगदी, ढंकों की पछेनदी, गोठ की जीमण आदि इज्ततें दीं। इसके बाद आप जीतम समय तक महाराणा शम्मूसिंहजी की महाराणी के कामदार रहे। आप अपना अव्यधिक समय ईश्वर उपासना ही में लगाते थे। इस तरह पूर्ण धार्मिक जीवन विताते हुए संवत् १९७२ में आप स्वर्गनासी हुए। आपने सहेलियों की बाड़ी के पास|एक वर्गाचा चनवाया। मेहता चतुर्रसिंहजी के इन्द्रसिंहजी मदनसिंहजी, मालुमसिंहजी तथा जालिमसिंहजी नामक २ पुत्र हुए। इन बंधुओं में मालुमसिंहजी का स्वर्गवास संवत् १९८५ में हो गया।

मेहता चतुरसिंहजी का परिवार—सेहता इन्द्रसिंहजी का जन्म संवत् १९१७ में हुआ। आपको सरहह के कल्ड के मामलों में और भीलों में अमन अमान रखने में महाराणा फतहसिंहजी ने कई इनाम दिये और रियासत के बाला आफीसर व अंग्रेज आफीसरों ने कई उत्तम सार्टिफिकेट दिये। आप लसादिया, गढ़ी, साबुआ आदि जिलों में बहुत असे तक तहसीलदार रहे और वाद में ऋषभदेवजी तथा एकलिंगओ के दारोगा रहे। आपके प्रत्र कुन्दनसिंहजी इस समय मेवाद के एकाउन्टेण्ट आफिस में इन्दर्भक्टर हैं।

मेहता मदनसिंहजी कई ठिकानों के नायब मुंसरीम तथा नायब हाकिम रहे। इस समय कुरा-वद ठिकाने के नायब मुंसरीम हैं। आपने अपने भाई जालमसिंहजी के पुत्र फतहलालजी को दत्तक लिया है। मेहता मालुमसिंहजी के पुत्र मने हरसिंहजी मेवाद में सब इन्सपेक्टर पोलीस हैं। इनके पुत्र प्रताप-सिंहजी, सोभागसिंहजी और जीवनसिंहजी हैं। मेहता जालिमसिंहजी कोठारिये के नायब मुंसरिम हैं। आपको साधु सत्संग व धार्मिक प्रंथों के अवलोकन का ज्यादा प्रेम है। आपके पुत्र बलवंतसिंहजी सथा फतहलालजी हैं।

मेहता कृष्णसिंहजी का परिवार—मेहता कृष्णसिंहजी के बड़े पुत्र मेहता माधवसिंहजी थे। आपकी निवाइ में सबसे पहले मेट्रिक पास की। आपकी लिखित "माप विद्या प्रदर्शनी" नामक पुस्तक का बहुत प्रचार हुआ आपने १५ वर्ष तक परिश्रम कर सेवाइ के प्रत्येक गाँव की अक्षांस देखांक रेखा का सेवाइ की लग्न सारिणी नामक एक प्रंय तबार किया था। आपके पुत्र रहासिंहजी साहित्यिक क्षेत्र में प्रेम रखते थे। इनका संवर्त १९७२ में २५ साल की आयु में स्वर्गवास हो गया। मेहता गोविन्दसिंहजी के मनोहरसिंहजी तथा सजनसिंहजी नामक २ पुत्र है।

68

## चतुरं-साम्मर

#### चतुर साम्भर गौत्र की उत्पत्ति

ं इस गौत्र के इतिहास को देखने से पता चलता है कि पंचार नंत्रीय राजपूत खेमकरणजी के वि बेटे सामरसाजी हुए। इन्हीं के नाम से साम्मर गौत्र को उत्पत्ति हुई।

इसी वंश में जागे चलकर शाह जिनदत्तजी साम्मर हुए । आपने श्री सिदाचलजी की यात्रा का बढ़ा भारी संघ निकाला । वहाँ पर एक बढ़ा भारी स्वामी वात्सल्य किया गया । इसमें मोजन की बहुत चतुराई की । जिससे सुग्ध होकर वहाँ के चतुरविध संघ ने आपको 'चतुर' की पदवी दी ।

इसी वंश में आगे चडकर मेड़ते में शोभाजी के पश्चात् क्रमशः सोवलजी, मेलोजी, पोबोजी छालोजी, वालोजी, जसोजी, गुणोजी, टीलोजी, मालोबी, मीमचन्द्रजी और उनके पुत्र रावजन्द्रजी हुए।

#### चतुरों का सानदान, उदयपुर

रायचन्द्रजी के वंश में सीमसीजी, तेजसीजी, रूसमीचन्द्रजी और उनके पुत्र जीरावरमरूजी हुंप । उन्नीसवीं शतान्द्री में मेहता निवासियों पर तत्कालीन नरेश का कोप होगया जिससे नहीं से कई लोग शहर छोड़कर बाहर चले गये। उसी सिलसिले में संवत् १८७६ में जोरावरमळजी के पुत्र उम्मेदमलजी पहले पहल मेहते से उदयपुर में आये।

उम्मेदमलजी—सेट उम्मेदमलजी चतुर पहले पहल फ़ीज में मौकरी करने के लिये जोशपुर गये !

वे यहाँ आकर पहले पहल सेट टाकरसीदास ज्ञानमल की हुकान पर ठहरे । यह हुकान उस
समय जागीरदारों के साथ छेनदेन का काम करती थी ! उसी के साक्षे में आपने ज्यापार करना छुक किया ! जब महाराणा भोनसिंहजो की शादी इंदी में हुई तब आपको पौहारी का काम मिला था ! ब्रुटी से बारसं आने के बाद वहाँ आपने अपनी स्वतन्त्र हुकान कायम की ! आपका स्वर्गवास संवद १९०२ में हुआ ! आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कम से कर्मचन्दजी, छोगमलजी और चन्दनमलजी थे ! इनमें से कर्मबन्दजी का स्वर्गवास केवल ३२ वर्ष की उस में होगया ! आपके पुत्र श्रीमालजी हुए ! छोगमलजी और चन्दनमलजी ने राज्य में बहुत मान पाया !

शीयुत रोशनतात्तजी चतुर का कुटुम्ब, उदयपुर.

छोरामलजी ने उदयपुर से सिद्धानलजी का एक पैदल संघ निकाला था। छोरामलजी का स्वगंवास संवत् १९२७ में और चन्दनमलजी का १९४७ में हुआ। छोरामलजी के पुत्र स्वमीलालजी हुए। आप सब लोग बढ़े दूरदर्शी और ब्यापार दक्ष थे। उदयपुर में आपका बहुत सम्मान था। सेठ श्रीमालजी चतुर का १९७१ में और केशरीचन्दली चतुर का संवत् १९५६ में स्वगंवास होगया। उदमीलालजी अभी विद्यमान हैं। सेठ श्रीमालजी से बहुत परिश्रम करके उदयपुर में जैन पाउशाला की नींव दलवाई तथा आपके पुत्र चुन्नीलालजी के क्या पाउशाला स्वापित करवाई।

सेठ केशरीचन्द्रजी के पुत्र सेठ रोशनलालजी चतुर हैं। आप बड़े विद्या प्रेमी, धर्मवत्सल तथा सार्वजिनिक कार्य्य प्रेमी पुरुष हैं। उद्यपुर के अन्तर्गत आपने कठोर प्रयत्न करके कई सार्वजिनिक कार्यों की नींव डाली, जिनमें से उद्यपुर की जैन धर्मशाला सुख्य हैं। यह धर्मशाला बहुत विश्वाल है और सं. १९६५ में बनी है। इसमें अभी तक करीब दो लाख रुपया लग जुका है। यह आपही के प्रयत्न का फल है कि उद्यपुर में इतनी विशाल धर्मशाला चनकर तैय्यार हो गई। इसके पश्चात संवत् १९८३ में आपने सतत प्रयत्न कर उदयपुर में भीपाल जैन बोर्डिझ हाउस की नींव अपने पास से दो हजार रुपया देकर उदयाई। इसमें जैन छाशों को भोजन, बच्च देकर पढ़ाया जाता है। इसके पश्चात आपने जैन बेतान्वर लायमेरी की स्थापना करीब ५०० पुस्तकें अपने पास से देकर करवाई। यह लायबेरी भी बहुत सफलता के साथ इस समय चल रही है। संवत् १९८३ में आपने केशरियाजी में श्री तपागच्छाचार्य्य श्री सागरानन्द्रस्तिनी की अध्यक्षता में ध्वजा दण्ड चढ़वाया। इसी दिन श्री करेडाजी नामक तीर्थ स्थान में ध्वजा दण्ड चढ़ाया गया तथा इसी अवसर पर अपके तरफ से यहां पर तीन मूर्तियां स्थापित की गई। आपने एक बढ़ा स्वामिवत्सल किया और ऋषभदेवजी में भी दिगम्बरियों को छोड़कर सारे गाँव को स्वामिवत्सल के रूप में जीमण दिया।

मतलव यह है कि उदयपुर के विद्या प्रचार, सार्वजनिक जीवन और धार्मिक जीवन के सेठ रोशनकालजी प्राण स्वरूप हैं। उदयपुर में जैनियों की शायद ही कोई ऐसी संस्था हो जिसमें आपका हाथ न हो। विद्या और धर्म से आपको वेहद प्रेम है। आप हदय की बीमारी के रहते हुए भी प्रस्पेक मास में एक चतुर्दशी का उपवास करते हैं। स्थानीय विद्याभवन नामक संस्था मेहता मोहनसिंहजी और आप दोनों के प्रयत्न से स्थापित हुई। हसके अतिरिक्त आपने उसमें १५०० रुपये की सहायता भी प्रदान की। जाप स्थानीय आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं, स्युनिसिंगळ वोर्ड के च्हाईस प्रेसिडेण्ट हैं। तथा केदियाजी की प्रवन्य कारिणो समिति के मेम्बर भी रहे हैं।

आपके बढ़े पुत्र मनोहरलाल्बी हैं। इस समय आप एम० ए० एक० एत० बो० के फायनल में पढ़ रहे हैं तथा छोटे पुत्र पार्श्वचन्दनी एफ० ए० में विद्याच्ययन कर रहे हैं तथा प्रकाशमल्बी मिडिल में पढ़ रहे हैं।

सेठ श्रीमालनी भी केशरियाजी की प्रवन्य कारिणी समिति के मेम्बर थे। आपके पुत्र सेठ जुन्नीलाल जी भी केसिस्याजी की प्रवन्य कारिणी के मेम्बर रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८२ की आसोजसुदी ९ में हो गया। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम फतेलालजी तथा ऑकारलालजी हैं। फतेलालजी म्यु॰ बोर्ड में मेम्बर रह जुके हैं। वर्तमान में आप दोनों ही सल्जन फर्म का संवालन करते हैं। फतेलालजी के पुत्र रखवलालजी मेट्रिक में पढ़ रहे हैं तथा लक्ष्मीलालजी के पुत्र रखवलालजी बोलक हैं।

इस खानदान की विशेषता यह है कि विना किसी विरोध के पांच पीदियों से आप छोग शामिछ व्यवसाय कर रहे हैं। इस परिवार की उदयपुर में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है।



## मुराड़िया

#### मुराडिया गौत्र की डत्पत्ति

मण्डोवर परार के राठोड़ बंबीय राजा चर्यक्सेन बड़े मशहूर हो राये हैं। आप ठाइर सौन्न के थे। आपको जैनाचार्य श्री कनकसेनजी ने जैन धर्म का प्रतिवोध देकर श्रावक बनाया। आगे चल कर आपके खानदान में सींगठजी, अजयस्तजी, संतकुमारजी, अजयसाजजी तथा आमाजी नामक प्रसिद्ध प्ररुप हुए आप लोगों ने हजारों लाखों रुपये बागुंजय, गिरनार आदि तीथों के संघ निकालके में, मंदिर बनवाने में सथा वदे र खामि चन्सल करने में खर्च किये थे। इसी परिवार में अजयपालजी की भाज्यां लुलादे सती हुई जिनका चबुतरा भीनमाल के पश्चिम दिशा में तालाब के किनारे बना हुआ है।

कहा जाता है कि उक्त आमाजी के यहाँ दाँत का व्यापार होता था। एक समय आपने एक ध्याः पारी को दांत नहीं वेचे और बहुत मरोड़ की। इस ज्यापार में दो ठाख का मुकसान गया। फिर भी दाँत नहीं देचे। इस मरड़ से आप मुरिद्या नाम से मशहूर हुए। तभी से मुरिद्या वंश की स्थापना हुई।

मुराङ्या परिवार का परिचय, उदयपुर

उपरोक्त आमाजी के वंशजों में शिवदासजी मुरब्यि नामक प्रभावशाली व्यक्ति हो गये हैं। आपके भोजाजी, रावतजी, हीशजी तथा खेमाजी नामक चार पुत्र हुए। आप कोगों का मूल निवासस्यान भीन माल था। वहाँ से इस परिवार के प्रसिद्ध पुरुष होराजी को संवत् १६३४ में उद्यपुर के तत्कालीन महाराणा वीरवर प्रताप ने मामाशाह के द्वारा बढ़े आदर सहित बुलाकर उदयपुर में वसाया। तभी से आपके वंशज उदयपुर में विसास कर रहे हैं। हीराजी के गोनाजी, वछराजजी, देवाजी तथा दूदाजी नामक चार पुत्र हुए। मुरिष्या बच्छराजजी ने उदयपुर में वीतलनाथजी के मंदिर में ८५०००) की लागत से बावन निनालय बनाये। आपके लालाजी तथा छोलाजी नाम के दो पुत्र हुए। लालाजी के पुत्र नगराजजी में प्रसाद में एक बड़ा मंदिर बनाया तथा उदयपुर में शांतिनाथजी के मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। आपके हाथों से अपनी कुलदेवी की प्रतिमा नदी में गिर गई। तभी से इस परिवार वाले कुलदेवी के बदले पीपल की पूजा करते हैं। आगे जाहर इस परिवार में मुरिबया श्रीलालकी बड़े ही नामांकित व्यक्ति हुए। आपके अम्बावजी, चम्पालालजी, श्रानवन्दजी, फतेलालजी, प्यारचन्दजी तथा अर्जुनलालालजी नामक छः पुत्र हुए। आप सब आहरों के परिवार इस समय उदयपुर में निवास कर रहे हैं।

मुराहिया अम्बावनी--आपका सं० १८९५ में जन्म हुआ । आप प्रारंभ में उद्यपुर राज्य के असिस्टंट स्टेट इंजीनीयर तथा संवद १९२५ में स्टेट इंजीनीयर के पर पर नियुक्त किये गये आपके द्वारा कई बहे र काम किये गये हैं । उदयपुर के सुप्रसिद्ध और अस्वंत ही भक्य ज्ञान्मूनिवास महल, जगननिवास तथा नाहर मगरे में अन्भू प्रकाश तथा शान्मूनिकास नामक महल आप ही की निगरानी में बनवाये गये थे। इसी प्रकार सज्जनाद और कई सदकें भी आपके द्वारा धनवाई गई थीं। आपकी इन बहु मूल्य सेवाओं से प्रसुन्त होकर सहाराणा ने आपको सं० १९६६ में बलेणा घोदा का सम्मान बख्शा। इसी तरह महाराणा शम्मूसिहजी ने भी आपको रेन नामक गाँव व एक बाढ़ी इनायत कर सम्मानित किया था। महाराणा सज्जनिंसडजी की भी आप पर बढ़ी छुपा थी। वे इनको अन्वाद राजा के नाम से सम्बोधित करते थे। महाराणा फर्जिस्डजी आपसे बढ़ै प्रसुन्न रहे। आपका संवद १९५१ में स्वर्गवास हुआ। आपका अधिसंस्कार महासितियों में हुआ। तथा बही पर आपकी छुपी भी बनी हुई है। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नामपर आपके छोटे माई ज्ञानजी के छोटे पुत्र हीरालाकजी दत्तक आये।

मुरिडिया हीरालालजी-आपका सं १९६० में जन्म हुआ था। आप से भी पी० डब्ल्यू ० डी० में सिंस की। आपके द्वारा कुम्भलगढ़ के महल, चित्तीदेगढ़ का फतह प्रकाश महल, उदयपुर का मिण्टहॉल (दरवार हॉक) आदि ३ कई सुन्दर भवन बनवाये गये। जिनमें छाजों रुपये खर्च हुए। इसके अतिरिक्त मारत प्रसिद्ध रमणीय "सहेलियों की बादी" नामक प्रसिद्ध बगीचा भी आपकी निगरानी में बना था। इसी प्रकार स्टेट की कई जीनिंग फेक्टरियाँ, तालाब वगैरह आपके द्वारा निर्मित करवाये यथे। आपकी

इन सेवाओं से महाराणाजी वदे प्रसन्न हुए। आएको सं १९८९ में वैठक का सम्मान प्राप्त हुआ। आएके बसंतीलालजी एवं सुन्दरलालजी नामक दो पुत्र हैं।

बसन्तीजालजी मुराविया—आपका सं० १९५२ में जन्म हुआ। आप बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के सजन हैं। आप देहरादृत फारेस्ट कारेज की परीक्षा में सारी युनिवर्सिटी में प्रथम नन्तर से पास हुए थे इसके उपलब्ध में आपको मेडल्स भी मिले थे। वर्षमान में आप मेवाड़ स्टेट के कन्सरवेटर के पद पर काम कर रहे हैं। आपके मनोहरसिंहजी, सुरानसिंहजी, मोतीसिंहजी तथा वीरसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से मनोहर सिंहजी बी॰ एस॰ सी॰ आनर्स की परीक्षा में उत्तींण हो जुके हैं।

सुन्दरखालजी—आपका जनम संबद् १९६० में हुआ। आपने एफ० एस० सी० तक पदाई केर बनारस युनिवर्सिटी से सिवल इंजिनिरिंग पास की। इस समय आप बदयपुर स्टेट के नवीन रेलवे डि० में असिस्टेट इंजीनियर हैं।

चारपालालजी मुरिडिया आप मुरिडिया श्रीकालजी के पुत्र तथा अम्बावजी के छोटे आता थे। आपका सं १८९८ में जन्म हुआ था। आप बड़े व्यवस्थापक, दूरदर्शी तथा साहसी व्यक्ति थे। आपके आरज्या टिकाने की व्यवस्था बड़ी योग्यता से की। आप बड़े प्रसन्न चित्त तथा उदार हृदय के साजन थे। आपका सम्बन् १९६६ में स्वर्गवास हुआ। आपके नाम पर आपके छोटे आता प्यारचंदजी के पुत्र माल्झ-सिहजी गोद आये।

ज्ञानमत्तनी मुरहिया—आप मुरहिया श्रीलालनी के तीसरे पुत्र थे। आपके हमीरसिंहजी एवं हीरालाळनी नामक दो पुत्र हुए। इसमें होरालालनी अम्बाबजी के नाम पर दत्तक चल्ले गये हैं।

हमीरसिंहनी मुरिडिया--आपका सम्बद् १९२५ में जन्म हुआ था। आप बहे ही सज्जन थे, जाति सुधार के कामों में आप बड़ी दिलचस्पी से भाग छेते हैं। आपने मेबाइ के ४४ गाँव के पंचों की सम्मति से जाति सुधार के नियम भी बनवाये थे। आप बड़े विवेकशील तथा दूरदर्शी सज्जन थे। अभी कुछ माह पूर्व आपका स्वर्गवास हुआ। आपके मदनसिंहजी एवं रणजीतसिंहजी नामक दो पुत्र हुए।

मदनींसहजी मुर्डिया—आपका सन् १८९१ में जन्म हुआ । आपने मेट्रिक्यूलेशन पास कर गवर्नमेंट के खर्चे से सन् १९१४ में मुरादाबाद पोलिस ट्रेनिंग में शिक्षा मास की । तदनंतर आपने अवमेर मेरवादा तथा गवर्नमेंट रेलवे पोलिस में करीब १६ वर्ष तक सब इन्सपेक्टर के पद पर काम किया और यहाँ से पैंशन मिलने पर उदयपुर के महाराणाजी ने आपको मेवाद में सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलिस के पद पर नियुक्त कर सम्मानित किया । वर्तमान में आप मीलवादा विवीजन के पोलिस सुपरिन्टेन्डेप्ट हैं। अप वर्ष श्रीसवाल जाति का इतिहासुः ह



श्री सेठ रोशनलालजी चतुर, उदयपुर.



श्री हमीरसिंहजी सुराईया, उदयपुर.



श्री रुखजीतासिंहजी मुराहेया बी. ए एज. एज. वी., उदयपुर. श्री जोधसिहजी मेहता वी ए. एज एज. वी, उदयपुर.



ही कार्य क़ुशल, योग्य व्यवस्थापक तथा पोलिस के कार्मों में निपुण हैं। इस लाइन में आपका अनुम व काफी बढ़ा चढ़ा है। आपके सनमिंहजी तथा मोहनसिंहजी नामक दो पुत्र हैं।

रतनिहिं ने मुक्तिया—आपका सन् १९११ में जन्म हुआ। आप बड़े उत्साही तथा मिलनसार सजान हैं। आप एक० एस० सी० की परीक्षा पास कर इस समय प्रमीकल्चर कॉलेज पूना में विधाध्ययन कर रहे हैं। आपके मगवर्तिहर्जी जामक एक एक हैं। मोइनसिंहजी सुरहिया का जन्म सन् १९१५ में हुआ। आप वहे तीहण दुद्धि के युवक हैं। आपने आगरा युनीवर्सिटी से प्रथम दर्जे में F. Sc. की परीक्षा में बैठे हैं। आप बढ़े मिलनसार तथा दसाही नचयुवक हैं।

रणुनीतासिंहनी मुरहिया—आपका सन् १८९६ में जन्म हुआ। आप वहे योग्य, शिक्षित, गम्मीर तथा शांत प्रकृति के सज्जन हैं। आपने आगरा युनिवसिंटी से बौ० ए० की परीक्षा पास की। सदनन्तर आप एड० एड० बी० की परीक्षा में अहमदाबाद युनिवसिंटी की प्रथम अणी में उत्तीण हुए। इसके परचात आप दो वर्ष तक, आबू के ए० जी० जी के आफिस में जुडिशियल का काम करते रहे। मेवाद के उच्च अधिकारियों ने आपकी कार्य-कुशलता तथा प्रवन्ध चातुरी से प्रसन्न होकर आपको उदयपुर सिटी मिलस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर सम्मानित किया। इसके बाद आप कमशः वागीर, जमनीर, राजन्या, आसिन्द आहि २ जिलों के हाकिम रह चुके हैं। वर्षमान, में आप छसादिया जिले के हाकिम हैं। आप बड़े लोकप्रिय तथा अनुभवी सज्जन हैं। प्रजा व सरकार दोनों ही आपके कामों से वड़ी प्रसन्न रहती हैं। उदयपुर की ओसवाल समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्टा है। आपके वाद जसवन्तिसहजी, प्रतापिंसह जी तथा महेन्द्रसिंहजी नामक तीन पुत्र हैं। इनमें जसवन्तिसिंहजी बड़े तीक्ष्ण द्विद्ध वाके, युशील तथा होनहार वालक हैं। आपको चिन्नकारी का बहुत शौक है। आप इस समय विद्यामवन में छठी क्लास में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

फतहलालनी मुरीड्या—आप श्रीलाङजी के चौथे पुत्र थे। आपका जन्म संबंद १९०० में हुआ। आप बुद्धिमान एवं साहसी पुरुष थे। आपका संबद् १९५९ में स्वर्गवास हुआ। आपके छत्रसिंडजी नामक एक पुत्र हैं। छत्रसिंडजी मुरिब्या का जन्म संबद् १९५९ में हुआ। आप रहे मिळनसार सज्जन हैं। आप वर्त्तमान में केळवा जागीरवार के यहां नामे सीगे की अफसरी का कार्य्य करते हैं। आप हिसाब के कार्मों में बढ़े निपुण हैं। आपके सुजानसिंहजी, दृष्णविसहजी, ल्जोचसिंहजी तथा चनसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। श्री प्यारचंदजी मुरहिया—आप श्रीलालजी के पांचवे पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १९१६ में हुआ। आप बढ़े विचारशील तथा सहित्यु प्रकृति के सन्जन थे। आप इंजिनीयरिंग डि॰ में सिर्वेस करते थे। आपकी निगरानी में कई भन्य इमारतें, तालाव, सड़कें वगैरह बनीं! आपकी इन सेवालों से प्रसन्न होकर महाराणाजी ने, आपको अरवभदेवजी तीर्थ के प्रवन्ध के सुपरिन्टेन्डेन्ट पद पर नियुक्त कर सम्मानित किया था। इसके पश्चात् आपने कई पदों पर काम किया। आप बढ़े मिळनसार तथा जैन धर्म के जानकार थे। आप बढ़े धर्मिक पुरुष थे। आपका संवत् १९८१ में स्वर्गवास हुआ। आपके चार पुत्र हुए जिनमें से श्री मालुमसिंहजी विद्यमान हैं। श्रेष सब आपकी विद्यमानता में ही स्वर्गवासी हो गये थे।

मुरिहिया मालूमसिंहजी—आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ । आपने एफ॰ ए॰ तक शिक्षा प्राप्त की । तदनन्तर आप स्टेट की ओर से बीजोल्यों के प्रथम श्रेणी के उमराव राव सवाई केशरीसिंहजी की नावालिगी के समय गार्डियन नियुक्त हुए । इसके पदचात् आप भदेसर ठिकाने के प्रधान कार्यकर्ता सथा बानसी ठिकाने के खिडिशियल व रेक्ट्रेन्यू के व्यवस्थापक पद पर नियुक्त हुए । तदनन्तर आप इसी ठिकाने की बागडोर सम्हालने के जवाबदारी पूर्ण कामको करते रहे । आप बढ़े योग्य व्यवस्थापक तथा मिलनसार सज्जन हैं । आप के संप्रामसिंहजी तथा भीमसिंहजी नामक दो पुत्र हैं । आप दोनों बन्धु पढ़ते हैं ।

श्रुवं निलाल में सुरिवेश — आप श्रीकाल को के छटे पुत्र थे। आपका जन्म संवत १९१० में हुआ। आप सरक प्रकृति के धार्मिक पुरुष थे। आपका संवत १९१० में स्वर्गवास होगया। आपके बलवन्तिसिंह जी एवस रोशन लाल जो नामक दो पुत्र हैं। बलवन्तिसिंह जी ने मेट्रिक तक यह कर सब इन्स्पेक्टर के ओहदे पर काम किया। वर्तमान में आप फारेस्ट में रेंज अफसर हैं। रोशन काक का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आपने भी मेट्रिक पास कर एक सी पी प्रस् नामक मेटिक हिंगी को प्राप्त किया है। इस समय आप नीमच में सर्विस करते हैं। आपके जतन सिंह जी, क्ष्मीकाक जी, चिमनिसिंह जी तथा-भंवर लाल जी, नामक चार पुत्र हैं।

मुरङ्गि शोभालालजी वकील का खानदान, उदयपुर

इस सानदान के सक्षत उदयपुर में निवास करते हैं। इस परिवार में मुरहिया शोभाकालजी एवं जवाहरचन्द्रजी दोनों आता हुए।

्र मुरितया शोभाचन्दजी प्रवम् जवाहरंचन्दजी--मुरिद्वया शोभाचन्दजी बढ़े प्रसिद्ध वकीं हैं। आप इस समय उदयपुर में वकाळान करते हैं। अधिक मारवाह के श्वेतास्वर जैन प्रमानुवाधियों के आप आनरेरी वकील हैं। आपके **कुँवर हमी**रमळजी सुरिड्या नामक पुत्र हैं। सुरिड्या जवाहरचन्द्रजी भी **बड़े** नामी वकील हो गये हैं।

कुँबर हमीरमलनी मुरहिया—आप इस समय एक । एठ । बी । में इन्दौर में पढ़ रहे हैं। आप बढ़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उत्साही तथा मिळनसार सज्जन हैं। जातीय सुधार सम्बन्धी कार्मों में तथा सार्व-जनिक कार्यों में आप बढ़ी लगन और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। आपको कई वहे २ महानुमार्थों की ओर से अच्छे २ सार्टिफिक्ट प्राप्त हुए हैं। ओसवाल समाज को आप सरीजे होनहार नवयुवकों से बहुत आजा है।



## **क्रिकोदिया**

### शिशोदिया गौत्र की उत्पाति '

मेवाद के विद्योदिया वंशीय महाराणा कर्णसिंहजी के पुत्र अवणजी से इस गौन्न की उत्पत्ति हुई है। श्रवणजी ने तेरहवीं शताब्दी में यति श्री बशोभद्रस्तिजी (शांतिस्तिजी) से जैन धर्म की दीक्षा श्रहण कर श्रावक के बारह व्रत अंगीकार किये। तभी से आपके वंशज जैन मतानुयायी हुए तथा विशोदिया गौन्न के नाम से प्रसिद्ध हुए।

### ् शिशोदिया खानदान, उदयपुर

शिशोदिया वंश के आदि पुरुष अवणती के वंश में आगे जाकर हूँ मरसीली बढ़े नामी व्यक्ति हो गये हैं। आप सहाराणा छाखाजी के कोठार के काम पर नियुक्त थे। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर सहा-राणाजी ने आपको सिरोपाव तथा सुरपुर नामक गाँव जागीर में प्रदान कर सम्मानित किया था। इस समय भी पुर के पास सरूपियों के महरू के खंडहर विद्यमान हैं। आप छोग सुरपुर के जागीरदार होने की वजह से सरूपियों नाम से मशहूर हुए। हूँगरसीजी ने आदिववर का एक मंदिर बनाया जो इस समय इन्दौर स्टेट में रामपुरा नगर के पास है। आपकी कई पीढ़ियों बाद इस वंश में वरसिंहजी नामक न्यक्ति हुए। इनके रंगाजी तेजाजी तथा मियाजी नामक सीन पुत्र हुए।

भिशादिया तेजाजी का खानदान उदयपुर में व रंगाजी का वेगूँ में निवास करता है। तेजाड़ी की चौथी पीढ़ी में वीरवर सिंघवी द्याखदासजी नामक एक अत्यन्त ही नामांकित व्यक्ति हुए।

#### संघवी दयालदासजी का घराना

सैवनी दयालदासजी आप बढ़े ही वीर तथा पराक्रमी सजन थे। आप तथा आपके पूर्वज मारवाड़ में रहते थे। तदनंतर आपके साइस तथा वीरता से प्रसन्न होकर उदयपुर के तत्कालीन महाराणा ने आपको उदयपुर में तिवास कर रहे हैं। संववी दयालदासजी ने उदयपुर में आकर अपने साहस, वीरता तथा ज्यवस्थापिका क्रांकि का परिचय देना प्रारम्भ किया। आपके इन गुणों को देखकर उदयपुर के महाराणा ने आपको प्रधानगी के उच्च पढ़ पर विभूषित किया जिसे आपने बहुत योग्यता से सन्पादित किया। आपका पूर्ण परिचय हम इस प्रन्य के 'राजनैतिक और सैनिक महस्व' नामक अप्याय के उदयपुर विभाग में दे खुके हैं। आपके सांवलदासजी नामक एक पुत्र हुए। इसके बाद का इतिहास अब तक अग्राप्य है।

#### वेगूं का शिशोदिया खानदान

हम ऊपर किल आये हैं कि वरसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र रंगाजी का परिवार बेगूं में निवास करता है। इस खानदान में भी बहुत बढ़े २ क्यक्ति हो गये हैं। विशादिया रंगाजी की पाँचवीं पीढ़ी में प्रहलादजी नामक एक बढ़े नामाहित क्यक्ति हुए।

शिशोदिया प्रहलादजी—आप बढ़े घीर, साहसी तथा प्रभावशाळी सज्जन थे। आपने अपने नाम से प्रहलादजुरा नामक एक गाँव भी बसाया था जो आज दौळतपुरा के नाम से मशहूर है। इस गाँव में आज भी आपकी छतरी बनी हुई है। आपने राज्य की बहुत सेवाएँ की जिनसे प्रसन्न होकर तत्कालीन महाराणाजी ने आपको संबद १७७२ में एक कुआ, ३५ बीघा जमीन, याग के वास्ते ७ बीघा जमीन, "नगर सेठ" की इज्जत आदि सम्मानों से सम्मानित किया। आपके वंशजों के पास इसका असली पहा तथा यह जागीर आज भी विद्यमान है तथा स्टेट में आज भी आप लोगों का वैसा ही सम्मान चला आता है। प्रस्लादजी के वरतिसहजी नामक एक प्रज हुए।

रिह्मोदिया बस्तसिंहनी—ऐसा बद्दा जाता है कि आपने अपने चाचा अर्जुनसिंहनी के साथ इन्होंर गरेश थीर मरहडा सरदार मरहारराथ होलकर की खूब सेवाएँ की जिनके उपलक्ष्य में आपको रामपुरा भानपुरा जिले में जागीरी तथा अन्य कई सन्मान इनायत किने गये थे। इसका एक रक्का आपके वंशनों के पास मीजूद है। आपके महलों के एएटहर आज भी रामपुरा में शिशोदिया के खण्डहर के नाम से मशहूर हैं। आपके पदचात आपके पौत्र शिवसालडी भी कड़े प्रसिद्ध सजन हुए हैं।

शिशोदिया शिवलालजी-आप बढ़े घोष्य तथा बीर पुरप थे। आपको वृन्दी रिवासत को ओर

# म्रोसवाल जाति का इतिहास





्र्रे हर्ता हिम्मतसिहजो सरुप्रिया हाकिस, नाधद्वारा.

मेहता रुघलालजी ट्याड़ीवाले, उन्युपुरी



टुंबर रोशनत्मलजी मेहना यो. प्., दहयपुर.



दंबर हमीरमलजी मुराहिया बी. ए. एल एल. बी., उद्याहर.

से वहीं के यागी भीगों को द्वाने के उपलक्ष में दो गाँव जागीर में बक्षे गये थे जिसकी सनद भी आपके वंशाों के पास है। इसके अतिरिक्त वेगूं दिकाने ने आपकी कारगुजारी से प्रसन्न होकर आपको परतापपुरा नामक गाँव इनायत किया था। आपके किशोरसिंहजी, द्वारकादासजी तथा गोकुलचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमे किशोरसिंहजी नवलजी के नाम पर दत्तक आये। किशोरसिंहजी के व्रजलालजी, गिरधारीसिंहजी तथा गोविन्दिसिंहजीनाम के पुत्र हुए। व्रजलालजीकी धर्मपत्नी अपने पति के साथ सती हुईं। गिरधारीसिंहजी के पुत्र तस्त्रीसिंहजी के मनोहरसिंहजी, रघुवरसिंहजी तथा रघुनाथसिंहजी नामक पुत्र हैं। इसी प्रकार गोविन्दिसिंहजी के यशवंतिसिंहजी तथा इनके केशरीसिंहजी एवं गोवर्द्दनिसंहजी नामक पुत्र हैं। आप लोग इस समय सर्विस करते हैं। इसी प्रकार इस खानदान में शिशोदिया नयमलजी तथा हरिसिंहजी विद्यमान हैं। आप लोगों ने मेवाइ राज्य में बहुत काम किये हैं तथा कई ओहदों पर भी रहे हैं।

#### शिशोदिया साहवलालजी का खानदान, उदयपुर

इस खानदान के प्रसिद्ध पुरुष दूंगरसीजी का वर्णन हम पिछले प्रष्टों में कर चुके हैं। आपके परिवार में एकलिंगदासजी बढ़े नामी क्यक्ति हुए। आपने कई सार्वजनिक काम किये हैं। आपके द्वारा जनी हुई तितरही के पासकी डाकन कोटना की सराय, तोरनवाली वावकी सथा उदयपुर में सरूपियों के घर के सामने का मन्दिर लाज भी आपकी अमर कीति के चौतक हैं। आपके सात पुत्र हुए। इनमें यह खानदान साहबलालजी से सम्बन्ध रखता है। साहबलालजी के पद्मालालजी, रतनलालजी तथा गणेशलालजी नामक तीन पुत्र हुए।

वर्तमान में पन्नालालजी के पुत्र करणसिंहजी महकमा खास में तथा अर्जुनलालजी स्टेट हॉस्पिटल में डाक्टर हैं। रतनलालजी महकमा माल में मुलाजिम हैं। आपके पुत्र अमरसिंहजी महकमा बन्दोक्स में सर्विस करते हैं तथा आपके पुत्र जवानसिंहजी मे साधु धर्म की दीक्षा प्रहण करली है।

गणेशलालजी उदयपुर में सराफी का कारबार करते हैं। आपके तेजसिंहजी, वजरसिंहजी, चांद-सिंहजी तथा हिम्मसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें तेजसिंहजी अपने ज्यापार में माग लेते हैं तथा नजर-सिंहजी अनेरिया के नाथव हाकिम (देवस्थान) तथा चांदसिंहजी हरिगेशन डि॰ में जोवरसियर हैं। हिम्मसिंहजी का शिक्षण एम॰ एस॰ सी॰ एल॰ एल० वी॰ तक हुआ है। आप वहें तीक्षण बुद्धि बाले मेधावी सज्जन है। वर्तमान में आप नाथहारा में हाकिम तथा सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर रहे हैं। आप बढ़े ऊँचे विचारों के समाज सुधारक तथा मिलनसार सज्जन हैं। आप सुशिक्षित तथा बुद्धिसान महानुभाव हैं।

### ब्योढ़ी वाले भेहता का खानदान, उदयपुर

इस खानदान के स्थापक श्रावणजी के तृतीय पुत्र सरीपतजी से यह खानदान प्रारम्भ होता है। पैसा कहते हैं कि आपको महाराणा की ओर से सातगाँव जागीरी में देकर जनानी ड्योदी का काम सौंपा गया था। इस से आप लोग ड्योदी वाले मेहता के नाम से मशहूर हुए तथा आज तक आपके वंशजों को ड्योदी का कार्य्य पुरुर्द है। सरीपतजी को महाराणाजी मे मेहता की पदवी प्रदान की। तब से आपके वंशज मेहता कहलाते हैं। आपकी तीसरो पीदी में हरिसिंहजी तथा चतुर्श्वजी नामक नामांकिन न्यकि हो गये हैं। आपको पांच गांव के पट्टे सिले थे जिन्हें आपने बसाया। आगे जाकर आपके वंशजोंमें मेहता मेघराजजी को छोड़कर आपका सारा छुदुम्ब साके के समय वीरता। से छड़ता हुआ मारा गया। मेघराजजी महाराणा उदयसिंहजी के बढ़े विश्वास पात्र थे। आप जनानी ड्योदी तथा मण्डार का काम करते रहे। उदयपुर में आपने श्री शान्तिनाथजी का मन्दिर बनवाया। इसके अतिरिक्त आपने एक टीया यनाया जो आप भी मेहती का दीवा के नाम से मशहूर है। इसी खानदान में मेहता प्रनमल्जी, चन्दरभानजी तथा छलभीचंदजी नामक तीनों भाई बढ़े नामी हो गये हैं। आप लोगों ने उदयपुर में छक्ष्मीनारायणजी का मन्दिर बनवाया।

महता जनर जन्द जी—मेहता प्रनमलजी की दो तीन पीढ़ियों के बाद आप बड़े कारगुजार व्यक्ति हुए। आपको महाराणाजी ने इन्जत आवरू के साथ जनानी स्वोहो का काम हनावत किया। इसमें आपने बड़ी योग्यता से सब काम संभाला जिससे असज्ञ होकर महाराणाजी ने आपको छड़ता का खेड़ा नामक गांव जागीर में यसा। इसके अतिरिक्त बलेणा थोड़ा, वैठक सभा, नामा पानग, पाटवी बरोवर कुरव के सम्मानों से सम्मानित किया। आपके स्वर्गवासी होने पर आपकी धर्मपत्नी आपके साथ सती हुई।

मेहता देवीचन्द्रजी और प्यारचंद्रजी—मेहता जवरचन्द्रजी के पश्चात् भाप दोनों आता मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। आपकी सेवाओं के उपलक्ष में महाराणा शम्भुसिंहजी ने बल्णा घोड़ा, मीमशाही तुर्य, तथा रुपेरी पवित्रा इनायस कर सम्मानित किया। इतना ही नहीं आपको ढावटा नामक गाँव भी जागीर में धक्षा गया था। महाराणा फतेसिंहजी ने भी आपको सोने का लंगर तथा हीरे की कण्डी देकर सम्माकिया था। आपके बढ़े भाई मेहता देवीचन्द्रजी को जिकारा सोने का लंगर, हीरे की कण्डी आदि का सम्मान भी इनायस किया गया था। मेहता देवीचन्द्रजी ने अपने नाम पर अपने भाई मेहता देवीचन्द्रजी की मसले पुत्र मेहता प्यारचन्द्रजी ने अपने नाम पर अपने भाई मेहता देवीचन्द्र भी के मसले पुत्र मेहता प्यारचल्द्रजी को हत्तक लिया।

महता पतालालजी---आपने संवत् १९५२ से संवत् १९६७ तक जनानी ड्योदी का काम बड़ी धोग्यता के साथ किया । आप उदयपुर राज्य में एक प्रतिष्ठिन पुरुष समझे जाते हैं। आपको दरबार की ओर से कई सम्मान प्राप्त हैं। आपके मेहता रुघलालजी तथा नन्दलालजी नामक दो पुत्र हुए। मेहता रुघलालजी ने भी अपने पिताजी के बाद नौ साल तक जनानी क्योदी का काम किया । अप भी बहे योग्य और समझदार व्यक्ति हैं। आपको उदयपुर राज्य की तरफ से बैठक, सुनहरी पिंधत्रा व सवारी में घोड़ा आगे रखने का सम्मान भी प्राप्त हैं। इसी प्रकार आपके पिनाजी मेहता पत्रालालजी को भी यही सब सम्मान बंशे गये हैं। मेहता क्वलालजी के रोशनलालजी, तेजिसिंहजी, छगनमलजी, रणजीतलालजी तथा उदयलालजी नामक पांच पुत्र हैं। मेहता रोशनलालजी के समरथमलजी नामक एक पुत्र हैं। मेहता नन्दलालजी के समरथमलजी नामक एक पुत्र हैं। मेहता मन्दलालजी के छश्मीलालजी नामक एक पुत्र हैं।

मेहता देवीचंदकी का परिवार—आपके मेहता इन्दरचन्दकी, मगनचन्दकी तथा पन्नालालकी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें मेहता पन्नालालकी मेहता प्यारचन्दकी के नाम पर गोद चड़े गये। मेहता इन्दरचन्दकी के गिरधारीसिंहजी एवम् गोविंदिसिंहजी नामक दो पुत्र हुए। इन में से मेहता गोविन्दिसिंह जी अपने काका मगनचन्दकी के नाम पर दत्तक गये।

मेहता गिरधारीसिंहजी — आप बड़े योग्य तथा समझदार सजजन है। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर सहाराणा भोपालसिंहजी ने आपको दरीखाने की बैठक, नाव की बैठक, बलेणा घोड़ा व सोने की पवित्रा बक्ष कर सम्मानित किया है। उदयपुर में आपको अच्छी प्रतिथ्ठा है। इस समय आप जनानी ब्योदी का काम काज देखते हैं। आपके बिहारीलालजी, दुरजनमल्जी, कनकमलजी, लगनमल्जी, मीठा-लालजी तथा फतेहलालजी नामक छः प्रश्न हैं।

कुंबर विरारीलाल की—आप B. A. L. L. B. तक पढ़े हुए हैं। मेवाइ में आप एक ऐसे सज़न हैं जो बी॰ ए॰ में सर्व प्रथम उत्तीण हुए थे। आपने अपने पुस्तहापुस्त के जनानी ख्योदी के काम को छोड़ कर डिस्ट्रिकर भिजरेट्री का काम किया। इस समय आप सिटी मिनिस्ट्रेट के पद पर काम कर रहे हैं। आपके संतोखचन्दजी नामक पुत्र हैं। जिस समय में॰ संतोखचन्दजी का जन्म हुआ था उस समय बड़ा उत्सव किया गया था और आपके पढ़दादा इन्दर्सिहजी सोने की निसंजी पर चढ़े थे। कुं॰ विहारीलालजी को भी राज्य की ओर से दस्वार में बैठक, चाव की बैठक, सोने का पवित्रा तथा सवारी में आगे बोदा रखने का सम्मान प्राप्त है। कुं॰ कनकमलजी पोलिस में सुपरिन्टेन्डेन्ट की दिशा प्राप्त कर रहे हैं। मेहता गोविन्दर्सिहजी के पुत्र इज्ञारीलालजी इस समय एस॰ एस॰ वर्ज बी॰ में पद रहे हैं।

इसी प्रकार मेहता देवीचन्द्जी के पिता जवरचंद्जी और गणराजजी दोनों सगे आता थे। इसमें जवरचंदजी के बंशजों का वर्णन हम ऊपर दे चुके हैं। मेहता गणराजजो के दीपचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। मेहता दोपचन्दजी के लालचन्दजी, हरलालजी तथा शोभाचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। मैहता लालचंदजी ने भी जनानी क्योदी का काम किया।

महता हरलाजजी तथा शोमाचन्दजी का परिवार—मेहता हरलाजजी के दौलतसिंहजी, मोतीसिंह जी, दोरसिंहजी तथा शोंकारसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। मेहता शोभाचन्दजी के गणेशलालजी, मदनसिंह जी, वस्तावरसिंहजी तथा धनलालजी नामक चार पुत्र हैं। मदवसिंहजी, ने भी जनानी ट्योदी का काम किया हैं। गणेशलालजी मेहता जुहारमलजी के यहां पर दत्तक चले गये हैं। आपके जुन्नीलाल जी तथा विजयसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से जुन्नीलालजी के भैंवरलालजी नामक एक पुत्र हैं।

## ब्योढ़ावाले मेहता की उपशाखा, उदयपुर

हम लोग ड्योड़ी वाले मेहता के खानदान में मेहता मेघराजजी का वर्णन कर चुके है । इन मेहता मेघराजजी की चौथी पीढ़ी में मेहता अमरचन्द्रजी हुए। आपके जीवनदासजी, जयसिंहजी तथा विजयसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से मेहता जीवनदासजी से ड्योड़ी वाले मेहता का खानदान चला तथा जयसिंहजी से ड्योड़ी वाले मेहता की उपशास्त्रा चली।

मेहता असरींसहनी के पश्चाद कमजाः धनरूपमळ्जी, गोकुळदासजी तथा रोढ़जी हुए। मेहता रोढ़नी के रूपनी, भोगीदासजी तथा चत्रभुजजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें भोगीदासजी के पुत्र मेहता माळदासजी बढ़े नामांकित न्यक्ति हुए।

महता माखदासजी—आप बढ़े बीर, साहसी तथा योग्य सेनापति थे। आपने उदयपुर स्टेट की ओर से कई सेनाओं में भाग ठेकर अपनी वीरता एवं रणकुशस्ता का परिचय दिया था। मेबाद पर जिस समय मरहठों ने आक्रमण किये थे, उस समय आपके सेनापतित्व में मेबाद की सेना ने जो युद कीशस्त तथा साहस का प्रदर्शन किया था उसका वर्णन हम "राजनैतिक तथा सैनिक महत्व" नामक शीर्षक के उदयपुर विभाग में पूर्णस्थ से कर चुके हैं।

मेहता रूपनी के ठाठजी तथा ठाठजी के हेमराजजी नामक पुत्र हुए। आप बदे नामी न्यिक्त होगए हैं। आपमे जनानी हवोदी का काम बदे अच्छे ढंग से किया जिससे प्रसन्न होकर महाराणा भीमसिंहजी ने आपको राजपुरा और साँकरोदा गाँव के बदछे आँजण नामक गाँव इनायत किया। आपके पुत्र हेमराजजी के नाम । पर मेहता चत्रशुजजी के प्रपीत्र नेणवन्दजी गोद किये गये। मेहता चेणवन्दजी को महाराणा स्वरूपहिंजी । कहे आद्र की दृष्टि से देखते थे। आपके वेणीठाठजी तथा वेणीठाठजी के पुत्र तस्तरिंहजी विद्यमान हैं।

मेहता तस्तर्सिहजी चृंब तथा समझदार सज्जन हैं। आपके जोधसिंहजी एवं कन्हेपाछालजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से कुँबर जोधसिंहजी बी॰ ए॰, एल॰ एल॰ बी॰ हैं तथा इस समय आप मेवाद में नायब हाकिस है। कुँबर बन्हेंपालालजी इण्टर में पद रहे हैं।



# **पलूगिडया**

## घलूपिडया गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ वंशीय शतपूत घुढ़िया आखा में राजा चन्द्रसेन ने कजीज नामक नगर में भट्टारक ज्ञांतिसूर्यंजी से संवंद ७३५ में जैनधर्म की दीक्षा प्रहण कर की। इससे उस समय घुड़िया से गुगलिया गौत्र की स्थापना हुई। इसके बाद राठौड़ वंशीय लोग सण्डोवर आये। इसी वंश के शाह कल्लोजी ने गल्डूँड प्राम में एक मन्दिर बनवाया। यहीं से गल्डूँडिया शाखा की लपित्त हुई।

### शाह माधोसिंहजी वल्पिडया का खानदान, उदयपुर

हसके बाद इस वंश के छोगों ने संवत् १८२५ में मंडोवर से आकर जाशर तथा सांभर नामक स्थानों पर मन्दिर बनवाया। बाह क्छोजी के वंश में स्रोजी बदे मशहूर तथा नामांकि व्यक्ति हो गये हैं। आप बढ़े उदार चरित्र वाले तथा दानी सज्जन थे। कहते हैं कि मंडोर के प्रधान भंडारी समरोजी को मांहू के बादशाह ने एकड़ कर फैद कर लिया। उस समय उसे अठारह लाख रुपया देकर स्रोजी ने छुद्वाया। यहाँ जापने एक मन्दिर बनवाया तथा बच्च किया इसमें बहुत-सा रुपया खर्च हुआ।

कोठारिया के मनोरजी सुराना और आप दोनों मिलकर संवत् १९६७ में उदयपुर आये। आपके एक पुत्र हुआ जिनकानामश्रीवंतजी था। श्रीवंतजी के खेमाजी, क्रिवरजी, इसरजी, रतनाजी और ठाकुरसिंहजी नामक पाँच पुत्र उत्पक्ष हुए।

सम्बत् १७४० में महाराणा श्री जयसिंहजी ने ठाकुरसिंहजी को गोसभागो नामक गांव जागीर में दिया तथा सिरोपाव दिये । आपके उदयभानजी, कल्याणदासजी और वर्दभानजी नामक तीन पुत्र हुए !

वर्त्तभानजी ने छड़ाई में हाड़ा को भारा जिससे प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको विरोपाव प्रदान किया । आपके पुत्र ईसराजजी तथा ईसराजजी के पुत्र विवठाकजी हुए । श्वितालकी—आप महाराणा भीमसिंहनी के प्रधान नियुक्त रहे। आप बढ़े वीर तथा पराक्रमी ध्यक्ति थे। आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा ने आपको तथा आपको दित्रयों को पैरों में सोना बक्षा था। इतना ही नहीं वरन् आपको रियासत से सात गाँव की जागीर देकर पूर्ण रूप से सम्मानित किया था। आपने स्वर्गवासी होने पर आपकी पत्नी आपके साथ सती हुई जिनकी छन्नी आज भी महा सतियों में मौजूद है। आपके कोई पुत्र न था। अवपूव आपने अपने नाम पर अपने दामाद गेगाराजजी को गोद लिये। इसके पश्चात इस खानदान में चतुरसिंहजी घलुंदिया दत्तक आये। आप दरवार की चाकरी में रहे। आपको भी वही इज्जत हासिल थी जो पहले दीवान शिवलालकों को यी। आपका स्वर्गवास संवत् १९६८ में हो गया। आपके पुत्र शाह माधोसिंहजी घलुँदिया है। वर्तमान में आप ही इस खानदान में प्रमुख हैं। आपको महाराणा साहव फतेसिंहजी ने टकसाल पर दरोगा नियुक्त किये थे। आपका जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आपकी मी दरवार में वही इज्जत चली आती है। आपके मालमसिंहजी नामक पुत्र पुत्र हैं जो इस समय विद्यास्यास कर रहे हैं।

### शाह हरिसिंहजी पत्तिपिडया का खानदान, उदयपुर

इस सानदात के पूर्वजों का मुख निवासस्थान वेगूं (मेवाबू) का है। आप कोग पहले वेगूं की दीवाविगिरी करते थे। तदनंतर बाह चम्पालालजी बेगूं से कोठारिया आये वहाँ पर आपको जागीरी आदि इनायत कर वहाँ के तत्कालीन टाकुर ने सम्मानित किया। यह जागीरी आज भी आपके वंशजों के पास विद्यामान है। आप कोठारिया और वेगूं दोनों की वकालात का काम करते थे। आपके गोपाललालजी नामक एक पुत्र हुए। आप भी उक्त ठिकानों के अतिरिक्त कई और ठिकानों के भी वकील रहे। आप वहाँ से उदय- पुर चले आये। तभी से आपके चंशज उदयपुर में रहते हैं। आपके पुत्र शाह मोदीलालजी चलुपिट्या हुए आप वेगूं के कार्यकर्ता थे तथा आपने उदयपुर राज्य में प्रथम श्रेणी के जिला हाकिसी के एद पर काम किया। आपके हिसिसहजी, रुघनाथिसिहजी तथा हिम्मतिसहजी नामक तीन पुत्र हैं।

आप तीनों माह्यों का जन्म क्रमशः संवत् १९४७, ४९, तथा ६२ में हुआ। बाह हरिसिंहकी मेवाद के कहें गाँवों में हाकिमी के पद पर रहे तथा आपने मिण्डर ठिकाने की मैनेजरी भी बड़ी चोयता से की है। शाह रुघनाथसिंहजी बेगू आदि ठिकानों की वकालात का सारा काम करते रहते हैं। आपके जगलायसिंहजी नामक एक पुत्र विद्यमान हैं। शाह हिम्मतिसंहजी यहें शिक्षित तथा समाज सुधारक हैं। आप इस समय लखनऊ कालेज में एम० ए० एल० एल० वी० का अध्ययन कर रहे हैं। आप साथ ही साथ मिल्डरी की शिक्षा भी पा रहे हैं। आपके इस समय एक पुत्र विद्यमान हैं।

## डोसी

### डोसी गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि संवत् 199% में विक्रमपुर में सोनगरा राजपूत हरिसेन रहता था। माचार्य्य श्री जिनरत्तपूरिजी ने इसे जैन धर्म का प्रतिबोध देकर ओसवाल जाति में मिळाया और डोसी गौन्न की स्थापना की।

### भिक्खूजी डोसी का खानदान, उदयपुर

इस खानदान में भिन्छ्जी ढोसी वहे प्रसिद्ध हुए। आपने महाराणा राजसिंहजी (प्रथम) का प्रधाना किया। आपही की निगरानी में उदयपुर का मशहूर राजसमन्द नामक तालाव का काम जारी हुआ एवस् पूर्ण हुआ। इस तालाव के बनवाने में १०५०७६०८) खर्च हुए। इस तालाव के पूर्ण बनजाने पर महाराणा राजसिंहजी ने इसके उद्घाटनोत्सव के समय पर कई लोगों को कई तरह के इनाम व इज्जत प्रदान की थी। ढोसी मिक्छ्जी को भी इस अवसर पर महाराणा ने एक हाथी और सिरोपाय प्रदान कर उनका सम्मान बदाया था।

महाराणा राजिसिंह जी अपने समय में राजिनगर नामक स्थान पर विशेष रहते थे। कहंना न होगा कि उनके प्रधान दोसी भिखोजी को भी वहीं रहना पहता था। आपने वहीं एक सुन्दर मंकान बनवाया था जो कि वर्तमान में भी डोसीजी के महल के नाम से मशहूर है। इसके अतिरिक्त आपने वहां एक सुन्दर सफेद पत्थर की बावड़ी और एक बाढ़ी भी बनवाई थी। उक्त तीनों चीज़ें इस समय भी आपके खानदान वालों के कब्जे में हैं।

उदयपुर में आपने वासपूल्य स्वासी का एक सुन्दर कांच का मिन्दर बनवाया । इसके अतिरिक्त अरमादेवजी के मिन्दर के वास में भी आपने एक उपाश्रय वनवाया था। जो वर्तमान में वासपूज्यजी के मिन्दर के ताल्लुक में मौजूद है। लिखने का मतल्ल यह है कि आपने अपने समय में बहुत से अच्छे अच्छे काम किये। तथा महाराणा साहब भी आप पर बहुत प्रसन्न रहे।

 आपके कुछ पीढ़ियाँ पंत्रचात् क्रमशः शयचन्द्रजी, धनशज्जी, रामछालजी, चन्द्रनमलजी और भग्बालालजी हुए ।

#### श्रीसबात जाति का इतिहास

अम्बालालकी—आपका अन्म संवत् १९५२ के ज्येष्ठ सुदी १३ को हुआ! आप यहां स्टेट में इन्जीनियरिंग दिपार्टमेण्ट में सन् १९१२ से ओवरसियरी का काम कर रहे हैं। आपके इस समय चार पुत्र हैं। पुत्रों के नाम मैंवरलाल्जी, उदयलाल्जी, मनोहरलाल्जी और जीवनसिंहजी हैं। इनमें से बढ़े तीनों पुत्र विद्याध्ययन कर रहे हैं।

#### सेठ गम्भीरमल कनकमल डोसी, भोपाल

लगभग ७०। ७५ साल पूर्व सेवृते से डोसी गंभीरमलजी भोपाल क्षाये और यहां हुकान की । आपके सिरेमलजी तथा कनकसलजी नामक दो पुत्र हुए। डोसी कनकमलजी के पुत्र नथमलजी हुए तथा सिरेमलजी के नाम पर भेरूमलजी दत्तक लिये गये। कनकमलजी और सिरेमलजी का कारबार उनकी मौसूदगी में ही अलग अलग होगया था।

होसी नथमलजी का जन्म संवद् १९३७ में हुआ था। आप भोपाल म्युनिसिपैलेटी के १२ सालों सक मेम्यर रहे, संवद् १९७५ में आपका शरीरान्त हुआ। आपके पुत्र दोशी राजमलजी का जन्म संवद् १९६४ के भादवा मास में हुआ।

होसी राजमञ्जी ने मेट्रिक तक शिक्षा शास की है। तथा अपनी फर्म पर कई नये न्यापार सोडे हैं। संवत् १९८६ से आपने राजमञ्जी केशरीमञ्ज के नाम से मेल्सा में दुकान की। मोपाल में राजमञ्जी जावाहरमल के नाम से हार्डवेशर, इलेक्ट्रिक व मोहर गुड्स, जनरल मचेण्डाइज़ तथा गंभीरमल कनकमण के नाम से इन्पोर्ट न्यापार होता है। दोशी राजमञ्जी की फर्म मोपाल के न्यापारिक समाज में प्रतिष्टित समझी जाती है, आप यहां ६। ७ सालों से ऑनरेरी मजिस्ट्रेट मी हैं।

## हुगढ़

#### दृगड़ गीत्र की उत्पत्ति

हुगड़ गौत्र की उत्पत्ति राजपूत चौहान वंश से है । यह राखवंश पहिले सिद्दमीर और किर अजमेर के पास बीसलपुर नामक स्थान में राज्य करता था । सन् ८३८ में इस राजवंश में राजा मानिक देव हुए जिनके पिता राजा महिपाल ने जैनाचार्य भी जिनवहामस्तिती से जैनवर्स अंगीकार किया । आपके क्रमक्षः दो सीन पीड़ी बाद हुगड़ और स्माइ नामक दो माई हुए हुन्हीं के नाम से तूगड़ गौन बका ।

### श्री बुद्धसिंह प्रतापसिंह द्गड़ का खानदान, ग्रुशिंदाबाद

दूगद और स्पद के कई पीढ़ी बाद सुखनी सन् १६६२ ई० में राजगढ़ आये । आप बादशाह शाहनहीं के यहाँ ५ हजार सेना पर अधिपति नियुक्त हुए और राजा की पदनी से निभूषित किये गये । आपके बाद १८ वीं शताब्दी में नीरदासजी हुए जो किशनगढ़ (राजपूताना) से नंगाल के सुक्षिंदाबाद नगर में जाकर नस गये । तभी से इस खानदान के लोग यहाँ ही निनास करते हैं । आपने यहाँ नैकिंग का क्या ससाय आरम्भ किया । आपके पुत्र बुद्धसिंहनी हुए । बुद्धसिंहनी के पुत्र बहादुर्गसिंहनी एवस प्रतापसिंहनी में इस न्यवसाय को तरकी पर पहुँचाया । नहादुर्गसिंहनी निसन्तान स्वर्गनासी हुए ।

राजा प्रतापसिंहजो द्राह — आपने भागलपुर, पुर्णिया, रंगपुर, दिनाजपुर, माल्दा, मुर्शिदाबाद, कुचिवहार आदि जिलों में जमीदारी की खरीदी की । आप वहे नामांकित पुरुष हो गये हैं । आपकी धार्मिक मनोवृत्तियाँ भी बड़ी बढ़ी चढ़ी थी। आपने कई स्थानों पर जैन मन्दिरों का निर्माण कराया । सार्वजनिक कामों में आपने बढ़ी र रकमें मेंट की तथा अपनी जाति के सैकड़ों व्यक्तियों के उत्थान में उदारता दिखाई । विछी के बादशाह और बंगाल के नवाब ने खिछत बच्छा कर आपका सम्मान किया था। बंगाल की जैन समाज में आप सबसे बढ़े जमीदार थे। आपने पालीताना और सम्मेद शिखरजी की यात्रा के लिये एक बहुत बढ़ा पैदल संघ निकाला था। इस मकार पूर्ण गौरवमय जीवन व्यतीत करते हुए सन् १८६० में आप स्वगंवासी हुए। आप अपने पुत्र लक्ष्मीपितिसिंहजी और धनपितिसिंहजी का विभाग अपनी विद्यमानता में ही अलग कर गये थे।

राय लक्ष्मीपतिसिंहजी बहादुर—आपने अपने जीवनकाल में अपनी विस्तृत जमीदारी में कितने ही स्कूल और अस्पताल स्थापित किये एवम् सार्वजिनिक संस्थाओं में ययेच्छ सहायताये दीं! जैन समाज में आपने भी बहुत बढ़ी कीर्ति पैदा की थी। आपने छत्रवाग (कडगोला) नामक एक दिच्य उपवन कार्जो रुपवों की लागत से सन् १८७६ में बनाया जो मुर्हिदावाद और बंगाल का दर्शनीय स्थान है इसमें एक सुन्दर जैन मन्दिर भी बना है। इन सार्वजिनिक सेवाओं के उपलक्ष में सन् १८६० में आपको गवर्नमेंट ने 'राय बहादुर, की पदवी से अलंकृत किया। आपने भी सन् १८७० में एक संघ निकाला था। आप बढ़े समय के पावन्द तथा उदारिचत महानुभाव थे। आपके छत्रपतिसहजी नामक एक हुए।

छत्रपतसिंहनी —आप बहुत स्वतन्त्र विचारों के निर्मीक सज्जन थे। क्लक्ते के जैन समाज में आपका खुब नाम था। वर्तमान में आपके पुत्र श्रीपतसिंहनी और नगपतिसिंहनी विद्यमान हैं तथा अपनी अमीदारी का प्रवन्ध करते हैं। आप भी सरल स्वभाव के शिक्षित महानुमान हैं। समान में आप सजनों का भी अच्छा सम्मान है। जगपतिसिंहनी के राजपतिसिंहनी, कमलपतिसिंहनी प्रतापिंस्नी और

यदुपतिसहनी नासक चार पुत्र हैं। इनमें राजपतिसहनी वी॰ ए॰ की उन्न दियों से निमूपित हैं। श्रीपत सिंहनी ब्रिटिश इंग्डिया ऐसोसिएशन, कलकत्ता क्षत्र आदि संस्थाओं के मेम्बर हैं। आपकी जमीदारी संधाल परगना, मुंगेर, भागलपुर, पुनिया, रंगपुर, दिनाजपुर आदि में है।

राय घनपतिसहनी वहादुर—आप भी बढ़े नामांकित पुरुष हो गये हैं। आपने जैन धर्म के अप्रकाशित आगम प्रंथों को प्रचुर धन व्यय करके प्रकाशित करवा कर मुफ्त बँदवाया। इसके अतिरिक्त आपने अजीमगंज, वाळ्चर, नलहटी, भागलपुर, लन्खीसराय, गिरीडीह, बदापुर, सम्मेद शिखर, लक्ष्यर, कांकड़ी, राजिगती, पावांपुरीजी, गुनाया, चम्पापुरी, बनारस, वटेववर, नवराही, आबू, पालीताना, तलाजा, गिरनार, वम्बई तथा किशनगढ़ में मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। इन सब में विशेष उल्लेखनीय शहुंजय तलहटी का मन्दिर है। इसी प्रकार आपने तीन चार संघ भी अपने समय में निकाले थे। धंगाल की सभी संस्थाओं में एवम सार्वजनिक चन्दों में आप शुक्त हस्त में सहायताएँ प्रदान किया करते थे। आपकी इन सेवाओं के उपलक्ष में सन् १८६५ में गवर्नमेंट ने आपको राय बहादुरीं का सम्मान प्रदान किया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कम से राय गणपतिसहजी बहादुर श्री नरपतिसहजी एवम तीसरे श्री महाराज वहादुरिसहजी हैं। इन तीनों सज्जनों में से सन् १८८७ में आपने राय गणपतिसहजी की प्रथक किया।

राय गण्यतिसिंहणी वहाहर—आपको सन् १८९८ में राय वहाहुर की पदवी प्राप्त हुई। आपने अपनी स्टेट में यहुत तरकी की। आपका विद्या दान की ओर भी काफ़ी लक्ष्य रहता था। कई विद्यार्थियों के सदद देकर आपने शिक्षित किया था। आप संतोषी तथा उच्च चिरित्र वाले सज्जन थे। आपके पश्चाद आपकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी आपके छोटे आता नरपतिसिंहजी हुए। नरपतिसिंहजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमाः श्री सुरपतिसिंहजी, महीपतिसिंहजी प्वम् भूपतिसिंहजी हैं। आप ही तीनों सज्जन बर्तमान में इस सानदान की जमीदारी के विस्तृत क्षेत्र का संचालन करते हैं।

राय नरपतसिंहजी बहादुर, कैसरेहिन्द--आप और आपके आता राय गणपतसिंहजी बहादुर ने मिछदर भागछपुर जिले में, हरावत नामक स्थान में अपनी जमीदारी स्थापित की और वहाँ के राजा के नाम से आप छोग प्रत्यात हुए ! आपकी जमीदारी ४०० वर्गमीछ में फैटी हुई है तथा १३०००० जन- संख्या से भरी पुरी है। आपने अपनी जमीदारी में स्कूछ, अस्पताल सार्वजनिक संस्थाएँ बनवाई तथा उच्च शिक्षा का प्रवन्ध भी आपके द्वारा किया जाता है। वर्तमान में श्री सुरपतिसिंहजी के पुत्र नरेन्द्रपतिसहजी तथा बोरेन्द्रपतिसिंहजी जीर महीपतिसिंहजी के योगेन्द्रपतिसिंहजी, वारिन्द्रपतिसिंहजी, कनकप्रतिसहजी और क्षितिबतिसिंहजी नाम के सुत्र है। भूपतिसिंहजी के राजेन्द्रपतिसिंहजी नामक एक पुत्र हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास





मेजर जनरत्त रा॰ व॰ विशनदासजी दूगह, CIE, CSI लाला अनंतरामजी वी. ए. एलएल. वी. एडदोकेंट, तम्बू (कारमीर). लेट दीवान कारमीर ( जम्बू )



स्व॰ लार्ला सानचंदजी दूगड़, रावलपिंडी.



लाला निहालचंदजी जैन (के. सी निहालचंद) रावलपिंडी

महाराज वहाद्रासिहजी—आपका जन्म सन् १८८० में हुआ । आप अच्छे शिक्षित समझदार एवम् उदार इदय के रहैस हैं। आप अपने मंदिर, धर्मशाला, रक्क आदि की व्यवस्था वहे ही थोग्य ढंग से करते हैं। सम्मेदशिखरजी, चम्पापुरीजी, आदि तीथों का प्रवन्ध भार जैन समाज की ओर से आपके जिम्मे हैं और उसमें आप वदी तत्वरता से भाग छेते हैं। अपने पूर्वजों की कीर्ति को अक्षुण्य वनाये रखने की आपके इदय में बड़ी लगन है। आपके कुमार ताजवहादुरसिंहजी एम॰ एल॰ सी॰, श्रीपाल बहादुरसिंहजी, महिपाल बहादुरसिंहजी, मृपाल बहादुरसिंहजी तथा जगतपाल बहादुरसिंहजी नामक पुत्र हैं। श्री ताज-बहादुरसिंहजी सुशिक्षित एवम् विचारवान नवयुवक हैं। ६ जून सन् १९२९ में आप बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर निवासित हुए थे। आप लोगों की विस्तृत जमीदारी वंगाल तथा बिहार प्रान्त के मुर्शिदा-बाद, वीरसूमि, हुगली, वर्दमान, रंगपुर, दिनाजपुर, पुर्णिया, संयाल परगना, राजशाही, हजारीबाग, गया, कूँचविहार आदि जिलों में है। दिनाजपुर में प्राहजेट वेंकिंग का काम भी आपके यहाँ होता है। आपकी स्टेट बाल्ड्स स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है।

## मेजर जनरल दीवान विश्वनदासजी रायबहादुर सी० एस० आई० सी० आई० ई० का खानदान, जम्मू

इस खानदान के छोग श्री श्वेतास्थर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाले सजान हैं। यह खानदान पहले बीकानेर में निवास करता था। वहाँ से सेकडों वर्ष पहले यह सरसा में और वहाँ से कस्र में आकर यसा। कस्र से महाराजा रणजीतिसिंहजी के समय में छाहीर में चला गया। लाहीर से मजीठा (अस्तसर) में तथा वहाँ से गदर के समय में सियालकोट और फिर जम्मू आकर बस गया। तभी से इस खानदान के छोग जम्मू में निवास कर रहे हैं।

इस खानदान में ठाठा हुग्गामरुवी हुए। इनकी शीसरी पुश्त में छाठा दावामरुवी हुए। आप पंजाब केशरी श्री महाराजा रणजीतसिंहची के अहरुकारों में से थे। आपके पुत्र ठाठा किशनचंद्वी का जन्म संवत् १८९१ में तथा स्वर्गवास संवत् १९७२ में हुआ। आपके दो पुत्र हुए। जिनके शाम श्री विश्वनदासजी राथ बहादुर एवं दीवान अनंतरामजी हैं।

राय बहातुर विश्वनदासजी का जन्म संवत् १९२१ में हुआ। आप उन छोगों में से हैं, जो अपनी मतिभा और बुद्धि के वळ पर अपना गौरव व माम प्राप्त करते हैं। आपने अपने परिवार को च अपने समाज को अपनी बुद्धि के वळ से खूव चमकाया। आपने सन १८८६ में काशमीर-स्टेटकी सर्विस में प्रवेश किया। ग्रुक्त २ में आप स्वर्गीय राजा रामसिंहजी के प्राइवेट सेक्टेटरी रहे। इसके बाद आप Military Secretary to the Commander-in-chief of Kashmir Army रहे । इसके पश्चात् आप काश्मीर स्टेट के होम मिनिस्टर (Home minister) और फिर इसी रियासत के रेग्हेन्यू मिनिस्टर (Revenue-minister) हुए तथा इसी प्रकार आप अपनी सेवाओं से बढ़ते २ काश्मीर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गये । तदंनतर आप रिटायर हो गये । आप वर्तमान में रिटायर छाइफ थिता रहे हैं ।

विद्य न्यापी यूरोपियन युद्ध में आपकी सेवाएँ बहुत अधिक रहीं । आपने गवनेंमेंट की मदद के छिए बहुतसे रंगस्ट और रुपया भेजा । जिसके उपलक्ष्य में ब्रिटिश गवनेंमेंट ने प्रसन्न होक्ट आपको कई उच्च उपाधियों से निभूषित किया । आपको गवनेंमेंट की ओर से सन् १९११ में 'राय यहादुर' का खिताब, सन् १९१५ में "सी॰ आई॰ ई॰" का सन्माननीय खिताब व सन् १९१० में "सी॰ एस॰ आई॰" के टॉयटल प्राप्त हए । इनके अतिरिक्त आपको और भी कई पर वाने तथा साटींफिकेटस प्राप्त हए ।

इसके अतिरिक्त आपकी धार्मिक व सामाजिक सेवाएँ भी बहुत महत्ववृर्ण एवं कीमती हैं। आप पंजाब प्रांत के "पंजाब स्थानकवासी कान्फ्रेंस" के सिवालकोट तथा लाहौर वाले अधिवेशनों के सभापति रहे हैं। जब ऑल इन्डिया स्थानकवासी कान्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन मोरवी में हुआ या तब आपको सभापित के लिये चुना था मगर कार्य्यवश आप वहाँ उपस्थित न हो सके। काशी के धर्म महा मण्डल ने भी आपको एक उपाधि देकर सम्मानित किया था। और भी कई स्थानों पर आपने प्रायः सभी सार्व-जिनक एवं धार्मिक कार्यों में भाग छेकर बहुसूल्य सेवाएँ की हैं।

आपके छोटे भाई दीवान अनन्तरासनी पहले तो कावसीर सहाराजा के यहां पर प्राइवेट सेकेटरी रहे। तदनन्तर इस पद को छोड़ कर आप वहाँ पर वकालत करने छो। आपने बी॰ ए॰ एड॰ एड॰ की तक शिक्षा प्राप्त की है। आप पुनः राजा असरींसहनी के प्राइवेट सेकेटरी हुए तथा फिर कमका उनकी नागीर के चीफ नज, कमेटी ऑफ एडिसिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेट के सेम्बर, चीफ जन्ज तथा छीगड़ रीसेम्बरन्सर के पद पर काम करते रहे। चहाँ से रिटायर होकर वर्तमान में आप नम्मू हॉथकोर्ट के पिल्डक प्रॉसीक्यूटर हैं।

रा॰ व॰ दीवान विशानदासजी के चार पुत्र हैं छाला प्रभुदयालजी, चेतरामजी, चंदुलालजी पूर्व हैंनवरदासजी। लाला प्रभुदयालजी ने काश्मीर स्टेट में रेव्हेन्यू दिवाटमेंट में नावब तहसीलदार से लेकर सजीर बजारत के बोहदे तक काम किया और वर्षमान में आप वहाँ से रिटावर होकर शांति लाम करते हैं। लाला चेतरामजी भी फौज के मेजर रह खुके हैं। वहाँ से आप ने रिसाइन कर अपनी प्राइवेट प्रापर्टी की देस आल करना प्रारम्भ कर दिया है। लाला चंदुलालजी काश्मीर स्टेट में इलेक्ट्रिक इन्जीनियर थे। वहाँ से पंजाब गुवर्नमेंट ने आरको लॉक्लपुर हॉइड्रो इलेक्ट्रिक इन्स्टीक्यूट में बुला लिया। वहाँ सर्विस

### श्रासवाल जाति का इतिहास 💍 🦝



स्वि॰ सेंड सम्पतरामजी दूगह, सरदारशहर.







EN FIRE

करके आप रिडक्शन में आ गये। लाला ईश्वरदासची ने एफ॰ एस॰ सी॰ तक शिक्षा प्राप्त कर, सालिमार वर्ग्स के नाम से एक फर्म स्थापित की है। वर्त्तमान में आप ही उस के सब काम काज को संभालते हैं।

दीवान अनन्तरामओ के पुत्र ठाला शिवशारणजी इस समय काश्मीर में डिवीजनल फारेस्ट अफसर हैं तथा छोटे पुत्र देवराजजी मेडिकक कालेज में पढ़ रहे हैं।

यह परिवार सारे पंजाब प्रांत में बढ़ा प्रतिष्ठित माना जाता है।

#### सेठ सम्पतरामजी दुगड़ का परिवार; सरदारशहर

इस परिवार के सज्जन तेरापन्थी इचेताम्बर जैन सम्प्रदाय के मानने वाले हैं। इस परिवार के पूर्व पुरुष तोल्यासर (बीकानेर) नामक स्थान के निवासी थे। मगर बहाँ से व्यापार के निमित्त खेठ फतेवन्द्रजी के पुत्र सेठ चैनरूपजी, सरदारशाह में आकर रहने छगे। तभी से आपके वंशज यहीं पर निवास करते हैं।

सेठ चैनरूपजी—इस परिवार में आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न और व्यापार चतुर महाजुमाव हुए । आपने कलकते में अपनी फर्म स्थापित कर उसके द्वारा लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की । जिस समय संवत् १९०५ में आप कलकत्ता गये उस समय आज कल की भांति सुगम मार्ग न था । अतप्त बड़े किंद्रन परिश्रम एतम् अनेक दुश्लों को उदाते हुए आप कलकत्ता पहुँचे थे । आपकी प्रकृति बड़ी सीधी सादी एतम् सिल्नसार थी । आपका स्वर्गवास संवत् १९५० के करीन हो गया । आपके सम्पतरामजी नामक एक पुत्र हुए ।

सेठ सम्पत्रामणी—अपका अस्म संवत् १९२६ में हुआ । वाल्यावस्था से ही आपकी रुचि धार्मिकता की ओर रही । आपभी अपने पिताजी की तरह सरल प्रकृति के सकजन थे । आपके समय कलकत्ता फर्म पर विलायत से डायरेवट कपड़े का इम्पोर्ट व्यापार होता था । उस समय यह फर्म बहुत बड़ी मानी जाती थी । इस व्यवसाय में भी इस फर्म ने बहुत उन्नति की । मगर कुछ वर्षों के पश्चात् आपकी बृद्धावस्था होने के कारण आपने अपने इम्पोर्ट व्यवसाय को घटा दिया । व्यापार के अतिरिक्त आपने सामाजिक बार्तों की और भी बहुत ध्यान दिया । यहां की पंच पंचायती में आपका बहुत बढ़ा सम्मान था । आप जवान के वड़े पावंद थे । बीकानेर दरवार ने आपको छड़ी, चपरास, ताजिम तथा हाथी वगैरह का सम्मान प्रदान किया था । इसके अतिरिक्त आपको छुसीं का सम्मान से छंगर, बक्षा गया, तथा होने के जेवर पैरों में पहनने का सम्मान आपके जनाने में भी प्रदान

किया है। आपको जगात की माफ़ी तथा चूने की चौथाई भी माफ़ है। तळाशी भी आपको माफ़ है। लिखने का मतलब यह है कि स्टेट में भी आपका अच्छा सम्मान था। आपका स्वर्गवास संवत् १८८५ के जेष्ठ में हो गया। आपके सेठ सुमेरमलजी तथा सेठ बुधमलजी नामक दो प्रश्न हैं।

सेठ सुमेरमलमी का जन्म संवत ३९५० तथा सेठ हुधमलजी का संवत् १९६१ का है। आप दोनों माई भी मिलनसार एवम सज्जन व्यक्ति हैं। आप लोगों को बीकानेर दरवार की ओर से सब सम्मान प्राप्त हैं जो आपके पिताजी को प्राप्त थे। आज कल आपकी फर्म पर केवल बेंकिंग का व्यापार होता है। आपकी गिदी कलकत्ता में नं० ९ आमेंनियन स्ट्रीट में हैं तथा मेसर्स चैनरूप सम्पतराम के बाम से व्यवसाय होता है। कलकत्ता में आपकी ४ सुन्दर इमारतें बनी हुई हैं। सरदारशहर का आपका मकान दर्शनीय है तथा वहीं एक सुन्दर धर्मशाला मी बनी हुई है।

सेठ सुमेरमळजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः भँवरजाळजी और कन्हैयालाळजी हैं। आप दोनों ही इस समय विद्याप्ययन करते हैं।

### सेठ जवरीमलजी, सोहनलालजी, भनरलालजी, दृगड का खानदान फतेपुर

आपका चिवास स्थान फतेपुर (सीकर) है। आपके पूर्वज कई वर्षों पहले मारवाद से होते हुए फतेपुर आकर बस गये। फतहपुर पहले नवाब के हाथ में था उस समय आपके पूर्वज सूरजमलजी हुए। आप बड़े प्रतिमा सम्पन्न पूर्वम द्वंग व्यक्ति थे। आपने अपने समय में नवाह के यहाँ अपनी थोग्यता पूर्वम होशियारी से देश दीवानगी का काम किया। आपके ही यंश में मांडोजी स्था आपके चामसिंहजी हुए। आप लोग बड़े बहादुर पूर्वम् वीर व्यक्ति थे। आप लोगों को अपने समय में नवाब के यहाँ रहते हुए कई युद्ध करना पढ़े। एक बार आप लोग जुसार तक हो गये। जुसार का मतलब यह है कि सिर के कट जाने पर भी आप दोनों ही माई शत्रु सेना का मुकाबला करते रहे। जिस स्थान पर आप जुसार हुए उस स्थान पर आज भी आपको आपके वंशज पूजा करते हैं। मांडोजी के एक पुत्री अक्षय कुँचरी बाई हुई। इनका विवाह जालोर के भण्डारी सुगनसिंहजी के साथ हुआ था। ये मुगनसिंहजी जालोर के किले वाले युद्ध में स्वर्गवाही होगये। आपके स्वर्गवाती होजाने के पदचात ये अक्षय कुँचर बाई फतेपुर में सती हुई। जिनका स्थान आज भी फतेहपुर में है और पूजा भी की जाती है। भांडोजी पृथम् चांमसीगनी के ही वंश में कई पुत्रत बाद नेट भेंराँदानजी हुए।

सेठ भेरीदानजी इस परिवार में बढ़े नामद्भित व्यक्ति हुए। आए अफीम के वायदे के बड़े क्यापारी थे। आप ने अफीम के इसी वायदे के व्यापार में कई लाख रुपया पैदा किये। आप बड़े

## श्रोसवाल जाति का इतिहास





मेठ सुमेरमलजी दूगड (चैनरूप सन्ततराम) सरदार शहर



कुँ॰ भॅब(लालजी S,o सुमेरमलजी दूगड सरदार शहर

सेठ ब्रथमलकी दूगड़ (चैनरूप सम्पतराम) सरदार शहर



कुं∘ कन्हैयालालजी S/o सुमेरमलजी दूगड़ सरदार शहर

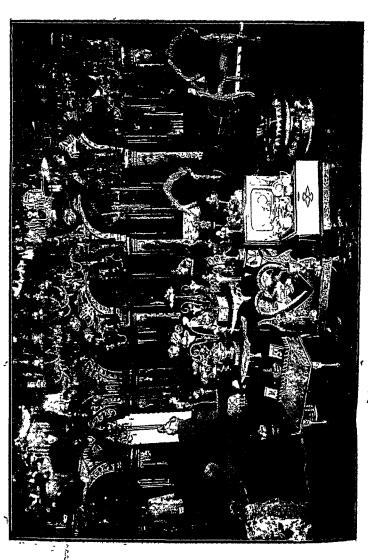

श्रोसवाल जाति का इतिहास अरे

व्यापार चतुर, मेथावी एवस् सजान व्यक्ति थे। परोपकार एवं धार्मिकता की ओर आपका बहुत ध्यान था। आपके समय में आपके घर में रुपयों को कहाई में भरते थे। इसका मतर्छव यह है कि उस समय आप के पास बहुत सा रुपया आता था।आपका स्वर्गवास सं० १९५७ में होगया। आपके पांच पुत्र हुए जिनके नाम क्रमका धनराजजी, सदासुखजी, हीराळाळजी, मंगळचन्दजी, चंदनमळजी, और आनन्दीळाळ जो थे। इनमें से सदासुखजी और हीराळाळजी का स्वर्गवास होगया। शेष सब माई वर्त्तमान हैं। भाप छोगों के परिवार वाळे फतेहपुर तथा कळकत्ता में निवास करते हैं और वायदे को काम करते हैं।

सेठ पनराजनी—आप पहले कलकत्ता भाया करते थे। आपने भी अपने जीवन में वायदे के बहुत बढ़े र सीदे किये। आजकल आप वयोबृद्ध होने से देश ही में रहते हैं और वहीं थोड़ा र सीदा किया करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम जनेरीमलजी, रामचन्दजी एवम हुलासमलजी हैं। आप तीनों भाई भी आज कल अलग र होगये हैं एवम् अलग अलग अलग अपना ज्यापार करते हैं।

सेठ जेदीमजनी—आपका नन्म संवद १९३५ के करीब का है। आपने भी यहां अपने जीवन में वायदे का अच्छा काम किया। वर्तमान में आप भी वयोबृद्ध होने से फतेपुर ही रहते हैं। आपका आपन धार्मिकता की ओर बहुत हैं। आपके सोहनकालजी प्वम् मॅवरलालजी नामक २ पुत्र हैं।

सेठ सोहनखाद्यनी—आपका जन्म संवत् १९५२ की जैठ वदी १६ का है। आप प्रारम्भ से ही यही वायदे का व्यापार कर रहे हैं। आप भी इस विषय में बढ़े अनुभवी एवम् नामी व्यक्ति हैं। हज़ारों छाद्यों रुपये खो देना और कमा छेना आपके बाँगें हाथ का खेळ है। आप वढ़े मिळनसार, उदार, दानी एवम् सरळ स्वभावी सज्जन हैं। आपने कई समय अनेक संस्थाओं को बहुत सा रुपया दान स्वरूप प्रदान किया है।

सेठ मॅनरखालजी—आपका जन्म संवत् १९६० का है। आप भी अपने भाई सोहनकालजी है साथ व्यापार करते हैं। आपभी बढ़े योग्य सज्जन हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम रतनकालजी, शुभकरणजी, जगतसिंहची और कमलसिंहजी हैं। इनमें दो पढ़ते हैं।

#### सेठ वनेचन्द जुहारमल दूगड़, तिरामिलगिरी (हैदराबाद)

इस खानदान के लोग स्थानकवासी आन्नाय को मानने वाले हैं। आपका मूल निवासस्यान नागौर का है। इस खानदान को दक्षिण हैदराबाद में आये हुए करीब ९० वर्ष हुए। इसके पहले इस खानदान ने बंगलोर में जाकर अपनी फर्म स्थापित की यी तथा तिरमिलगिरी (सिकन्दराबाद) में पहले पहल सेठ बनेवन्दनी ने आकर दुकान खोली। यनेचन्दानी का स्वर्गवास हुए करीब

९२

#### श्रोसवाख जाति का इतिहास

५० वर्ष होतवे हैं। इनके पुत्र का नाम जुहारमलजी था। आप दोनों ही पिता पुत्रों ने मिछकर इस फर्म की तरक्की की। जुहारमलजी का स्वर्गवास अपने पिताजी की मौजूदगी में ही हो गया था। आप के मानचन्दजी नामक एक पुत्र थे। आपने भी इस फर्म के कारवार में तरक्की की। आप सं० १९०४ में स्वर्गवासी हुए।

मानचन्दजी के दो पुत्र हुए। जिनमें बड़े समीरमलजी दूगढ़ थे। मगर आप केवल १९ वर्ष की अवस्था में ही संबद् १९७५ सें स्वर्गवासी हुए। इस समय इस फर्म के मालिक मानचन्दजी के स्नेटे पुत्र जसवन्तमलजी है। आप बड़े थोग्य, विनयशील और शान्ति प्रकृति के सज्जन हैं।

इस फर्म की तरफ से तिरमिलगिरी के बाजानी के मन्दिर में एक धर्मशाला बनवाई गई है। भौर भी परोपकार सम्बन्धी कार्क्यों में आपकी ओर से सहायता दी जाती है।

भापकी दुकान पर मिलिटरी वैंड्रिंग, मिलिटरी के साथ छेनदेन तथा कन्ट्राक्टिंग का काम होता है।

#### सेठ वींजराजजी द्गड़ का परिवार, सरदारशहर

यह परिवार फतेपुर (सीकर-राज्य) से करीब १०० वर्ष पूर्व सरदारशहर में आया। इस परिवार के पूर्व का इतिहास वढ़ा गौरवमय रहा है जिसका जिक हम अलग दूसरे इतिहास के साथ दे रहे हैं। फतेहपुर से सेट बींजराजजी पहले पहल सरदारशहर आये। आप उस समय यहाँ के नामांकित व्यक्ति थे। यहाँ की पंच पंचायती में आपका बहुत बढ़ा भाग था। जाति के लोगों से आपका बहुत प्रेम था। जब कभी जाति का कोई किठन काम आ पढ़ता और उसमें आपके विरोध से काम विगढ़ने का अंदेश होता तो आप उसी समय अपना व्यक्तिगत विरोध छोड़ देते थे। यहां की पंचायती में आपके द्वारा कई नियम प्रचित्र किये गये जो इस समय भी खुचार रूप से चल रहे हैं। क्यापार में भी आपका बहुत बढ़ा भाग था। आपने कलकत्ता में अपनी फर्म स्थापित की। तथा व्यापारिक चातुरी एकम होशियारी से उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की महाराजा हूंगरसिंहजी बीकानेर से आपका दोस्ताने का सम्बन्ध था। लिखने का मतलब यह है कि इस परिवार में आप बहुत प्रमावशाली एकम प्रतिष्टित व्यक्ति हुए। आपका स्वर्गताह संवत् १९६३ में होगया। आपके सेट भैरींदानजी, सेट तनसुखदासजी एकम सेट प्रसराजजी नामक तीन प्रम हुए।

सेठ भैरोंदानजी का जन्म संबद् १९१६ का था। आप बदे दुव्हिमान एवं चतुर पुरुष थे। आपका स्वर्गवास संबद् १९७१ में हो गया। आपके केवल मा नीरामजी नामक एक पुत्र थे। आएका जन्म १९३७ में हुआ। आप भी अपने पिताजी की मौति क्यापार कुशक व्यक्तिथे। आपको प्रकृति बढ़ी उदार थी। प्रायः सभी सार्वजनिक कार्व्यों में आप सहायता प्रदान किया करते थे। आपको प्रंथ संग्रह का बढ़ा शौक था। कहना न होगा कि आपने अपनी प्रायवेट लायमेरी में बहुत मच्छे अच्छे प्रन्थों का संग्रह किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९८७ में होगया। आपके रामलालजी नामक एक पुत्र हुए। आपका जन्म संवत् १९६५ का है। आप धुधरे हुए विचारों के युवक हैं। आपको भी पठन पाठन का बहुत शौक है और आपने भी एक प्राइवेट लायमेरी खोल रक्ती है। आपका व्यापार कलगत्ता में मेसर्स बींजराज मेरीदान के नाम से ११२ क्रास स्ट्रीट मनोहरदास का कटला में बेंकिंग, क्मीशन और इम्पोर्ट का होता है। आपही इस फर्म के संवालक हैं तथा गोग्यता से संचालित करते हैं। आपके अनुपचन्दवी नामक एक पुत्र हैं। जिनकी अवस्था ५ वर्ष की है।

सैठ तनसुखदासजी का जन्म संवत् १९१६ का है। आप आवकल अलग रहते हैं। आप भी बढ़े क्यापार कुशल सज्जन हैं। आपका शहर भर में बढ़ा प्रभाव है तथा आपकी सक्वाई पर लोगों का पूरा विश्वास है आपने क्यापार में भी लाखों रूपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। आपके मंगसमलजी नामक एक पुत्र है। मंगलचंदजी के नाम पर आप शोभाचन्दजी को त्त्रक ले चुके हैं। आप बाईस सम्प्रदाय के मानने वाले हैं। शोभाचन्दजी के इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः मालचन्दजी, भूरामलजी, किशनलालजी और रिधकरणजी हैं।

सेट एसराजजी का जन्म संवत् १९२१ में हुआ। आप बड़े गम्मीर विचारों के पुरुष हैं। आपकी सलाह बढ़ी वजनदार मानी जाती है। आपका ध्यान भी न्यापार में बहुत रहा एवम् आपने बहुत सम्पत्ति उपाजित की। आप बीकानेर-स्टेट कौन्सिल के मेम्बर हैं। आप भी बाईस सम्प्रदाय के अनु-यापी हैं। आपके ५ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः इन्द्रशाजनी, शोभाचन्दली (जो तनसुखदासली के बहुँ दत्तक चले गये हैं) नगराजी, सोहनशल्जी और माणकचन्दली हैं। इनमें से प्रथम इन्द्रशाजनी आप से अला होकर अपना स्वतन्त्र व्यवसाय इन्द्रशाजमल सुमेरमल के नाम से कलकत्ते में करते हैं।

सेठ तनसुखरायजी और सेठ पुसराजजी का न्यापार शामलात में कलकत्ता में मनोहरदास कटला ११३ कास स्ट्रीट में होता है। यहां डायरेक्ट कपढ़े का इन्पोर्ट और जुट का व्यवसाय होता है।

#### सेठ तेजमालजी दृगड़ का परिवार सरदारशहर

इस परिवार के न्यक्ति पहले फतहपुर (सीकरी) के निवासी थे। वहाँ वे लोग नवाद के यहाँ राज्य के कँचे २ परों पर आसीन रहे। वहीं से उनके वंशज सवाई नामक स्थान पर लाका बसे। सवाई से फिर जब कि सरदारशहर बसा, तब इस परिवार वाले सेड लालसिंहनी सरदारशहर आकर बस गये। यहाँ आकर आप साधारण लेन-देन का ज्यापार करने लगे । आपके चैनरूपली, माणकचंदजीऔर बुर्धांसहजी नामक तीन पुत्र हुए । वर्तमान परिवार चैनरूपजी का है ।

चैनरूपजी के तीन पुत्र हुए जिनमें दो का परिवार नहीं चला तीसरे तेजमालजी का परिवार विद्यमान है। सेठ तेजमालजी पहले अपने भाई के साथ कलकत्ता गये और वहाँ से फिर सिलहट जाकर वहाँ आपने अपनी फर्म खोली एवम् अच्छी सफलता प्राप्त की। वहाँ से आप वापस देश आ रहे थे कि रास्ते में हूँडलोद में उनका स्वर्गवास हो गया। आपके हजारीमलजी कोड़ामलजी, और वालचंदजी नामक तीन पुत्र हुए। कोड़ामलजी निःसंतान स्वर्गवासी हुए। बालचन्दजी के भी कोई पुत्र न हुआ। अतपन हजारीमलजी के पुत्र तोलारामजी दत्तक लिये गये, जो वर्तमान हैं। आपके मोतीलालजी, जयचंदलालजी और मानमलजी नामक तीन पुत्र हैं।

सेट हजारीमलजी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने कलकत्ता आकर संवत् १९४२ में हजारीमल समरथमल के नाम से रेडीमेड क्रांथ का काम प्रारम्म किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके विरदीचंदजी, खूबचन्दजी, सागरमलजी, तोलारामजी युवस समरथमलजी नामक पाँच पुत्र हुए। आप सब लोग संवत् १९६४ तक साथ २ ब्यापार करते रहे, पत्रचात अलग २ हो गये।

विरदीचंदजी के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी इस समय दलाली का काम करते हैं। आपके बुधमलजी और चन्द्रनमलजी नामक पुत्र हैं। खूबचन्दजी के पुत्र करनीदानजी एवस् रिधकरणजी भी अपना स्वतंत्र क्यापार कर रहे हैं। रिधकरणजी के मन्नालालजी नामक एक पुत्र हैं।

सागरमळजी एवम् समरथमळजी दोनों भाह्यों ने मिळकर संवत् १९८८ तक फिर शामळात में काम किया और फिर अळग २ हो गये। इस बार आप छोगों को अच्छा छाम रहा। सेठ सागरमळजी का स्वर्गवास हो गया और आपके पुत्र स्वरूपचन्दजी, शुभकरनजी और गणेशमळजी तीनों माई स्वरूपचन्द गणेशमळ के नाम से मनोहरदास के कटले में कपढ़े का न्यापार करते हैं। आप छोग उस्ताही और मिळनसार युवक हैं।

समरथमलनी प्रारम्भ से ही हजारीमल समरथमल के नाम से रेडीमेड क्लाथ का ब्यापार करते आ रहे हैं। आपके सुमेरमलनी नामक एक पुत्र हैं जो उत्साही हैं और ब्यापार कार्य करते हैं। आपकी फर्म १५ नारमल लोहिया लेन मे हैं। यहाँ कपड़े का तथा चलानी का काम होता है। आपके यहाँ देशी मिर्कों से कपड़ा आता है और थोक बिकी किया जाता है।

### श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेंठ सुजानमञ्जी दूगड (मोतीजाल नेमचन) सरनारशहर.



स्व० सेउ सागरमलजी दूगङ्, सरदारशहर.



्यायू श्रनोपचंद्जी अ० याव रामलालजी दूगब्, सरदारशहर.

#### संठ मोतीलाल नेमचन्द दृगड़, कलकत्ता

इस परिवार के लोगों का पूर्व निवासस्थान फतेपुर ( सीकरी ) नामक स्थान था जहाँ आपके पूर्वजों ने कमाल के काम किये जिनका विवरण अन्यत्र दिया जा रहा है। फतेपुर से चलकर आपके पूर्वज सवाई नामक स्थान पर आये। और जब कि सरदारशहर बसा वहाँ से आप कोग यहाँ आ गये यहाँ अने वाले सजन सेठ अमरचन्द्रजों के पुत्र गुरावज्वन्द्रजी थे। आपके पुत्र मगनीरामजी सवाई में ही रहे और उनका स्वर्गवास भी हुआ। उनके पुत्र हरकचन्द्रजी हुए। हरकचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए जिनमें से शोभाचन्द्रजी के पुत्र सुमेरमञ्जी निद्यमान है तथा इस समय नौकरी कर रहे हैं।

सेट गुलायचन्द्रजी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए। आपने कलकत्ता जाकर यहीं के आचा-लिया नरसिहदासजी के साम्रे में मनीहारी का काम करने के लिये फर्म कोली। इसमें आपको अच्छा लाम रहा। इसके बाद आपका साम्रा अलग अलग हो गया। आप संवत् १९५३ तक और भी लोगों के ज्ञामलात में व्यापार करते रहे। पश्चात् १९६२ में आपने उपरोक्त नामकी फर्म स्थापित की जो इस समय भी चल रही है। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम रावतमल्जी, खुजीलालजी और बालचन्द्रजी हैं। प्रथम और तृतीय का परिवार सरदारजहर हो में रहता है। वर्तमान परिचय सेट खुजीलाल के के परिवार का है।

सेठ चुन्नीलाळजी बढ़े होश्चियार और स्थापार कुशल ध्यक्ति थे। भापका स्वर्गवास हो गया। आपके केशरीचंदनी, मगराजनी और हुलासचंदनी नामक तीन पुत्र हुए। सेठ मगराजनी का स्वर्गवास संवत् १९६१ तथा केशरीचंदनी का संवत् १९७४ में हो गया। वर्तमान में हुलासचंदनी की वय ५७ वर्ष की है। आप सजन व्यक्ति है।

सेठ केशरीर्चंदनी के सुनानमलजी और उदयचंदनी नामक दो पुत्र हैं। बाप दोनों भाई व्यापार संचालन करते है तथा खुश मिजाज हैं। सुजानमलजी के सौभागमलजी, कन्हैयालालजी और रतनलालजी नामक तीन पुत्र हैं।

सेठ मगराजशी के छगनमलजी, मोतीलालजी और इन्द्रचन्दजी नामक पुत्र हैं। इनमें से मोती-खालजी का खर्गवास हो गया। होय च्यापार संचालन करते हैं। छगनमलजी के हीरालालजी, और इन्द्र-चन्द्रजी के अनोपचन्द्रजी नामक पुत्र हैं।

सेट हुलासचन्दजी के नेमचन्दजी, भैरोंदानजी और सोहनलाल्जीनामक तीन पुत्र हैं। नेमीचन्दजी का स्वर्गवास हो गया। श्रेप व्यापार संचालन में सहयोग देते हैं।

इस फर्म का व्यापार कलकत्ता में ४६ स्ट्रॉड रोड में मोतीलाल नेमचन्द के नामसे चलानी का तथा

सोइनलाल हीरालाल के नाम से जूट का होता है। फराबिसनंब में इन्द्रचन्द्र सोइनलाल के नाम से पाट कपड़े का तथा सिरासा (पंजाव) में हीरालाल मेंबरलाल के नाम से गल्ले का न्यापार होता है। तथा गुलाव बाग (पूर्णियाँ) में सुजानमल करनीदान केनाम से जूट का न्यापार होता है। पिछली दो फर्मों में आपका साझा है। आप लोग तेरापंथी जैन धर्म के अनुनापी हैं।

#### सेठ ह्नुमतमल नथमल दूगढ़, सरदारशहर

इस परिवार के पुरुष पहले सवाई नामक स्थान पर रहते थे। वहीं इस वंश में सेमराजनी हुए। आपकी बहुत साधारण स्थिति थी। आप वहीं रहकर सेती बाड़ी का काम कर निर्वाह किया करते थे। वहीं आपके पनेचन्द्रजी नामक एक पुत्र हुए। इन्हीं दिनों सरदारशहर बसाया जा रहा था, अतएव पनेचन्द्रजी भी संबंद १८९५ के कोब सवाई को छोढ़कर सरदारशहर का गये। आपके लालचन्द्रजी नामक पुत्र हुए।

सेठ छालचन्द्रजी का जन्म संवत् १८८८ का था। जिस समय आपके िपताजी सरदार शहर में आये ये उस समय आपकी वय केवल ७ साल की यी। की करीव २५ वर्ष की अवस्था में आप तेजपुर नामक स्थान पर गये और वहीं आपने मेससे महासिंहराय मेघराज बहादुर के यहाँ सिविस की। पश्चात् आप वहीं मुनीम हो गये। वहीं से आप वािपस संवत् १९५५ में देश में आ गये एवं अपना जीवन शांति से बिताने लगे। दस वर्ष बाद आपका स्वर्णवास हो गया। आपके हनुतमल्जी और नधमल्जी नामक दो पुत्र हैं। प्रारम्भ में आप लोग भी अपने पिताजी के साथ तेजपुर ही में रहे। पश्चात संवत् १८४८ में आपने बीकानेर के सौभागमल्जी के साझे में सौभागमल नथमल के नाम से कलकता में चलानी का काम प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् संवत् १८५५ में आपने उपरोक्त नाम से निज की कर्म स्थापित की। इसमें आप दोनों माह्यों ने बहुत सफलता प्राप्त की। वहें भाई आवकल देश ही में रहते हैं तथा नथमल्जी धर्म के संवालन करते हैं। आपका कलकत्ता में १६० सूता पष्टी में तथा पा! लुक्सलेन में उपरोक्त नाम से करवा, जूट तथा इन्पोर्ट का ज्यापार होता है। काशीपुर, इटगोला वगैरह स्थानों पर आपके निज के पाट गोदान हैं। इसके अतिरिक्त इन्ट्रवन्द स्प्रमण के नाम से इस्लामपुर (पुर्णिया) में जूट का काम होता है।

सेन्न हमुतमलजी के मालचन्द्जी, इन्द्रचन्द्जी, प्तमचन्द्जी, तथा नयमलजी के बालचन्दजी नामक पुत्र हैं। आप सब लोग मिलनसार म्यक्ति हैं तथा फर्म का संचालन करते हैं। इनमें से इन्द्रचन्द्रजी के मैंबरलाल्जी तथा बालचन्द्जी के हनुमानमलजी नामक एक २ पुत्र हैं।

#### सेठ सालमचन्द चुन्नीलाल दुगद्द, कलकत्ता

संवत् १९०० के करीब इस परिवार के पुरुष सेठ जेठमलजो दूराइ कल्यानपुर नामक स्थान से यहाँ भागे तथा थी का स्थापार प्रारम्भ क्या । उस समय इस स्थापार में भाषको अच्छा लाम रहा ।

### श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ दानसिंहजी दूगड़ ( प्रतापमत्त



सेट मोतीलालजी द्गर (प्रतापमल मोतीलाल) कुँ व नेमचंदजी द्गर 🎶 मोतीलालजी द्गर, सरमागारी सरदारशहर,



सेठ भानीरामजी दूगड़, सरदारशहर.



आपके केवलचन्दजो और सालमचन्दजी नामक दो पुत्र हुए ! .दोनों ही भाई करीव ७० वप पूर्व जलपाई गौदी नामक स्थान पर गये और साधारण काम काज श्रुरू किया । परचात संवत १९६१ में आप लोगों ने जेठमल केवलचन्द के नाम से अपनी फर्म स्थापित की ! इस पर कपड़ा, सूत, किराना एवम् गल्ले का व्यापार प्रारम्भ किया । इसमें आप लोगों की बुद्धिमानी से अच्छी उन्नति हुई । आप लोगों का स्वर्गवास हो गया । केवलचन्दजी के पुत्र न हुआ । सालमचन्दजी के सुन्नीलालजी नामक एक पुत्र हुए ।

सेट चुन्नीलालजी ही इस समय इस परिवार में बड़े पुरुष हैं। आप मिलनसार हैं। आपने अपने न्यापार को विशेष रूप से बढ़ाया तथा कलकत्ता में चुन्नीलाल जसकरन के नाम से फर्म जोली। आनकल इसका नाम चुन्नीलाल लुभकरन पड़ता है। इसपर जूट, कपड़ा एवं चलानी का न्यापार होता है। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। आपके इस समय ७ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः नसकरनजी, स्रज-मलजी, जैचंदलालजी, चम्पाललजी, सोहनलालजी, श्रुमकरनजी और प्रमचन्द्रजी हैं। इनमें से जसकरनजी अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। श्रेष सब शामिल हैं। आप छोग जैन ववेतान्वर तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने वाले है।

#### बानिन्दा के द्गड़ दानसिंहजी का परिवार, सरदारशहर

सेठ टीकमचंदनी बार्निदा (सरदारशहर) नामक स्थान से चलकर यहाँ आये। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ शिवजीरामजी, सेठ जीवनदासजी, सेठ सुकनचन्दजी और सेठ दार्नासहजी थे। करीब ८० वर्ष पूर्व आप चारों ही साइयों ने मिलकर सिरसागंज में अपनी एक फर्म स्थापित की तथा अच्छी उन्नति की। हनमें खासकर उन्नति का श्रेय सेठ दार्नासहजी को है। आप वहें प्रतिभा सम्पन, ब्यापार चतुर और कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९५२ में हो गया। आपके प्रवाद-मलजी, कुशलचन्दजी, खुशीलालजी एवम मोतीलालजी नामक चार पुत्र हुए।

सेठ प्रतापमलजी ब्यापारिक पुरुष थे। आपका यहाँ की समाज में अच्छा प्रभाव था। आपके कोई युत्र न था। अत्यव्व आपने अपने छोटे भाई मोतीलालजी को दसक लिया। आप भी मिलनसार और सजन ज्वक्ति हैं। आपका जन्म सम्बद् १९४४ में हुआ। पहले तो आप अपनी पुरानी फर्म में साझीदारी का काम करते रहे। मगर फिर आपने अपना काम अलग कर लिया एवम इस समय सरदारबाहर ही में बैंकिंग का काम करते हैं। आपके नेमीचन्द्जी नामक एक पुत्र हैं। आप भी उस्साही नवयुवक हैं। आपको फोटोआफी का बहुत शौक है। आपने कई इन्लाजेंमेंट अपने हाथों से तैयार किये हैं। मशीनरी साइन में भी आपको दिल्यस्थी है।

सेट कुशलचन्दनी का जन्म संवत् १९३१ में हुआ। आपके भी कोई पुत्र न था। अतएव आपके अपने भाई सुक्रीलालजी के पुत्र चंदनमलली को उत्तक लिया। वर्तमान में आप ही इस परिवार में बड़े हैं।

सेट चुनीलालजी का जन्म सं० १९३५ में हुआ। आप यहाँ के प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपको पाटके स्थापार का अच्छा अनुभव था तथा जवाहिरात की परीक्षा भी आप अच्छी जानते थे। आपको स्वर्गवास सम्वत् १९७५ में हो गया। आपके चन्द्रनमलजी तथा कन्हैयालालजी नामक २ पुत्र हुए। चन्द्रनमलजी कुशलचन्द्रजी के यहाँ दत्तक चले गये। कन्हैयालालजी के मांगीलालजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ चुत्रीठालजी और कुशलचन्दली के परिवार की सिराजगंज, कलकत्ता, भढंगामारी, भीरगंज, स्रोनातोला, और जवाहरबाढ़ी आदि स्थानों पर शाखाएँ हैं जहाँ पाट का ज्यापार होता है। सरदारशहर में इस परिवार की बहुत बड़ी २ इवेलिमाँ बनी हुई हैं। आप लोग तेरापंथी जैन श्वेताम्बर धर्म के अञ्चयायी है।

#### सेठ मुन्तानचन्द जुहारमल दूगड़ कोठारी, कलकत्ता

इस फर्म के मालिकों का मूळ निवासस्थान बीदासर है। आप छोग जैन तेरापंथी सम्मदाय के मानने वाले हैं। यह फर्म करीब ८० वर्ष पूर्व जमालदे नामक स्थान पर जो कूँचिबहार में है, सेठ मुख्तानचन्द्रजी द्वारा स्थापित को गई। इसके छुछ वर्ष बाद मेखदीगंज (कुँचिबहार) में आपने इसी नाम से एक फर्म और खोळी। इन दोनों फर्मों पर तमाख़ और छुष्टा का काम ग्रुरू किया गया जो इस समय भी हो रहा है। सेठ मुख्तानचन्द्रजी के कोई पुत्र न होने से जुहार का काम ग्रुरू किया गया जो इस समय भी हो रहा है। सेठ मुख्तानचन्द्रजी के कोई पुत्र न होने से जैहारमळजो दसक आये। आपके हार्यों से इस फर्म की बहुत तरकी हुई। आप बढ़े न्यापार छुश्तळ और मेवावी व्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९६२ में हो गया। आपके भी कोई पुत्र न होने से मेरींद्रानजी आपके नाम पर दसक लिये गये। आपने भी फर्म की अच्छी उन्नित की। आप भी अपने पिता को भांति न्यापोर छुश्तर पृत्र मिळनसार व्यक्ति थे। आपका भी स्वर्गवास सम्बद् १९९० में हो गया। आपका ध्यान धार्मिक बातों में बहुत रहा। आपके कानमळजी प्वम् सोहनळाळजी नामक दो पुत्र हैं। आजकळ आप दोनो हो फर्म का संचाळन करते हैं। आप भी उत्साही और मिळनसार सजन हैं। कानमळजी के नौरतनमळजी एवं जततमळजी नामक दो पुत्र हैं। आपकी कळकता में मुख्तानचन्द्र जुहारमळ के नाम से फर्म है जहाँ व्याल का काम होता है। इस फर्म पर मुनीम नेमचन्द्रजी सिंची विदासर वाले मुनीमात का काम करते हैं। आपके समय में फर्म की बहुत उन्नित हुई।

लाला छोटेलाल अवीरचन्द दूगड़, आगरा इस सानदान के होग दवेतासर जैन मन्दिर भाषाय को मानने वाहे हैं। यह सानदान करीन

# श्रोसवाल जाति का इतिहास







सेठ कानमलजी दूगइ (गुलतानमल जुडारमल) चीदासर. वाबू सोहनलालजी दृगइ (गुलंतीनमल नुडारमल) चीदासर.

दो तीन सौ वर्षों से आगरे ही में बसा हुआ है। इस खानदान में लाला छोटेलालजी एक मशहुर ज्यक्ति हो गये है। आप ही ने इस फर्म को करीव ७० वर्ष पहिले स्थापित किया था। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९४४ में हो गया। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम लाला अवीरचन्दजी, लाला कप्रचन्दजी, लाला गुलावचन्दजी और लाला मिद्रनलालजी था।

जाला अवीरचन्द्रजी का जत्म संवत् १९१६ में हुआ। आप इस खानदान में बढ़े योग्य और प्रतिभाशाली पुरुष थे। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९६५ में हुआ। आपके पुत्र लाला चांदमलजी का स्वर्गवास सम्वत् १९८५ में केवल ३२ वर्ष की उन्न में हो गया। आपके चितरंजनसिंहजी नामक एक पुत्र हैं।

लाला कप्रचन्दनी का जन्म सम्बत् १९२१ में हुआ। आपका भी स्वर्गवास हो गया। आपके दो पुत्र हुए मगर दोनों का कम उम्र में ही स्वर्गवास हो जाने से आपके नाम पर लाला किरोड़ीमलजी दक्तक लिये गये। लाला किरोड़ीमलजी का जन्म संवत् १९६० का है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम जोरावरसिंहनी हैं।

छाला गुलाबचन्द्रजी का जन्म संवद् १९३० में हुआ। आपका स्वर्गवास संवद् १९८९ में हो गया। आपके पुत्र का देहान्त आपकी मीजूदगी में हो हो जाने से आपने अपने नाम पर लाला जन्मीमलजी को दत्तक छिए। लाला लम्बीमलजी का जन्म संवद् १९६३ का है। आपके श्री देवेन्द्रसिंहजी नामक एक पुत्र हैं।

खाला मिट्टनलालजी का जन्म संवत् १९३३ का है। आप इस समय इस खानदान में सबसे प्रधान हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम स्राजमलजी और जीतमलजी हैं। स्राजमलजी का जन्म संवत् १९५६ का है।

े इस खानदान की तरफ से आगरे में उपाध्याय वीरविजय जैन इवेताम्बर पाठशाला नामक पुक पाठशाला छः हजार रुपये से सुलवाकर उसे पंचायत के सिपुर्ट कर दिया है।

#### कोठारी वेरीसालसिंहजी दूगड, जोधपुर

ं आप का मूल निवास नामली (रतलाम) है। वहाँ आपका परिवार यहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न
माना जाता था। आपके पिताजी जन्हारसिंहजी दूगढ़ रतलाम स्टेट के दीवान रहे थे। कोठारी वैरीसाल
सिंहजी इस समय जोधपुर शियासत के ऑडिट विमाग में असिस्टेंट आढीटर हैं। आपने अपना निवास यहीं
बना लिया है। आप बढ़े शिक्षित तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। खेद हैं कि समय पर आपके सानज़ाल
का परिचय गुम हो जाने के कारण हम विस्तृत नहीं देसके। यदि प्राप्त होसका तो इस अन्य फे परिशिष्ट विभाग में विस्तृत परिचय देने की कोशिश करेंगे।

#### श्री मानमलजी दृगद्ग, जोधपुर

आपका परिवार जोधपुर में निवास करता है। आप कई वर्षों से जोधपुर स्टेट में हुकूमात करते हैं तथा इस समय भीनमाल आदि के हाकिम हैं। आप वहें सज्जन, मिलनसार और लोकप्रिय महासुभाव हैं। आपके छोटे आता चांदमलजी दूगढ़ जोधपुर स्टेट के जालोर नामक स्थान की हिस्पेंसरी में डाक्टर हैं। आप भी बहुत लोकप्रिय हैं। आपका परिवार जोधपुर की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठा रखता है।

#### लाला मोहरसिंहजी दूगड़ का खानदान, कपूरथका

लाला मोहरसिंहनी-इस खानदान के पूर्वंत्र लाला मोहरसिंहत्री जम्यू में निवास करते थे। वहाँ से आप ने क्षाहौर और लुधियाना होते हुए जालंधर में अपना निवास बनाया । जालंबर में आपने बहुत बढ़ा नाम पाया था । आपके नाम से जालंधर में मोहरसिंह बाजार आवाद है। आपके सानदान का काबुल के बाही खानदान से तिजारती ताल्लुक रहा । जब बाहबुजा से महाराजा रणजीतिहरू ने कोहिनूर हीरा किया था. उस सम्बन्ध की बात चीत तय करने वाले व्यक्तियों में यह कुउन्ब भी शामिक था। ठाला मोहरसिंहजी की होशियारी व अक्जमन्दी से प्रसन्न होकर कपूर्यला के तृतीय महाराज फतहसिंहजी इनकी बही इजत के साथ जालंबर से अपनी राजधानी में लाये तथा आपके सिएवं स्टेट टेसरी का काम किया। पंजाब के दरबार में आपको कुर्सी मिलती थी । आपके परिवार ने सिक्ख बार, अफ़गान बार, तीरा बार और गुदर के समय घटिश गवर्नेमेंट की काफी इसदाद दी और इन युद्धों में आपका परिवार शामिक हुआ । इन सब सेवाओं का ख़याल करके इस खानखान को लॉर्ड सर जॉनलारेंस ने जालंबर और भीरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी लेंडेड और हाउस प्रापर्टी दी, जो इस समय तक इस परिवार के अधिकार में है । काला मोहरसिंहजी के काला जुहारमळजी, काला निहालचन्दजी लाला. मुश्तहाकरायजी काला, गंगारामजी तथा ठाळा वस्तीरामजी नामक ५ प्रत्र हुए । इन भाइयों में ठाळा जहारमठजी के प्रत्र ठाळा नत्यमकती तथा लाका सुवतहाकरायली के लाका देवीसहायजी नामक पुत्र हुए। शेष तीन भाइगी के कोई औठाद नहीं हुई। ये पांचो भाई अपनी प्रापर्टी तथा बैंद्विय का काम कान देखते रहे। छाछा निहाळचन्दजी छाहोर प्रापर्टी का काम देखते थे तथा उनका अधिककर जीवन यहीं बीता।

लाला नत्थुमलजी का खानदान—लाला नत्थुमलजी का जन्म संवत् १९१३ में हुआ। आपने अपने हाथों से कई दीक्षा महोत्सन कराये, तथा साधु संगति और धार्मिक कामों में हजारों रुपये खरण किये। आपने समय में भी रियासत के साथ आप का लेनदेन का सम्बन्ध रहा करता था। आपने क्यापार में लालों रुपये कमाये। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताते हुए आप सुंवत् १९८४ में

स्वर्गवासी हुए। आपके लाला रतनचम्दनी, ठाला त्रिशुवननाथनी, लाला पृथ्वीराननी, लालादेसराननी तथा लाला देवराननी नामक ५ पुत्र विद्यमान हैं। इन वन्युओं में लाला रतनचन्दनी अपने भाइयों से संवत् १९७९ में अलग होकर स्वतंत्र वेंद्विग का कारवार करते हैं।

जाजा त्रिमुनननायजी—आपका जन्म संवत् १९५८ में हुआ। आपने बी॰ ए॰ तक शिक्षा पाई। आप पंजाब की स्था॰ वासी जैन कान्फ्रेंस के उन्ने समय तक जनरछ सेक्रेटरी रहे। इस समय स्थानीय गर्ल स्कूछ के प्रेसिबेंट और गौशाजा के मन्त्री है। कप्रथणा की कोई ऐसी इस्टीक्व्यन नहीं जिसमें आप इम्दाद न देते हों। आपने अपने पिताजी की बादिगरी में यहाँ की पुत्री पाठवाला में एक "नत्थूमल हाल" बनवाया है। इसी तरह लाहौर हास्पीटल में एक कमरा बनवाया है। आपने अपने पितार की लेंडेड प्रापर्टी में भी अच्छी तरकारी है। आपका खानदान पंजाब के ओसवाल खान-दानों में नामी माना जाता है। आपके पुत्र जितन्द्रनाथजी और राजेन्द्रनाथजी है।

लाला पृथ्वीराजजी—आपका जन्म संवत् १९६६ में हुआ । आपने सन् १९२६ में बी० ए० तया सन् १९२८ में प्रच्छ० एक० बी० की परीक्षा पास की और इसी साल से प्रेविटस करना शुरू कर दिया । इचर १ साल से आप कप्रथला स्टेट के पिल्क प्रासीक्यूटर पद पर कार्य्य करते हैं। आप वहां के विक्रित समान में अच्छे प्रतिष्ठित हैं और सज्जन तथा मिलनसार व्यक्ति हैं। आपके रवीन्द्र साधजी, प्रकाशनायजी, प्रेमनायजी तथा पदमनाथजी नामक ४ पुत्र हैं।

ताला देसराजजी—आपने सन् १९३० में बी॰ ए० पास किया। आप रणधीर कॉलेज कप्र-थला में एफ॰ ए॰ के आर्ट विषय में प्रथम आये थे। इधर ३ सालों से आप लंदन में चार्ट्ड एण्ड अकार्ट्टेंसी का काम सीखते हैं। आप से छोटे आई देवराजजी मेट्रिक पास कर कॉलेज में पदते हैं।

इस परिवार की छांगामांगा ( काहौर ) में बहुत सी नहरी जमीन है। इसके अळावा छुपि॰ याना, फगुवाड़ा मण्डी, जालंबर बाजार और कपुरयका में बहुत सी हाउस प्रापदों है।

काला देवीसहायजी का परिवार—काला देवीसहायजी के पुत्र लाला बनारसीदासजी तथा लाला छज्ज्मलजी हुए। लाला बनारसीदासजी विद्यमान हैं। आपके यहाँ वैद्धिम का कारबार होता है तथा कप्रथल में आपका खानदान भी मातवर समझा जाता है। आपके थ पुत्र हैं। इनमें बढ़े लाला माणकवन्दजी, फीरोजपुर की प्रापर्टी का काम देखते हैं। दूसरे जुन्नीलालजी कप्रथला के हेड ट्रेसरर हैं। रामरतनजी बजाजी का काम करते हैं तथा महनगोपालजी खनाने के हेड बल्के हैं।

इसी तरह काका छज्ज्यमळ्जी के पुत्र लाला रामनाथजी, लाला इंसराजजी तथा लाला दौकतराम

#### क्रासंवाख वाति का इतिहास

की हुए। आपका कुटुम्ब फगुवादा में निवास करता है। लांका इंसरावर्जी फगुवादा के प्रतिद्वित सकत्त हैं।

#### लाला गोपीचन्दजी दूगइ, एडवोकेट-प्रम्यालाशहरः

आपका जन्म ईसवी सन् १८७८ में अम्त्रालाइाहर (पंजात ) में हुआ। आप के पूर्वज केशरी (जिला अम्बाला ) से आकर यहां वसे थे। अतः आपका वंश 'केशरी वाला' के नाम से प्रसिद्ध है। आपके विताजी का नाम लाला गेंदामलजी था।

जब पचास वर्ष पहले जैन समाज में शिक्षा का अभाव था उस समय आपको बी० ए० तक की उच्च शिक्षा दिलाई गई। जगिद्विख्यात स्वामी रामतीर्थजी से कालेज में आप गणित पदा करते थे। प्रेश्युएट होने के परचात आपने बकालात की परीक्षा पास की और अन्यालाशहर में ही आप काम करने छगे। एक सुयोग्य बकील होते हुए भी आप प्रायः हुई सुकहमे नहीं लिया करते थे। हसीलिये दूसरे वकील और न्यायाधीश आपकी बात पर पूरा २ विश्वास किया करते थे।

सार्वजनिक कार्यों में आप पूरा २ भाग छिया करते थे। हिन्दू सभा के आप मुख्य सदस्य 'ये। स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा, बाय स्काउट एसोसियेशन, बार रूम के आप कोपाध्यक्ष थे।

लाला गोपीचंदली की सबसे बदी सेवा विक्षा प्रचार की है। आप श्री आत्मानन्द जैन हाईस्कर अम्बालाशहर के २५ वर्ण तक मैनेजर रहे। इस संस्था की नींच को सुदद करने के लिये आपने मदास प्रान्त तक श्रमण करके धनराशि एकत्र की तथा समय २ पर आप यथाशिक आपने अपने पास से दिया और औरों से भी दिलाया। आप आत्मानन्द जैन महासभा पंजाय के सभापति थे। श्री हस्तिनापुर जैन क्वेताम्बर तीर्थ कमेटी के भी आप ही सभापति थे। श्री अत्मानन्द जैन गुरुकुल पंजाव (गुलरांवाला) के दूस्टी और कार्य्यकारिणी समिति के मुख्य सदस्य थे। आपके निरीक्षण और आपकी सहयोगिता से इन संस्थाओं ने अच्छी समाज सेवा की है और दिनों दिन उन्नति कर रही है। आप श्री आत्मानन्द जैन समा अभ्यालाशहर के प्रधान रहे हैं। क्टूलों में पदाये जाने वाली इतिहास की पुस्तकों में जैन धर्म विषय में जो कुछ अन्द वन्छ लिखा जाता रहा है उसका निराकरण कराना एक सहज बात नहीं थी, परन्तु आपने बहुन परिश्रम से उसमें मी सफलता प्राप्त की। श्री आत्मानन्द जैन ट्रैक्ट सोसाबटी में आपके प्रधानत्व में १८ वर्ष तक जैन धर्म का जो प्रचार जैनियों तथा सर्वसाधारण में किया है, वह समाज से छिपा नहीं है।

उसर भर पाश्चात्य शिक्षा के वातावरण में रह कर भी आप अपने जैनधर्न एवम् जैन संस्कृति को न भुक्ते । आपका स्वर्गवास तीन सास की धीमारी के पश्चात् १२ २-२४ को बिवरात्री के दिन होगवा ।

# श्रोसवास जाति का इतिहास



स्व० कोठारी जन्हारचन्द्जी लेट दीवान स्तलाम, नामली.



कोठारी वरीसालासिंहजी दूगद वी. काम, जोधपुर.



स्व॰ लाला परमानन्देजी बी. ए, एडवोकेट, कस्र.



स्व० बाबू गोपीचन्द्जी दूगइ एडवोकेट, अम्बाला.



#### शिला पैत्रालालजी दूगड़, जोहरी, अमृतसर

इस खानदान के प्रैंज काला उत्तमचन्द्रजी महाराजा रणजीतिसहजी के कोर्ट ज्वेलर थे। तथ से बराबर यह परिवार जनाहरात का ब्यापार करता भा रहा है। आगे चलकर इस परिवार में लाला राधािकशनजी जौहरी हुए। आपके बढ़े आता लाला जसवन्तरायजी और छोटे आता लाला हुकुमचन्द्रजी सथा लाला हरनारायणदासजी भी जवाहरात का व्यवसाय करते थे। लाला राधािकशनजी के पुत्र लाला पक्षालालजी हुएं।

काका पत्राकाकजी नामांकित जौहरी थे। भारत के जौहरी समाज में आप सुवरिचित एर्व प्रतिष्ठित न्यक्ति थे। पंजाब प्रान्त में आपका घर सबसे प्राचीन मन्दिर मार्गीय आम्नाय का वाकने बाका है। आप सन् १९,१४ में ऑक इण्डिया जैन कान्फ्रेंस मुकतान अधिवेशन के सभापित निर्वाचित हुए थे। अस्तसर मन्दिर की देख रेख आप ही के जिम्मे थी। सन् १९२७ में आपका तथा सन् १९२८ में आपके पुत्र रामरखामकजी का स्वर्गवास हुआ। इस समय रामरखामकजी जौहरी के पुत्र मोतीकालजी सराफी तथा जवाहरात का स्वापार करते हैं।

ठाळा पञ्चालाकक्षी अपने भाणेन खाळा मोहनलाळजी पाटनी को ल्रियाने से २ साल की उमर में अपने यहाँ के आये। इस समय लाला मोहनलालजी जैन बी॰ ए॰ एल० एल० बी० अमृतसर में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपका विस्तृत परिचय पाटनी गौत्र में दिया गया है।

## लाला गोरीशंकर परमानन्द जैन दूगड़, कसूर ( पंजाब )

यह खानदान छन्दी मियाद से कसूर में निवास करता है। इस खानदान के पूर्वन छाठा जमीताशाहजी और उनके पुत्र छाठा वधावाशाहजी तथा जीवनशाहजी सराफ़ी व्यापार करते रहे। छाठा- वधावाशाहजी ही छान धर्मण्यान और जैन कौम की उन्नति में विशेष थी। आपका स्वगंवास सन् १९०२ में हुजा। आपके छाठा गौरीशंकरजी, छाठा परमानन्दजी तथा छाठा जुलीछाठजी नामक ३ पुत्र हुए। इन सज्जनों में छाठा गौरीशंकरजी और परमानन्दजी ने पंजाब की जैन समाज में बहुत नाम पाया। आप दोनों माइयों का परस्पर बहुत मेछ था। आप दोनों माई क्रमशः सन् १९२३ और १९२७ में स्वगंवासी हुए। आपके छोटे माई जुजीछाछजी पंजाब युनिवर्सिटी की मेद्रिक में सर्व प्रथम आये थे। सन् १९२४ में इनका स्वगंवास हुआ।

लाला परमानन्दनी बी॰ ए॰--आप कब्बूर हाईकोर्ट के एडवोकेट थे। और यहाँ के बड़े मोआजिल व्यक्ति माने जाते थे। आप अपनी अंतिम उमर तक कसूर म्यु॰ के मेम्बर रहे। आपने पंजाब में स्थानकवासी जैन सभा के स्थापन में राय साहब लाला टेकचन्दनी के साथ प्रधान सहपोग लिया। आप उसके अम्बाला अधिवेशन के मेंसिडेंट थे तथा जीवन मर वाइस मेंसिडेंट रहे थे। लाहोर के अमर जैन होस्टल के बनवाने में आपने बहुत बढ़ा परिश्रम उठाया। पूर्व स्वयं ने उसमें कमरे भी बनवाये। बनारस युनिवर्सिटी में आप पंजाब के जैन समाज की ओर से मेम्बर थे। आपके स्वर्गवास के समय कस्र की कोर कचहरी, स्कूल, आदि बंध रक्ले गये थे और आपके कुटुन्बिनों के पास आसपास के तमाम हिम्दुस्तानी व जंग्रेन गण्य मान्य सम्बनों ने दिलासा के पत्र आये थे। आपको यादगार में आपके मतीजे ने १० हजार की लगत की एक विलिंडग स्थानीय जैन कन्या पाठशाला को बनवाकर दी।

इस समय इस परिवार में लाला गौरीशंकरजी के पुत्र लाला लमरनायजी, लाला रघुनायदासजी तथा लाला देवराजजी विद्यमान हैं। आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवत् १९५३,५६ तथा १९५९ में हुआ है। लाला लमरानायजी तथा रघुनायदासजी सर्राफ़ी तथा बैक्किंग क्यापार संभालते हैं तथा लाला देवराजजी कसूर के क्युनिसिपल कमिवनर, ऑनरेरी सजिस्ट्रेट तथा मेम्बर बिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं। आपका परिवार कसूर में नामी माना जाता है।

काला रघुनायद्रसजी के पुत्र अजितप्रसाद्जी, मदनलालजी, जलंधरनायजी तथा पुरुषोत्तमदासजी हैं। इसी प्रकार देवराजजी के पुत्र शीतलप्रसादजी, सुमतिप्रकाशजी, भूपेन्यकुमारजी और सतराकजी हैं।

#### लाला फग्गूमलं मोतीराम द्गद्, लाहोर

इस खानदान में लाला इस्तसरायजी के पुत्र फ्लार्याहनी हुए। लाला फ्लार्याहनी के पुत्र लाला दुनीचन्दनी और लाला मोतीरामजी हुए। इन दोनों माहणों ने करीब २०, ३५ वर्ष पूर्व लाहीर में प्रक दीक्षा महोत्सव कराया तथा इन्होंने एक जंजाधर नामक विशाल मकान बनवाकर धर्म कार्ल्य के लिये दान दिया। लाला दुनीचंदनी लाहीर तथा पंजाब प्रान्त की जैन समाज में नामी आदमी थे। धर्म के कार्मों में आप दिलेरी के साथ खरच करते थे। आपका स्वर्गवास लगभग १९६५ में हुआ। लामग २५३० साल बाद आप दोनों माहयों का कारबार अलग २ हो गया। इस समय लाला दुनीचंदनी के पुत्र लाला दोरातीलालजी, दुनीचंद लेरातीलाल के नाम से जनरल मरचेंट का ग्यापार करते हैं।

लाला मोतीरामजी का जन्म संवत् १९२५ में हुआ । आप लाहौर की जैन समाज में बहुत इज्जत रखते हैं। आपके लाला विलायतीरामजी, लाला खर्जीवीमलजी और लाला ज्ञानचन्दजी नामक १ पुत्र हुए । इनमें विलायतीरामजी संवत् १९८१ में स्वर्गवासी हो गये ।

काला सर्जीवीमक्जी की जन्म संवत् १९५० में तथा क्वानचन्द्रजी का १९६२ में हुआ। आपकी

दुकान पर सेदमीठा वाजार में रेशमी तथा सफोद कपड़ा और मनिहारी सामान का न्यापार होता हैं। आप स्थानकवासी आन्नाय के माननेवाले सज्जन हैं। लाका विलायतीरामजी के पुत्र लाला रतनचन्दची हैं यह परिवार लाहौर में प्रतिष्ठित मानर जाता है।

#### लाला विशनदास फरगूमल जैन दूगड़, पसहर (पंजाव)

इस परिवार के पूर्वन लाका पृथ्वीशाहनी के दिवानेशाहनी, भानेशाहनी, मुजानेशाहनी तथा बस्तीशाहनी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें दिवानेशाहनी के परिवार में राय साहिब लाला उत्तमचन्दनी इन्जीखालनी बादि सजन हैं। लाला भानेशाहनी के करमचन्दनी, ताराचन्दनी तथा धरमचन्द नामक १ पुत्र हुए। इनमें लाला करमचन्दनी के दिवाशाहनी, गोविंदशाहनी, हाकमशाहनी तथा चरपतशाहनी नामक १ पुत्र हुए। तथा लाला ताराचननी के पुत्र सीतारामनी हुए। लाला गोविंदशाहनी का स्वर्गवास संवत् १९७० में हुआ। आपका खानदान आदृत का रोजगार करता है। लाला गोविंदशाहनी के किशन-दासनी, मोतीशामनी, पत्रालालनी, नंदलालनी, काशीरामनी तथा गोकुलचन्दनी नामक १ पुत्र हुए। इनमें विश्वनदासनी ५० वर्ष पहिने और पन्नालालनी १२ साल पहले स्वर्गवासी हो गये हैं तथा काशीरामनी ने संवत् १९६० में सोहनलालनी महाराज से दीक्षा प्रहण की। इस समय आप स्थानकवासी पंजाब सम्प्रदाय के युवराज पद पर हैं। शेष १ भ्राता मौजृद हैं।

ळाळा विश्वनदाशाजी के पुत्र फग्गूमळजी, ठाळा मोतीरामजी के खेरातीळाळजी तथा गोळुळचन्दजी के पुत्र मुनीकाळजी हैं। ठाळा फग्गूमळजी का जन्म संवद् १९३६ में हुआ! आपके यहाँ फग्गूमळ खेरातीळाळ, तथा विश्वनदास मोतीरामजी के नाम से आवृत का कारवार होता है। आप पसस्र की उदयचन्द जैन ळावमारी, जैन सभा तथा हिन्दू सभा के तेकेटरी हैं और यहाँ के अच्छे इज्जतदार पुरुप हैं। आपके पुत्र चिरंजीळाळजी खानगा डोकरा में ब्यापार करते हैं तथा दूसरे शादीळाळजी बी० ए० एळ० यी० ने होशियारपुर में ३ साठों तक मेंनिटस की तथा इस समय हंसराज शादीळाळ जैन के नाम से १९ सैनागो स्ट्रीट कळकत्ता में जनरळ मरचंद्स का ब्यापार करते हैं। ठाळा गंदळाळजी, छाळा गोळुळचन्दजी तथा लाळा खेरातीळाळजी पसस्र दुकान का काम देखते हैं। गोळुळचन्दजी के पुत्र सुश्रीकाळजी पहते हैं।

इसी तरह इस परिवार में काला सीतारामजी के पुत्र टालचन्दजी असृतसर में आदृत का ध्वापार करते हैं।

#### लाला मिनखीराम धनीराम दूगड़, कपूर

इस परिवार के सुरजन मंदिर मार्गीय आसाम के मानने वाले हैं। लाला मिनसीरामजी दुगड़ ने

इस परिवार में मनिहारी (बिसाती) का व्यापार आरम्भ किया। आपके भाई धनीरामजी केलाला दीनानायकी काला लालचन्दजी, वनारसीदासजी और कस्त्रीलालजी नामक ४ प्रम्न हुए। आप सब माई सज्जन व्यक्ति हैं तथा आपने अपने धंघे को उन्नति दी है। आपकी दुकान कस्र में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। लाला कस्त्रीमलजी ने श्री आलमानन्द जैन गुरुकुल गुजरानवाला में शिक्षा पाई है तथा सन् १९१० में 'त्यायतीयें' की परीक्षा इन्दौर से पास की है। आप इस समय लपनी होयजरी फेक्टरी का संचालन करते हैं। इस परिवार में मिनखीराम धनीराम के नाम से जनरल मचेंटाइज का न्यापार होता है।

#### लाला खानचन्दजी दूगड़, रावलिपएडी

इस परिवार की आर्थिक दियति ठाला खानचन्द्रजी के पिता ठाला जीवाशाह के समय तक साधारण भी । ठाला जीवाशाह जो के ठाला खानचंद्रजी, ठाला खानचंद्रजी, ठाला जानचंद्रजी और ठाला रामरिखामलजी नामक चार पुत्र हुए । इनमें से ठाला खानचंद्रजी ने इस खानदान की दौलत और इजत को खूब बदाया । इन्होंने कन्द्रानिट्स विजित्तेस आरम्म करके उसमें बहुत बड़ी कामयावी हासिल की । आप श्री जैन सुमित मित्र मण्डल रावलिण्डी के प्रथम सभापित रहे । जैन कन्या पाठशाळा की स्थापना में भी आपने बहुत मदद दी । इसी प्रकार और भी पल्लिक कार्यों में आप सहयोग देते रहते थे । आपका देहान्त सत्र १९ २ में हुआ । आपके ठाला सागरचन्द्रजी, ठाला मगतरामजी, ठाला चौवतरामजी, ठाला साईद्रास तथा ठालावमन छालजी नामक पाँच पुत्र हुए । इस समय इस खानदान में ठाला खानचन्द्र एल्ड सन्स के नाम से जनरह मचेंग्टाइज का व्यापार होता है । ठाला सागरचंद्रजी तथा ठाला मगतरामजी बड़े धार्मिक और उत्साही सजन हैं । रावलिपण्डी में इस खानदान की अच्छी प्रतिष्ठा है । यह खानदान जैन इवेताम्बर स्थानकवाधी आमाय का उपासक है ।

#### लाला के॰ सी॰ निहालचन्द जैन, रावलपिएडी

इस खानदान के पूर्वज हाला गण्डामलजी पसरूर में रहते थे। लाला गण्डामल ने की पसरूर में वहुत इज्ञत थी। इनके लाला बोगाशाहजी और लाला गुरुदिचाशाहजी नामक दो पुत्र हुए। लाला गुरुदिचाश शाहजी के ११ पुत्र हुए। इनमें से सबसे छोटे लाला निहालचंदजी ने करीब २५ साल पहले रावलिण्डी में खाकर गोटा किनारी का कारवार शुरू किया। सन् १९२६ में हिन्दू मुसलमानों के टंगे के समय जब रावलिण्डी में चारों और अग्निकाण्ड हो रहे थे तब इन्होंने फायर जिगेट के कमान होकर जनता की बहुत सेवा की थी। आपको डाक्टरी और इंजीनियरिक्ष का बहुत शौक था। आपका अन्तकाल संवर १९८३ में हुआ। आपके बहे भाई लाला भीमसेनजी और लाला सुशालचन्दजी का स्वर्गवास क्रमशः १९७२ और १९६६ में

में हुआ। लाला सुशालचन्दनी के चार पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे लाला मुलखराजनी नैन हिन्दी रस हैं। इस समय भाप विद्यमान हैं। आप श्री जैन सुमति मित्र मण्डल के सेकेटरी और जैन पाठशाला के मैनेजर हैं। इसके पहले आप जैन यंग मेन्स एसोसिएशन के सेकेटरी थे। लाला भीमसेनजी के पुत्र लाला मगरमलजी हैं। ये दोनों बाई रावलपिण्डी में 'कै॰ सी॰ निहालचन्द' के नाम से सराकी और जेतर का व्यापार करते हैं।

### लाला पंज्शाह धर्मचन्द जैन द्गड़, नारोवाल (पंजाब)

नारीवाल की दूगढ़ विरादरी के पूर्वन लाला केशरीशाहजी सियालकोट हिस्ट्रिक्ट के चिट्टीशेखाँ नामक स्थान से १५० साल पहले नारीवाल आये। इनके पौत्र घसीटेशाहजी के पुत्र संलद्भुशाहजी ने एक जैन मंदिर बनवाने का बीदा उठाया, और उसे तयार करवा का उसकी प्रतिष्ठा संबद १९१२ में की। इन घसीटेशाहजी के तीसरे माई मुस्तराकशाहनी के पोलाशाहजी, गोक्कलशाहजी, काशीरामजी, चल्लोमलजी तथा पालाशाहजी नामक पाँच पुत्र थे। इनमें सबसे छोटे पालाशाहजी थे। आप मामूली सराफी ज्यापार करते हुए संबद १९६० में स्वर्गवासी हो गये। आपके पुत्र लाला पंजुशाहजी का जन्म सम्बद्ध १९६५ में हुआ। लाला पंजुशाहजी ने अपने खानदान की इस्तर तथा अपने ज्यापार को बहुत बद्दाया। आपने २५ हजार रुपयों की लामत से नारोवाल स्टेशन पर एक सुंदर धर्मशाला वनवाई है। स्थानीय मंदिर आदि कार्यों में आप पूरी मदद देते हैं। आपके घरमचंदजी, गुलजारीलालजी, सरदारीलालजी, पूर्णचन्द्रजी, कपूर चंदजी, टेकचंदजी, रतनलालजी तथा शांतिलालजी नामक ८ पुत्र हैं। आपके यहाँ सराफी, वर्चन व आदत का काम होता है।

इसी परिवार में लाला घसीटाशाहनी के पौत्र काला चुत्रीलालनी हैं। आपके पुत्र लाला जसवंत-रायनी वी० ए० एल० एल० वी० अस्तासर में प्रोक्टिस करते हैं। तथा बाब्लालनी बी० ए० एल० एल० बी० नारोबाल में प्रेक्टिस करते हैं। आप दोनों सजनों का पंजाब के शिक्षित जैन समान में अच्छा सम्माव है तथा कई संस्थाओं से आपका सम्बन्ध है।

#### सेठ चुत्रीलाल सुखराज दूगड, निन्लिपुरम् (मद्रास )

इस परिवार वाले मूल निवासी बगड़ी (मारवाड़) के हैं। आप जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान में से सेट प्तमचन्दजी के प्रत्र जुकीलालजी न्यवसाय के लिये सन 1९०० में देश से चलकर नीरंगाबाद आये, और वहां की प्रसिद्ध फर्म, मेसर्स प्तमचन्द वक्तावर मल, की दुकान पर सुनीम होगये । उस स्थान पर आपने बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से काम किया और मालिकों में तथा जनता में अच्छी प्रतिच्छा प्राप्त की । सन् १९१६ में स्वतंत्र दुकान स्थापित करने के विचार से ये मद्रास आये और बिक्लीपुरम् में अपने बहनोई सेठ कुंदनमळ्जी सेटिया की भागीदारी में 'सेठ बब्तावरमळ बच्छरान' की नाम से दुकान स्थापित की । सात वर्षों में आपने अपनी दुकान की स्थिति को मजबूत बना लिया । आपका स्वर्गवास संबद् १९८० में हुआ । आपने यहां की तामिळ जनता में अच्छा सम्मान पाया । आपके सुखराजजी नामक एक पुत्र है । विक्लिपुरम् की जनता में सुखराजजी वृगद्द का बढ़ा सम्मान है । आप अच्छे राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता और सहर प्रचारक हैं । आप थहां की कांग्रेस के सेकेटरी भी रह चुके हैं । व्यावर जैन गुरुकुछ आदि संस्थाओं को आप काफी सद्दायता पहुँचाते हैं । सेठ चन्दनमळजी के पुत्र नथमळजी बढ़े योग्य और होनहार नवयुवक हैं । इन्होंने व्यावर गुरुकुछ से न्यायतीर्थ, स्थाकरणतीर्थ तथा सिद्धान्त तीर्थ की परिभाषाएँ पास कीं । विक्छीपुरम् में आप छोग मेससं बक्तावरमळ बच्छराल के साहो में वैद्विण का तथा नेहरू स्वदेशी स्टोअर के नाम से खदेशी का स्थापार करते हैं । यहां के क्यापारिक समाज में यह कर्म प्रतिच्छित है ।

#### सेठ कपूरचन्द हंसराज दूगड़, न्यायडोंगरी

इस परिवार के पूर्वन हुकमीचन्द्रजी दूगड़ मारवाड़ के दूगोळी नामक स्थान से इत्तेश में आकर बसे। इनके भवानीरामजी, हिम्मतरामजी, हीराचन्द्रजी, सिरदारमळ्जी, गुलाबचन्द्रजी, धनजी, स्र्रजमळ्जी और जोधराजजी नामक ८ पुत्र हुए। इनमें गुलाबचन्द्रजी, स्र्रजमळ्जी तथा जोधराजजी का परिवार वाके लगभग सौ सवासौ साळ पहले न्यायहाँगरी आये तथा शेष ५ भाइयों का परिवार वाकळी (चाळीस गाँव) गया। सेठ गुलाबचन्द्रजी के पुत्र इंसराजजी तथा स्र्रजमळ्जी के पुत्र चन्द्र्लाळ्जी हुए। इन दोनों भाइयों ने इस परिवार के व्यापार और सम्मान में उन्नति की। इन दोनों भाइयों ने व्यापार स्वंत १९७० में इक्क किया। सेठ चन्द्र्लाळ्जी का संवत् १९७० में स्वर्गवास हुआ।

सेठ हंसराजजी का जन्म संवत् १९०८ में हुआ। आप नियमान हैं। आपके पुत्र वसमक्ती। माणकचन्दजी, अमरचन्दजी तथा कपुरचन्दजी हैं। इसी तरह चंदूळाळजी के पुत्र रतनचन्दजी जैर उत्तमचन्दजी हैं। आप सब बंधु किराना, कपास, कपदा, कृषि तथा साहुकारी छेने देन का काम कान करते हैं। यह परिवार न्यायदोंगरी में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। नथमळजी के पुत्र हरकचन्दजी तथा साणकचन्दजी के पुत्र मोतीळाळजी भी ज्यापारिक कामों में भाग छेते हैं। शेष सब माहयों के भी संतानें हैं। यह परिवार स्थानकवासी आग्नाय का अनुवायी है।

### चोपड़ा

#### चोपड़ा गौत्र की उत्पत्ति

विक्रमी संवत् ११५६ में जैनाचार्य जिनवरलमसूरिजी मंडोवर नगर में पधारे। वहां के अधिपति नाहरराव पिद्धार ने जैनाचार्य से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। आचार्य श्री के उपदेश से राजा के ४ पुत्र हुए। लेकिन राजा ने जैन धमं अंगीकार नहीं किया। थोदे समय बाद राजा नाहरराव पिद्धार के बढे पुत्र कुकददेव साँप का विष खाजाने से भयंकर रोग प्रसित हो गये और सारे शरीर से दुर्गन्थ आने लगी। अनेकों चिकिरसाएँ करने पर भी जब शांति नहीं मिली, उस समय राजा चतुर के दीवान गुणधरजी ने नाहरराव को बतलाया कि आपने जैनाचार्य के साथ धोखा किया है, इसी के प्रतिफल में यह आपित आई है। फलतः राजा मुनिदेव की तलाश में गये, और सोजत के समीप उनसे मेंट की। राजा की प्रार्थना पर ध्यान देकर मुनिदेव मंडोवर आये और कुकददेव के शरीर पर मक्खन चोपदने को कहा। इससे कुकद देव ने स्वास्त्य लाम किया। यह चमत्कार देख राजा अपने चारों पुत्रों सहित जैन धर्म से दीक्षित होगया। इस तरह औषि चोपदने से इनकी गीत "चौपदा" प्रसिद्ध हुई और कुकद पुत्र के नाम से कुकद चोपदा विख्यात हुए। इसी तरह मंत्री गुणधरजी की संतानें गणधर चोपदा कहलाई।

नाहरदेव के पश्चात् उनकी पीढ़ी में दीपचन्द्रजी हुए । जैनावार्य जिनकुशल्स्सिजी के उपदेश से इन्होंने ओसवाल समाज में अपना सम्बन्ध किया । इनकी कई पीढ़ियों के बाद सोनपालजी के पौन ठाकुरसीजी हुए । वे बढ़े शूर तथा बुद्धिमान पुरुष थे । जोधपुर के राव चूँडाजी ने इनके जिम्मे अपने कोठार का काम किया, तबसे ये चौपड़ा, कोठारी कहलाये ।

यह कहे दिना नहीं रहा जा सकता कि इस चोपड़ा परिवार ने समय २ पर अनेकों धार्मिक काम किये, अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया, और शास्त्र मंदार भरवाये, जिनका परिचय स्थान २ के शिकालेखों में मिलता है। इस परिवार के साः हेमराजजी, प्लाजी नामक व्यक्तियों ने संवर १४९४ में जेसल-भेर में सुप्रसिद्ध संभवनाथजी का मन्दिर तयार करवाया। इस विशाल मन्दिर के शूमि गृह में ताद्यत्र पर अंकित जेसलमेर का सुप्रसिद्ध जैन वृहद् ग्रंथ मण्डार मौजूद है। इस मण्डार के ग्रंथों की स्वी "बढ़ीता सेंट्र क क्ष्मिम ने भक्तित कराई है। इसी तरह संबलेचा साः खेता तथा चोपड़ा साः पाँचा ने जेसलमेर में शांतिनाथजी तथा अष्टापदजी के मंदिर की प्रतिष्ठा संवत १५६६ में कराई। इन दोनों मन्दिरों में लगभग

३ हजार प्रतिमाएँ हैं । इसी तरह के कई कार्य चोपड़ा गोत्र के सजनों ने किये । इनके सम्बन्ध में "जैन धातु प्रतिमा लेख संप्रह" नामक प्रथ में शिलालेख अंकित हैं ।

#### गंगाशहर का चोपडा (क्कर) परिवार

यह खानदान प्रारम्भ में भारवाद के अन्तर्गत रहता था। वहाँ से इसके पूर्वज बीकानेर के दुस्सारण नामक स्थान पर आकर बसे। वहाँ पर इस खानदान में सेठ असीचन्द्रजी हुए। ये दुस्सारण से उठकर संवत् १८०० के करीब बीकानेर रियासत के गुसाईसर नामक स्थान में आकर रहने छंगे। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमसे सेठ देवचन्द्रजी और सेठ वच्छराजजी था। सेठ देवचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमझः सेठ भीमराजजी, सेठ मेघराजजी और सेठ अखैचन्द्रजी था। इनमें से पहले सेठ भीमराजजी गुसाईसर में ही स्वर्गनासी हो गये, दूसरे सेठ मेघराजजी गुसाईसर से उठकर गंगाशहर (बीकानेर) में आकर बस गये और सीसरे अन्वेराजजी पंजाब के गैळाला नामक स्थान पर चले गये और यहीं उनका देहान्त हुआ।

सेठ मेघराजनी गुसाईसर और गंगाशहर में ही रहे। इनकी आधिक स्थित बहुत साधारण थी। फिर भी इनका हृदय बदा उदार और सहानुभूति पूर्ण था। अपनी शक्ति भर ये अच्छे और परोपकार सम्बन्धी कार्यों में सहायता देते रहते थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६३ के पीप मास में हो गया। आपके क्रमसे सेठ भैरीदानजी, सेठ ईसरचंदजी, सेठ तेजमलजी, सेठ प्रनचन्दजी, सेठ हंसराजजी और सेठ चुजीलालजी नामक छः प्रत हुए।

सेट मेरोदानजी—आपका जन्म संवत् १९३४ की आधिन शुक्का दशमी को हुआ। आप शुरू से ही बढ़े प्रतिमाशाली और होनहार थे। आप केवल नौ वर्ष की उम्र में संवत् १९४१ में अपने काका मदनचन्द्रजी के साथ सिराजगंज गये और वहाँ सरदारशहर के टीकमचन्द्र मुकनचन्द्र की फर्म पर नौकरी की। मगर आपका भाग्य आप पर मुसकरा रहा था और आपकी प्रतिमा आपको शीव्रता के साथ उन्नति की ओर खींचे लिये जा रही थी, जिसके फल स्वरूप इस नौकरी को छोड़कर आपने संवत् १९५३ में कंगाल की मशहूर फर्म हिरिसिंह निहालचन्द्र की सिराजगंज वाली शाखा पर सर्विस करली। यहाँ से आपके भाग्य ने पल्टा खांना प्रारम्भ किया। संवत् १९५८ तक आप यहाँ पर रहे। तदन्वर इसी फर्म के हेड आफिस कलकत्ता में आप चले आये। आपके आने के पश्चात् इस प्रसिद्ध फर्म की और भी जोरों से तरकी होने लगी। आपकी तथा आपके माहयों की कारगुजारी से मेससं हरिसिंह निहालचन्द्र के मालिक बहुत प्रसन्त रहते थे। इसके पश्चात् आपने दिबहिनी (रंगपुर) और महंगामारी (रंगपुर) जामक जुट के केन्द्रों में भेरीदान ईसरचन्द्र के नाम से अपनी स्वतन्त्र फर्में भी खोलीं और उनके द्वारा काफी दृब्य उपार्जिन किया।

इसके पर बात् अपनी म तिभा और कारगुजारी से बढ़ते २ संवत् १९६६ के आषाद मास में आप मेससं हरिसिंह निहालचन्द की फर्म में साझीदार हो गये। आपका स्वर्गवास सम्बन् १९८७ के आषाद सुदी २ को हुआ।

सेठ मैरोंदानकी के सारे जीवन को देखने पर यह स्पष्ट माल्यम हो जाता है कि आप उन कर्म-वीरों में से थे जो अपनी प्रतिमा और कर्मवीरता के बळ से अपने पैरों पर खड़े होकर संसार की सब सम्पदाओं को प्राप्त कर छेठे हैं। इन्होंने अस्पन्त साधारण स्थिति से ऊँचे उठकर अपने हाथों से छाखों रुपयों की दौळत को उपार्कित किया और इतना कर छेने पर भी आप पर धन-मद विलक्ष्य सवार नहीं हुआ। आप जीवन पर्यन्त अस्पन्त निर्मामान, सादे, उदार और धार्मिक वृत्तियों से परिपूर्ण रहे। बीकानेर स्टेट में आपका बहुत अच्छा सम्मान था। आपके बाद छनकरनजी, बाबू संगठचन्दजी, बाबू जसकरणजी और बाबू पानमळजी नामक चार पुत्र हुए हैं। आप चारों माई बढ़े सजन और मिस्नसार हैं और अपने ज्यापार का संचालन करते हैं। बाबू छनकरणजी के पूनमचन्दजी और बाबू जसकरणजी के जवरीमळजी नामक एक र पुत्र हैं।

सठ ईसरचन्द्र चोपडा-आपका जन्म संवत् १९३९ के कार्तिक मास में हुआ। आप भी केवल खारह वर्ष की उन्न में संवत् १९५० के अन्तर्गत सिराजगंज गये और वहाँ पर काम सीखते रहे। फिर संवत् १९५० तक दो तील स्थानों पर नौकरी कर आप भी मेससे हरिसिंह निहालचन्द्र की फर्म पर आगये। आप भी अपने भाई सेठ भैरोंदानजी ही की तरह विलक्षण बुद्धि के व्यापारकुशल सज्जन हैं। सम्वत् १९६१ में उक्त फर्म में साझा हो जाने के पश्चात् इत दोनों माइयों को कार्यकुशलता से इस फर्म ने बहुत दोग गामी गति से उन्नति की। इस समय सेठ ईसरचन्द्रजी सारेकुहत्व का, और सारे व्यापार का संगठित रूप से संचालन कर रहे हैं। आपको उदारता, दानवीरता और धार्मिकवृत्ति भी बहुत बदी चदी है। आपको तथा आपके बदे आता को वीकानेर दरवार ने एक खास कहा प्रदान कर सम्मानित किया है। आपके इस समय तोलगरामजी नामक एक प्रत्न हैं जो अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं।

सेठ तेजमलजी चोपटा—आपका जन्म सम्बत् १९४१ के पौष में हुआ। आप भी १२ वर्ष की आयु में सम्बत् १९५४ में सिराजर्गज गये और वहाँ कुछ काम सील कर अपनी दिवदिवी वाली फर्म पर जाकर उसका संचालन करने छगे। आप भी बढ़े योग्य और मिलनसार न्यक्ति है। आप अधिकतर देशही में रहते हैं। आपके बार आसकरणजी, वार राजवरणजी, बार दीपचन्दजी, बार मेमचन्दजी और बार प्रसराजजी नामक पाँच पुत्र हैं। इनमें छोटे पुत्रराजजी अभी पद्ते है और बढ़े चारों न्यापार में भाग छेते हैं। बाबू आसकरणजी

#### श्रीसवाक वार्ति का इतिहास

🕏 जेठमखर्जी, राजकरणजी के इन्द्रचन्द्रजी, दीपचन्द्रजी के जयचन्द्रखरूजी और मोहनलास्त्री प्रेमचन्द्रजी तथा सोहनलास्त्रजी नामक पुत्र हैं।

#### सेठ पूरनचंदजी, हेमराजजी और चुन्नीलासजी चोपडा का सानदान

सेट पूरनचंद्रजी का जन्म संवद् १९४६ में, सेट हेमराजजी का १९५० में और सेट सुन्नीकाळजी का १९५३ में हुआ। खेद है कि इनमें से सेट खुन्नीलालजी का स्वर्गवास बहुत कम उम्र में संवद् १९९० में होगया। आप सब भाई भी बड़े योग्य और सज्जन व्यक्ति है। आप सब लोग भी कलकत्ते में अपनी कर्म के व्यापार संचालन में भाग लेते हैं। सेट प्रनचन्द्रजी के लगनमलजी, केसरीसिंहजी और हंसराजजी नामक तीन पुत्र हैं बाबू लगनमलजी के मांगीलालजी नामक एक पुत्र है।

सेठ हेमराजनी के तिलोकचन्द्रजीनामक एक पुत्र है। आप भी बड़े मिलनसार और योग्य सजन हैं। आपके रतनलालनी, मोतीलालनी और कन्हैयालालनी नामक तीन पुत्र हैं।

सेट जुजीलाळजी के नेमचन्दजो और धनराजजी नामक दो पुत्र है आप दोनों विद्याभ्ययन करते हैं।

इस परिवार नालों का ज्यापार संवत् १९६६ से १९९० तक मेससं इतिस्ति निहालचन्द के
साम्रे में होता रहा। संवत् १९७१ में आप लोगों ने कलको में मेससं आसकरण ल्याकरन के नाम से
एकऔर फर्म खोली जो संवत् १९८४ तक चलती रही। इसके परचात् संवत् १९८५ में यह फर्म मेससं आनमल
तोलाराम के नाम से स्थापित हुई जो अभी चल रही है। इस फर्म पर जूट बेलिंगा, शिपिंग, सेलिंग
और कमीशन प्लेन्सी का काम होता है। यह फर्म गंगानगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की मैनेजिन एजन्द है।
इस फर्म की शाखा कलका में मेससे चोपदा प्रोप्राइटीज एण्ड कम्पनी के नाम से है। इसके अण्डर में
कलकत्ता काशीपुर में चौपदा बाजार के नाम से जूट के गोदाम, और बीकानर रियासत के टीवी परगने में
दो गाँव जमीदारी पर हैं इसके अतिरिक्त सिरसावादी, सिरसागंज, पिंगना, भद्गासारी, कारिवसगंज,
बनवन, रामनगर इत्यादि बंगाल के ज्यापारिक केन्द्रों में इसकी शाखाएँ हैं। इनमें से रामनगर नामक
आम तो इसी फर्म के हारा जमीन खरीदकर बसाया गया है।

देवल क्यापारिक दृष्टि हो से नहीं धार्मिक और सार्वजनिक कार्क्यों में भी इस परिवार ने समय समय पर दाफो भाग लिया है और हमेशा लेता रहता है। इस परिवार ने बीस हजार रुपया हिन्दू युनिवर्सिटी बनारस को तथा नी इजार राजलदेसर गर्ले स्कूल में प्रदान किया है। गुसाईसर में करीब २० इजार की लगत से एक कुंआ बनवाया। आप लोगों का विचार गंगाशहर में एक चौपदा द्वाईस्कूल कोलने का है इसके लिए आपने करीब ७० हजार गज जमीन खरीद कर रक्सी है। इस स्कूल में समक्षा

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्त्र॰ मेर भैरोटानजी चीपदा, गंगागहर.



रव० सेठ घेवरचंदजी चौपड़ा, सुजानगढ़.



सेठ ईसरचंदजी चौपड़ा, गंगाशहर.



सेठ दानचंदजी चौपड़ा, सुजानगढ़.

एंक लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। गंगा शहर में इस परिवार की बड़ी २ आलीशान हवेकियां बनी हुई हैं।

#### संठ घेवरचंद दानचंद चौपडा, सुजानगढ़

इस परिवार के वर्तमान मालिक जैनक्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। इनके पूर्वज कुरू कुरू में बीकानेर के निवासी थे। वहां वे छोग उस समय में राजकीय कार्य्य करते थे। वहाँ से घटना चक्र बा उनके वंद्यान चळकर आसीप नामक स्थान पर आ बसे जो कि वर्तमान में मारवाद स्टेट का प्रक ठिकाना है। इन्छ समय तक ये छोग यहीं रहे। अन्त में संवत् १९०० के रुगमा इस वंद्या के प्रक पुरुष जिनका नाम सेठ प्रमचन्दजी या चलकर डीडवाना (जोधपुर स्टेट) में आ बसे। यहां भी आप राज कार्य्य ही करते रहे। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमण्या सेठ हीराचंदजी, सेठ दरयचन्दजी, सेठ वेवस्चन्दजी पुत्रम सेठ मिरापचंदजी था।

वेदरचंदणी—उपरोक्त चारों आताओं में आप का नाम विशेष उच्छेनीय है बाप बड़े प्रतिभाशाली और कर्मवीर पुरुष थे। संवत् १९३५ में आपने झुरू २ में ग्वालंदो (वंगाल) में अपनी फर्म खोली। उस समय इस फर्म पर बहुत मामूली न्यापार होता था। मगर आप व्यापार हुशल सज्जन थे और उस समय बंगाल आसाम में जूट का व्यापार जोरों पर हो रहा था, अतप्य कहना न होगा कि इस व्यापार में आपने बहुत इच्य उपार्जन किया। यहां तक कि साधारण स्थिति में होते हुए भी आप लखपतियों में गिने जाने कग गये। वंगाल के जूट के व्यापार का सम्बन्ध कलकत्ता में है अतप्य आपने अपने व्यापार की विशेष उन्नति होने के लिये संवत् १९६३ में कलकत्ता में भी अपनी एक ब्रांच खोली और जूट का व्यापार प्रारम्भ किया। इस फर्म के द्वारा भी आपको बहुत लाम हुआ। व्यापार के श्रतिरिक्त धार्मिकता की ओर भी आपको अच्छी रुचि थी। आपके दानचन्द्रजी नामक एक पुत्र हुए। सेठ वेवरचन्द्रजी का स्वर्गवास संवत् १९८१ में होगया।

दान चंदजी—वर्तमान में आप ही इस परिवार में मुख्य व्यक्ति हैं। आप भी अपने पिताजी की तरह क्यापार चतुर पुरुष हैं। यहां की पंचायती एवम् थळी की ओसवाल समाज में आप एक प्रतिष्ठित क्यक्ति माने जाते हैं। आप यहां के प्रायः सभी सार्वजनिक जीवन में सहयोग प्रदान करते रहते हैं। आपने हाळ ही में अपने स्वर्गीय पिताजी की स्पृति में एक श्री घेवर पुस्तकालय स्थापित किया है जिस की शानदार इमारत १००००। रूपया लगा कर आपने धनवादी है। इसके अतिरिक्त आपने अपने स्वर्गीय पिताजी की स्पृति में इस्टर्न बंगाल रेखने के ग्वालंदी की स्टेशन का नाम ग्वालंदी घेवर बाजार कर दिया है। उसी स्थान पर आपने पब्लिक के लिए एक अस्पताल बनवा कर

उसकी बिल्डिंग यूनियन बोर्ड को प्रदान करती है। इसी प्रकार आप हमेशा धार्मिक, सामाजिक और पिल्लिक कार्यों में सहायता प्रदान करते रहते हैं। आप एक मिलनसार, शिक्षित एवम् उच्च विचारों के सज्जन है। बीकानेर दरबार ने आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको आनरेरी मजिल्ट्रेंट के पद पर नियुक्त किया है। आपफो इस समय ४ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः विजयसिंह जी, पनेचन्द्रजी, श्रीचन्द्रजी, पूवम् परतापचन्द्रजी हैं। आपको व्यापार कलकता एवम् व्वालंदी चेवर बाजार में जुट का होता है।

#### जोधपुर का मोदी खानदान

इस खानदान वाले वास्तव में गणधर चौपडा गौत्र के है मगर राज्य की ओर से भोदी, की उपाधि मिलने से यह खानदान "मोदी" के नाम से प्रसिद्ध है। इस खानदान का इतिहास भी उल्लब्ध और उत्साह वर्द्ध है। कहना न होगा कि इसके पूर्वजों ने अपने उज्ज्वल कारनामों से इतिहास में अपना खास स्थान प्राप्त कर लिया है।

मोदी पीधानी—इस लानदान का इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता है जब संवत् १७३५ में जोघपुर के तत्कालीन महाराजा यशवन्तिसिंहजी का लागवास हो गया था और कई राजनैतिक परिस्थितियों के वश होकर उनके प्रश्न महाराज अजीतिसिंहजी को लप्पन के पहाड़ों में लिएकर रहना पढ़ा था । उस समय उपरोक्त लानदान के पूर्व पुरुष नाथाजी के पुत्र पीयाजी (पृथ्वीराजजी) जालौर में रहते थे। उस केंद्रिय समय में पूक बार पीयाजी जहल में महाराजा अजितिसिंहजी के साथियों से मिल गये, जिन्होंने उन्हें महाराजा अजितिसिंहजी से मिलया। कहना न होगा कि उस समय महाराजा अजितिसिंहजी बहुत कदिन विषेति (बिले) में थे। उस विपत्ति के समय में पीथाजी ने उन्हें अब और धन की बहुत काफी सहावात पूर्व जाई जिसकी बजह से उनका महाराजा से तथा उनके साथियों से—जिनमें चीहवर राठौढ़ दुर्गाराम, सुर्जन्ददास मेड्तिया, गोपीनाथ आहि के नाम उल्लेखनीय हैं—हनका काफ़ी परिचय हो गया।

जब संबत् १७६६ में ऑरगजेब का देहान्त हो गया और महाराजा अजितसिहजी गर्धानकोर हुए, तब उन्होंने पीथाजी को बुलाकर उनका बढ़ा सत्कार किया और बंश परम्परा के लिए "मोदी" की उपाधि दी। इसके सिवा "सरकार की आण क्टें धारो डाण" कहकर उनके लिए साबर महस्त की बी माफी दी।

पीथाजी के फताजी (फतेचन्दजी) नामक एक छोटे भाई और थे। वे भी जालोर में रहते थे। महाराजा अजितसिंहजी की छुपा होने से पीथाजी के वंशज जोधपुर में आकर वस गये मगर फताजी सालौर में ही रहे।

### श्रोसवाल जाति का इतिहास 🗮



श्री शम्भूनाथजी मोदी वी. ए., सेशन जज जोधपुर.



श्री इन्द्रनाथजी मोटी वी. ए , जोधपुर.



श्री शासकरण्यां चोपदा (यानचन्द्र रामज्ञाल ) लाहावट.



रायमाह्य डास्टर रामजीहासजी जैन, मजीहा (पंजाब )

#### मोदी पीयाजी का खानदान

मोदी पोधाजी के मारुचन्दजी और कारुचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें मारुचन्दजी के पुत्र मोदी मूलचन्दजी संवत् १८७२ में सिधवी इन्दराजजी के साथ मीरखों के सिपाहियों द्वारा घायल हुए और वसीसे उनका देहान्त हुआ, उनका दाह संस्कार सिंवशी इन्दराजजी के समीप ही किया गया।

मोदी दीनानायजी—कालचन्दजी के चार पुत्र हुए—हरनायजी, गोपीनायजी, शिवनायजी और इस्मीनायजी । हरनायंजी के पुत्र दीनानायजी को महाराजा मानसिंहजी के समय जयपुर घेरे में सहयोग देने के उपलक्ष्य में पुक्र गाँव पट्टे हुआ था। आप जयपुर के वकील भी बनाए गये थे। आपके शाणनायजी नवलनायजी, मीठानायजी, बैजनायजी तथा चन्द्रननायजी नामक ५ पुत्र हुए।

मोदी प्राणनागनी--आप जोषपुर के हाकिम रहे तथा आपके पास एक गाँव जागीर में था । इन्होंने खालते के समय में उन्न दिनों तक दीवानगी का काम भी देखा था । वैजनाथजी के नाम पर जोध-पुर और गोडवाद की पूर्व मीठानायजी के शिव की हुकूमत रही ।

मोदी सूरजनाथजी—ववलनाथजी सं० १९१५ के लगसग सिंधियों की लड़ाई में मेड़ते के पास काम आए। इनके दो पुत्र हुए, गुलाबनाथजी और अगरनाथजी। आगरनाथजी के पुत्र सुरजनाथजी हुए जिन्होंने महाराजा बरुतसिंहजी के समय में कीज के जाकर आलिणवावास, गूलर, आसीप तथा आजवा के बागी ठाकुरों को परास्त्र किया। इनका देहान्त १९५० में हुआ। अपके पुत्र सुजाननाथजी हुए जो अच्छे विद्वान व कहर आये समाजी थे। वर्तमान में सुजाननाथजी के दो पुत्र हैं। सरदारनाथजी और सोमान्यनाथजी।

मोदी सरदारनायकी—आपने अल्प अवस्था में ही वकाळात की और इस समय जोधपुर के योग्य वकीलों में आपकी तिनती हैं आप बढ़े मिलनसार बदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। जोधपुर के शिक्षित समाज में वजनदार व्यक्ति माने जाते हैं। सौभारयनाथजी विवाजी के स्वर्गवास होने के समय बहुत छोटे थे। आप परिश्रम प्रवैक विद्या प्राप्ति में सलप्त रहे। सन् १९२१ में आपने एल० एल० बी० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और अभी आप जोधपुर स्टेट में वकालात करते हैं।

मोदी दोनानायजी के छोटे पुत्र चन्द्रजनाथजी के अमरनायजी और अमृतनाथजी नामक पुत्र हुए । अमरनायजी एवं उनके पुत्र फूलनाथजी भी राज्य की सर्विस करते रहे । फूलनायजी का स्वर्गवास संवत् १९७७ में हुआ ।

मेदि शम्भूनायजी---मोदी फुलनायजी के पुत्र शस्भूनाथजी और जुबरनाथजी हैं। शस्मूनाथजी का जन्म १९५२ में हुआ। आपने बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त को है। आप सन् १९१९ से २६ तक कई स्थान

#### क्रोसवाळ बाति का इतिहास

के हाकिम रहे। इसके बाद आप जोधपुर में सेशन जर्ज के पर्द पर नियुक्त हुए। वर्तमान समय में भी आप इसी पद पर काम कर रहे हैं। आप जोधपुर के शिक्षित समाज में तथा ओसवाल समाज में वजनदार तथा लोकप्रिय सज्जन हैं। आपके पुत्र मोदी हुन्द्रनाथजी हैं।

मोदी इन्ह्रनाथजी का जन्म संवत् १९६२ में हुआ। आपने बी० ए० एछ० एछ० थी० तक उच शिक्षा प्राप्त की। सन् १९२७ में आप महाराजा साहिच के प्राइवेट सेकेटरी के ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेण्डेण्ट हुए। सन् १९३० से १९३३ तक आप स्टेट कॉन्सिल के मेम्बर इन वेटींग के सेकेटरी रहे। आप बढ़े कुशाग्र दुद्धि के नवयुवक हैं।

श्री जवरनाथजी मोदी ने भी उच्च शिक्षा पाई है । इस समय आप महकमे स्रास में नियुक्त हैं।

श्री दीनानाधजी के तृतीय पुत्र बेजनायजी थे, जिनके पुत्र शार्ट्लनायजी जालोर और सांचोर के हाकिम रहे । शार्ट्लनायजी के चार पुत्र हुए—मिश्रीनायजी, चतुरनायजी, रूपनायजी, और सोमनाय जी । श्री रूपनायजी के पुत्र श्रीनायजी हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में इन्स्ट्रक्टर हैं । आपको कविता बनाने की विशेष रुचि हैं । इनकी लिखी हुई दर्जनों पुस्तकें इस समय प्रचलित हैं ।

श्री हरनाथजी के छम्न आता गोपीनाथजी के पौत्र अजबनाथजी हुए, जिनके पुत्र बद्रीनायजी— जो उमरकोट के हाकिम थे—सं० १८८४—८५ के लगभग उमरकोट के युद्ध में काम आये आप के प्रपौत्र वर्तमान में बृद्धनाथजी विद्यमान हैं जो स्टेट सर्विंस में हैं। वद्रीनाथजी के कनिष्ट आता मोदी रामनाथजी सं० १८८४ के लगभग वौलतपुरे में हाकिम थे।

श्री हरनायजी के सबसे छोटे आता रूझ्मीनाथजी ये जिनके वंशज वर्तमान में माणकचन्द्रजी हैं। आप स्टेट सर्विस में हैं।

यह परिवार जोघपुर की ओसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है तथा लगातार कई पीढ़ियों से जोघपुर स्टेट की सेवाएँ करता आ रहा है।

#### मोदी फत्ताजी का परिवार

मोदी फत्ताजी के जगन्नाथजी और जसवन्तजी नामक दो पुत्र हुए। मोदी जगन्नाथजी के ठाकुरसीजी तथा रूपचन्दजी नामक पुत्र हुए। इनमें से रूपचन्दजी के कोई संतान नहीं हुई। मोदी ठाकुरसीजी के मुकुन्दसी, रतनसी, सरदारसी और सावंतसी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें मोदी रतनसीजी ने संबद् १८८५।८६ में मारवाद की सायरात का कंट्राक्ट किया, इसके पुत्र में उनको जोधपुर दरवार से सायरात की माफी का आर्डर मिठा जो उनके पुत्र पदमसी तक पाठा गया।

मोदी मुकुन्दसीजी के हेमसीजी, गुमानसीजी और राजसीजी नामक २ पुत्र हुए और गुमानसी जी के मोकमसीजी, कुशलसीजी और अचलसीजी नामक पुत्र हुए इनमें से मोकमसीजी हेमसीजी के यहां तथा कुशलसीजी राजसीजी के यहां दत्तक गये। मोदी पदमसीजी के पुत्र सहतावसीजी ने संवत् १९२५ में जालोर शहर की कोतवाली की। उनके याद कमशः जोरावरसीजी शकुनसीजी व मदनसीजी हुए। वर्त-मान मे मोदी मदनसीजी वैद्धिगका कारवार करते हैं। मोदी अचलसीजी के पुत्र लालसीजी ने सायरात में सर्विस की, इस समय आप रिटायर्ड हैं, इनके पुत्र गणपतसीकी पदते हैं। मोदी कुशलसीजी के पुत्र तेजसी जी मौजूद हैं। इनके पुत्र कालसीजी वैद्धा ज्यापार करते हैं।

मोदी सरदारसींजी के थानसीजी, भानसीजी और झानसीजी नामक तीन पुत्र हुए। इतमे कुन्दनसीजी मानसीजी के नाम पर इत्तक गये। मोदी थानसीजी और चिमनसीजी नामक पुत्र हुए। इतमे कुन्दनसीजी मानसीजी के नाम पर इत्तक गये। मोदी थानसीजी बौर चिमनसीजी के कोई संतान नहीं हुई। मोदी कुन्दनसीजी के पुत्र दीपसीजी संवत १९८० में गुजरे। इनके नाम पर मोदी रचुनाथसीजी (पृथ्वीराजजी के खानदान में मोदी विद्वयम्मरनाथजी के पुत्र) संवत १९७६ में दत्तक लिये गये। आपके यहां बैक्किंग का कारबार होता है। आप उत्साही युवक हैं। आपके उगमसी नामक पुत्र हैं।

मोदी खींवसीजी ,के हुकुमसीजी जेतसीजी और सुखतानसीजी हुए ! इनमें हुकुमसीजी के कोई संतान नहीं हुई । सुखतानसीजी अभी विव्यमान हैं उनके युत्र धादखतीजी निसंतान गुजर गये । जेतसीजी के बखतानरसीजी और सुकनसीजी नामक २ युत्र हुए । इनमें वस्तावरसीजी विव्यमान हैं, इनके यहां मोदी जवरनाथजी के युत्र स्रतसीजी दत्तक आये हैं । मुकनसीजी जोरावरसीजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

#### सेठ वालचन्द रामलाल चोपडा, रायपुर (सी० पी०)

इस परिवार के पूर्व क कुकड़ श्रोपड़ा महारावजी छोहावट से ४० मीछ दूर सेतरावा नासक स्थान में रहते थे। वहाँ से यह कुटुम्ब छोहावट आकर वसा। महारावजी के राजसीजी, पुरखाजी तथा गोमाजी नामक ३ पुत्र हुए।

सेठ रघुनाधदास बालचन्द—पुराबाजी के गुळावचन्दजी, रघुनाधदासजी तथा बालचन्दजी नामक दे पुत्र हुए । इन तीनों भाइयों ने अपने चचेरे भाई गेंदमलजी के साथ लगमग १२५ साल पहिले व्यापार के लिये यात्रा की तथा नागपुर और उसके आसपास पारदी और महाराजगंज में अपनी दुकाने खोलों । धीरे २ इन वन्धुओं का न्यापार रायपुर, धमतरी, राजनोद गाँव, कलकत्ता और वन्बई में फैल गया, और .क्सीसगद गान्त में रघुनायदास बालचन्द के नाम से यह फर्म नामी मानी जाने लगी । इन बन्धुओं में सेठ बालचन्द्रजी बद्दै प्रतिष्ठा सम्पन्न स्पत्ति हुए। आपके विश्वास से लोहावट, फलौरी, लिवंद आदि के कई ओसवाल गृहस्यों ने सी० पी० में अपना व्यापार जमाया। सेठ गुलाबवन्द्रजी के हीराचन्द्रजी, सेठ रहुनायदासनी रतनलालजी, कैंवरलालजी, तेजपालजी सेठ वालचंद्रजी के रामलालजी और गेंदमलजी के मीकमचंद्रजी नामक पुत्र हुए। इन बन्धुओं ने लोहावट-विसनावास में संवत १९५७ में श्री चंदाप्रमु स्वामी का मंदिर व धर्मशाला बनवाई। अकाल में लोगों को मदद दी। संवत् १९५७ में इव सब भाइयों का कारवार अलग-अलग हुआ।

चोपड़ा रतमलालजी --- आप उम्र भर मारवाड़ ही में रहे तथा आतिथ्य सत्कार में नामवरी पाते रहे। सम्बत् १९८९ में आपका स्वर्गवांस हुआ। आपके कन्हें यालालजी, जमनालालजी, सोहनलालजी फूलचंदजी तथा भोमराजजी नामक ५ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें जमनालालजी सेजमालजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

चोपटा तेजमालजी---आप बड़े योग्य और छुशल ज्यापारी थे । आपने तमाम हुकानों का काम बड़ी बुद्धिसत्ता पूर्वक सम्हाला । श्रोपके नाम पर जमनालालजी दसक आये ।

चोपडा रामलालजी-आपका जन्म सम्वत् १९२६ में हुआ । आप बढ़े द्वालु तथा धर्मामा पुरुष हो गये हैं । आपने राजनोड़गांव में पांजरापोल को स्थापित किया । सम्वत् १९५६ तथा ६२ में मृतुष्य तथा पशुओं को बहुत इमदाद पहुँचाई । इसी प्रकार के दिन्य शुणों से आपने विशेष नाम पाया । सम्बद् १९६४ में आप स्वर्ग गासी हुए । आपके पुत्र चोपवा आसकरणजी विश्वमान हैं ।

चोपड़ा जमनालालजी बी० ए० एल० एल० बी० — आपका जन्म सम्वत् १९५० में हुआ। सन् १९५० में लापने एल० एल० बी० की डिगरी हासिल की तथा १९१८ से आप रावपुर में अस्टिस करते हैं। आप यहाँ के प्रतिष्ठित वकील माने जाने हैं। आपकी रावपुर के शिक्षित समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हैं।

चोपड़ा श्रासकर एजी--आएका जन्म संवत् १९५९ में हुआ ! आएकी फर्म सेठ बालचंद रामलाल के नाम से न्यापार करती है, तथा रायपुर छत्तीसगढ़ प्रान्त की प्रसिद्ध फर्म मानी जाती है। शिक्षा की ओर आपको अच्छी रुचि है। इस समय आप १ इलार रुपया सालाना न्यावर गुरुङ्क की सहां यता देते हैं। इसके अलावा लोहावट में आपकी एक कन्या पाठकाला और होमिबोपैधिक हिस्पैसरी है। परवा प्रथा को आपने तोडने का प्रयत्न किया है।

इसी तरह इस परिवार में हीराचंदनी के पुत माणक्कालनी, कैंबरकालनी के पुत्र केसरीचंदनी, चंदनमळवी, सम्पतकालनी और प्रसापचंदनी हैं। कैंबरकालनी के बड़े पुत्र चम्पालकनी का स्वर्गेवास हो गया है। आप बढ़े शिक्षाप्रेमी सजन थे। गोमाजी के परिवार में कुद्रनमलजी प्रभावशाली व्यक्ति थे। इस समय गोमाजी के परिवार में जालमचन्दजी, मोमराजजी, नेमीचंदजी, जुगराजजी, मुखचंदजी तथा जेठमलजी विद्यमान हैं। इसी तरह राजसीजी के परिवार में छोगमलजी, सतीदानजी, धुगनमलजी, गणैश-सलजी और मेचराजजी हैं।

#### सेठ राजमल भँवरलाल चोपड़ा (कोठारी) बीकानेर

यह परिवार बीकानेर का निवासी है। इस परिवार में सेठ मूलचन्द्रजी कोटारी ने सिल्हट में दुकान स्थापित की, तथा अपनी दुदिमत्ता के बलपर उसके स्थापार को बदाया। आपका रवर्गवास सिल्हट में ही हुआ। आपके पुत्र सोभागमलजी के युवावस्था में स्वर्गवासी हो जाने से भैरीदानजी बीकानेर चले आये।

सेट मैरींदानजी बीकानेर से पुनः कल्डस्ता गये, तथा वहाँ सेट जाजाय मदनगोपाल मोहता तथा हस्तीमलजी बीकानेर वार्लो की फर्म पर कार्य करते रहे। इन दुकानों की आपने अच्छी उन्नति की। आपकी होिशापारी और ईमानदारी से प्रसन्न होकर वृद्ध सेट हस्तीमलजी ने आपको अपने पुत्र लखमीचन्दनी के साथ अपनी फर्म का मागीदार बनाया। आपने इस दुकान की बहुत उन्नति की। बीकानेर तथा कल्कस्ता की ओसवाल समाज में आप अच्छे प्रतिष्ठित सजन थे। आपने कई घार्मिक कार्मों में सहायताएँ दीं। संवत् १९८९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र हीराळालजी तथा राजमलजी विद्यमान हैं। सेट भैरोंदानजी के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके पुत्रों का उपरोक्त "इस्तीमल लखमीचंद्र" फर्म से भाग अलग हो गया। तथा इस समय आप लोग मनोहरदास कटला, कल्कन्ता में राजमल भैंवरलाल के नाम से अपना स्वतन्त्र कारवार करते हैं। आपके यहाँ रेशमी कपड़े का इन्योर्ट सथा थोक विक्री का ज्यापार होता है।

सेठ हीरालाखजी के पुत्र भँवरालाखजी, धरमचंदजी तथा उमरोवसिंहजी और राजमळजी के गोपालचन्द्रजी नामक पुत्र हैं।

#### राय साहिब डाक्टर रामजीदासजी जैन, मजीठा (पंजाब)

इस परिवार के पूर्वज ठाठा काक्शाहजी चोपड़ा मजीठा में ध्यापार करते थे। संवत् १९३७ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके गोविन्दरामजी, नत्यूरामजी, जिवंदामकजी, नयसळजी और विश्वनदासणी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें जिवंदामछजी तथा नयमछजी अभी विद्यमान हैं। छाठा गोविंदरामजी सराकी का स्यापार करते थे। इनके पुत्र छाठा दीछतरामजी, छाठा रासजीदासजी, तथा छाठा वरकतरामजी हैं। आपका जन्म कमशः सम्बत् १९२७, ३३ तथा १९३५ में हुआ। इनसे छोटे केसरीचन्दजी बी० ए० प्रीवर थे। इनका सन् १९२४ में स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र केछाशचन्द्रजी तथा प्रकाशचन्द्रजी हैं। काला दोलतरामजी--आप काश्मीर स्टेट में ओवरसियर और जयपुर स्टेट में सब हिबिजनल आफ़िसर फारेस्ट रहे । इघर कई सार्जों से आप पी० डब्ब्यू० डी० नेपाल में सर्विस करते हैं । आपके प्रत्र अमरचंदजी, ताराचंदजी तथा सरदारचंदजी पढ़ते हैं ।

जाजा रामजीदासजी — आप सन् १८९५ में डाक्टरी पास हुए तथा इसी साल गर्वकेंट की क्षोर से जयपुर भेजे गये। वहाँ १९२६ तक आप मेयो हास्पिटल के हाउस सर्जन के पद पर कार्य करते रहे। सन् १९२६ में आपको स्टेट से पेंशन प्राप्त हुई। सन् १९२६ में भारत सरकार ने आपको "राय साहिव" की पदवी इनायत की। सन् १९२९ से ४ साल तक आप ठाकुर साहब इंडलींद के प्राइवेट डाक्टर और मेयो कालेज अजमेर में उनके कुमारों के गार्जियन रहे। इस समय आपने मजीठा में अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरी खोली है। आप मजीठा की जनता में प्रिय व्यक्ति हैं तथा टेपरेंस सोसायटी के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके पुत्र प्यारेलांस्जी उन्साही नवयुवक हैं तथा महावीर दल के प्रधान हैं। आप जयपुर में जवाहरात का ज्यापार करते हैं।

इसी तरह इस परिवार में नत्थ्रामजी स्टेशन मास्टर थे। इनके चार पुत्र हैं जिनमें गणधा-रामजी स्टेशन मास्टर, काशीरामजी सब इन्सपेक्टर पोलीस पंजाब, तीरथराजजी सब इन्सपेक्टर पोलीस जयपुर हैं। तथा चौथे लाला दीवानचन्दजी मजीला में व्यापार करते हैं। लाला जिवंदामलजी के पुत्र गोपालदासजी सिंगापुर में मेससे नाहर एण्ड कम्पनी के मैनेजर हैं। तथा निहालचन्दजी तिजाल करते हैं। बाबू नन्दलालजी के पुत्र तुर्गादासजी ने सन् १९०७ में दीक्षा ली। इनका वर्तमान नाम मुनि दर्शनविजयजी है।

#### सेठ श्रगरचन्द घेवरचन्द चोपड़ा, श्रजमेर

सेठ घेवरचन्द्रजी चोपड़ा स्थानकवासी आझाय के मानने वाले सजान हैं। आप आरंभ में धहुत मासूली हालत में सर्जिस करते थे। लगभग २० वर्ष पूर्व भापने कपड़े की हुकान की तथा इस व्यापार में आपने अपनी लायकी तथा परिश्रमशीलता से कैवल कपड़े के व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपालित कर आपने अजमेर की प्रसिद्ध मम्बद्ध्याँ परिवार की हतेडी खरीद की। इस समय आपने यहाँ रेशमी कपड़ों का व्यापार होता है। आपकी दुकान से राजपूताने के कई राजवाड़े कपड़ा खराँदते हैं। आप अजमेर के जोसवाल समाज में अच्छी इजात रखते हैं तथा सजान पुरुष हो आपके २ प्रत्र हैं।

श्रोसवाल जाति का इतिहास



गधइया परिवार ( श्रीचंद गणेशदास गधइया ) सरदार शहर खेठे हुए:—(१) सेठ विरदीचंदनी गधइया (२) सेठ गणेशदासनी गधइया ।  $\mathbf{v}$  कुँ० नेमचदनी  $\mathbf{S}$ /० सेठ विरदीचंदनी गधइया (२) कुँ० उत्तमचंदनी  $\mathbf{S}$ /० सेठ विरदीचंदनी गध $\mathbf{v}$ 

### गधैया

#### गर्धेया गौत्र की उलत्ति

ऐसा कहा जाता है कि चन्देरी नगर के राठौर वंशीय राजा खरहरथिसहजी ने खरतर गुच्छाचाय्यें श्री जिनदत्तस्विर से जैन धर्म की दीक्षा प्रहण की । आपके भैंसासाह नामक एक नामांकित पुत्र हुए । हन भैंसाशाहजी के पांचने पुत्र सेनहत्य का लाव का नाम गहाशाहजी था । इन्हीं गहाशाहजी की सन्तानें आगे जाकर गर्थया के नामसे मशहूर हुई और धीरे रे यह नाम गीप्र के रूप में परिणत हो गया । तभी से गहाशाहजी के वंशज गर्थया के नाम से मशहूर हुं

#### सेठ जेठमल श्रीचन्दजी गधैया

संवत् १८९६ में सेठ जेठतल्जी अपने काकाजी सेठ मानमल्जी के साय नौहर ( बीकानेर स्टेट ) से पहाँ आये । आपका जन्म संवत् १८८८ में ,नौहर ही में हुआ। आप सरदारशहर आये और अपना घर स्थापन किया उसी घर में आजतक आपके वंशज रहते आ रहे हैं। संवत् १९०७ में आप कूँच बिहार ( बंगाल ) में गये और वहाँ जाकर अपनी फर्म स्थापित की तथा ९ वर्ष तक लगातार वहीं रहकर आप संवत् १९१६ में वापस सरदारशहर आये। आपको वहाँ पहुँचने में पा। माह लगे थे। आपके अवन्त्रजी नामक पुक पुत्र हुए। इसी समय से आपको साधु-सेवाओं से बड़ा प्रेम हो गया और आपने इमेशा के लिये रात्रि मोजन करना बंद कर दिया। इसके कुछ समय परचात ही आपने केवल आठ प्रत्यों का मोजन करना शेप रक्ता था। रात्रि में आप कम्यल पर शयन करते थे। लिखने का मतल्ल यह है कि घनिक और श्रीमान् होते हुए भी आपने अपना जीवन त्यागमय बना लिया था। संवत् १९२४ में पत्री के होते हुए भी आपने ब्रह्मचर्य्य व्रत घाएण किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९५२ के बैशाख में हो गया। आपका परिवार श्री जैन श्वेताम्बर तेतायंथी संप्रदाय का अनुवादी है।

सेठ श्रीचन्दर्जा--आपका जन्म संवत् १९१९ में हुआ। संवत् १९६७ में व्यापार के लिये कल-कत्ता गये और वहाँ जाकर अपनी फर्म पर, जो पहले ही संवत् १९२९ में स्थापित हो चुकी, कपदे का स्थापार प्रारंभ किया। इस व्यापार में आपने अपनी बुद्धिमानी प्वम् व्यापार कुशलता से लाखों क्पयों की सम्पत्ति उपार्जित की। यह कार्य्य आप संवत् १९६० तक करते रहे। इसके पश्चात् आप अपने व्यापार का भार अपने पुत्र सेठ गणेकात्मस्त्री एवम् सेठ विरदीचन्दजी को सींप कर व्यापार से अलग हो गये तथा

#### भोसवास जाति का इतिहास

भापने अपना ध्यान घार्सिकता की ओर लगाया । आपने भी ब्रह्मचर्य्य व्रत धारण कर लिया और व्यापार से हाथ हटाकर, साधु सेवा में छगे । आपका स्वर्गवास संवत् १९८६ के वैशाल में हो गया ।

सेठ गणेशयदासनी श्रीर निरदांचन्द्रजी—आपका जन्म संवत् १९३६ का सथा सेठ विरदीचंद्रजी का संवत् १९३७ का है। जाप दोनों ही माई वह मिछनसार सरछ प्रकृति और सज्जन वृक्ति के महानुमाव हैं। आप दोनों हीसजन ज्यापार के निमित्त क्रमशः संवत् १९५० तथा सम्वत् १९५३ में कछकत्ता जाने छने पृवस् वहाँ कपड़े के व्यापार को आप छोगों ने विशेष उत्तेजन प्रदान किया। आप दोनों ही माईसों ने अपने परिश्रम प्रवम् बुद्धिमानी से बहुत सम्पत्ति उपार्जित छी। आप छोग यहाँ सरदारशहर में बहुत प्रतिष्ठित ज्यक्ति माने जाते हैं। इतने प्रतिष्ठित और सम्पत्ति शालो होते हुए भी आप में अभिमान का छेश भी नहीं है। सेठ गणेशदासजी को सन् १९१६ में बंगाल गवनेंमेंट ने आसन प्रदान किया है इसी प्रकार आप सन् १९१७ में बोकानेर स्टेट के कैंसिल मेम्बर भी रहे। सेठ विरदीचन्द्रजी के इस समय नेमीचन्द्रजी और उत्तमचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी आज वळ ज्यापार के छिए कछकत्ता जाया करते हैं। आप छोग भी शांत एवम् मिछनसार और समसदार नवयुवक हैं।

इस परिवार की सरदाश्महर में बड़ी आलीशान हवेलियाँ बनी हुई हैं। आपका न्यापार करन कत्ता में 118 कास स्ट्रीट मनोहरदास कटला में कपदे का तथा वेंकिंग और हुँडी चिट्ठी का होता है। इसी फर्म की एक और यहाँ बांच है जहाँ कोरा, मारकीन और घोती जोड़ों का व्यापार होता है। इस कर्म पर 'तार का पता "Gadhaiya" और "Kelagachha" है। टेलीफोन नं० ३२८८ बड़ा बजार है।

#### सेठ रामकरण हरिरालाल जौहरी, नागपुर

इस खानदान के पूर्वजों का मूळ निवासस्थान होशियारपुर ( पंजाब ) का है। वहाँ से सेठ राज-करणजौं करीब 100 वर्ष पूर्व ज्यापार निसित्त नागपुर आये और यहाँ पर आकर आपने न्यापार करना प्रारंभ किया। आप मंदिर आकृत्य के मानने वाले हैं!

सेठ रामकरणाजी—आपने उक्त कर्म की स्थापना सं 1८९० में की । ग्रुक्त से ही आपने जवाहिरात का ज्यापार चाल किया । आप बंदे साहसी तथा व्यापार कुशल व्यक्ति थे । आपके पदचात इस फर्म की विशेष उन्नति सेठ हीरालालजी के समय में हुई । आपने अपनी कर्म को बहुत उन्नत अवस्था में पहुँचा दिया । आपका स्वर्गवास सं 1९६५ में हुआ।

सेटहीराळाळजी के तीन पुत्र हुए—मोतीळाळजी माणकचन्दजी और केशरीचन्दजी ने माणकचन्दजी 'मेचीदा जिले में श्री महतती ( माण्डक) तीर्थ में एक आदीश्वर स्वामी का मंदिर बनवाया। मोतीकाकडी

## श्रोसवाल जाति का इतिहास

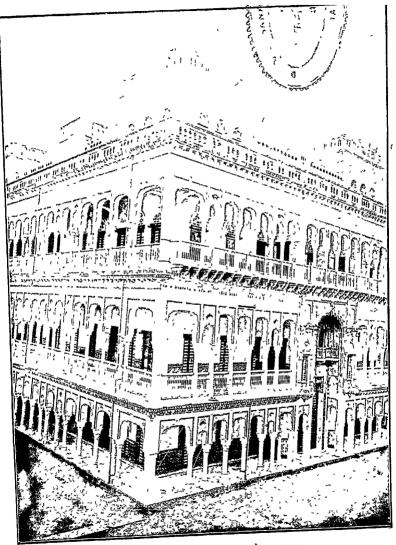

गधर्या भवन ( श्रीचंद गणेशदास गधर्या ) सरदार शहर

का सं० १९६४ में, माणकचन्द्जी का सं० १९७४ में तथा केशरीचन्दजी का स्वर्गवास संवत् १९८७ में हुआ। श्रीयुत माणकचन्दजी के जवाहरमलजी नामक एक पुत्र हुए मगर आपका भी देहान्त हो गया। आपके मानमलजी नामक पुत्र हुए। आपका देहान्त केवल १८ वर्ष की उस्र में सं० १९९७ में हो गया। आपके कोई पुत्र न होने से केशरीचन्दजी केलीट पुत्र इन्द्रचन्दजी जिनका वर्शमान नाम महेन्द्रङ्मारसिंहजी हैं दत्तक रक्षे गये।

इस समय इस फर्म के मालिक श्रीयुन केशरीचन्द्रजी के बड़े पुत्र पानमळजी, मानमळजी के पुत्र महेन्द्रकुमारजी तथा मंगळसिंहजी हैं। आपके यहाँ इस समय जनाहिरात का काम होता है। आपकी फर्म नागपुर में इतवारी वाजार में तथा सदर बाजार में है।

यह परिवार नागपुर की ओसवाल समाज में बहुत प्राचीन तथा प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है। जौहरी पानमलजी बदे रहेंस तबियत के उदार पुरुष हैं। आपका परिवार, कई पीढ़ियों से जवाहरात का ज्यापार करता आ रहा है।

## लाला नत्यूशाह मोतीशाह, सियालकोट (पंजाब)

यह परिवार गर्षेया गोत्रीय है तथा जैन बवेताम्बर स्थानकवासी आम्नाय को पालन करने वाला है। यह सानदान बहुत लम्बे भर्से से सियालकोट में रहता है। ठाला टिंडेग्राहजी के पुत्र नारायणशाहजी सियालकोट के प्रसिद्ध बेंकर थे। आप राज घरानों के साथ बैद्धिग विजिनेस करते थे। आपके लाला रामद्यालजी, लाला साहबद्यालजी तथा लाला सोनेशाहजी नामक है पुत्र हुए। लाला सोनेशाहजी के लाल देवीदित्ताशाहजी, लाल गंगाशाहजी, तथा लाल जेट्शाहजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें यह परिवार लाला जेट्शाहजी का है। आपके नम्यूशाहजी, मोतीशाहजी, खजांचीशाहजी तथा लखभीवन्दजी नामक वार पुत्र हुए।

लाला नथ्युशाहती का जाम संवत् १९२१ में हुआ । आप इस खानदान में बढ़े हैं तथा सियालकोट की जैन बिरादरी में मोअज्जिल पुरुष हैं। २० सालों तक आप यहां की जैनसमा के प्रेसिकेंट रहे।

छाला मोतीशाहजी का जन्म सं० १९२४ में हुआ। आप भी सियालकोट के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। सन् १९०८ से आप इस समय तक स्थानीय म्युनिसियैलिटी के मेम्बर हैं। सन् १९१२ में आप सैप्ट्रल बैंक के केशिजर बने। इस समय आप उसकी स्थानीय ब्रांच के क्हाइस प्रेसिडेण्ट हैं। युद्ध के समय आपने गवर्नमेंट को रंगरूट भरती कराकर तथा रूपया दिलाकर काफी इमदाद पहुँचाई। आप यहां के हिस्ट्रिक्ट दरवारी हैं। आपके लाला प्यारेजालजी, नगीनालालजी, जंगीलाङजी, ज्ञादीलाजजी तथा मनोहरकालकी नामक ५ पुत्र मौजूद हैं।

जाला प्यारेकालजी बैक्किय व्यापार सन्हालते हैं। छाट्या नगीनालालजी ने सन् १९२२ में बी॰ ए॰ तथा १९२४ में एल॰ एल॰ बी॰ पास किया। जाप सियालकोट हिन्दू सभा के सेक्रेटरी हैं! आपके परिश्रम से यहां महाजीर कन्या पाठशाला का स्थापन हुआ। आप शिक्षित तथा उत्साही सजन हैं तथा इस समय प्रेक्टिस करते हैं। छाला लंगीलालजी ने सन् १९२६ में प्म॰ ए॰ तथा २८ में प्ल॰ एल॰ बी॰ की डिगरी हासिल की है। आप सबजजी की कारपीटीशन परीक्षा में सेकण्ड आये। इस समय आप प्रेक्टिस करते हैं। इनसे छोटे शादीलाल जी जनरल मरचेंट हैं।

काला गोपालदासनी—हाला सर्जाचीशाहजी के पुत्र हैं। आप बी॰ एस॰ सी॰ एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ हैं। आपने सबसे पहिले अपनी दिस्पेंसरी में पृक्सरे की मशीन लगाई है। आप सियालकोट के मशहूर डाफ्टर हैं। आपके छोटे भाई चैनलालजी, चिमनलालजी तथा रोशनलालजी अलग २ तिजारत करते हैं।

काका क्खमीचन्द्रजी अपने बड़े आता सर्जाचीशाहजी के साथ बैंक्लिंग व्यापार करते हैं। इनके युद्र पूरनचन्द्रजी तथा शासकाळजी हैं।

#### लाला काशीराम देवीचंद गंधेया का परिवार. सियालकोट

इस खानदान वाले श्री जैन श्वेतान्वर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाले सज्जन हैं। आप कोर्गों का मूख निवासस्थान सियालकोट का ही है। इसका इतिहास खाला केशरशाहजी से प्रारम्भ होता है। काला केशरशाहजी के गोबिन्दशाहजी और गोबिन्दशाहजी के जयदयालशाहजी नामक पुत्र हुए।

काला जयद्यालशाहली बढ़े धर्मात्मा पुरुष थे। आपने कपढ़े के व्यवसीय में खुब संकल्ता प्राप्त की। आपको संवद १९३४ में स्वगंवास होगवा है। आपके लाला पालशाहली, लालशाहली, निहालशाहली, रूपाशाहली, बघावाशाहली, मधुराशाहली पुवस् काशीशाहली नामक सात पुत्र हुए। वर्त-मान परिवार लाला काशीशामती के वंश का है।

ठाला काशीरामती का जन्म संवद् १९११ में हुआ था। आप जैन सिद्धान्तों एवम स्वां को सद जानते थे। आप बदे धर्मध्यानी सन्जन थे। आपको बसाती के कामों में काफी सकत्वता मिली। आपका स्वर्गवास संवद् १९८० में हुआ। आपके लाला लद्द्शाहजी, इंसराजजी, कुन्दनहान्त्री, देशीचन्द्री, नगीनालालजी एवस वंगीलालजी नामक छः पुत्र हैं। आप संव माह्यों का जन्म, अमर संवत् १९४०, १९४५, १९४८, १९५८, १९५८ एवस् १९६२ में हुआ। इनमें छाला ईसराजजी संवत् १९८० में स्वर्गवासी होगये हैं। शेष भाइयों में केवल लाला देवीचन्द्जी और जंगीलालजी को छोड़ कर सब अलग अलग अपना स्वतंत्र वंबापार करते हैं। देवीचन्द्जी और जंगीलालजी मेसर्स काशीराम देवीचंद्र के बाम से सम्मिलित रूप से ब्यवसाय करते हैं।

#### लाला मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर

इस खानदान के पूर्वज लाला बूटेशाहजी अपने समय के नामी जौहरी होगये हैं। आप महा-राजा रणजीतिसहजी के कोर्ट ज्वेकर ये। आप लाहौर म्युनिसिपैलेटी के प्रथम मेम्बर थे। इनके बल्लो-शाहजी, हरनारायणजी, विशानदासजी, तथा महाराजशाहजी नामक ४ पुत्र हुए।

लाला विश्वनदासकी के पुत्र बुलाखीशाहजी हुए। इनके पुत्र खाला हीरात्माळजी एद्वोकेट बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ वी॰ लाहौर के प्रतिष्ठित वकील हैं तथा अमर जैन होस्टल और एस॰ एस॰ जैन सभा पंजाब के सास कार्य्य कर्ता हैं। इनसे छोटे भाई ठाला मुन्शीलालजी बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ घी॰ वकील थे इनका स्वर्गवास होगया है। इनके पुत्र मदनलालजी सर्विस करते हैं। हीरालालजी के पुत्र जवाहर लालजी ने इस साल बी० ए॰ की परीक्षा दी है।

काला महाराजशाहजी के गंगारामजी तथा नत्यूमलजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गंगारामजी के पुत्र मोतीलालजी तथा पत्तालालजी हुए। लाला मोतीलालजी ने सन् १९०२ में संस्कृत पुस्तकों का व्यापार तथा प्रकाशन जोरों से किया। आपका स्वर्गनास सं० १९८६ में हो गया है। आप श्री भारमानन्द जैन सभा पंजाब के गुजरांवाले के प्रथम अधिनेशन के सभापति थे। इस समा भापका लाहोर में मोतीलाल बनारसीवास के नाम से प्रेस है। आपके यहाँ से संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी की लगभग २०० पुस्तकें निकली हैं। यह प्रन्यालय पंजाब के पुस्तक व्यवसाइयों में अपना खास स्थान रखता है।

लाला मोतीलालीजी के पुत्र लाला सुन्दरलालजी गांधिया विद्यमान हैं। आप जिल्लित तथा उत्तत विचारों के सजन हैं तथा प्रस्थ प्रकाशन व विक्रय का कार्य्य भली मांति संचालित करते हैं।

इसी तरह इस परिवार में पञ्चाळाळजी के पुत्र खजानचन्द्रजी तथा नत्यूसिहजी के माणकचन्द्रजी हैं।

#### लाला गोपीचन्द किशोरीलाल जैन, श्रम्याला

यह सानदान कई पुश्तों से अभ्याला में निवास कर रहा है। इस सानदान में ठाला बहादुर सस्त्री के खाला सुन्नीलालजी, दुर्बेखमलजी, तथा जयलालजी नाम के दे पुत्र हुए। इनमें छाला राजारामजी के निहालकर्त्जो तथा भगवानप्रसादजी नामके २ (प्रत्र हुए । इनमें लाला निहालकन्द्रजी के क्स्मी॰ चन्द्रजी, गोपीचन्द्रजी, अभीचन्द्रजी, संतरामजी तथा बनारसीदासजी नामक ५ प्रत्र हुए ।

लाला लक्सीचन्द्रजी स्वर्गवासी हो गये हैं। आपकी ओर से जैन हाई स्कूस अम्बाला में प्रवम पास होने वाले लाफ को प्रति वर्ष १००) की येली दी जाती है। आपके पुत्र ताराचन्द्रजी हुए इनके पुत्र निरंजनलालजी थी॰ ए॰ में पद्ते हैं। लाला गोपीचन्द्रजी का जन्म संवत् १९२२ में हुआ। राज दरबार में आपका मान हैं। महकमा पोलीस से इन्हें इन्सजाम के कामों के लिये सार्टिफिकेट मिले हैं। आपके पुत्र किशोरीलालजी, अन्वाला हाई स्कूल के लिये डेप्टेशन लेकर महास, बम्बई, हैदराबाद की ओर गये थे। आप अन्वाला में असेसर हैं। आप बढ़े उत्साही सज्जन हैं। इनके पुत्र रतनवन्द्रजी हैं।

छाला संतरामजी श्री आत्सानन्द् जैन समा पंजाब के प्रधान हैं। आप पंजाब के मन्दिर मार्गीय जैन समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आप अध्वाले के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर डिस्ट्रिक्ट दरबारी और असेसर हैं। आपके पुत्र द्यामसुन्दरजी हैं। छाला बनारसीदासजी भी प्रतिष्ठित ध्यक्ति हैं। आप के टेकचन्द्रजी विमानलालजी, विजयकुमारजी तथा प्रवनकुमारजी नामक चार पुत्र हैं।

#### लाला नानकचन्द्र हेमराज गर्धेया, अम्बाला

यह परिवार वितास्वर स्थानकवासी आझाय का मानने वाला है। इस खानवान में काला जवदयालजी हुए। उनके पुत्र हीरालालजी और पौत्र नानकवन्दली थे। लाला नानकवन्दली का बन्म १८०९ में तथा स्वर्गवास संवद १९६६ में हुआ। आपके लाला मिललीरामजी, भीवंदली तथा हेमराजबी नाम है ३ पुत्र हुए।

लाला श्रीवन्द्रजी का जन्म संवत् १९३१ में हुआ। आपने कई धार्मिक पुस्तकें प्रकासित करण कर सुपत बँटवाई। आप प्रतिष्ठित न्यक्ति थे। संवत् १९७४ में आप स्वर्गवासी हुए। इनके सहाँ क्परें का ग्यापार होता है। लाला शिवप्रसादजी के लोमप्रकाशजी, नरसूरामजी, तथा पवनकुमारजी तथा कार्म अमरनाथजी के लोगेन्द्रप्रसादजी, विमलकुमारजी व मोहनलाखजी नामक रे पुत्र हैं।

लाला श्रीचन्द्रजी के छोटे आता हेमराजजी का जन्म १९४४ में हुआ। आए बोस्य तथा धार्मिक स्थक्ति हैं। आप अन्याला जैन युवक मण्डल के मेसिकेन्ट रहे। तथा छेन देन और हुंडी विद्वी का कार्य करते हैं।

#### लाला फन्गुशाह रतनशाह गर्भेया, जन्मू (काश्मीर)

राला सहशाहजी स्थालकोट में रहते थे, तथा वहाँ के मालदार और इजतदार व्याचारी आवे जाते थे। इनको महाराजा गुरुवर्षिहजी कासमीर ने वही इजत के साथ स्थापार करने के किने वन्ती

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🦳



लाला फन्गूमलजी झोसवाल, जम्मू (काश्मीर ) ( पेज नं॰ ४४४ )



श्री॰ श्रम्बालालजी डोसी, उदयपुर ( पेज न॰ ४०२ )



-सेठ हंसराजजी गुलावचन्टजी दूगढ़, न्यायडीगरी. ( पेज नं॰ ४२६ )



संद्र घेवरचन्द्रजी चोपडा, श्रजमेर (पेज नं॰ ४३८)

श्रुकाया। इन्होंने जम्मू आकर सराफे का रोजगार शुरू किया। इनके ९ पुत्र हुए, जिनमें एक नरपतशाहजी थे। आपने जम्मू के व्यापारियों में अच्छी इज्जत हासिककी थी ।

ठाला नरपतशाहजी के क्यामेशाहजी, मत्यूशाहजी तथा चैनेशाहजी नामक ३ पुत्र हुए । इन बन्धुओं में लाला क्यामेशाहजी महाराजा काशमीर की जनानी क्योवी में माल सद्धाय करने का काम करते ये और नत्यूशाहजी अपने बड़े आता के साथ ज्यापार में सहयोग देते थे। आपका स्वर्गवास संबंद १९४४ में हुआ । लाला चैनेशाहजी अपने दोनों माहयों के पहले गुजर गये थे। लाला क्यामेशाहजी के ४ पुत्र हुए अभी क्ष्ममें कोई विद्यमान नहीं है।

ठाठा नत्यूशाह के छाठा फरगूशाहजी, बोगाशाहजी, नानकचन्द्रजी और पन्नाठाठजी नामक ४ पुत्र निद्यमान हैं। छाठा फरगूशाहजी का जन्म संवत् १९५९ में हुआ। आपके यहाँ सराफ्ता का व्यापार होता है। आप जम्मू की जैन सभा के मेसिडेण्ड हैं और यहाँ की जैन बिरादरी के प्रतिष्ठित पुरुष हैं। आपके पुत्र रतनचन्द्रजी हुकान के व्यापार को सम्हाठते हैं। इनके पुत्र हीराठाठजी हैं। ठाठा पन्नाठाठजी के पुत्र दर्शनकुमारजी हैं।

#### लाला पंजाबरायजी का खानदान, मलेरकोटला (पंजाब)

इस खानदान के लोग श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान में लाला पंजावरायजी हुए। आप इस परिवार में बहुत मशहूर और नामी ब्यक्ति हो गये हैं। आपके लाला शील्सलजी एवं लाला बस्तीमलजी नामक दो पुत्र हुए।

ठाला शिद्धमलजी को गुजरे करीन ४० वर्ष हो गये हैं। आपके छाला कप्रचन्द्रजी, हमीरचंद्रजी एवस् छालजीमलजी नामक तीन पुत्र हुए। छाला कप्रचन्द्रजी को गुजरे करीन ३० वर्ष हो गये हैं। आपके खुम्बारामजी, मुंशीरामजी एवं चन्द्रनमलनी नामक तीन पुत्र हुए। छाला हमीरचन्द्रजी के छाला खिराती-छालजी नामक पुत्र पुत्र हुए। छाला छालजीमलजी का जन्म संवद् १९१५ का है। आप इस समय विद्यमान हैं। आपने इस खानदान की इजत व दौलत को खूब बदाया। आपकी यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठा है। आप बदे सज्जन हैं। आप मलेरकोटला कैंसिल तथा म्यूनिसिपल के मेम्बर हैं। इसके अतिरिक्तयहाँ की कोर्ट के असेसर तथा मलेरकोटला जैन पंचायती के चौधरी भी हैं। यहाँ के अनाथालय के आप खजांची हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम भगवानदासजी एवम् हुकुमचन्द्रजी हैं। इनमें भगवानदासजी का केवल २३ वर्ष की आयु में ही स्वर्गनास हो गया हैं। हुकुमचन्द्रजी का जन्म सन्वत् १९६५ का है। आपके इस समय राजकुमारजी एवं पवनकुमारजी नामक दो पुत्र हैं। आपके यहाँ पर गला और कमीशन एवंसी को काम होता है।

## कोचर

#### कोचर गौत्र की उत्पत्ति

. ,कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य और भीज के वंश में राजा महिपालजी नामक प्रसिद्ध राजा हुए। आपने तपेगच्छ के आचार्य्य महात्मा पोसालिया से जैन धर्म अंगोकार किया। आपके कोचरजी नामक पुत्र उत्पन्न हुए। कोचरजी बढ़े वीर पराक्रमी तथा साहसी पुरुष थे। आपके नाम से आपकी संतानें कोचर कहलाई। कोचरजी के वंश में आगे जाकर जीयाजी रूपाजी आदि नामांकित व्यक्ति हुए जिनकी संतानें उनके नाम से जीयाणी रूपाणी कोचर आदि २ नामों से मशहूर हुई।

#### कोचर पनराजजी का खानदान, सोजत

इस खानदान के छोग पाळनपुर से पुंगल, मंडोर, फलोधी तथा वहाँ से जोधपुर होते हुए महाराजा मानसिंहजी के समय में सोजत आये। इस परिवार में कोचरजी की नवी पीढ़ी में कुशालचंदजी हुए। इन आताओं में मेहता स्राज्यक्जी, स्राज्यकजी, यहादुरमंछजी तथा जोतमछजी नामक ४ पुत्र हुए। इन आताओं में मेहता स्राज्यकजी बहुत नामांकित पुरुष हुए।

कोचर महता सूरजमलजी—महाराज मानसिंहजी के समय में आप बढ़े प्रभावशाली म्मिक थे।
सं १८६२ में आपको मारवाड़ राज्य की दीवानगी का सम्मान मिला। इसके अतिरिक्त कई रुक्ते देका
दरबार ने आपको सम्मानित किया। मेहता सूरजमलजी, जीतमलजी, प्रेमचन्द्रजी (खुशालचन्द्रजी के भर्तीडे)
संधा सुरतानमलजी (बहादुरमलजी के पुत्र) महाराचा मार्गिसहजी के साथ जालोर घेरे में शामिल थे।
मेहता सुरजमलजी अपने समय के बढ़े प्रभावशाली व्यक्ति थे आपके खुषमलजी तथा मूलचन्द्रजी नामक र
पुत्र हुए।

महता वहादुरमखंजी —आप भी बढ़ी बहादुर प्रकृति के पुरुष थे। आप संवत् १८६६ की फाए<sup>क</sup> सुदी ९ के दिन भीनमाल की छड़ाई में युद्ध करते हुए काम आये! आपके मारेजाने की दिखासा के क्सि महाराजा मानसिंहजी ने एक रुका इस परिवार को दिया था।

मेहता जीतमलजी--आप फलोधी और पार्छा के हाकिम रहे। आपने कई छड़ाइयों में बुद किया। संवत् १८६४ में आपको सोजत का सऊपुरा नामक गाँव जागीर में मिळा। आपके उम्मेदमलजी सथा बवाइरमळजी नामक २ पुत्र हुए। मेहता बुधमेलजी—आप भी बढ़े प्रतिभाशाली पुरुष हुए। संबद १८९८ की चैत वदी १४ को आपको जोधपुर की दीवानगी का ओहदा प्राप्त हुआ। आपके छोटे भाई मेहता मूलचन्दनी भी पर्वतसर आदि स्थानों पर हुकूमार्ने करते रहे।

मेहता उम्मदमलजी जवाहरमलजी—आप दोनों बंधुओं को समय २ पर जोधपुर दरबार की ओर से कई सम्मान मिलते रहे। आपको सायर की माफी का रूनका भी मिला था। आपके लिये जोधपुर दरबार ने निम्नालिसित एक रूनका मेजा था,

मुता उम्मेदमल कस्य सुप्रसाद वांचजो तथा श्री बढा महाराज री सलामती में मुता सूरजमल के श्राजीविका मुलायजो थो जीएा माफ्त थारो रेहसी इएमें फरक पाडों तो माने श्री इष्टदेव ने वडा माराजरी त्राएए है। संवद १६०० रा कातिक वदी ४

हन दोनों भाह्यों का स्वर्गवास क्रमशः संवत् १९२१ तथा २४ में हो गया । मेहता अम्मेदमरू जी के पुत्र शिवनाथमञ्जी परवतसर तथा सोजत के हाकिम हुए । आपका स्वर्गवास सं० १६५६ में हुआ । आपके पनराजजी तथा सार्वतमरूजी नामक २ पुत्र हुए ।

मेहता पनराजनी—आपका जन्म संवत् १९२२ में हुआ। आप २० सार्को तक राखी िकाने के वकीछ रहे। आप सोजत के अस्तुदी समाज में समझदार तथा वयी वृद्ध सज्जन हैं। आपके ५ प्रश्न हैं। जिनमें मेहता सहस्र मलजी बीकानेर स्टेट रेडवे में मुलाजिम हैं। आप दलक गये हैं। दूसरे मेहता सम्यतम्मलजी मारवाद राज्य में डावयर हैं। आप इस समय फलोधी में हैं। तीसरे मेहता किशनमलजी कलकते में विद्या वर्स फर्म पर सर्विस करते हैं। तथा शेष २ वायमलजी और विजयमलजी हैं। इसी तरह मेहता सांवतमलजी के पुत्र मेहता जगरूपमलजी बीकानेर स्टेट के आहिट विभाग में मुलाजिम हैं।

इसी तरह इस परिवार में मेहता ब्रधमळजी के पुत्र वक्तावरमळजी, चन्द्रमळजी तथा भगव-मळजी और मूळवन्द्रजी के पुत्र राजमळजी सरदारमळजी तथा जसराजजी कई स्थानों पर हुकूमार्वे करते रहे। बक्तावरमळजी के पुत्र रघुनाथमळजी भी संवत् १९९५ में सोजत के हाकिम<sup>े</sup>थे जभी इनके पुत्र जतनमळ जी बस्बई में स्थापार करते हैं।

यह परिवार सोजत के ओसवाल समाज में बहुत बढ़ीप्रतिष्ठा रखता है। मेहता पनराजजी के पास अवने परिवार के सम्बन्ध में बहुत रुक्ते तथा प्राचीन चित्रों का संग्रह है।

कोचर मेहता समस्थरायजी का खानदान, जोधपुर हम जपर कोचरजी का वर्णन कर चुके हैं। इनके परचाद पांचनी पीढ़ी में कोचर सांसणजी हुए। इनके समय में यह परिवार गुजरात तथा फलोधी में रहता था इनके पुत्र बेलाजी हुए। कोचर मेहता बेलाजी — आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर मोटा राजा उदयसिंहजी आपको जोष-पुर लाये। संवत् १६६१ में आपके परिश्रम से जोषपुर दरवार स्रॉसिंहजी को वादशाह से मेहता पर-गना जागीर में मिला। इस चतुराई से प्रसन्न होकर दरवार ने संवत् १६६६ में आपको दीवानगी का सम्मान वक्शा और हाथी तथा सिरोपाव इनायत किया। आपने गुरां के टोना मारने से लंका गच्छ की आग्नाय स्वीकार की। आपके काका पदोली १६६२ में सीवाणे गद की लड़ाई में बादशाह की फोज द्वारा मारे गये। आपकी बनवाई बावड़ी, वहां अब भी "भूतों का वेरा" के नाम से विद्यमान हैं।

मेहता बेळाजी के पुत्र जगन्नाथजी संवत् १६९२ में फळोदी के हाकिम थे। इनके पुत्र कल्याणदासजी के सांवळदासजी, गोपाळदासजी और माघोदासजी नामक ३ पुत्र हुए।

मेहता सावलदासजी—आप सीवाणे के हाकिम थे। आपको महाराजा अजितसिंहजी वे सम्बद् १७६९ में गुजरात के धंधूके परगने का मुन्तजिम बनाकर भेजा। ५ वर्ष तक आप वहाँ रहे।

महता गोपालदासनी —आप सीवाण, तोड़ा तथा जोधपुर परगने के हाकिम रहे। संवत् १७८१ में आपको २५००) की रेख का एक गांव जागीर में भिला तथा पालकी सिरोपाल हनायत हुआ। आपके गोपनदासनी तथा रामदाननी नामक २ पुत्र हुए। मेहता माधोदासनी भी हुकूमत करते थे।

मेहता रामदानजी—आप दोनों भाइयों ने भी अच्छी इज्ज्ञत पाई । रामदानजी सम्पत्तिशास्त्री व्यक्ति हुए । आपको संवत् १८१२ में मेडते प्रगणें का सरसंडो नामक गांव जागीर में मिछा था । इसी साळ २ माह बाद ४०० बीधा जमीन और आपको इनायत हुई । जयपुर महाराज इनसे बड़े प्रसन्त्र थे । रामदानजी, राजकुमार जालिमसिंहजी के कामदार थे । इनके माईदासजी तथा मोहनदास जी नामक र पुत्र हुए ।

मेहता माईदासजी—आप जोघपुर, जयपुर के जमीन की हिस्सा रसी में सिम्मिलित थे। आप को संवद १८८२ में जयपुर दरबार से "पालड़ी" नामक गांव जागीर में मिला। जोघपुर दरबार ने भी मोहनसिंहजी को निवोला गांव जागीर में दिया था। माईदासजी ने कुंमलगढ़ की गढ़ी खाली करार। दरबार ने आपके पुत्र अगरचन्द्रजी, मानमल्जी तथा किशनदासजी हुए।

महता अगरचंदजी—आप १८६६ में नागोर किले तथा शहर के कोतवाल रहे। संबद १८९४ में आपको जयपुर स्टेट से "द्दोटका" नामक गांव जागीर में मिला । इसी साल मेजर फास्टर साहिब में आपको तेनाती में घाड़ेतियों को दबाने के लिये फीज भेजी। मेहता मानमलजी को ५००) सालिबाना वरसींद्र मिलती थी। संबद् १८८२ में पालड़ी नामक गांव इनकी जागीरी में मिला। जो इनके पुत्र विश्वनदासजी के नाम पर रहा।

मेहता अगरचन्द्रजी के अमोलकचन्द्रजी तथा वरुज्यदासजी नामक पुत्र हुए । अमोलकचन्द्र जी के पास जयपुर का गांव जागीरी में था। इनके पुत्र जयसिंहदासजी उमरमर हाकिम रहे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपको कर्मल "जेकव" से उत्तम प्रमाण पत्र मिले थे। आपके पुत्र जसराजजी तथा भगवानदासजी हुए। आपने मारोड की साथर में, तथा ज्ञयपुर में जिलेवारी का काम किया था। पश्चात् आप घर का काम देखने लगे थे। आपके समरथराजजी तथा इमरतराजजी गामक २ पुत्र हुए। मेहता समरथराजजी हवाला विभाग से रिटायर्ड होने पर पोकरण टाकुर के हुणाड़ा डिविजन में कामदार हैं। आपके पुत्र मेहता उम्मेदराजजी होशियार तथा मिलनसार युवक हैं। इमरतराजजी जयपुर में रहते हैं।

#### मेसर्स रायमल मगनमल कोचर मूथा, हिंगनघाट

इस खानदान के छोग स्थानकथासी जैन आस्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान हरसोरा (जोधपुर स्टेट) का है। संवत् १९१६ में पहले सेट रायमळजी नागपुर आये और यहां पर आकर आपने कपड़ा, लेनदेन इत्यादि की दुकान खोळी। सेट रायमळजी का स्वर्गवास संवत् १९३६ में हुआ।

आपके पश्चात् आपके पुत्र मानलालजी से इस फर्म के काम को संचालित किया । आप संवत् १९७१ में स्वर्गवासी हुए। आप की मृत्यु के पश्चात इस फर्म को आपके पुत्र चन्द्रनमलजी तथा घनराजजी ने संभाला। श्रीयुत चन्द्रनमलजी का जन्म संवत् १९१६ में हुआ है। आप ही की वजह से इस समय यह फर्म सी० पी० की बहुत मातवर फर्मों में से एक मानी जाती हैं। हिंगनघाट जिले में इस फर्म को ओर से हजारों प्रकृष्ट श्रूमि में कावतकारी को जाती हैं। चन्द्रनमलजी के मोतीलालजी नामक एक पुत्र हुप्त मार आपका असमय में ही देहान्त होगया। आपके यहां पर पुत्रताजजी लोहावट (जीधपुर स्टेट) से दक्तक छाये गये। आपके माई घनराजजी का स्वर्गवास संवत् १९८६ को वैशास वदी ५ को हुआ। आप बढ़े धार्मिक और परोपकारी पुरुष थे। आपके हाथों से प्रायः सभी धार्मिक कार्यों में सहायता निल्ती रहती थी।

श्री पुखराजजी कोच्यर---आप वहे देश भक्त. समाज सेवी, उदार एवम् छोकप्रिय युवक हैं। सी॰ पी॰ के श्रोसवाल नवयुवकों में आपका नाम बढ़ा अग्रगण्य तथा सम्माननीय है। आप यहां की न्युनिसिपक बोर्ड में सदस्य हैं। शिक्षा सथा दूसरे सार्वजनिक कार्यों में भाप भाग छेते रहते हैं। भान्दक नामक स्थान में भद्रावती जैन गुरुकुरु नामक जो संस्था खोली गई है उसके पास सभापित हैं। हिंगनधाट के जैन "महावीर मण्डल" के आप सभापित रहे हैं। कांग्रेस के कार्यों में भी आप बहुत दिल्वस्पी से भाग छेते हैं। आप शुद्ध स्वदेशी वस्त्र आरण करते हैं। इतनी बड़ी फर्म के मालिक होने पर भी आप अत्यन्त निरमिसान और सादगी प्रिय सजन हैं। आपका जन्म संवत् १९५८ में हुआ है। आपके इस समय फूल्यन्दनी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ धनराजजी के नाम पर बंशीलालजी बीकानेर से दत्तक छाये गये हैं: । आपका जन्म संबद् १९६५ की आवण सुदी १० को हुआ । आप भी बड़े विवेक्शील नवयुवक हैं । इस समय आप स्थानीय महावीर सण्डल के सभापति तथा मोतीज्ञान भण्डार के व्यवस्थापक हैं । आप प्रायः सभी सार्वजनिक कार्मी में भाग लेते रहते हैं ।

#### सेठ धीरजी चांदमल कोचर का खानदान, सिकन्दराबाद

फलौदी के निवासी कोचर मृता (रुपाणी कोचर) शोभाचन्द्रजी के पुत्र धोरजी सं॰ १८९८ में फलौदी से हैदराबाद गये तथा वहाँ आपने छेनदेन ग्रुस्त किया। इस सिलसिले में आप फौजों के केमों के साथ २ कावुल और उस्मानिया तक की मुसाफिती कर आये थे। आप बहुत बहादुर तथा साहरी पुरुप थे। आपने अपने पुत्र चांदमलजी का सं० १९२९ में सिकदराबाद में सराफी की दुकान खगाई जिसका कारोवार चांदमलजी मली प्रकार चलाते रहे। श्रीयुत चांदमलजी का संवर् १९४९ में स्वर्गवास हुआ। इनके निःसंतान मरने पर सेठ घीरलमलजी ने चांदमलजी के नाम पर संवर् १९५५ में स्वर्ग मलजी को इचक लिया। इस प्रकार श्री स्राजनलजी अपने पितामह के साथ दुकान का कार्य भार सम्हालने लगे। घीरजमलजी का स्वर्गवास संवर् १९५७ में हो गया।

े धीरजमल्ली के पश्चाप् सेठ स्रजमल्ली ने इस दुकान के कारबार तथा इज्ब्स को बहुत बहुता। आपकी दुकान सिकदावाद में (दक्षिण) मार्गेल तथा बैक्किंग का क्यापार करती है तथा वहीं के क्यापारिक समाज में अच्छी मातवर मानी जाती है। इसी प्रकार फलौड़ी में भी आपका घर मातवर समझा जाता है।

सेठ सूरतमलजी ने व्यापार की तरकों के साथ दान धर्म के कार्यों की ओर भी अध्य अव्यव रक्ता। आपकी ओर से पाँवा पुरीजी में एक धर्मशाला बनवाई गई है। इसी प्रकार कुंबलजी, इन् पाकजी आदि स्थानों में भी आपने कोठरियाँ बनवाई हैं। मदास पांतरायोछ, शांतिनायजी का देरासर

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 📸 🤝



स्व॰ सेठ धीरजी काचर, फलौदी.



स्व॰ सेठ चांद्मलजी कोचर फलौदी



सेठ सूरजमलजी कोचर, फलौदी.



वातू कन्हैयालालजी कोचर (जेटमल करतूरचंड) बीकानेर.

कोचिर अमरचदकी—आपका जन्म संवत् १९६८ में हुआ। आप सुद्दाल नवयुवक है। तथा विक्षा की ओर आपकी विशेष अभिरुचि है। इधर ३ सार्लों से आप फलौदी स्यु॰ कमेटी के मेन्दर हैं, स्थानीय जैन दवेतान्वर कन्या पाटचाला का प्रवन्य आपके जिन्मे हैं। आपने राणीसर तालाव के पास एक जैन मन्दिर और दादावादी बनवाने के लिये एक विशाल कन्याउण्ड में चार दीवारी बनवाई है। इस समय आपके यहां "दौलतराम जोरावरवल" के नाम से फलौदी में सराफे का ज्यापार तथा "मोलाराम माणकलाल" के नाम से हसमनगंज-रेसिडेन्सी-हैदराबाद (दक्षिण) में वैद्धिण और मारगेज का ज्यवसाय होता है। हैदराबाद तथा फलौदी के न्यापारिक समाज में आपकी फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है।

#### सेठ मदनचन्द रूपचन्द कोचर का खानदान, हैदराबाद

इस खानदान का मूळ निवासस्थान बीकानेर का है। करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ मदनवन्द्रबी पैदळ मार्ग द्वारा हैदराबाद आये थे। आप बीकानेर राज्य में कामदार रहे। तदनंतर संवत् १८८४ में आपका नाम साहुकारी किस्ट में लिखा गया। सभी से आपका न्यापारिक जीवन आरम्भ हुआ। आपके पुत्र बदनमळ्जी आपकी मौजूदगी में ही स्वर्गवासी हो गये थे। पृतद्र्य आपके यहाँ सेठ रूपचन्द्रजी धीकानेर से दसक ळाये गये।

सेट रूपचन्दनी कोचर—आप वहे छोकप्रिय सज्जन थे। कानून की आपको अच्छी जानकारी थी। कुछपाक तीर्थं के जीगोंदार करने वाले ४ सज्जनों में से एक आप भी थे। आपही के द्वार्थों से हैदराबाद में सेसस मदनचन्द रूपचन्द नामक फर्म की नीव पढ़ी थी। आपने अपनी फर्म के व्यवसाय को खूब चमकाया। आप संवत् १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके मतीजे थ्री मेधराजजी कोचर संवत् १९६६ में नाद छिये गये।

मेघराजनी कोचर —आप ही वर्तमान में इस फर्म के मालिक हैं। आप शिक्षित एवम् उत्तर विचारों के सज्जन हैं। आप मारवाड़ी मण्डल के अध्यक्ष हैं तथा हैदराबाद की मारवाड़ी समाज के नवयुः वकों द्वारा होने वाले कार्यों में आप सहयोग देते रहते हैं। आप उचेताम्बर जैन समाज के मंदिर आशाय को मानने वाले सन्जन हैं। आपकी फर्म हैदराबाद रेसीडेन्सी में वैदिंग तथा जवाहरात का म्यवसाय करती है।

सेठ मगनम्ल पूनमचन्द कानुगा, फलौदी

इस परिवार का मूल निवासस्थान फलौदी (भारवाद) का है। आप जैन बनेतान्वर समाज के मन्दिर आज्ञाय को मानने वाले सज्जन हैं। जोधपुर रिवासत की ओर से आपको 'कानूगो' की परवी मिकी हैं।

परुगै में एक २०००) बीस हजार रुपये में मकान खरीद कर जैन साधु साध्वियों के टहराने के लिये सुपुर्व कर दिया है। सेट सूरजमलजी समझदार तथा धार्मिक व्यक्ति हैं। आपके पुत्र पूनमचन्द्रजी का जन्म संवत् १९६९ में हुआ। इनमें प्रतापचन्द्रजी का स्वर्गवास अभी धोड़े महीने पूर्व हुआ है। आप बदे होनहार थे। प्रमचन्द्रजी बोग्य हैं तथा अपने कारवार को मली प्रकार चलारे हैं।

#### सेठ मार्यकलाल श्रमरचदं कोचर का खानदान, फलादी

कोचरनी के पुत्र जीयाजी के वंशन "जीयाजी" कोचर कहळाते हैं । जीयाजी के पश्चात् क्रमशः मेशराजजी, पचानदासजी, मेहकरणदासजी तथा दौछतरामजी हुए।

कोचर दौलतरामनी के पुत्र कुशलचन्दनी और जोरावरमलजी ये इनमें कुशलचन्दनी के पुत्र प्रतायचन्द्रजी तथा जोरावरमलजी के पुत्र मोलारामनी हुए। कोचर प्रतायचन्द्रनी के मोतीलालजी विशन-चन्द्रनी तथा रतनलालजी और मोलारामनी के माणकलालजी नामक पुत्र हुए।

कोचर मेलारामजी—आपने अपने मतीजे मोतीलालजी के साथ मुन्तान (सिंघ) फलीदी, अहमदपुर (सिंघ) तथा हैदराबाद (दक्षिण) में अपनी हुकानें खोलीं, उस समय इन दुकानों पर जोरों का घंघा चलता था। इन दोनों सन्जनों का कारवार संवत् १९१६ के लगमग अलग २ होगया आपने राणीसर तालाव में एक नेस्टा (अधिक पानी खाली करने का रास्ता) वंधवाया।

को जर मोतीलाजनी—आपका जन्म संवत् १९५७ में हुआ । आपने जसवन्तसराय दर्फ मोतीसराय नामक एक सराय फलोदी में बनवाई। १९५४ में बम्बई में दुकान खोळी। संवत् १९७३ में इनका शरीरान्त हुआ। इस समय आपके प्रत्र मिश्रीकाकशी व छक्ष्मीलाळनी विद्यमान हैं। रूक्ष्मी-काकशी के प्रत्र बनतावरमळनी हैं।

कोचर माणुकलालाजी—आपका जन्म संवत् १९३८ में हुआ । संवत् १९६१ में हैदराबाद ( दक्षिण ) में दुकान स्थापित की । आपके समय में भावलपुर, मुक्तान, पाली हैदराबाद और फड़ौदी में कारबार होता था । संवद् १९६२ में आप भी शांतिनाथजी तथा चितामणिजी के मिन्दिर के ज्यवस्थापक ( खनांची ) बनाये गये । यह कार्च्य भार आज तक आपके पुत्र, अमरचन्दजी सम्हाल रहे हैं । इन संस्थाओं का कार्य्य आपने अच्छी तरह से किया । आपके हुरा लोली गई कम्या पाठशाल १३ । १४ साल तक काम करती रही । आपका स्वर्गवास संवद् १९७६ में हुआ

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्वर्ूसेठ रूपचंद्रजी कोचर (मदनचंद रूपचंद्र) हैदराबाद.



सेट विशनलालजी कान्गो (मगनमल प्तमचन्द्) टिडीवरम् ( मदास )



संद"मेघराजजी कोचर"( मदनचंद रूप्चदं ) हैदराबाद.



सेठ गजराजजी कान्गो ( मगनमज पुनमचन्द ) टिडीवरम् ( मदास )

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री पुखराजजी कोचर, हिंगनिवाँट.



श्री ग्रमरचंदजी कोचर (भोताराम माणिकलाल) फलौदी.



ब्रमर-भवन फर्सीही.

गुळाबचन्त्रजी सम्वत् १९७८ में १५ वर्ष की उन्न में ही स्वर्गवासी हुए। इस समय आपके पुत्र मंगठ-चन्द्रजी हैं। इनका जन्म सम्वत् १९७७ का है!

गजराजजी का जन्म सम्वत् १९५७ का है। आप भी बढ़े योग्य सज्जन हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम जालिमचन्दजी है। इनका सम्बत् १९८२ का जन्म है। यह परिवार पनरोटी, फलौदी कादि स्थानों में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है।

मेहता राजमल रोशनलाल कोचर का खानदान, कलकत्ता

इस खानदान के पूर्वन बहुत समय से ही बीकानेर में रहते आ रहे हैं। आप छोगों ने बीकानेर सेट की समय २ पर सेवाएँ को हैं। इस खानदान में मेहता जेठमछत्री कोचर हुए। आपके मानसकवी नामक एक पुत्र हुए। आपने भादरा तथा सुजानगढ़ की हुकुमात की व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहे। राज्य में आपका सम्मान था। आपका सम्बत १९७२ में स्वर्गवास हो गया। आपके खूणकरनजी, हीरालालबी, हजारीमछजी तथा मंगलचन्दजी नामक चार पुत्र हुए।

महता खूण्कराजी का परिवार—मेहता ख्रणकराजी कान्त के अच्छे जानकार तथा कार्यकृत्रले सिकान थे। आप बीकानेर राज्य में नायब तहसीलदार, नाजिम आदि परों पर सं० १९८७ तक काम करते रहे। तदनंतर स्टेट से पंतान प्राप्त कर आप बीकानेर में धार्मिक जीवन बिता रहे हैं। आपके राजमलंजी, जीवनमलंजी, सुन्दरमलंजी, रोशनलालंजी एवं मोहनलालंजी नामक पाँच पुत्र विद्यमान हैं। मेहता राजमलंजी वहें ज्यापार कुशल ज्यक्ति हैं आपने पहले पहल कृपाचंद उत्तमचंद के साक्षे में कलकत्ते में पुक्त फर्म स्थापित की ची। वाद में सन्त १९३० से नं० १६ ज्ञास स्ट्रीट कलकत्ता में अपनी एक स्वत्रल फर्म स्थापित की जिसपर जापान, विलायत आदि देशों से कपड़ा इन्मार्ट होता है। आपकी कर्म पर देशी मीलों के कपड़े का भी कारवार होता है। जीवनमलंजी ने कलड़ता यूनीवर्सिटी से बी० कॉम प्रथम दर्जे में व सारी युनिवर्सिटी में द्वितीय नक्वर से पास किया। इस समय आप बी० एल० में, पद रहे हैं। आप बढ़े सुघरे हुए विचारों के सकत हैं। सुन्दरलालंजी मेदिक में तथा रोशनलालंजी व मोहनकालंजी में पदते हैं।

मेहता छणकरनजी के भाई मेहता हीरालाखजी तथा मंगलचंदजी बीकानेर स्टेट में सर्विस करते तथा हजारीमलजी कलकत्ते में न्यवसाय करते हैं।

श्री माणिकलालजी कोचर बी० ए० एल०एल० बी०, नरसिंहपुर

इस परिवार के पूर्वज कोचर ताराचन्द्रजी फठौदी में रहते थे ! वहाँ से इनके पौत्र रावसमल्जी सथा जेटमलजी सं० १८६३ में भुंजासर तथे । भुंजासर से सेठ जेटमलजी के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी, बावमल्जी इस परिवार में सेठ माणिकचन्द्रजी हुए। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम छोगामळजी और हजारीसळजी थे। सेठ हजारीसळजी साहसी तथा होशियार पुरुष थे। आप देश से संवद् १९३० में ध्यापार के निमित्त हैंदराबाद आये। यहाँ पर आपने बहुत रुपया कमाया। आपका स्वर्गवास १९३८ में हुआ। आपके मगनमळजी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ मगनमल्यो—आपका जन्म संवत् १९११ में हुआ था। आपने मेसर्स धीरजी चांदमल के यहाँ सिकन्दराबाद में सर्विस की। आप संवत् १९६३ में स्वर्गवासी हुए। आपके प्रमचन्दजी, समस्थ-मलजी, उदेराजजी, विश्वनलालजी, सोहनराजजी, जेठमलजी और गजराजजी नामक ७ प्रत्र हुए। जिनमें सोहनराजजी तथा जेठमलजी का अल्पायु में स्वर्गवास हो गया। सोहनराजजी के नाम पर गजराजजी क्सक गये हैं।

सेठ पूनमचन्दजी—आप सेठ खुझालचन्दजी गोकेछा के यहाँ मुनीम थे। उनके यहाँ २० साक मौकरी करने के वाद संवत् १९६६ में मगनमल प्नमचन्द के नाम से टिंडिवरम् में एक फर्म स्थापित की इसके बाद सेठ खुझालचन्दजी के साझे में टिंडिवरम् तथा पनरोटी में फर्में स्थापित की । थे करीब १५ वर्षों तक बराबर साझे में चलती रही। इसके बाद आपने टिण्डिवरम्, पनरोटी, और मायावरम् में अपनी सक दुकानें खोळीं। प्नमचन्दजी बढ़े धार्मिक और परोपकारी पुरुष थे। जीवदया के लिये पर्यूषण पर्व में आप प्रति वर्ष सैकट्रों रुपया खर्च करते थे। आपने फलौदी में दो स्वामिवत्सल और एक उजवणा बढ़े टाट बाट से किया जिसमें करीब १५०००) खर्च हुए होंगे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८९ की माह बदी २ को एकाएक हो गया।

समरथलालजी का जन्म संवत् १९२४ में हुआ। आपने महास में संवत् १९५० में मेसर्स मगनमल प्नमचन्द के नाम से फर्म स्थापित की। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम चम्पालालजी तथा विजैलालजी हैं। चम्पालालजी का जन्म संवत १९६६ का तथा विजैलालजी का सम्वत् १९६९ का है। इनमें से चम्पालालजी प्नमचन्दजी के यहाँ पर इत्तक गये हैं। उद्देशजजी का जन्म सम्वत् १९६९ का है। छुद्ध २ में आपने थ्री सेट खुकालचन्दजी के यहाँ सर्विस की। दुकान करने के वाद आपने भी सर्विस छोड़ ही। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम लालचन्दजी और केशरीलालजी हैं। लालचन्दजो का जन्म सम्वत् १९६६ का तथा केशरीलालजी का संवत् १९७२ का है।

विद्यानराजनी का जन्म सस्वत् १९४४ का है। आप भी अपने भाइयों के साथ व्यापार करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम गुळावचन्दजी, मंगलचन्दजी तथा उन्मैदमळजी हैं। इनमें से

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



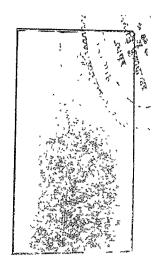

सेठ मगनमत्त्रजो कानुगो (मगनमत्त्र पूनमचन्द्र), दिंडीवरम्. सेठ पूनमचन्द्रजी कानुगो (मगनमत्त्र पृतसचन्द्र) विर्माण्युः



सेंड समस्यमत्त्रज्ञी कान्गी (मगनमत्त्र पूनमचन्द्र) टिंडीवरम् ( मदास ).



सेट उदयराजजी कान्शो ( मगनमल प्नमचन्द्र ) र्थिडीवरम् ( महास ).

का जन्म सम्बत् १९४२ में हुआ। आपके यहाँ बेलााँव (महाराष्ट्र) में मूलचंद वीस्लाल के नाम से कपके का थोक ब्यापार होता है। यह दुकान ओसवाल पोरवाल समाल की मुकादम है। घीस्लालजी का धरम ध्यान में अच्छा मन है। इनके वदे पुत्र जीवराजजी ब्यापारिक काम देखते हैं। तथा इनसे छोटे उगमराजजी और विश्वनराजजी हैं।

सेठ हेमराजजी का परिवार-सेठ हेमराजजी का स्वर्गवास संवत् १९६९ में हुआ। इनके पुत्र पनराजजी का जन्म १९४२ में हुआ। आपके यहाँ बेठगाँव में कपड़े का व्यापार हेमराज पनराज के नाम से होता है। इनके पुत्र सोहनराजजी तथा दीठतराजजी हैं।

सेठ मुजतानमजर्जी का परिवार—आपका स्वर्गवास संवत् १९६९ में हुना । आपके पुत्र हरकमलजी का जन्म १९४५ में हुना । आपकी दुकान बेलगाँव तथा सोजत में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपके वेनियन एण्ड कं॰ की कपढ़े की एजेन्सी हुबलों में छी है। आपके पुत्र ठालचन्द्रजी १७ साल के हैं। तथा दुकान के काम काल में भाग छेते हैं। इनसे छोटे स्रजमलजी तथा चुन्नीठालजी हैं। इस दुकान की शासार्थे हबली तथा सोजत में हैं।

सेट मूलचन्द घीसूलाल दुकान के १५ सालों से मुनीम सिंघवी मोतीलालकी (मूलचंदीत) सोजत निवासी हैं। आपका खानदान भी सोजत में नामांकित माना जाता है। सेट हरकमलनी की दुकान के भागीदार धीसालालकी सियादिया सोजत निवासी हैं। आपके पिठाकी संवत् १९५३ से वहीं काम करते थे।

### सेठ सुजानमल चांदमल कोचर, त्रिचनापल्ली

यह परिवार फलोधी का निवासी है। सेट बेनचंद्रजी कोचर फलोधी में रहते थे। इनके पुन रामचंद्रजी थे। हरिचन्द्रजी के पुत्र सुजानमलजी देश से ज्यापार के निमित्त वंगलोर आये। तथा आहंदान रामचंद्र के यहाँ सुनीमात करते रहे। इसके पश्चात् आप पल्टन के साथ न्निचनापल्ली आये। उस समय सेठ आनंद्रामजी पारख, रावतमलजी के यहाँ थे। इन दोनों सज्जनों ने मिळकर पल्टन के साथ तथा सर्व साधारण के साथ देनलेन का घंघा शुरू किया। आप 'रेजिमेंटल वेंक्स' के नाम से बोले जाते थे। आप दोनों सज्जनों ने न्यापार में सम्पत्ति उपाजित कर निचनापल्ली में अपनी उत्तम प्रतिष्ठा स्थापित की। की अंग्रेज आफीसरों से आपका अच्छा मेल था। संवत् १९७६ में सेठ सुजानमल्ली कोचर स्वर्गवासी हुए। तथा संवत् १९८० में आपका न्यापार सेट आनंदरामजी पारख से अलग हुआ। आपके चांदमलजी तथा अमरचन्द्रजी नामक र पुत्र हैं। चांदमलजी का जन्म सन् १९०६ में तथा अमरचन्द्रजी का १९१६ में हुआ।

तथा छजूमल्खी कोचर नरसिंहगढ़ व्यापार के लिये आये । सं० १९०५ में रावतमलजी के पुत्र शिवजीरामजी भी यहाँ आये । रावतमलजी के सबसे छोटे पुत्र अमोलकचन्दजी थे । इनके पुत्र छोरामलजी का जन्म १९२५ में हुआ। आपके यहाँ मालगुजारी तथा दुकानदारी का काम होता है। इनके पुत्र सुगनराजजी तथा गोकुरुचन्दनी हैं। इनमें गोकुरुचन्दनी अपने काका तखतमलती के नाम पर दत्तक गये हैं।

माणिकलालजी कोचर बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ —आपके पितामहकोचर इन्द्रसिंहनी तथा पिता माहरमछजी नरसिंहगढ़ में ब्यापार करते थे। नाहरमछजी का स्वर्गवास सं० १९८३ में हुआ । आपके करणीदानजी, पेमराजजी, माणिकलालजी तथा हेमराजजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमे कोचर माणिकलालजी का जन्म सं॰ १९३८ में हुआ । सन् १९०३ से आपने बी० ए० पास की । इसके पश्चात् आप जबलपुर, नरसिंद्दपुर और होशंगाबाद के हाई स्कूर्जों मे अध्यापक रहे । सन् १९०९ में आपने एळ०एळ० बी० की **बिगरी हा**सिल की । तथा तबसे आप नरसिंहगढ़ में वकालात करते हैं !

कोचर माणक्छाल्जी सी॰ पी॰ के प्रतिष्ठित सजान हैं। आप लोसवाल सम्मेलन मालेगांव, वंगर्मेस भोसवाल एसोसिएसन जोषपुर तथा सी० पी० प्रान्तीय ओसवाल सम्मेलन यवतमाल के सभा-पति रहे थे । १९२०-२१ के असहयोग आन्दोलन के समय आपने अपनी प्रेक्टिस से इस्तीका दे दिया था । आप काँग्रेस के सेकटरी तथा म्युनिसिपल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वर्तमान में आप डिस्ट्रिक्ट वैंसिल के मेम्बर छोकल कोआपरेटिव बैंक के प्रेसिडेण्ट, पी॰ डबल्यू॰ डी॰ स्कूल बोर्ड के प्रेसिडेण्ट, सी॰पो॰ बरार प्रार्विशियल बैंक नागपुर के डायरेक्टर, और उसके मेनेलिंग बोर्ड के मेम्बर हैं। इसी तरह आप नर्दन इन्सिटिड्यूट के भी चेयरमैन रहे हैं! कहने का ताल्पर्य यह है कि आप सी० पी० के नामांकित सज्जन हैं । आपके पुत्र विजय-सिंहनी १६ साल के हैं। तथा नरसिंहपुर हाई स्टूल में पदते हैं।

# सेठ मूलचन्द घीयूलाल कोचर का खानदान, वेलगांव (महाराष्ट्र)

यह परिवार मूळ निवासी सोजत का है। वहाँ से सेठ मगनीरामजी के पुत्र मूळचन्दजी, हेम-राजजी तथा मुलतानचन्द्रजी सवत् १९३०।३२ में वेलगाँव आये । तथा मूलचन्द्र हेमराज के नाम से **व्यापार आरम्भ किया। इन तीनों भाइयों ने इस हुकान** के व्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया। संबद् १९४७ में सेठ हेमराजजी का तथा संबद् १९५२ में शेव दोनों भाइयों का कारवार अलग अख्य हो गया !

सेठ मूलचन्दजी का परिवार-कोचर सेहता सूरुचन्दजी दुकान की उन्नति से भाग ऐसे हुए संवत् १९५९ में स्वर्गवासी हुए। इस समय हुकान के मालिक आपके पुत्र वीस्टालबी हैं। वीस्कालबी

# जासवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



मेहता लून्करणजो कोचर, बीकानेर



कुँवर जीवनमलजी कोचर, बीकानेर.



कुंबर राजमलजो कोचर, बीकानर.



सेठ कस्तूरचंदजी कोचर (जेडमल कस्तूरचंद) वीकांतर,

हुकान का कारोबार करते हैं। सुन्दरलाल्जी का जन्म सम्वत् १९६६ में हुआ। आप भी दुकान का कारोबार करते हैं। इस दुकान पर पश्मीने और आदत का काम करते हैं। तार का पता "बीकानेरी" है।

### सेठ पदमचन्द सम्पतलाल कोचर, फलौदी

इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवासस्थान फलौदी (मारवाड़) का है। आप भी जैन इवेताम्बर मदिर आज्ञाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस कुटुन्ब में सब से प्रथम सेठ जीवणवन्त्रजी हुए। सेठ जीवनचन्द्रजी के पश्चात् क्रमशः उत्तमचन्द्रजी, मल्कचन्द्रजी, मायाचन्द्रजी, सिरदारमकजी तथा क्रन्द्रनमलजी नामक पुत्र हुए। सेठ क्रन्द्रनमलजी के सेठ पद्मचंद्रजी नामक पुत्र हुए।

सेट परमचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ । आप बढ़े व्यापार कुझल, बढ़े ईमानदार धार्मिक तथा समझदार सजन हैं । जुरू २ में कई वर्षों तक आप वरार में रहे । परचात् संवत् १९६० में शहमदाबाद में मेससे सरदारमल पावृदान गोलेखा फलोदी वालों के पार्टनर शिए में कपड़े की कभी-शहमदाबाद में मेससे सरदारमल पावृदान गोलेखा फलोदी वालों के पार्टनर शिए में कपड़े की कभी-शान एजन्सी का काम प्रारम्भ किया । अहमदाबाद में आपकी हुकान प्रतिष्टित मानी जाती हैं । आप उदार शामिक और सदाचारी सजन हैं । जो ओसवाल भाई अहमदाबाद आते हैं । उनकी अच्छी खातिर करते हैं । और आपने हजारों रुपये धार्मिक कामों में खर्च किये हैं तथा तीर्थयात्रा प्रायः हर साल किया करते हैं । आपकी दुकान की अहमदाबाद के मिल आदि ज्यापारिक क्षेत्रों में—अच्छी ख्याति हैं । आपके सम्पतलाकवी नामक एक पुत्र हैं । आप ज्यापारिक कार्यों में बहुत होशियार हैं । इनके भी तीन पुत्र हैं ।

### सेठ उदयचन्द गुलाबचंद कोचर का परिवार, कटंगी

इस खानदान का मूल निावसस्थान नागौर ( मारवाड़ )है। इस परिवार में कोचर उदयचंदजी हुए। आप देश से व्यापार के निमित्त कटंगी गये और वहाँ पर कपड़ा सोना, चांदी, आदि का व्यवसाम ग्रुक् किया। आपका सं० १९७४ में स्वर्गवास हुआ। आपके गुलावचंदजी, नेमीचन्दजी व भभूतमळजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें गुलावचन्दजी सं० १९८४ में तथा मभूतमळजी सं० १९७४ में गुजरे।

वर्षमान में इस खानदान में नेमीचंदजी व गुलावचंदजी के पुत्र फूलचंदजी, खुनकरणजी तथा खुशालचंदजी विद्यमान हैं। आपकी कटंगी व वालावाट की फर्मो पर कपड़ा व साहुकारी का काम होता है। बालावाह की दुकान पर फूलचंदजी काम देखते हैं।

### सेठ गुलराजजी फौजराजजी कानगा का खानदान, फलौदी

इस कुटुम्ब का मूळ निवास स्थान फलौदी (मारवाद) है। इस परिवार में सेठ स्रज्जमकनी दुए। आपके अनराजनी, गुळराजनी, सळहराजनी तथा फौजराजनी जामक चार पुत्र हुए। इनमें अन कोचर मेहता चाँदमरूजी फरोधी म्युनिसिपैलेटी के मेम्बर हैं। तथा शिक्षित व समझदार सजन हैं। विचनापछी पांजरापोल को आपने २१००) दान दिये हैं। इसी तरह जीवद्या प्रचारक संस्था में भी सहा-पता देते रहते हैं। फलोधी तथा त्रिचनापछी में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके यहाँ व्याज का व्यापार होता है।

### सेठ जेठमल कस्तूरचन्द कोचर का खानदान, बीकानेर ।

इस खानदान का मूळ निवास स्थान बीकानेर का है। आप कोग श्री जैन बवेतास्वर मन्दिर मार्गीय सजन हैं। इस खानदान के पूर्व पुरुष सेठ जेठमळजी का सं० १९३३ में स्वर्गवास हो गया। आपके करसुरवन्दजी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ कस्तू चंद्जी का जन्म सं० १९३१ का है। आप पहले पहल सं० १९४५ में कलकत्ता आये और यहाँ पर आपने दलाली की। आप साहसी, होशियार, कठिन परिश्रमी तथा सीदे सादे पुरुष हैं। आपने संवत् १९४८ में जेटमल कस्तू चन्द्र के नाम से ३९ झाइव स्ट्रीट में अपनी फर्म स्थापित की, जो आज तक चल रही और जिसका काम आप ही योग्यतापूर्वक संग्हाल रहे हैं। आपके कन्हैपालालंकी नामक एफ पुत्र हैं। आपका जन्म सं० १९५६ का है। आप भी इस समय फर्म के काम में सहयोग छेते हैं। आप मिलनसार नवयुवक हैं।

### सेठ शिवचन्दर्जा रोशनलालजी कोचर का खानदान, वाकानर ।

इस खानदान के लोग खेतान्वर जैन मन्दिर आझाय को मानने वाले हैं। इस खानदान का मूल निवास स्थान बीकानेर का है। अमृतसर में इस दुकान को स्थापित हुए करीव पचास वर्ष हो गये। इस खानदान में सेठ करणीदानजी हुए ! करणीदानजी के पुत्र श्रीचन्दजी और विरदीचन्दजी के पुत्र श्रीचन्दजी हुए ! श्रीचन्दजी का जन्म संवत् १८९८ में हुआ ! आपके सेठ शिवचन्दजी, छगनमल्जी और सोहनलालजी नामक तीन पुत्र हुए, !

सेठ शिवचन्द्रजी का जन्म सम्बद् १९१७ में हुआ। आप बड़े व्यापार छुशल और बुदिमान क्पित थे। आपने ही अपने हाथों से अमृतसर में अपनी दुश्चन कायम की। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९७४ में हुआ। आपके तीन पुत्र हुए। रोशनलालजी, बुजलालजी और सुन्दरलालजी। हनमें लाला रोशनलालजी का जन्म सम्बद् १९५१ में हुआ। आपके दो पुत्र हैं सनन्तलालजी और अश्रयकुमारजी। ला॰ रोशनलालजी ही हस समय अपनी दुश्चन संचालन करते हैं। इजलालजी का जन्म सम्बद् १९६६ में हुआ। आप भी

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



्रेस्वगांय सेठ रेखेंचेन्द्रजी, साबक.



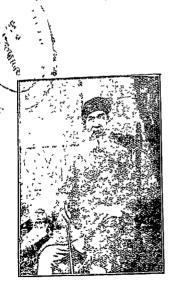

सेठ मंगलचन्द्रजी मावक, मदास.



हुँवर शिवचन्द्रजी भावक, मदास.

दरबार में मरे सु हों ई द्यारी चौकर है ने मरजाद है जिए माफक राखियों की को ने केई उत्तर खोट कर मरजाद मेटे तो आगे परवाना हुआ जीए मुजन की जो श्री हुजूर रें। हुकुम छै हुजा मादव सुदी १३ रंवत १८८ ...

मेहराजजी भावक — राधिसहजी के पुत्र मेघराजजी दा जन्म संवत् १८८० में हुआ। आप सम्वत् १९०७ में बीठानेर में बहुा अमरसीजी की फर्म के चीफ एजेण्ड नियुक्त हुए। कहना न होगा कि इड्डा खानदान इनका रिश्तेदार था और अमरसीजी इनके दादा उदयचन्दजी के भानजे थे। शावक मेघराजजी के साथ सेठ अमरसी सुजानमल के मालिको का व्यवहार बढ़ा प्रेमपूर्ण और प्रतिष्ठित था। झावक मेघराजजी सम्भव १९१७ में इस खानदान की हैदराबाद वाली दुकान पर गये और अपने बढ़े माई झावक केदारीचन्दजी के मातहती में रहकर सब कारोबार करते रहे। आप साहुकारी लाइन में दिखियार प्वं अनुमवी पुरुष थे। फलोदी की जनता में आप आदरणीय व्यक्ति माने जाते थे सं १९२५ में आपका देहान्त हो गया। आपके वाघमलजी, वदनमलजी, नयमलजी और सुगनमलजी नामक चार पुत्र हुए। सं० १९१८ से ६५ तक इनकी एक दुकान "मेंचराज वाघमलज" के नाम से हैदराबाद में व्यापार करती रही।

मनान ह वाधनलजी—आपका जन्म संवत् १९०९ में हुआ। आप समझदार एवं अमीराना तिबवत के पुरुष थे। संवत् १९३१ में आपका स्वर्ग वास हुआ। आपकी धर्मपक्षे ने आपके बाद जीवन भर प्रत्येक मास में ८ उपवास किये। और लगातार २१, २५ दिनों तक भी कई उपवास किये। आपके कोई संतान नहीं थी। अतः आपने अपने यहाँ पर पर सावक नथमलजी के वहे पुत्र बच्छराजजी को दत्तक लिया।

मानक वच्छरा जञी—आपका जन्म १९३२ में एवं संवत् १९६८ में समाधि मरण हुआ। आपकी मदास में घर दुकान होते हुए भी सेठ चौदमळजी डहा के आगृह से अनकी हैदराबाद दुकान के आप १० साळ तक चीफ एजंट रहे। आप दुदिमान, एवं कार्ज्य छुशळ व्यक्ति थे। आपके पुत्र नैमीचन्द्रजी झावक का जन्म संवत् १९५३ में हुआ।

मानक ननीचन्दनी — भाप बड़े प्रभाववालां जाति सुधारक और सज्जन व्यक्ति हैं। सम्बद्ध १९८० से ८३ तक फलौदी की जाति में जो सुधार हुए उनमें भापका प्रधान हाथ था। मद्दास के चायना वाजार में भापकी व्वेलरी और रखीमेड सिल्यर की बड़ी प्रतिष्ठित और प्रमाणिक हुकान है। आपके पुत्र वजीरचन्दजी बड़े होनाहार हैं। ये अभी वालक हैं। सेठ फूलचन्दजी को अपनी सम्पत्ति का मालिक कामम किया है। श्रीयुत फूलचन्दजी हावक अच्छे प्रभाववाली व्यक्ति हैं। जैन समाज के बड़े २ आवार्षों एवं धनिकीं से आपका बहुत परिचय है। आपके यहाँ एक मुख्यवान पुस्तकालय है। जिनमें कममग ८०० प्रस्य हैं। इनमें कल्पसूत्र नामक प्रस्य ताड़ पत्र पर लिखा है और वह सम्बत् १९०० के लगभग का है। इसके अलावा लोख चावना का भी आपके पास संप्रह है। आपके सुप्रयत्न से फलोदी में एक कन्या पाठवाला स्थापित हुई। इसी तरह हैदरावाद की जीवदया सिमिति में भी आपने प्रधान माग लिखा था। आप १९८५ तक हैदरावाद में सुल्ल्यार की हैसियत से सेठ "अमरसी सुजानमल" कम पर काम करते रहें। बाद दो सालों तक सेठ चांदमल्ला की सेवामें रहे। आपका विस्तृत परिचय भीचे दिया गया है।

राजजी, गुलराजजी तथा फीजराजजी सम्बत् १९४० में मद्रास आये और यहाँ पर सराफी का घन्धा चाछ किया । सेठ अनराजजी का सं । १९६७ में तथा सेठ सलहराजजी का संवत् १९८३ में स्वर्गवास हुआ । खलहराजनी फलोदी में कानुगो का काम करते थे। वर्तमान में इस खानदान में सेट गुलराजनी, फौनराजनी सथा गुलराजनी के पुत्र सम्पतलालनो व राण्लालनी और अनराजनी के पुत्र कंतरलालनी मौजूद हैं । आपके यहाँ पर मद्रास में चाँदी, सीना व ज्यान का काम होता है । यह परिवार लगमग २०० वर्षों से कानगी का कार करता आ रहा है। फलोदी के कानगों खानदानों को समय समय पर कई लागें मिलती रही हैं।

#### अन्य क

भावक गीत्र की उत्पत्ति—ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ वंशीय राव चूँडाजी के वंश में राजा झुम्बद, झाबुआ ( मालवा ) में राज्य करते थे । संवत् १५७५ में खरतर गच्छा चार्व्य श्री जिनमद्र सिर के उपटेश से इन्होंने जैनधर्म और ओसवंश को अड़ीकार किया । इन्हीं के वंशज आगे चल कर झावक सामड. और झँवक कहलाये ।

भावक फूलचन्दजी का खानदान, फलौदी।

उपरोक्त झावक वंश में सेठ जवरसिंहजी हुए जो पहले जैसलमेर में रहते थे और पश्चान आप फलीटी में आकर बस गये। इनके पीत्र घरमचन्द्रजी हुए । घरमचन्द्रजी के पुत्र जीवराजजी और मानमळजी वढे नामाङ्कित पुरुष हुए। आप फछौदी की ओसवाल जाति में सर्व प्रथम चौधरी हुए। इन्हीं के नोम से आज भी यह खानदान "जिया माना का परिवार" के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मचन्दली के तीसरे प्रत क्षतिचन्द्रजी के परिवार वाले मिड्या शावक कहलाते हैं। शावक जीवराजजी के पश्चात् क्रमशः भासकरणजी और भागचन्दजी हुए । भागचन्दजी के पुत्र अचलदासजी हुए ।

अचलदाराजी भागक-अप इस जानदान में अच्छे प्रतापी हुए। आपने जाति सेवा में बहुर्त अच्छा भाग लिया था। दरबार ने आपको कई सनदें इनायत की थीं। पर वानों से माळम होता है, कि साप १७५० से १७८७ तक विद्यमान थे । भापके अबीरचन्द्रजी और गुलाबचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए । **अवीरचन्दजी मी फलौदी के ओसवाल और माहेश्वरी समाज में प्रधान व्यक्ति थे । आपके उदयचन्दजी नामक** एक पत्र और साह कुँवर नामक एक पुत्री हुईं। साहकुँवर सुप्रसिद्ध ढहूा तिछोकसीजी की पत्नी, तथा परमसीजी, घरमसीजी, अमरसीजी, टीकमसीजी आदि की माता थीं। झावक उदयचन्दजी के कपुरचन्दजी. और रायसिंहजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से कपूचन्दजी के वंश में झावक मंगलचन्दजी हैं जिनका परिचय आगे दिया जा रहा है। तथा रायसिंहजी के परिवार में झावक फूळचन्दजी एवं नेसीचन्दजी हैं।

क्तावक रागिसहजी-आप अपने समय के अच्छे समझदार, प्रतिमात्राली और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इन्हें जोधपुर दरबार से निम्निक्खत एक परवाना प्राप्त हुआ था।

''श्रपरच उठारा श्रोसवाला री चौधर भावलां री है सो भावल निया माना रा परवार रा सदा माफक किया जाने है तिखरो परवाखी सम्बत् १७३६ रा साल रो इखा कने हानर है। सो इसोरी सदामंदरी मरनाद में कोइ उनर खोट कर निया कने रू० २७००) श्री

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री फूलचन्टजी भावक, फलैंदी.



श्री नेमीचन्द्रजी मुर्खिक





कुं॰ वजीरचन्द S/o नेमीचंदजी भावक, मदास.



### क्रोसवाख जाति का इतिहास

की उम्र इस वक्त ४२ साल की है। इनके ५ पुत्र रामलालजी, पेमचंदगी, सम्पतलालजी, हेमचंदगी आदि हैं। यह खानदान ग्रुरू से अब तक श्री जैन हवेताम्बर संवेगी ( सूर्ति पूजक ) है।

### साबक कपूरचंदजी का खानदान ( मंगलचंदजी शिवचंदजी मावक मद्रास )

रायसिंह जी के बढ़े साई झावक कप्रचन्द जी का उरु छेख ऊपर आ चुका है । आप संवत् १८६४ में अमरसीजी इहु। की फर्म पर वीकानेर चले गये। उसके परचात् संवत् १८६८ में आप उनकी तरफ से हैवराबाद गये। वहां अमरसी सुजानमल फर्म को स्थापित किया। कांवि १५ वर्ष रह कर आपने उस फर्म की बहुत तरक भी की। आप बढ़े बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। संवत् १८८४ में आप का देहान्त होगया। इनके केशरीचन्द जी और करणीदान जी नामक दो पुत्र हुए। केसरीचंद जी का जन्म संवत् १८६६ में और मृत्यु संवत् १९२२ में हुई। इन्होंने संवत् १९०७ तक सेट सुजानमल को के इहु। के चीफ ए जेण्ट का काम किया। संवत् १९०७ में आप हैदराबाद में उक्त सेट जी की हुकान पर गये और वहां पर १५ वरस रहे। इस समय में आपने इस फर्म की अच्छी उन्नति की। हैदराबाद के मारवाई। समाज और राजदरवार में आपकी अच्छी इन्जत थी। आप बढ़े बुद्धिमान सुनील और उदार सज्जन थे। आपके रेखचंद जी और मगनमल जी नामक दो पुत्र हुए। रेखचंद जी का जन्म संवत् १९०९ में और मृत्यु संवत् १९३७ में हुई। संवत् १९२५ तक आप बीकानेर में उदयमल जी के पास रहे और परचात् उनकी हैदराबाद दुकान पर चीफ एजण्ट होकर गये। आप भी योग्य, बुद्धिमान और उदार स्वति थे। इनके एक पुत्र कानमल जी हुए जो केवल १६ वर्ष की उन्न में स्वर्गवासी होगये।

स्तावक मगनमलनी—आपका जन्म संवत् १९०७ में और मृत्यु १९६२ में हुई । संवत् १९६७ सक वे बीकानेर में सेठ उदैमलजी के वहाँ चीफ एलण्ट रहे । संवत् १९६९ में उदैमलजी बहुत का देहान्त होजाने से तथा सेठ चांदमलजीकी उम्र केवल ३ वर्ष की होने से उनका सब काम आपको सरहालना पड़ा । पष्टवात् १९६७ से १९६२ तक आप सेसर्स असरसी सुजानमल की हैहराबाद दुकान पर काम करते रहे । आप बढ़े व्यापार कुवल और बुद्धिमान व्यक्ति थे, उर्दू फ़ारसी के आप अच्छे जानकर थे । दुकान के मालिक आपकी बढ़ी प्रतिच्छा और इल्जत करते थे । आपके संगलचन्दनी नामक एक पुत्र हुए ।

म्मावक मंगलचंदजी---आपका जन्म संवत् १९३२ के भामपद में हुआ । आप बदे **इदिमान,** सुक्षील और परोपकारी व्यक्ति हैं । मद्रास के ओसवाल समाज में आपकी बढ़ी प्रतिष्ठा है । पंचायती के सब काम आपकी दुकान पर होते हैं । आपका हृदय बदा कोमल है । और परोपकार के कार्ब्स बदनमलजी—बदनमलजी का जन्म १९११ में और मृत्यु १९५६ में हुई । इनके छक्ष्मीलालजी खुणकरणजी और मानमलजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें छक्ष्मीलालजी का स्वर्गवास हो चुका है ।

नथमल्लि—आपका जन्म सम्बत् १९१५ में तथा मृत्यु सं० १९४४ में हुई। आप बढ़े धर्मातमा थे आपका देहान्त समाधि मरण से हुआ। इनके बच्छराजजी और फूलचन्दजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें से बच्छराजजी, बाघमलजी के दत्तक चले गये। आपकी माता बढ़ी धर्मातमा थीं इन्होंने संवत् १९४४ से १९८२ तक लगातार इकांतरे उपवास किये थे। तथा ३७ वर्ष तक दूघ और शक्कर का मी त्याग किया था। आपने श्री शीतलनाथजी के मन्दिर में श्री पार्श्वनाथ स्वामी की एक प्रतिमा स्थापित कर वाई थी। इसी प्रकार श्री कैमीचन्दजी की माता ने भी उक्त देशसर में एक महावीर स्वामी की स्वर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी।

भावक फूलचन्दवी—आपका जन्म संवत् १९३७ में हुला। आप बहे बुद्धिमान और प्रभाव-शाली क्यक्ति हैं। फलीदी, हैदरावाद, मदास, गोदवाइ आदि के ओसवाल समाज में आप अ बढ़ा प्रभाव है हित्दास, ज्योतिष, काल्य, संस्कृत प्रंथ, आगम, पुराण हत्यादि विषयों में आप अ अच्छा ज्ञान है। जाति बिरादरी के झगड़ों को निपटाने में आपको बड़ा यश प्राप्त है। कई बढ़े र गम्भीर सगड़ों के अवसर पर दोनों पार्टियों आपको समदशीं समझकर अपना पंच मुकरेर कर देती है और ऐसे झगड़ों को आप बढ़ी बुद्धिमानी से निपटा देते हैं। संवत् १९७९ में बीकानेर के बाईस सम्प्रदाय और मन्दिर आम्माय के झगड़े को आपने कुशकताप्त्रवें कि निपटाया। इसी प्रकार फलीदी, खीचन्द्र, हैदराबाद, मद्राप्त आदि की घड़े बंदियों को भी आपने कई दफे मिटाया। आप फलीदी के ओसवाल नवयुवक मण्डल के प्रेसिडन्ट हैं। संवत् १९७३ में जब फलीदी में म्युनिसिपेट्टी कायम हुई तब आपने गरीब आदिमियों की तरफ का सब टैक्स अपने पास से भर दिया था। इससे जनता आपसे बढ़ी खुश हुई थी। इस समय आपको मान पत्र भी मिला था। इस प्रकार प्रस्तेक कुम कार्य में आपका बढ़ा भाग रहता है।

संवत् १९६८ में आपको बीकानेर के सेठ चांदमछजी दहा ने अपना चीफ एजेण्ट वनाया । कुरू में आप उनको बीकानेर और वेगूँ हुकान पर और फिर हैदराबाद हुकान पर रहे । आपने बड़ी ईमानदारी और चतुराई से इस कार्य को किया । संवत् १९८५ में आप वहाँ से अलग हो गये ।

सुगनमत्तजी — इनका जन्म संवद १९१८ और मृत्यु सं॰ १९७२ में जोघपुर में हुई थी, यह इंदिमान् सुशील तथा साहुकारी लाइन के अच्छे जानकार थे, इनके ३ पुत्र हुए ।

अनराजनी-इनका जन्म १९४४ में मृत्यु १९७५ में हुईं। इनके एक प्रत्न दीपचन्दनी हैं। उनकी इन्न २५ साक को है। दूसरे गुलराजनी, का १७ वर्ष की दन्न में ही देहान्त हो गया। झावक सोहनराजनी,

#### क्रोसनाल जाति का इतिहास

जी के पुत्र मॅबरमलजी, अखेराबजी, मानमलजी तथा कंवरलालजी और चन्यालालजी के पुत्र कंवरलालजी और मदनचंदजी हैं।



### गोलेहा

#### गोलेखा गौत्रं की उत्पात्त

कहा जाता है कि चंदेरी नगर में खरहव्यसिंह नामक राठोड़ राजा राज करता था। एक बार मुसलमानों की फीज ने इनके पुत्रों को घापल कर दिया। उस समय दादा जिनदत्तसूरिजी ने उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार संवत् ११९२ में राजा ने जैन धर्म अंगीकार किया। इनके दूसरे पुत्र भेंसाशाह बढ़े प्रतापी व्यक्ति हुए। भेंसाशाह के पुत्र गेलोजी तथा उनके पुत्र यच्छराजजी थे। वच्छराजजी को छोग गेल-बच्छा (यानी गेलाजी के वच्छराज) नाम से पुकारते थे। यह अपमंत्र गोलेला में परिवर्तित हो गया। भौर इस प्रकार वच्छराजजी की संतानें गोलेला नाम से सम्बोधित हुई।

### गोलेका नथमलजी का खानदान, जयपुर

यह परिवार विवर्षत का निवासी हैं। वहाँ से सेठ छगनछाछ हो गोलेझा स्थापार है किये जवपुर आये। इनके पुत्र गोलेखा भेरूमछजी जयपुर स्टेट हे ३० सार्खों तक खजांची रहे। संवत् १९३५ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र नधमऊजी तथा खहारमछजी हुए।

गोलेछा नयमतानी—आपका जन्म संवत् १९०४ में हुआ। संवत् १९३५ में आप स्टेट ट्रेम्सर वनाये गये। र साल वाद यह कार्च्य इनके छोटे आता के जिस्मे हुआ। और गोलेछा नयमलजी को जर पुर स्टेट के दीवान का पद प्राप्त हुआ। संवत् १९५८ तक गोलेछा नयमलजी ने इस सम्माननीय वद पर कार्च्य किया। आप पर महाराजा सवाई रामसिंहजी तथा माघोसिंहजी की पूरी महरवानी थी। ओसवाव जाित के आप नामांकित व्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६० की चैत वदी ९ को हुआ। आपके छोटे भाई ज्ञहारमलजी १९५० में गुजर गये। उनके बाद उनके पुत्र सागरमलजी संवत् १९७८ तक स्टेट होसरर रहे।

में आप कॉफ़ी द्रव्य खर्च करते रहते हैं। आपकी एक दुकान मद्रास में कैशरीचंद मगनमल के नाम से १९२२ में स्थापित हुई। जिस पर वैद्विग का काम होता है। दूसरी पटना में मंगलचंद शिवचंद के नाम से संवत् १९६६ में स्थापित हुई इसकी एक शाखा मुकामा में भी है। पटियाला स्टेट के मोरमड़ी नामक स्थान में राठी वंशीलालजी के साझे में भापकी एक निर्निग फैक्टरी भी चल रही है। आप बढ़े सत्याप्रिय है।

कुँवर शिवचंदजी — सेंड मंगळचन्दजी के पुत्र कुँवर शिवचन्दजी का जन्म १९५९ में हुआ ] भापने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की । आप जेंतन-छालजी के साक्षे में मेसर्स शिवचन्द जतनहाल के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं ।

सेठ कपूरचन्दनी के पुत्र करनीदाननी ये इनका जन्म सं० १८६८ और मृत्यु सं० १९६५ में हैदराबाद में हुई थीं। यह बुद्धिमान् तथा साहुकारी लाइन में दुशियार थे, आप जवाहरात का व्योपार करते थे, और उस जमाने में जवाहरत के अच्छे परिक्षक माने जाते थे यह देसणोंक (बीकानेर) से फलौदी आ गये थे इनके पुत्र पत्तालालजी हुए सं० १९४१ में इनका देहान्त हुआ। इनके पुत्र जवारमल्ली थे। इनका देहान्त संवत् १९६५ में हुआ। इनके ३ पुत्र समीरमल्जी, सुखलालजी, और मूलचन्दनी है, जो खगढिया (मुँगेर) में हस्तीमल, सुखलाल के नाव से हुकान चलती है, उसमें पार्टनर हैं।

यह खानदान शुरू से आज तक दवेताम्बर जैन, मूर्त्ति पूजक है।

#### भावक लूगकरणजी का खानदान, फलोदी

सावक झावरसिंहजी के वह पीदियों बाद जीवराजजी, मानमलजी व अखेचन्द्रजी हुए, जीवराजजी मानमलजी का परिवार तो जीवा माना का परिवार और अखेचंद्रजी का परिवार मिद्रिया झावक कहाया। अखेचन्द्रजी की कई पीदियों वाद सरूपचन्द्रजी और उनके पुत्र कस्त्रचन्द्रजी हुए। झावक कस्त्रचन्द्रजी के समदानजी और जुजीलालजी नामक र पुत्र हुए, इनमें सामदानजी ने संवद १९२२ में फलौदी में कपड़ा सथा लेनदेन की हुकान खोली जो इस समय मली प्रकार काम कर रही है। संवद १९६८ में इनका अंत-काल हुआ। झावक चुजीलालजी के कोई सन्तान नहीं हुई। झावक सामदानजी के नवलमलजी हीरचंद्रजी सथा तेजमलजी नामक र पुत्र हुए। इनमें से तेजमलजी, झावकों की दूसरी फली में झावक पीरदानजी के नाम पर दक्तक गये।

्र साक्क नवलमल्जी का अंत काल संवत १९५५ में हो गया इनके पुत्र ल्एकरणजी तथा जीवण चंदजी हुए, इनमें से जीवनचन्दजी, हीरचंदजी के नाम पर दत्तक गये। सावक ल्एक्सणजी के पम्पालल भी और गुमानमल्जी नामक पुत्र हैं, जिनमें चन्पालाजी, तेजमल्जी के नाम पर दत्तक गये हैं। जीवणचन्द गवालियर में वापका अतिय्य स्वीकार कर खिछत, कण्ठी, सर बंद, व पैरों में सोना वस्त्रा। था । वर्तमान नवाव पाटनपुर ने भी इन्हें सम्मान दिया, जम्मू, झाश्मीर, करीटी, चरखारी, पाछीताना आदि के नरेक्कों मे भी आपको समय २ सम्मानों से विमूपित किया था।

इसके अनिरिक्त जैन श्वेताम्बर समाज में भी आपकी वही प्रतिष्ठा थी। सन् १९०० में आप पूना जैन कान्क्रेंस के सभापित के आसन पर अधिष्ठित किये गये। इसी समय डेक्कन पुजूकेशन सोसायटी ने भी आपको अपना आजीवन का फेळो बनाया। गवालियर की चेम्बर आफ कामसे ने आपको अपना अध्यक्ष चुना। गोलेखा नयमलजी महाराजा माधवराव सिंधिया के बहे प्रिय पात्र थे। महाराजा की नावालियो हालन में आपने उन्हें लाखों रुपया उधार दियों था। पिछले दिनों में नयमलजी को बड़ी खार्थिक हानि हुई और उनके दुक्मनों ने महाराजा को उनके खिलाफ कर दिया। इससे महाराजा ने नाराज़ होक्स आपको तमाम जमीदारी और स्टेट जन्म करली। इतना ही नहीं इनके ७० वर्ष के छूद हारिर को लेल में ढाल दिया गया। वहीं कई वर्ष तक जेल यातना सहकर आपका शारिरान्त होगया। आपके प्रय यायमलजी हुए।

गोलेखा वाधमलनी—जापका जन्म संवद् १९६९ में हुआ । आपने १५ सालों तक अमसेरा में लजांची का काम किया। सन् १९१६ से १८ वक आप वोर्ड आफ कामसे एण्ड इन्डस्ट्री के सलहकार नियुक्त हुए । इसके वाद आप लश्कर नगर के आनरेरी मजिस्ट्रेट थनाये गये । इसके अलावा आप गवाजियर की कई कम्यनियों के डायरेक्टर रहे। आपको सन् १९५२ में प्रिंस आफ वेल्स के सामने पैश होने का सम्मान भी मिला। आप जमीदार हितकारिणी समा के सदस्य थे । सन् १९१७-१८ में भार सेंट जान पृत्रुलेस एसोसियेशन के अवेतनिक कोंसिलर बनाये गये। यह नियुक्ति स्वयं बाइसराण छाडं चेम्सफोर्ड ने की थी। आप अपने पिताजी के साथ निमंत्रित होकर देहली दरबार में भी गये थे। आपको गवालियर राज्य की अदालत में टपस्थित होने की माफी है। गवालियर राज्य में आपको 'राजमान राजे श्री सेठ" आदि सम्माननीय शब्दों से सम्बोधित किया जाता था। विवाह के अवसर पर इस परिवार को नगारा निशान पास वरदार तथा चांदी के होदे सहित हाथी, राज्य की ओर से मिल्ले थे। इस समय सेठ वाधमलजी जयपुर में निवास करते हैं। आप वदे समझदार तथा विचारवार पुरुर है। पालनपुर दरवार से अव भी आपका पूर्ववत् प्रेम सम्बन्ध है।

गोलेछा राजमलजी जोहरी का खानदान, जयपुर

इस पानदान के पूर्व पुरुष गोलेखा रायमळजी तथा उनके पुत्र मुख्यानचन्दजी बीकानेर में निवास करते थे। मुलतानचन्दजी के पुत्र माणकचन्दजी की दुद्धिमचा और कार्य्य दक्षता से प्रसव होकी गोलेहा नधमलजी के इन्द्रमलजी, हजारीमलजी, सोभागमलजी, सिरेमलजी तथा नौरतनमलजी मामक '९ पुन हुए । इनमें सिरेमलजी अपने बढ़े भाई इन्द्रमलजी के नाम पर दत्तक गये । इन सब माइयों का कुटुम्ब संवत् १९६१ में अलग २ हुआ । वर्तमान में इस खानदान में गोलेहा सोभागमलजी तथा इजारीमलजी के पुत्र घीसालालजी और सिरेमलजी के पुत्र सरदारमलजी विद्यमान हैं । इनके वहाँ लेनदेन का न्यवहार होता है । गोलेहा सोभागमलजी के ३ पुत्र हैं ।

### सेठ नथमलजी गोलेछा गवालियर वालों का खानदान

यह परिवार मूळ निवासी क्षिचंद-फळौदी का है। वहाँ से सेठ धीरजमळजी गोलेळा लगभग १२५ वर्ष पहिले सधुरा होकर गवालियर गये। तथा वहाँ कपदे का ग्यापार आरम्भ किया। इनके तेजमळजी सथा जीतमळजी नामक २ पुत्र हुए।

जीतमलाजी गोलेखा—व्याप बाल्यकाल से बढ़े होनहार प्रतित होते थे। अलप्व आपने अपनी इिंद्रमत्ता से न्यापार में बहुत सम्पान उपार्जित की। सेठ धीरजमलजी की राव राजा दिनकरराव के पिताजी रावोबा दादा के साथ गहरी मिन्नता थी। धीरजमलजी के स्वगंवासी होने पर जब दिनकरराव गवालियर राज्य के प्रधान हुए, तो उन्होंने गोलेखा जीतमलजी को तवरधार जिले का पातेदार बनाया। इस कार्य, संचालन में जीतमलजी ने बहुत बुद्धिमानी से काम किया। इससे गवालियर दरवार ने प्रसन्न होकर गवालियर प्रान्त भर का इनको पोतेदार बनाया। इतना ही नहीं महाराजा जयाजीराव सिधिया कई मामलों में इनकी सलाह छेते थे। तथा बहुत समय इनको अपने साथ रखते थे। असहेरा तथा नीमज जिलों की स्वेदारी इनके पास बहुत दिनों तक रही। महाराजा ने प्रसन्न होकर इनको एक न्यांना प्रदान किया था। आप संवत् १९२० से ४२ तक धौलपुर रहेट के भी खजांची रहे। आपने सम्यत् १९२८ तथा ३२ में सम्मेद विखर तथा पालीताना का संव निकला। संवत् १९४९ में आप स्वगंवासी हुए। आपके सुखु समय ८ हवार रुपया धर्मार्थ निकाले गये थे।

सेठ नथमलजी - आप गोलेला जीतमलजी के पुत्र थे । आपका जन्म संवत् १९३१ में हुआ था। आपने अपने पिताजी की मौजूदगी ही में राज्य के पातेदारी का तमाम काम सम्हाल लिया था। आपको गवालियर दरवार ने मीलिटरी बिमेंट तथा खानगी खाता और खासगी खजाने के काम भी इनायत किये।

इस कुटुम्ब का कई राज्यों में बड़ा भारी मान रहा है। दितया राज्य के भी आप वैङ्कर रहे थे। और आपको इस राज से म्याना, छत्री, हरुकारा आदि का सम्मान बस्ता गया था। इतना ही नहीं आप को उक्त राज से जमीन और घोड़ा भी भेंट में दिया गया था। नवाब साहब पाछनपुर ने सन् १९०३ में

### श्रीसवीत नाति का इतिहास

के कचराणी गोलेला गौत्रीय मंदिर-मार्गीय अम्राय के माननेवाले सज्जन हैं। सेट गिरधरजी के पश्चात् कमक्षः अरलुनजी, मौजीरामजी तथा गोकुलजी हुए। गोलेला गौकुलजी के बरदीचन्दजी तथा लक्षमीचन्दजी नामक हो पुत्र हुए, सेट वरदीचन्दजी गोलेला बीकानेर में निवास करते थे, तथा उस समय वहाँ आपका परिवार बहुत समृद्धिपूर्ण अवस्था में था, सेट वरदीचन्दजी के वींजराजजी तथा मुन्नीलालजी नामक हो पुत्र हुए, इनमें वीजराजजी, सेट लखमीचन्दजी गोलेला के नाम पर दक्तक गये।

### सेठ बरदीचन्दजी गोलेखा का परिवार

सेट मुझीलारूनी गोलेटा के कुशलचन्द्रची, फतेचन्द्रनी सथा पत्नालारूनी नामक १ पुत्र हुए, आपके पुत्र सेट खुशालचन्द्रनी अपने बावा सेट बींनरानी गोलेटा के पास बेंगलोर आये, तथा उन्हीं के पास कारोबार सीख कर होशियार हुए।

सेठ खुरालचन्दजी गोलेखा—आप बढ़े कार्य चतुर तथा होशियार पुरुष थे। आपका जन्म संवत् १९१७ की काती खुदी १४ को वीकानेर में हुआ था। आपने बंगलोर में सुनीलाल खुशालचन्द के नाम से दुकान स्थापित की। घीरे २ इस फर्म की शालाएँ तिरमिलिगिरि, फरमकुंडा (सेंट्यामस मार्टट-मझास) आदि स्थानों पर जहाँ २ मिल्टिरी केम्प रहे वहाँ वहाँ खोली गईं। आपकी योग्यता तथा होशियारी से प्रसन्न होकर कई अंग्रेज आफीसरों ने आपको उत्तम प्रसाण पत्र दिए। आपके छोटे श्राता कतेचन्दजी, सेठ बींजराजी के नाम पर दत्तक गये। तथा सवसे छोटे श्राता सेठ पन्नालाली बहुत समय आपके साथ व्यवसाय में सिम्पिलित रहे तथा बाद सन् १९०९ में आप अलग हो गये तथा वंगलोर और तिरमिलगिरी में आपने अपनी स्वतन्त्र दुकान खोली। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताते हुए सेठ खुशालचंदजी गोलेखा का संवत् १९७७ में स्वर्गवास हुआ। आपके स्मरणार्य आपके पुत्रों मे २० हजार रूपयों की रकम धर्मार्य निकाली। इस रकम से टिण्डिवरम् में दी खुशालचन्द हॉयर पुलिमेन्टरी इण्डिस्ट्रियल स्कूल नामक संस्था चल रही है। सेठ खुशालचन्दजी गोलेखा के ५ पुत्र हुए इनमें छगनमलजी, अमोलकचन्दजी तथा धर्मचन्दबी विद्यान है। तथा मगनमलजी और मूलचंदजी का स्वर्गवास हो गया है। आप तीनों भ्राताओं की अकग १ स्वतन्त्र हुकानें हैं।

सेठ छगनतालजी गोलेखा---अपका जन्म संवत् १९५० में हुआ । आपकी दुकानें सेंटथामस मार्डर (मदास) तथा टिंडियरम् में " खुशालचंद छगनमल" के नाम से हैं । आपके पुत्र मेँवरलालजी तथा उत्तमः बन्दजी हैं । जयपुर के रेजिडेंट मि॰ छडल साहिब ने अपनी सिफारिश द्वारा उन्हें जयपुर स्टेट का प्रधान बनाया । आपने इस पद पर कई प्रभावशाली काम किये । इनके भाई मिलापचन्दजी अजमेर में रहते थे । सेठ माणिकचन्दजी को बीकानेर स्टेट ने पांच में पहिनने को सोना बख्शा था ।

माणिकचन्द्रजी के छक्ष्मीचन्द्रजी तथा मिळापचन्द्रजी के मोतीलालजी नामक पुत्र हुए । छक्ष्मीचन्द्रजी के मृळचन्द्रजी तथा नेमीचन्द्रजी हुए । इनमें से मृळचन्द्रजी, मोतीलालजी के नाम पर दत्तक गये । मृळचन्द्रजी के धनरूपमलजी तथा राजमलजी नामक पुत्र हुए । इनमें से राजमलजी, नेभीचन्द्रजी के बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो जाने से लक्ष्मीचन्द्रजी के नाम पर दत्तक आये । लक्ष्मीचन्द्रजी के बाद मृळचन्द्रजी ही सब कारवार देखते थे । गोलेखा मिलापचन्द्रजी के समय में इनका काम अजमेर में बहुत अच्छा चलता था । इनकी वहाँ पर हवेलियाँ, बगीचे, मकानात आदि थे । यह घर वेदा मातवर माना जाता था । इनके बाद मिलापचन्द्रजी के पौत्र मृळचन्द्रजी जयपुर में रहने लगे । मृळचन्द्रजी का संवत् १९६४ में अंतकाल हुआ ।

गोलेला राजमलजी ने इस फर्म की बहुत उन्नति की। क्यूरियो, मीनाकारी तथा आहल और रंग्रकी पुज्ञन्ती के व्यवसायों से कापने काफी सम्पत्ति उपार्षित की तथा गाजदावार में भी सम्मातित दुए। आपको जयपुर-स्टेट की ओर से दरवार में कुर्सी तथा लवाजमा मास था। आपने दो वर्ष पूर्व दोसा (जयपुर) में "जयपुर मिनरल डेव्हल्पमेंट सिंडीकेट" नाम का सोप स्टोन पाउवर बनाने का मिल करीव १॥—२ लाख की कागत से खोला है आप जयपुर म्युनिसीपेलिटी के भी मेम्बर रह चुके थे। इसके अतिरिक्त और भी समाल सुधार सम्बन्धी कार्ब्यों में आप भाग लेते थे। आप का अंतकाल मिती माम बदी २ संबत् १९८९ को हुआ।

गोलेखा राजमल्ली के पुत्र सोहनमल्ली तथा महताबचन्दली निग्रमान हैं। धनरूपमल जी के वाघमल्ली, सिरेमल्ली, कानमल्ली तथा विनयचन्दली नामक चार पुत्र हुए। इनमें से सिरेमल्ली का अन्तकाल होगया है। शेष सब सज्जन निग्रमान हैं।

गोछेछा सोहनलालकी का जन्म संवत् १९६३ में हुआ। आप बढ़े शांत स्वभाव के सकत हैं। आपने अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात् हुकान के काम को बढ़ी घोग्यता से सम्हाल है। आप सुधारक विचारों के हैं तथा नवयुवक मण्डल के कोपाध्यक्ष हैं और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में भाग छेते हैं।

गोलेखा मुत्रीलालजी खुशाल वन्दजी का खानदान, टिएडीवरम् (मद्रास) इस परिवार का मूळ निवास स्थान बीकानेर शहर है। आप ओसवाल क्वेताम्बर क्षेन समाज



# श्रीसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ सेठ खुशालचन्दजी गोलेखा, टिग्डिवरम् (मदास).



श्री सेठ श्रमोलकचन्द्रजी गोलेखा, तिरपापल्लूर (मदास).



स्व॰ सेठ फतेचंडजी गोलूंखा, यंगलोर.



धी सेठ धरमचन्दर्जा गोनेदा, टिविडराम् (मटाम).

### गोलेखा हरदत्तजी का खानदान, फलोदी

इस खातदान का खास निवास फलोदी है। सेठ हरदस्त्री गोलेखा के ५ पुत्र हुए, कस्त्रचन्द्रजी,निहाल चन्द्रजी, वनेचंद्रजी, कप्रचंद्रजी, तथा खूबचंद्रजी। इनमें से कप्रचंद्रजी के कोई संतान नहीं हुई। गोलेखा कस्त्रचन्द्रजी और निहालचन्द्रजी फलोदी से हैदराबाद (दक्षिण) गये, तथा वहां चादी सोना गिरवी और जवाहरात का काखार आरंभ किया। कस्त्रसल्जी का स्वर्गवास संवत् १९१५ में और निहालचन्द्रजी का संवत् १९२२ में हुआ। संवत् १९२२ में इन दोनों आताओं का कारवार अलग २ हो गया।

गोलेखा कस्तूरचन्दकी का परिवार — गोलेखा कस्तूरचन्दकी के हरकचंदकी तथा छोटमळकी नामक
र पुत्र हुए। इनके गोलेखा छोटमळकी के हीरालालकी, खुजानमलकी, विशानचन्दकी, हस्तीमलकी एक्स्
रूक्ष्मीलालकी नामक पाँच पुत्र हुए। गोलेखा सुजानमलकी का स्वर्गवास सन्वत् १९३८ में हुआ।
आपके पुत्र गोलेखा सोमामलकी वर्तमान हैं।

गोलेखा सोमागमलां आपका जन्म संवत् १९३१ में हुआ । संवत् १९६६ से आपवे फलौदी के सार्वजनिक और सामाजिक कार्मों में सहयोग देना आरम्भ किया। आप बढ़े विचारवान, किम्मतवर और विरोधों की परवाह न कर मुस्तेदी से काम करने वाले व्यक्ति हैं। सम्वत् १९६६ में आपवे फलौदी में जैन दवेतान्यर सिन्न मण्डल नाम की संस्था भी कायम की थी! सन् १९१५ से ३२ तक आप स्थानीय म्युनिसिपेलिटी के लगातार सेम्बर रहे। आपने फलौदी में, रेल, तार स्कूल, म्युनिसिपेलिटी आदि के स्थापन होने में उद्योग किया। इस समय आप स्थानीय पांजरापोल व सिंह सभा के ज्वाइण्ट सेकेटरी हैं, आपके दलक पुत्र मेंवरमळजी ओसियां बोर्डिंद में मैंहिक का अध्ययन कर रहे हैं।

गोलेका निहालचन्दनी पूनमचन्दनी का परिवार—सं० १९२२ में सेठ निहालचन्दनी के पुत्र पूनमचन्दनी अपना स्वतंत्र कार बार करने कमें। गोलेका पूनमचन्दनी के समय में धंधे को विशेष उद्यति मिली, इनका शरीरावसान संवत् १९३० में हुआ। इनके पुत्र फूळचन्दनी गोलेका हुए।

गोलेखा फूल चन्दर्ज — इनका जन्म संवत् १९२५ की कातिक वदी १० को हुआ। इन्होंने स्यापार की उन्नति के साथ र बहुत बढ़ी २ रक्तें धार्मिक कार्यों और यात्राओं के अर्थ लगाकर अपनी आत व प्रतिष्ठा की विशेष वृद्धि की। संवत् १९६९ तथा ५८ में आपने जेसलमेर तथा सिद्धाचलती के संव में १० हजार रुपये खरच किये इसी तरह ५ हजार रुपया समोण सरण को रचना में लगाये। ६ सालों तक सिद्धा चलजी की ओली का आराधन किया। इसी तरह आपने फलोदी के रानीसर तालाव के पश्चिमी हिस्से का धाट बनवाया, फलोदी पांजरा पोल, ओशियाँ लीगोंदार, कुलपाक तीर्थ (हैदरावाद) के जीगोंदार, और वर्दमान जैन बोहिंग हातम के स्थापन में बढ़ी २ महदें दीं। इसी तरह अनेकी धार्मिक कार्मों में आपने क्या

सेठ अमेलकचन्दजी गोलेखा—अपका जन्म संवत् १९५९ में हुआ । आपकी दुकाने "खुशास्त्रवन्द् भ्रमोलकचन्द्र" के नाम से पनरोटी, तिरपापस्ट्र, गुडलूर, कुणजीवादी तथा हैदराबाद के तिरमलिगरी नामक स्थान में हैं। आप बढ़े सज्जन व्यक्ति हैं।

सेठ घरमचन्द्रजी गोलेखा—अपका जन्म संवत् १९६२ में हुआ। आप बढ़े सज्जन तथा विक्षाप्रेमी पुरुष हैं। आपकी दुकानें टिंडिवरम्, तिरिपापल्द्रा तथा पदुमालियम् में हैं। इन दुकानों पर खुशालचन्द्र घरमचन्द्र के नाम से वैंकिंग कारवार होता है। आपने २० हजार रुपयों की रकम "सेठ धर्मचन्द्र गोलेखा साधारण फण्ड" के नाम से धर्मार्थ निकाली है, इस रकम का उपयोग साधु साध्वी, यात्रा, विद्यादान आदि कार्यों में रुचे होता है। इस फण्ड की तरफ से एक गीवाला, टिडिवरम् में बनवाई गई है। सेठ पञ्चालालजी गोलेखा का स्वर्गवास संवत् १९८४ में हुआ। आपके पुत्र उद्यराजजी, सोहनलालजी तथा अमरचन्द्रजी हैं। उदयराजजी के पुत्र गुलायचन्द्रजी तथा सोहनलालजी के सोमागमलजी हैं।

सेठ लखनीचन्द्र शे गोलेखा का परिवार—सेठ लखनीचन्द्र ने अपने नाम पर अपने भती अ बॉजराजजी को दसक लिया। आप दोनों सजन देश से लगभग संवत् १९०० में नागपुर आये। तथा यहाँ सर्विस की। आपकी होशियारी से प्रसन्न होकर नागपुर हुकान के मालिकों ने इन पिता पुत्रों के जिम्मे एक तोफखाने का येद्विग व्यापार सोंपा, तथा पूँजी की सहायता दी। फलतः इन बंधुओं ने सिकंद्रावाद तथा बलारी में दुकानें पोलीं। तथा संवद् १९२० में लखनीचन्द्र बीजराज के नाम से बंगलोर में भी दुकान की गई। मेठ बींजराजजी गोलेखा ने अपने मृत्यु के पूर्व एक बिल्शस नामा किया। जिसमें अपनी पत्नी को ५० हजार रुपया और अपने भतीजे खुशालचन्द्रजी को २३ हजार की रकम दी। इस प्रकार उदारता पूर्वक रकम विभाजित कर गोलेखा बींजराजजी का संवद् १९४२ में स्वर्गवास हुआ। आपके नाम पर मुन्नीलालजी के मझले पुत्र फलेचन्द्रजी इक्तक आये। आपकी वीरचन्द्र फलेचन्द्र के नाम से बंगलोर में प्रतिष्ठित फर्म थी। आपका स्वर्गवास सवत् १९५९ में ३८ साल की वय में हुआ। आपके स्मरणार्थ बंगलोर में एक छतरी बन-धाई गई है। इन्होंने अपने जीवन में कई प्रतिष्ठा पूर्ण कार्य्य किये। आपके सालमचन्द्रजी तथा पेमराजजी नामक २ प्रत्र हुए।

सेठ सालमचन्दजी—अपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आएका ब्यापार संवत् १९८४ तक बंगलीर में रहा। इस समय आप गुवलर न्यू टाडन में निवास करते हैं। आपके छोटे भाई पेमराजजी की सृत्यु केवल १९ साल की आयु में १९६७ में हुई। इसी साल इन बंधुओं का कारवार अलग २ हुआ। इस समय पेमराजजी के पुत्र नेमीचन्दजी हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ फूलचन्दजी गोलेखा, फ्लोदी.



संड नेमीचन्द्रजी गोलेखा, फलोदी.



सेठ सोभागमलजी गोलेखा, फलोडी.



रक्तीय गुल्यस्थारले सीलेकु, परेखे.

### सेठ मूलचन्द सोभागमल गोलेखा, फलोदी

गोलेखा रामचन्द्रजी के कर्षाणमलजी, इन्द्रचन्द्रजी, अमोलकचन्द्रजी, सरदारमळजी तथा चंदन-मळजी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें से गोलेखा इन्द्रचन्द्रजी ने संवत् १९१२।१४ में कारंजा (बरार) में जाकर दुकान स्थापित की । इन आताओं का कार्य संवत् १९४० तक सम्मिलित चळता रहा । गोलेखा चन्द्रनमळजी का स्वर्गवास सम्बत् १९५७ में हथा ।

गोलेळा चन्दनमळती के मूळचंदनीं, सोभागमळती, प्रमचन्दनी और दीपचन्दनी नामक ४ पुत्र
हुए। मूळचन्दनी का जन्म सम्बद् १९२० में, सोभागमळती का १९३८ में, प्रमचन्दनी का १९४३ में
और दीपचंदनी का जन्म १९४७ में हुआ। आप कोगों का कारवार कारंजा (बरार) में रामचन्द्र चंदनमळ के नाम से और वस्वई में मूळचंद सोभागमळ के नाम से होता है। कारंजा में कपदा और बेड्सिंग न्यापार के अलावा आपने कृषि और जमीदारी का कार्य भी बदाया है। सम्बद् १९६४ में गोलेळा दीपचन्दनी श स्वर्गवास हो गया।

गोलेका सोभागमलजी के प्रवोध में श्री पुसारामजी कारंजा वार्लों ने ओसियां बोहिंक्न को प हजार रुपया नगद दिया तथा पुसारामजी के स्वर्गवासी होने के पश्चात् उनकी सारी सम्पत्ति बोहिंक्न के लिये प्रदान करवाई। इसका मृखु-पत्र लिखा लिया है। इस समय सोभागमलजी के पुत्र कन्हैबालालजी तथा सम्पतलालजी और पुरामचन्दजी के पुत्र गुलावचन्दनी हैं।

### सेठ प्रतापचंद धनराज गोलेखा, फलोदी

फलोदी निवासी गोलेका टीकमचंदजी के र पुत्र हुए। उनके नाम क्षमशः हंसराजजी तथा वस्तावरचन्दजी गोलेका थे। गोलेका हंसराजजी का जन्म संवत् १८८७ में हुआ,तथा संवत् १९१८ में वे ककौदी से ज्यवसाय निमित्त जवलपुर गये, और वहां हंसराज वस्तावरचन्दके नाम से बृटिश रेजिडेंट के साथ सेनदेन का कार्य्य आरम्भ किया। पीछे से इनके छोटे आता वस्तावरचन्दजी मी जवलपुर गये, तथा इन दोनों आताओं ने अपने चन्चे को वहाँ जानाया। गोलेका हंसराजजी के प्रतापचंदजी तथा धनराजजी नामक र पुत्र हुए, जिनमें से प्रतापचन्दजी, गोलेका वस्तावरचन्दजी के नाम पर दक्तक गये। इंसराजजी का संवत् १९६० में तथा यस्तावरचन्दजी का उनके प्रथम स्वर्गवास हुआ।

गोलेखा मतापचन्दनी का जन्म संवत् १९२९ में तथा धनराजनी का संवत् १९३३ में हुन्ना । गोलेखा प्रतापचन्दनी फलोदी तथा जवलपुर के प्रतिष्टित न्यक्ति हैं। इस समय आप जवलपुर सदर बाजर जैन मन्दिर के व्यवस्थापक हैं। आपके छोटे आता घनराजनी गोलेखा जवलपुर कन्द्रन्मेन्ट बोडें के मेन्दर थे, उनहा स्वर्गदास संवत १८८२ में हुना। भग हेढ़ दो लाल रूपये लगाये। आप जैन खेतास्वर मित्र मंडल के प्रेसिडेंट थे। संवत् १९७२ में आपने 'निहालचन्द नेमीचन्द' के नाम से सोलापुर में कपढ़े व सराफे की दुकान खोली। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक महत्वपूर्ण धार्मिक जीवन बिताते हुए संवत १९६९ की जेट सुदी १४ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपके गोलेला नेमीचंदजी तथा गोलेला गुलावचंदजी नामक २ पुत्र हुए।

गोलेका नेमीचन्दजी — आपका जन्म संवत् १९४७ में हुआ फलोदी के शोसवाल समाज में आप अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते हैं आपके पुत्र मनोहरचन्दजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है। आप अस्साही युवक हैं। तथा सोलापुर जैन यूथलोग के प्रेसिबेट हैं। इनसे छोटे वस्तीचंदजी जोधपुर हॉई स्कूल में तथा मंगलचन्दजी फलोदी में पढ़ रहे हैं।

गोलेखा गुलावचन्दजी—आपका खन्म संवत् १९५५ में हुआ था। आप गड़े विद्या प्रेमी तथा होनहार नवशुवक थे। आपने फलोदी में एक जैन लायश्रेरी का स्थापन भी किया था, दुर्भाग्यवश २१ वर्ष की अल्यासु में आपका शरीरावसान हो गया। आपके पुत्र हीराचन्दजी, तिलोक्चंदजी एवं अनोपचन्दजी इस समय जोचपुर में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

### सेठ जीवराज अगरचन्द गोलेखा, फलोदी

गोळेळा बहातुरचन्दानो के जीवराजजी बदनमलजी और सतीदानजी नामक १ प्रत्र हुए। इनमें जीवराजनी का जन्म रूगभग संवत् १९११।४२ में हुआ।

गोलेखा जीवराजजी ज्यवसाय के निमित्त फलौदी से वस्वई की ओर गये। संवत् १९४० के लग-भग आपने बस्वई में दुकान खोली। संवत् १९५९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके आगरवन्दजी, जोगराजजी, रतनवन्दजी और लालचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से अगरचन्दजी का स्वर्गवाम संवत् १९७५ में तथा लालचन्दजी का उसी साल आसोज सुदी ७ को (इन्फ्लुएन्सा में ) हुआ। गोलेखा आगरचन्दजी के पुत्र गुलायचन्दजी हैं।

गोलेखा जोगराजजी का जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आपके हार्यों से दुकान के कारवार और इजत को तरक्की मिली। संवत् १९८८ की फागुन सुदी ३ के दिन आपने जैसलमेर का संघ निकाला। आपके छोटे आता रतनचन्दजी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ।

गोलेला गुलावचन्दजी, शिक्षाप्रेमी, शांतश्कृति तथा उत्साही नययुवक हैं। इघर २ सालों से आप फलौदी म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर हैं। आपका कुटुम्य फलौदी के ओसवाल समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। इस परिवार की बम्बई में विद्वलवाड़ी में जीवराज अगरचन्द के नाम से तथा उटक-संब में जोगराज समस्यमल के नाम से तुकानें हैं जिन पर बेड्डिंग और कमीशन का काम होता है।

### श्रोसवाल जाति का इतिहासं



सेंठ मतापचन्दजी गोलेखा (प्रतापचन्द धनराज) पर्लोधी वि ५ व० सेंठ धनराजजी गोलेखा (प्रतापचद धनराज) फलाधा

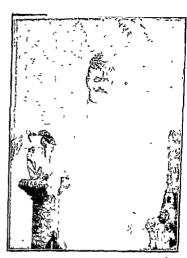



श्रीरतनचन्द्रजी गोलेखा S/o सेठ धनराजजी गोलेखा फलौधी



श्रीगुरावचन्दनी गोरेछा (जीवराज अगरचन्ड फर्रीची )

गोलेखा जालमचंदजी का स्वगवास संवत् १९५६ में हुआ। इनके छादूरामजी तथा अगरचंद् जी नामक २ पुत्र हुए। इनमें छादूरामजी, सेठ बाधमलजी के नाम पर दक्तक गये। आप दोनों सज्जनों का जम्म क्रमशः संवत् १९२६ तथा २२ में हुआ। आपका "लयकाणदास बाधमल" के नाम से विजगापदम में बैद्दिग ज्यापार होता है। वहां आपके चार गांव जागीरी के भी है। छादूरामजी के पुत्र सुसलल जी और पश्चालालजी तथा अगरचंदजी के पुत्र भोमराजजी व्यापार में भाग छेते हैं। इसी तरह इस परि-वार में सागरचंदजी के पौत्र विजयलालजी तथा प्रप्रोत्र चम्पालालजी, सागरमल सुजानमल के नाम से मेड्रोल स्ट्रीट मदास में बैद्दिग ज्यापार करते हैं। तथा रूपचन्दजी के पौत्र माणकलालजी लक्ष्मीचन्दजी आदि रूपचन्द छोगमल के नाम से मदास में क्यापार करते हैं। यह परिवार खिचन्द तथा मदास शांत के औसवाल समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है।

गोलेखा रानतमलजी अगरचंदजी तेजमालजी का परिवार, खिचंद हम कपर बतक चुके हैं कि गोलेखा फतचन्दजी के प पुत्र ये। इनमें तीसरे सुखमकजी थे। इनके बाद कमशः चेताजी, पदमसीजी तथा इन्द्रचन्दजी हुए। गोलेखा इन्द्रचन्द्रजी के रावतमलजी, अगरचंदजी सथा तेजमालजी नामक है पुत्र हुए। गोलेखा रावतमलजी का जन्म संवद १९१९ में हुआ। १२ साल की वय में ही आप अमरावती चले गये। वहां जाकर आपने नौकरी की। वहां से आप कमरावती चले गये। वहां जाकर आपने नौकरी की। वहां से आप कमर्य गये और तथा वहाँ संवद १९१४ में गुलराजजी कोठारी के भाग में गुलराज रावतमल के नाम से दुकान की। तथा १९४८ में गुलराजजी कोठारी के भाग में गुलराज रावतमल के नाम से दुकान की। तथा १९४८ में गुलराजजी कोठारी के अपना घर्क क्यापार को हद बनाकर आपका स्वर्गवास संवर १९४२ में हुआ। आपके रतनकालजी, दीपचन्दजी, समस्थमलजी, हस्तीमलजी, और धनराजजी नामक ५ पुत्र हैं। इनमें सेठ रतनकालजी का जम्म संवद १९५० में हुआ। आप विधित तथा प्रतिक्षित सज्जन हैं। आपके वहां "रतनलाल समस्थमल" के नाम से बालवादेवी रोड वस्तर्ग में आदत का क्यापार होता है। यह फर्म संवद १९७५ में हुआ है।

सेठ शगरबन्द्रश्री का जम्म संवत् १९३३ में तथा स्वर्गवास १९५८ में हुआ। आपके जेठनर जी तथा शंकरलालकी नामके २ पुत्र हुए। इनमें शंकरलालकी, सेठ तेवमलकी के नाम पर दत्तक गर्वे हैं। और जेठमलकी १९ वर्ष की आयु में १९७१ में स्वर्गवासी हुए। सेठ तेवमलकी संवत् १९७५ में ३५ साल की आयु में स्वर्गवासी हुए। आपने व्यवसाय की ठवति में काफी सहयोग दिवा था। गोलेल शंकरलालकी का जन्म सिवंद् १९५६ में हुआ। आप समझदार तथा शिक्षित सल्जन हैं। आप, जोउनलालकी के पुत्र मानमलकी के साथ " अगरवन्द शंकरकाल " के नाम से महास में बैक्किंग व्योगार करते।

गोलेखा मतापचन्दजी के पुत्र सम्पतलालजी तथा मूलचन्दजी एवम् धनराजजी के पुत्र रतनचन्दजी एवं लालचन्दजी हैं। सम्पतलालजी का जन्म १९५० में रतनचन्दजी का जन्म संवत १९५९ में तथा मूलचन्दजी और लालचन्दजी का जन्म संवत् १९६४ में हुआ। आप सब आता फर्म के ब्यवसाय संचालन में सहयोग देते हैं। आपका कुदुम्ब मंदिर मार्गीय आग्नाय का मानने वाला है।

गोलेखा रतनचन्दनी सुशील, ज्ञांतिप्रिय एवं टब्रतिशील नवयुवक हैं, आपकी वच्चत्व शक्ति अच्छी है। समाज संगठन की भावनाएँ आपके हृदय में जागृत हैं। जातीय सम्मेलनों में आप अक्सर सहयोग केते रहते हैं।

### गोलेखा बाधमलजी का खानदान, खिचंद

जोधपुर स्टेट के सेतरावा नामक स्थान से २५० वर्ष पूर्व आकर गोछेछा फतेचन्द्रजी ने अपना निवास खिचंद में बनावा। इनके दलीचन्द्रजी, मानरूपजी, सुखमळजी, राखोजी तथा रायचंद्रजी नामक ५ पुत्र हुए। इन्हीं पांचीं माइयों के उरामग ६० घर इस समय खिचंद में निवास करते हैं।

गोलेखा फतेचन्द्रजी के पश्चात् क्षमशुः द्लीचन्द्रजी, मूलचंद्रजी और नेतसीजी हुए। नेतसीजी के जयकरणदासजी तथा नवलचंद्रजी नामक २ पुत्र थे। नवलचंद्रजी का पंच पंचायती में अच्छा मान था। इनका ७४ साल की आयु में संवत् १९४८ में स्वर्गवासहुआ। गोलेखा जयकरणदासजी के जालमचंद्रजी, सागरचंद्रजी, रूपचंद्रजी तथा वाघमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इन वंधुओं ने लगमग संवत् १९०० में हैदराबाद में दुकाव खोली, और उसके २० साल पश्चात् मद्रास में न्यापार शुरू किया गया। इन भाह्यों में गोलेखा नाघनलजी जगदा प्रतापी हुए।

## ग्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ बाघमलजी गोलेझा, खिचंद ( मारवाड़ )



श्री सम्पतलालजी कोचर, फलोदी (पेज नं॰ ४१८)



सेठ चौथमलजी सेठिया, सरदारशहर (पेज नं॰ ४८६)



सेठ सोहनतात्त्रजी वांठिया, सुजानगढ़ (पेज नं० ४६८)

### स्रोसवाल जाति का इतिहास 🐃



ृस्वं सेठ सिद्धकरगाजी गोलेखा, चांदा.



श्री गुलाबचन्दजी गोलेछा (जीवराज श्रगरचन्द्), फलोडी.



श्री सेठ किशनलालजी गोलेछा. पनरोटी ( मदास ).



श्री मेघराजजी गोलेखा, फलोटी.

में पृदि की। गोलेखा उदयवन्दनी के गोदिदासनी तथा गोलेखा कस्तूरवन्दनी के माधवलालनी नामक पुत्र हुए । इन दोनों वंधुओं का कारवार संवत् १९२२ में अलग २ हुआ। गोलेखा गोदीदासनी का जन्म संवत् १९०० में हुआ। आपने भी न्यापार में तथा इज्जत में अच्छी उन्नति हासिल की। जबलपुर के भोसवाल समान में आपकी पहिलो दुकान थी। आपको दरवारी का सम्मान प्राप्त था। आपका स्वर्गवास संवत् १९४६ में हुआ। आपके पुत्र झुनसुनलालनी का जन्म संवत् १९३६ में हुआ।

गोलेखा मुनमुनकालजी—आप जवलपुर के नामी रईस थे। आप २० सांखों तक स्यु० मेम्बर रहे। इसी तरह विस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर तथा वाइस प्रेसिडेण्ट मी रहे। दरवारी सम्मान आपको भी प्राप्त था। सन् १९२८ के दिसन्बर मास में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सुन्दरलालजी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आपने १९२० में वी. ए. तथा १९२९ में एल० एल० वी० को दिनारी हासिल की! इसके बाद आप १ सालों तक जवलपुर में वकालत करते रहे। और इधर २ सालों से आप वालावाट में वकालत करते हैं। आप वहें सरल स्वर्माव के मिलनसार सज्जन हैं। जवलपुर में आप का खानदान बहुत पुराना सथा प्रतिस्थित माना जाता है।

#### सेठ जेठमल रामकरण गोलेखा, नागपूर

इस परिवार के पूर्वज सेठ हरकचंदजी गोलेखा अपने सूल निवास स्थान बीकानेर से संवर १८९५ में कामठी आये। तथा यहाँ गुमाइत गिरी और ध्यापार किया। इनके पुत्र जेठमल्जी का कंट्राविंटम लाइन में अच्छा अनुभव था। आपने संवत् १९१७ में कामठी से १ मील की दूरी पर केनहाल किज नामक विशाल किज बनाने का कंट्रावट लिया। आप नागपुर से जवलपुर तक मेल कार्ट दौदूते थे। इसी प्रकार आपने आमीं के ट्रेसरर तथा कंट्रावटर का काम भी संवालित किया था। संवत् १९२८ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र सेठ रामकरणजी गोलेखा ने संवत् १९३० में "जेठमल रामकरण" के बाम से हुकान स्थापित की। तथा आप सन् १८७२ में वंगाल बेंक के ट्रेसरर हुए। आप संवत् १९५६ में स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर सेठ मेवराजजी बीकानेर से इतक आये।

सेठ मेघााजजी गोलेळा का जन्म संवत् १९१९ में हुला। आप संवत् १९६१ में इस कर्म पर दसक आपे सन् १९२७ तक आपके पास इन्पीरियल बैंक की ट्रेसरर शिप रही। इसके बाद आपने मागपुर सिटी, सदर, मक छावनी तथा जयपुर, जोयपुर और सॉमरिलेक के पोस्ट की ट्रेसरी के प साल के लिये कंट्राक्ट लिये। जो इस समय मी आपके पास हैं। आपने अपने न्यापार को अच्छा बढ़ाया है। आपके ६ पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमना अभयराजजी, सिरेमलजी, उमरावमलजी, सिरदारमलजी, तथा स्तनचन्दनी और विनयचन्द हैं। इनमें अभयराजजी न्यापार में भाग लेते हैं। इनकी आयु २० साल की है। इस परिवार की खिंचन्द, कलोदी में अच्छी प्रतिष्ठा है। आप लोगों ने संवत् १९८० में एक कायवेरी स्थापित की है। जिसमें २ हजार प्रन्थ हैं। इसी तरह एक जैन कन्यापाठशाला आपकी ओर से यहां चल रही है।

### सेठ अमरचंद अगरचंद गोलेखा, चांदा

इस परिवार का मूल निवास स्थान बीकानेर हैं। आप इवेताम्यर जैन समाज के मन्दिर मार्गीय भाग्नाय के मानने वाले गोलेखा गौन्न के सज्जन हैं। देश से ज्यापार के निमित्त सेट अमरचंद्रजी गोलेखा, नागपुर आये, और वहां व्यवसाय शुरू किया, उस समय चांदा ( उर्फ वांदपुर ) के गौंड राजा का आगमन नागपुर में हुआ करता था, उस समय गाँड राजा ने सेठ अमरचन्दजी गोलेखा को प्रतिब्दित न्यापारी समझ कर अपनी राजधानी में दुकान खोलने को कहा, फलतः सेठ अमरचन्दजी गोलेजा ने करीब ९० साल पहिले चांदा में गस्ले की खरीदी फरोस्ती तथा आदत की दुकान की। सेठ अमरचंदजी के पुत्र अगरचंदजी गोलेखा ने इस दुकान के ज्यापार और सम्मान को निशेष बढ़ाया, आपके पुत्र गोलेखा सिद्धकरणजी का जन्म संवत् १९२२ की माध बदी ८८ को हुआ। गोलेखा सिद्धकरणजी का घार्मिक जीवन विशेष प्रशंसनीय तथा उत्लेखनीय है। सी॰ पी॰ के सुप्रसिद्ध तीर्थ मांदक में मन्दिर तथा धर्मशाला का निर्माण करवाने में आपने बहुत सहायता पहुँचाई । भारत सरकार ने आपको सारे देश के िंवे आर्मस एक्ट माफ किया था। इस प्रकार सी॰ पी॰ तथा बरार के ओसवाल समाज में नाम एवं यज्ञ प्राप्त कर संबत् १९८९ की भादवा वदी ८ को आपका स्वर्गवास समाधि-मरण से ( पदमासन लगाये हुए ) हुआ। अपके पुत्रं चैनकरणजी गोलेखा का जन्म संवत् १९६० में हुआ, आप अपने पिताजी के बाद मांदक तीर्थ कमेरी के प्रेसिडेंट हैं सथा सन् १९२७ से ३० तक चांदा स्यु० के मेम्बर रहे हैं। आपकी हुकान पर चौदा में ग्रेन शीड्स का न्यापार, छेनदेन, मालगुजारी तथा कमीशन का काम होता है। आपके वृष्टिश हद में २ तथा मुगलाई में रे गाँम जमीदारी के हैं। चांदा में आपकी दुकान मधान मानी जाती है।

#### सुन्दरतालजी गोलेखा, बी० ए० एल० एल० बी०, बालाघाट

इस परिवार के पूर्वन सेठ उदयचंदनी तथा गुलाबचन्दनी बीकानेर से संवत् १८७५ में जबलपुर आये । यहाँ आकर इन माइयों ने सराफी तथा कपड़े का ध्यापार शुरू किया । इनके छोटे आता गुकाबचन्दनी ने ध्यापार में लाखों रुपये कमा कर इस परिवार की जमीदारी मकान बंगले आदि सम्पत्ति करते रहे। इन दोनों सज्जनों ने जयपुर के स्वापारिक समाज में अच्छा नाम पाया। सेट दुर्लचन्द्रजी का संवत् १९१० के जेठ मास में स्वर्गवास हो गया। आपके यहाँ सेट हमीरमळजी बोकानेर से संवत् १९६९ में दत्तक आये। आप संवत् १९६९ से पत्ता का स्वापार करते हैं। यहाँ से पत्ता तथ्यार करवा कर विदेशों में तथा भारत मे भेजते हैं। इस स्वापार में आपने अच्छी सम्पत्ति व प्रतिष्ठा उपाक्षित को है। इसके साथ र धार्मिक कामों की ओर आपका बढ़ा लक्ष है। एवं इस काम में आपने हजारों रुपये ज्यय किये हैं। आप स्थानीय जैन आविकाश्रम तथा कम्या पाठशाला के कोषाध्यक्ष हैं। आप जयपुर के ओस वाल समाज में प्रतिष्ठित न्यक्ति हैं। आप मन्दिर मार्गीय आग्नाय के हैं। आपने अपने यहाँ दानमळजी गोलेखा के पुत्र मनोहरसळजी को दत्तक लिया है। आप भी कार बार में भाग लेते हैं।

#### सेठ भैरोंदान पूनमचन्द गोलेखा, कलकचा

इस परिवार के पूर्व पुरुष तोल्यासर (बीकानेर) के निवासी थे। तोल्यासर में सेठ सुखलाल निवास उदयचन्द्रजी हुए। आप दोनों भाई २ थे। आप लोगों ने वहाँ किराना एवम, कपड़े का थोक व्यार पार किया। आप लोग बीकानेर भी अपना काम काज करते रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। सेठ सुखलाल के कोई पुत्र न था। सेठ उदयचन्द्रजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम कमशा सेठ नेणवन्द्रजी एवम सेठ सागरमलजी थे। आप दोनों भाई भी वहीं बीकानेर तथा तोल्यासर में व्यापार करते रहे। जेठ नेणवन्द्रजी सेठ सुखलालजी के यहाँ दक्तक गये। आप लोगों का भी स्वर्गवास हो गया। सेठ नेणवन्द्रजी के एक पुत्र है जिनका नाम सेठ मैरोंदानजी है।

सेठ मैरोंदानजी — आपका जम्म सम्बत् १९३० में हुआ। आप केवल १५ वर्ष की अवगात में संवत् १९३५ में कलकता न्यापार के लिये गये। तथा यहाँ आकर आपने पहले खेतसीदास तमसुखदास सरदार शहर वालों की फर्म में रोकड़ तथा अदालत वगैरह का काम किया। यह काम आप सम्बत् १९६९ तक करते. रहे। इसमें आपने बहुत उन्नति की। आपकी ईमानदारी, होसियार एवम् स्यासन्तता को देख कर मालिक लोग आप पर इमेशा प्रसन्न रहा करते थे। आप वर्ष होशियार एवम् समझदार सजन हैं। आपने खेतसीदास तमसुखदास के यहाँ से काम छोड़ते ही अवनी निज की फर्म उपरोक्त नाम से गणेशमगत के करले में स्थापित कीं। तथा वहाँ कपड़े का न्यापार प्रारम्भ किया। आप डायरेस्ट विलायत से पेचक मैंगवाते ये तथा योक न्यापारियों को बेचते थे। इस न्यापार में भी आपने अपनी न्यापार कुशलता का परिचय दिया एवम् बहुत ज्यादा उन्नति की। यह काम सन्त १९३० तक करते रहे। इसके बाद आपने कपड़े का काम बन्द कर दिया। एवम् बंगाल के प्रसिद्ध

#### श्री गुमानचन्दजी गोलेछा का परिवार (मेसर्भ श्रासकरण-गणेशमल पनरोटी)

इस खानदान के मालिकों का मूल निवास स्थान फलौदी ( मारवाद ) का है। आप खेताम्बर समाज के मन्दिर अम्बाय को माननेवाले हैं। इस परिवार में श्री हुळीचन्द्रजी हुए।

गोलेला दुलीचन्दनी के पुत्र गुमानचन्दनी के बहादुरचन्दनी नामक पुत्र हुए । इनके तीन पुत्रों में से यह खानदान धनसुखदासनी का है । धनसुखदासनी के चार पुत्र हुए जिनके नाम दीपचन्दनी, रत्तनलालजी, लक्ष्मीलालजी और जमनालालजी थां। आपका जन्म क्रमशः संवत् १९१५, १९१८, १९२४ तथा १९३२ में हुआ।

गोलेखा दीपवन्दजी बद्दे सजान और योग्य पुरुष हैं। आप संवत् १९४५ में फलौदी से अमरावती गये और वहाँ से संवत् १९५४ में आप बम्बई चले गये और वहाँ पर दीपचन्दजी गोलेखा के नाम से कॉटम ब्रोक्स के ह्यवसाय को करने लगे। आपके केशरीचन्दजी और किशनलालजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से किशनलालजी रतनलालजी के नाम पर दत्तक गये हैं। रतनलालजी अजमेर में धनसुखदास रतनलाल नामक फर्म के मालिक थे। आपका संवत् १९३७ में अल्पायु में ही स्वर्गवास हो गया। केशरीचन्दजी का जन्म संवत् १९३५ के है। आप संवत् १९३६ से बम्बई स्वतन्त्र म्यापार करने लग गये हैं। आप संवत् १९६३ से बम्बई स्वतन्त्र म्यापार करने लग गये हैं। आपसे संवत् १९८२ में स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र चम्पालालजी और पानमलजी अपना कार वार बम्बई में चला रहे हैं।

गोलेखा किशनलालजी का जन्म संवत् १९३७ का है। प्रारम्भ में आप दीयचन्द्रजी के साथ बम्बई में व्यापार करने लगे। तदनंतर संवत् १९६३ में आपने अलग होकर स्वतंत्र दुकान स्थापित की। संवत् १९८६ में आपने पनरोटी में आकर बैद्धिग का व्यवसाय चाल किया। आप बड़े सज्जन और योग्य पुरुष हैं। आप फलौदी में अपनी समाज में बड़े अग्रसर और मोअजीज व्यक्ति माने जाते हैं। आपके हदय में विरादरी की सेवा के भाव बहुत अधिक हैं। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम आसकरणजी गणेशमलजी और जसराजजी हैं। आपकी फर्म का नाम पनरोटी में "आसकरण गणेशमलज" पदता है।

#### जौहरी हमीरमलजी गोलेखा, जयपुर

इस परिवार के पूर्वज जौहरी जवाहरमकजी लगभग एक शतान्दी पूर्व बीकानेर से, जयपुर आये और सेठ सदाम्रुखजी ढड्ढा के यहाँ सर्विस की । आपके पुत्र दुळीचन्दवी भी ढड्ढा फर्म पर मुनीमार्त

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🦝



सेठ भैरोडानजी गोलेखा (भैरोडान प्तमचड) बीकानेर.



कुंवर घेवरचंदजी SIO भैरोदानजी गोलेखा





जौहरी हमीरमलजी गोलेखा, जयपुर.

#### सेठ सूरजमल सम्पतलाल गोलेखा, फर्लोदी

फलोदी निवासी सेठ कप्रचन्दजी गोकेल के पौत्र सेठ स्रजमळजी (वीरचन्दजी के पुत्र) ने बहुत समय तक बग्वहें में कॉटन ब्रोकरिशए का कार्य किया। सम्वत् १९६९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके सम्पतलालजी, नेमीचन्दजी तथा पेमराजजी नामक ३ पुत्र विद्यमान हैं। इन बन्धुओं में पेमराजजी संवद् १९८४ में नीलिगरी आये। तथा सेठ मूलजन्द जेठमल नामक फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुए। आप समझदार सजन हैं। आपके पुत्र जेठमलजी, भँवरखालजी, गुलावचन्दजी तथा अनोपचन्दजी पढ़ते हैं। सेठ सम्पतलालजी तथा नेमीचन्दजी बम्बई में क्यापार करते हैं। सम्पतलालजी के पुत्र सोहनगाजजी वलाही युवक हैं। तथा समाज सुधार के कार्मों में दिलचरपी रखते हैं।

### नाग सेहिया

#### नाग सेठिया गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि नाग सेठिया गौत्र की उत्पत्ति सोछंकी राजपूर्तों से हुई है। मधुर नगर का राजा नर वाहन सोछंकी को किन्ही जैनाचार्य्य ने प्रतिबोध देकर जैनी बनाया। तहुपरांत नेण नगर में जो नर्जमान में गोदवाद शन्त के अन्दर नाणावेदा के नाम से प्रसिद्ध है उक्त नरवाहनजी को लाक संवत् १००१ के लग भग भटारक श्री धनेश्वर—स्तिबी ने जैन धर्म का प्रतिबोध किया। उस समः बारह राजा विद्यमान थे,जिनसे शुदे बारह गौत्रों (ठाकुर, इंस, वग, छक्द, कवाड़िया, सोछंकी सेठिया, धर्म पचलोदा, तोलेसरा और रिखब ) की स्थापना हुई। इसी समय सोछंकी सेठिया गौत्र भी स्थापित हुआ

यह भी किस्वद्ति है कि संवत् १४७२ के करीब उथमण गाँव में इस सोलंकी सेटिया वंश है सेट अर्जुतवी हुए। आपके घर पर एक समय तेले के पारने के दिन जरही चूल्हा सिल्जाया गया। चूल्हें में नागदेव बैठे हुए थे उन पर अपि पड़ी जिससे वे कुद हुए। ठीक उसी समय उनकी पुत्र बण् दूध लेकर आ रहीं थी। आपने नागदेव को अपि से सन्तस देख कर दूध हाल कर आग को शांत किया। यह देखकर नागदेव आपसे बहुत प्रसन्न हुए और शुभ आशीर्वाद दिया। इसी समय से "नाग सेटिया" गौत्र की उत्पत्ति हुई। और तभी से इस गौत्र में नागदेव की पूना जारी की गई। कहते हैं की उसी समय से लढ़की के ब्याह के समय नाग और नागणि को फूल पहराने की प्रथा चाल हुई जो आजतक पांछी जाती है। यह गौत्र तीन तरह के पुकारी जाती है। (१) सोलंकी सेटिया (१) नागदा सोलंकी सेटिया (१) नागदा सोलंकी

जुट के न्यापार की ओर अंपना ध्वान दिया। तथा सम्बत् १९८१ में आपने फारविसगंज (पूर्णिया)
में अपनी एक ब्रांच खोळी आप बाईस सम्प्रदाय के मानने वाछे सरजन हैं। आपके इस समय दो
पुत्र हैं निनके नाम कमनाः प्रमचन्द्रजी प्रवम् चेवरचन्द्रजी हैं। आप दोनों भाई भी मिलनसार प्रवम् सज्जन व्यक्ति हैं। आप छोग भी व्यापार संचालन करते हैं। प्रमचन्द्रजी के सोहनलालजी प्रवम् सम्पत्रजल्ली तथा चेवरचंद्रजी के जतनलालजी, माणकचन्द्रजी प्रवम् चम्पालालजी नामक तीन पुत्र हैं। आप सब अभी बालक हैं।

आपका न्यापार इस समय कलकता में गणेशभगत कटला में जूट एवम् आदृत का होता है। तथा फारविसगंज में पुनमचन्द घेवरचन्द के नाम से जूट का तथा आदृत का व्यापार होता है।

### श्री समरथमल मेघराज गोलेखा फलोदी

इस परिवार के पूर्वंज गोलेखा होराजी थे इनकी संतानें हीराणी कहलाईं। गोलेखा होराजी संवत् १७८७ में विद्यमान थे। उनके बाद क्रमक्षः भोषतसीजी, करमसीजी और मल्क्रचंद्जी हुए। मल्क्रचन्द्जी वजनदार ब्यक्ति थे। उनके नाम पर जोधपुर राज से संवत् १७९३ में एक सनद हुई थी। इनके पुत्र सरूपचन्द्जी हुए, तथा सरूपचन्द्जी के विवजीरामजी और वनेचंद्जी नामक र पुत्र हुए। शिवजीरामजी के थानमलजी, धनसुखदासजी तथा मालचन्द्जी और वनेचन्द्जी के उद्यचन्द्जी तथा सालर्यन्द्जी नामक पुत्र हुए।

गोलेखा धनसुखदासजी की चिट्ठियों से पता चकता है कि संवत् १८६० में इनकी दुकारों उउजैन और जालना में थीं। गोलेखा धानमलजी के पुत्र नवलचन्दजी और हजारीमलजी हुए । थानमलजी और नवलचन्दजी ने बनारस में दुकान की थी। नवलचन्दजी का संवत् १९५० में अंतकाल हुआ। नवलमलजी के पुत्र जोगमलजी और समस्थमलजी हुए। छोगमलजी का अंतकाल १९७८ में हुआ। इस समय छोगमलजी और समस्थमलजी हुए। छोगमलजी का अंतकाल १९७८ में हुआ। इस समय छोगमलजी के पुत्र गोलेज्य मेगराजना मौजूद हैं। इन्होंने हीररावन्त्र प्तमचन्द्र छछानी सिकन्दरावाद वालों की वरंगल दुकान पर मुनीमात की तथा संवत् १९७६ से ८२ तक निहालचन्द्र नेमीचन्द्र सोलपुर वालों की पाटंनरिश्च में काम किया और इस समय १९८६ से सोलपुर में अपना कपदे का वरू व्यापार करते हैं। गोलेज समस्यमलजी विद्यमान है। इन्होंने संवत् १९५५ से ८२ तक निहालचन्द्र प्तमचन्द्र हैदराबाद वालों की तथा १९८७ तक भोलराम माणकलाल की मुनीमात की। आपके यौत्र घेवरचन्दजी का संवत् १९८८ में २० साल की अल्पालु में शारीरावसान हो गया है और दूसरे आसकरणजी मौजूद हैं।

इसी प्रकार सालचन्द्रजी, उद्यचन्द्रजी तथा सागरचन्द्रजी के परिवार में क्रमशः नेमीचन्द्रजी

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💝



श्री संठ कुन्हेयालालजी सेठिया, मदास.



श्री सेंद्र श्रासकरणजी सेंद्रिया, मदास.



श्री स्व॰ मोहनलालजी सेठिया, मझस.



श्री सेठ जसवन्तमलजी सेठिया, मदास.

बार को आपकी मातेवारी ने सम्हाला ! सेटिया ग्रुमकरणजी के पुत्र करहैयालालजी का लम्म संवत् १९४४ तथा आसकरणजी का संवत् १९४९ का है । सेटिया मोहनलालजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम असवन्तमलजी तथा सोहनमलजी था । इनमें से सेटिया जसवन्तमलजी के छोटे आता सोहनमलजी का पोष सुदी २ संवत् १९८८ को स्वर्गवाम हो गया । इस समय उपरोक्त कर्म के मालिक सेट जसवन्तमलजी हैं।

असवन्तमताजी सेठिया—आपका जन्म पीप सुद ६ संवत् १९६५ में हुआ । आप बड़े सजन, उच्च विचारों के तथा उदार हृदय के व्यक्ति हैं। इस कम उन्न में ही आपने फर्म के काम को बहुत अच्छीतरह से सम्हाल लिया है। आपका विचा मेंम बहुत ही सराहनीय है। आपने पटालम सूला में दी जैन मोहन स्कूल के नामसे एक स्कूल अपनी ओरसे कायमकर रक्खा है। आप प्रायः सभी सार्वजनिक, परोपकारी तथा धार्मिक काव्यों में सहायता देते रहते हैं। यहाँ यह लिखना आवत्यक है कि आप ओसर मोसर आदि सामाजिक कुरीतियों के बहुत खिलाफ़ हैं। आप इस समय मेससे वस्तावरमल मोहनलाल के मालिक हैं। आपका दुकान पटालम एला में सब से बड़ी तथा मदास, की खास र दुकानों में गिनो जाती है।

सेटिया ग्रुमकरणजी के पुत्र आसकरणजी का जन्म संवत् १९४९ की जेठ सुदी ५ का है। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमकाः नेमकरणजी तथा सजनकरणजी हैं। आप इस समय मेसर्स ग्रुमकरण आसकरण के मालिक हैं।

सेठ हजारीमल केवलचन्द (नाग) सेठिया, ग्रुदरान्तकम् (महास)

इस परिवार का पूर्व इतिहास सेठ बब्तावरमळजी मोहनळाळजी के परिचय में दिया गया है। इस परिवार में सेठ कद्रवन्दजी के पुत्र सुगदासजी तथा पौत्र गिरधारीमळजी हुए। सेठ गिरधारीमळजी के हिम्मतरामजी तथा जगरूपमळजी नामक २ पुत्र हुए। इन दोनों का स्वर्गवास संवत् १९३५ तथा ५० में हुआ। हिम्मतरामजी को बळ्दे ठाकुर ने "नगर सेठ" की पदवी दी थी।

देश से ब्यापार के लिये सेट हिम्मतरामजी तथा जगरूपमळती संवत् १८७४ में जालना भाषे। तथा पट्टन के साथ छेनदेन का कार्य आरम्म किया। हिम्मतरामजी के पुत्र हजारीमळती हुए। इनका वर्षावास १९५३ में ५२ साख की आयु में। हुआ। आपके हीरालाळजी, जसराजजी, केवळचंद्रजी, तथा माणिकचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें माणकचन्द्रजी, जगरूपमळजी के नाम पर दक्तक गये। इस समय जगरूपमळजी का परिवार जालने में जगरूपमळ मागीराम तथा जगरूपमळ माणिकचन्द्रजी हो। मगनीरामजी के पुत्र मोहनलाळजी तथा माणकचन्द्रजी के पुत्र सुगनवन्द्रजी हैं।

सेट केवलवन्द्रजी का जनम सं १९४६ में हुआ । आप १९६६ में मुद्दान्तकम् आये। तथा वर्दा सराको न्यापार चालू किया । आप से बढ़े माई होरालालजी, तथा जसराजजी का जन्म कमता १९६६ तथा १९६२ में हुआ। इस परिवार का मतुरान्तकम् में जै० माणिकचन्द तथा इजारीमल केवल के नाम से जितकोल्दर में जसराज पुलराज तथा माणिकचन्द सुगनचन्द के नाम से और वर्द्ध में होरालाल जसराज के नाम से क्यापार होता है। होरालालजी के पुत्र कनकमलजी तथा पुलराजजी, और सेट बसराजजी के पुत्र किवच्चंद्रजी तथा पुरसाजजी, और सेट बसराजजी के पुत्र रिकाच्चंद्रजी तथा पुरसाकराणजी हैं। यह परिवार बखंदर में अच्छी प्रतिष्ठा रकता हैं।

अर्जुन की कई पीड़ियों के प्रश्नात् सेठ उदावी और इनके पुत्र मॉडणकी हुए। आप लोग पहले सज्जनपुर बगदी में रहते थे और संवत् १७०७ की बैसाख सुद ७ को आपने बगदी से बर्छंदा आकर निवास कर दिया। तभी से इस परिवार वाले बर्छंद्र में रहते हैं। इनके वंदान तिलोकचन्दानी के वंदा में मगराजनी हुए निनके पुत्र गुलाबचन्दनी से इस परिवार का इतिहास आरम्भ होता है।

#### सेठ बख्तावरमल मोहनलाल-नाग सेठिया, मद्रास

सेठिया गुडावचन्दाजी के वंशाज बळूंदे में रहते हैं। आप ओसवाल जैन खेताम्बर समाज की तैरापंथी आम्नाय को माननेवाले हैं। सेठ गुडावचन्द्रजी संवत् १८७५ के लगभग बळूंदे से पैदल रास्ते द्वारा जालना आये और वहाँ पर अपनी फर्म स्थापित की। इस फर्म पर आप बढ़ी सफलता के साथ सराजी का कारबार चलाते रहे। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम अमरचन्द्रजी तथा गम्भीरमळजी थे।

गम्मीरमजनी—जाप सन् १८४७ में अंग्रेज़ी पलटन के साथ पैरल रास्ते से मदास आपे। कहते हैं कि इस मुसाफिरी में आपको तीन वर्ष लगे। इस घटना से आपको जबदैस्त हिम्मत का पत्ता लग सकता है। श्रोतुत गम्मीरमलकी ने मदास में आकर गम्भीरमल एण्ड को० के नाम से १५० स्टॉड्स रोड (पहलम स्ला) में अपनी फर्म स्थापित की। प्रारम्भ से ही आपने इस फर्मपर बैहिंग को न्यापार कुरू किया था। आप वहें साहसी, न्यापार कुश्चल और दूरदर्शी पुरुष थे। आपने अपनी खुद्धिमानी से इस फर्म को बहुत तरको ही। आपका स्वर्गवास संवत् १९४६ में हुआ। आपने अपने समय में अनेक जाति माइगों को मदास प्रॉन्त में लाकर बसाया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम चौथमलजी, वस्तावरमलजी तथा धुअकरणजी था। गम्भीरमलजी के पक्षात् इस फर्म के कारभार को आप तीनों माइगों ने सम्हाला। आप तीनों माइगों को जन्म कमना स्वत् १९१३, १९१८ तथा १९३३ में हुआ था।

वस्तावरमलनी—आप इस खानदान में बड़े प्रतापी पुरुप हो गये हैं। मद्राक्ष की जनता में आप राजा सावकार के नाम से प्रसिद्ध थे। आप अपने जाति भाइयों को बहुत मदद पहुँचाते रहते थे। उस समय मद्राक्ष में मारवाहियों की इनी मिनी हुकानें थी अतः मारवाद से छुरू में जो कीई भी व्यक्ति मद्रास में तरफ जाते तो उन्हें आप बड़े प्रेम से अपने यहाँ उहराते और धंधे लगवाते थे। आपने कई लोगों को सहायता और सहालुम्भूति देकर मद्रास में जमाया। आपका स्वर्गवास संवत १९५६ में हुआ। के चार पुत्र हुए जिनके नाम शिवलालजी, मग्यूलालजी तथा केवलचन्द्रती था। सेडिया छुमकरणजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः कन्हैयालालजी और आसकरणजी था। बहुत समय तक सव भाई साथ में ज्यापार करते रहे फिर संवत १९६६ के आपाद छुपी १२ को इस फर्म की तीन स्वतंत्र शाखाएँ—बस्तावरमल मोहनलाल, छुमकरण कन्हैयालाल, तथा छुमकरण आसकरण के नाम से हो गई।

मोहनलालजी सेठिया—अपका जन्म संवत् १९४१ की मयसर वदी ४ को हुआ । आप भी अच्छे प्रतिष्ठित पुरुष हुए । आपका स्वर्गवास संवत् १९७१ की आपाद सुदी ५ को हुआ । आपके स्वर्गवास के समय आपके ज्येष्ट पुत्र श्री जसवन्तमलजी की वय बहुत थोड़ी थी अतः उस समय इस फर्म के सारे कार-

# श्रोसवाल जाति का इतिहास ᢁ



व् सेठ ग्रगरचंद्रजी सेंडिया, वीकानेर.



सेठ भैराज्ञानजी सेहिया, बीकानेर.]



#### श्रीसवाल नाति का इतिहास

सेठिया जैन स्कूल, (२) सेठिया जैन श्राविका पाठधाला (३) सेठिया जैन संस्कृत प्राकृत निवालय (७) सेठिया जैन बोहिंग द्वाउस (५) सेठिया जैन शास्त्र भंदार (६) सेठिया जैन निवालय (७) सेठिया जैन श्राविकश्रम (८) सेठिया जैन श्रिटिंग प्रेंस शादि। उपरोक्त संस्थाओं के खर्च की ध्यवस्था के लिये आपने कलकते के चीना वाजार के मकान नं १६०। १६१ की दुकानें, क्रास स्ट्रीट के नं० ३,५,७,९,९ ९९ के मकान तथा मोहनदास स्ट्रीट के १२३, १२५ नम्बर के मकान की भी रिजस्ट्री करवा दी है। इसके अतिरिक्त आपके शाई और आपकी ओर से बीकानेर में संस्थाओं के लिये २ मकान दिये गये हैं जिनमें संस्थाओं का कार्य्य संचालन होरहा हैं। इन सब संस्थाओं का सारा कार्य आप ही देखते हैं। आप अखिल भारत वर्षीय श्री जैन श्वेताम्वर स्थानकवासी कार्य्य के समापति रहे थे। इस समय आप म्युनिसिपल मेम्बर, साधु मार्गीय जैन हितकारिणी समा के प्रेंसिडेण्ट और स्थानकवासी जैन ट्रेंनिंग कालेज के समापति हैं। आपके इस समय पांच पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः जेटमलजी, पानमल्जी, जुगराजजी और ज्ञानपालजी हैं आपने अपने सब पुत्रों को अलग २ कर दिया है।

कुँचर जेठमत्त्रजी—आप बद्दे मिलनसार और सन्जन व्यक्ति हैं। आपका ध्यान भी परोपकार की ओर विशेष रहता है। आप उपरोक्त संस्थाओं के ट्रस्टी हैं। आपने भी अपने हिस्से से ३०१ हजार रुपये नकृद और कलकत्ता के कैनिंग स्ट्रीट वाले मकान नं० १११ और ११५ और जंकशनलेन का मकान नं० ६ संस्थाओं को दान स्वरूप प्रदान किये हैं। जिनका ज्याज प्वम् किराये की करीव २० हजार रुपया सालाना आय संस्थाओं को मिलती है।

सेट साहब के शेष पुत्रों में से प्रथम दो व्यवसाय करते हैं और छोटे दो विद्याध्ययन करते हैं। श्रीफहरचंदजीने भी एक प्रिटिंग प्रेस संस्थाओं को दान में प्रदान किया है। आप सब भाइयों का अछग अछग रूप से मिन्न भिन्न प्रकार का व्यवसाय होता है। आपकी फर्म बीकानेर में अच्छी प्रतिष्टित मानी जाती है।

#### सेठ खुशालचंदजी सेठिया का परिवार ,सरदारशहर

इस परिवार के लोग संवत् १८९६ में सरदारशहर में आकर बसे ! इसके पूर्व पुरुष सेठ खुशालचन्द्रजी के कालुरामजी, टोडरमलजी, दुरंगदासजी, श्रीचन्द्रजी और आईदानजी नामक पांच पुत्र हुए ! इनमें कालुरामजी, श्रीचन्द्रजी व आईदानजी नामक तीनों भाइयों ने संवत् १८७८ में पैदल शरते से सफर करके रंगपूर, कृच बिहार आदि स्थानों पर अपनी दुकानें खोलीं और कपड़े का ज्यापार करने लगे । इसके पश्चात् अपने अस्ततसर, बल्लीहाट, भड़ंगामारी, बल्लामपुर, चोलाखाना बलाहार आदि स्थानों पर भी अपनी फर्मे स्थापित कर न्यापार में अदुसुत सफलता प्राप्त की। संवत् १९५० तक आप तीनों भाइयों का स्वर्गवास होगया और उसी साल आईवानजी के पुत्र मंगलचन्द्रजी इस फर्म से अल्ला होगये।

सेठ कालूरामजी का परिवार—सेठ काल्ह्समजी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमकः सेठ भीखणचंदनी, सेठ नयसलजी और सेठ नारायणचंन्दजी हैं। इनमें से सेठ नयसलजी अपने खाजा सेठ श्रीचन्द्रजी के पुत्र न होने के कारण वहां दलक चले गये। शेष दोनों भाई भी अलग २ होगये एक्स

## भेडिया

#### सोडेया गौत्र की उत्गत्ति

ऐदा कहा जाता कि पाली नगर के पास प्राप्त में रांका और बांका नामक दो राजपूत कृषि कार्य्य से अपना गुनारा करते हुए रहते थे। आचार्य्य श्री जिन वन्छमसूरि के उपदेश से इन्होंने जैन धर्म अझीकार किया। इन्हों में से रांका से सेटी और बांका से सेटिया गौत्र की उत्पत्ति हुई। इन्हीं की संतानों से गोरा, देक, काला बोक आदि गौतों की उत्पत्ति हुई।

#### सेठ अगरचंद मैरोंदान सेठिया, बीकानेर

अब हम पाठकों के सामने एक ऐसे दिल्य ब्यक्ति का चरित्र उपस्थित करते हैं; जिसने अपने जीवन के द्वारा व्यापारी समाज के सम्मुख सफलता और सद व्यय का एक बहुत बढ़ा आदर्श उपस्थित किया है। जिसने व्यापारी जगत् में अपने पैरों पर खड़े होकर लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की है। यह नहीं मगर उसका युन्दर सदुपयोग भी किया है। यह महानुभाव श्रीभेरूँ दानजी सेटिया हैं।

सेठ मैरोदानजी-आपका जन्म संबत् १९३३ में हुआ। आपके र बढ़े एवम् एक छोटे साई और थे। जिनके नाम क्रमशः सेठ प्रतापमळजी, अगरचन्दजी, और हजारीमळजी थे। जब आप केवल ८ वर्ष के थे तब ही आपके भाइयों ने आपको अलग कर दिया। इस समय आपके पास उतनी ही सम्यत्ति थी जिल्ला कि आएको देना था । अलएव बडी कठिन परिस्थिति का अनुभव कर आपने ५००। सालियाना में ७ वर्ष तक बन्बई में नौकरी की । मगर इससे आपको संतोष न हुआ। आप कर्मवीर व्यक्ति थे । शीघ्र ही आपने बम्बई को छोड़ कर कलकत्ता प्रस्थान किया । वहाँ जाकर आपने हनुमतरास भैरोंदान के नाम से लाहे में रंग का ज्यापार करने के लिये फर्म खोली। साथ ही मनिदारी का ज्यापार भी करने लगे। देवयोग से यह व्यापार चमक उठा, एवस इसमें आपने बहुत सफलता प्राप्त की। इसके बाद ही आपके भाई अगरचन्दजो फिर से आपके साथ शामिल हो गये और आप लोगों का न्यापार एक बी॰ सैठिया एण्ड को० के नाम से चलने लगा। रंग की विशेष उन्नति होते देखकर आपने एक रंग का कारखाना दी सेंदिया कैमिकल वर्क्स के नाम से खोला। यह भारत में पहला ही रंग का कारखाना था। इसके पश्चात् आपका न्यापार वायु-बेग से उन्नति पाने लगा । आपकी बन्नई, महास, कानपुर, देहली अमृतसर, करांची और अहमदाबाद में फर्में स्थापित होगईं! यही नहीं बल्कि आपने जापान में भी अपनी फर्म स्थापित की । मगर कुछ वर्षों पश्चात बीमारी के कारण कलकत्ता और जापान के सिंवा सब स्थानों से आपने अपना व्यवसाय उठा लिया। संवत १९७६ में आपके भाई अगरचन्दजी का साझा आपसे अलग हो गया।

आपका घारिक जीवन भी बदा सराहनीय है। आपने अभी तक छाखों रूपये सार्व-जनिक कार्यों में सर्व किये हैं। आपकी ओर से इस समय निम्मळिखित संस्थाएँ चळ रही हैं। (१)

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🦳



सेठ भीकमचन्दजी सेठिया, सरदारशहर,



वावू भींवराजजी सेटिया, सरटारशहर.



सेठ दुर्जीचन्दजी सेठिया, सरद्रौरशहर.



सेठ रावतमलजी सेटिया, सरदारशहर.

कारण गिरगई एवम् नष्ट होगई थी। अतएव आपने फिर से उसका निर्माण करवाया। दरबार ने आप को भिन्न र समयों पर किई, वन्दूक, पिस्तील वगैरह प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया था। सन् १९०४ में आपको वहां दरवार में फर्स्ट कलास सीट मिली। इसके पत्रचात फिर सन् १९२५ में आपके सम्मान को निशेष रूप से प्रदर्शन करने के लिये आपको पैरों में सोने का लंगर तथा आसासोटा प्रदान किया। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर बा० जयचन्दलालजी दत्तक लिये गये हैं। आप एक उत्साही युवक हैं। आपको आयुर्वेद का बढ़ा शौक है। आपके प्रयत्न से यहाँ एक नवयुवक मंडल स्थापित है आपके एक पुत्र है जिनका नाम भँवरलालजी है। आपकी फर्म पर कूचविहार में जूट का ब्यापार होता है। इस परिवार वालों को कूचविहार स्टेट और वीकानेर स्टेट से समय २ कई खाल स्वके प्राप्त हुए हैं।

### सेट ताराचन्दजी सेठिया का परिवार, सरदारशाह

सेठ ताराचन्द्रजी करीब ८० वर्ष पूर्व तोल्यासर से सरदार शहर में आकर बसे थे। आपका गौत्र सेठिया है। जिस समय आप यहाँ जाये आपका बहुत ही साधारण स्थिति थी। आपका स्वभाव बहुत तेत प्वम् आत्माभिमानी था। आप गरीबों के बहै पृष्ट पोषक थे। यहाँ तक कि हमेशा आपका तन मन उनके लिये प्रस्तुत रहना था। इसी कारण से आप यहाँ की जनता के माननीय थे। आपका स्वर्गवास १९४० में हुआ। आपके खुबीलालजी नामक एक पुत्र हुए। आप बहे बुदिमान और समझदार व्यक्तिथे। अपका स्वर्गवास संवद् १९५३ में हो गया। आपके चार पुत्र सेठ प्रनचन्द्रजी, रावतमलजी, काल्यामजी और जैथमलजी हैं। सेठ प्रमचन्द्रजी के पुत्र दीपचन्द्रजी और लक्ष्मीचन्द्रजी आजकळ प्रमचन्द्र जीवनमल के नाम से १५ आर्मेनियन स्ट्रीट में अलग व्यवसाय करते हैं।

सेठ रावतमळ्जी बहे न्यापार चतुर और प्रतिमा सम्पन्न न्यक्तिहैं। संवत् १९५३ में जब कि आपकी आयु केवल १३ वर्ष की थी, आप कलकत्ता न्यापार के लिये गये। एवम् घीरे र आपने अपनी न्यापार चातुरी से बहुत सी सम्पत्ति उपाजित की। आपने अपनी सम्पत्ति का एक नियम बना लिया था उससे न्यादा पैदा करना आप नहीं चाहते थे, अतप्व नियमित सम्पत्ति के पैदा होते ही सब कारवार अपने झेटे भाइयों को १९८३ में देकर आप आजकल सरदार शहर ही में रहते हैं। आप तेरापंथी संप्रदाय के अनुवायी हैं।

सेठ काळुरामजी एवम् चौथमजजो दोनों ही भाई वर्तमान में रामलाल जसकरन के नाम से आर्मेनियम स्ट्रीट में कपदे का तथा जूट और कमीशन का तथा चौथमल रामलाल के नाम से सृतावही १६ में कपदे का व्यापार करते है। सेठ काळुरामजी के रामलालजी, मदनचंदजी, संतोषचन्दजी और सूरजमल जी तथा चौथमलजी के जसकरनजी, फतेचंदजी, करनीदानजी एवम् रतनलाकजी नामक पुत्र हैं।

#### सेठ चिमनीराम हुलासचंद् सोठिया

इस परिवार के पुरुष तोल्यासर से सरदारशहर आये । पहले इस परिवार की स्थिति साभारण

कपना अपना स्वतंत्र ज्यापार करने छो। सेठ भीखंणचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए शोभाचन्द्रजी, दुछीचन्द्रजी और मीमराजजी। इनमेंसे प्रथम शोभारामजी अछग होगये एवस् अपना स्वतंत्र व्यापार करूकता में मेसर्स शोभाचंद सुमेरमङ के नाम से करने छो। आपका स्वर्गवास होगया है। आप मिलनसार व्यक्ति थे। आपके सुमेरमङजी एवस् तनसुखरायजी नामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी सञ्जन एवस् मिलनसार हैं। दूसरे पुत्र हुंखिनन्द्रजी सेठ नथमङजो के पुत्र न होने से वहाँ दत्तक घछे गये। अतएव अब तीसरे पुत्र भीमराजजी ही इस समय अपनी फर्म मेसर्स काळुराम नथमङ ताराचन्द दत्त स्ट्रीट का संचालन करते हैं। इसमें नथमङजी के दत्तक पुत्र सेठ दुछिचन्द्रजी का भी साम्रा है।

सेठ नारायणचन्द्रजी इस समय विद्यामान हैं आपकी चय इस समय ६४ वर्ष की है। आपकी फर्म इस समय कठकता में मेससे काल्द्राम ग्रुभकरन के नाम से चल रही है तथा मुगल्हाट में भी आपकी एक फर्म है जहाँ पाट का न्यापार होता है। आपके दोपचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं। आपही आजकल फर्म के न्यापार का संचालन करते हैं। आप योग्य और मिलनसार सज्जन हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनमें तीन के नाम क्रमझः ग्रुभकरणजी, जसकरणजी, और रिधकरनजी हैं। बढ़े पुत्र न्यापार में सहयोग लेते हैं। सेठ टोडरमलजी के कोई संतान न हुई। दुरंगदासजी के परिवार में उनके पुत्र जेठमलजी और किशनचन्द्रजी हुए। इस समय किशनचन्द्रजी के पुत्र नेमचन्द्रजी, मुगलहाट में किशनचन्द्र मंगतमल के नाम से स्थापार कर रहे हैं।

सेठ श्रीचंदजी का परिवार—आपके कोई पुत्र न होने से आपने नथमळजी को दक्तक लिया।

मगर आपका केवल २२ वर्ष की युवावस्था ही में संवद १९४४ में स्वर्गवास होगया। नथमळजी का

राज में अच्छा सम्मान या। आपके भी कोई पुत्र न होने से दुल्चिदंत्री आपके नाम पर दक्तक आये।

आपका जन्म संवद १९३७ का है। आप पढ़े लिखे, उत्साही, और चतुर पुरुष हैं। आपने अपने

स्वर्गीय पिताजी के स्मारक स्वरूप सरदारसाह में एक दातम्य औषधालय स्थापित किया है। यहाँ वही

एक सबसे बढ़ा औषधालय है। इसमें करीब ५०, ६०, हजार रुपया लगाया गया या। इसके अनिरिक्त

इसके साथही एक जैन पुस्तकालय भी है। बाबू दुल्जिन्दजी कुंचितहार में करीब ९ वर्ष तक वहाँ की

कोंसिल के मेम्बर रहे। इसके अतिरिक्त बीकानेर हाईकोर्ट ने सर्व प्रथम आपको सहदारजाहर में

आनरेरी मजिल्हेंट नियुक्त किया। लिखने का मतलब यह है कि आपका यहाँ राज्य एवम् समाज में

अच्छा सम्मान है। आपका न्यापार कुंचितहार तथा कलकत्ता में मेससे कालुराम नथमल के नाम से होता

है। जिसमें आपके आई भींवराजजी का साझा है यह इम ऊपर लिख ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपके

पुत्रों के नाम से कलकत्ता के ताराचन्द दत्त स्ट्रीट में मेससे श्रीचंद मोहनलाल के नाम से लूट का न्यापार

होता है। आपके दो पुत्र हैं जिनका नाम चम्यालालजी और मोहनलाल के नाम से लूट का न्यापार

इक्त स्ट्रीट वाली विलिंदा इन्हीं पुत्रों के नाम से खरीदी हुई है।

सेठ आहेदानजी का परिवार—आपके एक मात्र पुत्र सेठ मंगलचन्दजी हुए । आपका जन्म संवत् १९२२ का है। जब कि आपकी अवस्था १५ वर्ष की थी उसी समय आप न्यापार के लिये अपनी फर्म पर कूंच बिहार गये.। आपके पिताजी के द्वारा निर्मित की हुई धर्मशाला संवत् १९५४ में सूकरण के



सेठ चिमभीराम हुलासचंद सेठिया कलकत्ता मध्य में—सेठ चौधमलजी सेटिया । ऊपर—(१) बाबू चिमनीरामजी सेंटिया (२) बाबू हुलासचंदजी सेठिया मीचे—(१) बाबू आसकरणजी सेटिया (२) बाबू कम्हैयालालजी S/o बा॰ आसकरणजी सेंटिया

समय पश्चात् आप अपने भाई विजराजजी के पास दिनाजपुर चले गये । दैवयोग से इसी समय दिनावपुर में चाड़वास वाले चोरड़ियों की मनिहारी की दुकान में आग लग गई, और उसका जला हुआ गोदाम आपने वहुत सस्ते दामों में खरीद ढिया। इस न्यापार में आपको बहुत वड़ा छाम हुआ और आपकी स्थिति बहुत अच्छी जम गईं। इस प्रकार अपने परिवार की स्थिति जमाकर सेठ चौथमल्जी १९७२ में और सेंड वींजरातजी १९६८ में स्वर्गवासी हुए। आप दोनों भाई वदे स्वापार कुशल और धार्मिक न्यक्ति थे। सेठ चौयमलजी के हीरालालजी, लादूरामजी, कुन्दनमलजी एवम् मानिकचन्दनी नामक चार पुत्र हुए । इनमें हीराळाळजी बाल्यावस्था में ही स्वर्णवासी होगये शेप तीनों भाई इस समय व्यापार का संचालन कर रहे हैं। कुन्दनमलजी और माणकचन्द्रजी बढ़े देशमक सज्जन हैं।

# सेठ प्रेमचंद धरमचंद सेठी, मुलतान ( पंजाब )

इस छुटुम्ब का मूळ निवास बीकानेर हैं। वहाँ से १५० साछ पूर्व सेठ आत्मारामजी सेठी सुळतान (पंजाब) गये और वहाँ जवाहरात का ब्यापार शुरू किया। आपके पुत्र प्रेंमचन्दनी सेठी के समय में मुलतान दीवान के महलों में जवाहरात की चोरी होगई, और उसका झुठा इलजाम प्रेमचंदवी पर लगा, इससे इन्होंने जवाहरात का न्यापार बन्द करके हाथी दांत का धन्धा शुरू किया । उसके प्रवाद आपने कपड़े का कारवार भी आरम्भ किया। इस न्यापार, में आपने विशेष सम्पत्ति उपानित की। भापके धरमचन्द्जी तथा नथमळजी नामक २ पुत्र हुए ।

सेठ घरमचंद सेठी का परिवार—सेठ धरमचन्दजी के पुगमचन्दजी तथा बलदेवप्रसादबी नामक दो पुत्र हुए । इन दोनों भाइयों की धार्मिक कार्मों की ओर बढ़ी रुचि रही है । इन दोनों भाइयों ने संवत् १९७५ में मुख्तान में एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया। सेठी प्रमचन्द्रजो के पुत्र वाषुरामजी, तिलोकचन्दनी, सुगनचन्दजी तथा वैशीलालजी हैं । इन बंधुओं के यहाँ मुल्तान में "धरमचन्द्र सुगनचन्द्र" के नाम से ब्यापार होता है। सेठी बलदेवप्रसादजी के पुत्र तोलारामजी, काल्राम जो तथा खुशालचन्दजी हुए । इनमें सुशालचन्दजी की फर्म करांची में व्यापार करती हैं।

सेठी तोळारामजी ने संवत् १९८० में बम्बई में अपनी दुकान की शाखा तोळाराम भवरखाल के नाम से खोली । तथा १९८१ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र माणकचन्द्रजी भैंवरलालजी तथा संपतलालजी विद्यमान हैं। आप तीनों नवद्युवक समझदार व्यक्ति हैं। मागकचन्द्रजी का जन्म १९६२ में तथा भैंवरीकालजी का १९६९ में हुआ। आपके यहाँ मुखतान में प्रेमचन्द धरमचन्द के नाम से कार्ट का न्यापार होता है। तथा यह दुकान बढ़ी मातवर मानी जाती है।

सेठ नथमलजी सेठी का परिवार—सेठी नथमळजी की वय ६२ साल की है। आएके पुत्र उत्तमचन्द्जी, ठाकरदासनी तथा टीकमदासजी मुलतान में प्रेमचन्द नथमल के नाम से सराफी व्यापार् करते हैं।

सेठ नथमल वख्तावरचन्द सेठी, नागपूर

इस सानदान का मूळ निवासस्थान बीकानेर हैं। आप कोसवाळ जाति के सेडी गौत्रीय

धी सेठ चौधमलजी देश से चलकर स्वापार के लिये बदाल के धूगी जिले में गये और वहां प्रकारक हुस्मचन्द संचेती के यहां नौकरी की। आपके संतान न होने से आपके नाम पर आपके मतीजे आसकरणजी दस्तक लिये गये। चौधमलजी के भाई सेठ चिमनीरामजी कलकत्ते में हि सिंह सन्तोषचन्द की दुकान पर नौकरी करते रहे। नौकरी से कुछ सम्पत्ति जोदकर आपने लोगों के साझे में हुलासचन्द आसकरण के नाम से कपड़े का ब्यापार शुरू किया। इस समय आप इसी नाम से अपना स्वतन्त्र भापार करते हैं। संवत् १९७३ से ब्यापार का भार अपने पुत्र हुलासचन्दजी को देकर आप रिटायर्ड छाइफ ज्यतीत कर रहे हैं। आप सरदारशहर में रहते हैं।

सेठ आसकरणजी और हुछासचन्दजी कछक्ये में अपनी फर्म का योग्यता पूर्वक संचालन कर रहे हैं। आपको दुकान १८८ सुता पट्टी में है।

#### मेसर्स गुलावचंद धनराज सेठिया रिगी

इस खानदान के छोग रिणी में यहुत समय से रहते हैं। इनमें सेट रामदवाकजी के चार पुत्र हुए इनमें से उपरोक्त वंश सेट गुकावचन्दजी का है।

सेठ गुडावचन्द्रनी का जन्म संवत् १९१२ में हुआ! आप देश से ब्यापार के लिये यगाल गये और वहां मेमनिसह में दुर्घोरियों के यहां सर्विस की! आपके रावतमळजी, धनराजजी, हीरालाल जी और हुकुमचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए! सेठ रावत्मळजी का जन्म सं० १९१७ में हुआ! आप १९४९ में कलकत्ता गये और अपने भाई धनराजजी के साथ रावतमळ धनराज के नाम से व्यापर शुरू किया इसके पश्चात् आप दोनों भाई भलता मलता होगये। सेठ रावतमळजी का स्वर्गवास १९६७ में होगया! इनके मोहनलाळजी और हनुमानमळजी नामक २ पुत्र हुए!

सेट धनराजजी ने अपने आई से अलग होकर भूरामल धनराज के नाम से व्यापार आरम्म किया फिर सं० १९६६ से ये गुलाबचन्द धनराज के माम से व्यापार काने लगे। इस समय आप के यहां इसी नाम से न्यापार होता है। आपके इस समय मंगलचन्द्रजी, बुधचन्द्रजी, चन्यालाकजी और ताराचंद्रजी नामक चार प्रत्र हैं।

सेर रावतमलजी के पुत्र सोहनलालजी भी फर्म के पार्टनर हैं। आप बड़े योग्य हैं। हुनुमानमलजी दलाली का काम करते हैं। इस फर्म का 1२ नारमल लोहिया लेन कलकत्ता में बड़े रकेल पर देशी कपढ़े का प्यापार होता हैं और हरगोला (बङ्गाल) में इसकी जाला जूट का स्थापार करती है।

#### सुजानगढ़ का सेठिया परिवार

इस खानदान का इतिहास सेठ शोभाचन्दजी को प्रारम्भ होना है। उनके पुत्र किशनचन्दजी हुष्टुमचन्दजी, बींजराजजी, देवचन्दजी, और चौथमलजी हुए, हनमें से यह- खानदान सेठ चौथमलजी का है। सेट चौथमलजी का जन्म १९२२ में हुआ, पहले आप खेती बादी के हार। अपनी गुजर करते ये कुछ

# श्रोसवात जाति का इतिहास क



ैंस्व॰ सेठ वीरांटासजी रांगा, महांस,



सेठ छुगनमलजी रोका. मदास.



देशभक्त पूनमचंदजी रांका, नागपुर.



सेंठ हंसराजजी राका, नासिक.



. आपने -उपनास आरम्भ कर दिया और इस प्रकार निरन्तर ७२ दिनों तक आपने उपनास की तपस्या की। ता॰ ९। ३। ३१ को गांधी-इरविन-पेन्ट के समझौते के मुताबिक तमाम राजवन्दी छोड़ दिये नये, इस दिन उपनास की हाख्त में आप भी जेळ से मुक्त कर दिये गये।

इसी प्रकार ९ । १ । ३२ को सत्याग्रह आन्दोलन में सम्मिलित होने के उपलक्ष में आप पर

३० हजार रुपया दण्ड तथा ३ साल ७॥ सास की।सजा हुई जो पीछे से घटा कर, १५००) दण्ड के साथ १
साल की करदी गईं। इस बार भी आपने गवर्नमेंट से एकसा व्यवहार करने की प्रार्थना की लेकिन
फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया अतः आपने पुनः पूर्ववत उपवास आरम्भ कर दिया जब लगातार ६२
दिनों तक उपवास करते हुए आप बहुत अशक्त होगये तब ता० ४। ५। ३३ को सी० पी० गवर्नमेंट ने
आपको स्वयं रिहा कर दिया। बाहर आने पर आपको ज्ञात हुआ कि आपके किसी मित्र ने आपकी और
से १५००) भर दिये हैं वे रुपये आपने उन्हें सधन्यवाद लौटा दिये।

इस प्रकार आपका त्याग और तपस्या का पवित्र जीवन ओसवाड समाज के किये अभिमान कीर गौरव का चौतक है तथा सम्पत्ति के मद में चूर वासनाओं के कीट समाज के नवयुवकों के लिये नवीन मार्ग दर्शक हैं। हैं अभी आपने देश के हितार्थ घी सथा शकर का त्याग कर रक्खा है। इस समये आप नागपुर नगर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके छोटे आता आसकरणजी ने भी परदा प्रथा का त्याग किया है। आपका विवाह बहुत ही सुधरी प्रथा से हुआ था। आपकी धर्मपत्नी सन् १९३० में शा मास के लिये जेलें गई थीं इस समय आप सेट प्रमानवादी की कपड़े की दुकान का काम देखते हैं।

#### श्री सौभागमलजी सेठिया ( रांका ) का खानदान, मद्रास

इस खानदान का खास निवासस्थान नागौर का है। आप छोग रांका सेठिया गौन्नीय भोसवार विवास की समाज के मंदिर शान्नाय को मानने वाछे सज्जन हैं। आपके परिवार में श्रीयुत पारसमह की सेठिया हुए। आप करीब पचास वर्ष प्रथम नागौर से हैंदराबाद आये। यहाँ आपने अनाज का ज्यापार श्रुक्त किया, आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम सौभागमङ्जी था।

श्री सौभागमलनी सेठिया का जन्म संवत् १९२० में हुना। आप भी हैट्सबाद में अनाज का व्यापार करते रहे। उसके परचात् सं० १९६७ में आप मद्रास आये और यहाँ पर वैद्धिग का व्यवसाय किया। इस फर्म के व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिली। आपका संवत् १९७६ में स्वर्गवास हो गया। आप के दो शुद्र हुए जिनके नाम सेठ उम्मेद्मलजी तथा धीरजमलनी हैं।

सेठ उम्मेदमलजी का जन्म संवत् १९४६ में तथा धीरजमलजी का संवत् १९४९ में हुना। आप दोनों भाई बढ़े होशियार तथा न्यापार दक्ष पुरुष हैं। आप के हाथों से इस फर्म की बहुत उनित हुई। संवत् १९८० तक आप दोनों शामिल न्यापार करते रहे। इसके पत्रचात् दोनों अलग २ हो गये और सेठ उम्मेदमलजी ने मेससं सौभागमल उम्मेदमल के नाम से कागज का न्यवसाय दथा धीरजमलजी ने मेससं सौभागमल के नाम से बैहिंग का न्यवसाय करना ग्रुक्त कर दिया।

सेठ उस्मैदमलजी के तीन पुत्र हैं जिनके पानमलजी, भंवरलालजी तथा छोटमलजी हैं। इनमें

सजजन है। आप द्येतास्यर जैन आस्ताय के सानने वाले हैं। सेठ क्वतायरवन्द्रजी सेठी बीकानेर में अहुत प्रतापी व्यक्ति हुए हैं। आपने वीकानेर में सबसे पहले नगर भोजन करवाया जिसे आम सारणी कहते हैं। बीकानेर राज्य में भी आपका बहुत प्रभाव था। वार्तिक कार्य्यों की तरफ भी आपका बहुत लक्ष्य था तथा इनमें आपने बहुत रुपये खर्च भी किये। आपने इस फर्म को नागपुर में १२५ वर्ष पूर्व स्थापित की थी। वस्तावरवन्द्रजी के प्रश्न कर्णीदानजी हुए। आपने नागपुर के अन्तर्गत मारवाही समाज में बहुत जमाव था। आपकी समाज में बहुत नाम कमाया। आपका यहीं की मारवादी समाज में बहुत प्रभाव था। आपकी दुकान नागपुर में अभी तक बढ़ी दुकान के नाम से मशहूर है। करणीदानजी के कोई पुत्र न होने से आपके यहाँ श्रीपुत प्रमावन्द्रजी दत्तक आये। इस समय आपही इस फर्म के मालिक हैं। आपके इस समय अपही इस फर्म के मालिक हैं। आपके इस समय आप होता है।

#### श्री पूनगचंदजी राका, नागपुर

श्रीयुत प्तमधन्दनी रांका, जामनेर ( पूर्व खानदेश ) तालुका के बींबापुर नामक आम कि निवासी छोगमञ्जी रांका के ममले पुत्र हैं आप संवत् १९६२ में नागपुर के रांका शंसूरामजी के नाम पर इत्तक लाये गये । रांका शंसूरामजी संवत् १९२० में खींवसर (सारवाइ.) से नागपुर आये धे आपने कपदे की दुकान की सथा संवत् १९६० में आप स्वर्गवासी हुए।

रांका प्तमचंदनी का जन्म संवत् १९७६ की मिली आपाद सुदी ४ को तौंबापुर में हुआ, आपका शिक्षण घर पर ही हुआ। संवत् १९७० तक आप अपना चरू कर दे का ज्यापार देखते रहे। जब संवद् १९७० में नातपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का महा अधिवेशन हुआ, उसमें आप प्रतिनिधि के रूप में सिमिलित हुए और वहीं से आपके जीवन में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता का अध्याय आरम्भ हुआ। फरुता उसी समय आपने अपने समाज को जागृत करने के लिये सन् १९२० में "मारवादी सेवा संव" नामक संत्या का स्थापन किया और आपने स्वयं उसके समापित का स्थान संवादित किया। संन् १९२३ के नातपुर के झंडा सत्याग्रह में आपने निशेष रूप से भाग लिया प्रमू दिन दिन सामाजिक एवम राष्ट्रीय कारवाँ में आप नृतन उत्साह से पैर बढ़ाते गये। आपकी घर्मपत्नी श्रीमती घनवती बाई रांका ने परता प्रथा के तिल्डांजिल देकर, समाज की खियों के सम्भुख एक नृतन आदर्श रक्खा है, आप सार्वजिनक समाजों में भागण देती हैं। इस तरह सेठ प्रमचन्दकी रांका सन् १९३० तक राष्ट्रीय कारवाँ में स्थापत केते रहे। इसी समय आपने समाज सुधार के लिये ओसर मोश्नर विरोधक पार्टी भी स्थापित की। इसके भी आप श्रीसंबेंट रहे।

सन् १९१० से भापने अपने घरू कार्यों से सम्यन्य छोड़कर अपना सव समय कांग्रेस की सेवा की और कमाना आरम्म कर दिया तथा इसी साल तारीख ११।७।१० को राष्ट्रीय महायुद्ध में सिम्मिलित होने के उपलब्ध में आप गिरस्तार किये गये। दोनों वार आपको कैंचा क्लास दिया गया। लेकिन जेल में आपने दूसरे राजवन्दियों के साथ A.B.C. इस प्रकार तीन प्रकार के व्यवहार देखकर गवनेंमेंट से सबके साथ एक समान व्यवहार करने की प्रार्थना की लेकिन जब आपकी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया हो

## श्रोसवात जाति का इतिहास 🥪



सेठ धीरजमलजी सेठिया, मदास.

सेठ केवलचन्दजी सेठिया (हजारीमल केवलचन्द्र) मदुरान्तकम्.



स्वर्गीय सेठ चत्रीगजी (चत्रीगजी स्रजमत्तजी) साद्दी

श्री मगुलालजी सेठिया ( यष्तावरमल मोहनलाल ) सद्

स्थान में आये । आपके पुत्र वालारामजी और उनके पुत्र देवीचन्दजी तथा जसराजजी सिंदिया में रहते हैं। सथा रतनचन्दजी के पुत्र मैनसुखजी, माणकलाळजी व धनराजजी नाशिक में किराने का व्यापार करते हैं।

सिंदिया से सेठ इंसराजजी रॉका शके १८२८ में नाशिक आये तथा यहाँ किराने का काम शुरू किया, आपने इस क्यापार में काफी उत्तिति प्राप्त कर फर्म की प्रतिष्ठाव इक्षत को बदाया ! आपका जनम संवत् १९६१ में हुआ आपके प्नमचंदजी, चुलीलालजी, मोहनलालजी और फतेचंदजी नामक १ पुत्र हैं। प्नमचन्दजी स्थानीय म्युनिसिपैलेटी के मेम्बर हैं। चुलीलालजी एम॰ ए॰ फाइनल और एल॰ एल॰ घी॰ में अध्ययन कर रहे हैं। मोहनलालजी ने मैद्रिक तक शिक्षा पाई है, तथा फतेचन्दजी मेद्रिक में पद रहे हैं। चुलीलालजी रॉका ओसवाल जैन बोडिंग नाशिक के सेकेटरी हैं, इसी तरह आप नाशिक जिला ओसवाल समाके अधिवेशन के सेकेटरी थे। मोहनलालजी को राष्ट्रीय कार्मों में मांग लेने के उपलक्ष में सन् १९५२ में १ मास की जेल हुई थी। यह परिवार नाशिक व आसपास के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है।

#### सेठ पूनमचन्द श्रीचन्द रांका, पूना

इस परिवार का मूल निवास स्थान राणी (गोडवाइ) है राणी से सेठ प्रनचन्द्रवी रांका ६० साल पहिले पूना आये। थोदे समय तक आपने रामचन्द्र हिम्मतमल की भागीदारी में न्यापार किया। परचात अपने साले सादही (गोडवाइ) निवासी सेठ चर्त्रीगजी की भागीदारी में पूना केम में संवत १९४४ में दुकान की। इस दुकान ने अंग्रेज लोगों से लेन देन का न्यापार शुरू किया आपने इस न्यापार में बहुत सम्पत्ति कमाकर अपने मकानात हुकाने वंगले आदि बनवाये। इस समय ४६ मालकम टेंक रोड पर प्तमचन्द्र श्रीवन्द के नाम से इस दुकान पर वैक्षिण तथा प्रापर्टी के किराये का कार्य्य होता है। यहीं की दुकानों में यह दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ प्तमचंद्रजी के पुत्र कुंदनमलजी तथा चंदनमलजी इस समय साहदी में रहते हैं।

सेठ चर्त्रीगजी का परिवार — आपने १८ सार्लो तक सेठ रामचन्द हिम्मतमल प्वा वालों की दुकान पर नौकरी की । तदनंतर अपने वहनोई के साक्षे में पूना में हुकान को । उस दुकान के ज्यापार को आपने बहुत बढ़ाया । चतरींगजी सेठ ने सादडी में कई धार्मिक काम किये । आपका जन्म संवत् १९१७ में हुआ । आपने राणकपुरजी के मेले में ७ हजार आवूजी आदि के लंघ में १५०१ तथा न्यात के नोरे में ११०० लगाये । आपके पुत्र केसरीमलजी का जन्म संवत् १९४४ में हुआ । आप इस समय ज्यापार का संचालन करते हैं । केसरीमलजी के पुत्र सागरमलजी तथा जावतराजजी हैं । सागरमलजी होशियार युवक हैं । आप ज्यापार में मांग लेते हैं । यह परिवार लुंका गच्छ का अनुयायी है ।

#### सेठ कीरतमल पन्नालाल रांका, चिंचवड़ ( पूना )

इस परिवार का मूळ निवास स्थान भावी (जोधपुर) है। वहाँ से छनाभग १०० साल पहिछे सेठ तेजमळजी रांका के पुत्र सेठ कीरतमळजी रांका चिचवद आये तथा कपदा व अनाज का स्थापार शुरू किया। आंपके पद्मालालाजी, निहालचंदजी तथा मूळचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सेठ एकालाळजी रांका विचवद के अग्राण्य थे। ऑप स्थानीय फतेचन्द जैन विद्यालय के प्रथम सभापति थे। इस संस्था की

:,

से श्री पानमलजी अपने पिताजी के साथ कागज के व्यवसाय में काम करते हैं तथा शेष दो बच्चे पढ़ते हैं। सेठ धीरजमलजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम कम से भीखमचन्द्रजी तथा मुख्यन्द्रजी हैं।

इन दोनों भाइयों की ओर से धार्मिक, सार्वजिनिक तथा परोपकार के कामों में काफी सहायता दी जाती है।

#### सेठ फौज़मल बोरीदास रांका, मद्रास

इस परिवार का मूल निवास स्थान वगड़ी-सज्जनपुर (मारवाड़) है। वहाँ से सेठ फौजमल जी रांका लगभग संवत १९२४ में सेण्ट थाम्स् माडण्ट (मद्रास्) में आये और छेनदेन का कारवार छुरू किया तथा अल्पकाल में ही आपने अपनी सम्पत्ति की आज्ञातित उन्नति की। सेंट थाम्स् माडण्ट हुकान के अलावा संवत् १९४५ में आपने चिन्तादिपठ-मद्रास में भी एक सराकी हुकान खोली। आपके पुत्र सेठ वोरीदासजी रांका जिल्लित और सुयोग्य व्यक्ति थे। आप में अपने पिताजी के सब गुण मौजूद थे। आप संवत् १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके सामने ही आपके पौत्र जीवराजजी तथा अमोलकचन्दजी राँका का अल्पवय में संवत् १९५६ के पहिले जारीरावसान हो गया था। अपनी हुकान की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए सेठ फौजमलजी राँका संवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुए। सेठ फोजमलजी राँका के कोई सन्तान न रहने से आपने श्री छगनमलजी राँका संवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुए। सेठ फोजमलजी राँका के वोद सन्तान न रहने से आपने श्री छगनमलजी राँका संवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुए। सेठ फोजमलजी राँका के कोई सन्तान न रहने से आपने श्री छगनमलजी राँका को गोद लिया।

सेठ छगनमल्जी राँका का जन्म संवत् १९४८ में हुला। मद्रास और बगड़ी के भोसवाळ समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है आपने अनेक धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में प्रशंसनीय भाग लिया है।

सेठ छगनमज्जी ने अपनी माता की आज्ञानुसार बगढ़ी में असरे वकरों की रक्षा के लिए एक बादा खोला है, जिसमें २०० वकरों का पाछन होता है वगढ़ी की रमज्ञान सूमि में एक धर्मज्ञाला की बढ़ी कमी थी अत एव आपने उक्त स्थान पर धर्मज्ञाला बनवा कर जनता के जिये सुविधा की है। बगढ़ी स्टेशन पर भी आपने एक विशाल धर्मज्ञाला बनवाई है। बगढ़ी में अञ्चत बालकों के सहायताथे आपने एक छोटी सी पाठज्ञाला भी खोल रक्खी है। इसके सिवाय आपने श्री जैन पाठज्ञाला वगढ़ी, ज्ञान्ति पाठज्ञाला पाली, जैन गुरुकुल ज्यावर, जैन ज्ञान पाठजाला उदयपुर को समय समय पर अच्छी आर्थिक सहायता दी है। आप के पुत्र धीरजमलज्जी १२ साल के तथा रेखचन्दजी १० साल के हैं। ये दोनों वालक हीनहार प्रतीद होते हैं तथा छुद्ध खहुर घारण करते हैं। छोटी वय में इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

इस समय इस परिवार का मद्रास के सेठ थामस मांउण्ट तथा चिंतानित्र पेट नामक स्थान पर न्याज का घंघा होता है। यह दुकान यहाँ अच्छी प्रतिष्ठित समझी जाती है।

#### सेठ सूरजमल हंसराज, रांका ( सेठिया ) नाशिक

इस परिवार का मूल निवास बीज वाढ़ा ( जोधपुर के पास ) है। आप स्थानक वासी आन्नाय के मानने वाले सजल हैं। सेठ सूरतमलजी शाँका ८० साल पहिले देश से नाशिक जिले के सिंदे नामक

## भ्रोसवाल जाति का इतिहास 🖘



बाबू सोहनलालजी बांधिया, भीनासर.



वावू चम्पालालजो वांडिया, भीनासर.



वाबू सोहनलालजी बांडिया बिाल्डग कलकत्ता.

लालनी करते हैं। सेठजी बढ़े उदार, दयाल, शान्त-स्वभाव तथा धर्म-परायण थे। भापका स्वर्गवास फाल्गुन बदी १२ सम्बद् १९८५ को हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ क्नीरामजी, (जो इनके बढ़े भाई सेठ सालिमचन्दजी के दत्तक हैं) सोहनलालजी, और चम्पालालजी हैं। आनकल आप तीनों माई अलग २ हो गये हैं और अपना २ ब्यापार स्वतन्त्र रूप से करते हैं।

इस परिचार की ओर से सभी सार्वजनिक कार्यों में सहायता प्रदान की जाती है। आपकी ओर से साधुमार्गी श्री रवेस्था॰ जैन हितकारिणी संस्था में १९१११) रुपये प्रदान किये हैं। इसके अतिरिक्त भीनासर स्कूछ की वर्तमान विविद्ध मी इस परिवार तथा से॰ वहादुरमळजी बाँडिया द्वारा बनाई गई है। इसी परिवार की विरोप सहायता से गंगाशहर से भीनासर तक पक्की सहक बनाई गई थी। इसी प्रकार गाँव की प्रत्येक संस्था पिंजरापोछ वगैरः में भी आपकी ओर से अच्छी सहायता दी जाती है।

वीकानेर गवर्नमेंट में भी आप लोगों का अच्छा मान है। एच० एच० महाराजा साहिब बहादुर बीकानेर की ओर से एक ज़ास रका सेठ हमीरमलजी कनीरामजी के नाम से मिला हुआ है।

सेठ कनीरामजी—आप बड़े साधु प्रकृति के मिळनसार सज्जन हैं। आपका न्यापार पहिछे सेठ मौजीरामजी पत्रालालजी के नाम से सम्मिलित रूप में होता था पर कई वर्षों से कलकरे में से• सालिमबन्दनी कनीरामजी के नाम से स्वतन्त्र रूप में चलानी प्रमूजूट का होता है।

इस फर्म की भी भिन्न २ नामों से ताम्बाहार (धुवड़ी) मनमुख (सिलहट) सोनातोला (बुगड़ा) नामक स्थानों पर और भी शाखार्ये हैं। इसके अतिरिक्त दिखी में इंडोंयूरोपियन मैशीनरी कम्पनी के नाम से प्रिटिंग मशीन एवम् पिटिंग सम्बन्धी सब प्रकार के सामान का ज्यापार होता है। इस विषय का बहुत बढ़ा स्टाक आपके यहाँ हमेशा मौजूद रहता है। इसकी लाहौर, कलकता, बम्बई में ब्रांचे हैं इसके और भी हिस्सेदार हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः श्रीयुत तोलारामजी, रामलालजी, और भैरोंदानजी हैं। सेठजी के इस समय एक पीत्र भी है जिसका नाम दौलतरामजी है। आपका बीकानेर स्टेट में अच्छा मान सम्मान है। महाराजा साहिब बढ़ादुर बीकानेर की ओर से आपको कैंफियत मिर्छा हुई है। आप सामयिक समाज सुधार के भी बढ़े प्रेमी हैं।

सेठ सोहनलालजी—आप भी पहले जामिल में ही न्यवसाय करते थे, मवर तीन वर्षों से प्रथ∙ ही आप अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं !

आपका करुकचे में|मेसस मौजीराम पश्चालाल के नाम से ४५ आर्मीनियन स्ट्रीट में छाते का बब्रे स्केल पर ज्यापार होता है तथा हमीरमल सोहनलाल के नाम से १० केनिंग स्ट्रीट में कपब्रे की चालागी का काम होता है। आपकी एक ब्रांच चटगांव में भी है। आपके २ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमका सम्पत-लालजो प्रवम् इन्द्रकुमारजी हैं।

सेठ चरपालालकी—आप भी आनकल स्वतन्त्र भ्यापार कर रहे हैं। आपका व्यापार करकता में मेससे हमीरमल्ली चम्पालाल के नाम से नं॰ २ राजा उदमंद स्ट्रीट में होता है। इस फर्म की शाखाएँ कई स्यानों में हैं जहाँ पर जूद की दारीदी का काम होता है। कलकत्ता में आपका जूद मारकेट में अच्छा नाम है। आपके बेलिक भी पास कराया हुआ है और आप बड़े मिलनसार, उरसाही, विद्यामेगी तथा उदार इदय हैं। आपने अच्छी सेवा की । संवत् १९८७ की सावण सुदी ११ को आप स्वर्गवासी हुए । आपके छोटे साई क्रमहाः १९५५ तथा ७२ में स्वर्गवासी हुए ।

वर्तमान में सेठ पद्माळाळची रांका के पुत्र हीराळाळजी, प्रनमचन्दजी तथा वंशीळाळची और निहाळचन्दजी रांका के पुत्र लाद्रामंजी विद्यमान हैं। सेठ हीराळाळजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ.। आप चिंचवद विद्यालय की प्रवंधक कमेटी के मेम्बर और प्राम पंचायत के प्रधान हैं। आप स्थानक वासी भाझाय के मानने वाले हैं तथा चहाँ के ओसवाळ समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके यहाँ कीरतमळ पद्माळाळ के नाम से अनाज का व्यापार होता है।

### बांहिया

#### बांडिया गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि संवत् ११६७ में राणधम्मोर के राजा ठाठसिंह पवार को उसके सात पुत्रों सिहित आचार्य्य श्री जिनवछभस्ति ने जैन धर्म का प्रतिवोध दिया। उसके वह पुत्र का नाम वंटयोदार या, इन्होंके वंशन बांठिया वहलाये। इस वंश्व में संवत् १५०० के छगभग बादशाह हुमायूँ के समय में चिमनसिंहजी बांठिया नामक बढ़े प्रसिद्ध और धनवान व्यक्ति हुए। इन्होंने छाखों २५ये छगाकर कई जैन मन्दिरों का उद्धार करवाया। और शत्रुं वयका एक विशाल संध निकाला जिसमें प्रति आदमी एक अकदरी सुद्दर छहाण में बांठी।

#### सेठ मौजीरामजी बाँठिया का खानदान भीनासर

इस परिवार के लोग करीब संवत १९१० में मिनासर में आकर बसे।

सेट मौजीरामजी इस परिवार में सब से अधिक प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति हुए। आप ही ने उना-भग ७५ वर्ष पूर्व करुकता जाम्र अपने और अपने छोटे भाई सेट प्रेमराजजी के नाम से फर्म स्थापित की। आपने अपनी व्यापारिक कुशकता से फर्म की अच्छी उन्नति की। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९४१ में हो गया। अ.प मन्दिर मार्गी जैनी थे—आप बड़े धर्म परायण थे। आपके सेट पन्नाकारुजी नामक पुत्र हुए।

सेठ पतालालनी —आप सरक और शान्ति प्रकृति के पुत्रंच थे। ध्यापार में आप विशेष दिल्वस्थी म स्वतं थे और अधिकतर अपने देश में ही रहा करते थे। आपके हे पुत्र हुए सेठसालिमचन्दनी, हमीरमलजी, और किशनचन्दनी। सेठ किशनचन्दनी कई वर्ष हुए इस फर्म से अलग हो गये हैं। इनमें से सेठ हमीरमलजी बड़े प्रतिभावाली पुरुष थे। आपकी बुद्धिमता से फर्म ने उत्तररोत्तर उन्नति की। आपका जन्म सं० १९१९ में हुआ था। आप बाईस सम्प्रदाय के नैती थे और धर्म में आपकी बड़ी निष्टा थी, आपने अपने नीवन काल में बहुत सा क्या सरकारों में ज्याप किया। यही नहीं बल्कि एक मोटी रहम ५१००० ह० की एक सुक्त पुण्य खाते निकाल कर अलग फण्ड स्यापित किया और उसमें से समय २ पर अच्छे २ सार्वजनिक कार्यों में ज्याप करते रहे। अभी भी इस फण्ड से एक कम्या पाठशाला सुचारुक्प से चल रही है, उसकी देख रेख सेठ सोहनलालजी और चम्पा-

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ कनीरामजी वांटिया, भीनासर



सेठ बहादुरमत्तजी वांठिया, भीनासर.



सेठ तोलारामजी S/o कनीरामजी वांठिया, भीनासर.



सेठ वहादुरमलजी वांठिया के पुत्र, भीनासर.

बदनमळ के नाम से फर्म स्थापित की। कुछ समय पश्चीत् आपके दूसरे पुत्र बदनमळजी भी इसमें शामिल हो गये। आपके व्यवसाय में उत्तरते ही फर्म की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी। संबद १९७४ में बिरदी चन्दजी का स्वर्गवास हो गया। आप बढ़े धार्मिक प्रवृति के पुरुष थे। आपका समाज में बढ़ा आदर, सत्कार था। आपके स्वर्गवास के १० वर्ष पश्चीत् आपके दोनों पुत्र अलग २ हो गये। संवद १९८७ में किशनमळजी का स्वर्गवास हो गया।

इस समय किशनमञ्जी के पुत्र नथमञ्जी, मेसर्स विरदीचँद नथमञ्ज के नाम से मनोहरदास कटला में कपदे का ज्यापार करते हैं। आप सज्जन पुरुष हैं। सेठ बदनमञ्जी भी मनोहरदास के कटले में विदिचन्द बदनमञ्जी की कपदे का ज्यापार करते हैं। आपकी प्रकृति भी विशेष कर साधु सेवा और धर्म- ध्यान की और रहती है। बीकानेर की ओसवाञ समाज में आप अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। ब्यापार में तो आपने बहुत क्यादा उज्जित की है।

#### प्रतापगढ़ का वांठिया परिवार

इस परिवार के प्रथम पुरुष सेठ खूबचन्दनी और सेठ सबलिंसहनी दोनों भाई बीकानेर से प्रतार गढ़ नामक स्थान पर आये । यहां आकर खूबचंदनी तत्कालीन फर्म मेसर्स गणेशदास किशनाजी के यहाँ सुनीम हो गये । आपका स्वगंवास हो जाने पर सेठ सबलिंसहनी ने यहाँ की महारानी (राजा दलपतिंसहनी की पत्नी) के साझे में बैकिंग का न्यापार प्रारम्भ किया । इसमें आपको अच्छी सफलता रही । इसी कारण से तत्कालीन महाराजा साहब के और आपके बीच में बहुत घनिष्ठता होगई । आप बड़े कर्मवीर चतुर और वीर व्यक्ति थे । महाराजा आपका अच्छा सम्मान करते थे । कहा जाता है कि जब २ महाराजा देविलया रहते थे तब २ मताराजा देविलया रहते थे तब २ मताराजा देविलया रहते थे तब २ मताराजा प्राप्त भार आप पर और भोजराजनी दागिह्या तथा आपाजी पंदित पर छोड़ जाते थे । संवत् १९१४ के गदर के समय में आपने अपनी दुदिमानी और होशिवारी से वािगों से राज्य की रक्षा की थी, जिससे महाराजा बहुत खुश हुए और इसके उपलक्ष्य में आपको पुरु प्रशंसा स्वक परवाना इनायत किया । आपका स्वगंवास होगया । आपके सौमागमलजी बिरदीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । सेठ खूबचन्दजी के पुत्र का नाम लक्षमीचन्दजी था ।

सेठ छखरीचंद्जों के पुत्र गुमानमञ्जी हुए। आपके वहाँ दानमञ्जी दत्तक आये। इानमञ्जी के घरमचन्दजी नामक पुत्र हैं। सेठ सौमागमञ्जी के वंदा में आपके पौत्र मिश्रीमञ्जी और रूपचन्दजी हैं। रूपचन्दजी के पुत्र का नाम कंचनमञ्जी हैं। आप सब छोग प्रतापगढ़ में निवास करते हैं।

सेठ विरदीचन्दजी अपने जीवनमर तक स्टेट के इजारे का काम करते रहे । आपके सुजानमक्वी और चन्द्रमाकजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें चन्द्रमाकजी का स्वर्गवास हो गया है।

यांठिया मुंशी सुजानमजजी—आप बड़े योग्य, प्रतिभा सम्पन्न और कारगुजार व्यक्ति हैं। आपका अध्ययन अंग्रेजी और फारसी में हुआ। आप उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर आझातीठ उन्नति की है। प्रारंभ में आप साधारण काम पर नौकर हुंप और क्रमशः अपनी योग्यता, बुद्धिमानी और होशियारी से कई जगह कामदार और दीवान रहे। आपका तत्कालीन पोलिटिक्ल आफिसरों से बहुत मेक

#### सेठ पेमराज हजारीमल बाँठिया, मीनासर

इस फर्म के मालिकों का मूलिनेवास स्थान भीनासर ( धीकानेर ) में है। आप ओसवाल जाति के स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के सजन हैं। कलकों में इस फर्म की स्थापना करीब ८५ वर्ष पहले मौजीराम प्रेमराज के नाम से हुई थी, आप दोनों सहोदर श्राता थे। उसके पश्चाद सेठ प्रेमराजली के पुत्र सेठ हजारीमलजी मंगलचन्दजी ने उपरोक्त फर्म से पृथक होकर सं० १९३९ में प्रेमराज हजारीमलके नाम से फर्म की स्थापना की। आपके उद्योग से इस दुकान की अच्छी उन्नति हुई। हजारीमलजी का जन्म सं० १९३३ में और स्वर्गवास सं० १९६९ में हुआ। मंगलचन्दजी का जन्म सं० १९२० में हुआ आपका देहावसान सं० १९५० में अल्यावस्था में ही हो गया। आप वदे उदार, तथा सदाचारी, पुरुष थे। इनके श्री रिखयचन्दजी दत्तक लिये गये थे। आपका जन्म १९२० में और स्वर्गवास सं० १९६३ में हुआ था।

इस समय सेठ रिखयचन्दनी के पुत्र श्रीयुत बहादुरमलनी हैं। भाप बड़े योग्य, तथा उदार पुरुप हैं। भापके इस समय सीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमका श्रीयुक्त तोलारामजी क्यामलालजी भीर बन्द्रीलालजी है। फर्म का कार्य आपकी तथा आपके बढ़े पुत्र की देख भाल में सुचाकरूप से चल कहा है।

इस खानदान की दान-धर्म और सार्वजनिक काय्यों की ओर बड़ी खिन रही है। श्री हजारी-मलजी ने अपने जीवन काल ही में एक लाख इकतालीस हजार रुपये का दान किया था जिससे इस समय कई संस्थाओं को सहायता मिल रही है। इसके पहले भी आप अनेकों बार अपनी वानधीरता का परि-चय समय २ पर देते रहे हैं। आपकी ओर से भीनासर में एक जैन बनेताम्बर औषधालय भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ की पिअरापोल की विविद्ध भी आप ही के द्वारा प्रदान की है तथा ओसवाल पम्चायती के मकान की भूमि भी आपने ही प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त यहाँ के व्यवहारिक स्कूछ की विव्डिद्ध भी मौजीराम पत्नालाल की फर्म के मालिक सेठ हमीरमलजी, कनीरामजी की और आपकी ओर से ही प्रदान की गई है और आपने २० १९११) साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था में दान दिया है।

#### सेठ विरदीचन्दजी बांठिया का परिवार, वीकानेर

हस परिवार के कोग वाईस सम्प्रदाय के भानने वाले हैं। इसमें सर्व प्रथम सेठ साहवर्सिगाओं हुए। आपके पुत्र फूल्यन्दजी बीकानेर ही में रहकर व्यापार करते रहे। आपके पुत्र जोरावरमळजी और तिलोकचन्दजी हुए। इनमें से तिलोकचन्दजी का परिवार प्रतापगढ़ चला गया। जिसका परिचय प्रतापगढ़ के बीठिया परिवार के नाम से दिया जा रहा है। सेठ जोरावरमळजी बीकानेर से च्यापार के निमित्त मनास गये और वहाँ अर्प्रजों के साथ वैंकिंग व्यापार प्रारंभ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। वहीं आपका स्वर्गवास हो गया। आपके बिरदीचन्दजी और ळखमीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। लक्षमीचन्दजी का अल्याय ही में स्वर्गवास हो गया।

सेड़ विरदीचन्द्रज्ञी पहले पहल कलकत्ता आये और अपने पुत्र किशनमलनी के साथ विरदीचन्द

### **ग्रोसवाल जाति का इतिहास**



सेठ चिंदमलजी बांटिया ( बींजराज जोरावरमल ), कलकत्ता.



लाला संतरामजी जैन ( संतराम मंगतराम ) श्रम्याला.



कुं॰ पूनमचंद्जी बांठिया S/o चांद्मलजी बांठिया.



सेठ नथमलजी बांटिया (विरटीचंद नथमल ) ५७५

#### श्री मगनमलजी बांठिया का परिवार, अजमेर

इस परिवार के सेट मगनमञ्जी ने कई बढ़े २ ठिकानों पर मुनीमात की सर्विस की । आपके इस समय चार पुत्र निर्यमान हैं जिनके नाम क्रमशः बा॰ मानकमञ्जी, कस्तूरमक्जी, कस्वाणमक्जी और इन्द्रमञ्जी हैं।

माणुकमलजी वांठिया—आपका अध्ययम मेट्रिक तक हुआ। आप करीब ३० वर्षों से रेक्षे में सर्विस कर रहे हैं। आप मिलनसार सज्जन हैं।

कस्त्रमलाजी वांठिया—आपका जन्म संवत् १९५१ का है। आपने बी॰ काम करने के पश्चात् विवला बादसे लिसिटेड कलकत्ता के यहाँ सिविंस की। यहां आपकी होशियारी और दुव्हिमानी से कमें के मालिक बहुत प्रसन्त रहे। यहां तक कि आपको उन्होंने अपनी लण्डन फर्म दी ईस्ट इण्डिया प्रोक्त्व कम्पनी लिसिटेड के मैनेजर बताकर मेजे। इस फर्म पर भी आपने बहुत सफलता के साथ काम किया। वहां आप इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स के वाइस प्रेसिडेण्ट तथा आर्य भवन के सेकेटरी रहे थे। आप विलायत सफ़ुटुम्य गये थे। आजकल आप अजमेर में बांठिया एण्ड कम्पनी के नाम से इक सेकिंग का व्यवसाय करते हैं। आपको व्यापारिक विषयों का अच्छा जात है। आपने इस विषय पर वहींबाता 'सुनीमी' इत्यादि पुस्तकें भी लिखी हैं। आप मिलनसार और सरल व्यक्ति हैं।

कल्याणुमलजी नांठिया—आप ने बी॰ पूस॰ सी॰ तक शिक्षा प्राप्त की । आप कोटे के सेट समीरमळजी बांठिया के यहां दत्तक चले गये। कोटा स्टेट में आप कई स्थानों पर नाजिम रहे। इस समय आप इन्द्रगढ़ ठिकाने के कामदार हैं। आपभी मिलनसार और सउजन व्यक्ति है।

े इन्द्रमत्तजी नांठिया---आए इस समय अपने वह आता कस्तुरमलजी के साथ स्वापार में सर योग प्रदान करते हैं।

#### सेठ वर्ष्तावरमत्त जीवनमत्त बांठिया, सुजानगढ्

इस परिवार के लोग बांटडी, नामक स्थान के निवासी थे! वहाँ से करीब 100 वर्ष पर सुजानगढ़ में आये! इन्हों में सेट बींजराजजी हुए। आपने पहले पहले बंगाल में जाकर गोरपुरा (मैमनसिंह) में साधारण हुकानदारी का काम प्रारम्भ किया। पश्चाद सफलता मिकने पर और भी शाखाएँ स्यापित कीं! इन सब फर्मों में आपको अच्छा लाभ रहा! आप तेरापन्थी सम्प्रदाण के अनुयायी थे। आपका स्वर्गवास होगाया। आपके स्पयन्द्रजी, बक्तावरमलजी और इजारीमलजी नामक तीन पुत्र हुए। संवत १९६६ तक इन सबके शामिल में न्यापार होता रहा पश्चाद फर्म बन्द हो गई और आप लोग अलग अलग स्वतन्त्र रूप से न्यापार करने लगे। स्पयन्द्रजी का स्वर्गवास होगावा हजारीमलजी के कोई पुत्र नहीं है। बस्तावरमलजी का स्वर्गवास भी हो गया। आपके अविनमलजी नामक एक पुत्र है।

वानू जीवनमलजी—आपने प्रारंभ में कपदे की दलाकी का काम शरंभ किया । पश्चाप वेगराजजी चोरड़िया विदासर वालों के साप्ते में कलकत्ता में मोतीलाल सोइनलाल के नाम से ज्यापर प्रारम्म किया। पुक वर्ष पत्रवाद इसी नाम को बदलकर आपने जीवनमल स्रोहनलाल कर दिया। सोहनलाल रहा । उन्होंने भापको कई प्रशंसा पश्च प्रदान किये हैं । भापको पिपलोदा ठिकाने से बक्षाक जागीर मिछी हुई है तथा प्रतापगढ़ स्टेट से पेशन मिछ रही है। इस समय आप सीतामक में शांतिलाभ कर रहे हैं। भापका पार्मिक जीवन भी अच्छा है। उधर भोसवाल सभाज में भी आप प्रतिष्ठित और सम्मानशीय व्यक्ति माने जाते हैं। भापके जसवंतसिंहजी नामक एक पुत्र हैं। आप इस समय सीतामक स्टेट में नायव दीवान हैं। भापकी पदाई B. A. सक हुई है। भापके शारिंहजी, सवाईसिंहजी, समरणसिंहजी और विमर्जसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। आप सब लोग स्थानकवासी संप्रदाय के अनुयायी हैं।

#### सेठ मागचन्दजी वांठिया का पारेवार, जयपुर

इस परिवार के पूर्वजों का मूछ निवास स्थान बीकानेर था। वहां से जुरू होते हुए करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ मांगवन्द्रजी जयपुर आये। यहां आकर आपने जवाहरात का व्यापार प्रारम्भ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। यहां की स्टेट में भी आपका बहुत सम्मन था। आपको यहां सेठ की पदवी मिछी हुई थी। आपका स्वर्गवास होगया। आपके छोगमळ्जी और बींजराजजी नामक दो प्रत्न हुए।

हें हैं होगमलजी—आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। आप जीवन भर तक सरकारी नौकरी करते रहे। आप उस समय में जयपुर स्टेट के कस्टम-विभाग के सबसे बड़े आफिसर थे। आपके यहाँ स्रजमलजी इत्तक आये। आपका भी स्वर्गवास होगया। इस समय आपके दत्तक पुत्र मोतीलाजजी विद्यमान हैं और छोगमल स्रजमल के नाम से जयपुर ही में छेन देन का न्यापार करते हैं। आपके पुत्र का नाम पन्नालालजी हैं।

सेठ बीजराजजी—आप ब्यापार के निमित्त कलकता गये और व्यात का काम करने छगे। आप संवद १९५० में बहाल बेंक की सिराजगंज और जलपाईपुड़ी नामक स्थानों के खर्जानी नियुक्त हुए। आप का स्थाना होगया। आपके जोरावरमलजी, स्र्त्यालजी, कस्त्र्यवन्दजी, सीमागमलजी और चांदमलजी नामक पाँच पुत्र हुए। इनमें से जोरावरमलजी का स्वर्गवास हो गया। उनके अमरचन्दजी और उत्तमचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। स्र्जालजी का स्वर्गवास हो गया। अस्त्रुवन्दजी अयुर् में मौजूद हैं। स्राजालजी का तथा आपके पुत्र हीरालालजी दोनों का स्वर्गवास होगया।

सेठ चादमलजी—आपके समय में यह फर्म पटना, चटनांत, अिक्याब आदि स्थानों पर इम्पीरियल बेंक की सनीची नियुक्त हुई । इसके अतिरिक्त आपने बांठिया पृण्ड कम्पनी के नाम से विलायत में भी चांदी सोने का काम करने के लिये फर्म खोली । इस समय आपका ज्यापार कलकता, जलपाईगुड़ी और चटनांव में हो रहा है। यह फर्म चाय बागान की सैनेलिंग पुजन्द है। चटनाँव में आपको जमीदारी भी है। इस समय आपको फर्म पर बींजराज जोरावरसल के नाम से व्यापार होता है। अन्यत्र बुल्वियन कम्पनी लि॰ के नाम से आप व्यापार करते हैं। आपके पूनमचन्दनी और पदमचन्दनी नामक २ प्रत्न हैं। इनमें से बढ़े व्यापार में सहयोग लेते हैं।

पूनमचंदजी नाहरा—आप शिक्षा प्रेमी तथा सुवार प्रिय सज्जन हैं। छाभाग १२ सालों से आप ओसवाल शिक्षण संस्था के महा मन्त्री हैं। यह संस्था ओसवाल युवकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आधिक सहायता देती है। इस संस्था का तमाम संचालन आप हो के जिम्मे हैं। आप असावक म्युनिसिपैलिटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जातीय सुधार के कामों में आप बड़े उत्साह से भाग छेते हैं। आप सानदेश तथा बरार के शिक्षित ओसवाल सज्जनों में वजनदार तथा अप्राण्य व्यक्ति हैं। आप के यहां प्रमचन्द नारायणदास के नाम से कृषि तथा साहुकारी लेनदेन का काम होता है।

इस प्रकार सेठ उदयचन्द्रजी नाहटा के जवरीलालजी, संसुखलालजी तथा सरूपचन्द्रजी नासक ३ पुत्र हैं। इनमें जंवरीलालजी नाहटा एडवोकेट धृलिया में प्रेक्टिस करते हैं।

#### सेठ चांदमल भोजराज नाहटा, मोमांसर

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ वीरभानजी करीव १०० वर्ष पूर्व तोल्यासर को छोड़कर मोमासर नामक स्थान पर आकर बसे। आपके ६ पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमदाः हुकमचन्दजी, छोगमक्की, गुरुषवचन्दजी, चौथमरूजी, केशरीचन्दजी और शेरमरूजी था। जिनका परिवार इस समय अलग २ ज्यापार कर रहा है। यह फर्म सेठ गुरुषवचन्दजी के परिवार की हैं।

सेठ गुलावचन्दर्शि—आपने कलकत्ता थाते ही पहले मोमासर निवासी सतीहास उम्मेदमल के यहां नौकरी की। पश्चात आप महासिंह राय मेघराज बहादुर के यहां रहे। 'इसके पश्चात आप के अपनी स्वतन्त्र फर्म स्थापित की। आप बढ़े योग्य, स्थापार चतुर और प्रतिभावान स्विक्ति थे। आप के हार्यों से फर्म की बहुत उन्नति हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १९८७ में होगया। आपके कर्मचन्द्रजी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ करमचंदकी —आपका जन्म संवत् १९२८ का है। आप मी अपने पिताजी के साथ स्वापार कार्य्य करते रहे। आपने अपनी एक और फर्म नवावगंद्र में खोळी और जूट का ज्यापार प्रारम्म किया। इसके अतिरिक्त आपने शोराक मिल, न्यू शोरोक मिल, स्रुत्तमिल, स्टेंडर्ड मिल, धायना मिल, मफ्तलाक आईलिल, अविका मिल आदि कई मिलों की दलाली और सोल शोकरी का काम किया। इस स्ववसाय में आपको बहुत सफलता रही। आपका स्वर्गवास आपके पिताजी के चार रोज पश्चात् ही होगया। इस समय आपके आसक्तताजी चांदमल्जी और पनेचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों आता शिक्षित, मिलनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। आप बढ़ी होशियारी से अपनी कर्म का संवालन कार्य कर रहे हैं। आप दवेतान्वर तेशपंथी संप्रदाय के अनुयायी हैं।

सेठ आसकरणजी के हनुतमलजी, वच्डराजशी, मगराजजी और दौलतरामजी नामक पुत्र हैं। चौदमलजी के पुत्रों का नाम असिचन्द्रजी और शुनकरनजी हैं। आप सब कोग अभी पढ़ रहे हैं।

इस फर्म का न्यापार कलकता में उपरोक्त नाम से नं धरोना उडमण्ड रट्रीट में होता है। इसकी ब्रोच नवावगंज में है। जहां जुट और कमीशन का काम होता है। मोमासर में बह परिवार बहुत प्रतिद्वित माना जाता है। जी, बेगराजजी के पुत्र हैं। इस समय इस फर्म पर मन्दर ४ दहीहहा में चलानी का काम होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्म की खुलना, छाल्यमनीरहार, और मैमनसिंह में भिन्न २ नामों की फर्मे हैं जहां पर कपड़े का प्यापार होता है। मैमनसिंह में आपकी चार और ब्रांचें हैं। उन पर भी कपड़ा एवम् इंकड़ी का स्थापार होता है।

#### . सेठ शोभाचन्दजी बांठिया का परिवार, पनरोठी

इस फर्स के मालिकों का मुखनिवास स्थान नागौर का है। आप ओसवाळ जाति के बांदिया गौत्रीय जैन हवेतास्वर संदिर आस्नाय को मानने वाले सज्जन हैं।

भी भोजाचन्दकी का जन्म संबत् १९६० का था। आप बढ़े साहसी और कर्मवीर पुरुष थे। आप संबद् १९५० में पहले पहल नागौर से गुलेचगढ़ गये और वहां अपना फर्म स्थापित किया। वहाँ से संबद् १९७४ में पनरोटी आये और यहां आकर शोजाचन्द सुगनचन्द के नाम से अपना फर्म स्थापित किया। संबद् १९८८ में आपका स्वर्गवास होगया।

आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम सुगनमलजी हैं। आपका जन्म संवत् १९५२ का है। आप इस समय पनरोदी में बेंद्विग का न्यापार करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम मँवरलालजी, जवेरी खाकजी और मगनराजजी हैं। श्री सुगनमलजी ने संवत् १९५९ में कोल्डर में मेसर्फ सुगनमल जवरीमल के नाम से बेंद्विग व्यवसाय की दुकान खोली है।

श्रीयुत् शोभाचन्दत्री बढ़े धार्भिक और योग्य पुरुष थे। आपकी ओर से पनरोटी में सदाद्वत बाल्द है। शोभाचन्दत्री का स्वर्गवास होने पर आपके पुत्र सुगनचन्दती ने ५०००) धार्मिक कार्यों में क्यापे। इसी प्रकार आपने ओशियां की धर्मशाला में एक कमरा बनवाया और पनरोटी की स्मशान भूमि में एक धर्मशाला बनवाई।

#### नाहरा

### सेठ प्नमचंद श्रौंकारदास नाहटा, श्रुसावल

इस परिवार का मूक निवास जेतारण (जोधपुर ) है। देश से सेठ इसराजजी नाहटा क्यामा ११५ साल पहले ध्यापार के निमित्त वासणोद ( असावल ) आये। आपके पुत्र असरचन्द्रजी नाहटा के हाजों से इस तुकान की काफ़ी तरक्की हुई। आपका सवद १९५९ में स्वर्गवास हुआ। आपके ताराचन्द्रजी तथा जीकारदासजी नामक दो पुत्र हुए इनमें ताराचन्द्र जी का संवद १९५९ में स्वर्गवास होगदा। आपके पुत्र उद्यवनन्द्रजी विद्यमान हैं।

श्रीकारदासनी नाहरा—आप अमरचन्द्रनी नाहरा के पुत्र थे । आपने सुसावल तथा आसपास
 श्रीसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त की । आपके पुत्र सेट पुनमचन्द्रनी नाहरा विद्यमान हैं ।

# गोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सें गुलाबंब इजी नाहडा (चांदमंत भोजराज) मोमासर.



सेठ करमचदजी नाहटा (चोदमल भोजराज) मोमासर



सेठ ग्रासकरणुजी नाहटा (चादमल भोजराज) मोमासर.

सेंड चांदमलजी नाहटा (चांदमल भोजराज) मोमास

सेठ राजरूपत्री देव चन्दजी का परिवार—आप दोनों आई बीकानेर में व्यवसाय करते रहे। जार छोगों का स्वांबोस होगवा। सेठ राजरूपत्री के तीन पुत्र छसामियन्दजी, दानमकत्री और शंकरदास्त्री हुए। दानमकत्री दसक चले गये। सेठ छसामियन्दजी ग्वाकपादा का काम काल देखते रहे। जानक आपके मैंबरकालजी नामक एक पुत्र हैं। आप पदे लिखे सक्तर हैं। सेठ शंकरदानजी हस समय विकास के अपने समय में फर्म की और भी शालाएँ खोलकर उन्नति की। आपके इस समय कि भौरीदानजी, अमयराजजी, मेघराजजी और अगरचन्दजी नामक पुत्र हैं इनमें मेबराजजी ब्राइक गये हैं। शेव सब छोग न्यवसाय का संचालन करते हैं। सेठ भेरीदानजी के पुत्र का बाम भूवरकालजी हैं।

भी आगरचन्द्रजी तथा भैंबरलाखजी को इतिहास का काफी चौक है। आपने अपनी निन की एक छायनेरी सोलरखी है। जिसमें १००० के करीन इस्त लिखित प्रंथ हैं। साथ ही आप कोगों ने अभव प्रंथ माला के नाम से एक सिरीज निकालना भी आरम्भ की है।

इस परिवार का न्यापार इस समय कलकत्ता, बोलपुर सिलइट वग़ैरह 🤏 स्थानी पर होता ै।

#### सरदार शहर का नाहटा परिवार

उपरोक्त नाहरा परिवार के पूर्व पुरुष सेठ हुकुमचन्द्रजी छाडनू से सरहार हाहर में आकर से आपके सरजामकत्री हीराकाकत्री, बुधमकती और चौँदमकत्री नामक चार प्रत्न हरू !

सेठ नुषमकती—आप बड़े प्रतिना सम्पन्न म्यक्ति थे ! संबत् १९१० में आपने महक्का में स्वापन महक्का में स्वापन महक्का में स्वापन महक्का में स्वापन के नाम से अपनी फर्म स्थापित की ! इसके पत्रचाल आप सब आई सकता र हो नवे ! उसके पत्रचाल संवत् १९२६ में हो आह्यों की स्वापन के नाम से और दो की होतलाक अवनक के नाम से करने की तुकानें स्थापित हुई! इन चारों आह्यों का स्वापनास हो गया है और इनके वसक इस समय अलग-जलग अपना कार बार करते हैं!

सेठ सूरजमल्जी का फुर्म,इस समय "सूरजमल धनराज" के जाम से बल रहा है। सेठ सूरजमलजी धनराजजी तथा धनराजजी के पुत्र शोभानन्दजी स्वर्गवास हो गया है। शोभावन्दजी के पुत्र बृद्धिचन्दजी वर्षमान में इस फुर्म के मालिक हैं। आपके वहाँ ३० कॉर्मेनियन स्ट्रीट में बैहिन क्मावन होता है आपके एक पुत्र है जिनका नाम जीवनमलजी है।

सेट हीराजालजी के भैरींदानजी जुनीजाळजी और बुहारमज्जी नामक तीन पुत्र हुए। आए जीव हीराजाल भैरींदान के नाम से करने का न्यापार करते रहे इन तीनों भाइयों का स्वर्गनाझ हो जुन है।

सेट में रोदानजी के पुत्र बालचन्यजी इस समय काइफ और फाकर इन्स्यूरेंस की बकाकी करते हैं। आप प्रीय और पत्रचास्य दर्शनज्ञाकों के अच्छे जानकार हैं। केसवकला में भी आप वृक्ष हैं। आपके पुत्र का नाम प्रमायन्त्रजी है। सेट खुबीलाकजी के करणीदानजी और करणीदानजी के क्रगनमकजी नामक पुत्र हैं। खुद्दरमकजी के पुत्र मोतीकालजी हैं आप पाट की दकाकी करते हैं। पांड के ज्यापारियों में आवका अच्छा सम्मान है। आपके प्रस्ताजवी और सुमकरणजी नामक दो पुत्र हैं।

#### सेठं मुल्तानचंद चौथमल नाहटा, छापर

इस परिवार के प्ररूप सेट खडगसिष्टवी के प्रत्र हंकमचन्द्रवी और मानगठवी के प्रत्र जोरावरमल जी और मुस्तानेचन्दजी करीब ८० वर्ष पूर्व चाडवास नामक स्थान से छापर में आये। इस समय आप लोगों की बहत साधारण स्थिति थी। आप लोग पहले पहल बंगाल प्रांत के खालपादा नामक स्थान पर गये पुरस् हुकुमचन्द सुरुतानचन्द के नाम से अपनी फर्म स्थापित की । इसमें जब अच्छी सफेलता रही तब आपने इसी नाम से कलकता में भी अपनी एक बांच खोली। इन दोनों फर्मों से आपको अच्छा साम हंभा। संवत् १९४९ में आप लोग अलग २ होगये। इसी समय से इक्रमचन्द्रजी के वंशव भवना अलग व्यापार कर रहे हैं। सेठ जोरावरमलजी का तथा सेठ मुस्तानचन्द्जी का स्वर्गवास हो गया । सेठ जोरावरमळजी के २ प्रत्र हुए जिनके नाम सेट चीयमळजी और तखतमळजी था । इनमें से तस्त्रतम्हजी सेट मुस्तानचन्दजी के नाम पर दत्तक रहे । आप दोनों भाइयो ने भी फर्म का योग्यता पूर्वक संचालन किया। इसी समय से इस फर्म पर उपरोक्त नाम पढ़ रहा है। आप दोनों आई बढे प्रतिभा संपन्न थे । आपने पान बाज़ार, इथामपुर, कुईमारी औा टंडरू नगर आदि स्थानों पर भिन्न २ नामों से अपनी शाखाएँ स्थापित कीं। सेठ चौधमलजी का स्वर्गवास होगया। आपके प्रश्वीराजजी. बरदीचन्दनी और कुन्दनमकन्नी नामक तीन प्रत्र हैं। सेठ तखतमलनी इस समय विद्यमान हैं। आपके 'इस समय ६ प्रत्र हैं जिनके नाम मन्नालालजी, पदमचन्दजी, मोतीलालजी वगैरह हैं। आप सब लोग ब्यापार संचालन में भाग छते हैं। आप लोगों ने मकनाट संजन में एक और हांच खोली हैं। जहां स्थानीय बने हुए कपढ़े का स्थापार होता है। आप छोग मिस्तनसार और सजन हैं। बाब मोतीखाख्जी बी॰ ए॰ में अध्ययन कर रहे है। आप करीब तीन साल से ओसवाल नवयवक के ज्वाइंट सम्पाटक हैं।

्र आप कोर्गो का उपरोक्त स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से वैद्धित, जूट और कपढ़े का व्यापार होता है। आप कौर तेरापन्थी श्वेतास्वर जैन संप्रदाय के अनुयायी हैं।

#### सेठ उदयचन्दजी राजरूपजी नाहटा, बीकानेर,

इस परिवार के पूर्व पुरुषों का मूळ निवास स्थान कानसर नामक प्राँग था। वहाँ से ये लोग जलालसर होते हुए बाहूँसर नामक स्थान पर आये। यहाँ से फिर सेठ नैतरूपजी के पुत्र उदयचन्द्रजी, राजरूपजी, देवचन्द्रजी और बुधमळजी करीन ५० वर्ष पूर्व बीकानेर आकर बसे।

सेठ उदयचन्दर्जी का परिवार—सेठ उदयचन्द्रजी इस परिवार में नामंकित व्यक्ति हुए ! संवर् , १६०० के करीब आप ग्वालपादा (वंगाल) नामक स्थान पर गये प्रवम् वहाँ अपनी एक फर्म स्थापित की । इसमें आपको बहुत सफलता रही । आपने संवर्त १९०५ में यहाँ पूक जैन मन्दिर भी श्री संव की ओर से वनवाया। तथा उसमें अच्छी सहायता भी प्रदान की । आपके पुत्र न होने से आपके नाम पर दानमलजी दत्तक लिये गये । आप विदोष कर देश ही में रहे । आप निः संतान स्वगंवासी हो गये अतप्व आपके नाम पर मेघराजजनी इंपक आये । आपकल आप ही इस पर्म का संचालन करते हैं । आप मिलनसार व्यक्ति हैं । आपके केसरीचन्द्रजी और बसंबीललको नामक वो प्रव हैं ।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 🤝





दाबू चन्डनमलजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरटार बाबू चम्पालालजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरटारशहर.

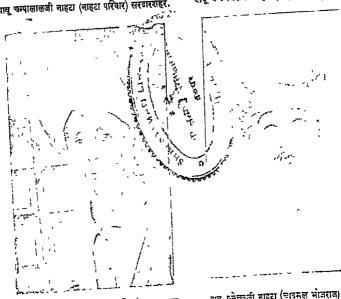

बाबू माण्कचदजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरदारणहर.

बाबू पनेचडर्जा नाहटा (चाडमल भाजराज) मे

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



बानू मोतीलालजी नाहटा (नाहटा परिचार) सरदारशहर



वावू शेपकरण्जी नाहटा (नाहटा परिवार) सरदारशहरी.



बाबू बालचंदजी नेहिटा (नाहटा परिवार) सरदारशहर.



क्टेंबर तोलारामजी नाहटा (लखमीचर तोलाराम) राजगढ

#### सेठ लख़मीचन्द तोलाराम नाहटा, राजगढ़

इस परिवार के सेठ ताराचन्दनी, उदयचन्दनी, छतीदासजी और परेचन्दशी नामक चार आहे सम्बत् १९१६ में कचोर नामक स्थान से राजगढ़ आये। इसके पूर्व ही आप छोगों का न्यापार खाळगड़ा नामक स्थान में होरहा था। संबद् १९५० तक यह फर्म चळता रहा। पश्चाए सब छोग अलग र हो गये।

सेठ ताराचन्द्रजी के इरकचंद्रजी एवम् गुलावचन्द्रजी नामक दी पुत्र हुए। इनमें से गुजावचन्द्रजी, उदयचन्द्रजी के यहाँ दत्तक रहे। इरकचन्द्रजी के इस समय शिवकालजी, नेतमलजी और प्रत्नमलजी नामक तीन पुत्र हैं जो इरकचन्द्र प्रत्नमल के नाम से कलकत्ता में ब्यापार कर रहे हैं। सेठ गुजावचन्द्रजी के पुत्र लेसराजजी, धनराजजी और तिलोकचन्द्रजी अन्य २ स्थानों पर ब्यापार करते हैं। सेठ प्रचेचन्द्रजी के पुत्र खुमानचंद्रजी हुए। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमधा नथमलजी, स्र्यजमकर्म, तेजकरनजी और हंसराजजी हैं। आप लोगों का ब्यापार भी इरकचंद्र प्रत्नचन्द्र के साहे में होता है। इसके अतिरिक्त मूँगापटी में भी स्रजमल जैचन्द्रलाल के नाम से इनकाकपदे का काम होता है। नथमक्त्रों के पुत्र का नाम जयचन्द्रलालजी हैं।

सेट छतीदासनी के पुत्र रूखमीचन्दनी हुए । आपने भी करुकते के अन्तर्गत साझे में करहे का ज्यापार किया । इसमें आपको अच्छी संफरुता रही । आजकरू आप व्याज का कास काते हैं । आपके तोलारामनी नामक एक पुत्र हैं । आजकरू आपही व्यवसाय का संचालन करते हैं । आपके वहाँ स्वसीवन्द तोलाराम के नाम से यापार होता है।

#### श्री सुरंजमलजी नाहटा, इन्दौर

इस परिवार के पुरुष सेठ हूंगरसीजी, फतेषंदजी, जीवनमलजी और सुजालकन्दजी बोकावेर, पाळी आदि स्थानों पर होते हुए उदयपुर भागे। यहाँ आकर आपलोगों ने कपदे का न्यापार किया। इसमें अच्छी सफलता रही। कुछ समय पहचात् सुजालचंदजो के पुत्र चन्दनमलजी किसी कारणका इन्दौर चले आपे। इनके पाँच पुत्रों में से भी स्रजामलजी और सरदारमलजी शेर्प रहे। कुछ समय परचात् सरदारमजजी भी भी स्वर्गवास हो गया।

नाहटा स्रजमळजी इस समय विद्यमान हैं। भाग वहें मिळवसार प्वम् धुन के पत्रके भारमी हैं। पिळ्ळिक कार्यों में भागका हमेशा सहयोग बना रहता है। विद्या की और मी भागका अवज छहत हैं। भाग इस समय ग्यारह पंचों की दुकान पर काम करते हैं। आप इस समय ग्यारह पंचों की कमेटी के कार्यकरी मंडळ के सेकेटरी हैं।

### सेठ हीरालाल बालाराम नाहटा, धूलिया

इस परिवार का मूळ निवास कहेरा बावड़ी (मारवाड़) है 1 आप स्थानकवासी आझार के मानने वाले हैं। देश से खगभग 100 साल पहिले सेठ रतनचंदनी नाहटा के पुत्र द्वपतजी और व्हर्व चन्दजी नाहटा मालेगाँव ताल्लुके के बांगनगाँव नामक स्थान में, आये और वहाँ से भूक्षिया झाका आपने सेट बुधमकत्री ने अपने भाष्यों से अक्ष्म होकर संवत् १९५४ में बुधमक नयसकके नाम से अपना कर्म स्थापित किया । इस पर कपने और नैहिंग का काम होता था आपके हाथों से इस कर्म की बहुत उसति हुई । आप नदे थोग्य और ज्यापार कुणक सज्जन थे । आपका स्वर्गवास सं० १९५९ में हुआ । आपके नयसकत्री उद्ययनवृत्री और जयचन्त्री नामक तीन पुत्र हुए । इनमें से उद्ययनवृत्री अपने काका चाँदमकत्री के यहाँ इसक चक्रे गये।

नयसकती तथा जवचन्युजी दोनों आईएइछे 'बुजसक नयसक' के नाम से शामिकात में कारबार करते रहे। पश्चाद छं॰ १९८२ में अकग २'हो गये और अकग २ नाम से अपना व्यापार करने करो।

नथसकती ने अपने सामकात वाले पर्म की बहुत तरकी की। आपका स्थातीय पंच-पंचाधती में बहुत नाम था। आजकल आप देश हो में विशेष रूप से रहते हैं। आपके पुत्र नेमीचन्द्रती फर्म का कार्य संवालन करते हैं इस समय आपका कर्म 'नेमीचन्द्र अमेंचन्द्र' के नाम से ८ पोच्यूगीजवर्च स्ट्रीट में बक्त रहा है। नेमीचन्द्रजी बद्दे सजन, निकनसार एवं सुका मिजाज व्यक्ति हैं। आपके पुत्र का नाम वर्मवस्ता है। नयमकती के छोटे पुत्र मानमकती हैं। आपने संव १९४४ में अपना अक्य कर्म 'इयमक मानमक' के नाम से स्थापित किया था।

जनकरतालनी—आप पहले अपने बड़े आई नथमलती है साथ शामलात वाले कमें में व्यापार करते रहें! परचार जब आप अलग हुए तब 'हुथमल जनकरलाल' के नाम से व्यापार करने को जो जब भी हो रहा है। आप भी अच्छे मिलनसार एवं सजन व्यक्ति थे। आपका व्याप पार्मिकता की तरक विशेष रहता था। आपका स्वर्गवास अभी हाल में ही सं० १९९० में हो गया। आपके कम्याकालती चम्यामलका और मानिकचम्यजी नामक तीन दुन हैं। चम्याकालजी और चन्दनमलजी नो अपने पिता के स्वापित किए कमें का कार्य संवादन करते हैं और मानिकचन्यजी अभी बालक हैं। आपके कमें में इस समय क्यारे व पाट का क्यापार होता है।

चन्पाजाकरी-आप बड़े उत्साही, मिकनसार पूर्व होतियार न्यक्ति हैं। आपने होमियोपेधिक विकित्सा विज्ञान का अच्छा अभ्यास किया है और बाकायदा अभ्ययन कर पूच० एम० बी० पास किया है। आप रोगियों का इकाज बढ़ी तत्परता व ग्रेम से बिना मृत्य किए करते हैं।

सेठ चाँदमकतीने भी प्रतांक फर्म से अका होकर अपना स्वतंत्र कपड़े का ध्यापार 'चाँदमक उद्युचन्द' के नाम से श्रुक्त किया था। आपका स्वर्गवास होने पर आपके दश्व प्रता उद्युचन्द्रजी ने उक्त फर्म की अच्छी उद्युद्ध किया था। आपका स्वर्गवास होने पर आपके दश्व प्रता उत्युद्ध किया था। आपका खोटी उसर में ही स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमक्कः सेंसकरणनी कन्द्रैयाकाकती और स्वय्वन्द्रवी हैं। आप तीनों आई सम्मिक्त क्य से इस समय नं १ ११३ मनोहरदास के कटरे में कपड़े का ध्यापार करते हैं। आपकी वर्तमान कर्म का नाम—'उद्युचन्द्र चच्छतात्र' है। आप विष्ट, सभ्य और विनन्न स्वभाव के पूर्व विकास समा केते हैं। आपके पुत्र का नाम व्यव्यावती में विशेष भाग केते हैं। आपके पुत्र का नाम वच्छतावती और स्वय्वन्द्रवी के पुत्र का नाम मोहनकाळजी है। आप सब केत् ( नाह्रस परिवार ) तिराची सेतान्वर केन वर्त के माननेवाके हैं।

A SP PROPERTY OF A CHARGE OF SP PROPERTY OF SP PROP



स्वर्गीय सेठ पूनमचंदजी छग्नानी, सिकंद्रशयाद ( यत्तिषा

ı D

ंश्री सेठ लम्मीचंद्यी छुद्धानी ( हीराचंद पूनमचंद ) मिकंद्रायाद.

का आप बढ़ी तत्परता से संचालन करते हैं । कुलपाकजी तीर्थ की स्पाति वृद्धि करने में आपके पिताजी की तरह आप भी सचेष्ट हैं । यह फर्म यहाँ के स्पापारिक समाज में बहुत प्रतिष्ठित है ।

#### पीरचन्दजी छल्लाखी का परिवार कोलार गोल्डफीन्ड

इस खानदान वाले जेतारण के रहने वाले हैं। आप स्थानकवासी आझाय को मानने वाले हैं। इस खानदान में छल्कानी पीरचंदनी हुए जिनके स्रजामलजी, गुलावचंदनी, घेवरचंदनी और प्रतापमलजी नामक चार पुत्र हुए। श्री स्रजमलजी का संवत् १९२१ में जन्म हुआ। आपका धर्मच्यान की तरफ काफी लक्ष्य था। आप बढ़े साइसी और व्यापारकुवाल भी थे। आपने सबसे पहले संवत् १९४४ में बंगलोर में मेससे वाम्मूमल गंगाराम के पार्टनरिशप में चार साल तक व्यवसाय किया। तद्नंतर आपने बंगलोर में मेससे वाम्मूमल गंगाराम के पार्टनरिशप में चार साल तक व्यवसाय किया। तद्नंतर आपने बंगलोर कैंपल के स्वतानत फर्म स्थापित की। आपका सम्वत् १९७९ में स्वर्गचास हुआ। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कन्हैयालालजी और माणकचन्दजी हैं। कन्हैयालालजी के अमरचंदजी और लखमीधन्दजी नामक दो पुत्र तथा अमरचंदजी के मैंवरलालजी नामक एक पुत्र हैं। माणकचंदजी के पुलराजजी तथा रिखनचंदजी नामक दो पुत्र और पुलराजजी के इरकचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। कन्हैयालालजी, कन्हैयालालजी, कन्हैयालाल, अमरचंद के नाम से तथा माणकचन्दजी, माणकचन्द पुखराज के नाम से कोलार गोल्ड फील्ड में और माणकचन्द रिखनचन्द के नाम से मैस्र में व्यवसाय करते हैं।

गुलाबचन्दनी का जन्म संवत् १९३८ का है। आपके सुगनमल्जी नामक एक पुत्र हैं विनक्ष जन्म सं० १९७० में हुआ। चैनरचंदनी का जन्म सं० १९४० में हुआ। आपने सबसे पहले सं० १९५५ में कोलार गोल्ड फील्ड में एक फर्म स्थापित की। तदनन्तर सोने की खदान के पास कोलार गोल्ड फील्ड में तीन फर्में और स्थापित की जो वर्तमान में भी बड़ी सफलता के साथ चल रही हैं। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम बक्तावरमल्जी, किशनलाल्जी तथा भोहनलाल्जी हैं। इनमें से बक्तावरमल्जी के चम्पालाक्जी और पक्षालाल्जी नामक दो पुत्र हैं। सेठ प्रतापमल्जी का जन्म संवत् १९४५ का है। आपका घर्मध्यान में अच्छा स्थ्र हैं। सेठ प्रतापमल्जी का जन्म संवत् १९४५ का है। आपका घर्मध्यान में अच्छा स्थ्र हैं। जापके पुत्र पुत्र हैं जिनका नाम भीकमचंदनी है। आपकी ओर से कोलार गोल्ड फीक्ड में प्रतापमल्जी भीकमचन्द के नाम से एक स्वतन्त्र दुकान है।

ater

#### सेठ श्रचलसिंहजी का परिवार, श्रागरा

भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में मारवादी समाज के जो कतियय शिक्षित, उसत विचारों के, जाति सुधारक, देश सेवक और समाज सुधारक व्यक्ति नजर आते हैं, उनमें सेठ अवव्सिहजी का नाम पीके नहीं रह सकता। ये बोहरा नौत्रीय सजन हैं। आपके पूर्व पुरुष सेठ सवाईरामजी थे। सेठ सवाईरामजी के कोई पुत्र न होने से उन्होंने श्री पीतमळजी चोरहिया को दसक लिये ।

दुकान की। नाहरा दलपतजी के पुत्र नंदरामजी और वालारामजी हुए। इनमें वालारामजी, उदयचंदजी के नाम पर दत्तक गये। सेठ नंदरामजी ने इस दुकान के ज्यापार तथा सम्मान को निशेष नदाया, आपके पुत्र पत्रालालजी तथा वालारामजी के पुत्र हीरालालजी और नथमलजी हुए। इनमें नथमलजी पत्रालालजी के नाम पर दत्तक गये।

सेठ होरालालजी नाहटा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपना जन्म सवत् १९६६ की सावण सुदी ११ को हुआ है। आपकी दुकान यहाँ के ओसवाल समाज में प्राचीन मानी जाती है। आपके पुत्र मोतीलालजी, कन्हैयालालजी व मोहनलालजी हुए, इनमें मोतीलालजी का शरीरान्त १९७६ में हो गया, अतः इनके नाम पर मोहनलालजी को चत्तक दिया है। नाहटा कन्हैयालालजी, नथभकजी के नाम पर दत्तक दिये गये हैं। इस परिवार में लेन देन, कृषि और साहुकारी कामकान होता है।

### **इल्लानी**

#### मेसर्स हीराचन्द पूनमचन्द छल्लानी सिकन्दराबाद

इस खानदान के वंशन ओसवाल जाति के छ्छानी गौश्रीय सज्जन हैं। आप मन्दिर आझाय के उपासक हैं। आपका मूल निवास स्थान नागौर (मारवाड़) का है। इस फर्म की स्थापना सिकन्द्रशाद में करीब ८०-९० वर्ष पूर्व हुई। सबसे पहले सेठ हीराचंद्रजी छल्छानी नागौर से यहाँ पर आये। छुरू में आपने यहाँ पर सर्विस की। उसके पत्रवात् दी॰ व॰ रामगोपालजी मालानी के साझे में आपने कर दे का ज्यापार प्रारम्म किया। करीमनगर की दुकान भी आप ही के समय में खोळी गई। सेठ हीराचन्द्रजी का स्वंगीतास संवत् १९४० के करीब हुआ।

आपके परचात आपके दत्तक पुत्र श्री॰ प्रमाणन्य आखानी ने इस फर्म के कार्य को सम्हाला। आप बड़े बोग्य और न्यापार दूरदर्शी पुरुष थे। आपके हार्यी से इस फर्म के क्यवसाय, सम्मान एवम् प्रांतच्डा में बहुत हृदि हुई। आपने वरंगल, पेहापक्षी तथा मंथनी में दुकानें स्थापित कर रुई और प्रंडी का न्यापार ग्रुख किया। पेहापक्ली में आपने नीनिंग फेक्टरी और राहस मिल भी खोली।

च्यवसायिक कार्यों के अतिरिक्त धार्मिक कार्यों में भी आपके हाथ से एक बढ़ा स्मरणीय कार्य हुआ । हैदराबाद के समीप कुछपाकजी तीर्थ के दितास्वर जैन मन्दिर के जीर्णोद्धार में आपने बहुत परिश्रम उठाया । एवम् अपनी ओर से भी आपने इस कार्य में बहुत सहायता दी । उक्त मन्दिर की हमारत आदि बनवाने में हैदराबाद के चार प्रतिष्ठित सज्जानों में आपने भी प्रधान रूप से कार्य किया था । आपमा स्वर्गवास सम्बत् १९७६ के भारों वदी ८ की हुआ । आपके यहाँ श्री कृद्मीचंदजी छ्छानी संवत् १९७२ में दसकछाये गये ।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ लक्ष्मीचन्द्रवी छल्ळाती हैं । आपका जन्म संवत् १९६४ में हुआ । आप बदे शिक्षित, शान्तप्रकृति और विनयशील ननयुवक हैं । इस छोटी उन्न में ही फर्म के न्यापार

# श्रोसवाल जाति का इतिहास





देशभक्त सेठ श्रचलसिंहजी सुग्रागरा.

सेठ प्रेमराजजी बोहरा, विश्वीपुरम् ( मदास ).



सेठ सूरजमत्तजी बोहरा, रावर्टसन् पेठ.



श्री गख्यतराजनी वोहरा, विल्लापुरम् ( मदास ).

देश सेवा, जाति सेवा एवम् समान सुधार को ओर रहा है। आप आगरे के एक गण्यमान्य नेता हैं। इस समय आप अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी ओसवाल नवशुवक कांफ्रेन्स के प्रेसिडेण्ट है।

#### सेठ बुधमल कालुराम वोहरा, (रतनपुरा) लोखार

यह परिवार बहु का निवासी हैं। लगभग १०० साल पहिले। सेठ सलजी बोहरा के पुत्र हुक् मलजी, हमीरमलजी तथा गम्मीरमलजी लोगार आये तथा लेन देन का व्यवसाय आरम्म दिया। सेठ दुषमलजी ने अच्छा नाम व सम्मान पाया। संवद् १९५३ में आप स्वर्गवासी हुए। स्थानीय मन्दिर की नीव डालने वाले ४ व्यक्तियों में से एक आप भी थे। आपके कालरामजी, विरदीचंदजी, खुशालवन्दजी तथा गुलावचंदजी नामक ४ पुत्र हुए, जिनमें खुशालचन्दजी मौजूद हैं।

बोहरा कालुरामजी ने आसपास की पंच पंचायती में बहुत इज्जत पाई। संवत् १९७९ में बहू राकुर साहब छोनार आये तब आपको "सेर" की पदवी दी। संवत् १९८३ में आप स्वर्गवासी हुएं। बोहरा गम्मीरमछजी के पुत्र देवकरणजी और पौत्र तेजभाळजी हुए, इन्होंने भी अपने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पाई। तेजमळजी संवत् १९७९ में स्वर्गवासी हुए। आपकी दुकान पहीं के व्यापारियों में प्रतिष्ठित मानी जाती है।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ सुझालचन्द्रजी और उनके पुत्र हेमराजजी, गेंदूलालजी, पद्मा-लालजी तथा बरदीचंद्रजी के पुत्र वंशीलालजी, कन्हैंयालालजी एवम् तेजमलजी के पुत्र कतरूमलजी विद्यमान हैं। इनमें हेमराजजी, कालरामजी के नाम पर और कन्हेंयालालजी, गुलावचन्द्रजी के नाम पर दक्तक गये हैं। सेठ खुशालचन्द्रजी आसपास के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित ज्यक्ति हैं। यह परिवार वरदीचन्द खुशालचन्द्र और तेजमाल कतरूलाल बोहरा के नाम से सराफी, साहुकारी, कृषि तथा कपास का न्यापार करता है। इसी तरह इस परिवार में हमीरमलजी के पौत्र नदलालजी हीरडव में कारवार करते हैं।

#### सेठ पेमराज गणपतराज बोहरा, विल्लीपुरम् (मद्रास)

इस कुटुम्य का मूल निवास मारवाइ में जेतारण के पास पीपलिया नामक ग्राम का है। इस परिवार के पूर्वज सेठ उदयचन्द्रजी के परचाल क्रमशः खूबचन्द्रजी, वच्छराजनी और साहबचन्द्रजी हुए। सेतारण के आसपास इनका लाखों रुपयों का लेन देन था। संवत् १९३९ में इनका ४१ साल की उमर में स्वर्गवास हुआ। आप बड़े स्वाभिमानी व प्रतिष्ठित एरुप थे। आपके पुत्र मगराजजी का जन्म १९२२ में तथा केसरीनन्द्रजी का १९२५ में हुआ। तथा श्रीरान्त क्रमशः संवत् १९७४ तथा १९७३ में हुआ। केसरीमलजी के पेमराजजी तथा हीरालालजी नामक र पुत्र हुए, जिनमें पेमराजजी, मगराजजी के नाम पर दक्तक आये। हीरालालजी १९६६ में स्वर्गवासी हो गये।

धोहरा पेमराजजी मदास होते हुए संवत् १९७३ में विछीपुरम् आये और व्याज का काम ग्रुर्स किया। आपके हायों से ही व्यापार को तरकी मिछी। आप सुधरे हुए विचारों के धर्मप्रेमी सज्जन हैं। सेठ पोतमलजी पोरिड़िगा — जिस समय आप यहाँ दत्तक आये उस समय इस खानदान की साधारण हिपति थी । आपने अपनी ध्यापार कुशलता से धौलपुर नामक स्थान पर अपनी फर्म स्थापित कर लाखों रुपये उपार्जित किये । आप यदे साहसी और अग्रसोची व्यक्ति थे । धौलपुर रियासत में आपका अच्छा सम्मान था । यहाँ से आपको 'सैठ' की पदवी भी प्राप्त थी। आपका स्वर्णवास सुन् १९०० में हो गया । आप बढ़े उठार प्यम् दानी सजन थे । आपके सीन पुत्र हुष, जिनके नाम क्रमका जसवंतिहिंहनी, पट्यंतरायजी और अचलिंसहजी हैं ।

सेठ जसवन्तमलजी श्रीर वलवन्तरायजी—आप दोनों भाई भी व्यापार कुशल सज्जन थे। आपने अपने समय में फर्म की अच्छी उन्नति की। आप लोग मिलनसार जीर सज्जन व्यक्ति थे। सेठ जसवंतमलजी २८ वर्ष तक आगरा म्युनिसिपल के सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त आप स्थानीय आनरेरी मिलस्ट्रेट भी रहे। आपको इमारतें यनवाने का वड़ा शीक था। यही कारण है आपने आगरा में लाखों क्यों की इमारतें यनवाई। उनमें से पीतम मार्वेट तथा जसवंत होस्टल विशेष प्रसिद्ध हैं। आप दोनों भाइयों का स्वगंवास होगया।

सेठ अवलिंस्जी-अापके दोनों भाइयों के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात फर्म संचालन का सारा भार आप पर आ पढा । आरंभ से ही आप तीक्ष्ण द्वद्धिवाले सन्जन थे। अपने साहयों की विद्यसानता ही में आप देशसेवा एवम समाज सेवा की ओर सक गये थे। इतना ही नहीं इस और सककर आपने इसमें काकी दिलचरणी से काम किया । यचपन से ही आपका जीवन सभा सोसायदियों में ध्यतीत होता रहा है । प्रात्म में आपने एथलेटिक ऋव और एक पन्तिक छायमेरी की स्थापना की। इसके बाद आपने कई संस्थाओं में योग प्रदान किया । सन् १९२० में आपने मृतप्रायः आगरा न्यापार समिति का प्रनेसंगठन किया और आप उसके आनरेरी सेकेटरी धनाये गये। आपके मित्र श्रीचंदजी दौनेरिया ने जो बीमा कंपनी स्थापित की उसके आप चेअरसेन हैं। आपही के प्रयत से आगरा में पीपत्स बैंक की शाखा स्थापित हुई। इसके भी आप प्रेसिटेण्ट और ढायरेक्टर बनाए गये । इसके पश्चात आप कांग्रेस कमेटी के पढाधिकारी. आगरा न्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर और यू॰ पी॰ कौंसिल में स्वराज्य पार्टी की ओर से मेम्बर निर्वाचित हुए थे। असहयोग आत्दोलन में आप कई बार जेलयात्रा कर आये हैं। आपने समय २ पर कई बार हजारों रुपये एकत्रित कर सार्वजनिक कार्यों में खर्च किने हैं। आप यू० पी॰ के सम्माननीय देशभक्त और भागरा के प्रमुख नेता हैं। भापका कई सार्वजनिक संस्थाओं से सम्बन्ध है। भापकी ओर से इस समय एक जैन छात्रालय चल रहा है। स्त्री शिक्षा के लिए भी आपने योग्य व्यवस्था की है। इसी प्रकार अचल-सेवा-संग इत्यादि कई संग स्थापित कर आपने आगरे के सार्वजनिक जीवन में एक ताज़गी की छहर पैदा कर दी है।

जब आगरे में हिन्दू-सुसिलिम दंगा हो गया था। उस समय इन लोगों की चोट को सहन करते हुए भी आपने शांति स्थापन की पूरी २ कोशिश की थी। जब सन् १९३५ में अति वर्षो के कारण आगरा तहसील में बाद आ गई थी उस समय भी आपने जनता की रक्षा के लिये काफी प्रयत्न किया तथा थन, वल की सहायता पहुँचाई। लिखने का मतलब यह है कि आपका जीवन प्रारम्भ से अभी तक सार्वजनिक सेवा,

#### शाहपुरा ( मेवाड़ ) का चेरिड़िया खानदान

यह खानदान पहिले चित्तौद्ग्य में निवास करता था। वहाँ से चौरिद्या हुंगरिस्द्रिकी संवस् १७४५ में शाहपुरा आये। इनके वैणीदासजी तथा फतेचन्द जी नामक र पुत्र हुए। इनमें वैणीदासजी शाहपुरा स्टेट के कामदार थे। इनके सेंवत् १८०३ की सावेण सुदी १५ को मांडळगढ़ का शिवपुरा नामक गांव जागीर में मिला था। इनके नारायणहासजी, खुशाळचन्द्जी, बरदमानजी, रूसमी-चन्दजी तथा विश्वदासजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बंधुओं में चौरिद्या खुशाळचन्दजी महाराजा के साथ उज्जैन के सुद्ध में तथा विरदमानजी मेहते की छड़ाई में काम आये।

नारायणुरासकी चोर्राडया का परिवार—शाह नारायणदासकी चोर्राइया बढ़े प्रतायो व्यक्ति हुए। जब शाहपुरा अधिपति महाराजा उम्मेद्सिंहजी मेनाइ की तरफ से मरहठों से युद्ध करते हुए उज्जैन में काम आये। उस समय उनके पुत्र रणसिंहजी को आपने गदी पर विठाया। इसके उपलक्ष में महाराजा रणसिंहजी ने नारायणदासजी को निम्न लिखित परवाना दिया।

िस्बन्नी महाराजाभिराज श्री रणिसिंहजी वचनात सहा नारायणुदासजी दसे सुप्रसाद वंच्या अर्थच ये म्हाका श्याम घरमी छो सो रणिसिंहजी का वेटा पोता पीढ़ी दरपीढ़ी पाटनी ने सपूत कपूत ने याल में सूं आखी में सूं आदी देर अरोगसी यांकी राह मुरजाद श्री महाराज वादी जी सुं सवाई रियां करसी """संतत् १ प्टर इका वैद्याख सुदी।

कहने का तापच्ये यह कि मेहता नारायणदासजी अपने समय के नामांकित व्यक्ति थे! आपके जयचन्द्रजी तथा वदनजी नामक २ पुत्र हुए। इन दोनों सदजनों के अजीतमळ्जी तथा चतुर्भुजजी नामक रो पुत्र हुए। इन दोनों माहगों को महाराजा अमर्रासहजी ने संवत् १८५८ में कई गांव जागीरी में दिये, साथ ही उव्यपुर महाराणाजी ने भी साख रुक्ते और बैठक देकर इनको सम्मानित किया। अजीतमळ्जी के परचात् क्रमशः खुशाळचन्द्रजी, रघुनायसिंहजी मुख्यानचन्त्रजी तथा छगनमळ्जी हुए। ये बंद्र भी रियासत की सेवा करते रहे। चोरदिया छगनकळ्ळी का स्वर्गवास छोटी वय में संवत् १९५० में हुजा। आपके नाम पर चन्नगमळ्जी के पुत्र अमर्रासहजी चोरदिया दक्तक आये हैं।

श्रमरसिंहनी चोरिंडेया—आपका जन्म संबंद १९४० में हुआ बहुत समय तक आप राजाधिरिक सर नाहरसिंहनी के प्राह्वेट सेकेटरी रहे। आप समझदार तथा प्रतिष्ठित सन्जन हैं। तथा इस समय राज्य में सर्विस करते हैं। आपके पुत्र नार्यूसिंहनी हैं। इसी तरह इस परिवार में चतुरशुजजी के पौत्र ( चत्रणमरुजी के पुत्र ) सरदारसिंहनी तथा असोसिंहनी अजमेर में रेलवे विभाग में सर्विस करते हैं।

शाह बरवभानजी चारिहिया का परिवार—हम करर लिख जुके हैं कि शाह वर्दमानजी चारिहिया भेड़ते में वहातुरी पूर्वक युद्ध करते हुए मारे गये थे। इनके पत्रचाद की पीदियों ने भी कई शाहपुरा राज्य की सेवाएँ की इस परिवार में चोरिहिया जोरावरमलजी शाहपुरा स्टेट के दीवान रहे। समय २ पर इस परिवार को शाहपुरा दरवार से सम्मान पूर्व ख़ास रुकके भी मास होते रहे हैं। आप अपनी आय में से दो आना रुपया धर्म और ज्ञान के खातों में उगाते हैं। प्रेमाश्रम पिपल्थिया को आपने वड़ी सहायता दी। आपके पुत्र गणपतराजकी, मोहनलालजी और सम्पतराजजी हैं। इनमें गणपतराजजी ज्यापार में भाग छेते हैं। आपकी वय २० साल की है।

#### सेठ रघुनाथमल रिधकरण बोहरा बम्बई

सेट रघुनाथमलजी रतनपुरा बोहरा जोघां की पालड़ी (नागोर) से । कुचेरा तथा वहां से जोघपुर आये वहीं उनका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र रिचकरणजी का जन्म संवत् १९६२ में हुआ। आप संवत् १९५२ में हुआ। आप संवत् १९५४ में देश से हैंदराबाद सिंकराबाद गये। तथा वहाँ से बम्बई आकर नौकरी की। पीछे से आपने कपदे की दलाली का काम किया। इस प्रकार अनुभव प्राप्त कर आपने आदत का कारवार शुरू किया। तथा अपने अनुभव तथा होशिवारी के बल पर काफी उन्नति की। बम्बई के मारवादी आदितियों में आपकी अच्छी प्रतिद्या है। आप इधर १४ सालों से नेटिक्ट मरचेट एसोशियेसन बम्बई के सेकेंटरी हैं। आपके यहाँ रघुनाथमल रिघकरण के नाम से विद्वलवादी बम्बई में आइत का काम होता है। आप मन्दर मार्गोय अमनाय के मानने वाले हैं।

#### श्री मूलचंदजी बोहरा, श्रजमेर

अजमेर के ओसवाल समाज में जो लोग समाज सेवा के कार्य्य में उत्साह पूर्वक भाग रेते हैं उनमें श्री मूलचन्द्रजी बोहरा का पाम विशेष उल्लेखनीय है। कई जातीय और सामाजिक संस्थाओं से आपका सम्बन्ध है, तत वर्ष ओसवाल—सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन करने के सम्बन्ध में जो सभा हुई थी उसके सभापित आप ही थे। आप सामाजिक विषयों पर गम्भीरता से विचार करते हैं। वम्बई की एक संस्था ने "ओसवाल जाति की उन्नति" पर निबन्ध लिखने के लिये कुछ पुरस्कार की घोषणा की थी उसमें सबसे प्रथम पुरस्कार आपको अपने निबन्ध के लिये मिला था। सार्वजनिक कार्यों में भी अपनी परिस्थिति के अनुसार आप भाग लेते रहते है।

### चोरडिया

#### चोराड़िया गीत्र की उत्पत्ति

बहा जाता है कि चंदेरी नगर के राजा खरहत्तांसंह राठोर की जैनाचार्य्य जिनदत्तस्तिनी ने संबद ११९२ में जैनधर्म से दीक्षित किया। इनके बढ़े पुत्र अभ्वदेवजी ने चोरों को एकड़ा व उनके वेढिये डाठों। इससे चोर बेढ़िये या चोरों से भिड़िये कहळाये। आगे चळकर यही नाम अपभंश होते हुए "चोरिड्या" नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह इस परिवार में श्री गणेशळाळजी उदयपुर में निवास करते हैं। आपने बी॰ ए॰ तक शिक्षण पाया है।, फूळचन्दजी वयोद्दद सङजन हैं तथा शाहपुरा में, रहते हैं। तथा उदयसिंहजी के पुत्र मोहनसिंहजी शाहपुरा स्कूळ में सर्विस करते हैं।

# रामपुरिया

#### रामपुरिया नाम की स्थापना

इस परिवार के सरजनों का मुल गौत घोराइया है। जिसका विवरण उपर दिया जा चुक है। इस परिवार के पूर्व पुरुष रामपुरा (इन्दौर स्टेट) नामक स्थान में निवास करते थे। वहां इस वंश में क्रमशः मेहराजनी, लालचन्दजी, नथमलजी, हीराचन्दजी, हरण्यानसिंहजी, और खाँवसीजी हुए। खाँवसीजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः मानसिंहजी, बुधसिंहजी और जगरूपजी या। जगरूपजी के चार पुत्र हुए, जीवराजजी, राजरूपजी, जसरूपजी और प्रेमराजजी। इनमें से जीवराजजी के ६ पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः शिवराजजी, शेरसिंहजी, विजयराजजी, भींवराजजी, गुणोजी और सुल्तानजी था। इनमें से शेरसिंहजी के भेरोदानजी नामक पुत्र हुए, शेव विःसन्तान रहे।

सेठ भेरोंदान के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः सेठ जालमचन्द्रजी, आलमचन्द्रजी, केवलचंद जी, और गम्भीरमल्ली था। इनमें से जालमचन्द्रजी का वंश आज भी रामपुरा में निवास कर रहा है। आलमचन्द्रजी के लिये कहा जाता है कि रामपुरे के चंद्रावर्तों की एक कन्या का विवाह बीकानेर के महाराजा के साथ हुआ, उसी समय आप बाईजी के कामदार बनाकर बीकानेर में ने गये। आपके साथ में आपके वंशां आये जिनका खानदान बीकानेर में निवास कर रहा है। आलमचन्द्रजी को बीकानेर दरवार ने वंशां आये जिनका खानदान बीकानेर में निवास कर रहा है। आलमचन्द्रजी को बीकानेर दरवार ने शांच्य में काम पर नियुक्त किया। जिसे आज तक आपके खानदान वाले करते आ रहे हैं। रामपुर से आने के कारण ही आप लोगों के वंशां रामपुरिया कहलाये। और जिस स्थान पर आप लोग काम करते थे वह दरवार आप ही के नाम से 'दरवार रामपुरिया' कहलाता चला आ रहा है।

# सुजानगढ़ का रामपुरिया परिवार

सेड आलमचन्द्रजी के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः विरदीचन्द्रजी, गणेश्वरासजी, सुबीकार जी और चौधमलजी था। आप चारों मोई करीब १०० वर्ष पूर्व बोदानेर छोड़कर सुजानगढ़ नामक स्थान पर चले आये। आप लोगों ने मिलकर संवत् १९३३ में मेससे चुजीलाल चौधमल के नाम से कलकत्ता में फर्म स्थापित की। इनमें आपको अच्छी सफलता रही। संवत् १९५० के पूर्व केवक चौधमलजी को छोड़ कर शेव माई रत्नगंतासी होगये। इसके पत्रचात् ही आपके वंशज अलग होगये और अपना स्वतंत्र ब्यापार करने लगे।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास





भ्रोफेसर श्यामसुन्दरलालजी चोरिड्या एम. ए., उदयर्जुर, लेठ मोहनमलजी चोरिडया, (श्रारचन्त्र मानमल) भर



श्री श्रमरसिंहजी चोरांडेया शाहपुरा (सेवाइ)



बाबू दयालचन्द्रजी जाहरा, घागरा.

गेसवाल जाति का इतिहासः



स्व॰ सेठ हमीरमलजी रामपुरिया, सुजानगढ़.



सेंठ चुन्नीलालजी रामपुरिया, सुजानगढ़.



सेठ कन्हैयालालजी रामपुरिया, सुजानगद.



कुँवर शुभकरणजी दस्साणी, सुजानगढ़,

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



हुं जयचंद्रलालजी S/o कन्हेयालालजी रामपुरिया, सुज





स्व॰ सेठ हमीरमत्तजी रामपुरिया का मकान, सुजानगढ़.

में सैकड़ों आपिचयों का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी आप विचलित न हुए । यहाँ आकर आपमें मेससे चैनरूप सम्पतराम दूगड़ के यहाँ ८) मासिक पर गुमास्तागिरी की। सात वर्ष के पश्चाद आप अपनी कार्य चतुरता और व्यापारिक बुद्धिमानी से इस फर्म के मुनीम हो गये। सन् १८८२ में आपने अपने भाइयों को हजारीमल हीरालाल के नाम से एक फर्म स्थापित करना दी और उसपर कपड़े का व्यावसाय प्रारम्भ किया। इस व्यापार में आप लोगों को बहुत सफलता प्राप्त हुई। कुछ समय पश्चात् सेठ वहादुरमलती भी मुनीमात का काम छोड़कर इस फर्म के व्यापार में सहयोग देने लगे। बहुत ही शीधता और तेजी के साथ इस फर्म की उन्नति होने लगी पहाँ तक कि वर्तमान में यह फर्म बीकानेर और वीकानेर स्टेट के घन कुनेरों में समझी जाती है। इस फर्म का कड़कता के इन्पार्टगों में बहुत खँचा स्थान है। सेठ बहादुरमलजी के लिए बंगाल, विहार और उद्दीसा के इनसाइक्षोपीडिया में इस प्रकार लिखा है— "He is one of the fine products of the business world, having imbibed sound business instincts, copled with courtesy to strangers and religious faith in Jainism." आपही ने अपने जीवनकाल में बहुत सम्पत्ति उपार्णन कर एक कॉटन मिल खरीदा था जो वर्तमान में राम-प्रिया कॉटन मिल के नाम से प्रसिद्ध है। आपका यह मिल लाज मी घरू है। आपके जसकरणजी नामक पुत्र हुए।

सेठ जसकरण्जी—आप बढ़े मेघावी और ज्यापार चतुर पुरुष थे। आपने भी अपने ध्यापार की विशेष उन्नति की। इतना ही नहीं बिक आपने मेनचेस्टर तथा उण्डन में भी अपनी फर्में स्थापित कर अपने ज्यायस्य को बढ़ाया। चूँकि इन फर्में का काम आपही देखते थे अतः ये सब फर्में आपकी मृत्यु के बाद उठा दी गईं। बीकानेर दरवार में आपका बहुत सम्मान था। धर्ममान में आपके सेठ भँवरछाजजी नामक एक पुत्र हैं। भँवरछाजजी बढ़े थोग्य तथा मिळनसार सजन हैं। आपही रामपुरिया काटन मिळ के सारे कारबार को बढ़ी पोग्यता से संचालित कर रहे हैं।

सेठ हजारीमलकी—आप भी बड़े कार्य-कुशल और व्यापार में बड़े चतुर सञ्जन थे। आपने भी अंपनी फर्मों का बड़ी योग्यता और दुद्धिमानों से संचालन किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९६५ में होगया। आपके दो पुत्र निवसान हैं जिनके नाम शिखरचन्द्रजी और नथमलजी हैं।

ना० शिखरचन्दजी--आपका जन्म संवत् १९५० का है। आप बहुत साधारण प्रकृति है और धर्म पर बहुत श्रद्धा रखने वाले सज्जन हैं। आपके तीन प्रश्न हैं जिनके नाम क्रमशः धैवरचन्दजी, कँवरजालजी एवम् शांतिकालजी हैं। धैवरचन्दजी हुकान के काम में सहयोग देते हैं तथा शेष दो बच्चे हैं।

नातू नयमलजी—आपका जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप वहे मिलनसार और योग्य सजन हैं। आप फर्म के काम में विदेश रूप से सहयोग देते हैं। आपको कपड़े के व्यापार का अच्छा अनुभव है। आपने जापान से डायरेक्ट कपड़े को इन्पोर्ट करने का कारबार छुरू किया जिसमें आपको बहुत सफलता मिली। आपका व्यापार की तरफ बहुत छह्य है। मिल के काम को भी आप देखते हैं। आपके पुत्र सम्पत्छालजी अभी पदते हैं।

सेठ शिरदी'क्दजी का परिवार—सेठ बिरदीक्दजी के स्रजामक्जी, सदासुखजी, और तोकारामजी नामक पुत्र हुए। आप कोनों का स्वर्गपास होगया। सेठ स्रजामक्जी के प्रमायन्त्जी, हुळासचंदजी, धानमक्जी, सुखळाळजी और रिचकरनजी नामक पुत्र हैं। हसी प्रकार सेठ सदासुखजी के कोभाचन्दजी तथा सेठ तोकारामजी के सेठ हनुमानमक्जी नासक पुत्र हैं। सेठ प्रमायन्त्जी के चार पुत्र हैं जिनके नाम स्वत्रकरनजी, धेवरचन्दजी, तिकोकचन्दजी और श्रीचन्दजी हैं। इनमें से अंतिम वो ग्रेक्युएट हैं। इसी प्रकार और रे भाइयों के भी पुत्र हैं।

सेठ गरहेरादासजी का परिवार--आपके मेघराजजी नामक पुत्र हुए । आपने बीदासर के रास्ते में एक धर्मशाला तथा हुँवा बनवाया । आपके कोई पुत्र न होने से धानमलजी दलक आये । आप ही इस परिवार में बढ़े व्यक्ति हैं।

सेठ चुत्तीखालकी का परिवार—सेठ खुत्तीलाळकी बद्दे प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। भाषने व्यापार में लाखों रुपया पैदा किया। आपके हमीरमळकी सथा हजारीमळकी नामक दो पुत्र हुए । हमीरमळकी अपने चाचा सेठ चौधमळकी के यहां दत्तक चले गये। वर्तमान में इस परिवार में हजारीमळकी ही प्रधान व्यक्ति हैं। आप यहां की म्युनितिपिळिटी के मेम्बर हैं। आपने भी ज्यापार में लाखों रुपया पैदा किया। इस समय आप कलकत्ता में अपनी निज की कोठी ढाका पट्टी में चुन्नीळळ हजारीमळ के नाम से जूट का व्यापार करते हैं। आपके कोई पुत्र नहीं है। अतप्त आपने अपने दोहिल्न शुभकरनजी इस्साणी को अपना दत्तराधिकारी नियक्त किया है!

सेठ चौधमतानी का परिवार—खेठ चौधमलती के युत्र न होते से हमीरमलती दलक काये यह हम जरर लिख चुके हैं। हमीरमलती बड़े ज्यापार कुशल और राजपूती वंग के ज्यापार थे। आपके भी जब कोई पुत्र न हुआ और आप स्वर्गवासी होगये तब सेठ पूनमचन्द्रजी के पुत्र स्वल्यास्त्रजी दलक लिये गये, मयर आपसी क्षावों के कारण आपके स्थान पर बीकारेर से कन्दैयालालजी दलक आये। वर्तमान में आपही हम परिवार के संचालन कर्ता हैं। आप बड़े मिलनसार और ज्यवहार कुशल तथा सज्जन व्यक्ति हैं। आपके यहां अलक का व्यापार होता है। आपकी फर्म कोडरमा में है। आपने कोडरमा तथा पिरिविट में कई अलक की खराने समीर की हैं। आजकल आपका व्यापार कोडरमा में कन्दैयालाल रामपुरिया के नाम से हो रहा है। आपके यहां तार का पता 'kanya' है। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः जयचंदलालजी और सुमेरमलजी हैं। आपके माई बंसीलालजी बीकानेर ही रहते थे। आप बड़े होनहार थे। मगर बहुत कम वय ही में आपका स्वर्गवास होनवार होनाहर थे। मगर बहुत कम वय ही में आपका स्वर्गवास होनाहर थे।

#### सेठ हजारीमल हीरालाल रामपुरिया, बीकानेर

यह इस कपर लिख ही जुके हैं कि इनके पूर्वन रामपुरा नामक स्थान से आये । इन्हीं में आये चलकर सेट नोरावरमळती हुए । अपकी बहुत साधारण स्थिति थी । आपके तीन पुत्र हुए निनके नाम क्रमका सेट बहातुरमळती, हजारीलाळजी और हीरालाळनी हैं।

सेठ वह पुरमलजी--आप बढ़े मेघावी और व्यापार चतुर पुरुप थे । आपने क्षेत्रल १६ वर्ष की आयु में न्यापार के निमित्त कलकत्ता प्रस्थान किया । आपको व्यवसाय के लिये कलकत्ता जाते समय रास्ते

904

का दान.किया था जिसका "अगरचन्द ट्रस्ट" के नाम से एक ट्रस्ट बना हुआ है। इस रक्तम का न्यांज छुभ कार्यों में छगाया जाता है। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन बिताते हुए सन् १८९१ में आप स्वर्गवासी हुए।

सेठ मानमलजी—आप बढ़े उपद्वि के सजन थे। यही कारण या कि केवल १९ वर्ष की अवरायु में ही आप नांवा (कुवामण रोड़) में हाकिम बना दिये गये थे। आपको होनहार समझ सेठ अगरवन्दजी ने बिल में अपनी फर्म का उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन केवल २८ वर्ष की अवस्था में ही सन् १८९५ में आप बस्थाई में स्वर्गवासी हुए। आपके यहाँ सेठ सोहनमलजी (जोधपुर के साह मिश्रीमलजी के दितीय पुत्र) सन् १८९६ में दत्तक लाये गये। आपने २५ हजार क्ययों को रकम दान की। तथा महास पांजरापोल और जोधपुर पाठशाला को मो समय २ पर मदद पहुँचाई। व्यापारिक समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपका सन् १९१५ में स्वर्गवास होगया। आपके यहाँ नोला (मारवाड़) से सेठ मोहनमलजी (सिरेमलजी चोरहिया के क्सरे पुत्र) सन् १९१८ में दत्तक आये।

सेठ मोहनमलजी—आप ही वर्तमान में इस फर्म के मालिक हैं। आपके हाथों से इस फर्म की विशेष उन्नित हुई है। आपके दो पुत्र हैं जो अभी वालक हैं और विद्याध्ययन कर रहे हैं। यह फर्म यहाँ के व्यापारिक समान में बहुन पुरानी, तथा प्रतिष्ठित मानी जाती है। महास प्रान्त में आपके सात आठगाँव जमीदारी के हैं। महास की ओसवाल समान में इस छुटुम्ब की अच्छी प्रतिष्ठा है। इस समय आएके यहाँ "अगरचन्द मानमल" के नाम से साहुकार पैठ महास में बेड्रिंग तथा प्रापर्टी पर रुपया देने का काम होता है। आपकी हुकान महास के ओसवाल समान में प्रधान धनिक हैं।

### श्रागरे का चोरड़िया खानदान

लगभग १९० वर्षे से यह परिवार आगरे में निवास करता है। यहाँ लाला सरूपचन्दजी चोरिदया ने देढ़सो साल पूर्व सच्चे गोटे किनारी का न्यापार आरम्म किया। आपके पुत्र पद्मालालजी तथा पौत्र रामलाकजी भी गोटे का मामूली न्यापार करते रहे। लाला रामजीलालका संवत् १९१५ में स्वर्गवास हुआ। आपके गुलावचन्दजी, छुदनलालजी, चिमनलालजी तथा लखमीचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए।

लाला गुलावचन्दजी चोरिंडियां का परिवार—आप अपने भ्राता छखमीचन्दजी के साथ गोटे का व्यापार करते थे। तथा इस व्यापार में आपने बहुत उन्नति की! आप अपने इस छम्बे परिवार में सबसे बड़े तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। संवत् १९८३ में भ्रापका स्वर्गवास हुआ। आपके कप्रचन्दजी, चांदमक जी, द्यालचन्दजी, मिद्वनछालजी तथा निहालचन्दजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें छाला मिद्वनछालजी को छोड़कर शेष सब विद्यमान हैं। छाला कप्रचन्दजी जवाहरात का न्यापार करते हैं।

लाला चांदमलजी—आपका जन्म संवत् १९३० में हुआ। आपने बी० ए० एड० एड० बी॰ तक शिक्षण प्राप्त किया। परचात् १२ सालों तक वकालत की। आप देश मक महानुभाव हैं। देश की पुकार सुनकर आप वकालन छोड़कर कांग्रेस की सेवाओं में प्रविष्ट हुए। सन् १९२१ में आप आगरा कांग्रेस के प्रेसिटेंट थे। आपने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के उपलक्ष में कारागृह वास भी किया है। आप बदे सरल, शांत पुवमू निरमिमानी सन्जन हैं।

सेठ हीराजाजजी—आप सेठ बहादुरमजजी के तीसरे भाई और वर्तमान में इस परिवार में सबसे बृद्ध सज्जन हैं। आप फर्म के सारे कारवार का संचावन करते हैं। आपके वाबू सौमागमजजी नामक एक पुत्र हैं तथा बाबू सौमागम जजी के जयनन्दठाखजी, रतनवाळजी आदि पुत्र हैं।

आप लोगों का कलकत्ता में "रामपुरिया काटन सिल" के नाम से एक प्राइनेट मिल है, जिसमें ८०० लम्स काम करते हैं। इसके अतिरिक्त भाषकी फर्म पर विलायत और जापान के कपढ़े का इस्पोर्ट वहुत बढ़े परिमाण में होता है। कलकत्ते में आपको बहुतसी बढ़ी २ बिल्डिंग्ल किराये के लिये बनी हुई हैं। इसी प्रकार आपकी बोका नेर की हवेलियाँ भी दर्शनीय हैं।

#### सेठ मेघराज तिलोकचन्द रामपुरिया, बीकानेर

कपर हम सेट जीवराजजी के ६ पुत्रों में भींबराजजी का नाम लिख जुके हैं। इन भींबराजजी के सेट पेमराजजी को तिर जेटमरूजी नामक दो पुत्र हुए। जेटमरूजी के पाँच पुत्रों में से पदमचंदजी भी एक थे। पदमचन्दजी के जुन्नीलालजी नौर करनीदानजी नामक दो पुत्र हुए। सेट जुन्नीलालजी के कोई संतान नहीं हुई। सेट करनीदानजी ने बम्बई में अपना व्यापार स्थापित किया था। आपके मेघराजजी नामक एक पुत्र हुए।

सेड मेघराजजी ने कलकत्ता में आकर नौकरी की । आपके उद्ययंद्जी और अमोलकचंद्जी नामक दो पुत्र हुए । अमोलकचंदजी, सेठ लखमीचन्दजी के यहाँ दत्तक घले गये । सेठ उद्ययंद्जी इस परिवार में विशेष म्यक्ति हैं । आपने अपनी बहुत साधारण स्थिति को बहुत अच्छी स्थिति में रख दिया । प्रारम्भ में आपने कई स्थानों पर साक्षे में फर्म स्थापित की । अन्त में संवत् १९८७ से आप उपरोक्त नाम से म्यापार कर रहे हैं । आपका व्यापार शुरू से ही देशी कपदे का रहा है । इस व्यापार में आपने हलारों रूपये पैदा किये हैं । आपके वार्मिक विचार अच्छे हैं । आपका बीकानेर के मन्दिर सम्प्रदायियों में बहुत अच्छा सम्मान है । आपने कई धार्मिक कार्यों में अच्छी सहायता पहुँचाई है । इस समय आपके मोहनलालजी और जेटमलजी नामक दो पुत्र हैं । आप लोग भी सजन और मिलनसार हैं । आपका कपदे का न्यापार इस समय १५८ कास स्ट्रीट में होता है।

#### सेठ अगरचन्द मानमल चोरडिया, मद्रास

इस फर्म के मालिकों का निवास स्थान कुचेरा (जोधपुर-स्टेट) का है। आप स्थानकवासी आन्नाय को मानने वाले सक्तर हैं। देश से पैदल मार्ग द्वारा सेठ अगरचन्दानी सन् १८४७ में जालना होते हुए महास आये।

सेठ अन्यत्यन्त्यी —आरम्भ में भाष सन् १८८० तक रेजिमेंटल बैक्कसं का काम करते रहे । यहाँ कै व्यापारिक समाज में एवम् आफीसरों में आप बढ़े भादरणीय समझे जाते थे । मारवाड़ी समाज पर आपकी बढ़ी मदद रहा करती थी । आपके कोई पुत्र न था अतः आपने अपनी मृत्यु के समय अपनी फर्म का उत्तराधिकारी अपने बढ़े आता सेठ चतुर्सुजजी के पुत्र सेठ मानमलजी को बनाया आपने ७० हजार रुपयों आप दोनों माई बदे बुद्धिमान और सज्जन हैं। छाला नानकचन्द्रजी के एक पुत्र है जिसका नाम जयचन्द्रजी है।

इस खानदान का पुरतेनी व्यवसाय जवाहरात का है। तब से अभी तक जवाहरात का काम बराबर चळा आ रहा है। इसके सिवाय लाला मानिकचन्द्रजी ने यहां पर केमिस्ट और ड्रागिस्ट का व्यापार शुरू किया जो बहुत सफलता से चळ रहा है। जिसकी दो ग्रांचे ळखनऊ में और एक बाराबंकी में है। ळखनऊ के ओसवाळ समाज में वह खानदान बहुत अग्रसर तथा प्रतिष्ठित है।

#### सेठ मांगीलाल धनरूपमल चोरडिया, निलीकुपम् (मद्रास)

इस परिवार के पूर्वज चोरिड्या चतुर्भुंजजी के पुत्र रिखवदासजी मारवाद के चाद्रवास (ढीढवाणा के पास) नामक स्थान में रहते थे। वहाँ से आप टोंक होते हुए संवत् १९०० में नीमच (माठवा) आये। तथा यहाँ छेनदेन का व्यापार आरम्भ किया। . आपके चाँदमळजी, मानमळजी, हेमराजजी तथा खेमराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ चांदमळजी के पुत्र सुगनचन्दजी तथा क्यामठाळजी हुए। सुगनचंदजी का स्वर्गवास संवत् १९५२ में ५१ वर्ष की उम्र में हुआ। सेठ घुगनचंदजी के पुत्र मांगीळाळजी और विहारीळाळजी तथा क्यामळाळजी के पुत्र दणकरणजी हुए।

सेठ मांगीलालजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आप संवत् १९५८ में नीमच से नागीर आये, तथा वहाँ अपना निवास स्थान बनाया! वहाँ से एक साल याद रवाना होकर आप हैदराबाद आये तथा सेठ खुशालचन्दजी गोलेला की फर्म पर २० सालों तक मुनीम रहे, तथा फिर मागीदारी में निलीकुपम में हुकान की। हथर सन् १९२७ से आप अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं। आप समझदार तथा होशियार सजन हैं। धन्ये को आपही ने जमाया है। आपके छोटे भाई बिहारीलालजी लड़कर वालों की और से शिवपुरी तथा भांडर खजानों में मुनीम हैं। सेठ मांगीलालजी के पुत्र सुपारसमलजी का जन्म १९५८ में हुआ। इनसे छोटे सजनमलजी हैं। सुपारसमलजी तमाम काम बढ़ी उत्तमता से सम्हालते हैं। आपके पुत्र धनरूपमलजी हैं। इस दुकान की एक शाखा कलपुरची (मदास ) में एम॰ सजनलाल चोरिन्या के नाम से हैं। इन दोनों दुकानों पर ल्याज का काम होता है।

चोरिंद्या श्यामलालजी के पुत्र ल्लाकरणजी तथा कैसरीमलजी हुए । ये वन्धु नीमच में रहते हैं केशरीचन्दजी, मानमलजी के पुत्र नंदलालजी के नाम पर दत्तक गये हैं । इसी तरह इस परिवार में सेठ चाँदमलजी के तीसरे आता हेमराजजी के पुत्र नथमलजी चोरिंद्या हैं । आपका विस्तृत परिचय अन्यन्न

दिया गया है।

#### ं श्री नथमतजी चोराइया, नीमच

आपके परिवार का विस्तृत परिचय सेठ माँगीलाल धनरूपमळ नामक फर्म के परिचय में दे हुके हैं। सेठ रिखवदासजी चोरदिया के तीसरे पुत्र सेठ हेम्राजजी थे। आपके पुत्र नथमलजी हुए। श्री नथ-सरुजी स्थानकवासी समाज के गण्य मान्य सजन हैं। आपने अपने न्यापार कोशल तथा कार्य कुनालता से हाला दयाल चंदजी जैहिरी—आपका जन्म संवत् १९३९ में हुजा । आपने १९ साल की वय में ही जवाहरात का न्यापार हारू किया । २५ वर्ष की क्षायु में आपकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास होगया, ऐसे समय आपने विवाह न कर और नवीन उच्च आहर्ष उपस्थित किया । लाई हाडिंज, ट्यूक आफ केनार,क्वीन "मेरी" शादि से आपको सार्टीफिकेट प्राप्त हुए । इधर ३२ सार्लों से आप सार्वजनिक सेवाएँ करते हैं । आपने अपने जीवन में लगभग २ छ.ख रूपया मिन्न २ संस्थाओं के लिये इकट्ठा किया । इसमें २० हजार रूपया अपनी तरफ से दिये । इस समय आप लगभग २० प्रतिष्ठित संस्थाओं की कार्य वाहक समिति के मेन्यर प्रेसिटेंट आदि हैं । रोशन मुहल्ला आगरा के वीर विजय वाचनालय, धर्मशाला और मन्दिर के आप मैनेजर हैं । आप दीर्घ अनुभवी और नवयुवकों के समान उत्साह रखने वाले महासुमाव हैं । आपके छोटे आता लाला निहालचन्दजी, लाला सुन्नालालजी के साथ, "गुलावचन्द लखमीचन्द" के नाम से गोटे का न्यापार करते हैं ।

काला छुटनलालजी जोहरी का परिवार—आप नामी जोहरी होगये हैं। महाराला पटियाला घीळपुर जीर रामपुर के आप खास जोहरी थे। राजा महाराजा रईस और विदेशी यात्रियों को जवाहरात तथा क्यूरियों सिटी का माल बेच कर आपने अच्छी प्रतिव्हा प्राप्त की थी। संवद् १९६३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके मुजालालजी तथा हरकचन्द्रजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें मुजालालजी विद्य मान हैं, तथा गोटे का ब्यापार करते हैं।

लाला चिमनलालजी तथा लखमीचंदजी का परिवार—काळा चिमनळाळजी आगरा सिटी के टेडोप्राफ ऑफिस में हेड सियनळर थे। इनके पुत्र बाबूळाळजी तथा ज्योतिप्रसादजी पेट्रोळ एजंट हैं। इसी तरह ळलमीचन्द्रती के पुत्र माणकचन्द्रती, मोहनळाळजी तथा छबूळाळजी जवाहरात का काम करते हैं।

यह एक विस्तृत तथा प्रतिष्ठित परिवार हैं। इस परिवार में पहले जमीदारी का काम भी होता था। इस परिवार ने आगरा रोशन मोहरूल के श्री चिंतामणि पार्व्ववाय के मन्दिर में पश्चीकारी आदि में तथा पाठशाला वगैरा में करीन ३० हजार रुपये लगाये। लगभग ५०।६० सालों से उक्त मन्दिर की व्यवस्था इस परिवार के क्षिममें हैं।

#### लाला इन्द्रचंद माशिकचन्द का खानदान, लखनऊ

इस खानदान के लोग घनेताम्बर जैन मन्दिर आम्नाय को मानने वाले सन्जन हैं। यह खान-दान करीय देवसी वर्षों से रुखनऊ में ही निवास करता है। इस खानदान में लाला हीरालालजी तक के इतिहास का पता चलता है। लाला हीरालालजी के पश्चात क्रमशा लाला जीहरीमलजी, लाला रुज्यलजी, और उनके पश्चात् लाला इन्युचन्द्रजी हुए। आपका जन्म संवत् १९०९ का और स्वर्गवास संवत् १९५७ में हुआ। आपके पुत्र लाला मानिकचन्द्रजी इस खानदान में बदे बुद्धिमान और दूरदर्शी म्यक्ति हैं। आपका जन्म समत् १९३५ में हुआ। आपने अपनी बुद्धिमानी से इस फर्म के व्यवसाय को खूब बदाया। आपके इस समय वो पुत्र हैं निनके नाम नानकचन्द्रजी और ज्ञानचन्द्रजी है। नानकचन्द्रजी का जन्म संवत् १९५९ का और ज्ञानचन्द्रजी का जन्म संवत् १९६१ का है।

स्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री मन्नालालजी चोराड़िया, भानपुरा.

स्व॰ लाला गुलाबचन्दजी चोरिटया, प्रागरा.



सेड मांगीजाजनी चोराडेया, निविकुम्पम (मदास).



सेठ उदयचन्दजी रामपुरिया, बीकानेर.



वरोरा (चांदा)

सेठ गुलावचन्दनी का परिवार—सेठ गुलावचन्दनी ने व्यापार में बहुत उन्नति की! आपने स्थानीय मलवाड़ा मन्दिर के उत्पर सोने के कलश चढ़वाने में २१००) की मदद दी! आपका स्वर्गवास हो गया! आपके इस समय धनराजनी और प्रेमराजनी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं। आजकल आप दोनों ही अलग २ रूप से व्यापार करते हैं। सेठ धनराजनी वृद्ध पुरुष हैं। आपके मजालालजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी मिलनसार उत्साही एवम् नवीन विचारों के युवक हैं। आपके लालचन्द, प्रसन्नचन्द, विमलचन्द और नरेशचन्द्रजी नामक चार पुत्र हैं। सेठ प्रेमराजजी के हरकचन्द्रजी और सन्तोषचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। यह परिवार मानपुरा में प्रतिष्ठित समझा जाता है।

#### सेठ पन्नालाल हजारीमल चोराड्या, मनमाड

यह परिवार घनेरिया ( मेड्ता के पास ) का निवासी है । वहां से सेठ खूबचंद्रजी चोरिद्र्या के पुत्र सेठ जीतमलजी चोरिद्र्या लगभग १०० साल पूर्व मनमाड के समीप घोटाना नामक स्थान में क्षाये । और यहां लेन देन का धंघा ग्रुक किया । इनके हजारीमलजी तथा मगनीरामजी नामक पुत्र हुए ! सेठ हजारीमलजी ने मनमाड में दुकान खोली आपका स्वर्गवास संवत् १९४९ में तथा मगनीराम जो का १९३६ में हुआ । सेठ हजारीमलजी के पत्रालालजी राजमलजी तथा सेठ मगनीरामजी के प्रतमचन्द्रजी और सरूपचन्द्रजी नामक २ पुत्र हुए । इन भाइयों में सेठ पत्रालाजजी चोरिद्र्या ने इस कुदुम्ब के स्थापार और सम्मान को विशेष बद्दाया । आप चारों भाइयों का कारवार संवत् १९५० में अलग २ हुआ । सेठ राजमलजी का स्वर्गवास संवत् १९५० में हुआ । सेठ राजमलजी का स्वर्गवास संवत् १९४८ में तथा पत्रालालजी का संवत् १९५० में हुआ । सेठ राजमलजी का नाम पर राजमलजी के पुत्र खींबराजजी दक्तक आये ।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ खींवसीराजजी तथा मूलचन्दजी के पुत्र ताराचन्दजी विद्यमान हैं। सेठ खींवराजजी का जन्म १९५९ में हुआ। आपके यहां "पन्नालाल हजारीमल" के नाम से साहुकारी लेन-देन का काम होता है। आपका परिवार आस पास के व मनमाट के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। आपके पुत्र अमोलकचन्दजी, माणकचन्दजी और मोतीचन्दनी हैं। यह परिवार स्थानक-वासी आन्नाय मानता है।

#### चौधरी पीरचंद सूरजमल चोरड़िया, बुरहानपुर

इस परिवार का मूळ निवास पीपाढ़ (जोधपुर स्टेट) में है । देश से कपमग ६५ साल पहिले सेट स्रज्ञमलजी चोरिव्या इच्छापुर (जुरहानपुर से १२ मील) आये। आपके हाथों से धंधे की मींव जमों संवत् १९३६ में आपका शरीरान्त हुआ। आपके पुत्र पीरचन्दजी का जन्म संवत् १९३२ में हुआ। श्री पीरचन्दजी ने संवत् १९७८ में जुरहानपुर में हुकान की यहां आप इच्छापुर वालों के नाम से योले जाते हैं। पीरचन्दजी चौधरी शिक्षित सज्जन हैं। यह चौधरी परिवार पीपाढ़ में नामांकित माना जाता है और वहां मोतीरामजी वालों के नाम से मशहूर है, इस परिवार के पुरुषों ने जोधपुर स्टेट में आफीसरी, हाकिमी आदि के कई काम किये हैं। इच्छापुर में इस परिवार के ५ घर हैं।

सम्पत्ति उपार्जित कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आप मशहूर सार्वजिनिक कार्यकर्ता है। स्थानकवासी कार्क्रन्स, खादीप्रवार तथा असूत आन्दोलन में आपने बहुतसा हिस्सा लिया है। आपने शान्त्रीय कार्यों में सहयोग लेने के उपलक्ष में कारागृह वास भी किया था। आप अजमेर कांग्रेस के सभापित भी रहे थे। इस समय आप ऑल इण्डिया स्थानकवासी कार्य्यों के जनरल सेकेटरी हैं। आपने अजमेर साधु सम्मेलन के समय अपनी ७० हजार की प्राप्तीं का दान, सार्वजिनक कामों में लगाने के लिये घोषित किया है। आपके पुत्र माधोसिंहजी चोरिह्या का अल्प वय में स्वर्गवास हो गया। आप वदे होतहार थे। इस समय आपके पुत्र सोभागसिंहजी तथा फतेसिंहजी विश्वमान हैं। फतेसिंहजी बनारस युनिवर्सिटी में पढ़ते हैं।

#### सेठ सुगनमल पाब्दान चोरड़िया, कुन्तर (नीलिगरी)

सैठ मेहरचन्दली के छोटे पुत्र जसराजनी ने संवत् १९५२ में पठी से आकर अपना निवास फलौदी में किया। संवत् १९५७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके कुन्दनमठकी, मुगनमठकी, पाव्हातजी, अलसीदासजी तथा वस्तावरमठकी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सुगनमठकी, पाव्हातजी और अलसीदासजी मौजूद हैं। सेठ कुन्दनमठकी, मुन्नीय थे। इनका संवत् १९५६ में स्वर्गवास हुआ। सुगनमठकी भी अपने आता के साथ उन दुकानों पर मुख्यारी करते रहे। पश्चात् इन सब भाइयों ने कुन्नर (नीकिगिरी) में दुकान खोली। संवत् १९७४ में इन बन्धुओं का कारवार अलग २ हो गया।

सेट सुननमल्जी का जन्म १९२२ में हुआ। इस समय आपके पुत्र मूल्यन्द्जी. गुलराजजी, किशनलालजी, दौलतरामजी तथा उदयराजजी हैं। आपके यहाँ सुननमल गुलराज के नाम से कुन्नूर में बेकिंग कारवार होता है। सेठ पाबुद्दानजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आपने १९५८ में अलसी-दास एक वर्ष के नाम से कुन्नूर में बेकिंग ज्यापार ग्रुरू किया। तथा व्यापार को आपने।तरही दो है। इधर १ वर्ष से आपने जासराज पाद्दान के नाम से कपदे का अपना स्वतन्त्र व्यापार लास्म किया है। आपके पुत्र रतनलालजी, मेधराजजी तथा गुलावचन्दजी हैं। आप बन्धुओं में से वहे २ व्यापार में माम केते हैं। सेठ अलसीदासजी के पुत्र कैंवरलालजी तथा सुखलालजी हैं। इनके यहां अहमदायाद में कपदे का व्यापार होता है। यह परिचार फलोदी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है।

#### सेठ गुलावचन्दजी चोराड़िया का परिवार, मानपुरा

इस परिवार वाले सज्जनों का मूल निवास स्थान मेडता था। वहाँ से करीय १२५ वर्ष पूर्व सेठ उनमेदमलजी भानपुरा (इन्दौर) नामक स्थान पर आये। यहाँ जाकर आपने साधारण व्यापार प्रारम्म किया। इसमें आपको अच्छी सफलता मिली। आपके दो पुत्र हुए, जिनके न'म सेठ अमोलकचन्दजी बौर केसरिचंदजी था। अमोलकचन्दजी हे तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ गुलावचंदजी, फूलचन्दजी और रूपचन्दजी था। सेठ अमोलकचन्दजी ने अपने पुत्रों के साथ व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपका स्वर्णवास हो गया। पदचात् आपके तीनों पुत्र अलग २ हो गये।

होता है। सेठ सुखळाळजी १९४६ में स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र धर्मचन्द्जी १९७३ में तथा सुगनचन्दजी १९३३ में गुनरे। वर्तमान में धर्मचन्दजी के पुत्र शंकरळाळजी तथा सुगनचन्दजी के पुत्र नंदळाळजी चीर डिया हैं। आपके थहाँ "रामचाळ सुखळाळ" के नाम से व्यापार होता है। आपके थ गांव माळ गुजारों के हैं। सेठ नंदळाळजी प्रतिष्ठित सज्जन हैं। धर्मध्यान में आपका अच्छा छक्ष है। आपने एक धर्मशाळा भी धनवाई है।

#### सेठ रतनचन्द दौलतराम चोराड़िया, वाघली ( खानदेश )

यह परिवार कुचेरा ( जोयपुर ) का निवासी है। देश से लगभग १२५ वर्ष पहिले सेठ लच्छी रामजी चोरहिया ज्यापार के निमित्त वाघली (खानदेश) आये। तथा दुकान स्थापित की। संवद १९१८ में ७२ साल की वय में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर दौलतरामजी चोरहिया दचक लिये गये। इनका भी संवद १९३९ में स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके पुत्र रतनचन्द्रजी मौजूद हैं। सेठ रतवर चन्द्रजी स्थानकवासी शोसवाल कान्फ्रेस के प्रान्तीय सेकेटरी हैं। आपका जन्म संवद १९३१ में हुआ। आपका परिवार आसपास के शोसवाल समाज में नामांकित माना जाता है। आपके राजमकजी, चौदमलजी तथा मानमलजी नामक तीन पुत्र हैं। राजमलजी की आयु ३० साल की है।

#### सेठ जेठमल सूरजमल चोराइया, वाघली (खानदेश)

इस परिवार का मूल निवास तींवरी (मारवाड़) है। देश से कममा ७५ साल पहिले सेठ रूपचन्दनी चोरड़िया ब्यापार के लिये बाघली (खानदेश) आये। इनके पुत्र स्रवसलनी चोरड़िया हुए। आपका ६० साल की क्य में संवत १९७५ में स्वर्गवास हआ। आपके पुत्र जेठमलनी मोजूद हैं।

चौरिहिया जैठमकजी को धर्म के कामों में अच्छा कक्ष है। आपने बड़ी सरक प्रकृति के निरिमें मानी व्यक्ति हैं। आपके यहाँ सराफी काम काज होता है। आप खेतान्बर स्थानक वासी आझाय के मानने वाके संजान हैं। बावकी के जैन समाज में आपकी उत्तम प्रतिष्ठा है।

### कोरङ्—बरङ्

#### बोरड़ या बरड़ गाँत्र की उत्पत्ति

आंवागद में राव बोरड़ नामक परमार राजा राज करते थे। इनको खरतरगन्छाचार्य दादा जिनदत्तस्तिनी ने संवत् ११७५ में जैन धर्म से दीक्षित किया तथा उन्हें सकुटुम्य जैन बनाय। राव बोरड़ की संतानें बोरड़ तथा बरड़ कहराई। पीरचन्द्रजो नौषरी के ५ पुत्र हैं जिनके नाम कमशः वंशीखाळजी, मोहनखाळजी, रात्तखाळजी इस्तीमळजी तथा माणकखाळजी हैं। इन भाइयों में बंशीखाळजी ने एफ॰ ए॰ तक तथा रतनखाळजी और इस्तीमळजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। बंशीखाळजी, इरीनगर त्रयूगर मिळ विहार में असिस्टेंट मैनेकर हैं। इस परिवार के यहां इच्छापुर तथा बुरहानपुर में कृषि जमीदारी तथा केनदेन का काम काज होता है।

#### सेठ लखमीचन्द चौथमल चोराड़िया, गंगाशहर

इस परिवार के पूर्व पुरुष जैतपुर के निवासी थे। वहां से सेठ पदमवन्दनी के पुत्र मायार्चद जी और हरिसिंहजी यहां गंगाशहर आये। मायाचन्दनी का परिवार अख्या रहता है। यह परिवार हरिसिंहजी का है। सेठ हरिसिंहजी के छोगमळजी पृथम् दानमळजी नामक पुत्र हुए। सेठ दानमळजी इस समय विद्यमान हैं। आपके गंगाशमजी और बनेचन्दनी नामक दो पुत्र हुए हैं।

सेठ छोगमळजी का जन्म संवत् १९१५ का है। आपने अपने जीवन में साधारण रोजगार किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९८२ में होगया। आपके खुबचन्दकी, छस्मीचन्द्रजी, शेरमळजी, जीयमळजी और रावतमळजी नामक पांच पुत्र हुए। इनमें से प्रथम तीन स्वर्गवासी होचुके हैं। आप सब भाइयों ने मिळकर सीळंगा (बंगाळ) में अपनी फर्म स्थापित की। इसमें आपको अच्छी सफळता मिळी। अतएव उत्साहित होकर आप छोगों ने सिरसागंज में भी आपनी एक मांच खोली। इसके बाद आपको एक फर्म कळकता में भी हुई। कळकता का पता ४६ स्ट्रॉड रोड है।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ चौधमल्ली, शावतमल्ली खूबचन्द्रनी के पुत्र सोहन कालजी और शेरमल्ली के पुत्र जासकरनजी हैं। आप लोग योग्यता पूर्वक फर्म का संचालन कर रहे हैं। चौपमल्ली के हाथों से फर्म की बहत उन्नत हुई।

### सेठ रामलाल रावतमल चोराइया, बरोरा ( सी० पी० )

यह परिवार रूपनगर (किश्तनगढ़-स्टेट) का निवासी है। देश से सेट भोमसिंहनी के पुत्र रामळाळ्यो तथा रावतमळ्जी ळगअग ८० साळ पहिले बरोरा आये! तथा बुद्धिमचा पूर्वक व्यापार करके छाभग १० ळाख रुपयों की सम्पत्ति इन बन्धु में ने कमाई। क्यापार की उन्नति के साथ आपने धार्मिक कामों की बोर भी काफी ळश्च दिया। आपने बरोरा के जैन मन्दिर व विद्वलमन्दिर के बनवाने में सहायताएँ दीं, तथा परिश्रम टहाया। सरकार में भी दोनों माइयों का अच्छा सम्मान था। सेट रामळाळजी का संवत १९६५ में स्वर्गवास हो गया। आपके बाद सेट रानळमळ्जी ने तमाम काम सन्हाला। सेट रानळाळजी की सन् १९११ में स्वर्गवास हो गया। आपके बाद सेट रानळमळ्जी ने तमाम काम सन्हाला। सेट रानळाळजी की सन् १९११ में स्वर्गवास हो गया। संवत् १९८२ में आपको स्वर्गवास हुआ।

सेट रामठाल्जी के पुत्र सुबलालजी तथा माँगू ठालजी हुए, इनमें माँगूलालजी, सेट रावतमल जी के नाम पर दक्तक गये। इनका संबत् १९८५ में स्वर्गवास हुजा। इनके मदनलालजी, मीकमचन्द्रनी, माणकचन्द्रजो और मोहनलालजी नामक ४ पुत्र हैं। आदके यहाँ रावतमल मांगूलल के नाम से स्पापार

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



े जाजा रतनचन्द्रजी बरह, श्रमृतेसर.



लाला इसराजजी बरद, श्रमृतसर.



ज्ञाचा हरजसरायजी वरङ B. A, श्रमृतसर.



श्री शादीलालजी बरह, श्रमृतसर.

की परीक्षा पास की—आप बड़े प्रतिभाशाली व्यापार निपुण तथा नवीन स्प्रिट के व्यक्ति हैं। आपके जीवन का बहुत सा समय पिठक सेवाओं में व्यतीत होता है। खानदान के व्यापार में प्रविष्ट होकर आपने अपने बड़े ब्राता लाला रतनचन्द्रजी के काम में बहुत हाथ बंटाया है। आपने जापान से उत्यरेक्टर इग्पोर्ट का व्यापार शुरू किया। आप यहां की "को पुज्यूकेशन" भी आदर्श संस्था श्री रामाश्रम हाई स्कूल के सेकेटरी हैं। इसके अलावा आप अमृतसर को लोकल जैन सभा, और वॉयस्काउट सेवा समिति के सेकेटरी हैं। लाहौर के हिन्दी साहित्य मण्डल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आप चेशरमैन हैं। आपके दिचार बड़े मंसे हुए हैं। आपके इस समय ६ पुत्र हैं उनमें लाला अमरचंद्रजी इन्टरमिजिएट में तथा छाला भूपेन्द्रनाथजी मेट्रिक में पढ़ रहे हैं।

लाला हंसराजजी-आपका जन्म संवत् १९५६ का है। सन् १९१५ में आपने मेट्रिक पास करके क्यापारिक छाहन में प्रवेश किया। आपकी व्यापारिक दृष्टि वहत बारीक है।

लाला नंदलालंकी—लाला गंडामलजों के पौत्र लाला नन्दलालजी बड़े धार्मिक तथा तपस्वी पुरुष हैं। आपके जीवन का अधिकांश समय धार्मिक कार्मों में ही व्ययं होता है। गृहस्थावस्था में रहते हुए भी आपने एक साथ इकतीस इकतीस उपवास किये। छोटी अवस्था में ही आपकी पत्नी का स्वर्गवास होगया था, तब से आप ब्रह्मचंटर्य ब्रह्म धारण किये हैं।

इस समय इस परिवार में सोने के थोक एक्सपोर्ट का व्यापार होता है। अमृतसर के सोने के व्यापारियों में यह फर्म बजनदार मोनी जाती है। इस फर्म की यहाँ पर चार शाखाएँ हैं। जिन पर बिक्रिंग, सोना, चौदी, होयजरी तथा जनरूज मचैटाइज पूर्व इस्पोटिंग चिक्रिनेस होता है। इस खानदान ने पंजाब मांत में जोसवाल समाज के दस्सा तथा बीसा फिरकों में शादी विवाह होने में बहुत जीतिंग पार्ट लिया है।

#### लाला श्रद्धामल नत्थूमल बरड़, अमृतमर

इस खानदान में खाला नन्दलालजो के पुत्र लाला राज्यलजी और उनकेपुत्र लाला हरजसरायजी हुए । लाला हरजसरायजी के पुत्र लाला श्रद्धामलजी हुए ।

लाला श्रद्धामलं जी— जापका जन्म सम्बत् १८८० में हुआ। आप बद्दे विद्वान और जैन सुन्ने के जानकार थे। ग्रुक्त में आपने अग्नतंसर में शालों की दुकान खोली और उसकी एक ब्रांच कलकरों में भी स्थापित की। जिस समय आपने कलकरों में दूकान खोली उस समय रेलवे लाइन नहीं लुली थी। अतएव आपको टमटम, लकदा आदि सवारियों पर कलकेता जाना पदा था। आपके छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रमका इरनारायणजी, निद्दालचन्दजी, खुजालचन्दजी, गंगाविशानजी, राधाकिशनजी और शालियार रामजी था।

लाला निहालचन्दजी —आपका जन्म सम्बंद १८९९ में हुआ आप भी बढ़े धार्मिक पुरुष थे। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९५९ में हुआं। आपके काला नल्युमलजी, लक्क्तीरामजी और लालचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए।

#### लाला रतनचंद हरजसराय वरड़, अमृतसर

इस धानदान के लोग पहिले सुत्तराज (पंजाय) में रहते थे। उसके परचात् यह खानदान सम्बद्धियात (स्वालकोट) में भाकर बसा। पहीं से लाला गण्डामलजी के पुत्र लाला सोहनलल्जी भपना म्यापार जमाने अस्तसर में आये। तय से यह सानदान असृतसर में यसा हुआ है।

हात्वा सोहनलानजी--आपने अमृतसर में आकर जवाहरात का ज्ञान प्राप्त किया। जवाहरात का काम सीन कर आपने मूंगा का ज्यापार शुरू किया इस व्यापार से आप साधारणतया अपना काम करते रहे। आप उन भागवानों में से ये जो अपनी पांचचीं पुरत को अपने सामने देख होते हैं। केवल ४० सालकी आयु में ही कारोबार से मन र्सीच कर आपने धर्म प्यान में अपना मन लगाया। आप जैन सिद्यान्त के अच्छे यिद्वान थे। आपका सर्गवास सन् १९०५ में हुआ। आपके लाला उत्तमवन्दजी तथा तथा लाल हाकमरायजी गामक २ प्रत्र एए। यह परिवार स्थानकवासी आग्नाय का भानने वाला है।

ताल। उत्तमनेन्द्रजी—आप यह प्रेमपूर्ण ट्रय के तथा उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। अमृतस्तर की विराहरी तथा ध्यापारिक समाज में आपकी यदी साख तथा व्यापारिक प्रतिष्ठा थी। आपका स्वर्गवास सन् १९०५ में अपने पिताजी के १ मास पूर्व होगया था। आपके छोटे आता लाला हाकमरायजी का स्वर्गवास भी सन् १९०४ में होगया। और हसके थोड़े समय पहिले लाला हाकमरायजी का खानदान आपसे अलग होगया था। लाला उत्तमचन्द्रजी के लाला जगलायजी नामक १ पुत्र हुए।

लाला जगजायजी—आप झुरू र असली मूंगे का तथा उसके बाद नकली मूंगे का व्यापार करने को । उसके बाद आप व्यापर से तटस्य होकर धर्म ध्यान की ओर लग गये। आप पंजाब जैन सभा तथा लोकल सभा के जीवन पर्यंत मेम्बर रहे। इन सभाओं द्वारा पास होने प्रस्तावों को सबसे पिहले म्यवहारिक रूप आपने ही दिया। आपका स्वर्गवास सन् १९३० में हुआ। आपके लाला रतनचंद जी, लाला हरजसरायजी तथा लाला इंसराजजी नामक ३ पुत्र हुए।

ताला रतनचंदजी —आपका जन्म संवत् १९४५ में हुआ। आपके हार्थों से इस खानदान के ध्यापार, व्यवसाय और आर्थिक स्थित को यहुत उन्नति मिछी। आप वह ज्यापार कुशल और दुव्सिमान क्यक्ति हैं स्थापारिक मामर्लों में आपका मस्तिष्क बहुत उन्नत है। सामाजिक तथा धार्मिक कार्मों में भी आपको अच्छी रुचि है। आप पंजाब स्थानकवासी जैन सभा के वाह्स प्रेसीटेण्ट रह चुके हैं। अकसेर साधु सम्मेलन की एक्सीक्यूटिव कमेटी के भी आप मेम्बर थे। अस्तस्यर के लेस फीता प्रसोसिएसन के भी आप प्रेसिटेण्ट रह चुके हैं। आपके प्रेसिटेण्ट रह चुके हैं। आपके प्रेसिटेण्ट रिंग अस्तस्यर में इस ज्यापार ने बहुत उन्नति की है। धार्मिक व साशिकिक सुधारों के क्षेत्र में आप हमेशा अप्रमण्य रहते हैं। आपकी बड़ी कन्या कुमारी शक्तिला ने हाल ही में "हिन्दी रान" की परीक्षा पास की है। आपके बाबू शादीलालजी, सुरेन्द्रनाथजी सुमति प्रकाश, जगत्मूपण, व देशभूपण नामक ५ पुत्र हैं। उनमें बाबू शादीलालजी, फर्म के न्यापार में महद देते हैं। आपका जन्म संवत् १९६७ में हुआ। आपके ७ पुत्र हैं। बाबू सुरेन्द्रनाथजी इस समय इंटर में पद रहे हैं। तथा २ स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं।

जाला हरजसरायजी-भाषका जन्म संवत् १९५४ का है। सन् १९१९ में आपने बी० ए०

# **ग्रोसवाल जाति का इतिहास** ᢁ



मेहता सरदारचंदती जीवसरा. जोधपुर. (परिचय पेज नं० ४२६)



नेहता उमेन्द्वको दीवाम, लेख्यु (परिच्य देन नं ॰ ॰॰।



ताला नत्थुराहनी बरह का परिवार. प्रमृतमरः (परिवय देत नै० ४२४)

छाला महतावशाहजी के वधावामलजी, दीवानचन्दजी, ज्ञानचन्दजी तथा सरदारीमळजी नामक ध पुत्र हुए। इनमें लाला सरदारीमळजी मीजूद हैं। आपके पुत्र रामळभायामळजी हैं। वधावामळजी के पुत्र प्यारेळाळजी तथा रामळाळजी हैं। दीवानचन्दजी के पुत्र खजांचीळाळजी और ज्ञानचन्दजी के पुत्र खजांचीळाळजी और ज्ञानचन्दजी के पुत्र करदारीळाळजी सराफी का काम काल करते हैं। खाला सोहनळाळजी के जसवंतरामजी, अमीचन्दजी, मुक्क राजजी बी० ए० तथा कुञ्जलळजी नामक ध पुत्र हुए। लाला, कुंजलळाळजी धार्मिक विश्वारों के व्यक्ति थे। आपका तथा आपके वदे आता,अमीचन्दजी का स्वर्गनास हो गया है। लाला मुक्कराजजी ने सन् १९२२ में बी० ए० पास किया। आप समझदार तथा शिक्षित सज्जन है। स्थानीय बद्दहुद के आप जीवित कार्यकरी है।

ठाला बदरीशाहनी के दत्तक पुत्र मोतीशाहनी हैं तथा दूसरे शादीलालनी हैं। शादीलालनी नें मैट्रिक तक शिक्षा पाई है। तथा सुशील व होनहार न्यक्ति हैं। लाला शंकरदासनी के पुत्र सुंशीलालनी. बनारसीदासनी, हजारीलालनीतथा विलायतीरामनी हैं। इसी तरह लाला चुन्नीलालनी के देसराजनी, रतन-चन्दनी, प्यारेलालनी, बावूलालनी, जंगेरीलालनी तथा रोशनलालनी नामक ६ पुत्र तथा लाला जमीतराजनी के सुनीलालनी, छोटेलालनी, विरंगीलालनी तथा बेलीरामनी के हंसराजनी, जयगोपालनी, नगीनचन्दनी व चन्दनमलनी नामक पुत्र मोन्द हैं।

यह परिवार देवेतास्वर जैन स्थानकवासी आन्नाय का सानने वाला है। ज्ञादीलाल सुलखराज के नाम से इस परिवार का गुजरानवाला ( पंजाब ) में आदत का व्यापार होता है।

#### सेठ धर्मसी माणकचन्द वोरड, सुजानगढ़

हस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ घर्मसीकी करीब १०० वर्ष पूर्व देशनोक नामक स्थान से चलकर सुजानगढ़ आये। आपके चार पुत्र सेठ माणकचंदती, जुक्षीलालकी, उत्तमचन्दती वगैरह हुए। इनमें से माणकचन्दती यहे नामांकित और न्यापारकुशल सजन थे। आप लोगों का स्वगंवास हो गया। इनमें से केवल सेठ जुनीलालकी के मोतीलालकी और भूरामलजी नामक दो पुत्र हुए। आप लोगों का यहाँ की पंच पंचायती में अच्छा नाम था। ध्यापार में भी आपने बहुत तरकी की। आप दोनों का भी स्वगंवास हो गया। सेठ भूरामलजी के लाभचन्दनी और स्वांवालकी नामक पुत्र हुए। लाभचन्दनी का स्वगंवास हो गया।

इस समय श्रांतालालजी ही इस परिवार के न्यापार का संचालन करते हैं। आपने कलकता में भी अपनी एक बांच स्थापित कर उस पर कपने का न्यापार प्रारम्भ किया। इसमें आपको बहुत संकलता रही। आप यहाँ की म्युनिसिपेलेटी के मेम्बर रह चुके हैं। आपके पद्मालालजी नामक एक पुत्र हैं। आप मी मिलनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। आपके जैनसुखजी, पृथ्वीराजजी और चम्पालालजी नामक तीन पुत्र है। इस समय आपका न्यापार सुजानगढ़, कलकत्ता, सरमोग (आसाम) इत्यादि स्थानों पर भिन्न ने नामों से जुर, कपदा, बेहिंग और सोना चाँदी का काम होता है। आप लोग तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने को स्थान है

लाला नित्युमलावी—आपका जनम संवत् १९२६ में हुला । आप इस जानदान में बढ़े नामी और मिस पुरुष हैं । आप जैन साधुओं की सेवा बहुत उत्साह व प्रसन्नता से करतें हैं । जाति देवा में भी आप बहुत भाग छेते हैं । पंजाब की सुप्रसिद्ध स्थानकवासी जैन सभा के करीब दस बारह साछ तक प्रेसिकेण्ट रहे । इसी प्रकार आठ इण्डिया स्थानकवासी कान्फ्रोम के भी आप करीब २० साल तक स्थानीय सेकेश्री रहे । इस समय भी आप अधुनसर की लोकछ जैन सभा के प्रेसिकेण्ट हैं । आप उन पाँच व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने पंजाब के जैन सभान में सबसे पहिले नवजीवन फूँका । आपके इस समय तीन पुष्र हैं । जिनकेनाम लाला उमराविसहजी, लाला जमनादासनी, लाला जमराविसहजी हो शादी जम्मू के सुप्रसिद्ध सीना और योग्य हैं और अपने ज्यापारिक काम को करते हैं । लाला उमराविसहजी की शादी जम्मू के सुप्रसिद्ध दीनान वहादुर विश्वनदासनी की कन्या से हुई । इनकेदो पुत्र हैं जिनके नाम मनोहरूलाल और सुभाषचन्द्र हैं। लाला जमनादासनी के सुरेन्द्रकुमार लीर सुसेरकुमार और शोरीलालजी के सलेन्द्रकुमार नामक पुत्र हैं ।

लाला लालचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४१ का है। आग भी इस समय दुकान का काम करते हैं काला हरनारावणबी के पुत्र लाला हंसराजजी हुए। हंसराजजी के पुत्र घरमसागरती इस समय एफ० ए०

में पद्ते हैं।

लाला गंगाविशान भी के पुत्र लाला मधुरादासजी का स्वर्गवास सन् १९१३ में हुआ। आपके पुत्र मुक्लालजी और रामलालजी हैं। मुजलालजी कमीशान पुजन्सी का काम करते हैं। आपके स्तनसागर, भोतीसागर और स्वर्णसागर नामक तीन पुत्र हैं। रतनसागर एफ० प्० में पढ़ते हैं। रामलालजी लखनज और मधुरी में फैन्सी लिएक और गुढ्स का ध्यापार करते हैं।

#### लाला बदरीशाह सोहनलाल बरड़, गुजरानवाला

इस खानदान के पूर्वन ठाला पल्डेशाहजी और उनके पुत्र टेक्चंदजी पपनखा (गुजरानवाठा)
रहते ये। वहाँ से टेक्चन्दजी के पुत्र ठाला दरवारीलालजी सन् १७९० में गुजरानवाठा आये। आप जवार
हरात का व्यापार करते थे। आपके पुत्र विश्वनदासजी तथा पौत्र देवीदत्ताशाहजी तथा हांकमशाहजी हुए।
छाला हांकमशाहजी ने सराफी धंधे में ज्यादा उनति की। धर्म के कामों में आपका ज्यादा उक्ष था।
संवत् १९६७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके महतावशाहजी, सोहनलालजी, बदरीशाहजी, शंकरदासजी, खुंक्रीलालजी, जमीताशाहजी तथा बेलीरामजी नीमक ७ पुत्र हुए। ये सब आता जपने पिताजी
की वियमानता में ही संवत् १९५३ में अलग २ हो गये थे। इन माहयों में ठाला महतावशाहजी का
स्वर्गवास संवत् १९५७ में ठाला बेदरीशाहजी का १९६० में तथा जमीताशाहजी का १९७८ में हुआ।

इस समय इस विस्तृत परिवार में लांका सोहनलालनी सबसे वहें हैं। भाग जा लम्म संवत् 1९१५ में हुआ। आपका परिवार यहाँ के व्यापारिक समान में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। आपने व्यापार में सम्पत्ति कमाकर अपने खानहान की प्रतिष्ठा को काफी बहाया है। आपके माह बदरीशाहनी ने आपके साथ में "बदरी नाह सोहनलाल "के नाम से सम्वत् १९३७ में आइत का न्यापार ग्रुक्त किया, तथा इस काम में भी अच्छी उन्नति की है। इस खानवान की स्थायर जंगम सम्पत्ति यहाँ काफी तादाद में है। स्नामग 1 इजार बीमा जमीन आपके पास है। इस परिवार का १३ दुकानों पर सराधी ग्यापार होता है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



धरमसी मासकचन्द बोरङ, सुजानगढ़.



शाह धनरूपमलजी हरकावत, श्रजमेर.



श्री पतालालजी चोरड् ( घरमसी मार्कचन्द ). सुजानगढ़.



मेंड रामानवार्ता पार्थाएक, गाएत, 🖖 🚶

क्षापका स्वर्गवास २७ वर्ष की आयु में हुआ। आपने भी इस फर्म के व्यापार को बदाया। आपके नाम पर सेठ विजेराजजी दत्तक आये।

सेठ विजराजजी मूचा— आपका जन्म संवत् १९४७ में हुआ । आपही इस समय इस दुकान के मालिक हैं। आपने इस दुकान के स्थापार, की अच्छी तरकी की हैं। आप स्थानकवासी सम्प्रदाय के अचुवावी है। आपके पुत्र सजनराजजी १५ साल के तथा मदनराजजी ९ साल के हैं। आपके यहाँ वंगलाँर, मदास, चिद्म्यरम, त्रिरतुराई पुंडा, वरधाचलम् तथा सीयाली में बेकिंग म्यापार होता है। इस सब स्थानों पर यह फर्म मतिष्ठित मानी जाती है। सेठ गंगारामजी की और आपकी और से बहुँदे में एक जैन स्कूल और बोकिंग हाउस चल रहा है। इसमें आप २ हजार रुपया वार्षिक मदद देते हैं। इसी तरह वहाँ एक अमर वक्रों का ठाण है। सेंट्यामस माउष्ट में आपने एक मकान स्कूल को दिया है, तथा मदास स्थानक, सरदार हाई स्कूल जोषपुर तथा हुक्मीचंद जैन मण्डल उदयपुर में भी अच्छी सहायताएँ दी हैं। इस परिवार को जोषपुर स्टेट की तरफ से म्याह कादी के अवसर पर नगारा निशान मिळता है।

#### सेठ वरुतावरमल रूपराज मूथा, बंगलोर

हम उत्तर लिख चुके हैं कि सेठ हंसराजनी सींवसरा के दितीय पुत्र सेठ बस्तावरसलजी थे। आप वर्द्ध से बंगलोर लाये तथा यहाँ व्यापार स्थापित किया। आपने अपने ओसवाल बन्धुओं को मदद देकर वसाया, आपके समय यहाँ मारवाड़ियों की २१४ ही दुकाने थीं। आप बड़े प्रतिष्ठित पुरुष हो गये हैं। आपके रूपराजनी तथा कुन्दनमलजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाइयों का स्वर्गवास अस्प वय में ही हो गया। आपके कोई सन्तान न होने से मुखा कुन्दनमलजी के नाम पर चिंगनपैठ निवासी मुखा गणेशमलजी के पुत्र तेनराजनी को दक्तक लिया। आपको जन्म सम्वत् १९५२ में हुआ। आपकी दुकान बंगलोर में अच्छी प्रतिष्ठित तथा पुरानी मानी जाती है। आपके पुत्र सोहनराजनी, मोहनराजनी तथा पारसमलजी है।

### सेठ शम्भूमल गंगाराम मूथा, वंगलोर

इस परिवार के पूर्वन बल्दं हा निवासी मूथा मानाजी का परिचय इस उत्पर दे चुके हैं। इनके वाद क्रमशः सिरदारमञ्जी, उत्तमाजी तथा बुधमञ्जी हुए। बुधमञ्जी के नाम पर (सीमञ्जी के प्रपीत मूथा चौधमञ्जी के प्रपत अपने स्मान चौधमञ्जी के प्रपत अपने आपनी स्मान दुर्दिशता से बहुत सम्पत्ति उपार्धित की। अप का सम्बद् १९७२ में स्वर्गवास हुआ। आपके नाम पर मूथा गंगारामजी सम्बद् १९५२ में दत्तक आये। आप ही इस समय इस दुकान के मालिक हैं। आपने २० इजार के फंड से देश में एक पाठशाला खोली हैं स्था २ हजार रूपया प्रति वर्ष इस पाठशाला के अर्थ आप स्थय करते हैं। आपने अपने नामपर छगनमञ्जी को दत्तक जिया है। इनका जन्म सम्बद् १९६९ में हुआ। यह दुकान वंगलोर के ओधवाल समा व में स्वसे घनिक मानी जाती है। वंगलोर के अखाना मदास प्रान्त में इस दुकान की और भी शालाएँ हैं।

## **बीवस**रा

#### सीवसरा गौत्र की उत्पत्ति

۲.

उउजैन के पर्वार राजा खीमजी एक बार भाटी राजपूर्तों से हार गये, तब इनको जैनाचार्य जिने-इबरस्पिती ने शहु नशीकरण मंत्र दिया । इससे शहुओं पर विजय प्राप्त कर इन्होंने खीयसर नामक गाँव बसाया । कुछ समय तक इन हा सम्बन्ध राजपूर्तों से रहा । परचात् इनके पौत्र भीमजी को दादा जिन-इत्तप्तिजी ने भोसनाङ जाति में मिलाया । कहीं २ खींनजी के वंशज शंकरदासजी को जैन बनाये जाने की बात पाई जाती है । खींवसर में रहने के कारण यह परिवार खींवसरा कहलाया ।

#### सेठ हजारीमल बनराज मुथा, मद्रास

इस परिवार ने खींवसर से बीकानेर, नागौर आदि स्थानों में होते हुए जोधपुर में अपना निवास बनाया। बहाँ आने के बाद जींवसरा नायाजी के पुत्र असयराजजी तथा पीत्र अमीचन्द्रजी राज्य के कार्य करते रहे, अतएव इन्हें "सूया" की पदवी मिछी। अमीचन्द्रजी ने सुत्र सीमङ्जी तथा मानोजी अतिष्ठित स्थिक हुए। इन बन्धुओं को जोधपुर महाराज असर्यासहजी ने संवत् १८०० में चौकड़ी गाँव में एक बेरा तथा १२५ बीघा जमीन जागीर में दी। इसी तरह मानाजी को संवत् १८०९ की फागुन सुरी ३ के दिन महाराजा रामसिंह ती ने १ बेरा और २० बीघा जमीन जागीरी में इनायन की। थोड़े समय बाद मानाजी नाराज होकर पूना चले गये। तब महाराजा जोधपुर ने रक्का भेजकर इनको वापस खुलाया उस समय रीयां से बर्ल्डरा टाकुर इनको अपना "पगढ़ी बदल भाई" बनाकर बर्ल्डर ले गये। तब से यह पिरिवार बर्ल्डरा में निवास कर रहा है। मूया सीमङ्जी के परिवार में इस समय मूथा गणेशमङ्जी चिंगनपैठ में, सूबा फतेराजजी तथा घरमराजजी बंगलोर में और चम्याखालजी जालना में ब्यापार करते हैं।

म्था मानोजी के मालजी, सिरदारमलजी तथा धीरजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें सिरदोरमलजी के परिवार में सेठ गंगारामजी हैं तथा धीरजी के परिवार में विजयराजजी और तेजराजजी मूथा हैं । मुखा धीरजी के बाद उदयचन्दजी तथा उनके पुत्र हंसराजजी खींबसरा|हुए । सेठ हंसराजजी के हजारीमलजी तथा बक्तावरमलजी नामक २ पुत्र हुए ।

सेठ हजारीमलाजी मूचा—आप संवत् १९०७ में बलंदे से पैदल राह चलकर जालना आये। वहाँ से संवत् १९१२ में बंगलोर आये और वहाँ दुकान स्थापित की। आप बढ़े प्रतापी तथा साइसी पुरुष हुए। बंगलोर के बाद आपने संवत् १९२५ में महास में अपनी दुकान खोली। तथा इस फर्म के व्यापार में आपने उत्तम सफलता प्राप्त की। संवत् १९३० में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके बनराजजी तथा चन्दनमलजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ बनराजजी मूथा का जन्म संवत् १९२७ में हुआ।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🥆



व॰ मूथा गंगारामजी खींबसरा (शंभूमज गंगाराम), बंगजीर.



सेठ होंडीरामजी खीवसरा (हेंडिशाम दलीचंद), पूर्वा



श्री हीराचन्द्रजी खीवसरा ( दीडीराम दलीचन्द्र ), पूना,



श्री दलीचरानी खाँबसहा ( दोंडीराम दलीचेंड), पूना,

## श्रोसवाल जाति का इतिहास क



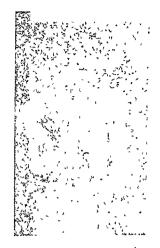

स्व॰ सेठ हजारीमलजी(मूबा, ( हजारीमल वनराज ) महासः स्व॰ सेठ वनश्वाति र ः ्वतामल ३०००) महासः



सेउ विजयराजजी मूथा, ( हजारीमल वनराज ) महाम.



हुंबर सजनराजनी 🕥 मेर दिलपराजनी मृथा सटास.

इधर २ साल पूर्व आपने हीराजन्द दलीचन्द्र के नाम से यम्बई में भावत का न्यापार शुरू किया है। दोंबीरामजी के पुत्र माणिकछालनी, मोतीलालजी न्यापार में भाग लेते हैं। तथा हीराजन्दनी के पुत्र बदरीलालजी, कांतिलालजी तथा दलीचन्दनी के पुत्र बंगीलालजी, कन्हैयालालजी और चन्न्रकांतजी पढ़ते हैं। सेठ शिवराजनी के पुत्र शंकरलालजी हनकमटेक्स का कार्य करते हैं।

#### सेठ हंसराज दीपचंद खींवसरा, मद्रास

इस परिवार का निवास है (नागौर के पास ) है। इस परिवार में सेठ नगराजजी के पुत्र हंसराजजी का जन्म संवद् १९०७ में हुआ। आप उद्योगी व धार्मिक प्रवृष्टि के पुरुष थे। आप संवद् १९२९ में मदास आये। तथा सेठ अगरचन्द्र मानचन्द्र के यहाँ सर्विस की। और फिर मारवाड़ चके गये। तथा वहाँ संवद् १९७३ में स्वर्गवासी हुए। आएके पुत्र भीमराजजी तथा दीपचंदजी हुए। इनमें भीमराजजी २८ साख की उद्य में १९५६ में स्वर्गवासी हुए।

सेठ दीपचन्द्रजी विद्यमान हैं,। आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ। संवत् १९७४ में आपने महास के बेंक्किंग तथा ज्वेलरी का न्यापार स्थापित किया। तथा अपनी होशिवारी और बुद्धिमानी से इस न्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की है। इस समय महास में आपकी दुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। दीपचन्द्रजी खींवसरा का समाज की उन्नति की ओर अच्छा लक्ष्य है। आपने महास में स्थानक बनवाने में मदद दी है। तथा इस समय आप महास स्थानक बासी स्कूल के सेकेटरी हैं। आप के नाम पर हुनमीचन्द्रजी द्वाक आये हैं।

#### सेठ कनीराम गुलावचन्द खींवसरा, धूलिया

इस परिवार के पूर्वज जेठमळजी और उनके आई वेणीदासजी नारसर ठाकुर के कामदार ये। वहाँ से यह परिवार बढ़ळ (मारवाड़) आया। तहाँ वहाँ से लगभग १५० साल पूर्व जेठमळजी के पुत्र कनी रामजी और तिलोकचंदजी नालोद ( धूलिया के पास ) आये। और वेणीदासजी का परिवार हाई बेढ़ा ( नाशिक ) गया। सेठ कनीदामजी के पुत्र गुळावचंदजी तथा प्रतापमञ्जी और तिलोकचन्दजी के हुकमी चंदजी हुए। इनमें सेठ गुळावचंदजी और प्रतापचन्दजी का न्यापार धूलिया में स्थापित हुआ। इन दोनों साइयों का न्यापार संवत् १९३१ में अलग २ हुआ। तथा सेठ हुकमीचन्दजी के पुत्र कस्तुरचन्दजी फर्कर पन्दजी और चौथमळजी नालोद में न्यापार करते रहे। फर्करचंदजी प्रतिष्ठित पुरुष हुए। इनका तथा गुळावचन्दजी का संवत् १९३२ में स्वर्गवास हुआ। खोंबसरा गुळावचन्दजी के नाम पर जोगीळाळजी बबळ. से, तथा प्रतापमळजी के नाम पर जोगीळाळजी बबळ.

सींवसरा जोगीलालजी का जन्म संवत् १९३६ में हुआ ! आप सेठ वेणीदासजी के प्रपोत्र हैं। भूलिया में आपकी दुकान सब से प्राचीन मानी जाती हैं। आप प्रतिष्ठित तथा समझदार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र टीकमचन्दजी, जवरीमलजी तथा सोमागमलजी हैं। आपके यहाँ सराफी व्यापार होता है। सीवसरा वुलसीरामजी के पुत्र रूपचन्दजी, तुलसीराम रूपचन्द के नाम से भूलिया में व्यापार करते हैं। तथा कोष है आता कोटे हैं। यह परिवार मंदिर मार्गीय आम्नाय का मानने वाला है।

#### खींनसरा सरदारचंदजी उम्मेदचंदजी का खानदान, जोधपूर

इस परिवार के पूर्वंज खींवसरा राणाजी संवत् १६६० में जोभपुर आये तथा यहां अपना निवास बनाया। इनकी छठी पीवी में खींवसरा भींवराजजी हुए। आपने जोभपुर स्टेट में कई काम किये। आपके प्रश्न दौछतरामजी तथा पौत्र मुकुन्दचन्दजी हुए। खींवसरा मुकुन्दचन्दजी स्टेट सिंस के साथ २ बोहरात का ज्यापार भी करते थे। आपकी आर्थिक स्थिति वड़ी उन्नति पर थी। कारों में आपने श्री मुकुन्द विहारीजी का मन्दिर बनवाथा। इनकी स्टेट से कैफियत और मुहर प्राप्त थी। संवत् १९२९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र खींवसरा सरदारचंदजी तथा उन्मेदचंदजी नामांकित म्यक्ति हुए।

खींनसरा सरदारचन्द्रजी जेतारण आदि के हाकिम थे। संवर् १९६९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके छोटे आता उम्मेद्वंद्रजी जीधपुर स्टेट की जांच पढ़ताल कमेटी के मेम्बर थे। संवर् १९७० में आपका स्वर्गवास हुआ। आप दोनों वंधु सरकारी नौकरी के अलावा अपने घोहरगत के स्वापार को चलाते रहे। सरदारचन्द्रजी के प्रश्न सज्जनचन्द्रजी प्रथम सक्तमचन्द्रजी तथा उम्मेदचन्द्रजी के प्रश्न किशानचन्द्रजी तथा वलवन्तचन्द्रजी हैं। इनके किशानचन्द्रजी का स्वर्गवास होगया है। इनके पुत्र मेघचन्द्रजी का स्वर्गवास होगया है। इनके पुत्र मेघचन्द्रजी हैं। इन बंधुओं में इस समय बलवन्तचन्द्रजी तथा मेघचन्द्रजी महकमा खास जोषपुर में सर्विस करते हैं। साथ सज्जनचन्द्रजी चोहरगत का स्वापार करते हैं। आप सज्जन न्यक्ति हैं। आप को भी स्टेटे से मुहर छाप प्राप्त है। आप कोग जोधपुर के बोसवाल समाज में प्रतिब्दित साने जाते हैं।

#### सेठ दोंडीराम दलीचन्द खींवसरा, पूना

इस परिवार का सूछ निवास नार्ट्सर (जोषपुर स्टेट) में है । वहाँ से सेठ जोषराजजी तथा उनके पुत्र मूलचन्दनी मूथा लगभग ८० साल पूर्व पूना जिला के मुखई नामक गांव में लाये। आप संवत् १९२० के लगभग स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र गुलावचन्दनी का संवत् १९६१ में तथा शिवराजजी का संवत् १९५९ में स्वर्गवास हुआ। सेठ गुलावचन्दनी परिचे (पूना) में व्यापार करते थे। आपके धाँबीरामजी, हीराचन्दनी, द्लीचन्दनी तथा शिवराजजी के शंकरलालजी नामक पुत्र हुए।

• सेठ घोड़ी रामजी खींबसरा—आपका जन्म शके १८११ में हुआ । आपके हार्यों से स्यापार की विशेष उन्नति हुई। आरम्भ से ही समाज सुधार की भावनाएं आपके मन में बळवती थीं । आपने सन् १९०८ में जैनोन्नति नामक पत्र निकला। सन् १९११ में प्ना में प्क जैन घोडिंग स्थापित करवाया। जिसका स्थान्तर इस समय स्था॰ जैन घोडिंग है। ज्ञान मण्डल स्थापित कर छात्रों को स्कालरिया दिल्वाने की क्यान्तर इस समय स्था॰ जैन घोडिंग है। ज्ञान मण्डल स्थापित कर छात्रों को स्कालरिया दिल्वाने की क्यान्तर हम समय स्था॰ जैन घोडिंग है। ज्ञान मण्डल स्थापित कर छात्रों को स्कालरिय दिल्वाने की क्यान्य स्थापित कर आपने वान्युओं के साथ प्ता चले आये। तथा यहाँ निर्मा और रंगीन कपढ़े का व्यापार स्थापित कर अपने दोनों छोटे बन्युओं के सहयोग से इसमें बहुत सपल्या माप्त की। आपकी कन्या श्री नंदूनाई ओसवाल का विवाह, आपने समाज की कुछ मी परवाह न कर बहुत साव्यी से किया। आपके आवरणों का अनुकरण प्ता के जैन युवकों में गवजीवन का संचार रखत है।

चन्द नौल्खा अस्पताल भवन के लिपे दिये। इसी प्रकार २५ हजार की १कम भापने कलको के शम्मूनाथ हास्पिटल में सर्जिकल वार्ड बनाने के लिपे दिये। सरकार ने आपके कार्यों के सम्मान स्वरूप आपको सन् १९१० में "राय वहादुर" की पदवी प्रदान को। इतना ही नहीं सरकार ने आपको कलंगी के रूप में खिल्लत दे आपका आदर किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९७० में हुआ। आपके हो पुत्र ये जिनके नाम बावू आनन्दिसिंह नौल्खा और बावू इन्द्रचन्द्रजी नौल्खा थे। आप दोनों ही क्रमहाः सन् १९०४ और सन् १९०८ में निसन्तान स्वर्गवासी हुए। अतएव आपके नाम पर बाबू निर्मलकुमारिसंहजी नौल्खा सुजानगढ़ से दक्तक आये।

निर्मलकुमारसिंहनी नोलाखा—आपने १९७६ में स्टेट का कार मार सम्हाला। आप बहुत होनहार राष्ट्रीय विचारों के शिक्षित नवयुवक हैं। आपको शुद्ध खहर से बढ़ा स्नेह हैं। आप जैन बवेतास्वर सभा अजीमगंज, जियागंज एक्वक कोरोनेशन स्कूल के व्हाइस प्रेसिडेण्ट और अजीमगंज के स्युनिसिपल कमीश्वर है। १९१६ में आपकी ओर से यहां एक बालिका विद्यालय खोला गया है। इसके अलावा आप वंगाल लेंब होल्क्स एसोसियेशन, कलकत्ता नल्ज, मिटिश इण्डिया अशोसिएसन आदि संस्थाओं के भी मेम्बर हैं। हाल ही में आपने जैन बवेतास्वर अधिवेशन अहमदावाद के सभापति का स्थान आपने सुन्नोभित किया था। शिक्षा एवम सामाजिक मितन्त के साथ धार्मिक कार्मों की ओर भी आपका जल्जा लक्ष्य है। संवर्ष १९८२ में महात्मा गांधीजी अजीमगंज आये थे उस समय आपने १० हजार रुपया उनकी सेवा में मेंट किया था उसी साल जैनाचार्य्य ज्ञानसागरजी महाराज को भी ज्ञान मंदार में २० हजार रुपया दिया था। श्री पावांतुरीजी में गांव के जैन बवेतास्वर मन्दिर के जीर्णोदार में २० हजार रुपया लगाया। आपको पुरातत्व विषयों से भी बहुत स्तेह है। आपने अपने वगीचे में पुरानी बस्तुलों का एक संग्रह कर रखा है। इस समय आपके चरित्र इमार सिहली नामक एक पुत्र हैं। आपकी बहुत से स्थानों पर जमीदारी है। तथा कलकता अजीमगंज, और बढ़िया, अकवरपुर, फवाद गोला इस्थादि स्थानों पर विक्ति, पाट और गरले का ब्यापार होता है।

नौलखा परिवार, सीतामऊ

कहा जाता है कि जब महाराजा रतनिर्सिहजी इघर माख्ये में आये तब इस खानदान वाले भी साथ थे। उनकी पत्नी यहां रतलाम में सती हुईं, जिनके स्मारक रूप में आज भी चबूतरा बना हुआ है। और आज भी इस परिवार के कोग अपने यहां होने वाले शुभ कार्क्यों पर पूजा करने के लिये वहां जाया करते हैं। यहां से करीब १२५ वर्ष पूर्व सेठ घन्नाजी के पुत्र हरोरामजी सीतामऊ आये। यहां आकर आपने स्टेट के खजाने का काम किया। आपके बढ़े पुत्र हरलालजी आजीवन स्टेट के हाउस होस्ड आफिसर तथा छोटे पुत्र झवालालजी हाकिम रहे। स्टेट में आपका अच्छा सम्मान था।

सेठ हरकाळजी के जैतसिंहजी और रामळाळजी नामक दो पुत्र हुए 1 आप लोग भी स्टेट में सर्विस करते रहे। जैतसिंहजी के नन्दळाळजी, सुमानसिंहजी और ठाळसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए ! इनमें ठाळसिंहजी, रामळाळजी के नाम पर दत्तक रहे। प्रथम दो भाइयों का स्वर्गनास होगया। इस समय नंदळाळजी के वस्तावरसिंहजी और किशोरसिंहजी नामक पुत्र निद्यमान हैं।

#### सेठ नेमीचन्द हेमराज खींवसरा, लोनार ( बरार )

इस परिवार का मूल निवास बढ़ी पाट ( सेटते के पास ) है। वहाँ से सेट गंभीरमलजी के प्रम नेमीचंदजी संवत् १९४० में छोनार आये तथा देवकरण चांदमल बोहरा की दुकान पर सर्विस की । पीछे से इनके छोटे प्राता पेमराजनी आनंदरूपनी, नंदलालजी, देवीचन्दनी तथा चंद्रलालनी लोनार आये तथा इन भाइयों ने सिमालित रूप में न्यापार आरंभ किया। सेठ पेमराजजी तथा देवीचन्दजी विद्यमान हैं। इनके पहाँ "देवीचंद प्रेसराज" के नाम से ब्यापार होता है। देवीचन्दजी के प्रत्र उत्तमचंदजी हैं।

सेठ अनंदरूपजी का स्वर्गवास संवत् १९७५ में हुआ। आपके प्रत्न हेमरानजी का जन्म संवत् १९५८ में हुआ । आपने स्वर्गीय सेठ मोतीलालजी संचेती की निगरानी में हिन्द मुस्लिम दंगे को व दंगाइयों के आंदोलन को शांत करने में बहुत परिश्रम किया। आप जातीय क़रीतियों को मिटाने में तथा शब्दि संगठन में प्रयतक्षील रहते हैं। आपके यहाँ "नेसीचन्द हेमराज" के नाम से कपडे का व्यापार होता है।

## नौलस्मा नौलखा परिवार अजीमगंज

सबसे प्रथम सन् १७५० ई० में इस परिवार के पूर्व पुरुब बाबू गोपालचन्दजी नोलखा अजीमगंज आये, आप बढ़े व्यापार दक्ष थे। अतः योदे ही समय में अच्छी उन्नति करली आपने अपने भतीले बाव जवस्वरूपचन्दजी को दत्तक लिया और बाद जय स्वरूपचन्दजी ने बाबू हरकचन्दजी को दत्तक लिया ।

हरकचन्दजी नालसां—आप सन् १८५७ में अपने पिता से अलग हो गये और अपने नाम से स्वतन्त्र व्यवसाय आरम्भ किया तथा अस्पकाल ही में इसमें भच्छी उन्नति करली। आपने कलकता लिधयान साहेबरांज, प्रियां, मुलींगंज, महाराजगंज और नवाबगंज में अपनी फर्में खोली। बेंकिंग स्ववसाय के साथ ही जमीदारी खरीदने में भी आपने पूंजी छगाई । फलतः आपकी जमीदारी मुर्शिदाबाद, वीरमूमि और पूर्णिया जिले में हो गई । आपका स्वर्गवास सन् १८७४ ई० में हुआ । आपके तीन प्रत्र हुए जिनमें बूळचन्दजी नोठला और दानचन्दजी नोठला का स्वर्गनास सन् १८४७ में हुआ। आपके तीसरे पुत्र बाब गुलाबचन्दजी नोलखा थे।

गुलावचन्दजी नोलखा-आपने स्प्रवसाय और स्टेट को अधिक बढाया । आप सर्शिदाबाट की लाल बाग बेच के १० वर्ष तक ऑगरेरी मजिस्ट्रेट रहे । आपने सन् १८८५ के अकाल में अपनी प्रभा का कर माफ कर दिया और तीन महीने तक दो हजार अपीडितों को भोजन देते रहे । भागने अजीमगंज का प्रसिद्ध "राजे विला" नामक उद्यान बनवाया । आप बहुत ही लोक प्रिय सहदय सरजन थे। आएका स्वर्गवास सन् १८९६ ई० के जून सास में हुआ। आएके पुत्र बाबू धनप्तसिंह भी भी उदार और सहदय सज्जन थे।

घनपतिसहजी नोलखा-आपने बंगाळ सरकार को १५ हजार की रकम अजीमगंज में गुलाब-

हैं। इस पाठशास्त्र को आपने १५ हजार की स्नात की एक विविद्या भी दी है। यह परिवार नगदी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। नयमरूजी के पुत्र सम्पतराजजी तथा केसरीचंदजी और हुकमचन्दजी के पुत्र सुगनचन्दजी हैं।

सेठ फतेमल त्राजिवसिंह घाड़ीवाल, भीलवाड़ा

सोहड़ जी की ३५ थीं पुश्त में मेघोजी नामक च्यक्ति हुए । इनके देवराजजी और इंसराजजी जासक दो पुत्र थे । इनमें से सेठ इंसराजजी गुजरात प्रांत छोड़ कर सांगानेर नामक स्थान पर आये । यहाँ आपके दीळतरामजी और स्र्जमळजी नामक दो पुत्र हुए । अपने पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर आप दोनों माई अलग हो गये । इनमें दौळतरामजी भीळवाड़ा तथा स्राजमळजी सरवाड़ नामक स्थान पर चछे गये । सेठ दौळतरामजी के गंभीरमळजी और नथमळजी नामक दो पुत्र हुए । सेठ गंभीरमळजी बहे ब्यापार कुंचाळ व्यक्ति थे । आपने व्यापार में लाखों रुपये पैदा किये । आपकी उस समय जावद, शाहपुरा, कंजेड़ा आदि कई स्थानों पर शाखाएँ थीं । सेठ नथमळजी भीळवाड़ा जिले के हाकिम हो गये थे । आपकी वहाँ यहुत प्रतिष्ठा थी । आपके नाम पर तिवरी से नवलमळजी दक्तक आये । सेठ गंभीरमळजी के भी कोई पुत्र य था, अतप्व आपके नामपर सर वाढ से कल्यांणमळजी इत्तक आये । आप लोगों ने भी अपने व्यवसाय की अच्छी तरकी थी । संवत् १९२२ में किर आप लोगा अलग २ हो गये ।

सेठ कल्याणमळ्जी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः फतेमळ्जी, जवानमळ्जी और इन्द्रमल् जी हैं। इनमें से फतेमळ्जी अपने चाचा नवळमळ्जी के नाम पर दत्तक रहे। जवानमळ्जी का स्वर्गवास हो गया। इन्द्रमळ्जी अपने पुराने आसोसी देनळेन के न्यवसाय का संचाळन कर रहे हैं। आपके रिवमचंद्रजी और पार्श्वचन्द्रजी नामक २ पुत्र हैं। प्रथम बी० ए० में पढ़ रहे हैं। सेठ फतेमळ्जी इस समय अपने पुराने व्यवसाय का संचाळन कर रहे हैं। यहाँ की ओसवाळ पंचायती में आपका बहुत सम्मान है। आपके द्वारा कई फैसळे किये जाते हैं। आपके अजीतमळ्जी नामक एक पुत्र हैं। आप अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं। अजीतमळ्जी के मेंवरळाळ्जी नामक एक पुत्र हैं।

#### श्री शिवचंदजी धाड़ीवाल, अजमेर

रिवचन्दनी घाडीवाल — आपका जन्म सम्बत् १९२३ में अजनेर में हुआ। सम्बत् १९४४ से आप २८ साओं तक बीकानेर स्टेट में दिप्टी सुपरिन्टेन्डेण्ट बन्दीवस्त, अफसर कहतसाळी, रेळवे इन्सपेक्टर और कई जिलों के हाकिम रहे। आपको उद्दें और फारसी का अच्छा ज्ञान है। आपके गोपीचन्दनी तथा हीरा चन्दनी नामक २ पुत्र हुए। शिवचन्दनी के छोटे आता हरकचन्दनी एलः एम० एस० कई स्थानों पर मेडिकल आफीसर रहे। सम्बत् १९७२ में उनका स्वर्गवास हुआ। उनके नाम पर हरीबन्दनी दतक गये।

गोपीचन्द्रजी पाडीवाल—आपका जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आपने इलाहाबाद युनिवर्सिटी से बी॰ पूस॰ सी॰ पूल॰ पूल॰ बी॰ की डिगरी डासिल की। फिर २ साल अजमेर में चकालत करने के बाद आप मेसर्स बिदला प्रदर्स लिमिटेड के जुट डि॰ में नियुक्त हुए। और इस समय आप इस फर्म के असिस्टेंड श्री लार्डसिंहजी ने पहले पहल दरबार पेशी का काम किया । पश्चात तहसीलदार रहे। इस समय आप स्टेट के रेव्हेन्यू आफिसर हैं। आप मिलनसार शिक्षित एवस सन्जन न्यक्ति हैं। आपके प्रतापिंसहजी, कुचेरसिंह, हिम्मतिंसहजी, प्रहलादसिंहजी, गिरिशकुमारजी और सुमतिकुमारजी नामक ६ पुत्र हैं। बाद प्रतापिंसहजी एम० ए० एल० एल० बी० और बाद कुचेरसिंहजी बी० ए० हैं। आप सिन्दर संगदाय के मानने वाले हैं। सेठ झवाललजी के पुत्र घुर्लिसहजी नाहरगढ़ नामक परगने के इन्नारे का काम करते रहे। इनके ४ पुत्रों में से दो का स्वगंवास होगया। शेप में एक लखपतिंसहजी आगरे में तहसीलदार हैं। तथा दूसरे विश्वनिस्हिजी सीतामक स्टेट में सर्विस करते हैं।

### **बाड़ी**बाल

#### घाडीवाल गौत्र की उत्पत्ति

महाजन वंद्य गुकावली में लिखा है कि विभंस पाटन नगर में बेहूजी नासक एक उरसी वंद्याय राजपूत रहते थे। ये हपर उपर घाड़े सारकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक बार का मसंग है कि उहड़ खीची राजपूत अपनी लड़की का डोला लेकर जिसोदिया राणा रणधीर के पास जा रहा था। रास्ते में बेहूजी ने इसे लूट लिया और इसकी लड़की बदन कुँवर को अपने साथ ले आया। इस बदन कुँवर से सोहद नासक एक पुत्र हुआ। इसे संवत् १९६९ में श्री जिनदत्त स्टिंगी ने जैन धर्म का प्रतियोध देकर जैन धर्मा वल्म्यी बनाया। इसकी माँ धाड़े से लाई गई थी, अतपुत्र इसका घाड़ेवा गौत्र स्थापित हुआ। कालान्तर में यही धाड़ीवाल के नाम से पुकारा जाने लगा।

#### सेठ मुल्तानचंद हीरचंद धाड़ीवाल, रायपुर

यह परिवार बगडी ( मारवाद ) का निवासी है। वहाँ से सेठ सरदारमञ्जी के बदे पुत्र मुख-तानचंदजी संबद १९२४ में औरंगाबाद गये। वहाँ से आप संबद १९२८ में अमरावती होते हुए जबलपुर गये तथा वहाँ रेजिमेंट के साथ कपड़े का न्यापार छुरू किया। जबलपुर से आप अपने छोटे आता हीरचंद जी को लेकर पल्टन के साथ संबद १९३५ में रायपुर ( सी० पी० ) लाये। इन होनों आताओं ने कपड़ा आदि के व्यापार में लाखों दपयों की सम्पत्ति उपार्वित की। सेठ मुल्तानमञ्जी का संबद १९७६ में स्वर्गवास हुआ। तथा सेठ हीरचंदजी मीजुंद हैं। आपका जन्म संवद १९१९ में हुआ।

वर्तमान में मुख्तानचंद्नी के पुत्र खब्मीचन्द्रची तथा हीरचंदनी के पुत्र नयमछनी तया उत्तमचंद् तमाम कारवार सञ्चालते हैं। आपका जनम ऋमशः संवत् १९५४ सं १९५३ तथा १९६० में हुआ। आपकी दुकान रायपुर की मधान ब्रॉनक फर्म है। आपके यहाँ सराफी, वेक्किंग व पुछगांव मिळ की एलंसी का काम होता है। बगदी में इस परिवार ने एक जैस महावीर पाठशाला खोल रक्खी है। इसमें १९५ छात्र पद्ती

#### हरखावत कुशलसिंहजी का परिवार, इन्दौर

हरखावत कुशलसिंहजी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपके परतापसिंहजी, कव्याणसिंहजी, परयीसिंहजी, विनयसिंहजी, बहादुरसिंहजी तथा केसरीसिंहजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें सम्बत् १८७९ में बहादुरमलजी की धर्मपत्री उनके साथ सती हुई। संबद् १८२३ में इस परिवार को १ गाँव जागीर में मिला। उस सम्बन्ध में इनको निम्न परवाना मिला था।

सिंघनी फतेचन्द लिखानंत प्रगणे मेहतारा गांनरा माचारणारी नीसणी तर्फे हनेली रा जोषिरियां लोकीदिसे—तथा गांन साः परतापमल, कल्याणमल कुशत्मल विमलदास रे पट्टें हुआ के सु सेनत १८२४ रा साल सानण था अमलदीनो दाण नमा खंदी नेगरा नाम दर्गोरिरों के रेख १००१ इनायत सालसा री सेनत १८२३ आषाक नदी ७

उपरोक्त प्राप्त अभी तक इस परिवार के अधिकार में चला आता है। हरसावत प्रतापमल्जी के पुत्र उम्मेदमलजी, बस्तावरमलजी, हिन्दूमलजी, ईसरीदासजी तथा जगरूपमलजी हुए। इनमें ईसरीदासजी के नाम पर जगरूपमलजी के छोटे पुत्र मगनमलजी देशक आये। मगनमलजी के पुत्र सरदारमलजी के छोटे पुत्र मगनमलजी देशक आये। मगनमलजी के पुत्र सरदारमलजी के चूली (इन्दीर-स्टेट) में रहते थे। तथा भानपुरा आदि की सायरों के इलारे का काम करते थे। तथा मालदार साहुकार थे। इनके पुत्र सिरेमलजी भी भानपुरा में पुक्र प्रतिष्टित पुरुष हो गये हैं। यहाँ की जनता आपका बहुत सम्मान करती थी। आप आजन्म कस्टम इन्सपेक्टर रहे। वर्तमान में आपके पुत्र शिवराजमलजी इन्दौर स्टेट के गरीठ परगने में सब इक्साइज इन्सपेक्टर हैं। आप बड़े मिलनसार तथा समझदार युवक हैं।

#### हरखावत सगतसिंहजी का परिवार, श्रजमेर

द्याह सगतसिंहजी के पश्चाद क्रमशः शिवदासजी, निहालचन्द्रजी, बरदीचंद्रजी तथा प्रभूदानजी हुए। संवत् १९११ में शाह प्रभूदानजी जोषपुर दरवार की ओर से अजमेर दरवार में खलीता लेकर गये थे। संवत् १९११ के गदर में आप रावजी राजमलजी लोदा के साथ फौज लेकर आठवा तथा आसीप की यागी फौजों को द्वाने के लिये गये थे। जब राजमलजी वहाँ काम आगये तब आप फौज को धापस लेकर जोपपुर आये। तथा वहीं आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र प्रसम्जजी संवत् १९२७ में स्वर्गवासी हुए इनके पुत्र शाह हमीरमलजी विष्मान हैं। आपका जन्म संवत् १९२२ में हुआ। आपने २० सालों तक अजमेर रेलवे के ऑदिट ऑफिस में सर्विस की। सन् १९१६ में आप रिटायर्ड हुए। आपके पुत्र कुँवर धनरूपनलजी का जन्म १९२२ में हुआ। आपने संवत् १९६१ में कपदे तथा गोटे का व्यापार किया। सपा इस समय जवाहरात का व्यापार करते हैं। आप अजमेर के प्रतिष्ठित जीहरी माने जाते हैं। आपके पास क्यूरियो तथा जगहरातम अच्छा संग्रह है।

#### सेठ मनीरामजी देवीचन्दजी हरखावत, सीतामऊ

करीव १२५ वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ कपुरचन्द्रजी रतलाम से सीजामक आपे। यहाँ जाकर आपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपके मनीरामजी नामक एक पुत्र हुए। मैनेजर हैं। आप बढ़े शास्त, अनुभवी तथा मिलनसार सर्जान हैं। सम् १९६० में आप विद्ला व्रदर्स की तरफ से हैंस्ट इण्डिया प्रोट्यूज के डायरेक्टर होकर विलायत गये थे। आपके पुत्र फतहचन्द्रजी पढ़ते हैं तथा हैमजन्द्रजी अजमेर में रहते हैं। घाड़ीवाल हरीचन्द्रजी का जन्म सम्बद् १९५६ में हुआ। आपने बी, कॉम तक अध्ययन किया। जुळ दिन जयाजीराव मिल में सर्विस की, तथा इस समय अजमेर में रहते हैं। यह परिवार अजमेर के ओसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है। इस परिवार में घाड़ीवाल दीए-चन्द्रजी के पुत्र लक्ष्मीचन्द्रजी घाड़ीवाल एम० ए० एल० एल विन् प्रोफेसर होस्कर कॉलेज इन्द्रीर हैं।

#### सेठ मुलतानमल शेषमल धाड़ीवाल का परिवार कोलार गोल्ड फील्ड

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान बगाई। (जोधपुर-स्टेट) का है। आप ओसवाळ जैन क्वेताम्बर समाज के वाइस सम्प्रदाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार में सेठ मुलतानमल्जी संवर १९४६ में बंगलोर आये और यहाँ आकर आपने मेसर्स आईदान शामचन्द्र के यहाँ दो साल तक सर्विस की। इसके दो वर्ष बाद आपने बंगलोर में लेन देन की दुकान स्थापित की। सम्बत् १९५० के लगमग श्री मुलतानमल्जी ने कोलार गोल्ड फील्ड के अण्डरसन पेठ में पृक लेन देन की धर्म स्थापित की जो आज तक बढ़ी अण्डी तरह से चल रही है। आपका सम्बत् १९६० में जन्म हुआ है। आप वहे साइसी तथा व्यापारकुवाल सज्जन हैं। आपका धर्म ध्यान में अण्डा लक्ष्य है। किरीव २ सालों से इस फर्म में से मेसर्स आइदान वामचन्द्र का भाग निकल गया है। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम श्रीविपलजी, अमोलकचन्द्रजी तथा केवलचन्द्रजी हैं। आप तीनों माइयों का जन्म कमावाः सम्बत् १९६५, १९७) तथा १९७३ का है। आप तीनों ही बड़े योग्य और नवीन विचारों के सज्जन हैं। श्री केवलचन्द्रजी इस समय मेहिक में एव रहे हैं।

इस परिवार की सुरुतानमरू होपमरू के नाम से अण्डरसनपेट में तथा सुरुतानमरू मिश्रीहाछ के नाम से रेखामेटम् अर्कोनम् में वैकिंग का अयसाय होता है। यह फर्म यहाँ मातवर मानी जाती है।

#### हरसायतं

#### हरसावत गौत्र की उत्पत्ति.

संवत् ९१२ में पैँवार राजा माधवदेव को भद्दारक भावदेवस्तिजी ने प्रतिबोध देकर जैन धर्म अंगोकार करवाया। संवत् ११४० में इस परिवार के पामेषा साः रतनजी ने शाही फीज के साथ कुवा- हियों से छड़ाई की इसिछए इनकी गौत "कुवाइ" हुई। संवत् १९४४ में इस परिवार में हरखाजी हुए। इनकी संताने "हरखावत" कहळाई । इन्होंने सिरोही, जोधपुर तथा जालोर में मंदिर बनवाये, शत्रुंजय का संघ निकाल। इनके प्रत विमलशाहजी मेड़ते के सम्पत्तिशाठी साहुकार ये। आपको वादशाह ने "शाह" की पदवी दी। इनके कुश्वर्मिंहजी तथा सगतिस्तिहजी नामक २ प्रत्र हुए।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास 💍 🤊



सेठ कनकमलजो चौधरी, वहनगर.



जाँहरी रमनचंद्रजी पारम्य, देहला. (परिचय पेज नं॰ १४० में )



मेहता लालसिहजी नौलखा, सीतामऊ



मेहता नायृलालजो रतनपुरा बटारिया, सीतामङ (परिचय पेज नं० ३६१ में )

हजारीमळजी था। फतेचन्द्रजी का कम वय में ही स्वर्गवास होगया। शेष तीनों भाइयों के हाथों से इस फर्म की अच्छी तरक्की हुई। मगर संवत् १९४२ के बाद ही आप छोग अछग २ होगये और स्वतन्त्र रूप से अपना २ व्यापार करने छगे।

सेट वापूछाळ्जी बदी सरछ प्रकृति के पुरुष थे। यहां की जनता में आपका अच्छा सम्मान था। आप का स्वर्गवास संवद् १९८६ में होगया। आपके छगनळाळजी, सौभागमळजी, कनकमळजी, चांद्रमळजी और ठाळ्चंदजी नामक पांच पुत्र हैं। इनमें से सेठ कनकमळजी अपने चाचा सेठ हजारीमळ की के यहां दचक गये हैं। शेष चारों भाई शामळात में शीचन्द वापूळाळ के नाम से अ्गपार कर रहे हैं। आप छोग मिळनसार सज्जन हैं। आज भी गांव की चौधरायत आप ही के पास है।

सेठ कस्तूरचन्दनी भी योग्य सन्जत थे। आप आजीवन व्याज का काम करते रहे। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर सूर्वमलजी दत्तक लिये गये हैं। वर्षमान में आप श्रीचंद कस्तूरचन्द के बाम से व्यापार करते हैं। आपके इन्दौरीलालजी नामक एक पुत्र हैं।

सेट इजारीमळ्डी वे व्यवने भाइयों से अलग होकर ब्यापार में बहुत तरक्की की । आप चतुर व्यापारी थे। आपने अफीम के वायदे के व्यवसाय में छाखों रुपये की सम्पत्ति उपालित की। आपका स्वभाव बढ़ा आनन्द्रमय और मिळनसार था। आपके यहां सेट कनकमळ्डी दराक आये। वर्तमान में आप श्रीचंद हजारीमळ्डी के नाम से व्याज का काम करते हैं। आप परोपकारी, तिरक्षित और सज्जन व्यक्ति हैं। आपने इजारों छाखों रुपया सार्वजनिक कारयों में खर्च किया है। आपकी ओर से एक कन्या पाटकाला, प्रस्तिगृह, पिटळक लायमेरी इत्यादि संस्थाएँ चळ रही हैं। इन सबका खर्च आप ही उठाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने लोगों की सुविधा के लिये स्थानीय स्मज्ञानघाट को पक्का बनवा दिया है। मन्दिर में आपने ७०००) की एक चांदी की वेदी अंट की है। आपके पिताजी के नाम पर आपने नगर चौरासी की उसमें डेढ़ लाख रुपया खर्च किया। इसी प्रकार आपने पुत्र जन्म पर ५० इजार रुपया खर्च हुआ। लिखने का मतळव यह है कि आपने अपने हाथों से ठाखों रुपया खर्च किया। आपके इस समय अभयकुमारजी नामक एक पुत्र है। उद्यानगर में यह परिवार बहुत प्रतिन्तित माना जाता है।

#### सेठ उँकारजी लालचन्दजी नांदेचा ( खेत पालिया ), मुल्थान ( मालवा )

इस परिवार वालों का वास्तविक गौन नांदेचा है, मगर बहुत वर्ष पूर्व इस खानदान के पुरव खेताजी पर एक बार क्षेत्रपालजी बहुत असल हुए ये अतपुत तब ही से ये लोग खेतपालिया कहलाने लगे। इसके बाद करीब २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के लोग मालवा प्रांत में आकर बसे। सेठ गुमानजी के पिताजी ने सुल्यान में अफीम का ज्यापार करना प्रारम्भ किया। इसमें उन्हें अच्छी सफड़ता मिली आएके बाद सेठ गुमानजी ने फर्म का संचालन किया। आप द्वंग व्यक्ति थे। आपका ज्यापार मोचिये लोगों से होता था, अतपुत यह परिवार मोचिया बाले के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑकारजी नामक एक पुत्र हुए। मनीरामजी के पुत्र देवचन्द्रजी बहे प्रतिभा सम्पक्ष ध्यक्ति हुए। यहां की जनता में आपका बहुत सम्मान था। एक यार आपने जनता पर लगाये गये इनकमदेवस को सरकार से माफ करवाया था। राज्य दरवार में भी आपका अच्छा सम्मान था। आपने यहां मिन्द्रर में एक रिषमदेव स्वामी की छत्री बनवाई। आपके मीमचन्द्रजी नामक पुत्र हुए। इनके नाम पर सेठ लवाहरलाळजी दत्तक आये। वर्तमान में आप ही इस परिवार के ज्यवसाय के संवारक हैं। आप सज्जन और मिळनसार व्यक्ति हैं। आपके नानाकाळजी मगवती- छाळजी और मनोहरलाळजी नामक सीन पुत्र हैं। यह परिवार सीतामक में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है।

### पावेचा

#### बड्नगर का चौधरी परिवार

इस परिवार वार्कों का गौत्र पविचा है। आप छोगों का मूछ निवास स्थान सोजत का है। करीब २०० वर्षों से इस परिवार के छोग इधर माछवा प्रांत में आकर बस रहे हैं। कहा जाता है कि जब मारवाद से राठोद छोग इधर माछवे में आये तब उनके साथ आपके पूर्वज भी थे। रतलाम, हाखुआ, बदनावर वाँगह स्थानों पर जब कि राठोदों का अधिकार होगया तब इस परिवार वाल आखुआ में रहे। वहाँ से फिर छुछ तो रुनिजा चले गये और छुछ बदनाबर चले आये। उपरोक्त परिवार वदनावर वालों का है। रुनिजा में इस खानदान के लोग कामदार वाँगह अंची २ जगहीं पर रहे। बदनावर में भी आप छोगों का बहुत समान रहां। किसी कारणवहा इस परिवार के छोग फिर बदनावर को छोड़कर नौलाई—जो इस समय बदनावर कहलाता है—नामक स्थान पर आये। इसके पूर्व जब कि आप वदनावर में ये आपके यहाँ गल्डे का बहुत बद्दा व्यापार होता था। अतपव यहां आपकी अनाज की बहुत सी खित्यां भी हुई थीं। इस समय मीलाई के स्वतन्त्र राजा थे। इसी समय यहां बदो भारी सुरकाल पढ़ा। इस निपत्ति के समय में खेट साहव ने सुपत में धान वितरण कर जनता की सहायता की। इससे प्रसंग्न होकर तत्कालीन नौलाई—नरेश ने आपको 'चौथरी' का पद प्रदान किया। तब से आजकल आप के वंशज चौथरी छहलों चले आ रहे हैं और चोधरायन कर रहे हैं।

क्षाने चल कर इस परिवार में सेठ माणकचन्दानी हुए। माणकचन्दानी के मैंरींदानजी और क्षानीचन्दानी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई बढ़े प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। यहां की जनता में आपका बहुत बड़ा सम्मान था। सारी जनता एक स्वर में आपकी आज्ञा मानने को हमेज्ञा तैच्यार रहती थी। दरबार से भी आपको बहुत सम्मान प्राप्त था। आप छोगों को कई प्रकार के टैक्स माफ थे। आप ही के कारण इस झहर की बसावट में दृष्टि हुई तथा कई ओसवाल परिवार यहां आये। आप छोगों का स्वर्गवास होगया। सेठ भैरोंदानजी के जीचन्दानी और सेठ लखनीचंदानी के दुलिवन्दानी और जवस्वन्दानी पामक पुत्र हुए। सेठ हुलिवन्दानी के पीत्र टाकचन्दानी के पुत्र गेंदालालनी इस समय विद्यान हैं। सेठ जवस्वन्दानी के कोई संतान नहीं हुई। आप यहां के नामांकित च्यक्ति थे।

सेठ श्रीचन्द्रजी के चार पुत्र हुए। जिनके माम फतेचन्द्रजी, बाप्लालजी, कस्त्रचन्द्रजी और

## श्रोसवास जाति का इतिहास क



सेठ सरूपचंदजी नांदेचा, खाचरोंद.



सेर प्रतापचेत्रजी सदिचाः खाचरीत.



सेठ हीरालालजी नांदेचा, खाचरोद.



### ह्याजेड्

छाजेड़ गीत्र की उत्पत्ति—ऐसी किम्बद्दित है कि सबीयाणगढ़ नामक स्थान में राठोड़ राजपूत घोषल रामदेव के पुत्र कानल निवास करते थे। इन्हें चमत्कारों पर विश्वास नहीं था। अतएव ये हमेशा हसी खोज में रहते थे एक बार उन्हें श्री जिनचन्द्रसूरि ने इन्हें चमत्कार बतलाया कहा जाता है कि उन्होंने इन्हें ऐसा वासक्षेप चूर्ण दिया कि जो दीपमालिका की रात्रि में नहीं बाला जाव वह स्थान सोने का होजाय। इन्होंने चूर्ण प्राप्त कर मन्दिर उपाश्रय और अपने घर के उन्जों पर बाल कर सूरिजी की परीक्षा करनी चाही। कहना न होगा कि सुबह सब उन्जे सोने के हो गये। यह चमत्कार देखकर काजल ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तब ही से इनके वंशन उन्ने से छजेहड़ कहलाये। आगे चल कर यही नाम छाजेड़ रूप में बदल गया।

#### रायवहादुर सेठ लखमीचन्दजी छाजेड़ का खानदान, किशनगढ़

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ करयाणमञ्जी छाजेड़ सन् १८४८ में स्यापार के लिए अपने निवासस्थान किश्वनगढ़ से सांसी गये और जाकर दमोह तहसीक के स्वांची हुए। वहाँ के कसान की रास आपको अपने साथ पंजाब हे गये तथा सन् १८४९ में छय्या कमित्रनरों का स्वांची बनाया। आप वहाँ के दरवारी तथा स्यु० मेश्वर थे। छय्या कमित्रनरों के दूर जाने पर आप सन् १८६० में देग-इस्माइल्जाँ के खनांची हुए। सन् १८७७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र क्रस्तमीचन्द्रजी तथा सम्बन्द्रजी हुए।

रा० व० सेठ लखमी चन्द्रजी खोजि — अप देहरागाजीखाँ के म्यु ने संम्मर थे । पिताली के गुजरने पर आप देहराइस्साईछखाँ किमननरी के खजांची बनाये गये साथ ही सब जिलों के म्युनिसिपछ ट्रेसरर भी आप निर्वाचित हुए । आप इक्कीस सालों तक वहाँ ऑनरेरो मिलस्ट्रेट रहे । किशनगढ़ स्टेट ने आपको दर बारी बैटक और "शाह" की पदवी दी । किशनगढ़ स्टेट ने आपको सन् १९०२ में देहछीद्रबार में भेजा । १९०१ में मास्ट्र ब्लाकेट हुए हुई, उसमें अपने बहुत इमदाद दी । १९०६ में आपको "राय साहिव" का खिताब मिला तथा सन १९११ में देहछीद्रबार के समय आप "शयबहादुर" के सम्मान से विमूचित किये गये । सन १९१२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके छोट आता शमबन्द्रजी देहरा गाजीखाँ के ट्रेसरर रहे। अभी उनके पुत्र हीराचन्द्रजी इस खजाने का काम देखते हैं। सेठ कखमीचन्द्रजी के किशनगढ़ स्टेशन पर एक धर्मशाल्य बनवाई । आपके गोपीचन्द्रजी तथा अमरचन्द्रजी नामक हो पुत्र हैं।

रायसाहव गोपीचन्दजी—आपका जन्म संवत् १९४७ में हुआ। आप अपने पिताजी के स्थान पर देराहस्माईछखाँ, गाजीखाँ, बन्नू और मियांवाछी के खजांची हुए। वहाँ के आप दरवारी थे। १५ सार्को तक देहरा हस्माईछखाँ में आप ऑनरेरी मिजिस्ट्रेट रहे। वायसराय ने आपको सन् १९१७ में सेंट जॉनएम्बुलेंस का ऑनरेरी कैंसिकर बनाया। सन् १९२१ में आप बाही दरवारी बनाये गये। तथा इसके रे साल बाद आपको रायसाहिब का खिताब इनायत हुआ। इसी तरह आए वहाँ की कई सरकारी सेठ औं नारजी ने इस फर्म के व्यवसाय में बहुत उन्नति की। आपके पुत्र लालचन्दकी भी यदे योग्य पुरुप थे। आपने भी काफी उन्नति कर फर्म की पृद्धि की। आप दोनों का स्वर्गवास होगया। जिस समय तेठ लालचन्दनी का स्वर्गवास हुआ उस समय आपके पुत्र स्वरूपचन्दनी नावालिग थे। अत-एव फर्म का संचालन रामाजी योरा नामक एक न्यक्ति ने किया। आप भी आपके एक रिस्तेदार थे।

सेठ स्वरूपचन्द्रजी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने मुख्यान स्टेट के खलांची का काम किया। आपके समय में ही इस फर्म पर काछी वहीदा, रूनिजा, पचलाना, वावनगढ़, दौतरिया कानीगा, कडीहिया इस्यादि टिकानों का काम छुरू हुआ। प्रायः इन सभी ठिकानों में आपका लच्डा सम्मान या। इनके हारा आपको समय र पर कई प्रशंसा स्वक रूकके भी प्राप्त हुए थे। धार स्टेट से आपको 'सेठ' की पद्वी मिलीयी। मुख्यान ठिकाने से आपको जागीर और वैठक का सम्मान मिला हुआ था। जो इस समय भी इस परिवार वालों के पास है। मुख्यान के अलावा आपने खावरोद में भी अपनी एक फर्म स्थापित की, जो इस समय सुचार रूप से चल रही है। लिखने का मतल्य यह है कि आप इस खावदान में वहे प्रभाविक और प्रतिष्ठत व्यक्ति हुए। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके चार पुत्र हुए, जिनके नाम पत्रालावजी, प्रतापमलजी, गेंदालावजी और कन्हैयालावजी था। इनमें से अंतिम तीनों का स्वर्गवास होगया। इनमें से केवल सेठ प्रतापमलजी के हीरालावजी था। इनमें से अंतिम तीनों का स्वर्गवास होगया। इनमें से केवल सेठ प्रतापमलजी के हीरालावजी गामक एक पुत्र हुए। जिस समय आप लोगों का स्वर्गवास हुला उस समय हीरालावजी नावालिग थे। अतप्रव कर्म का संचालन एकस्वरूपन इस क्ष्म के मानजे सेठ इन्द्रमक्की ने देखा। जो इस समय भी बरावर हैस रहे हैं। आप भी बढ़े ज्यापार कुदाल और मेधावी सज्जन हैं। आपके हारा इस फर्म की बहुत उन्नति हुई है।

सेठ हीराजालजी संवत् १९७८ से न्यापार में लगे। आपके सामाजिक विचार वहे केँचे हैं। धार्मिक एवम सार्वजिनक कारगों की बोर भी आपका बहुत ध्वान है। आपने अपने दादाजी के स्मारक स्वरूप उनके निकाले हुए दान से एक जैन स्वरूप पाठताला स्थापित कर रखी है। जिसमें इस समय ७० विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे है। इसके अतिरिक्त आपने बहां पुक प्राव्हवेट लायनेरी भी स्थापित कर रखी हैं जिससे यहां की जनता लाभ उठा सकती है। स्थानीय श्री० कवेतान्वर साधुमार्गीय जैन हितेच्छु मण्डल की ओर से यहाँ एक विद्यालय स्थापित हैं उसमें भी आप २०० माहवार खर्च के लिये प्रदान करते है। इसी प्रकार और भी कई सार्वजिनिक कार्यों में आपको और से सहायता प्रदान की जाती है, श्राप भिल्नसार, सज्जन और उत्साही व्यक्ति हैं। आपको साहुकारों की दरवारी किंदक में प्रथम स्थान मिला हुआ है आप परगना वोर्ड के भी मेम्बर हैं। आपका व्यापार इस समय मुक्यान और खाचरोद में बैक्किय और जासामी लेन देन का हो रहा है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास

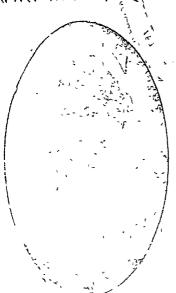

रायबहादुर स्व॰ लच्मीचन्टर्जा छ।जेड, किणनगढ.

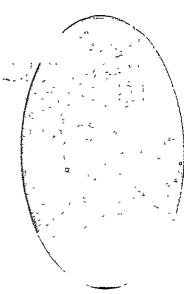

संट करतुरचन्टजी छाजेड, मटास.



रायसाहब सेंड गोपीचन्दजी खाजेड, किरानगढ़



वा॰ उत्तमचन्द्रजी छाजेह, मगस.

तथा राजमल्जी नामक ३ पुत्र हुए । तेजमल्जी ५० सालों तक मैनाइ में हाकिम तथा मुंसरीम रहे। संवत् १९७२ में इनका शरीरान्त हुआ। इसी तरह सगतमल्जी तथा राजमल्जी भी शाहपुरा स्टेट में तहसीलदारी आदि सिंदेस करते हुए क्रमशः संवत् १९५७ तथा १९८६ में गुजरे। सगतमल्जी के पुत्र सरदारमल्जी विद्यमान हैं। आपका जन्म १९५३ में हुआ। आप अठारह सालों तक दीनानी हाकिम तथा वाढंडरी आफीसर और सुपरिटेन्डेन्ट जेल रहे। वर्तमान में आप वाडंडरी आफीसर हैं। आपके सानदान की " जींकारा " प्राप्त हैं आपके पुत्र मानमल्जी मेससे विदला वृद्ध की अपरगंज इयूगर मिल सिहोरा में इयूगर केमिस्ट हैं। शाहपुरा में यह परिवार बहुत प्रतिहित माना जाता है।

#### सेठ वालचन्दजी छाजेड़, इन्दौर

सेठ बालचन्द्रजी छाजेड़ इन्होर में बड़े प्रतिष्ठित और नामांकित न्यक्ति हो गये हैं। आपके ियता सेठ मोतीचन्द्रजी जावरा में रहते ये। वहीं आपका जन्म हुआ। आपके २ माई और थे जिनका नाम गंमीर- मलजी और जीतमलजी है। इनमें से सेठ गम्मीरमलजी इन्होर के सेठ नयमलजी के यहाँ दत्तक आये। आपके साथ २ आपके भाई भी इन्होर लागये। सेठ गम्भीरमलजी का युवावस्था ही में देहान्त होजाने के कारण मेसर्स नयमल गम्भीरमल फर्म का संचालन आपने ही किया। आपने हजारों लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की। इतना ही नहीं निलंक उसका सहुपयोग भी किया। आपने तिलक स्वराज्य फण्ड, पियस्स सोस्तियदी इस्वादि संस्थाओं को बहुत द्राच्य प्रदान किया। करीब २००००) इतार रुपया लगाकर इन्होर में भी आपने श्री आदिनायजी का एक सुन्दर मन्दिर वनवाया। जयिक इन्होर में जोरॉका इन्फ्लुम्जा चला था उस समय आपने ८, १० प्राइवेट औपयालय खोलकर जनता की सेवा की थी। इसमें आपने करीब १००००) रुपया खर्च किया। इसी प्रकार आपने करीब १००००) से यहाँ एक "सुन्दरबाई ओसवाल महिलाशम" के नाम से एक संस्था स्थापित की। इसमें इस समय १२५ लड़कियाँ तथा खिवाँ घार्मिक और ब्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आपका स्वर्गवास हो गया है। इस समय आपके माई जोतमलजी विवयान हैं। इनके चार पुत्र हैं। वह पुत्र श्री सिरेमलजी छाजेड़ वी० ए० एल० एल० वी० हैं और इन्होर में वकालत करते हैं। आप उस्ताही और मिलनसार नवयवक हैं।

#### द्वागा

#### हागा गौत्र की उत्पत्ति

कहा जाता है कि कि संवत् १३८१ में गोइवाइ प्रांत के नागेल नामक स्थान में हूँगरसिंह नामक एक पराक्रमी और वीर राजपूत रहता था। यह चौहान वंशीय था। किसी कारण वश इसने श्री जिन इशल स्टिहारा जैन धर्म का प्रतिवोध पाया। हूँगरसीजी के नाम से इसके वंशल डागा कहलाये। आगे चलकर इसी वंश में राजाजी और पूजाली नामक व्यक्ति हुए। उनके नाम से इस गौत्र में राजाणी और पूँजाणी नामक शाखायुँ हुई इनके वंशज जेसलमेर जाकर रहने लगे। इससे ये लोग जेसलमेरी डागा कहलाये। सभा सोसायिट्यों व दिपार्टमेंटों के मेम्बर रहे। आपको किशनगढ़ स्टेट ने भी शाह की पदवी तथा दरवारी बैठक दी थी। आपके छोटे आता अमरचन्दजी तमाम कामीं में आपका साथ देते रहे। आप दोनों बन्धु इस समय किशनगढ़ में रहते हैं। गोपीचंदजी के पुत्र बालचन्दजी, सुगनचन्दजी, पेमचन्दजी तथा गुळाव-चन्दजी हैं। अमरचन्दजी के पुत्र घेवरचन्दजी मेट्रिक पास हैं।

#### श्री प्रतापमलजी छाजेड्, जोधपुर

प्रतापमळजी छाजेद उन म्यक्तियों में हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता एवं परिश्रम के बख्पर साधारण हियति से उन्नति कर समाज में एक वजनदार स्थान प्राप्त करते हैं। आपके पिताजी पचपदरा में नमक का म्यापार करते थे उनका संवत् १९७२ में स्वर्गवास हुआ। इनके प्रतापमळजी, मीठाळाळजी तथा मिश्रीमळजी नामक ३ पुत्र हुए।

प्रतापमलजी छोजेह—आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आप सन् १९०२ में पचपदरा साहट ढि॰ की हुकूमत में अहलकार हुए। वहाँ से १९१३ में जोजपुर आये तथा इसके एक साल बाद मारवाद की वकीली परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए। तबसे आप जोजपुर में प्रेफिटस करते हैं, तथा यहाँ के प्रसिद्ध वकील माने जाते हैं। आपको स्थानीय वार एसोसिएशन ने अपना प्रधान चुनकर सम्मानित किया है। जोजपुर के हिन्दू असलमानों के बकरों के सम्बन्ध के झगढ़ें में तथा दोनों कोमों के तालाब के झगड़ों में स्टेट केंसिल ने इन्हें झगड़ा निपटाने वाले सदस्यों में निर्वाचित किया था। हाई कोर्ट की वकालत के सिवाय आप कई प्रसिद्ध ठिकानों के वकील भी हैं। आप जोजपुर राजकुमारी (बाईजीलाल) के विवाह के समय कोटा दरबार के कैम्प के प्रवन्धक मुकर्र हुए थे। इरएक अच्छे कामों में आप सहाय-ताएँ देते रहते हैं। जोजपुर के बोसवाल समाज में सथा शिक्षित समाज में आपकी उत्तम प्रतिष्ठा है। आपके पुत्र सोहनलालजी पदते हैं। आपके माई मीठालालजी "हजारीमल प्रतापमल" के नाम से आवृत का व्यापार करते हैं तथा उनसे छोटे मिश्रीलालजी छाजेड़ जोजपुर के सेकंड झास वकील हैं।

#### श्री सरदारमलजी छाजेड, शाहपुरा

इस परिवार का मूल निवासस्थान जयपुर स्टेट के मालपुरा नामक स्थान में है। वहाँ से छानेड़ करमचंद्रजी तथा उनके पुत्र करपाणमल्जी ज्यापार के लिये मालवे की ओर जा रहे थे तब उन्हें तत्कालीन साहपुराधीश महाराजा उनमेदिस्हिनी ने अपने यहाँ रोक लिया। तबसे यह परिवार साहपुरा ही में निवास करता है। कल्याणमल्जी के पुत्र बलतमल्जी तथा पौत्र जोरावरमल्जी शाहपुरा के ऑनरेरी कामदार थे। जीरावरमल्जी को राजाधिराज अमरिसहनी ने देनेपेट उद्यपुर दरबार के यहाँ ओल में रक्ला था। शाहपुरा दरबार की नाराजी हो जाने से आप अपनी जागीर तथा जायदाद छोड़कर सरवाद चले गये थे, वहाँ से पुनः विश्वास दिला कर आप खुलवाये गये। इनके पुत्र नथमल्जी तथा पौत्र चांदमल्जी हुए। छानेड़ चांदमल्जी ने महाराजा छछमणसिंहजी तथा नाहरिसहजी के समय में ७ वर्षों तक कामदारी की। आपने उदयपुर स्टेट से कोशिश करके तलवार बंधाई की रकम वापस ली। आपके तेजमल्जी, सगतमल्जी

## श्रोसवाल जाति का इतिहास





श्रीयुत अतापमछानी छाजेब वकील, जोधपुर. स्व॰ सेठ माण्कचन्टजी डागा ( शेर्सिस्-माण्कचन्ट ) येत्ल -



श्री सेठ जसकरगाजी डागा रायपुर.



भापका जन्म संवत् १९७१ के कार्तिक में हुआ। आप बड़ी योग्यता पुत्रम बुद्धिमानी से फर्म के सारे कार्य का संवाहनं कर रहे हैं। आप नवीन विवारों के शिक्षित सम्मन हैं। यह परिवार बाईस संप्रदाय का अनुवार्या है।

#### - सेठ हरकचंद्जी मंगलचंद्जी डागा सरदार शहर

सेट सांवतरामजी के पुत्र परेचन्द्रजी बढ्सीसर नामक स्थान से चल कर सरदार शहर में आकर बसे। आप दावा गौत के सज्जन हैं। यहाँ से फिर जाप कलकत्ता गये युवम वहां दलाली का काम प्रारंभ किया। इसके परचाद आपने कपढ़े की हुकान खोली। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र उदयचन्द्रजी, छोगमलजी और चौथमलजी हए।

उद्यचन्द्रती के पुत्र का उरासची हुए । आपका भी स्वर्गवास हो गया । आपके पुत्र बुचमलनी यहीं रहते हैं। चौथमलजी के पुत्र ह्वुमानमलजी पहले कलकत्ते में कपड़े का न्यापार करते रहे। आज कल किशनागंज (पूर्णियाँ) में पाटका न्यापार करते हैं। आपके पुत्र विरदीचन्द्रजी और रामठालजी दलाली करते हैं।

सेठ छोगमलजी के बुहारमलजी, उमचन्द्रजी और हरकचन्द्रजी तीन पुत्र हुए। जिनमें से प्रथम हो निःसन्तान स्वर्गवासी हो गये। सेठ छोगमलजी की मृत्यु के समय उनके पुत्र हरकचन्द्रजी की उन्न केवल १४ वर्ष की थी इस छोटी उन्न में ही आपने बड़ी होशियारी से कटपीस का व्यापार आरंभ किया। इसमें आपको बहुत लाभ हुआ। आपने अपने हाथों से लाखों रूपये कमाये। इसके पहचात विशेष रूप से आप देश ही में रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। आप भी जैन बचेतान्वर तेरापंथी संप्रदाय के अनुवासी थे। आपके संगलचन्द्रजी नामक एक प्रश्न हैं।

सेट मंगलचन्द्रजी समझहार, शिक्षित और मिलन सार व्यक्ति हैं। आपके धार्मिक विचार केंद्रें । आजकल आप नं० २ राजा उदमंद स्ट्रीट कलकत्ता में जूट, कटपीस तथा वैकिंग का काम कर रहे हैं। तथा मंगलचंद जागा के नाम से पारविसर्गज (पूर्णिमां) में जूट का न्यापार करते हैं। आपके नयमलजी, चरपालालजी, सुसेरमलजी, और चरपालालजी नामक पुत्र हैं। नथमलजी न्यापार में सहयोग देते हैं।

#### सेठ रतनचन्दजी हरकचंदजी डागा का परिवार, सरदार शहर

करीब ९० वर्ष पूर्व जब कि सरदार शहर बसा इस परिवार के पुरुष सेठ छछमनसिंहजी के पुत्र दानमळजी, कनीरामजी और जीतमळजी तीनों ही आहे घड़सीसर नामक स्थान से चळ कर सरदार शहर में आकर वसे। आप तीनों ही माई स्वेतर १९०० के करीब नौगाँव (आसाम) नामक स्थान पर गये और फर्म स्थापित कर जूट एतम तुकानदारी का काम प्रारम्भ किया। इस समय इस फर्म का नाम दानमळ कनीराम रक्सा था जो आगे चळकर कनीराम इरकचन्द हो गया। इस फर्म में आए छोगों को अच्छी सफलता रही। आप छोगों का स्वगंवास हो गया। सेठ कनीरामजी के इरकचन्द्रजी, और दानमळजी के रतनचन्द्रजी नामक पुत्र हुए। जीतमळजी के कोई पुत्र न होने से उनके नाम पर हरकचन्द्रजी दनक रहे।

#### सेठ इस्तमल लखमीचंद डागा वीकानेर

कई वर्ष पूर्व इस परिवार के व्यक्ति जेसलमेर. से बीकानेर में आकर वस गये । आगे चलकर इस खानदान में कमशः सुजानपाळजी एवम् अमरचन्दजी हुए । अमरचंदजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम सेठ रूपचन्दजी एवम् सेठ खूक्चन्दजी था । सेठ खूक्चन्दजी के परिवार के लोग आज कल अपना स्वतंत्र न्यापार करते हैं । उपरोक्त वर्तमान फर्म सेठ रूपचन्दजी के चंश की है । सेठ रूपचंदजी अपना स्वयंत्र न्यापार करते हैं । अपने चन्दनमलजी, नामक पुत्र हुए । आप बढ़े होशियार व्यक्ति थे । आपने असुतसर में बाल दुकाले के व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की । आपका स्वर्गवास हो गया । आपके इस्तमलजी नामक एक पुत्र हुए ।

सेठ इस्तमजजी—आप संवत् १९२५ के करीव पहले पहल व्यापार के निमित्त कलकत्ता गये।
प्रभात् १९३२ में भापने सेठ अमोलकचन्द्जी पारत के साम्रे में फर्म स्थापित कर उस पर रेशमी कपढ़े
का न्यापार प्रारंग किया। यह फर्म संवत् १९५० तक अमोलकचंद लखमीचंद के नाम से चलती रही।
कुछ वर्षों के पश्चात् पारतों से आपका साम्रा अलग हो गया। इसी समय से आपकी फर्म पर
इस्तमल लखमीचन्द्र नाम पढ़ने लगा। सेठ इस्तमलजी बढ़े बुद्धिमान्, मेधावी एवम् ज्यापार चतुर
पुरुष थे। आपके ही कठिन परिश्रम का कारण है कि आज यह फर्म बहुत उन्नतावस्था में चल रही है।
संवत् १९७२ के मिगसर में आपका वीकानेर में स्वर्गवास हो गया। आपके लखमीचंदजी नामक पुत्र थे।

सेठ लखमीचन्दजी-आपका जनम संवत १९३७ का था । आपमी अपने पिताजी की तरह वहे अदि-मान एवम व्यापार चतुर प्ररूप थे । अपने पिताजी की मौजदगी ही में आप कर्म का संचालन कार्य्य करने क्रम गये थे । इस फर्म में वीकानेर निवासी सेठ भैरींदानजी चोपडा कोठारी का संवत १९६७ से ही साझा प्रारंभ हो गया था जो अभी एक साल से भला हो गया है। इस समय सेंड भेंरीदानजी के प्रत्र अपना अखन ब्यापार करते हैं । सेठ लखमीचन्द्रजी बढ़े कर्मण्य व्यक्ति थे । आपने संवत १९६९ में अपनी फर्म पर जापान, जर्मनी आदि विदेशी स्थानों के रेशमी तथा सिल्ही कपड़े का दायरेक्ट इम्पोर्ट करना प्रारंभ किया । संवत् १९७५ में आपने जसकरनजी सिद्धकरनजी के साझे में यहीं मनोहरदास स्ट्रीट नं० ३ में अपनी एक और फर्म खोळी तथा इस पर भी वही सिल्क तथा रेशम का व्यापार मारंस किया । संवत् १९७९ में बम्बई में झकरिया मसजिद के पास आपने मेसर्स इस्तमल लखमीचंद के नाम से यही उपरोक्त ज्यापार करने के लिये फर्म खोली। इसके २ वर्ष पश्चात अर्थात संवत के १९८१ मिगसर में आपने देहली में कैसरी चंद माणकचन्द के नाम से अपनी एक और बांच खोली। इस पर रेशमी कपदे का व्यापार प्रारंग हुआ। ये सब फर्में आपके जीवन काल तक चलती रहीं ! संवत् १९८२ के चैत्र में आपका स्वर्गवास हो गया । पश्चात अपरोक्त देहली एवम वस्वई वाली फर्म उठाली गई । सेठ लखमीचंदनी यहे प्रतिमा सम्पन्नव्यक्ति ये । बीकानेर की पंचायती में आपका खास स्थान था। आपके कैसरीचन्द्रजी एवम माणकचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। खेद है कि वा॰ केसरीचन्द्रजी का युवावस्था ही में स्वर्गवास हो गया। आप एक होनहार नवयुवक थे।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ लखमीचन्द्जी के हितीय पुत्र बा॰ माणकचन्द्रती ई !

संबद् १९४२।४२ में शरीरान्त हुआ, आपके नाम पर आपके चचेरे भ्राता हमीरमळजी के पुत्र र्गमीरमळजी दक्तक आये । डामा गॅमीरमळजी धार्मिक वृष्टिंच के पुरुष थे संबद् १९५८ की कुँवार सुदी ४ की आपका शरीरान्त हुआ।

हाता गंभीरमछत्ती के यहाँ सरदार शहर से संवत् १९६२ की बैनास सुदी २ को हाता जसकरण जी इत्तक रूपये गये। हाता जसकरणजी का जन्म संवत् १९५५ की मगसर सुदी ५ को हुआ। डागा जसकरणजी के रूपालीरामजी, छगनमलजी व कुशलवन्दजी नामक १ जाता विद्यमान हैं जो करूकि में स्थालीराम डागा व कुशलवन्द माणिकचन्द के नाम से अपना स्वतंत्र कारबार करते हैं।

हागा जसकरणजी ने एफ॰ ए॰ तक शिक्षा प्राप्त को है। सामाजिक तथा देश सेवा के कार्यों की कोर आपकी खास रुचि है स्थानीय दादावादी को नवीन बनाने में व उसकी प्रतिष्ठा में आपने बहुत परिश्रम उठाया इसके उपलक्ष में यहाँ के ओसवाल समाज ने अभिनंदन पत्र देकर आपका स्वायत किया। आपने मारवादी छात्र सहायक समिति नामक संस्था को १ इनार रुपयों की सहायता दी है तथा इस समय आप उसके मंत्री हैं, इसी तरह और भी सामाजिक और सावैजनिक कार्मों में आप दिल्ड स्पेलित रहते हैं। आपके पहाँ भवानीदास अर्जुनदास के नाम से रायपुर में बेड्रिया तथा बतैनों का योक व्यापार और अर्जुनदास गंमीरमल के नाम से राजिम में बतैन तथार करावे का काम होता है। रायपुर की प्रतिष्ठित फर्मों में आंपकी दुकान मानी जाती है।

#### सेठ भीकमचन्द डागा, श्रमरावती

इस परिवार का मूल निवास स्थान बीकानेर हैं। वहाँ से लगामा १२५ साल पूर्व सेठ इसीरमढ़ जी डागा अमरावती आये तथा यहाँ नौकरी की। इसके बाद आपने किराने का न्यापार किया। आपके पुत्र लखमीचन्द्रजी, हैदरावाद वाले सेठ प्रनमल प्रेमसुखदास गनेदीवाला के यहाँ सुनीम रहे। संबद १९२८ में आपका स्वर्गवास हुआ। उस समय आपके पुत्र भीकमचन्द्रजी चार वर्ष के थे आपने होजियार होकर जवाहरात का न्यापार आरम्भ किया तथा इस व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की। आप अमरावती के ओसवाल समाज में समसदार तथा प्रतिद्वित व्यक्ति हैं। तथा यहाँ की पंचपंचामती व धार्मिक कार्मी में प्रधान भाग लेते हैं। आपके पुत्र रतनचन्द्रजी की वय १९ साल की है। इस समय आपके वहाँ जवाहरात, कृषि तथा सराजी का न्यापार होता है।

#### सेठ तेजमल टिकमचन्द डागा, रायपुर

इस परिवार के पूर्वज दागा तखतमलजी अपने मूल निवास बीकानेर से लगभग ८० साठ पहिले रायपुर आये और कपड़े का व्यवसाय शुरू किया, आपके पुत्र चन्द्नमलजी ने व्यवसाय को उसति दी। सेठ चन्द्नमलजी के पुत्र तेजमलजी संवत् १९६२ की कांतिक वदी ११ को ३९ साठ की आयु में स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में इस हुकान के मालिक सेठ तेजमलजी दागा के पुत्र टीकमचन्द्रवी बागा है। आपका जन्म संवत् १९५४ में हुआ है। आप रायपुर के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, तथा चांदी सोना और सराफी का स्थापार करते हैं। सेठ हरकचम्द्रजी और रतनचम्द्रजी भी योग्य निकले । आपने भी फर्म की बहुत उन्नति की तथा अपनी एक ज्ञाखा मेसर्स हरकचन्द्र नथमल के नाम से कलकत्ता में खोली। जिसका नाम आजकल हरकचन्द्र रावतमळ पड़ता है। इस पर जूट, कपड़ा तथा चलानी का काम होता है। आप दोनों भाई अलग हो गये तथा आप लोगों का स्वर्गबास भी हो गया।

सेठ रतनचन्द्रजी के नथमलजी नामक पुत्र हुए। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके चन्पा-लालजी, और दीपचन्द्रजी दो पुत्र हैं। सेठ हरकचन्द्रजी के रावतमलजी एवस प्नमचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। आज-कल उपरोक्त फर्म के मालिक आप ही हैं। आप दोनों भाई मिलनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। आप लोगों का कलकत्ता के अलावा सालडांगा नामक स्थान पर भी रावतमल मोतीलाल के नाम से जूट का व्यापार होता है। आप तेरायंथी जैन स्वेताम्बर संमदाय के हैं।

रावतमञ्जी के दुवमञ्जी, मनाजालन्नी और माणकचन्द्जी तथा प्रमचन्दजी के मोतीजालजी नामक प्रश्न हैं।

#### सेठ शेरसिंह' भाणकचन्द डागा, बेतूल

इस परिवार का मूळ निवास बीकानेर है। देश से सेठ शेरसिंहजी डागा संवर् १८९६ में वदन्र आये, तथा हुकुमराज मयन्राज नासक हुकान पर सुनीम हुए। सुनीमात करते हुए सेठ शेरसिंहजी ने माळ गुजारी जमाई और अपना घरू ब्यापार भी चाळ िया। दरवार में इनको कुर्सी प्राप्त थी संवत् १९६९ में डागा शेरसिंहजी का स्वर्गवास हुआ, आपके पुत्र माणकचन्रजी डागा का जन्म संवत् १९६० में हुआ। आपने २०१० गांव जमीदारी के खरीद किये, आप भी यहाँ के राजदरवार व जनता में अच्छी हुज्जत रखते थे, आपने अपनी मृत्यु के समय अपनी कन्या सी० भीखीवाई को छगभग १ छाख रुपयों की सम्पत्ति प्रदान की। इनके स्वर्गवासी होने के बाद इनकी धर्म पत्ती ने ५ हजार की छगमग भी दिस्पेंसरी में अपने पति के समरक में उनके नाम से १ वार्ड बनवाया, संवस् १९७० में डागा माणकचंदजी का स्वर्गवास हुआ, आपके नाम पर करतुरचन्दजी डागा बीकानेर से दत्तक छाये गये।

हागा कस्तूरचन्दनी का जन्म संवत् १९५५ में हुआ आपका कुटुम्ब भी वेत्ल जिले का प्रतिष्ठित तथा मातवर कुटुम्ब है, आपके यहाँ वेत्ल में शेरसिंह माणकचद हागा के नाम से ममीदारी तथा सराफी व्यवहार होता है हागा कस्तूरचन्दनी के पुत्र हरकचंदनी १० साल के हैं।

#### सेठ भवानीदास श्रज्जनदास, डागा रायपुर

लगभग १०० साल पूर्व बीकानेर से द्वागा भेरीदाननी के पुत्र भवानीदासजी रायपुर आये और यहाँ उन्होंने कपदातस्वाकू व घी का व्यापार छुरू किया । द्वागा भवानीदासजी के नावंतमळजी तथा अर्जुनदास जी नामक २ पुत्र हुए।

लगभग संवत् १९०० से भवानीदासजी के पुत्र भवानीदास अर्जनदास तथा भवानीदास जावं-दमक के नाम से व्यवसाय करते हैं। सेठ अर्जुनदासजी बागा रायपुर के प्रतिष्ठित न्यक्ति ये आपका

૧૦૬ પૃષ્ટુષ

आपके छाला बादीरासजी, शुक्षाछालजी तथा उमरावसिंहजी नामक २ पुत्र हुए । छाला बादीरासजी बहै योग्य तथा समझदार पुरुष थे । जाति विरादरी में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी । आपका स्वर्गवास ४२ साल की आयु में संवत् १९६४ में हुजा । आपके पुत्र छाला पत्तालाल जी का जन्म १९४७ में छुंदनमलजी का १९५५ में छाला मोतीरामजी के द्वतीय पुत्र मुक्षालालजी छोटी वय में स्वर्गवासी हुए तथा इनके छोटे माई लाला उमरावसिंह जी संवत् १०८४ में स्वर्गवासी हुए । इनके जीवलीमलजी का जन्म संवत् १९२९ का है । आपके पुत्र फतीसिंहजी तथा कुन्दनमलजी के पुत्र कांतिकुमारजी हैं । देहली के ओसवाल समाज में यह खानदान पुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है ।

#### सेठ फौजमल श्रानन्दराम पारख, त्रिचनापल्ली

इस परिवार का मूल निवास पांचला (तींवरी के पास) मारवाड़ है। इस परिवार के पूर्वज सेठ भेरुवानजी पारख के फौजमलजी तथा जेटमलजी नामक वो पुत्र हुए। इनमें सेठ फौजमलजी के आनंदर रामजी और मगनीरामजी नामक २ पुत्र हुए।

सेठ आवन्दरामजी पारत का जन्म संवत् १९२५ में हुआ। सत्रह वर्ष की आयु में आप पल्डन के साथ रेजिमेंटल वेंकिंग का क्यापार करते हुए त्रिचनापछी आये। यहाँ आकर आपने योदे समय तक सेठ रावतमलजी पारत के यहाँ सर्विस की। पश्चाद आपने सुजानमल कोचर की मागीदारों में "आनन्दमल सुजानमल" के नाम से वेंकिंग क्यापार चाल, किया। युक साल बाद इस फर्म में अलैचन्द्रजी पारत भी समिमलित हुए, एवम् इन तीनों सज्जनों ने अंग्रेजी फीजों के साथ जोरों से ५ दुकानों पर मनीलेडिंग विजिनेस चाल, किया। आप पल्टन के खजाने के वेंकिंग विजिनेस को सम्हालते थे। इसलिए रेजिमेंटल वेंकिंस के नाम से बोले जाते थे। इन सल्जनों ने अच्छी सम्पत्ति कमाई और अपनी प्रतिष्ठा बदाई। संवत् १९८० में सुजानमलजी के प्रत्रों ने तथा १९८५ में अलैचन्द्रजी के प्रत्रों ने अपना भाग अलग कर लिया। सन् १९२६ में सेठ आनन्दरामजी पारत स्वर्गवासी हुए। आपने त्रिचनापछी पांजरापोल को ५०००) की सहायता दी है। इस समय आपके पुत्र मूल्यन्दर्जी ११ साल के तथा खेतमलजी ९ साल के हैं। इनकी नावालगी में फर्म का प्रवन्ध भ मेग्वरों की कमेटी के जिम्मे है। यह परिवार स्थानद्वासी आझाय मानता है तथा लगमग २० सालों से फलोदी में निवास करता है। वहाँ मी फीजमल आनन्दराम के नाम से आपके यहाँ बेंकिंग क्यापार होता है। पह फर्म त्रिचनापछी के मारवाडी समाज में सबसे क्यादा प्रविक फर्म है।

#### सेठ जेठमल अखेचंद पारख, त्रिचनापल्ली

उपर सेड आनंत्र्रामजी के परिचय में लिखा जा चुका है कि पांचल ( मारवाड़ ) निवासी सेड भेरदावजी के फोजमलजी तथा वेडमलजी नामक २ पुत्र थे। इनमें सेड जेडमलजी के अलेचन्द्रजी, ध्लमलजी, अचलदासजी तथा रावतमलजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सेड ध्लचन्द्रजी तथा अचलदासजी विद्यमान हैं। सेड अलेचन्द्रजी सेड आनन्द्रामजी के साथ न्यापार करते रहे। संवत् १९७४ में आप स्वर्गावादी हुए। आपके पुत्र फुलचन्द्रजी ने संवत् १९८५ में सेड आनन्द्रामजी पारक से अपना स्वर्ग

#### **Byt**

पारस गीत्र की उरपीत—बारहवीं शताब्दी के अंतिम समय में चंदेरी नगरी में राठौर खरहत्थें सिंह राज्य करते थे। इनके चार पुत्र अम्बदेव, निम्बदेव, भैसासाह और आसपाळ हुए। इन चारों पुत्रों के परिवार से बहुत से गौत्रों की स्थापना हुई, जिसका अरुग २ परिचय स्थान २ पर दिया गया है। भैसाशाह मांदवगद में एक प्रसिद्ध क्यक्ति हो गये हैं। इन्होंने झयुंनय का एक बहुत बढ़ा संघ निकास था, तथा वहाँ का जीर्णोद्धार करवाया था। इनके चौथे पुत्र पास्त्री को आहदनगर के राजा चन्द्रसैन ने अपना जौहरी नियुक्त कियाथा। वहीं एक बार हीरे की सच्ची परीक्षा करने के कारण राजा द्वारा पारखी की पदवी मिली। आगे चरुकर यही पदवी पारख गौत्र के रूप में परिणत हो गई।

#### लाला दिलेरामजी जीहरी (लाहौरी) का खानदान, देहली

इस खानदान के मूल पुरुप लाला दिलेरामजी हैं। आप देहली के ही निवासी हैं। आपका परिवार यहाँ लाहोरी के नाम से मशहूर हैं। आप खेताम्बर जैन स्थानकवासी आच्चाय के मानने वाले है।

ताला दिलेरामनी—आप पंजाब के सुप्रसिद्ध महाराला रणजीतसिंहजी के खास जौहरी थे। देहली में आप बढ़े नामिकित पुरुप हो गये हैं। आपके पुत्र लाला दुलीचन्द्रजी तथा लाला सरूपचन्द्रजी हुए। लाला दुलीचन्द्रजी बादशाह अकबर (हितीय) के खांस जौहरी थे। आपके हुलासरायली, गुलाब-चन्द्रजी, मार्गिसहजी तथा थार्गसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए।

साला हुलामरायजी जोहरी का परिवार — आपके ळाळा ईसरचंद्रजी नामक पुत्र हुए । ईसरचंद्रजी के छाळा जगन्नाथजी, काळा प्यारेळाळजी तथा ठाळा रोश्चनळाळजी नामक है पुत्र हुए । छाळा जगन्नाथजी मामांकित म्यिक हुए । आप राय वदीदासजी जोहरी के शागिर्द थे । आपने कळकते में भी अपनी एक फर्म खोळी थी । आपका स्वर्गवास ५० साळकी आयु में संवत् १९५१ में हुआ । आपके पुत्र छाछा प्रस्तचंद्रजी का जन्म संवत् १९२७ में हुआ । आपके उस समय बी० ए० परीक्षा पास की थी, जिस समय सारे जोसवाळ समाज में एक दो ही में जुएट होंगे । आप भी जवाहरात का व्यापार करते रहे । आपका खांस संवत् १९५२ में हुआ । आपके नाम पर छाछा रसनळाळजी जोघपुर से संवत् १९५६ में दत्तक छाये । आपको जम्म संवत् १९५६ में इसक छाये । आपका जम्म संवत् १९५८ में हुआ । आपकी नावालगी में आपकी दादीजी तथा छाछा प्यारेळाळजी काम देखते रहे । इन दोनों सज्जनों का स्वर्गवास क्रमशः १९५६ तथा संवत् १९६४ में हो गया है । अब इनकी कोई संतान विद्यमान नहीं हैं ।

छ.का रतनकाळजी बढ़े योग्य तथा मिळनसार व्यक्ति हैं। आपके इस समय इन्द्रचन्द्रजी, इरिचन्द्रजी, ताराचन्द्रजी तथा कुशळचंद्रजी नामक ४ पुत्र हैं। आपका परिवार देहळी के ओसमाळ समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाना जाता है।आपके यहाँ "काका प्रनचन्द्र रतनकाल" के नाम से गळी हीरामंद्र देहळी में जवाहरात का व्यापार होता है।

लाला मानसिहनी मोतीलालनी नौहरी का परिवार—लाला मानसिहनी के पुत्र लाला मोतीरामनी हुए। आपका स्वर्गवास ७० वर्ष की आयु में संवत् १९६० में हुआ। आप मी देहली के अच्छे जौहरी थे।

## स्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ रतनचद्जी पारख, रायपुर (सी पी.)

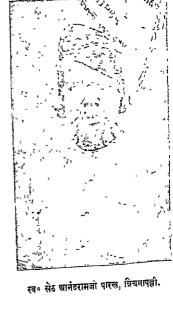



सेठ भीकमचद्जी पारख (भीकमचट रामचट) नासिक.



स्व॰ सेठ ग्रसंचटजी पारस, त्रिचनापट्टी.

परिवार का सम्बन्ध है। सेट रिद्मलजी के पुत्र रावतमलजी तथा रतनलालजी और जयसिंहदासनी के पुत्र खुकीलालजी हुए सेट खुकीलालजी संवत् १९४५ में स्वर्गवासी हुए! सेट रावतमलजी बद्दे साहसी पुरुष थे। देश से आप मदास आये, और वहाँ रेविमेंटल बेंड्स का काम करते रहें। वहाँ से आप फोजों के साथ वैकिंग न्यापार करते हुए वलारों, कामटी लादि स्थानों में होते हुए लगाभग संवत् १९२५ में त्रिवनापछी आये। और यहीं अपनी स्थाई हुकान स्थापित करली। आपने इस कुहुम्ब की खुक प्रतिष्ठा बढ़ाई। सवत् १९७३ में लापका स्वर्गवास हुला। आपके दो साल बाद आपके छोटे भाई सतनलालजी गुजरे। सेट रावतमलजी के इन्द्रचन्दनी, जोगराजजी तथा कैंवरलालजी नामक ३ पुत्र हैं। इनमें जोगराजजी सेट खुकीलालजी के नाम पर दक्त गये। आपका जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप 'रावतमल जोगराज' के नाम से येड्तरू बातार त्रिवनापल्ली में बैंकिंग व्यापार करते हैं। तथा यहां के ओसवाल समाज में अच्छे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। धार्मिक कामों की ओर भी आपका अच्छा लक्ष है। आपके पुत्र चन्यालालजी २० साल के हैं। तथा ब्यापार में माग लेते हैं।

सेट इन्द्रचन्दनी के यहां "इन्द्रचन्द्र सम्पतलाल" के नाम से त्रिचनापली में ब्यापार होता है। इन्द्रचन्दनी धर्म के नानकार व्यक्ति हैं। आपका जन्म संवत् १९६२ में हुआ। आपके पुत्र सम्पतलाल जो ६० साल के हैं। कॅनरलालनी बहुत समय तक जोगरानजी के साथ व्यापार करते रहे। आप इस समय कोहावट में रहते हैं। रतनलालनी के पुत्र मिश्रीलालजी हैं। यह परिचार मंदिर आग्नाय का है!

#### सेठ हजारीमल कँवरीलाल पाराख. लोहावट ( मारवाड़ )

यह परिवार लगभग दो शताब्दि से लोहावट में निवास करता है। इस परिवार के पूर्वज सुलतानचन्दवी पारल के हजारीमलजी तथा रतनलालजी नामक २ पुत्र हुए । इन दोनों भाइयों का लन्म क्रमशः संवत् १९१४ तथा संवत् १९२१ में हुआ। संवत् १९२२ में इन बंधुओं ने धमतरी में हुआन की। संवत् १९६२ में सेठ हजारीमलजी ने बम्बई में हुआन की। इसके १० साल बाद इन दोनों भाइयों का कारवार अलग २ होगया।

सेठ हजारीमलजी का परिवार—सेठ हजारीमलजी मे इन दुकान के व्यापार तथा सम्मान के विशेष बढ़ाया! संवत् १९८४ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके शिवराजजी, कॅबरलालजी, रेखनद्बी, मंखुखदासजी, तथा विजयलालजी नासक ५ हुए। इनमें सेठ शिवराजजी का स्वर्गवास संवद् १९९९ में तथा कॅवरलालजी का संवत् १९०० में हुआ। क्षेप क्षंपु वियमान हैं। इन बंधुओं के यहाँ "इजारीमल कॅवरलाल" के माम से विद्वलवाड़ी बन्बई में आदत का न्यापार होता है। इस दुकान के व्यापार की सेठ शिवराजजी ने उन्नति की। उनके पत्रचात् पारल रेखनद्बी ने कारोबार बढ़ाया! वह परिवार लोहावट में भच्छी प्रतिचार रखता है। सेठ शिवराजजी के प्रत्न दूड़मलजी कन्दैयालालजी, सेठ रेखनंद्वी के पावृदानजी, सोहनराजजी, सेठ मंखलदाखजी के मैमीचन्द्रजी तथा राणुलालजी और विजयलालजी के जमनालाकजी तथा प्रसराजजी है। यह परिवार मन्दिर मार्गय आम्नाय मानता है।

सेठ रतनलालजीका परिवार-सेठ रतनलालजी के पेमराजजी, कुंदनलालजी, सतीदानजी,

साय अरम किया । आपका जन्म संवत् १९७० में हुआ । इस समय आप अपने काका श्वस्त्रहास जी के पुत्र रूपचन्दनी उदयराजनी तथा जुगराजनी, के साथ प्रिचनापली में "श्वस्त्रहास फूलचन्द्र" के नामं से न्यापार काते हैं । सेठ असलदासजी का वय ४५ साल की है ।

सेठ प्रमालनी का जन्म १९४२ में हुआ। आपके लालवन्दनी, मोतीलालनी, बंबरीलालनी, इन्द्रपन्द्रची, राजमल, मोहनलाल आदि ८ पुत्र हैं। आप के यहां जैठ "पूलवन्द लालवन्द" के नाम से येद्धिक व्यापार होता है। सेठ रावतमलनी का स्वर्गवास २५ साल की अवपायु में होगया। आपके कोई संतान नहीं है। यह परिवार प्रिचनापही तथा फलोदी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। स्वत् १९७८ से आपने फलोदी में अपना निवास बना खिया है। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाला है।

#### सेठ हजारीमल भीकचंद पारख, त्रिचनापल्ली

यह फुटुरन लोहावट (मारवाड़) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वन पारल फतेचन्द्रजी के रावतमलजी, रिदमलजी, जयसिंहदासजी, शिवजीरामजी, वल्तावरमलजी, मुकुन्द्रचन्द्रजी तथा मगनीरामजी नामक ७ पुत्र हुए। इनमें सेठ शिवजीरामजी लगमग सौ साल पूर्व देश से आकर वलारी, हैंदरायाद, कामठी आदि स्थानों में रेजिमेंटल वेंकर्स का काम करते रहे, यहाँ से लगभग ७५ साल पहिले आप त्रिचनापली आये। इन्होंने अपनी उमर में लगभग ५० सालों तक रेजिमेंटल वेंकर्स का काम किया। आपके साथ न्यापार में रिदमलजी के पुत्र रावतमलजी और रतनलालजी, जयसिंहदासजी के पुत्र चुन्नीलाल की तथा आपके पुत्र चांद्रनमलजी और हजारीमलजी भी सम्मिलित रूप में "शिवजीराम चंद्रनमल" के नाम से व्यापार करते थे। सेठ शिवजीरामजी पारल के स्वर्गवासी होजाने के बाद उनके पुत्र चांद्रनमलजी तथा हजारीमलजी ने वेळगाँव (महाराष्ट्र) में हुकान खोली, तथा संवत् १९६१ तक वोनों बंधुओं का सम्मिलित न्यापार होता रहा। सेठ घाद्रनमलजी की आयु ८० साल की है, और आप लोहा-वट में रहते हैं। आपके पुत्र स्वाचनच्रती का संवत् १९६८ में स्वर्गवास होगया है।

सेठ हजारीमछजी पारख अपने जीवन के अंतिम पंद्रह साल देश में घार्मिक जीवन विताते हुए संवत् १९७६ में स्वर्गवासी हुए। आपके भीकमचन्दजी तथा खेतमछजी नामक २ पुत्र हुए। आप होनों भाइयों ने सन् १९१६ में त्रिचनापछी में हुकान खोछी। इस समय आपके यहां ३ दुकानों पर सराफी का व्यापार होता है। सेठ मीकमचन्दजी का जन्म संवत् १९४९ में हुआ। आपके पुत्र मैनसुखजी भी व्यापार में भाग होते है। खेतमछजी के पुत्र राणूळाळ तथा शांतिळाळ बालक हैं। खेतमछजी का धार्मिक कामों की ओर ज्यादा छक्ष है। यह परिवार मन्दिर सार्गीय आस्नाय का है।

#### सेठ रावतमल जोगराज पारख, त्रिचनापल्ली

इस परिवार का मूल निवास लोडावट ( मारवाढ़ ) है । इम ऊपर लिख चुके हैं कि क्षेठ फतेचन्दनी के ७ पुत्र थे । इनमें द्वितीय तथा तृतीय पुत्र रिदमल और नर्पासहदासनी से इस इस परिवार में सेट माणकचन्दवी के छोटे आता बसरूपती के पुत्र हरखचन्द्रजी नामांकित्र व्यक्ति हुए, तथा इस समय उनके पुत्र सेट अगरचन्द्रती विद्यमान हैं। आए भी किशनगढ़ के ओसवाल समाज में बदनदार न्यक्ति हैं।

सेठ जेठमल रतनचन्द पारख, रायपुर

इस परिवार के पूर्वज सेट रावतमञ्ज्ञी पारख एक ज्ञातान्त्र पूर्व क्षपने मूळ निवासस्थान बीकानेर से रायपुर आये। यह परिवार मन्दिर मार्शीय जाज्ञाय का माननेवाळा है। सेट रावतमञ्ज्ञी के बढ़े पुत्र आसकरणज्ञी निसंतान स्वर्गवासी हुए, तथा छोटे आता जेठमळ्जी ने अपने परिवार की वमीदारी तथा छपि के काम को विशेष बढ़ाया, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। संवत् १९३९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र रातचन्द्रजी हुए।

सेठ रतनचन्द्री पारत—सापका अन्य सम्बत् १९३६ में हुला। घार्मिक कार्मों की बोर कार्यको लच्छी रचि है। अपने पिताजी के बाद लायने जमोदारी तथा कृषि के कार्य को बढ़ाया है। रायपुर के बोसवाल समाज के आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके वर्मवन्द्री, कर्मचन्द्री, कर्स्वन्द्री और प्रेमचन्द्री नासक ४ पुत्र हुए। धर्मचन्द्री का जन्म संवत् १९६२ में हुला। इन भाइयों में कर्मचन्द्री का संवत् १९८० में १९ साल की वय में स्वर्गवास हो गया। आप बढ़े होनहार थे। आप पुत्र ए॰ सेकड ईयर में पुत्र थे। आप पुत्र ए॰ सेकड ईयर में पुत्र थे। आप पुत्र पेन की ओर आपकी विदेश रुचि थी। आपने अपनी प्राह्वेट लाएकोरी में ढेड़ हलार ग्रंथों का संग्रह किया था। आपके स्नारक में आपके पिताजी नी लाजों को सहावता हेते रहते हैं। सेठ रतनचन्द्रती के शेप पुत्र धर्मचन्द्रती, कस्तुर्वद्वी तथा प्रेमचंद्रती पटते हैं।

#### सेठ मीकमचन्द रामचन्द पारख, नाशिक

इस परिवार का मूल निवास तींवरी (बोधपुर स्टेट) है। इस परिवार के पूर्वंत सेठ मोतीरामबी पास्स स्थामग १५० साल पहिले देश से नाशिक के समीप मलसलावाद नासक स्थान पर जाये। आपके पुत्र पास्स किशनीरामजो और पौत्र पास्स राम बन्द्रजी हुए। आप लोग सलसलावाद में ही न्यापार करते रहे। सेठ रामचन्द्रजी पास्स का स्वर्गवास संवत् १९५३ में हुआ। आपके पुत्र सेठ मीकमकंद्रजी तथा स्थानमल्जी पास्स हुए।

सेठ मीक्रमचन्द्रनी पारख—आपका जन्म संवद १९१२ में हुना । आपने माशिक में बरहे का व्यापार चाल किया । जातीय सुधार तथा धर्म व्यापार चाल किया जातीय सुधार तथा है। जार माशिक जिला जीसवाल परिपद् के सेक्रेटरी थे तथा उसके स्थाई सेक्रेटरी भी आप हैं। वाशिक के शोसवाल समाज में जाप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र लक्त्यीचन्द्रजी वयती "पारख ब्रद्धे" वामक कपदे की दुकान का संचालन करते हैं तथा दूसरे पहुते हैं। यह परिवार स्थानकवासी जानाय की मानने वाला है।

पारत स्थानमस्त्री का जन्म १९४८ में हुआ । आप नंदलार भग्डारी मिल् ऋाधशॉप कार्ने पर कार्य करते हैं । आपके पुत्र देवीचन्द्रजी स्वयसाय करते हैं तथा इस्तीमरुजी स्रोटे हैं ।

र्चपाळाळजी, तथा जुगराजजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें पेमराजजी १९६२ में तथा कुन्दनमळजी १९६३ में स्वर्गवासी हो गये हैं। दोष विद्यमान हैं। इस परिवार की धमतरी, तथा जगदळपुर में दुकाने हैं।

#### सेठ मोतीलाल हीरालाल पारख, सिंगरनी कालरी (निजाम)

इस परिवार का मूळ निवास छोहावट (सारवाड़) है। इस परिवार के पूर्वज सेट रामचन्द्रजी के सुजावमळ्जी, भहोसिहदासजी, सालमचन्द्रजी तथा मुळतावचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेट महा-सिंहदासजी पारल के प्तमचन्द्रजी, मोतीळाळजी मोहनलाळजी व करनीदावजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेट मोतीळाळजी अपने पुत्र हीराळाळजी को साथ छेकर संवत् १९५५ में सिंगरची कॉलेरी आये, तथा सराफी और आदृत का कार्य चाळ किया। सेट मोतीळाळजी ने इस दुकान के व्यापार को बद्राया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९७६ में हुआ। आपके हीराळाळजी, वांदमळजी, रेखचन्द्रजी, कुन्दनमळजी और सुखळाळजी नामक ५ पुत्र हुए। जिनमें चांदमळजी संवत् १९७८ में स्वर्गवासी हो गये। यह परिवार मंदिर मार्गीय आम्नाय का मानने वाला है।

सेट हीराजालजी का जन्म संवत् १९४० में हुआ। आप समाते तथा समझदार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र नेमीचन्द्रजी स्वर्गवासी हो गणे हैं। सेट रेखचन्द्रजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ। आपके पुत्र जेटमळती २१ साल के हैं। आप क्यापार में भाग छेते हैं। इनके पुत्र अनोपचन्द्रजी हैं। सेट कुन्द्रनमळती का जन्म १९५६ में हुआ। आपके कुन्रलालजी, चम्पालालजी तथा खेतमळजी जामक २ पुत्र हैं। इसी तरह सुखलालजी के पुत्र भेरीलालजी हैं। यह परिवार लोहावट के ओसवाल समाज में नामकित कुदुम्य माना जाता है। आपके यहाँ सिंगरनी कॉलेरी तथा बेह्मपछी (निजाम) में बेकिंग ज्यापार होता है।

#### सेठ श्रमरचन्द रतनचंद पारख, किशनगढ़े

इस परिवार के पूर्व तो से माणकचन्द्रजी के पुत्र कुशालचन्द्रजी सगमग एक सौ वर्ष पूर्व बीकानेर से किञानगढ़ आये । आपको दरबार ने इज्जत के साथ किशनगढ़ में बसाया, तथा ध्यापार के लिए रियायतें दीं । आपके पुत्र पुनमचन्द्रजी पारख हुए ।

सेठ पूनमचन्दजी पारख—आप बड़े नार्मावित व्यक्ति हुए । आपने व्यवसाय की बहुत बन्नति की, तथा बाहर कई दुकानें खोळीं । आप गरीबों की अन्न वख से विशेष सहायता करते थे । आप गुप्तदानी थे । इसी तरह की विशेषताओं के कारण आप राज्य, जनता पूर्व अपने समाज में सन्माननीय व्यक्ति हुए । आपके प्रत्न पारख अमरचंदजी विद्यमान हैं ।

सेठ अमरचन्द्रजी पारल किश्तनगढ़ के ओसवाल समाज में तथा ब्यापारिक समाज में अध्धी प्रतिष्ठा रखते हैं। राज्य में आपको दरबार के समय कुर्सी प्राप्त है। आपके यहाँ वैंकिंग ध्यापार होता है। आपके रतनचन्द्रजी, कक्ष्मीचंद्रजी तथा उमरावचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। इन सज्जों में श्री रतनचन्द्रजी ने सन् १९३३ में बी० पू० पास किया है, तथा इस समय आप इलाहाबाद में एक॰ एक॰ बी० का अध्ययन कर रहे हैं। आप बड़े सजन व समझदार व्यक्ति हैं। आपके छोटे श्राता लखमीचन्द्रजी मेट्रिक में तथा उमरावचन्द्रजी छठी इसस में पढते हैं।

#### भोसवास जाति का इतिहास

यहाँ आपने करदे और गल्ले का काम करने के लिये फर्म स्थापित की । आपकी दुद्धिमानी से फर्म की बहुत तरक्की हुईं। आपका स्वर्गवास हो गया । इसी प्रकार आपके भाई मेमीचन्दनी का भी स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र ढालचन्दनी, बींजराननी और बिरदीचंदनी स्वतंत्र रूप से मोपाल में ब्यापार करते हैं।

सेठ फतेचंदजी के आनंदचन्दजी, अजीतमलजी, लालजी तथा मालचन्दजी नामक चार पुत्र हैं। आजकल आप सब लोग स्वतंत्र रूप से न्यापार करते हैं। सेठ अजीतमलजी बीकानेर के खजांची प्रेमचंदजी माणकचंदजी के साक्षे में कलकचा में दुकान कर रहे हैं। आपको फर्म पर कपड़े का योक व्यापार हो रहा है। आप मिलसार और उत्साही व्यक्ति हैं आपके पीरूदानजी नामक पुक्र पुत्र हैं।

#### सेठ पन्नालाल सुगनचन्द पारख, चुरू

सेठ ठाउपन्दनी पारत के पूर्वजों का मूळ निवास स्थान बीकानेर था। वहाँ से रिणी होते हुए जुरू नामक स्थान पर आकर बसे। जुरू में सेठ जीधमछजी हुए। जोधमछजी के चार पुत्रों से में मुकन्दर दासजी जीर अनेचन्दनी के परिवार वाले शामछात में ज्यापार करते हैं। मुकन्ददासजी के परचार क्रमश उनके पुत्र गजराजजी, नवलचन्दजी, पत्राहालजी और सुगनचन्दजी हुए। सेठ छनेचंदजी के बाद क्रमश धर्मण्डीरामजी जवाहरमछजी और छालचन्दजी हुए। सेठ छालचन्दजी बड़े न्यापार हुशक और सजन व्यक्ति हैं। सेठ सुगनचन्दजी भी मिलनसार और योग्य सज्जन हैं। आजकल आप दोनों सज्जन मेससे पत्राहाल सुगनचन्द के नाम से क्रास स्ट्रीट कलकत्ता में थोक धोती जोड़ों का व्यापार करते हैं। यह फर्म सम्बर १८९२ में स्थापित हुई थी। सेठ छालचन्दजी के जयचन्दजालजी नामी एक पुत्र हैं।

### वरमेचा

वरमेचा गौत को उत्पत्ति—सहाजन वंश मुक्तावली में लिखा है कि संवत् ११६० में रणतमंबर के राजा छारुसिंह को अपने सातों पुत्रों सहित सुनि श्री जिनवछुत्र सूरिजी ने जैनधर्म का श्रीतबोध देकर श्रावक बनाया। इन्ही सातों पुत्रों के नाम से सात गौत्र की उत्पत्ति हुई। इनमें से बड़े पुत्र ब्रह्मदेव से बरमेचा गौत्र की स्थापना हुई।

#### सेठ साहबराम बरदीचंद बरमेचा, नाशिक

इस परिवार का मूल निवास जोधपुर के समीप द्दीजर नामक स्थान है। यह |परिवार जैन-स्थानकवासी आज्ञाय का भानने वाला है। देश से स्थापार के निमित्त सेठ साहबरामजी बरमेधा लगमा संवत् १९०५ में नाशिक आये, तथा स्थापार आरम्म किया। आपके मगनमल्जी, ज्ञानमल्जी तथा वरदीचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए। इन भाइयों में से सेठ बरदीचन्द्रजी बरमेचा ने सेठ चुक्कीलल्जी नवल्मलजी लुमठ के साथ साहबराम बरदीचन्द्र के नाम से किराने का म्यापार, किया तथा इस हुकान के स्थापार तथा सम्मान की ज्यादा बदाया। आप अपनी जाति के बद्दे सुभवितक स्वक्ति थे। आप संवद

#### सेठ जुगराज केसरीमल पारख, येवला ( नाशिक )

इस परिवार का मूल निवास तींवरी ( जोधपुर स्टेट ) है इस परिवार के पूर्वन .पारव रहमचंद जी के पुत्र भीमराजनी तथा दहैंचंदनी दोनों भाहयों ने मिलकर संवत् १९६० में येवले में कपड़े की दुकान की । इसके थोड़े समय के बाद दुकान की शाखा नांदगांन में खोळी गई। आप दोनों माहर्षों ने दुकान के न्यापार तथा सम्मान को तरकी दी। तथा अपनी दुकान की शाखा बम्बई में भी खोळी। आप दोनों सज्जनों का स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ भीमराजनी के पौत्र (कानमञ्जी के पुत्र ) उत्यचंदकी तथा खेतमञ्जी और दहेंचंदनी के पुत्र जुगराजजी विद्यमान हैं। सेठ भींवराजजी के पुत्र कानमञ्जी का स्वर्गवास संवत् १९७५ में हो गया है। इस समय सेठ जुगराजजी इस परिवार में बढ़े हैं। आपका जन्म संवत् १९४५ में हुआ। इस समय आपके यहाँ भीजराज देवीचंद के नाम से बम्बई में, भींमराज कानमञ्ज के नाम से नौद्गांन में तथा जुंगराज केशरीमञ्ज के नाम से येवला में कपड़े की आदत आदि का व्यापार होता है। यह परिवार तींवरी, बम्बई, येवला आदि स्थानों में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। तथा मंदिर मार्गीय आद्याय का मानने वाला है।

#### मुनीम फतेचंदजी पारख, उज्जैन

संबत् १८९२ में इस परिवार के प्रधम पुरुष सेट पूळचन्द्रजी बीकावेर से वनरंगगढ़ नामक स्थान पर आये। यहाँ आकर आपने देनलेन का न्यापार शुरू किया। आपके पुत्र प्तमचन्द्रजी बढ़े व्यापार कुकाल और सज्जन न्यक्ति थे। आपने अपने न्यवसाय की उन्नति के साथ र जमींदारी की खरीद की। आपका धार्मिकता की ओर भी अच्छा ध्यान था। आपका स्वगंवास हो गया। इस समय आपके पुत्र सेठ फतेचन्द्रजी इन्दीर के प्रसिद्ध सेठ सर स्वरूपचन्द्र हुकमचन्द्र की उजीन हुकान पर सुनीम हैं। आपका स्वमाय सिलनसार है। यहाँ आपका अच्छी प्रतिष्ठा है। आपने भी बहुत सी जमींदारी खरीद की हैं। बातरंगगढ़ के पंचायती बोर्ड के आप सरपंच रहे थे। उजीन की मंडी कमेटी के आप चौधरी रहे। इस समय आपके तीन पुत्र हैं, जिनके नाम हीराचन्द्रजी, रतनचन्द्रजी और इन्द्रचन्द्रजी हैं। आपकी पुत्री श्री नायोबाई ने आचार्या प्रमोद श्री जी के उपदेश से जैन धर्म में साध्वीपन के लिया है। इस समय उनका नाम राजन्द्र श्री जी है।

#### सेठ अजीतमल माणकचन्द पारल, बीकानेर

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ सुस्तानमञ्जी करीव १५० वर्ष पूर्व बीकानेर आकर बसे ये। आपके पुत्र सेठ अवीरचन्दजी ने आगरे में सेठियों की फर्म पर सर्विस की। आपके हमीरमञ्जी, सुगनमञ्जी सुमेरमञ्जी और चन्दनमञ्जी नामक चार पुत्र हुए। सेठ सुगनमञ्जी में कलकत्ता आकर सेठ रिखलाल आंकिशन के पहाँ नौकरी की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके फरोचन्दजी और नेमीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ फरोचेंदजी कुछ महाजनी का हिसाब किताब सीखकर बरोश नामक स्थान पर चले आये।

५५३

## श्रोसवाल जाति का इतिहास









धर्मजाला इटारसी ( प्रतायमल लखमीचंद वेत्ल )

भणी में आपकी देख रेख में एक श्री पार्श्वनाथनी का बहुत विशाल और भन्य मंदिर बना है। इस समये आपकी हुकान पर वैंक्षिण सोना चाँदी, कपढ़ा खेतीवड़ी आदि व्यापार होता है। परभणी में बह फर्म बहुत प्रतिष्ठित हैं। सेठ मोहनलालनी बढ़े उत्साही हैं। आपके इस समय एक पुत्र हैं जिनका नाम नेमीचंदनी हैं। आपका संवत् १९६५ का जन्म है।

#### श्री मनोहरमलर्जी गोठी, नाशिक

आपका परिवार महामन्दिर (जोजपुर) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वज देश से क्यापार के लिये नाशिक जिले के घोटी नामक स्थान में आये। वहाँ सेट मनीरामजी तथा उनके 3<sup>3</sup> रखमीचन्दजी आसामी लेन देन का काम करते रहे। सेट खखमीचन्दजी संवत् १९७७ में स्वर्गवासी हए। आपके प्रच मनोहरमल्जी हए।

मनेहर्मलजी गोठी—आपका जन्म संवत् १९५९ में हुआ। अपने पिताजी के स्वर्गवासी होने के वाद आप ११ सालों तक वन्नई में सर्विस करते रहे। जाति हित के कामों में आपकी बहुत रुचि है। आप वन्नई की ओसवाल मित्र मण्डल, नामक संस्था के सेकेटरी रहे। संवत् १९३२ से आपने नाशिक में 'गोठी त्रादर्स" के नाम से कपने का ज्यापार स्थापित किया। आप इस समय नाशिक जिला भोषः वाल समा और जैन योडिंग के सेकेटरी हैं। नाशिक जिले के उत्साही कार्य्य कर्जाओं तथा जाति हितीपी व्यक्तियों में आपका नाम अग्र गण्य है।

### **प्रंग**िक्या

पूगिलया गोत्र की उत्पित्त—कहा जाता है कि कोद्रपुर (जेसकमेर. के भारी राजा रावक जेतवी के ९ वर्षाय पुत्र केलणदे को गलित कुष्ट की बिमारी हो गई थी। उस समय राजा के आग्रह से दादा जिनवृत्त प्रिंची छोद्रपुर आये। तथा राजपुत्र को स्वस्थ्य किया। कुमार केलणदे ने साधुवृत्ति धारण करने की प्रार्थना की। तथ गुरु ने उसका मुण्डन कराकर सम्यक्त युक्त बारह व्रत उचराये। दर्शन और दीक्षा की बार रहने के कारण इनकी गोत्र राखेचाह ( राखेचा) हुई। ये अपने निवास प्रंगल से उठकर दूसरे स्थल पर बसे। इसिलिये प्रंगिलया राखेचा कहलाये। इस प्रकार पद्गिलया गीत्र की उत्पत्ति हुई।

#### सेठ ताराचन्दनी बीनराजजी पूंगलिया, इगरगढ़

इस परिवार के लोग पूंगल से संमद्दसर नामक स्थान पर आये । वहाँ से फिर संबद १९५२ में सेठ रागतमलजी श्री द्वेगरगढ़ाआये आप बढ़े सेधावी और अनुभवी सज्जन थे। द्वारगढ़ आने के पूर्व ही आपने पूरणी (भागलपुर) नामक स्थान पर अपनी फर्म पर गर्ले का न्यापार शारम्म किया। इसके बाद सफल्ला मिलने पर कमजा साहवर्गज और छत्तापुर में अपनी शाखाएँ खोलीं। संबद् १९५७ में आपकी स्योगास हो गया। आपके ताराचन्द्रजी और बीजराजनी नामक दो पुत्र हुए। जी नामक पुत्र हैं। सेठ केशरीचन्दनी गोठी का जन्म संवत् १९४९ में हुआ । आपने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है, तथा जमीदारी और दुकानों का कार्य्य देखते हैं।

थ्री दीपचन्दनी गोठी--आप सेठ रूखमीचन्दनी गोठी के छठे पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९५५ की दीपमालिका के दिन हुआ। नागपुर कांग्रेस से आपने राष्ट्रीय कारगें में सहयोग देना आरंभ किया। आपके दयाल व अभिमान रहित स्वभाव के कारण बेतूल जिले की जनता आपसे दिनों दिन अधिकाधिक स्नेह करने छगी । आप जनता में सेवा समिति आदि का संगठन करते रहे । सन् १९२८ में आपने "शोंड" नामक जंगली जातियों से शराब मांस आदि छुड़वाने का ठोस कार्य्य आरंभ किया। सन् १९२७ में आपको डिस्ट्रिक्ट कैंसिल की मेम्बरिशप व पुम० एल० सी० का सम्मान्न प्राप्त हुआ । थोंदे समय वाद आप कोंसिल से इस्तीफा देकर सत्याग्रह संग्राम में प्रविष्ठ हुए । सन् १९२९ में जंगल सत्याग्रह करने के उपलक्ष में आपको एक साल का कारावास तथा ५००) जुर्माने की सजा हुई। आप की गिरफ्तारी के समय आपके प्रेम के वज्ञां भू त होकर २५। ३० हजार गाँड जनता उपस्थिति थी। आपके पीछे आपके परिवार से गवर्नमेंट ने सत्याग्रह शांत करने के लिये मेजी गई पुलिस के खर्चे के ३४००) वसरु किये। आप गांघी इरविन समझौता के अनुसार ७ मास ४ दिन की सजा भुगत कर ता॰ ९ मार्च १९२१ के दिन नागपुर जेल से छूटे। आपकी प्रथन पत्नी श्रीमती सुगनदेवीजी भापके जेठ यात्रा के परचात् अत्यन्त त्यागमय जीवन विताने छगीं। जिससे उनका द्वारीर श्रीण होगया और रोगप्रसित होजाने के कारण उनका शरीरान्त ५ सितम्बर १९३१ में होगया इधर ३ साठों से गोडी दीपनन्दजी डिस्ट्रिक्ट केंसिल के सेकेटरी तथा स्कूल बोर्ड के मेम्बर हैं। आपका प्रेमाल स्त्रभाव प्रशंसनीय है। इतनी बढ़ी सम्पत्ति तथा सम्मान के स्वामी होते हुए भी आपको अभिमान छ तक नहीं गया है। आपके छोटे आता फुलचन्दजी अपनी मालगुजारी का काम देखते हैं।

यह परिवार सी॰ पी॰ कें ओसवाल समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा रखा है। इस समय छमासा १०० गांवों की जमीदारी इस छुटुम्ब के पास है। इस परिवार की मुख्य दुकान "सेट प्रतापमल छखमीचन्द" के नाम से बैतूल में है। जिस पर जमीदारी, बेंकिंग तथा चांदी सोने का व्यापार होता है। इसके अलावा इस परिवार की मिन्न २ नामों से बेतूल इटारसी तथा जनरदेव में दुकाने हैं।

#### सेठ बालचन्द गंभीरमल गोठी, परभणी (निजाम)

इस सानदान के मालिक स्ल.निवासी विलाइ। (जोधपुर-स्ट्रेट) के हैं। आप मंदिर आसाय के सजान हैं। सब से पहले विलाइ। से सेट वालचन्द्रजी गोठी करीब १२५ बरस पहले परभणी में आये। आपने वहाँ आकर के अपनी फर्म स्थापित की। आपको स्वर्गवासी हुए करीब ५० वर्ष हो गये होंगे। आपके पश्चात आपके पुत्र सेट गम्मीरमलजी गोठी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। आपके समय में भी फर्म की बराबर सरकती होती रही आपका संबद् १९५६ में स्वर्गवास हुआ।

आपके पत्रवात् आपके पुत्र सेठ मोहनसालजी गोठी में इस फर्म के काम की बहुत तरवर्का दी ! आपका जन्म संवत् १९२५ में हुआ । आपने मकान, बतीचे वरोरा बहुत सी स्थावर संग्पत्ति वदाई । पर-

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेंठ बीजराजजी पूगलिया, डूंगरगढ.





बाबू तोलारामजी प्रालिया, हूंगरगढ़.



श्री मनोहरमलजी गोठी, नाशिक.

स्वर्गवासी हो गये। आपके हाथों से व्यापार को तरकी मिछी। आपके वहे आता सेट कनीरामजी के कार-चन्दजी मामक पुत्र हुए। इनका स्वर्गवास संवत् १९७२ में हो गया। छाभवन्दजी पुद्गिल्या के मेमीचन्दजी तथा सरदारमछजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें नेमीचन्दजी (सेट जवाहरमछजी के पुत्र) छोगमछजी के नाम पर दचक गये। इनका स्वर्गवास संवत् १९७२ में हो गया।

सेठ सरदारमलली पूंगलिया—आपका जन्म संबत् १९४४ में हुआ ! आपका धार्मिक कार्मों की ओर बहुत बड़ा लक्ष है । आपने नागपुर स्थानक की बिल्डिंग बनवाने में सहायता दी, तथा बहुत परिश्रम उठाया । यहाँ आपने कई साधुओं के चातुर्मास कराये । केसरवाई के ४० दिनों के संथारे का व्यय उठाया । वृद्ध ऋषिजी की दीक्षा का खरच उठाया, नामली में स्थानक बनवाया ! स्थानीय मंदिर के कल्का चर्ष वाने में ५ हजार |रूपये दिये, हत्यादि कई धार्मिक काम किये । आप नागपुर के जैन समाज में नामांकित गृहस्थ हैं । आपके यहाँ नेमीचंद सरदारमल के नाम से सोना चांदी तथा सराफी क्यापार होता है ।

#### सेठ केसरीमल पीरूदान पुंगलिया, चांदा

इस परिवार का मूल निवास स्थान खारा (बीकानेर स्टेट) है। वहाँ से संवत् १९३५। १० के लगासा यह बुद्धस्व भिनासर (बीकानेर स्टेट) गया, तथा भिनासर से सेठ विवजीरामजी के प्रत्र क्षत्रभीचन्दनी पुत्रलिया २० साल की दमर में चांदा आये, तथा उन्होंने अमरचन्दनी अगरचन्दनी गोलेक की दुकान पर १९६७ तक मुनीमात की, आपके ६ छोटे भ्राता रावतमलजी, भेरूदानजी, मंगलचन्दनी, केशरीमलजी, प्रत्मचन्दनी तथा पीरूदानजी नाम के और थे, इन भाइयों में से भेरोंदानजी केशरीमल जी तथा प्रसचन्दनी के कोई संतान नहीं हैं। सेठ लखमीचन्दनी पृत्रलिया मुनीमी करते रहे, तथा भेरूदानजी ने व्यापार छुरू किया। आपके बाद केसरीमलजी तथा पीरूमलजी काम काज चलाते रहे। संवत् १९६७ में लखमीचन्दनी ने अपना घरू चांदी सोने का व्यवसाय छुरू किया। संवत् १९८९ में इनका शरीरावसान हुआ।

सेट शवतमञ्जी पुद्रिलिया के हमीरमञ्जी तथा राजमञ्जी नामक २ पुत्र हुए तथा हमीरमञ्जी के केवलचन्द्रजी तथा खेमचन्द्रजी नामक पुत्र हुए । इनमें सेट राजमञ्जी, पीरूदानजी के नाम पर तथा केवलचंद्रजी, खख्मीचन्द्रजी के नाम पर दत्तक गये । पुद्रिलिया मंगलचंद्रजी का जारीरान्त संबंद १९७६ में हुआ । इनके ३ पुत्र हुए पीपचन्द्रजी मृलचन्द्रजी तथा नेमीचन्द्रजी । इन आताओं के बार्टी दीपचन्द पुद्रिलिया के नाम से चांद्रा में चांद्री सोना व सराफी ज्यापार होता है ।

सेठ राजमलजी पूँगलिया—अपका जन्म संवत् १९४९ के में हुआ, आपने अपने ज्यानार की उन्नति के साथ २ कृषि तथा मालगुनारी के काम को बढ़ाया आपके पास इस समय ४ गाँवों की जमीदारी है। आप चांदा के च्यापारिक समाज में अच्छी इञ्जत रखते हैं संवत् १९३० से आप चांदा म्युनिसिएँडिटी के मेम्बर निवासित हुए हैं, सार्वजनिक और छोकहित के कामों में आप सहायता देते रहते हैं। आपके मनालालजी, सुबीलालजी, उत्तमचन्दनी, रेसचन्दनी तथा गुलाबचन्द नामक ५ पुत्र हैं जिनमें मनालालजी को वय २० साल की है।

सेठ ताराचन्दनी श्रोर बींनराननी—आप दोनों भाइयों ने भी न्यापार में बहुत तरकी की। वृद्धम् अपने न्यापार को विस्तृत रूप से बहाने के लिये फारबिसगंन, डोमार, युरलीगंन और कलकत्ता आदि स्थानों पर अपनी शाखाएँ स्थापित कर जूट का न्यापार शुरू किया। इसमें आप लोगों को बहुत सफलता मिली। आप लोगों का यहाँ की जनता एवस् बीकानेर स्टेट में अच्छा सम्मान है। संवत् १९८५ में ताराचन्दनी का स्वर्गवास हो गया। आपके शेरमलजी, जयचन्दलालजी, बिरदीचन्दनी और बीवराजजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से शेरमलजी का स्वर्गवास हो गया। शेष बंधु न्यापार संचालन करते हैं। बाबू जयचन्दलालजी मिलनसार और उत्साहा व्यक्ति हैं।

Ì

सेट बींजराजनी के सात पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः नेमीचन्दजी, मेघराजनी, धरमचन्दजी, माणकचन्दजी, रिधकरनजी, ग्रुमकरनजी,और प्तमचन्दजी हैं। इनमें से प्रथम तीन व्यापार संचालन में योग देते हैं। शेष पढ़ते हैं। इस परिवार की ढूंगरगढ़ में बहुत सी हवेलियां बनी हुई हैं। यह परिवार श्रीजैन तेरापंथी संप्रदाय का अनुयायी है।

### सेठ गोकुलचंद कस्तूरचंद पूंगालिया, इंगरगढ़

इस परिवार के कोगों का मूछ निवास स्थान समदसर ही था। वहाँ से संवर १९४२ में सेठ अखय चन्द्रजी के पुत्र सेठ अखंतदासकी, शेरमळ्जी, गोकुछचन्द्रजी, हुळीचन्द्रजी और काळ्समजी श्रीह्रंगरगढ़ आये। कुछ समय के पश्चार ये सब माई अख्य २ हो गये। वर्तमान इतिहास सेठ गोकुछचन्द्रजी के वंश का है। सेठ गोकुछचन्द्रजी ही चे पहले पहल आसाम प्रान्त के गोकुछचन्द्रजी ही चे पहले पहल आसाम प्रान्त के गोकुछचन्द्रजी ही चे पहले पहले आसाम प्रान्त के गोकुछचन्द्रजी ही चे पहले पहले आसाम प्रान्त के गोकुछचन्द्रजी ही वहुत तर्ह्या की। कावन फर्म की बहुत तरह्यी की। कावन पर्म की बहुत तरह्यी की। किठकचा में भी आपने हस्तमल कस्त्रचन्द्र के नाम से फर्म स्थापित कर कपड़े का च्यापार प्रारम्भ किया। सम्यत् १९७२ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके हस्तमलजी, कस्त्रचन्द्रजी और वेगराजजी नामक तीन पुत्र हुए। आप छोग भी मिछनसार और व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आप छोगों का स्वर्गवास हो गया। इस समय इस इस फर्म के मालिक सेठ कस्त्रचन्द्रजी के पुत्र वा॰ तोलारामजी हैं। आप उत्साही नवसुवक हैं। आपने मी गौरीपुर में अपनी एक बांच खोलकर उसपर जूट का काम प्रारम्भ किया है। आपकी फर्म का बीकानेर स्टेट में अच्छा सम्मान है।

### सेठ नेमीचंदजी सरदारमल पूंगलिया, नागपुर

इस परिवार का मूळ निवास बीकानेर है। इस परिवार के पूर्वज सेठ दौळतरामजी पृङ्गळिया के क्लीरामजी, मेरॉदानजी, सुगनचंदजी तथा जवाहरमळजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से सेठ भेराँदानजी फुँट की सवारी से समान १०० वर्ष पूर्व नागपूर आये। योहै समय वाद आपके छोटे भाई जवाहरमळजी भी नागपूर आ गये। आपके मझळे आता सुगनचन्दजी पुङ्गिळया जमरावती में सेठ मोजीराम घळदेव की दुकान पर प्रधाम सुनीम थे। तथा वहाँ वजनदार पुरुष माने जाते थे। सेठ भेरोंदानजी संवत् १९६० में में भापका बहुत बदा हाथ है। आपका हृदय वायदे के ज्यापार के लिये बहुत खुला हुआ है। इजारों टाखों क्पयों की हार जीत करना आपके लिये वांचें हाथ का खेल है। जिस समय आपकी खरीदी और विकवाली शुरू होती है उस समय प्रायः सारे वाजार की निगाह आपकी ओर रहती हैं, यहां तक कि आपके कारण वाजार में कहे वार बढ़ी २ घटा बढ़ी हो जाती है आपके इस समय जसकरणजी नामक एक पुत्र है।

सेठ सूरजमलजी—आप मिलनसार और खुशमिजाज सज्जन हैं। आपको मकान बनाने का वहुत शौक है। आपने अपने डिजाइन द्वारा एक सुन्दर हवेळी का निर्माण करवाया है। यह विजाइन अच्छे २ हश्जीनियरों के डिजाइन का मुकावळा करने में समर्थ हो सकता है। आपके रणजीतसिंह, धनपतिंसह और मोहनसिंह नामक तीन पुत्र हैं।

## **चंडा**लिया

#### जयकरणदासजी चण्डालिया का परिवार, सरदारशहर

इस परिवार वालों का पहले निवास स्थान सवाई (सरदार शहर से १ मींक) नामक स्थान था। मगर जब से सरदार शहर बसा उसी समय से इस परिवार के प्रथम व्यक्ति सेठ जवकरवदासजी यहां जाये। इनके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कम से सेठ उममेदमलजी सेठ जीतमकजी और सेठ इन्द्रचंद जी थे। इनमें से पथम एवम् नृतीय दोनों सज्जनों ने मिलकर कलकत्ता में अपनी फर्म स्थापित की। तथा कपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया। आप लोगों को इसमें अवशी सफलता प्रास हुई। सेठ उम्मेदमल जी धार्मिक व्यक्ति थे। आपका प्रायः सारा समय धार्मिक कार्यों ही में खर्च होता था। सेठ इन्द्रचन्द्र जी इस खानदान में बड़े प्रतिमा सम्पन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने यहां की एंच एंचायती में कई नये कानून नगये जो अभी भी सुचाक रूप से चल रहे हैं। आपने एक शनीइवरती का मन्दिर वर्षा कुवा भी वनवाया। सरदारशहर के बसाने में आपने बहुत कोशिश की। लिखना यह कि है आप उस समय के नामांकित व्यक्ति थे। आपका स्थांवास संवद १९७३ में होतया।

सेठ उम्मेदमल्जी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेठ कोदामलजी सेठ छोगमलजी और हेठ पोक्रमल्जी और हेठ पोक्रमल्जी हैं। तथा सेठ इन्ज़्यन्द्जी के पुत्र सेठ शोभायन्त्जी चंडालिया थे। इस समय आप लोगों का न्यापार कलकचा में मेससे शोभायन्त्र कोड़ामल के नाम से होता था। संवत् १९७२ में किर माई २ जलग होगये। और अपना अपना न्यापार स्वतंत्र। रूप से करने लगे। सेठ कोड़ामलजी तथा छोगमलजी यहां के प्रसिद्ध न्यक्ति हुए। आप लोगों ने न्यापार में भी अच्छी सफलजा प्राप्त की। सेठ शोभायंदजी भी अपने पिताली की सांति बड़े नामांकित व्यक्ति हुए। आपका यहां की पंच पंचायती में बहुत भाग रहा। आपका सारा जीवन एक प्रकार से पिल्लिक सेवाओं ही में ध्यतीत हुआ। आप तीनों भाइयों का स्वर्गवास होगथा। सेठ पोक्रमलजी इस समय विद्यमान हैं आपकी अवस्था इस समय ७० वर्ष के करीब है। अपने भाइयों से अलग होते ही आपने कलकता में अपने पुत्रों के नाम से फर्म स्थापित करदी थी। जिस पर आज कपड़े का च्यापार हो रहा है।

469

## कैंगानी

केंगानी परिवार की उत्पत्ति—कहा जाता है कि जैतपुर के चौहान राजा जैतसिंहजी के पुत्र वंगदेव अंधे हो गये थे। इनको जैनाचार्य्य से स्त्रास्थ लाभ हुआ। इससे उन्होंने श्रावक बत धारण कर जैन धर्म अंगीकार किया। इन्हों बंगदेव की संतानें वैगानी कहलाई।

### वैंगानी परिवार लाड़न

इस परिवार वाले सजानों का पूर्व निवास स्थान बीदासर था वहाँ से सेठ जीतमलकी किसी वहा लाइन् नामक स्थान पर आकर बसे । जिस समय आप यहाँ आये ये आपकी बहुत साधारण स्थिति थी। आपके केसरीचन्दजी और करस्एचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ केसरीचन्दजी के सीन पुत्र हुए उनके नाम सेठ जीवनमलजी, इन्द्रचन्दजी और बालचन्दजी हैं। सेठ बालचन्दजी सुजानगढ़वासी सेठ गिरधारीमलजी के पुत्र सेठ छोगमलजी के यहाँ दत्तक चले गये। सुजानगढ़ में आपका अच्छा सम्मान है आपके आसकरणजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ जीवनमलजी—सेठ जीवनमलजी ने सम्बत् १९५७ में कलकत्ता जाकर अपनी फर्म सेठ जीवनमलजी को को को हिस्सानी को स्वाप्त के नाम से स्थापित की और इस पर जूट का काम प्रारंग किया गया। आपकी हिस्सानी और हिशिधारी से इस न्यापार में सफलता मिली यहाँ तक कि आपने लाखों स्पर्यों की सम्पत्ति उपाजित की। कलकत्ते के जूट के व्यवसाइयों में आपका आसन बहुत ऊँचा था। वहाँ के व्यापार को मति कहा करते थे। "आज तो ये माव है और कल का माव जीवनमल के हाथ है" व्यापार के अतिरिक्त आपका ध्यान दूसरे कामों की ओर भी बहुत रहा। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर जोधपुर नरेश महाराजा प्रमेरिसहजी ने आपको मय आल ओलाद पैरों में सोना पहिनने का अधिकार बख्शा। इसके अतिरिक्त आपको और आपके पुत्रों को जोधपुर की कस्टम की माफी का परवाना भी मिला। इतना ही नहीं दरवार की ओर से पोलकी, छड़ी और कोर्ट में हाजिर न होने का सन्मान भी आपको मिला था। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९७४ में जयपुर में हुआ। जिस दिन आपका स्वर्गवास हुआ उस दिल कलकत्ते के जूट के बाजार में आपके प्रति शोक प्रकट करने के लिये हड़ताल मनाई गई थी। आपके पुत्र चन्दनमलजी, जवरीमलजी, हाथीमलजी, मोनीलालजी और स्रजनलजी हए। सेठ मोतीलालजी का स्वर्गवास हो गया उनके पुत्र हनुमानमलजी विद्यमान हैं।

सेठ चन्दनमज्ञी—आपका जन्म सचत् १९३६ में हुआ आप व्यापार कुशल पुरुप हैं आपके छः पुत्र हैं जिनके नाम आसकरणजी, नवरतनमलजी, चम्पाछालजी, पुनमचन्दजी, कानमलजी और गुलावचन्दजी हैं। इनमें से आसकरणजी सुजानगढ़ निवासी सेठ बालचन्दजी के वहां दत्तक गये हैं।

सेठ जनरीमलजी—आपका जन्म सम्वत् १९३६ में हुआ। आपका ध्यान विशेष कर घार्मिः कता की ओर रहा आपका स्वर्गवास सम्वत् १९९० में हो गया। आपके सागरमळजी नामक एक पुत्र हैं। बाबू सागरमळजी देशमक्त हैं।

सेठ हाथीमजनी -- आप बचपन से ही बड़े कुशाम बुद्धि के सरजन रहे । इस फर्स के व्यापार

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



धी जसकरयाजी चरडालिया, सरझारशहर.



सेठ पोकस्मत्तजी चषद्वातिया (ेंगेठे हुए ), सरदारशह याद्र, गयुपतराश्रजी चषदातिया, ( राद्रे हुए नं० १

यात्रु रामतालनी चषदालिया, जेर्रिमसन्तर्भ चषदालिया,

आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमकाः भंवरलालजी, प्रमचन्द्रजी और सियकरनजी हैं। इनमें से भँवरलालजी न्यापार कार्य्य करते हैं। श्रेप दोनों पड़ते हैं।

## सेठ जसकरन सुजानमल चएडालिया, सरदारशहर

इस परिवार के प्रथम व्यक्ति सेठ रायसिंहनी सवाई से यहाँ आकर बसे तथा साधारण दुकानदारी का काम प्रारम्भ किया। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम उद्यचन्दनी और जैतरूपनी था। वर्तमान इतिहास जैतरूपनी के वंशानों का है। जैतरूपनी के चार पुत्र सेठ करतूरचन्दनी, ताराचन्द्र जी, इतमञ्जी और स्रजमञ्जी हुए। आप सब माई अलग २ होगये एवम् अपना अपना व्यापार करने छो। सेठ करतुरचन्द्रनी के मुकनचन्द्रनी नामक पुत्र हुए। आप सरदार कहर तथा करू कत्ता में व्यापार करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६० में होगया। आपके जुहारमञ्जी एवम् जसकरननी नामक दो पुत्र हुए। जुहारमञ्जी हा केवल १५ वर्ष की उन्न में स्वर्गवास होगया।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ जसकरनजी तथा आपके पुत्र कुं॰ सुजानमलजी हैं। इस फर्म की सारी उजित जसकरनजी हो के द्वारा हुई। आप पहले पहल संवत् १९६३ में कलकत्ता आये। यहां आकर आपने पहले रावतमल पद्मालाल बोरद के यहां सर्विस की। इसके पत्रचात् आपका इसमें सासा होगया। फिर संवत् १९७७ की साल से आपने अपनी स्वतंत्र फर्म उपरोक्त नाम से ग्रुस की। और स्वदेशी कपदे का न्यापार प्रारम्म किया। पत्रचात् संवत् १९८८ से आप सुजानमल चण्डालिया के नाम से न्यापार कर रहे हैं। आपकी गिद्दी कलकत्ता में ३७। ३८ आर्मेनियम स्ट्रीट में है। तथा सेलिंग आप नामंक लोहिया लेन में है। आपके सुजानमलजी नामक एक पुत्र हैं आप भी न्यापार में माग लेते हैं। आप लोग प्रारम्म से ही श्री जैन तेरा पत्थी संप्रदाय के अनुवायी हैं।

## सेठ त्रानंदरूप कस्तूरचंद चंडालिया, जालना

इस खानदान के मालिक मूल निवासी गाँठिया (जोधपुर स्टेट) के हैं। आप मन्दिर आङ्गाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान वाले करीब १५० वर्ष पहिले मारवाद से दक्षिण में आये। तथा आंसाई खेदा नामक गाँव में रहे। इन आने वालों में सेठ स्थामदासजी, दुरगदासजी तथा उद्ययनद्वी ये तीनों भाई पुरुष थे। कुछ समय पश्चात स्थामदासजी के परिवारवालों ने औरगावाद में और दुरगदास जी के परिवार वालों ने जालना में अपनी दुकानें खोलों।

हुरगदासजी के पुत्र सेठ आवन्दरूपजी हुए। आप बहे विद्वान और धर्मप्रेमी पुरुष थे। आपने अपने यहाँ सेकड़ों शास्त्रों का संग्रह किया जो अभी भी विद्यमान है। मुगलाई स्टेट में आप बहे नामी हुए सेठ आवन्दरूपजी का संग्रह किया जो अभी भी विद्यमान है। मुगलाई स्टेट में आप बहे नामी हुए सेठ आवन्दरूपजी का स्वगंवास संवत् १९१५ के करीब हुआ। आपके पत्त्रात् आपके पुत्र कस्तूरबन्द्रजी बहुत प्रस्थात हुए। निजास स्टेट के अन्दर आपकी बहुत बढ़ी इज्जत थी यहाँ तक कि बहुत दिनों तक केंद्रन्मेट की तरफ से आपके पहाँ सम्मान के लिये १२ जवान और एक इनलदार इमेशा २४ धंटा पहारा देते थे। आपकी तरफ से दान धर्म और परोपकार भी बहुत होता था। सेठ कस्तूरवन्द्रजी का संवत् १९३७ में स्वगंवास हुआ। आपके कोई पुत्र न होने से केसरीचन्द्रजी क्यावर से दक्तक लाये गये। इनका भी स्वगंवास सन् १९१९ में हुआ। इस समय आपके पुत्र केवलकन्द्रजी विद्यमान है।

सेठ कोदामलजी के मूलचन्दजी नामक पुत्र हुए ! मगर उनका स्वर्गवास होगया ! वर्तमान में सेठ मुलचन्दजी के पुत्र मिलापचन्दजी, धनराजजी और मंगलचन्दजी हैं ! सेठ छोगमलजी के पुत्र सेदमल जी, नेमचन्दजी, हुलासमलजी और लयचन्दलालजी हैं ! सेठ पोकरमलजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः बाल गणपतरायजी, जनरीमलजी और रामलालजी हैं ! आप तीनों ही भाई सवजन एवं मिलनसार व्यक्ति हैं ! और आजकल आप ही लोग अपनी फर्म का संचालन करते हैं ! आपकी फर्म कलकता के मनोहरदास कटला में कपदे का ज्यापार करती है ! सेठ शोमाचन्दजी के पुत्र सेठ काल्हरामजी हैं ! आपका यहाँ की पंच पंचायती में बहुत हाथ है ! आप समझदार एवं खुद्धिमान ज्यक्ति हैं ! आप यहाँ के म्युनिस्तिपल मेम्बर हैं ! आपके चार पुत्र हैं जिनका नाम क्रम से सुमेरमलजी, मोतीलालजी, पुत्रमचंद जी और दोपचन्दजी हैं !

### सेठ शिवजीराम खूबचंद चंढालिया, सरदारशहर

यों तो इस परिवार वालों का मूल निवास स्थान किशनगढ़ नामक स्थान है मगर कई वर्ष पूर्व वहाँ से चल कर सवाई होते हुए यहाँ आये अतर्व यहाँ सवाई वालों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ आये आपको करीब ९५ वर्ष हुए। यहाँ आने वाले सन्जन सेठ गंगारामनी चण्डालिया थे। आपके चार पुत्र हुए सेठ हुर्जनदासनी, सेठ गुलावचन्दनी, सेठ आसकरननी और सेठ काल्द्रामनी। आप चारों ही भाई अपना अलग २ न्यापार करने लगे। वर्षमान हतिहास सेठ काल्द्रामनी के वंश का है।

सेठ काल्द्रामनी ने कलकत्ता जाकर नौकरी की । आपके संवत् १९१२ में शिवजीरामनी तथा संवत् १९२२ में गनराजनी नामक दो पुत्र हुए । दोनों ही माह्यों ने मिलकर संवत् १९३२ में कलकत्तें में अपनी फर्म स्थापित की । तथा कपड़े का व्यापार धारम्म किया । हस व्यापार में आप लोगों के परिश्रम से अच्छा लाभ रहा । सेठ शिवजीरामनी बढ़े प्रतिभा सम्पन्न और व्यापार चतुर थे । आपकी सलाह बढ़ी वननदार मानी जाती थी । आप साधु मकृति के महानुभाव थे । आपका स्वर्गधास संवत् १९८८ में होगया । आपके स्वर्गधास होने के कुछ ही दिन पश्चात् हसी साल सेठ गनराजनी का भी स्वर्गवास होगया । आप दोनों भाई अपनी मौजूदावस्था ही में अलग २ होगये थे । सेठ शिवजीरामनी के कोई पुत्र न या । अतप्व पाली के पास हिमावस नामक स्थान से बा० खुवचन्दनी को दक्तक लिया गया ।

बा॰ खूबचन्द्रजी बड़े मिलनसार, उदार एवम् सहद्य न्यक्ति है। व्यापार में भी आपका अच्छा ध्यान है। आजकल आपका ध्यापार संवद १९७८ से ही बीकानेर के प्रसिद्ध सेठ भेरोंदानजी सेठिया के साम्रे में हो रहा है। जिस फर्म का नाम भेसम् खूबचन्द जुगराज पहना है इस नाम से कपड़ा तथा आवृत का न्यापार होता है। तथा भेसम् जुगराज रिघकरण के नाम से ३९ आर्मेनियम स्ट्रीट में जूट का क्यापार होता है। इसके अतिरिक्त ख्वचन्द प्रामचन्द के नाम से बीकानेर में उन का क्यापार होता है। इसके अतिरिक्त ख्वचन्द प्रामचन्द के नाम से बीकानेर में उन का क्यापार होता है। सेठ भैरोंदानजी सेठिया के नाम से उन के प्रेस में आपका साक्षा है। जो बीकानेर में है।

# ोसवाल जाति का इतिहास हाल



रेट खुबचंद्रजी चएडालिया. मरदारगहर.



कुं भवरलालजी चरहालियां. सस्टारशहर.



कुँ॰ पूनमचद्जी चएडालिया, सरदारशहर.



हुँ० ऋद्धकरणजी चएडालिया, सरदारशहर.

### सेठ गंगारामजी भूवेड़िया का परिवार, लाइनं

इस परिवार के लोग बहुत समय से ळाड़न्ं में ही रहते हैं। इस परिवार में सेठ गंगारामजी बड़े मशहूर स्विक हुए। इन्होंने वहाँ मान (बहाल) में जानर अपनी फर्म स्थापित की थी। इनके तिलोक चन्द्रजी, छोद्रलालजी और वींजराजजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोगों ने न्यापार में बहुत तरक्की की। आप तीनों पीछे जाकर अलग २ हो गये, पुराम स्ततन्त्र स्थापार करने लगे।

सेठ तिलोकचन्दनी का परिवार—सेठ तिलोकचन्दनी के दूसरे पुत्र सेठ हजारीमलजी बड़े ब्यापार कुशल व्यक्ति ये। आपने लाखीं रुपर्यों की सम्पत्ति उपार्धित की। आप लाइनूं की पंच पंचायती में आगे बान ये। आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके अथकरननी और मालचन्दनी नामक दो दुन्न हैं। दोनों ही गूंगे और बहरे हैं। आपका बढ़ेमान में गंगाराम तिलोकचन्द के नाम से ज्यापार होता है।

सेठ हजारीमळजी के भाई सेठ मोहनळाळजी के परिवार के छोग इस समय वर्द्धमान में तिळोकचन्द्र मोहनळाळ और राजशाही में मोहनळाळ जयचन्द्र के नाम से न्यापार कर रहे हैं।

सेठ छोटू लालजी का परिवार—आपके चार पुत्र सेठ हरकचन्दजी, बुहारमलजी, चोदमलजी और श्लोभाचंदजी हुए। सेठ खुहारमलजी बहे व्यापार छुशल व्यक्ति थे। आपने कलकत्ता में मेससे छोट्टलाल खुहार मल के नाम से फर्म स्थापित की। आपका संवत् १९८८ में स्वर्गवास हो गया। आपके स्रनमलजी और छुन्दनमलजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई अलग अलग रूप से व्यापार वसने लगे। सेठ स्रतमलजी उपरोक्त फर्म के नाम से व्यापार करते हैं। आप धार्मिक व्यक्ति हैं। आपके इस समय पुनमचन्दजी, बुध-मलजी और लालचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों भाई मिलनसार हैं। प्रथम दो व्यापार संचालन करते हैं। इस पहने का आफिस १९ छाईन स्ट्रीट में है। इस पर व्याज बैंकिंग और बुट बेलिंग का व्यापार होता है।

सेंठ चांदमलजी ने मेससे छोट्टलाल चांदमल के नाम से कलकत्ता में फर्म स्थापित की । इसमें आपने अच्छा लाम उठाया । आपका स्वास्थ्य लराव रहने से यह फर्म उठा दी गई । आप बर्थ न्यागर चतुर जीर इदिमान सज्जन थे । आपका स्वगंवास हो गया । शेष जीवनमलजी और घनराजी इस समय चिषमान हैं। आप दोनों भाई उत्साही और मिलनसार व्यक्ति हैं। इस समय अपकी फर्म मेससे गंगाराम छोट्टलाल के नाम से वर्द मान में ज्याज, इंडी चिट्टी और जमींदारी का काम कर रही है। आपकी ओर से लाइनूं की गौशाला में ४१००) प्रदान किये गये हैं। तथा एक धर्मशाला बनी हुई हैं। वर्द मान में २०० वर्षों से आपकी फर्म स्थापित है।

### कांसदिया

#### सेठ संतोषचंद रिखबदास कांसटिया, भोपाल

इस जानदान के पूर्वन सेट ऋषभदासची कांसटिया मेडते में निवास करते थे। आप गरीठ इति हुए मास्ता (भोपाक स्टेट) आये और यहाँ १०-१५ साल रहकर फिर भोपाल में आपने अपना स्थाई

## कडोतिया

कठोतिया गौत्र की उत्पति—कठोतिया गौत्र का सूछ गौत्र सोनी है। जिसका विवरण हम पहले दे चुके है। सोनी परिवार के सज्जन कठोति नामक आम में वास काते ये और किर वहीं से दूसरे गाँवों में गये। अतएव कठोती से कठोतिया कहलाने लगे।

### कठोतिया परिवार, सुजानगढ्

सेठ परसरामजी के पुत्र सेवारामजी, ताराचन्द्रजी और रतनचन्द्रजी संवत् १८७९ में छादृत् से सुजानगढ़ आये। जिस समय सुजानगढ़ बसा उस समय बीकानेर के तत्कालीन महाराजा रतनसिंह्जी ने आपको शहर के बसाने वालों में आगेवान् समसकर बहुतसी जमीन मकानात एवम् दुकानें बनवाने के लिये जमीन भी प्रदान की। साथ ही कस्टम के आये महसूल की माफी का परवाना मय खासरूक के प्रदान किया। रतनचन्द्रजी का परिवार वापस लाढ़न् चला गया। वाराचन्द्रजी के कोई सन्तान न थी। वर्तमान परिवार सेठ सेवारामजी के दूसरे पुत्र पदमचन्द्रजी का है। सेठ पदमचन्द्रजी के थींजराजजी और प्रसामलजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ बींजराजनी और पूसामळनी दोनों भाई बढ़े ज्यापारी होशियार तथा कष्ट सहन करने वाले परिश्रमी ज्यक्ति थे। आपने संवत् १९०८ में बंगाल प्रान्त में जाकर बोड़ागाड़ी नामक स्थान पर अपनी फर्म स्थापित की। इसके बाद आपने घोड़ामारा, बोमार और कलकत्ता में भी अपनी फर्में खोलों। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया।

आपके पश्चात् फर्स का कार्य सेठ धींजराज के पुत्र जेसराज्ञजी और सेठ प्रसालाज्जी के पुत्र आलचन्द्रजी ने सम्हाला । आप दोनों भाइयों के परिश्रम से भी फर्स को उन्नति हुई । सेठ वालचंद्रजी की यहाँ वहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी । आप प्रभावज्ञाली न्यक्ति थे । आपका स्वर्गवास हो गया । आपके गणेशमलजी, प्रभावन्द्रजी में मोहनलालजी और नयमलजी नामक चार पुत्र हैं । जेसराजजी के पुत्र का नाम लालचन्द्रजी हैं । आप साव लोग मिलनसार और उत्साही सज्जन हैं । आप लोग में न्यापार का संचालन करते हैं । आप लोग में क्ताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं । आपको बीकानेर दरवार की ओर से छड़ी, चपरास और कैफियत को इन्जत प्राप्त है । सेठ जेसराजनी स्थानीय म्युनिसिपेलटी के वायस प्रेसिटेण्य हैं । तथा मोहनलालजी आनरेरी मिलस्ट्रेट हैं । वर्षमान में आपका व्यापार, होमार, हल्दीवाड़ी, फारविसगंज, सिराजगंज और कलकता में जूद, बैंकिंग और कमीशन का होता है। प्रायः सभी स्थानों पर आपकी स्थाई सम्पत्ति बनी हुई है ।

# भूतिहिया

सूर्वित्या गीत्र की उत्पत्ति-पेसा कहा जाता है कि संबद १०७९ में जांगळदेश के सरसापष्ट्रन नामक नगर में दुर्जनिसह नामक एक राजा राज्य करता था। इसको भूतों के दर से मुक्त कर आचार्य श्री सरणप्रभद्दिक्षी ने जैन धर्मावकननी बनाया। इन्हीं भूत तादिया से भूतेदिया गीत्र की उत्पत्ति हुई।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🦝



श्री जसराजजी कडौतिया, सुजानगढ़,



स्व॰ सेठ चांदमलजी भूतोदिया, लाडन्ं



स्व॰ सेंड बालचन्द्रजी कडोतिया, सुजानगढ़.



तोजामक्की Sio चांदमक्की भूतोदिया, खाडनूं.

गया ! - इनके पौत्र भगवानदासकी, महाराजा जसर्वतिसहजी के साथ कावुल गये थे ! भगवानदासकी के पौत्र गोकुल्दासजी ने महाराजा अजीविसिहजी की विश्व के समय वहुत सेवा की ! अतः इनको सोगासनी नामक आम जागीरी में मिला ! संवत् १७६९ में इनको महाराजा अजीविसिहजी से दीवानगी का सम्मान इनायत हुला ! पुनः इन्होंने महाराजा अभयसिहजी के समय में संवत् १७८१ में दीवानगी का कार्य किया ! इनके प्रतीत्र खेमकरणजी मेवृते के कोतवाल ये और महाराजा विजयसिहजी के साथ नागोर के घेरे में समिमालत थे । इनके पुत्र मेहता मूलवंदजी तथा मीठालालजी महाराजा भीविसिहजी तथा मानसिहजी के समय में मारवाह में लम्बे समय तक कई परानों के हाकिम तथा कोतवाल रहे ! आप दोनों बंधुओं को सरकार ने वस्तों वेकर सम्मानित किया था !

मेहता मूलचन्द्वी के पुत्र मोतीचन्द्रजी तथा पौत्र रामकरणजी हुए। मेहता रामकरणजी मी हुकूमातें करते रहे। इनके कानमल्जी तथा चांदमल्जी मासक २ पुत्र हुए। कानमल्जी को एक हगर रपया साल वरसींद मिल्दी थी। मेहता चांदमल्जी के बढ़े पुत्र मानमल्जी संवत् १९०२ में मेहते के कोतवाल हुए। इनके छोटे आता जवाहरसल्जी थे। मेहता जवाहरसल्जी के सुकनमल्जी तथा मोहनमल्जी नामक २ पुत्र हैं। इनमें मेहता सुकनमल्जी, मेहता मानमल्जी के नाम पर दत्तक गये हैं। मेहता सुकनमल्जी के पुत्र सोहनमल्जी वी० ए० एउ० एउ० की० में पद रहे हैं।

### सेठ भेरतच्जी समदिरया का परिवार, मद्रास

### ( सुखलालजी, बहादुरमलजी कानमलजी समद्रिया )

इस खानदान के मालिक ओसवालजाति के समन्दरिया गौत्रीय दवेतास्वर तैन समाज के मन्दिर धान्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार का मुख निवासास्थान नागौर का है। इस खानदान में भेरूनक्षजी समन्दरिया हुए। आए अपने जीवनकाल में नागौर में ही रहे, आप नागौर में बढ़े धरमाला पुरुष हो गये हैं। आपका जन्म संवत् १८९२ का था तथा स्वर्गवास संवत् १९४३ में हुआ।

आपके तीन हुए जिनके नाम कम से श्री सुखलाळजी, बहादुरमळजी तथा कानमळजी हैं। श्री युत सुखलाळजी का जन्म सम्बत् १९३२ में हुआ। आप बड़े प्रतिमाशाली और बुद्धिमान पुरुष हैं , आप संवत् १९४८ में मदास आये और यहाँ आकर आपने अपनी वेंद्विमा की एक फर्म स्थापित की। आपकी द्विमानी और दुरद्विता से आपकी फर्म खून तरकों करती गई यहाँ तक कि इस समय यहाँ हो नामी फर्मों में से यह एक है। श्री सुखलाळजी समन्दरिया अपनी जाति की विषयाओं को प्रतिमास बहुत सा लपया सहावताई देते हैं। मदास साहुकार पेठ के मन्दिर की प्रतिष्ठा आपने बहुन उद्योग से पैसा एकन्नित कर करवाई। एवं आपने भी उसमें काफी दृक्य प्रदान किया है। मदास की दादावाई। जो पहले एक जद्वल के रूप में थी, आपके ही प्रवस्त से वह अब बहुत ही रमणीक हो गई है। आपने अपने पास से त्या थोगों से इकट्ठा करके करीब साठ सचर हजार रुपया इसमें दगाया। सार्वजितक तथा धार्मिक सामें में आप बहुत विष्टक्सी से भाग छेते हैं। पंचायती तथा जैन भाइयों के झगड़ों को निपदाने में आप अपने समय का बहुत सा भाग देते हैं। आपने इस समय नी पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः हूँगहर्वहनी

निवास बनाया। आपका संवत् १९१६ में कारीरावसान हुआ, इसी साल मार्गकीर्ष बदी २ को आपके पुत्र गोदीदासजी का जन्म हुआ।

सेठ गोड़ीदासओं कांसिटेया—आपकी दिन चर्च्या का विशेषमाग धार्मिक विषय की चर्चा, प्रति कमण व सामिक करने में व्यतीत होता था। सम्पत्तिशाली होते हुए भी प्रतिदिन अपनी विराद्शी के बच्चों को आप धार्मिक विश्वा देते थे, नियम पूर्वक प्रतिवर्ष आप जैन तीयों की यात्रा करने जाते थे। संवत १९७९ में आपने एक उपाश्रय की लागत के २२०१) देकर उसे श्रीसंघ के अपण किया। सं० १९८६ में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मिश्रीबाई के स्वर्यवास के समय आपने प हजार रू० छुम कार्क्यों में लगाने के विमिक्त निकाल । आप मक्षी तीर्थ के समासद और खेताम्बर जैन पाठशाला के प्रेसिडेण्ट थे, अपकी धार्मिक निकाल । आप मक्षी तीर्थ के समासद और खेताम्बर जैन पाठशाला के प्रेसिडेण्ट थे, अपकी धार्मिकता, न्यावशीलता और प्रामाणिकता के कारण लोसवाल समाज व अन्य समाजों में आपका अच्छा सम्मान था। इस प्रकार प्रतिद्वासय जीवन विवाते हुए आप संवत् १९८६ की वैशाल सुदी प को स्वर्यवासी हुए। आपकी मोज्दगी में आपके पुत्र अमीचन्दजी कांसदिया ने १० हजार रूपयों का दान धुभ कार्यों के लिये किया।

सेर्ट अमीचन्दर्जा कांसिटया—आपका जन्म संवद १९३७ में हुआ। आपका बाह्य और यौवन काल पिताजी की देखरेख में गुजरा, अतः आपकी भी घार्मिक कामों की अच्छी रुचि है स्थानीय श्वेताम्बर जैन पाटबाला में आपकी ओर से एक धर्माच्यापक रहते हैं। आप ओसवाल समाज के सम्मानीय गृहस्य प्वस् मोपाल के प्रतिष्ठि व्यापारी हैं, आपकी फर्म पर "संतीषचन्द रिसवदास कांसटिया" के नाम से साहुकारी लेन-देन, हुंडी चिट्टी, रहन वे सराफी व्यापार होता है।

## समदाङ्खा

समदिवा गीत्र की उत्पत्ति — समदिवा गीत्र को उत्पत्ति के सम्ब ध में महाजन वंश मुक्तवली में लिखा है कि पदमानती नगर के समीप सीदा राजपून समदिसी अपने आठ पुत्रों सिहत बदी गरीबी हालत में रहता था। जैनाचार्य श्रीनिनवहाम सृत्ति के उपदेश से वह धार्मिक जीवन विताने लगा। समंदसी को सेठ धक्षासा पोरवाल ने अपना सहधर्मी समसकर व्यापार में अपना आगोदार बनाया, तथा इनके आठों पुत्रों को व्यापार के लिए समुद्र पार भेजा। इन्होंने शोक्तिक, निहुम, अम्बर आदि के ब्यापार में असंख्यात द्रव्य उपार्जित किया। समंदसी की संतान होने और समुद्र यात्रा करने से इनके वंशज समदिवा कहलाये। इस प्रकार समदिवा गीत्र प्रसिद्ध हुआ।

### समदाङ्गा मेहता सुकनमलजी मोहनमलजी का खानदान, जोधबुर

इस परिवार के पूर्वज समदोजी के पौत्र कोजुरामजी, जब राव जोघाजी ने जोघपुर बसाया, तव जोघपुर भाये। इनको होशियार समझकर राव जोघाजी ने अपना दीवान बनाया। इनके प्रपौत्र मेहता समस्यनी को राव मालदेवजी अपने साथ गुजरात के गये थे। इनका पुत्र अकवर के साथ वालीकराई में मारा

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ गौड़ीटासजी कींसटिया, भोपाल.



सेंडे वहादुरमत्त्रजी समद्ख्या, मदास.



सेंड सुखलालजी सूर्मदस्या, मा



श्री डूंगरलालजी समग्रीया, मदास.

सेठ हंसराजनी खांटेड़—आपका जन्म संवत् १९१० में हुआ । आप बहे बुद्धिमान तथा म्यापार कुवाठ पुरुष थे। आप मारवाद से जाटना (निजाम) गये। इस मुसाफिरी में आपको बराई से अन्मेर तक पैदल रास्ते से आना पढ़ा था। थोढ़े दिन जाटने में रहकर आप मद्रास आये। और यहाँ आकर पट्टा-वरम् में वेंकिंग की हुकान स्थापित की। तटनन्तर आपने प्नवहीं में अपनी फर्म स्थापित की। संवद् १९४० में आपने अपने छोटे आता मुख्तानमळजी को मी बुळा लिया। आपकी बुद्धिमानी और दूरद्शिता से आपकी फर्मों को बहुत बीधाता से तरको मिक्ती गई। कुळ समय परचात् आप अपने माई मुख्तानमळजी को और वदे पुत्र सागरमळजी के जिस्मे न्यापार का काम छोढ़कर देश चले गये और धर्म ध्यान में अपना समय न्यतीत करते हुए आप संवत् १९६६ में स्थान से अपना समय न्यतीत करते हुए आप संवत् १९६६ में स्थान से सुख्तानमळजी का स्वां-वास संवत् १९६५ में हुआ। दोनों भाइयों को मृत्यु हो जाने पर आपकी फर्में अका र हो गई। सेठ हंसराजजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सागरमळजी, गुलावचन्द्रजी, गणेशमळजी तथा घुजीळाळजी हैं।

सेठ सागरमताजी खाटेड़—आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ! आप बड़े योग्य, समन, ह्यापारकुशल तथा उदार पुरुष हैं। आपके हाथों से इस फर्म को बहुत तरकों मिली संवत् १९५५ में आपने जीर सुल्तानमळ्जी ने ट्रिवहर में अपनी फर्म का रथापन किया। जिसमें आपको खूब सफलता मिली। श्री सागरमळ्जी का भी राज्य दरवार में बहुत अच्छा मान है। आप ट्रिवहरूर कोकळ होते के पाँच साकों तक मेम्बर रहे। इसी प्रकार चिंगनपेठ सेशनकोट के आप जूरी भी रहे। संवत् १९६९ से संवत् १९८० तक आपके आई आपसे अळग २ हुए। सेठ सागरमळ्जी के कोई सन्तान न होने से आपने अपने छोटे आई खुबीळाळजी को अपने नाम पर दसक के लिया। श्री खुबीळाळजी का जन्म संवत् १९६१ की फाल्गुन अड़ हतीया को हुआ। आप वहे सज्जन, उदार, ज्यापारकुशळ तथा सुधरे हुए विचारों के सज्जन हैं। ट्रिवहरूर की पठिळक और राजदरवार में आपको बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त हैं। आप यहाँ पर ऑनरेरी मजिल्ट्रेट हैं और आपको फर्ट छास के अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार यहाँ के हवां, समाजों और सोसायटियों में आप वही दिळचरगी से माग छोते हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्री मवरतनमळ्जी है।

इस परिवार को दान धर्म और सार्वजनिक कार्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। सबसे प्रथम संवत् १९६१ में भी हंसराजजी के हार्यों से बगड़ी के मिन्दर की प्रतिष्ठा हुई और आएको तरफ से उस पर ध्वजादण्ड चढ़ाया गया। संवत् १९६५ में सुप्रसिद सुरदावा के प्राचीन मन्दिर के जीलांहार करना में मी बहुत सहायता दी, और उस पर ध्वजादण्ड चढ़ाया गया। इसी प्रकार करमावस और वारणा के मन्दिरों की प्रतिष्ठा भी आपने द्वारा हुई। इसी खानदान की तरफ से चण्डावळ स्टेशन पर एक धर्मशाला भी बनाई गई है। श्री सागरमञ्जी अपने पिता की तरह ही इतिश्वर और उदार व्यक्ति हैं। महास के घवेताम्बर जैन संविर की प्रतिष्ठा में आपने बहुत बड़ी रुकम दान दी और उसपर ध्वजादण्ड भी आप ही की तरफ से चढ़ाया गया। इसी प्रकार विकायस (मारवाइ) के मन्दिर की प्रतिष्ठा में भी आपने बहुत बड़ी सहायता दी लोर ध्वजा इण्ड चढ़ाया। बगड़ी के जैन मन्दिरों के जीणोंदार में भी आपने दस हलार रुपये प्रदान किये और आपने करीब तरीन वर्षों तक परिश्रम करके इस काम को प्रा किया। संवत् १९८४ के

जीवनचन्दजी, भद्रनचन्दजी, कैवलचन्दजी, सखरूपचन्दजी, छालचन्दजी, मोतीचन्दजी, पद्मचन्दजी तथा प्रेमचन्दजी हैं।

श्रीयुत बहादुरमळजी का जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आप संवत् १९५१ में मदास आये और अपने बढ़े भाई पुष्ठळाळजी के साथ र न्यवसाय करने रूगे आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम सागरमळजी तथा समस्थमळजी हैं।

श्री कानमञ्जी का जन्म संवत् १९४१ में हुआ। आप संवत् १९५५ में महास आये। आपके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम सरदारमञ्जी, लक्ष्मीमञ्जी, कृपाचन्दकी और प्रकाशमञ्जी हैं।

इस समय आप तीनों भाइयों की स्वतंत्र तीन दुकाने महास में हैं। आप तीनों भाइयों की तरफ से नागौर स्टेशन पर एक धर्मशाला बनी है। इसी के अन्दर एक मंदिर भी बनवाया गया है।

### ग्रुनीम भंवरलालजी समदरिया मेहता, उज्जैन

इस परिवार के सज्जनों का मूळ निवासस्थान मेंद्रता ( जोधपुर ) का था। वहीं से सेठ मेहकरन जी अपने पुत्र शिवकरनजी और पुसकरनजी के साथ ठजीन आये। यहाँ आपने दस्सकारी का काम प्रारंभ किया। शिवकरनजी के कोई संतान नहीं हुई। पुसकरनजी के कस्तूरधन्युजी और उनके सीतारामजी धूळचन्युजी घेवरमळजी और रतनळाळजी नामक चार पुत्र हुए।

सीतारामजी बड़े समझदार वयोबुद पुरुष हैं। आजकल आप मजालाल मागीरथ की उजैन फर्म पर केशियर हैं शेष तीनों आई इन्दौर ही में ज्योपार करते हैं। सीतारामजी के पाँच पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः मंबरलालजी, पशालालजी, हीरालालजी, माणकलालजी और चांदमलजी हैं। मँबरलालजी, रा॰ ब॰ सेठ तिलोकचन्द कल्याणमल की उजीव वाजी फर्म पर सुनीम हैं आपके नरेन्द्रकुमारसिंहजी नामक एंक पुत्र हैं।

### सांटेड

### श्री कनीरामजी खांटेड का परिवार बगडी

### (सेठ सागरमल चुन्नीलाल द्रिवल्छ्र)

इस परिवार के मालिकों का मूल निवासस्थान बगड़ी (मारवाड़) का है। आप इवेताम्बर जैन समाज के मिन्दर आञ्चाय को मानने वाले खाँटेड़ गौत्रीय सज्जन हैं। इस परिवार में ख्रो कनीरामजी हुए जिनके दो एत्र मगनीरामजी तथा माणिकचन्द्रजी हुए । सेठ मगनीरामजी के दो एत्र हुए जिनके नाम श्रीयुत हंसराजजी और सुखतानमळजी था।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास

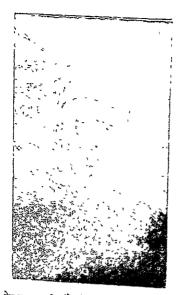

क्षेठ सागरमत्त्रजी खांटेड़ (इंसराज सागरमत्त) हिवस्तूर,



सेठ चुन्नीलालजो खांटेड़ ( हंसराज सागरमल ) दिवल्तूर.



सेठ पुनमचन्दजी तथा लच्मीचन्दजी—आपने संवत् १९५२ में केसरियाजी का एक बदा संव निकाला, इसमें आपने ६० हजार रुपये च्यय किये। संवत् १९५४ में मारवाइ में अनाल महंगा हुआ, तब इन माइयों ने अनाल सरीद कर पौने मुख्य में गरीय जनता को विक्री किया, इस सेवा के उपलक्ष्य में लोधपुर दरवार महाराला सरदारसिंहजी ने सिगेपान, कड़ा, दुशाला आदि इनायत किया। इन बन्धुओं ने बहुत से कुए खुदवाये, आप बन्धु बाळी के नामांकित न्यक्ति हुए। आपका खानदान बहाँ "सेठ" के नाम से पुकारा जाता है। आप दोनों बन्धु कमशः संवत् १९७३ तथा १९७६ में स्वर्गवासी हुए। सेठ प्रममचन्दजी के प्रसराजनी, भागचन्दजी, रतनचन्दजी तथा सन्तोपचन्दजी नामक चार पुत्र हुए तथा सेठ छखमीचन्दजी के कप्रचन्दजी, केसरीचन्दजी तथा बख्तावरचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें केसरी-चन्दजी तथा भागन्दचजी स्वर्गवासी हो गये हैं। शेष सब विद्यमान हैं। आप बन्धुओं का "छखमीचन्द प्रमचन्द" के नाम से मोरा बन्दर में जमीदारी सथा वैकिंग का कारवार होता है। प्रसराजनी मोरा बन्दर की म्युनिसिपल कमेटी के मेन्वर हैं तथा सन्तोपचन्दजी ने गत वर्ष बी० एस० सी० का इन्तिहान दिया है। आप गोदवाद के प्रथम बी० एस० सी० हैं। यह परिवार गोदवाद के ओसबाल समाज में नामांकित माना जाता है।

### मस्बह्या

#### मम्बद्दया परिवार, अजमर

हालांकि मम्बह्या परिवार का लाल अलमेर शहर में कुछ भी कारवार नहीं है, लेकिन उनके हारा बनाइ हुई छाखों रुपयों की लागत की हवेलियां, नोहरे, हजारों रुपयों की बनी हुई दादाबाड़ी में छतिरायं इनके यत गौरव का पता दे रही है। संवत् १९६९ में छगमग उनका काम कमलोर हुवा, उसके पूर्व १२०-१२५ वर्षों से ने अजमेर शहर के नाम से और वाहर अनोपचन्द मूलचन्द के नाम से चलता था। अलमेर, रतलाम, बदनोर, उज्जेन, छवदा, वम्बई कलकता, टोंक, झालरापाटन, जयपुर, कोटा वगैरह ध्यानों में आपकी हुकानें थीं। इस परिवार के आगमन, व्यवसाय के आरम्म, उज्जीत व सार्वजनिक कामों का सिर्णसिल्वार कुछ भी छुन माल्झ नहीं होता है। कहा जाता है कि संवत् १८६५ में इनका आगमन अलमेर हुआ और मरहठा सरदारों व फोजों के साथ सम्बन्ध रखने से इनका अम्युद्ध हुआ। सम्बद्धा जनोपचन्दजी के पुत्र मुलचन्दली के समय में ह्यक ब्रापार और जाहोललाकी की बहुत उन्नति हुई। अजमेर में पूज्य दादा जिनदत्तम्हिजी की समाधि दादाबादों में इस परिवार की छतिरायों बनी हुई हैं। अजमेर की धर्म संस्थालों के प्रवन्त का सार भी आप ही के जिम्मे था।

मन्बद्या धनरूपमञ्जी के पुत्र बाघमञ्जी हुए और बाघमञ्जी के नाम पर राजमञ्जी द्वा भावे । राजमञ्जी और उनके पुत्र हिम्मतमञ्जी के समय में इनका काम कमजोर हुआ । हिम्मतमञ्जी बेशाख सुदी ५ को इस मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई जिसमें ध्वजादण्ड और कलश चढ़ाने में आपके पेंतीस हजार रुपये खर्च हुए । धर्म प्रेम ही की तरह आपका विद्याप्रेम भी सराहनीय है। शिवसुरी बोर्डिङ्ग, जोधपुर सरदार स्कूल, ओशियां बोर्डिंग हाउस, ध्यावर जैन गुरुकुल इत्यादि संस्थाओं में आपने हजारों रुपयों की मदद पहुँचाई। आपने ओशियां गुरुकुल के १३५ छात्रों तथा उनके अध्यापकों को ५ हजार रुपये ज्यय करके श्री शार्तुजयजी तथा आवृत्री की यात्रा कराई और स्वयं आप साथ गये। अपने जीवन में आपने अभी तक करीव डेढ़ लाख रुपया दान धर्म में खर्च किया। बगड़ी के जैन समाज में यह खानदान बहुत ही अग्रमण्य और दानवीर है।

सेठ गुलावचन्दनी खाटेड़—आपका जन्म संवत् १९५१ में हुआ । आप भी बड़े सज्जन उद्दार तथा नवीन विचारों के संजन हैं । आपके हृदय में देश-प्रेम बहुत हैं । आप छुद्ध खादी के वस्त्र धारण करते हैं । आपकी दुकान कंजीवरम् (मद्रास) में हंसराज गुळावचंद खाटेड़ के नाम से बैकिंग का न्यापार करती है तथा अच्छा प्रतिष्ठित मानी जाती है । आपके सात पुत्र हैं जिनके नाम अमेराजजी, सम्पतराजजी अमृतराजजी, सोहनराजजी, युद्शैनमळजी, वणजीतसळजी, तथा पुट्यीशनजी हैं ।

श्रीयुत गणेशमक्जी का जन्म संवत् १९५९ का है। आप भी बड़े योग्य धर्मप्रेमी तथा अपटूरेट विचारों के सन्जन हैं। आपके सामाजिक निचार बहुत सुधरे हुए है। आपके दो पुत्र है जिनके नाम श्री मिद्दू छाला तथा जवाहिरकालजी हैं। सेठ मुलतानमक्जी के जसवंतराजजी तथा मानमक्जी नामक दो पुत्र हुए आपका जन्म संवत् १९६५ में तथा संवत् १९५१ में हुआ। आप दोनों आताओं का कारवार अक्ष्म २ होता है। सेठ जसवन्तराजजी पुनमिल (मद्रास) में मुलतानमक जावंतराज के नाम से वैकिंग व्यापार करते हैं। आपके मौतीलालजी, विजयराजजी तथा मदनकालजी नामक तीन पुत्र है। इसी प्रकार सेठ मानमक्जी खाँटेड़ का पुनमिल में मुलतानमक मानमक के नाम से कारवार होता है भापके पारसमक्जी, आर्तिलालजी तथा नेमीचन्द्जी नामक तीन पुत्र हैं। यह कुटुम्ब भी पुनमिल में अच्छा प्रतिच्यित माना जाता है।

### सेठ लखभीचंद प्रनमचंद खांटेड, बाली ( गोड़वाड़ )

हस परिवार के पूर्वंज खांगड़ी जागीरदार के कामदार थे, वहाँ के ठाकुर से अनवन हो जाने के कारण इन्होंने संवत् १९०५ के खामगा अपना निवास बाळों में बनाया। यहां से सेट मनरूपजी सवत् १९६० में पूना गये, तथा यहाँ सर्विस की। वहाँ से आप मोरा वन्दर (धस्त्रई के पास) गये, तथा यहाँ हुकान की। जब इंटिश सरकार ने यहाँ आंगरे सरदार की मिलिकयत नीलाम की, उस समय आपने एक पारसी गृहस्थ की मदद से उसे खरीदा, इसमें आपके बहुत लाम हुआ। आपके होटे आई रूपनी भी न्यापार में सहयोग देते थे। सेट मनरूपजी के टेकचन्दजी तथा रूपजी के बुधमलजी नामक पुत्र हुए। सेट टेकचन्दजी नामांकित काकि हुए। आपने वाली में कुआ तथा अवाला बनवाया। आपके पुत्र प्रममन्दजी तथा इषमलजी के पुत्र ध्रमीचन्दजी हुए। सेट टेकचन्दजी संवत् १९४८ में स्वर्गवासी हुए।

# **ग्रोसवाल जाति का इतिहास** हालि



बाबू गोविन्द्रचंदजी सुचिन्ती विहारशरीफ.



बाबू धन्नृतालजी सुचिन्ती, विहारशरीक.



रायसाह्ब लच्मीचंदजी सुचिन्ती, विहारशरीक.



बादू केशरीचंदजो सुचिन्ती, विहारशरीक,

मितिस्ट्रेट, लोक्ल्योर्ड के चेकरमेंन और हिस्ट्रीक्टबोर्ड के मेम्बर है। गवनैमेण्ट से १९३० में आपको राय साहब की उपाधि प्राप्त हुई। आपके इस समय छः पुत्र हैं। आपके प्रथम पुत्र बाब् इन्द्रचन्द्जी बीर्ण ए० बीर्ण एळ० हैं। आप यहां पर बकालात करते हैं। इनसे छोटे बाब्रू विजयचन्द्जी, श्रीचन्द्जी प्रेमचन्द्जी और हरक चन्द्जी हैं। बाब्रू इन्द्रचन्द्जी के दो पुत्र हैं। जिनमें बढ़े का नाम रिखबचन्द्जी हैं।

वान् करारी चन्द्रजी---आपका जन्म संबद् १९४६ में हुआ। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम कम से वाबू सौमानचन्द्रजी और अपूर्वन्द्रजी है। विहार कारीफ में यह परिवार बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर आपकी बहत वही जमींहारी है।

### सेठ गुलावचन्द हीराचन्द सचेती, अजमेर

इस परिवार का मूळ निवास स्थान मेढ़ता (जोधपुर स्टेट) में है। इस परिवार के पूर्वज सेठ जयचंदजी तथा उनके पुत्र अभयराजजी और पौत्र कस्मीचंदजी वही निवास करते रहे। सेठ क्स्मीचंद जी के रूपचंदजी तथा वृद्धिचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। वहाँ से सेठ रूपचन्दजी व्यापार के छिये अजमेर तथा वृद्धिचन्द गवालियर गये।

सेठ वृद्धिचन्द्रजी सचती—आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर गवालियर स्टेट ने आपको अपनी ट्रेसरी का खनांची बनाया। सन् १८५७ के गदर में आपने खनाने की ईमानदारी प्रंक रक्षा की। संबद १९१५ में आपने गवालियर से श्री सिद्धाचलनी का संघ निकाल। संबद १९२६ में आपने खनांची के पद से इस्तीफा दिया। इस कार्य्य के साथ २ आप अपना साहुकारी न्यापार मी करते थे। आपकी राज दरवार तथा व्यापारिक वर्ग में अच्छी प्रतिष्ठा थी। आपने गवालियर मंदिर में संगमरमर के अष्ठापद्ती व नंदेशरजी बनवाये, आपने फलोदी पार्श्वनाय नामक प्रसिद्ध तीर्थ में मंदिर के चारों और विशाल परकोटा घनवाया। आपके नाम पर गुलावचन्द्रजी सचेती उदयप्तर से दत्तक लागे गये।

सठ गुलायचन्द्रजी सचेती—आप अपने पिताजी के साथ तमाम धार्मिक कार्मी में सहयोग देवे रहे । संवत् १९३३ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र सेठ हीराचन्द्रजी सचेती हुए ।

सेठ हीराचन्दजी सचेती—आपके पिताजी ने संभवनाथजी व आदीववर के मंदिर का व दादावाही वगेरा का प्रयंघ भार अपने जपर लिया। तब से आप लोग इन संस्थाजों के कार्य्य को मली प्रकार संबालित कर रहे हैं। आप इस समय जोसवाल हाई स्कूल के प्रेसिटेंट हैं। इसके स्थापन में आपका उत्तम सह योग रहा है। स्थानीय जोसवाल जोपघालय के भी आप प्रेसिटेंट हैं। इसके स्लावा आप के जै के कान्मेस के अजमेर मेरवादा प्रान्त के सेकेटरी तथा स्टेडिंग कमेटी के मेम्बर हैं। संबत् १९६९ में आपके अपने सम्मार एक सराय बनवाई है, इस समय आपके ५ पुत्र हैं जिनके नाम बावू रतनचन्दजी जातनचन्दजी, दौलतचन्दजी, कुशलचन्दजी, और इन्द्रचन्दजी हैं। आप सब वंधु सुशील, विनम्न तथा अपने िया के पूर्व शाहाधारक है। सबेश रतनचन्दजी का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आप फर्म के बेडिंग स्यापार को सहायते हैं। आपसे छोटे जतनचन्दजी का जन्म १९६९ में हुआ। आपने गत वर्ष आगरे से ही० कॉम की परीक्षा पास को है। बावू रतनचन्दजी के जलसन्द्र तथा इन्द्रचन्द्र नामक २ पुत्र हैं।

का विवाह यहाँ के लोड़ा परिवार में हुआ था। राजमल्जी तक कोटा अथवा पाटन में उनकी १५००) सालियाना की जागीर थी। सम्बद्धा राजमल्जी संवत् १९६० तक अजमेर रहे यहाँ से किशनगढ़ गये। राजमल्जी का लगभग १० साल पूर्व शरीरावसान हुआ! हिम्मतमल्जी के नाम पर प्रतापमल्जी दक्तक आये। इस समय इस परिवार के कोई ध्यक्ति छीपा-बदौद में निवास करते हैं, इनका वहाँ जागीरी का पुक गाँव भी था, वह राजमल्जी तक रहा। जब उनकी हवेलियां विकी तब जवलपुर वालों ने व लोड़ों वे ली, आज भी भिन्न २ व्यक्तियों के तावे में उनकी इमारतें व नोहरे उनके नामकी याद दिला रही हैं।

# सचेती, सुचिन्ती

सुनित्ती गौत्र की उत्पत्ति—कहते हैं कि देहली के सोनीगरा चौहान राजा के पुत्र बोहिस्य कुमार को सांप ने बस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब उसके शव को दाह संस्कार के लिये ले गये, तो राह में जैनाचार्य श्री वर्दमान स्रिजी अपने पांचसी शिल्यों के साथ तपस्या कर रहे थे। आचार्य्य ने राजा की प्रार्थना से उसके कुमार को सचेत किया, इससे राजा ने जैन घम स्वीकार किया। इनके पुत्र को संवत् १०२६ में जैनाचार्य ने सचेत किया, इसलिये आगे चलकर उनके वंशज बाले सचेती या सुचिती नाम से विख्यात हुए।

बिहार का सुचिन्ती परिवार

हस परिवार के लोगों का मूल निवासस्थान बीकानेर का है आप मिन्दर आझाय के उपासक हैं। इस परिवार में बाबू महताबचंदनी हुए, आपके कोई सन्तान न होने से आपके नाम पर मनेर निवासी मालकश गौत्रीय वाबू रतनचन्दनी को दसक लिया गया। वाबू रतनचंदनी के हीरानन्दनी और गोविन्दचन्दनी नामक दो पुत्र हुए। इनमें बाबू गोविन्दचन्दनी बढ़े नामाङ्क्ति और प्रतापी न्यक्ति हुए। आपके हार्यों में इस खानदान के न्यापार और जमीदारी की बहुत तरकी हुई, आपका धर्म भैम भी बहुत बढ़ा था। संवत् १९६५ की अगहन सुदी १४ को अपने मकान पर राज गिरी के केस के सम्बन्ध में गवाह देते २ अचानक हार्यफेल से आपका देहान्त हो गया। आपके वाबू धन्न्लालनी, रा० सा॰ वाबू लक्ष्मीचंदनी और बाबू केशरीचंदनी नामक तीनपुत्र हुए।

बा॰ धन्नूलाखजी—आपका जन्म संवत् १९४० में हुआ। आप श्री पांवापुरी, कुण्डलपुर, गुणावा विद्वार आदि स्थानों के श्वे॰ जैन मन्दिरों के मैनेजर हैं। पांवापुरी के जल मन्दिर का जीणोंदार और वहाँ के सालाब का पङ्कोद्धार भी आप ही के समय में हुआ। इसके सिवाय पांवापुरी के गाँव मन्दिर का विस्तार अमेकानेक धर्मशालाओं का निर्माण आप ही के समय में हुआ। आपके मैनेजर शिए में इस सीर्थ की शेनक में बढ़ी दृद्धि हुई। आपके बाबू जवाहरलाङजी और शानचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। बाबू जवाहरलाङजी की विमल्जनन्दजी और शानचन्दजी नामक दो पुत्र हैं।

रा॰ सा॰ बाबू लद्यमीचन्दजी-आपका जन्म संबद् १९४४ में हुआ। आप विहार के ऑनरेरी

# प्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🧺



स्व॰ सेठ विरदीचन्डजी सचेती, ग्रजमेर.



सेठ हीराचंद्रजी सचेती, श्रजमेर.



स्व॰ सेठ गुलाबचन्दजी सचेती, श्रजमेर.



सेठ केवलचंदजी सचेती, मोमासर.

# श्रोत्तवाल जाति का इतिहास

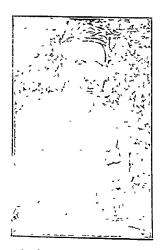



रदः केट मोतीलालजी सचेती, लोखार (वरार ) मेहता विजयसिंहजी खर्जाची. स्रमीन भानपुरा (रेज नं॰ १९६६)



सर रेमगण्डी सरेडी, नीजार ( बसर )



लाला रतनचंदती जैन, ग्रम्याला मिटी.

दी तीन हजार रुपये खर्च कर पानी के पम्प लगाये, राममन्दिर तथा धारातीर्थ में बहुतसी सहायताएं दी। आप शिवपुर जैनतीर्थ की व्यवस्थापक कमेटी के मेन्द्रा थे। इसी तरह के मितिहाएण कार्य भाजीवन करते रहे। आपने ही लोनार में सर्व प्रथम जिनिंग फेक्टरी खोकी आपके अखेबन्यजी, उत्तमचन्द्रजी, उज्ञमचन्द्रजी, उज्ञमचन्द्रजी, तथा गेंद्चन्द्रजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। इस समय आप चारों ही भाई फर्म के व्यापार का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। आपका परिवार लोनार तथा आस पास के ओसवाल समाज में नामांकित माना जाता है।

सेठ अक्षेत्रदर्शी— आपका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आपके यहाँ "हणुतमङ मोतीलाइ के नाम से बैक्किंग, सराफी, कपड़ा का न्यापार तथा जिनिंग फेक्टरी का कार्य्य होता है। लोनार में आपकी दुकान मातवर है। सेठ उत्तमचन्दनी का जन्म संवत् १९६५ में लखमीचन्दनी का जन्म संवत् १९६५ में तथा गेंदचन्दनी का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। गेंदचन्दनी मे एक ए तक शिक्षा पाई। आपने हसुमान व्यायाम शाला का स्थापन किया। आप उत्साही युवक हैं। सेट अक्षेत्रन्दनी के पुत्र नथमक जी तथा स्तन्त्रन्दनी पढते हैं। और उत्तमचन्दनी के पुत्र महनचन्दनी वालक हैं।

सेट प्तमचन्द्रजी संचेती का स्वर्गवास अपने बद्दे आता मोतीलाळजी के ८ मास बाद हुआ आपके पुत्र माणकचन्द्रजी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप "हीरालाळ पूनमचन्द्र" के नाम से ज्यापार काते हैं। आपके कप्रचन्द्रजी, तेनमळ तथा पारसमळ नामक ६ पुत्र हैं। सेट चुबीलाळजी के पुत्र विवक्त एक्जी विद्यमान हैं। आपके पुत्र खुशालचन्द्रजी ने दंगे के समय दंगाह्यों को पकद्वाने में पुलिस को बहुत हमदाद दी थी। आपके छोटे भाई गणेशलालजी, मिश्रीलालजी सथा चन्पाखालजी हैं।

### सेठ थानमल चंदनमल संचेती, चिगंनपेठ ( मद्रास )

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान हूं डला (मारवाद) का है। आप श्वेतान्वर जैन समाज के बाइस सम्प्रदाय को मानने वाले सज्जन हैं। सबसे पहिले इस परिवार के सेठ रोपमलकी "मेससँ प्लमचन्द शीचन्द" के सासे में पूना में ज्यापार करते थे। आप संवत् १९७६ की जेठ इरी १ को स्वर्गवासी हुए। आपके चार भाई और थे जिनके नाम भीकमचन्दजी, प्रतापमलकी, थानमलकी तथा जेवंतराजजी थे। सेट शेषमलजी के स्वर्गवास होजाने के बाद संवत् १९६० में यानमलजी ने सिगनिपेट में "शेषमल थानमल" के नाम से दुकान स्थापित की। श्री शेषमलजी के पश्चालाजजी, वेवरचन्दजी वया मिश्रीमलजी नामक तीन पुत्र हुए जिसमें से मिश्रीमलजी, भीकमचन्दजी के यहाँ दणक रख विवे गये। प्रतापमलजी के हीराचन्दजी तथा हस्तीमलजी नामक दो पुत्र हुए। हीराचन्दजी के मंगरीलाकजी तथा रिखनचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। संवत् १९६० में शेषमलजी तथा थावमलजी होनों भाई अख्य २ हो गये। शेपमलजी के पुत्र पुत्र हुए। संवत् १९६० में शेषमलजी तथा थावमलजी होनों भाई अख्य २ हो गये। शेपमलजी के पुत्र पुत्र पुत्र । संवत् १९६० में शेषमलजी तथा थावमलजी होनों भाई अख्य २ हो गये। शेपमलजी के पुत्र पुत्र एक एक लिया शेपमलजी के नाम से अख्य स्वतंत्र दुकान काजीवरस्य में करते हैं।

सेठ थानमलजी की फर्म इस समय चिंगनपेठ में है। आप बढ़े सज्जन हैं। तथा अपने जाति भाइयों का अच्छा सत्कार करते रहते हैं। आपकी यहां की पंच पंचापतियों की अच्छी प्रतिष्ठा है।

#### सेठ हुणुतमल मोतीलाल संचेती, लोखार

यह परिवार चवायचा (किशनगढ़ के समीप) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वज सेठ. स्थुनागमलजी लगभग संवत् १९०५ में न्यापार के लिये छोनार आये। आएके हणुतमलजी, हीराखालजी तथा धुजीलालजी नामक ३ पुत्र हुए। संवत् १९५३ के करीब इन तीनों भाइयों का न्यापार अलग अलग हुआ।

ोठ हणुतमलजी का परिवार—आपका स्वर्गवास संवद १९३७ में होगया। आपके मोतीलाल की तथा प्रमायनद्वी नामक दो प्रम हुए, इनमें प्रमायनद्वी, होरालालजी के नाम पर दत्तक गये।

सेठ मोतीललाजी संचेती—आप इस परिवार में बहुत-प्रताणी पुरुष हुए। आपका जन्म संवत् १९२७ में हुआ। आप आस पास की पंचायती में नामंकित पुरुप तथा छोनार की जनता के प्रिय व्यक्ति थे। संवत् १९८७ में बुळवाना व्यक्तिह्न के कुळकी मुसळमान तथा मरहठा छोगों ने मिळ कर मारवाड़ी जाति के विरुद्ध विद्वोह उठाया। तथा उन्होंने २० गांवों में मारवाड़ियों के घर छहे, बहियें जला हीं, तथा घरों में आग छगा ही। इस प्रकार उनका दळ उनतोत्तर बढ़ता गया। जब इस दळ ने बढ़ते २ मारवाड़ियों की सबसे बढ़ी और घनिक बस्ती छोनार को छहने का नोटिस निकाला। तब छोनार की मारवाड़ी जनता ने बुळवाना विस्ट्रिक्ट के कमिवनर व आफीसों से अपने बचाव की प्रार्थना की। छोकन उनकी ओर से जलदी कोई उचित प्रवन्ध न होते देख सेठ मोतीळाळजी संचेती ने सब छोगों को अपनी रक्षा स्वयं करने के छिये उस्साहित किया, आपने २०० सशस्त्र व्यक्ति अपने मोहङ्जों की रक्षार्थ तयार किये, तथा तमाम पुरुप एवं खियों को हिम्मत पूर्वक इमछे का मुस्तेदी से सामान करने के छिये वासस बंधाया। जब ता० २३। १२। ३० को छटने वाली, जनता का दळ छोनार के समीप पहुँचा, तो उन्हें पता छगा कि इन छोगों ने पत्रका जाता कर रचला है, जिससे वे छोगा वापस होगये, पीछे से सरकार की भी सदद पहुँच गई जिससे यह बढ़ती हुई अग्नि, जो सारे बतार में फैळने वाली थी, यहाँ शांत होगई।

लोनार के "वारा" नामक अविरास जलाप्रपात पर हिन्दू लियों तथा पुरुषों के स्तानादि वार्मिक कृत्यों में जब मुस्लिम जनता अनुचित हस्तक्षेप करने लगी, उस समय आपने २ वर्षों तक अपने व्यय से धारा नामक स्थाव पर योग्य अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ी । इसी बीच बाजे का मामला खड़ा हुआ । इन तमाम बातों से चन्द मुसलमानों ने आप पर हमला किया, निससे आपके सिरमें २३ वाव लगे । उस समय हजारों अत्मी आपके प्रति हमददीं तथा प्रेम प्रदक्षित करने के लिये अस्पताल में एकन्नित होगये, तथा उन्होंने दंगा करने की ठानली । लेकिन आपने उन्हें सांवना देकर रोका । इस प्रकार जब हिन्दू मुसलमानों की यह आपसी रंजिन्न बहुत बढ़ गई, तब सरकार ने बीच में पढ़ कर धारा तथा बाजे के प्रवन को सुलक्षाया । इंगे के बाद सवा साल तक सेठ मोतीलालकी बीमार रहे । और मिती अपाद बदी ८ संवत् १९८९ को इस नरवीर का स्वर्गवास हुआ । आपके सम्मान स्वरूप लोनार का बाजार वन्द रक्षा गया था । महाराष्ट्र, प्रजापत्र व केशरी नामक पत्रों ने आपके स्वर्गवास के समा- चार लम्बे कालमों में प्रकृतित किये थे । सेठ मोतीललजी लोनार के तमाम सार्ववितक कामों में उदा- रता पूर्वक भाग लेते थे । आपने 'वार' के समीप एक धर्मशाला बनवाई । स्थानीय अध्वादे बाजार में



# श्रोसवाल जाति का इतिहास 🥯



नावू जवाहरलालजी सचेती, बिहारशरीफ़.



सेठ इन्द्रचन्द्जी सचेती, मोमासर.



बाबूँ इन्द्रचन्द्जी सचेती, B.A.B.L., प्2ना.



सेठ गोविन्दरामजी सचेती (सुगनमल गोविदराम) मोमासर.

व्यापार को जादा वढ़ाया। आपका क्षके १८१७ में ७२ साल की आपु में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र रूपचन्दनी संचेती का जन्म क्षके १८१२ में हुआ। आपने अपनी फर्म पर बागायत के कार्य को बहुत बढ़ाया है। इस समय आपके बगीचे में २ हजार झाढ़ मोसुमी के और २ हजार झाढ़ संतरे के हैं। इसके अलावा १ हजार झाढ़ नीवू, अंजीर और अनार के है। इस प्रकार आपने नवीन कार्य का साहसप्वक स्थापन कर अपने समाज के सम्मुख नूतन आदर्श रच्छा है। आपके बगीचे के फल हैदराबाद तथा बन्बई भेजे जाते हैं। आपके वहाँ १ हजार एकड़ भूमि में कृषि होती है। आप वड़े मिलनसार तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। औरंगाबाद जिले में आप सबसे बढ़े कृषि तथा बागायात का काम करने वाले सजन हैं।

सेठ वच्छराननी का स्वर्गवास चन्ने १८१० में हुआ। आपके भीक वन्दनी तथा नेठमलनी नामक पुत्र हुए। आप दोनों बन्धुनों के क्रमज्ञा फकीरचन्दनी तथा माणकचन्दनी नामक पुत्र हैं। इनके यहाँ कृषि तथा वागायात का न्यापार होता है। इसी प्रकार सेठ किशनदासनी शके १८२९ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र प्तमचन्दनी तथा दलीपचन्दनी हुए। इनके यहाँ कृषि का कार्य होता है। सेठ प्तमचन्दनी के पुत्र उत्तमचन्दनी, लक्षीचन्दनी तथा पेमराननी हैं।

#### सेठ भागचन्द जोगजी संचेती, लोनार

यह परिवार बनायचा (सारवाड़) का निवासी है। वहाँ से इस परिवार के पूर्वंज सेठ जोगनी ८०।९० साल पूर्व लोनार आये। आप क्वेतान्वर जैन स्थानकवासी आझाय के मानने वाले सज्जन थे। आपका संवत् १९४८ में स्वर्गवास हुआ। आपके भागचन्दनी, रतनचन्दनी तथा खुशालचन्दनी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सेठ भागचन्दनी विद्यमान हैं।

सेठ भागवन्दनी संचेती का जन्म संवत् १९२४ में हुआ । आप लोनार के ओसवाल समान में प्रतिष्ठित व हिम्मत वहादुर सजन हैं। आपने एई के व्यापार में बहुत सम्वित्त कमाई तथा व्यय की । आपने पुत्र पुखराजनी तथा मीकमचन्दनी हैं। पुखराजनी की वय १९ साल की है। आपने पहाँ "माग-चन्द रतनचन्द" के नाम से,साहुकारी, रहें तथा कृषि का काम होता है। सेठ रतमचन्दनी के पुत्र नथमल जी १९ साल के हैं। यह परिवार लोगार तथा आसपास के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित समझा जाता है।

### मंसाली

मसाली गोत्र को उत्पत्ति—संवत् ११९६ में छोद्गपुर पट्टन में याद्व कुछ आटी सगर नामक राजा राज करते थे। उनके कुछघर, श्रीघर तथा राजघर नामक ३ पुत्र थे। राजा सगर ने जैनाचार्य्य जिनदत्तपुरिजी के उपदेश से अपने बद्दे पुत्र कुछघर को तो राज्य का स्वामी बनाया, तथा शेष र को जैन धर्म अंगीकार कराया। इन बंधुओं ने वितासिण पार्थनाथजी का एक मंदिर बनवा कर जैना चार्य्य से उसकी प्रतिष्ठा करवाई ' मंदार की साल में रहने के कारण इनकी गौत्र "मंदसाली" हुई। आगे चककर इन्हीं श्रीघरजी की अटारबीं पीट्टी में मंसाली थाहरू काह नामक एक बहुत प्रतापी पुरुष हुए।

यह फर्म चिगंनपेठ में मातवर और प्रतिष्ठित मानी जाती है । आपके पुत्र चन्द्रनसळजी बाल्यका में ही स्वर्गवासी होगये। इस फर्म की श्रोर से दान धर्म और सार्वजनिक कार्मों में सहायताएँ दी जाती है।

#### सेठ बालवन्दजी संचेती का परिवार, मोमासर

करीय २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुष बिगरस नामक स्थान से चलकर मोमासर नामक स्थान पर आये। लागे चलकर इनके वंश में कुंभराजजी हुए। कुंभराजजी के रचुनाथजी, ताजसिंहजी, शेरसिंहजी, नयमलजी और सतीदासजी नामक पाँच पुत्र हुए। आप भाइगों ने सम्बद् १९०८ में मेससें सतीदास उम्मेदमल के नाम से कलकतें में फर्म स्थापित किया। आप लोगों की न्यापार कुशलता से फर्म चल निकली और पूर्णिया, इस्लामपुर, पटनागोला आदि स्थानों पर आपकी शालाएँ कायम हो गई। संवत् १९५१ में आप सच माई कला र हो गये।

सेठ नथमलजी के पुत्र वालचन्द्रजी ने अलग होते ही बालचन्द्र इन्द्रचन्द्र के नाम से स्थापार करना प्रारम्भ किया। इसमें आपको बहुत सफलता हुई। आपका मोमासर की पंच पंचायती में अच्छा सम्मान था। आपके इन्द्रचन्द्रजी, डायमलजी, सुगनमलजी और दीरालालजी नामक चार पुत्र हैं। आजकल आप चारों माई अलग २ हो गये हैं।

सेठ हुन्द्रचन्द्रजी "बालचन्द्र हुन्द्रचन्द्र" के नाम से न्यापार करते हैं। आप खुद्धिमान् एवम् समझ-दार सजन हैं। आपके हाथों से इस फर्म की और भी तरकी हुई है। आप धर्म में बद्दे पक्के हैं। आपके इस समय बालचन्द्रजी और पुनमचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ डायमलजी और धुनानमलबी दोनों माई भी बद्दे योग्य थे मगर आपका थोड़ी ही उम्र में स्वर्गवास हो गया। डायमलजी के कोई पुत्र न था और धुनानमलजी के गोविन्द्रामजी एवं केवलचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। गोविन्द्रामजी सेठ डायमलजी के यहाँ दत्तक गये हैं। वर्तमान में आप दोनों ही माई धुननमल गोविन्द्राम के नाम से चलानी, जूट और जमीदारी का काम करते हैं। आपकी दुकान का पता १२ आमीतियन स्ट्रीट है। आप लोगों ने मोमासर में अग्रजी स्कूल के लिये मकान बनवाकर सरकार को दिया है। यह परिवार जैन तेरापंथी सम्बद्धाय का अनुवायों है।

#### सेठ रूपवन्द छगनीराम संचेती, वैजापुर (निजाम)

इस परिवार का मूळ निवास डावरा (जोवपुर स्टेट) है। आप स्थानकवासी आझाय के सजान हैं। देश से छगभग ३७५ वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्वज ज्यापार के लिये निवास स्टेट के बेलापुर नामक स्थान में आये। यहाँ आने के बाद तीसरी पीढ़ी में सेठ जयरामजी सचेती हुए। आपके हाथों से इस परि-बार के ब्यापार तथा सम्मान को बहुत तरक्की मिली। आपने आसपास के ओसवाल समान में अच्छा नाम पाया।

सेठ जयरामदासजी के धनीरामजी, वच्छराजजी तथा किशानदासभी ,मानक ३ पुत्र हुए । इस तीनों भाइयों का व्यापार शके १७९९ में अलग २ हुआ । सेठ छगनीरामजी ने अपने पिताजी के बाद में सर्विस करते हैं। भंसाछी सुरुवराजजी सवहन्स्पेक्टर पोलिस थे, इनका स्वर्गवास हो गया है। भंसाछी विश्वनदासजी पोलीस विभाग में थे। अभी भाग रिटायर हैं।

मंसाली किश्वनराजजी ( उर्फ निनखराजजी )—आपका जन्म संवत् १९३६ में हुआ। आप सन् १८९७ से मारवाद राज की सर्विस में प्रविष्ट हुए। तथा महाराजा सरदार्रासहजी के समय प्राहवेट सेकेटरी आफिस में छार्क हुए। पश्चात् आप संवत् १९६२ में पोलिस कान्स्टेवल हुए, एवं इस विभाग में अपनी होशियारी से वरावर तराकी पाते गये सन् १९१२ से १७ सालों तक आप पब्लिक प्रासी क्यूटर रहे। तथा सन् १९२६ से आप सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलीस के पद पर कार्य करते हैं। आपके होशियारी पूर्ण कार्मों की एवज में जीधपुर दरवार तथा कई उच्च पदाधिकारियों ने आपको सर्टिफिकेट दिये हैं। आपके ४ पुत्र हैं जिनमें बड़े जवरराजजी बी० ए० एल० एल० बी जोधपुर में बकालात करते हैं, कुंदनराजजी ने बी० ए० तक शिक्षा, पाई है। इससे छोटे रतनराजजी व चंदनराजजी हैं।

#### भंसाली रतनराजजी कुशलराजजी का खानदान, जोधपुर

डार लिख आये हैं कि इस परिवार के पूर्वंच भंसाली जगन्नाथजी के तीसरे पुत्र श्रीचंद्रजी थे। इनके प पाँच पुत्र हुए, जिनमें मंसले पुत्र माणकचंद्रजी थे। इनके नाम पर मूळचन्द्रजी तथा उनके नाम पर वच्छराजजी दे पुत्र काये। इनका स्वांवास संवत् १९०५ में हुआ। वच्छराजजी के पुत्र फतहराजजी तक इस परिवार के पास सोजत परगने का खांभल गांव पटे था। फतहराजजी ने अपने पूर्वजों की एकत्रित की हुई सम्पति को खुब खर्च किया। संवत् १९५२ में इनका स्वांवास हुआ। इनके उदयराजी उम्मेदराजजी तथा पेमराजजी नामक ३ पुत्र हुए।

भंसाखी उद्यराजनी नागोर के सुसरफ तथा महाराणीनी (चन्हाणनी) जोधपुर के कामदार थे। संवत् १९६४ में इनक स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र फौजराजनी के पुत्र किशानराजनी, मोहनराजनी सोहमराजनी तथा उगमराजनी हैं।

भंसाछी उम्मेदराजजी भी राज्य की नौकरी करते रहे, इनका स्वर्गवास संवत् १९६९ में हो गया। इनके जोधराजजी, रतनराजजी, देवराजजी, रूपराजजी तथा करणराजजी नामक पाँच पुत्र हुए। इनमें रूपराजजी के पुत्र कुशलराजजी, रतनराजजी के नाम पर दत्तक आये हैं। भंसाछी रतनराजजी का जन्म संवत् १९२० हुआ था। आप लगभग १२ साल तक खजाने के नायव दरोगा, बारह साल तक सव इन्स्पेक्टर पोलिस तथा दस साल तक कोर्ट आफ वार्टस् के अकाउण्टेण्ट रहे। सन् १९२८ में रिटावर्ड हुए तथा फिर विलादा तथा मैंवराणी ठिकाने मे २ साल तक मैनेजर रहे। इघर छूछ मास पूर्व आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र कुशलराजजी आदिट आफिस जोधपुर में सर्विस हैं। इसी तरह करणराजजी के पुत्र मुकुन्दराजजी भी आदिट आफिस में सर्विस करते हैं।

अंसाली पेमराजनी का स्वर्गवास संवत् १९५७ में हुआ । आपके पीत्र मेरूराजनी अक्टर हैं तथा सुकनराजनी ट्रिच्यूट इन्स्पेक्टर हैं। भंसाली थाहरूशाह---छोद्रवा मंदिर के "शतदछ पश्चर्यत्र" नामक शिला लेख से, तथा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एपी प्राफिया इण्डिका नामक प्रथ से थाहरूशाह के सम्बन्ध का निम्न वृत्त ज्ञात होता है कि---

"प्राचीन काल में राजा सगर के पुत्र श्रीघर तथा राजघर ने जैन धर्म से वीक्षित होका लोदपुर पटन में श्री चिंतामणि पार्श्वनाथजी का मंदिर बनवाया । राजा श्रीघर ने जो जैन मंदिर धनवाया था, वह प्राचीन मंदिर महम्मदगोरी के हमले के कारण लोद्रवा के साथ नष्ट हो गया । अतः संवत् १६७५ में जेसलमेर निवासी भणसाली गौत्रीय सेठ थाहरूशाह ने उसका जीणोंदार कराया और अपने वास स्थान में भी देशसर बनवाकर शास्त्र मंदार संग्रह किया । सेठ थाहरूशाह ने लोद्रवे के मंदिर की प्रतिष्ठा के थोड़े समय बाद एक संघ निकाला, और शार्तुंजय तीर्थ की यात्रा करके सिद्धाचलजी में खरतराचार्य श्री जिनराज सूरिजी से संवत् १६८१ में २४ तीर्थकरों के १४५२ गणधरों की पादुका यहाँ की खरतर बशी में प्रतिष्ठित कराई थी।"

थाहरूसाह के सम्पत्ति शाली होने के सम्बन्ध में निम्न लोकोक्ति मशहूर है कि थाहरूसाह लोदने में घी का न्यापार करते थे। एक दिन रूपासिया ग्राम की रहने वाली एक स्त्री चित्रानेल की पूंडर पर रखकर लोदना में घी बेंचने आई। थाहरूसाह ने उसका घी खरीदा और तोलने के लिये उसकी मटकी से घी निकालने लगे, जब घी निकालते २ उन्हें देर हो गई और मटकी खाली नहीं हुई तो उन्हें बढ़ा आइचर्य हुआ और उन्होंने यह सब करामात पूड़ेरी की समझ हसे छे लिया। उस पूंडरी के प्रभाव से थाहरूसाह के पास असंख्यात दृष्य हो गया! जिससे उन्होंने अनेझें घार्मिक काम किये। इस समय इनके परिवार में कोई विद्यमान नहीं हैं।

#### भंसाली मेहता किशनराजजी (उर्फ मिनखराजजी) का खानदान, जोधपुर

द्वस खानदान के पूर्वन भंसाली वीसाजी जेम्रलमेर के दीवान थे। ये राव चूंबाजी के समय में जेसलमेर से जोधपुर आये इन्होंने वीसेलाव तालाव बनवाया। इसके बाद नाडोबी, अर्खेमलजी तथा बेरी-सालजी हुए। वेरीसालजी वाल्समंद पर युद्ध करते हुए मारे गये। इनकी धमैपती इनके साथ सती हुई। तबसे जोधपुर के भंसाली अपने बच्चों का वहाँ मुंबन कराते हैं। इन वेरीसालजी की चौधी पीदी में जगजावश्वी हुए। इनके ३ पुत्र हुए जिनके नाम भंसाली मेहता तेजसी, रायसी, तथा श्रीचंदजी थे। इनमें भंसाली रायसी के पांचवी पीदी में बोहरीदासजी हुए। इनके सादूलमलजी, मुलतानमलजी तथा मुलतानमलजी तामक ३ पुत्र हुए।

मंसाली सुलतानमल्जी लेनदेन का काम करते थे। इनके सानंतमल्जी, सुलराजजी, कुरालराज जी तथा जुगराजजी नामक ४ पुत्र हुए। मंसाली कुरालराजजी संवत् १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके रूमनराजजी, माणस्राजजी, कप्रशाजजी, सम्पतराजजी, पुकनराजजी, विश्वनराजजी तथा किशनराजजी (वर्ष मिनखराजजी) नामक छ पुत्र हुए। इनमें से मंसाली रूममस्रलजी सानंतमल्जी के नाम पर इत्तक गये। इनके पुत्र उम्मेदराजजी तथा पौत्र मगराजजी भंसाली हैं। संसाली कप्रशाजजी करूकते में दलाली करते थे। आप इनके पुत्र समस्राजजी आवकारी विभाग में हैं। संस्पतराजजी के पुत्र कमकराजजी करूकते

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ प्रतापमलजी भनसाली, हूँगरगढ़.



सेठ गोविन्दरामजी मनसाली, बीकानेर.



कुँ॰ हीराजालजी भनसाजी, हुँगरगड़.



र्कुं मिखनचन्द्रजी भनसाली, बीकानेर.

फर्म स्थापित की । यह साझा संवद् १९६३ तक चलता रहा । इसके बाद इसी साल आपने अपनी निज की फर्म मेसर्स प्रतापमल गोविन्दराम के नाम से की । तब से आप इसी नाम से अपना व्यवसाय कर रहे हैं । आपका जीवन, बढ़ा सादा जीवन है । विद्या से आपको बढ़ा प्रेम है । करीब तीन साल पूर्व आपने बीकानेर में गोलहों की गवाड़ में श्री गोविन्द सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की । जहाँ सब प्रवन्य आपकी ओर से हो रहा है । आपके बा॰ मीखनचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं । आप उत्साही नवगुवक हैं आवकल आप फर्म के कार्यों में सहयोग दे रहे हैं ।

संठ प्रतापमलजी—आप इस फर्म के भागीदार हैं। आप श्री जैन इवेताम्बर तेरापंथी संप्रदाय के मानने वाले हैं। प्रारम्भ में आपने भी नेल्लामारी में केसरीचन्द मोतीचन्द के यहाँ सर्विस की। कुछ वर्षों वाद उनकी नौकरी छोढ़ दी एवम् अपने भतीजे सेठ गोविन्दरामकी के साथ प्रतापमल गोविन्दराम के फर्म में साला कर लिया। जो इस समय भी है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः हीरालालजी, आसकरनजी, सुगनचन्दजी एवम् जैसराजजी है। आप लोगों का आजकल देश में निवास स्थान श्री हुंगरगढ़ है।

हीरालालजी मैट्रिक पास हैं तथा जैसराजजी इण्डर मिजियेट नामर्स की स्टेडी कर रहे हैं। क्षेप सब माई फर्म के कार्य में सहयोग देते हैं। सेठ प्रतापमलजी के भाई मुलचन्दजी का स्वर्गवास हो गया है। आपके जैटमलजी प्रम धुमेरमलजी नामक दो पुत्र हैं। जेडमलजी प्रक ए० पास करके डाक्टरी पद रहे हैं। दूसरे दुकान का कार्य्य करते हैं। इस समय इस परिवार की कलकत्ता में भिन्न र नामों से भिन्न र स्वयसाय करने वाली दे दुकानें चल रही है।

## सेठ हनुतमल हरकचन्द भंसाली, छापर

इस परिवार के पूर्व पुरुप सेठ खेतसीजी ने करीव १०० वर्ष पूर्व छापर में आकर निवास किया। आपके हजुतमलजी, उमचन्द्रजी और हरकचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से हजुतमलजी प्वम हरकचन्द्रजी का परिवार ज्ञामिल में व्यवसाय कर रहा है। सेठ हजुतमलजी करीत ६० वर्ष पूर्व घोड़ामारा गये प्वम वहाँ अपनी फर्म स्थापित की। आप दोनों भाई वहे प्रतिमा सम्पन्न एवम न्यापारिक प्राक्ति थे। आपके व्यापार संचालन की योग्यता से फर्म के काम में बहुत सफलता रही। आपने अपने व्यवसाय को विशेष रूप से बढ़ाने के लिये डोमार, कलकत्ता, इसरगंज, अनंतपुर उल्लीपुर, (रंगपुर) इत्यादि स्थानों पर भिन्न २ नामों से फर्म स्थापित की। सेठ हजुतमलजी का स्वर्गवास हो गया। आप के इस समय उधमद्रजी दक्तक-पुत्र है। आप ही फर्म का संचालन करते हैं। आपके भंवरलालजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ हरकचन्द्रची इस समय विद्यमान हैं। आपके हाथों से भी फर्म की वहुत उन्नति हुई। इस समय आपने अवसर ग्रहण कर लिया है। आपका छापर की पंच पंचायती में अच्छा मान सम्मान है। आपके प्रथमलजी, मालचन्द्रजी, हालचन्द्रची, यानमलजी और माणकचन्द्रजी नामक पाँच पुत्र हैं। बदे पुत्र आपके पदे माई हनुतमलजी के नामपर इसक गये। शेष अपने स्यापार का संचालन करते हैं। आप सब सजन और मिलनसार स्वक्ति हैं।

#### मंसाली मेहता श्रज्जैनराजजी का खानदान, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वन मंसाली बोहरीदासजी, जोधपुर में छेन देन का ध्यापार करते थे। आपके साद्लमलजी, मुख्तानमलजी तथा सुल्तानमलजी नामक तीन पुत्र हुएं, मंसाली मेहता मुल्तानमलजी सम्पित्ता सुल्तानमलजी सम्पित्ता सुल्तानमलजी सम्पित्ता से हजोर का काम करते थे। स्टेट को भी आपके हारा रक्षमें द्यार दी जावा करती थी। सेट मुल्तानमलजी के राजराजजी, नगराजजी और बुधराजजी नामक तीन पुत्र हुए। नगराजजी भी सावरातों के इचारे का काम करते रहे। संवत् १९४१ में आपका स्वर्गदास हुआ। गाजराजजी के पुत्र दौलतराजजी तथा सकनराजजी न्युडिवियल विभाग में सर्विस करते रहे। इस समय हनके पुत्र कानराजजी न मानराजजी हैं।

मेहता नगराजनी के पुत्र खींवराजजी तथा भींवराजजी हुए। खींवराजजी २८ साल से ज्युढि-शियल क्टूर्क हैं। भींवराजनी हैदराबाद में ज्यापार करते थे। आप संवत् १९६० में स्वर्गवासी हुए। सेट खींवराजजी के पुत्र अर्जुनराजजी व किशोरमल्जी हैं। मेहता खर्जुनराजजी का जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आपने सन् १९२५ में बी० ए० पास किया। सन् १९२६ से आप रेलवे आहिट आफिस में सर्विस करते हैं, तथा इस समय इन्स्पेवटर आप अकाउण्टेण्ट हैं। मंसाली किशोरमल्जी की वय २५ साल की है, आपने सन् १९३० में बी० एस० सी० एल० प्रल० बी० की परीक्षा पास की है। सन् १९३१ से आप "मेहता एण्ड कम्पनी" के नाम से जोधपुर में इंजिनियरिंग तथा कंट्राविटंग का काम करते हैं।

#### सेठ प्रतापमल गोविन्दराम भंसाली, कलकत्ता

इस परिवार वाले सजान मारवाड़ से बीकानेर राज्य के शयसर नामक स्थान पर आये। यहाँ कुछ समय तक निवास कर यहाँ से रानीसर नामक स्थान में जाकर रहने छगे। इस परिवार में सेठ तेजमलजी हुए। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ रतनचन्दजी एवस् सेठ पूर्णचन्दजी था।

सेठ रतमचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशा सेठ पदमचन्द्रजी, सेठ देवचंद्रजी एवस् सेठ कस्त्रचन्द्रजी था। सेठ प्रणचन्द्रजी के प्रतापमञ्जी एवस् सृल्चन्द्रजी नामक हो पुत्र हुए। सेठ पदमचन्द्रजी का बाल्यकाल हो में स्वर्गवास हो गया।

सेठ देवचन्दनी—प्रारम्भ में आप देश से सिराजगंज के पास 'एलंगी' नामक स्थान पर गये। म वहाँ जाकर आपने कपदे का व्यवसाय छुरू किया। इस फर्म में आपने अपनी होशियारी एवम् बुद्धिमानी से अच्छी सफलता प्राप्त की। मगर देव दुर्योग से इस फर्म में आप लग गई और आपकी की हुई सारी महनत पर पानी फिर गया। इसके पत्रचात् आप अपने सारे जीवन भर नौकरी ही काले रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६५ में हो गया। आपके गोविन्द्रासजी नामक एक प्रत्न हुए।

सेठ गोविन्दरामकी—आपका जन्म संवत् १९२५ में हुआ। आजकल आपका परिवार बीकानेर का निवासी है। आप बाईस संप्रदाय के अनुयायी हैं। प्रारम्म में आपने सर्विस की। आप बढ़े व्यापार चतुर पुरुष हैं। नौकरी से आपकी तविषत उकता गई प्वम् आपके दिल में स्वतन्त्र स्ववसाय करने की इच्छा हुई। अतएव आपने संवत् १९५६ में यह सर्विस छोड़ दी तथा हनुमतराम तुलसीराम के साहे में का काम होता है। आपके पुत्र मोतीलालजी, होरालालजी, पत्नालालजी तथा झूमरलालजी ग्यापार में भाग लेते हैं, तथा फूलचन्दनी और मंसुखलालजी छोटे हैं। यह परिवार नाशिक जिले के ओसवाल समाज में अन्डो प्रतिश रखता है। मोतीलालजी बम्ब के ४ पुत्र हैं।

#### लाला निहालचन्द नन्दलाल वम्य, लुधियाना

पह खानदान लगभग पांच सौ वर्षों से यहां निवास कर रहा है । इस परिवार के पूर्वज लाला पुनवामलजी के लाला गुलावामलजी वृंदामलजी, तथा भवानीमलजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें लाला गुलावामलजी, के लाला निहालमलजी, नरायणमलजी, सावनमलजी तथा पंजावरायजी नामक ४ पुत्र हुए । लाला निहालमलजी बड़े धर्मारमा व्यक्ति थे । आप यहां की ओसवाल समाज में नामोकित व्यक्ति थे । संवत् १९४९ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र नन्दलालजी तथा चन्दूलालजी थे ।

ठाठा नन्दछालजी लुधियाना के जोसवाल समान में प्रतिष्ठित ध्यक्ति थे, आपका संवत् १९८२ में स्वर्गवास हुआ। आपके छाछा जगसायजी, अमरनायजी, मोहनछाळजी तथा पत्ताछालजी नामक १ पुत्र हुए। इनमें छाला अमरनाथजी मौजूद हैं। इस समय आप अपनी ''निहालचन्द नन्दछाल" नामक फर्म का संचालन करते हैं। आपका परिवार पुरतहानपुरत से चोधरायत का काम करता आ रहा है। आपके प्रत्य मदनछालजी हैं।

डाठा गुरु:बामरुजी के द्वितीय पुत्र लाखा नारायणलालजी के पुत्र लाखा खुशीरामजी वदे मश-हुर तथा धर्मात्मा स्पक्ति हुए। आपने यहां एक उपाश्रय भी बनवाया था।

#### लाला काल्मल शादीराम बम्ब, पटियाला

यह परिवार सो वर्ष पूर्व दिवशे से पटियाला आकर आवाद हुआ। इस परिवार में लाला काल्दरामनी तथा कन्हेयालालनी नामक २ यंशु हुए। इनमें कन्हेयालालनी के शादीरामनी, गाँदीरामनी तथा राजारामनी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें लाला शादीरामनी के लाला पानामलनी, सुवनरामनी तथा दौलनरामनी नामक पुत्र हुए। इस समय सुचनरामनी के पुत्र मंगतरामनी तथा तरसेपचन्द्रनी और दीलतरामनी के पुत्र संवलालनी विद्यामन हैं।

लाला गोंदीमळजी का जन्म संवत् १९१५ में हुआ था। आप परिवाला के ओसवाल समाज में प्रसिद व्यक्ति थे। आप चौधरी भी रहे थे। संवत् १९७० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके लाला पांत्ररामजी, धर्मचन्द्वी तथा मात्रसम्बी नामक १ पुत्र हुए। इनमें लाला चांद्ररामजी का संवत् १९०८ में स्वर्गमास हुआ। लाला धर्मचन्द्वीका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आप परिवाला के महाहर चौधरी हैं, परिवाला द्रवार ने आपको दुशाला इनायत किया। आपके यहां जनरल टेकेशरी का काम होगा है। आपके युत्र करमीरीकाल तथा बीक्समजी वालक हैं। लाला मात्रसम्बी की चया १५ साल की हैं। आप जनरल मरचेंटाइज का व्यापार करते हैं। यह परिवार स्थानकवासी भाननाथ या मानने वालक हैं।

#### 金柱

#### सेठ पन्नालाल नारमल वंब, भ्रसावल

इस कुटुम्ब के मालिकों का मूल निवास स्थान पीही ( जोधपुर स्टेट ) में है। लगागा १०० साल पूर्व सेठ नारमलजी बम्ब ने भारवाद से आकर इस दुकान का स्थापन किया। आपके पुत्र सेठ गुलावचन्दजी व पत्रालालजी बम्ब हुए।

सेठ गुलावचन्दानी बम्ब—कापके हार्यों से ब्यापार को विशेष उन्नति शास हुई। आप अपने स्वर्ग-वासी होने के समय १५। २० हजार रुपयों का दान कर गये थे। इस रकम में से ५। ६ हजार की छागत से पीही में एक धर्मशाला बनवाई गई है। आपका स्वर्गवास सन् १९२४ में हुआ। आपके भेरुलालजी तथा सरूपचन्दजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं।

सेठ पत्राजालजी वन्न —आप सेठ नारमञ्जी के छोटे पुत्र हैं। तथा इस परिवार में बड़े हैं। आप के परिवार की गणना खानदेश, तथा बराड़ के नामी ओसवाल कुटुम्बों में है। इस परिवार ने श्री भूरा-बाई श्राविकाश्रम तथा पदमावाई कन्या पाठशाला को सहायताएं दी हैं। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मानवेवाला

श्री भेरूलालजी वम्न-आप सेठ गुलावचन्द्रजी के बढ़े पुत्र हैं। आप शिक्षित तथा समझदार सज्जन हैं। तथा फर्म के व्यापार को बढ़ी सफता से संचालित करते हैं। आप भुसावल म्युनिसियेलिटी के ११ वर्षों तक मेम्बर रहे हैं। शिक्षा के कार्यों में दिलचस्पी से हिस्सा छेते हैं। आपके छोटे आता सरूपचन्द्रजी आपके साथ व्यापार में भाग लेते हैं। आपके यहां गुलावचन्द्र नारमल वस्य के नाम से साहुकारी लेन देन तना कृषि का और पन्नालाल नारमल वस्य के नाम में सराफी व्यापार होता है।

#### सेठ सरूपचंद भूरजी बम्ब, कोपरगांव ( नाशिक )

हस परिवार का मूळ निवास स्थान कुरहाया ( अजमेर के पास ) है। यह परिवार स्थानक वासी आग्नाय का है। मारवाद से सो वर्ष पूर्व सेठ दर्लीपचन्दजी के प्रत्न नन्दरामजी पैदलारसे से कोपरगांव के पास सुरवादपुर नामक स्थान में आये। इनके प्रत्न भूरजी भी यहां व्यापार करते रहे। संवत् १९४० में इनका स्वर्गवास हुला। आपके रामचन्दजी तथा सरूचपन्दजी नामक २ प्रत्न हुए। इनमें सेठ रामचन्दजी येरण गांव ( नाशिक ) गये। संवत् १९७७ में आपका स्वर्गवास हुला। इस समय आपके प्रत्न रतनवंदजी तथा सुकालचन्दजी यरण गांव में व्यापार करने हैं।

सेठ सरूपचन्दनी वस्त्र—आपका जन्म १९२८ में हुआ । आप संवत् १९४० में कीपरगांव आये। आपने व्यवसाय में चतुराई तथा हिम्मत पूर्वक मृद्य उपानित कर अपने समान में अध्दी प्रतिष्ठा प्राप्त को है। आपके यहाँ "सरूपचन्द भूरनी यन्त्र" के नाम से आदत, साहुकारी तथा कृषि

# . श्रोसगाले जाति का इतिहास 💍 🤝





नेठ पत्नालालजो यम्य (पत्नालाल नारमल), असावल. श्री इन्डनमलजी फिरोटिया बी. ए. एल,एल. बी. श्रहमदनगर.



भा रुभनिवर्गाः चार्या एक. री. एम. पाररर, बारपुरा, सेंद्र चंद्रनमञ्जी पीतस्या (चंद्रनमल भगवानशम्), बहमदनगर



की जेल में गये। राष्ट्रीय की तरह सामाजिक स्प्रिट भी आपमें कूट २ कर भरी है। आपने अपने घर से परदा प्रथा का वहिष्कार कर दिया है। अहमदनगर के ओसवाल युवकों में आपका सार्वजनिक जीवन बहुत ही अप्रगण्य है। आपके छोटे भाई मोतीलालजी फिरोदिया का जन्म सन् १९१२ में हुआ। आप इस समय बी० ए० में पढ़ रहे हैं। आप वहें योग्य और सज्जन हैं। आपसे छोटे भाई इस्तीमध जी हैं। इनकी वय १६ साल की है।

## कोरहिया

## सेठ श्रनोपचन्द गंभीरमल, वोरदिया उदयपुर ।

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेट रखबदासजी नाथद्वारा से उदयपुर आये। आपने यहाँ महाराणा मीमसिंहजी के राजत्व काल में सम्बत् १८८० से १९०७ तक राज्य में सर्विस की। आपके जिन्मे कोठार का काम था। आपके कार्यों से मसब होकर महाराणा ने आपको परवाने भी बख्शे थे। आपके अस्वावजी अनोपचन्दजी, रूपचन्दजी और स्वरूपचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। आप लोग अलग अलग हो गये एवम स्वतन्त्र रूप से ख्यापार करना प्रारम्भ किया। सेठ अनोपचन्दजी ज्यापारिक दिमारा के सज्जन थे। आपने अपनी फर्म की अच्छी उन्नति की। आपने गोकलचन्दजी और गम्मीरमलजी नामक दो पुत्र हुए। यह फर्म सेठ गम्मीरमलजी की है।

सेठ गम्भीरमलजी शांत खभाव के ज्यापार चतुर पुरुष थे। आपके समय में भी फर्म की बहुत उसित हुई। आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके पुत्र सेठ फोजमलजी और सेठ जुहारमलकी दोनों भाई फर्म का संचालन करते हैं। आप लोग मिलनसार हैं। सेठ फोजमलजी के सुल्नानसिंहजी और जीवनसिंहजी नामक पुत्र हैं। सुल्तानसिंहजी योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं। आजकल आप ही फर्म का संचालन भी करते हैं। सेठ जुहारमलजी के मालचन्द्रजी, छोगालालजी, नेभीवन्द्रजी, चाँदमलजी और स्वज्यल्या नामक पाँच पुत्र हैं। प्रथम दो न्यापार में थोग देते हैं। तीसरे बी० ए॰ में पढ़ रहे हैं। इस समय आप लोग उपरोक्त नाम से बैंकिंग हुंडी चिट्ठी कपास वगैरह का अच्छा ज्यापार करते हैं।

#### डाक्टर कुशलसिंहजी चौघरी, कोटियां (शाहपुरा) का खानदान

इस परिवार के पूर्वज मेवाद के हुरदा नामक ग्राम में रहते थे। वहाँ से महाराजा उम्मेद्रसिंडनी जाहपुराधिपति के राजलकारू में यह परिवार कोठियाँ आया। उस समय महाराजा के पीत्र कुँवर रणसिंहजी की सेवा चौधरी गर्नासिंहजी ने विशेष की। इससे प्रसन्न होकर राज्यासीन होने पर रणसिंहजी ने इनकी कोठियाँ में कई सम्मान बक्को। उसके अनुसार वसंत, होली, श्रीतकाश्रद्यी, रक्षावन्त्रन, दशहरा, व गणगोर के ल्यौहारी पर गांव के पटेल पंच 'चौधरीजी' के मकान पर आते हैं, तथा सदा से बंधे हुए दरवरों का पालन करते हैं। होली के पहड़े में दमामी लोग किले में दरवार की पीढ़ियों के साथ चौधरीजी की पीढ़ियां गांते

# फिरोाइया

#### श्री उम्मेदमलजी फिरोदिया का खानदान, श्रहमदनगर

हस खानदान का मूळ निवास स्थान पीपाइ (मारवाइ) का है। आपकी आग्नाय घनेता-म्बर स्थानकवासी है। इस खानदान में श्री उम्मेदमळजी फिरोदिया सबसे पहले अहमदनगर जिले में आये। आपकी हिम्मत और बुद्धिमानी बहुत बदी चदी थी। यहां आकर आपने साहसप्वंक पैसा प्राप्त किया और फिर मारवाइ आकर शादी की, वहाँ से फिर अहमदनगर आये और कपड़े की हुकान स्थापित की। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम खूबचन्दजी और विशानदासजी थे। अपने पिताजी के पश्चात् आप दोनों माई मनीलेणिंडग और कपड़े का व्यपार करते रहे। इनमें से फिरोदिया खूबचन्दजी का स्वर्गवास सन् १९०१ में और फिरोदिया विशानदासजी का सन १८९७ में होगया।

िक्तोदिया बिसनदासजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमका शोमाचन्दजी, माणिकचन्दजी और पत्रालालजी थे। आप तीनों माई भी कपदे और मनीलिंग्डिङ का ज्यापार करते रहे। इनमें से शोमाचन्दजी का स्वर्गवास सन् १९११ में हुजा। आप बढ़े धार्मिक, शांत प्रकृति वाले और मिलनसार पुरुष थे। आपके पुत्र कुन्दनमलजी किरोदिया हुए।

कुन्दनमलजी फिरोदिया—आपका जन्म सन् १८९५ में हुआ । आपने सन् १९०० में बीठ ए० की और सन् १९१० में एड० एड० बी० की दिमियाँ प्राप्त की । आप सन् १९०८ में फर्यूसन कालेज के दक्षिण—फेलो रहे । उस समय भारत में ओसनार्कों के हने गिने किसित जुवकों में से आप एक थे । आप बड़े प्रांत प्रकृति के, उदार, और समाज सुवारक पुरुष हैं । जैन जाति के सुवार और अभ्युद्य की ओर आप हा बहुत लक्ष्य है । अहमदनगर की पांजरायोल के आप सन्नह वयों से सेकंटरी हैं । आप यहां के ह्यापारी एसोसियेशन के चेशरमेन, अहमदनगर के आयुर्वेद विचालक, अनाथ विचार्थी गृह और हाईस्कृत की मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर हैं । सन् १९२६ में आप बन्धई की लेजिल्लेटिव केंसिल में अहमदनगर स्वराज्य पार्टी की ओर से प्रतिविधि चुने गये थे । इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षण संस्था के चेशरमेन रहे थे । अहमदनगर कोंग्रेस कमेटी के भी आप बहुत समय तक सेकंटरी रहे हैं । अहमदनगर के सेंद्रल वेह के आप चलरमेन हैं । इसी प्रकार जैन कार्कोंस, जैन वोहिंग प्रमा इत्यादि सार्वजनिक संस्थाओं से आपका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हैं । कहने का तालकों यह है कि आप भारत के जैन समाज में गण्यमान्य व्यक्ति हैं । आपके तीन पुन्न हैं । जिनके नाम श्री नवलमलजी मोतीलालजी और कीर इस्तीमचली फिरोदिया हैं ।

नवलमलजी फिरोदिया—आपका जन्म सन् १९१० में हुआ। आपने सन् १९३३ में बी० एस्० सी० की परीक्षा पास की। आप बढ़े देश-भक्त और राष्ट्रीय विचारों के सज्जन हैं। सन् १९३० और सन् १९३२ के आन्दोलन में आपने कालेज छोंद दिया। तथा आन्दोलन में भाग हेते हुए ९ मास खानदान पहले धूपिया परिवार के नाम से पहचाना जाता था। आगे चलकर इस परिवार में सेठ पत्रांश्वालकों तथा वत्रालालकों कीमती हुए। इन भाइयों में सेठ पत्रालालकों का जन्म सम्वत् १९०१ में हुआ। रामपुरे से यह खानदान इंदौर तथा मंदसीर गया। तथा यहाँ से सेठ पत्रालालकों सम्वत् १९४८ में हुआ। हैदराबाद आये। आप बड़े धर्मप्रेमी तथा साधुमक पुरुष थे। आपका स्वर्गवारा सम्वत् १९७३ में हुआ। आपके जमनालालकी तथा रामलालकों नामक दो पुत्र हुए।

सेठ जमनालालजी रामलालजी कीमती—सेठ जमनालालजी का जन्म सम्वत् १९३५ में हुआ !
आप दोनों भाइयों ने अपने पिताली की मौजूदगी में ही हैदरावाद में जवाहरात आदि का न्यापार आरम्म
कर दिया था, तथा इस न्यापार में आप थंधुओं ने अच्छी सम्पत्ति उपिर्जित की । हैदरावाद में कारोबार
जमने पर आपने इंदोर में भी अपनी एक शाला लोली ! सेठ जमनालालजी कीमती के एक प्रम सुलकालजी
हुए थे, आप बदे होनहार प्रतीत होते थे, लेकिन ३-७ साल की अल्पायु में इनका स्वगंवास हो गया ।
इनके नाम पर मदनलालजी दत्तक लिये गये । रामलालजी कीमती ने शहानलालजी कीमती के दत्तक लिया
था, लेकिन इनका भी शारीरान्त हो गया ! सेठ जमनालालजी कीमती ने अपना उत्तराधिकारी अपने खोटे
भाई रामलालजी को बनाया है, तथा रामलालजी ने सम्पतलालजी को अपना इत्तर प्रयट किया है ! सेठ
जमनालालजी तथा रामलालजी ने सुललालजी के स्वर्गवासी हो गली
के स्वर्गवासी हो जाने पर १ लाल रुपया धार्मिक कामों के लिये निकाल जाने की हो घोषणा की है !

इस परिवार ने सेठ पत्रालालजी तथा सुखलालजी के समर्गार्थ रामपुरा में "जमनालाल रामलाल कीमती लायनेरी" का उदघाटन किया है। आपने हैदरावाद में एक धर्मशाला वनवाई। हैदरावाद की मारवाड़ी लायनेरी के लिये एक "कीमती मवन" वनवाया, इसी प्रकार यहाँ स्थानक के लिये एक मकान दिया। आप एक जैन प्रन्यमाला प्रकाशित कर सुप्त विवरित करते हैं। इन्द्रोर में आपकी ओर से एक जैन कन्या पाठशाला चल रही है, तथा यहाँ भी ग्रुम कार्मों के लिये एक विलिंड ग दी है। आपकी ओर से एक जैन कन्या पाठशाला चल रही है, तथा यहाँ भी ग्रुम कार्मों के लिये एक विलिंड ग दी है। आपकी ओर से जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकृत्र में एक जैन वोविंग हाउस वनवाया गया है, इसी तरह मंदसीर में इन बंधुओं के एक प्रसूति ग्रुह वनवाया है। इसी तरह के धार्मिक तथा लोकोपकारी कार्यों में आप लोग मार लेते रहते हैं। इस समय इन कीमती वंधुओं के यहाँ सुलतान वालार रेसिवेंसी हैदराबाद में जमनालाल रामलाल कीमती के नाम से वेकिंग जवाहरात का क्यापार होता है। तथा घहाँ की प्रतिष्ठित कमों में बार फर्म मानी जाती है। हैदरावाद सिकरांवाद, इन्दौर लादि में आपके कई मकानात है। आपके बां क्योर वार्मोर खल्रीवालार में भी वेंकिंग च्यापार होता है।

## पीतलिया

सेठ वदीचन्द वर्द्धभान पीतलिया, रतलाम

इस परिवार के बुजुर्तों का मुळ निवास स्थान कुम्मळाड़ ( मेवाड़ ) है। वहाँ इस परिवार के राज्य की अच्छी र सेवाड़ की थीं । वहीं से इस परिवार के सजन सेठ वीराजी ताळ ( जावरा-स्टेट ) नामक हैं, तथा हरएक स्वक्ति विवाह में चौधरीजी की हवेली पर "राम राम" करने जाता हैं। इत्यादि सम्मान इस परिवार के प्राप्त हुए, इतना ही नहीं, इनके वंशजों को गर्जासिहपुरा, जयसिंहपुरा, गणपित्यापुरा, व टीटोड़ी गांव भी जागीरी में मिले थे। चौधरी गर्जासिहजी को शाहपुरा दरवार ने बहुत से रक्क बल्को थे। इनके बल्कराजजी, अभयराजजी तथा उम्मेदराजजी नासक ३ पुत्र हुए। इनमें चौधरी बल्कराजजी ने शाहपुरा में प्रधानगी का कार्य किया। इनके तीसरे भाई चौधरी उम्मेदराजजी को उदयपुर दरवार ने अपने यहाँ बैठक बल्की तथा हुरदा में जागोर इनायत की। चौधरी अभयराजजी के पौत्र अर्जुनसिंहजी ने शाहपुरा रियासत मे बहुत खेरख्वाही के काम किये। आप क्रंमलगढ़ की इक्क्सत पर भी रहे। इनके पुत्र राजमलजी शाहपुरा में कामदार कोछोला तथा कोंसिक के मेम्बर रहे। आपको अपनी जाति की पंचायती से "जी" का सम्मान दिया था।

चौधरी बच्छराजजी के पुत्र फतहराजजी हुए। इनके पुत्र स्योठालसिंहजी को भी जाहपुरा दरशर ने कई रक्के इनायत किये थे। इनके कल्याणसिंहजी, जालमसिंहजी तथा रघुनायसिंहजी नामक ३ पुत्र हुए। चौधरी कल्याणसिंहजी मारवाद पराने में हुकूमतें करते रहे। आपको शाहपुरा दरवार महाराजा माथोसिंहजी ने जागीरी इनायत की। आपके नाम पर रघुनायसिंहजी दत्तक आये। चौधरी रघुनायसिंहजी ने महाराजा नाहरसिंहजी के समय कोटडी कोठियों की सरहद के फैसले में इमदाद दी इसिल्ये प्रसन्न होकर इनको जागीरी ही। इनके गम्भीरसिंहजी, किशोरसिंहजी, सगतसिंहजी तथा सवाईसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें चौधरी सगतसिंहजी कोठियों में निवास करते हैं। आपने महकमे कारखानेजात तथा आवकारी में सर्विस की। आपको जींकारे का सम्मान प्राप्त है। आपने चौरतनिंदजी, लक्षमणसिंहजी तथा छुत्रालसिंहजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें कुशलसिंहजी विद्यान है।

हान्दर कुनालसिंहजों को जन्म सम्बत् १९५९ में हुआ । अजमेर से इंटरिमिजिएट को परीक्षा पास कर आपने डाक्टरी का अध्ययन किया सन् १९२९ में एउ० एम० ओ॰ की डिगरी प्राप्त की । इसके बाद एउ० टी० एम० का डिप्लेमा भी प्राप्त किया । सन् १९६० से बाहपुरा स्टेट में स्टेट मेडिकल ओफीसर हैं। आपको वर्त मान महाराजा ने प्रसन्न होम्स जागीरी बच्छी है, आपके कार्यों से पिन्लिक बहुत खुना है। आपको मूर्गसिंह नामक एक प्रज हैं। इस परिवार में चौधरी जालिमासिंहजी के पौत्र समर्थसिंहजी गरीठ (इन्होर स्टेट) में रहते हैं। इनके प्रज इन्होंसहजी हैं।

वर्तमान में इस कुटुम्ब में समर्थीसहजी, जोधिसहजी, वछमसिंहजी, सुगनसिंहजी, जोदिसहजी, हमीरिसहजी तथा मगनसिंहजी नामक म्यक्ति विद्यमान हैं। इनमें जीधरी वल्ल्यसिंहजी ने शाहपुरा स्टेट में कई स्थानों की तहसीलदारी व हाकिमी की। आपको शाहपुरा पंचायती ने "श्री" का सम्मान दिया है।

## कीमती

सेठ जमनालाल रामलाल कीमती, हैदराबांदें (दिचल)

्रहस सानदान का मूळ निवास रामपुरा (इन्दौर स्टेट) है । यह परिवार स्थानकशासी आज्ञाय का माननेवाला है । इस परिवार में सेठ रायसिंहजी धूपिया रामपुरे में प्रतिष्ठित न्यकि हो गये है, यह

# श्रीसवाल जाति का इतिहास 🖘



स्व॰ सेठ श्रमरचन्दजी पातल्या, रतलाम.



सेठ वर्द्धमानजी पीतल्या, रतलाम.



सेंड रामलालजी कीमती, हैदरावाद.

#### 家和家

#### सेठ खेतसीदासजी जम्मड़ का परिवार, सरदारशहर

इस परिवार के लोग जम्मड़ गौत के सज़न हैं। यहुत वर्षों से ये लोग तोल्यासर (बोकानेर) नामक स्थान पर रहते आ रहे थे। इस परिवार में सेठ उम्मेदमल्जी हुए। आप तोल्यासर ही में रहे तथा साधारण लेन तथा खेती वाड़ी का काम करते रहे। आपके खेतसीदासणी नामक एक पुत्र हुए। आप तोल्यासर को लोड़कर, जब कि सरदार शहर वसा, व्यापार के निमित्त यहाँ आकर बस गये। यहाँ आने के १२ वर्ष पश्चात् याने संवत् १९०० में यहीं के सेठ बींजराजजी दूगड़, सेठ गुलावचन्द्रजी छाजेड़ और सेठ चौथमल्जी आंचलिया के साथ २ कलकत्ता गये। तथा सब ने मिलकर वहाँ सेठ मौजीराम खेतसीदास के नाम से सामलात में अपनी एक फर्म स्थापित की। मालिकों की बुद्धिमानी एवम व्यापार चातुरी से इस फर्म की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी। इसके पश्चात् संवत् १९२० में सेठ बींजराजजी एवम सेठ खेतसीदासजी ने उपरोक्त फर्म से अलग होकर अपनी नई फर्म मेंसर्स खेतसीदास तनसुखदास के नाम से खोली। यह फर्म भी ४० वर्ष तक चलती रही। इस परिवार की सारी उन्नति इसी फर्म से हुई। सेठ खेतसीदासजी का स्वर्गवास संवत् १९२६ में ही हो गया था। आएके २ पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमज्ञा सेठ कालरामजी एवम सेठ अनोपचंदजी (दूसरा नाम नान्रामज़ी) है।

सेट काल्ड्रामजी का जन्म संवद् १९१४ में हुआ। आपके छोटे भाई सेट अनोपचंदजी थे। दोनों भाई बदे प्रतिमा सम्पन्न और होशियार न्यक्ति थे। आप छोगों ने न्यापार में बहुत सम्पन्ति उपाजित की। सामाजिक वातों पर भी आपका बहुत ध्यान था। पंच पंचायती के प्रायः सभी कार्यों में आप छोग सहयोग प्रदान किया करते थे। सेट काल्ड्रामजी बढ़े स्पष्ट वक्ता और निर्मीक समाज सेवी थे। सेट अनोपचन्दजी भी अपने भाई को सहयोग प्रदान करते रहते थे सेट काल्ड्रामजी का स्वर्गवास संवद् १९६८ में तथा सेट अनोपचन्दजी का स्वर्गवास संवद् १९८२ में होगया। आप छोगों का स्वर्गवास होने के पूर्व ही सेट बांजराजजी अलग हो चुके थे। सेट काल्ड्रामजी के तीन प्रज हुए जिनने नाम क्रमशः सेट मंगळचंदजी सेट बिरदीचंदजी और सेट जुम करणजी हैं। सेट अनोपचंदजी के कोई संतान व होने से सेट विरदीचंदजी दत्तक गये हैं। आप तीनों माहयों का इस समय स्वतंत्र रूप से ब्यापार हो रहा है। संवद् १९८६ तक आप छोग शाम छात में व्यापार करते रहे।

सेठ मंगलचन्दनी की फर्म मेससे खेतसीदास मंगलचन्दनी के नाम से कलकता के मनोहरदास कटला में चल रही है नहीं कपदा एवम बैकिंग का व्यापार होता है। सेठ मंगलचन्दनी मिलनसार एवम समसदार व्यक्ति हैं। आपके रिचकरननी और चन्दनमलनी नामक २ प्रत्र हैं।

सेठ बिरदीचन्दजी का जन्म संवत् १९४८ का है। आप मिलनसार एवम उत्साही सज़न हैं। आपका ध्यान भी व्यापार की ओर अच्छा है। आपने अपने हाथ से ही कलकत्ता में एक कोठी खरीद की है। सरदार शहर में आपकी आर्काशान हवेली बनी हुई है। आपकी फर्म कलकत्ता में ११३ कासस्ट्रीट में मेससे खेतसीदास मिलापचन्द के नाम से चल रही है। आपके मिलापचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। स्थान पर आये एवम् साधारण दुकानदारी का काम प्रस्मा किया । सेठ वीराजी के पश्चात् सेठ माणकवंद जी और सेठ विददीचंदजी ने क्रमशः इस फर्म के कार्य का संचालन किया । आपका ताल की जनता में अच्छा सम्मान था । सेठ विरदीचंदजी के अमरचंदजी, बच्छराजनी और सौमागमलजी नामक तीन पुत्र हुए । वर्तमान में आप तीनों ही आतालों के वंदाज क्रमशः स्तलाम, जावरा और ताल में अलग २ अपना स्ववसाय कर रहे हैं।

सेठ श्रमरं चन्द्रजी—आपने समत् १९११ में रतलाम में उपरोक्त नाम से फर्म खोली। साथ ही आपने अपनी बुद्धिमानी, मिलनसारी और किंदिन परिश्रम से फर्म के व्यवसाय में अच्छी तरकी प्राप्त की। आप का धार्मिक और जातीय प्रेम सराहनीय था। आपके द्वारा इन दोनों लाईनों में बहुत काम बुआ। स्थानक-धार्सी जैन कांफ्रेन्स में आपका अपने समय में प्रधान हाथ रहता था। राज्य में भी आपका बहुत सम्मान था। रतलाम स्टेट से आपको 'सेठ' की उपाधिवास हुई थी। आप बदे प्रतिमा सम्पन्न, कार्य्य कुशल और बुद्धिमान न्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके वर्द्भानजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ बर्दभानजी—आप बढ़े मिलनसार एवम जाति सेवक सजन हैं। आपने भी जाति की सेवा में बहुत मदद पहुँचाई। आप अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन कांफ्रेन्स के जनरल सेक्रेटरी रहे। रत्तलाम के जैन ट्रेनिंग कालेज के भी आप सेक्रेटरी थे। आपका स्थानकवासी समाज में अच्छा प्रभाव एवम सम्मान है। आपका न्यापार इस समय रतलाम एवम इन्दौर में हो रहा है।

#### सेंठ भगवानदास चन्दनमत्त पीतलिया, अहमदनगर

इस खानदान वालों का खास निवासस्थान रीयां (भारवाइ) में हैं। आप श्वेताम्मर जैन स्थानकवासी भारनाय को मानवेवाले हैं। शैया (मावाइ) से करीव १५० वरस पहले सेठ मगवानदासानी के पिता पैदल रा ते से चलकर शहमदानगर आये और यहाँ पर लाकर अपनी कमें स्थापित की। आपके पुत्र मगवानदासानी हुए। आपका स्वर्गवास केवल २५ वर्ष की उन्न में ही हो गया। आपके पश्चात आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रम्भावाई ने इस कमें के काम को संचालित किया। इन्होंने साधु साध्वियों के उद्दरने के लिये एक स्थानक बनवाया। मगवानदासानी के कोई सन्तान न होने से आपके यहाँ चन्दनमलजी को दक्तक लिया। चन्दनसलजी का जन्म सं० १९२९ में हुआ। आपके हार्यों से इस फर्म की बहुत तरकी हुई। आपका खर्मवास संवत् १९८८ में हो गया। आप बढ़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। आपके स्वर्गवास के समय १९०० संस्थानों को दान दिये गये। आपके पुत्र मोतीलालजी और हमस्लालजी हैं।

भोतीलालजी का जन्म संवत् १९६२ में हुआ। तथा झमरलालजी का जन्म संवत् १९७३ मे हुआ। भोतीलालजी संजन और चोग्य व्यक्ति है। झमरलालजी इस समय मेंट्रिक में पढ़ रहे है। इस खागरान की वान धर्म और सार्वजनिक कार्क्यों की ओर भी बड़ी रुचि रही है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 🗢





सेठ शुभकरणाजी जम्मड, सरदारशहर.



सठ विरदीचवजां जम्मड्, सरवारशहर.



क्षें वर मिलापचंदजी S/o बिरटीचंदजी जम्मह, सरदारशहर.

नामक एक पुत्र हैं। आपके बढ़े पुत्र हन्द्रचन्द्रभी का स्वर्गवास हो गया, उनके सुरेन्द्रचन्द्रभी नामक पुत्र है। आप मन्दिरमार्गीय सुखन हैं। आपके यहाँ जवाहरात का व्यापार होता है।

#### श्री त्रासकरणजी नखत, राजनीद गाँव

लमभग ७० साल पूर्व मारवाइ के सियांसर नामक स्थान से आसकरणजी नखत राजनांदगांव को महत साम व्यापार शुरू किया। धीरे रे आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ी। राजनांदगांव के महत धासीदासजो, सेठ आसकरणजी नखत से बहुत प्रसन्न थें। तथा राज्य के महत्व के मामलों में सलाइ लिया करते थे। नखतजीने राजनांदगांव के आदितवारी, शुधवारी, कामठीवाजार, बोहरा लेन आदि बाजार बसवाये। ओसवाल जाति को राजनांदगांव में बसाने तथा उसे हर तरह से इमदाद देने में आपका पूर्ण लक्ष्य था। राजनांदगांव का न्यापारिक समाज आपके उपकारों का प्रेम पूर्वक स्माण करता है। रिवासत में आपकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। तथा राजा साहिय आपकी सलाहों की बहुत इज्ज़त करते थे। संवत् १९५२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके इक्त प्रकार व्यक्त में संवत् १९५२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके इक्त प्रकार व्यक्त समय लक्षमीचन्दजी के पुत्र स्रवासकी मौजूद हैं। इनकी वय १३ साल की है।

#### सेठ मयकरण मगनीराम नखत, (क्वचिरिया) जालना ः

हस खानदान के लोगों का मुल निवासस्थान बहु (जोधपुर स्टेट) का है। आप स्वेतास्था मन्दिर आज्ञाय को मानने वाले सजन हैं। कुचेरे से उठने के कारण आपयो कुचेरिया नाम से विशेष प्रकारते हैं। इस खानदान के रघुनायमलनो करीव सवा सो वर्ष पहले मारवाढ़ से दक्षिण में बाये। जापने यहाँ आकर खेदे में अपना व्यापार चलाया, तदन्तर इनके पुत्र मयकरणजी ने जालना में उक्त नाम से अपनी फर्म स्थापित की। आपका स्वर्गवास संवद १९१५ में हो गया। आपके मगनीरानी और धनजी नामक दो भाई और थे। इनमें मगनीरामजी का स्वर्गवास संवद १९१५ में हो गया। के स्वर्गवास संवद १९१५ में हो गया। के मननीरामजी के नामपर स्वत्मलजी को उत्त लिया। सेठ मयकरणजी और मननीरामजी के निसंतान गुजरने पर सेठ मगनीरामजी के नामपर स्वत्मलजी को उत्त लिया। सेठ मयकरणजी के स्वर्गवास संवद १९५६ में हो जान पर सेठ स्वरत्मलजी के काम को सम्हाला। आपने इस फर्म की बहुत तरकी की। आपका स्वर्गवास संवद १९५६ में हुआ।

हस समय इस फर्म के मालिक श्री सेट प्रश्नमकती के पुत्र मोहनलाकती कुचेरिया है। श्रावका संनत् १९६६ में जन्म हुआ। आपके पुत्र न होने से आपनेकिशनलाककी को दत्तक लिया। इस खानदाव की दालधर्म की ओर भी अच्छी कचि रही है। यहाँ के मन्दिर की प्रतिष्ठा में आपने ५०००) सहायता के रूप में प्रदान किये थे। आपकी दुकान पर आदत, रूई, वगैरह का घंचा होता है। बायू शुभकरनजी का जन्म संवत् १९६५ का है। आप भी आजकल अपना स्वतंत्र न्यापार कलकत्ता में मनोहरदास कटला में मेससे खेतसीदास शुभकरन जम्मद के नाम से कर रहे हैं। आप भी मिलनसार पुवस् सज्जन व्यक्ति हैं। आपकी भी सरदार बाहर में एक सुन्दर हवेली वर्ना हुई है। यह परिवार भी जैन श्रेताम्बर तैरापंथी संप्रदाय का मानने वाला है।

#### 市研布

#### मुकीम फूलचन्दजी नखत, कलकत्ता

इस परिवार के पूर्व व्यक्ति जैसलमेर रहते थे। वहाँ से सेठ जोरावरमलजी वंगला वस्ती (वर्तमान फैजाबाद यू० पी०) में आये। आपके पुत्र वस्तावरमलजी ने यहाँ कपड़े का ज्यापार प्रारम्भ किया। आपने अपनी व्यापारिक प्रतिभा से 'इसमें अच्छी उन्नति की। धार्मिक क्षेत्र में भी आप कम न रहे! आपने यहाँ एक जैन मन्दिर बनवाया और श्री जिनकुशल सूरि महाराज की चरण पाहुका ध्यापित की। आपके कन्हैयालालजी, मुकुन्दीलालजी और किश्वनलालजी नामक तीन पुत्र हुए। आप छोगों का स्वर्गवास हो गया। सेठ कन्हैयालालजी के पुत्र बादू फूलचन्दजी हुए।

प्रवाचन्द्जी नखत—आप बढ़े प्रतिमा सम्पन्न और तैन नजर के व्यक्ति थे। आप १४ वर्ष की अवस्था में कलकत्ता आये। यहाँ आपने नवाहरात का व्यापार कुरू किया। इसमें आपको आशातीत सफलता मिली। आपको संवत् १८८० में लाई रिपन ने कोर्ट व्वेलर नियुक्त किया था। आप आजीवन कोर्ट व्वेलर रहे। आपके सिकाये हुए बहुत से व्यक्ति नामी जौहरी कहलाये आपका स्वर्गवास संवत् १९४१ में हो गया। आप बढ़ी सरल प्रकृति के पुरुष थे। आपका स्थानीय पंच पंचायती में बहुत नाम था। आप अपने समय के नामी जौहरी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर बा० मोतीचन्द्जी नाहटा ब्यावर से दत्तक आये।

मोतीचन्द्रजी नस्त-आपने सर्व प्रथम सेठ लाभचन्द्रजी के सासे में "राभचन्द्र मोतीचन्द्र" नाम से जवाहरात का ज्यापार किया। आपकी इस च्यापार में अच्छी निगाह है अतप्त आपने इसमें बहुत सफलता प्राप्त की। इस फर्म के द्वारा "लाभचन्द मोतीलाल फ्री जैन लिटरी और टेकनिकल स्कूल" खोला गया जिसमें आज केवल लिटरी की पढ़ाई होती है। आपने लपने पिराजी की इच्छानुसार उनके समास्क में क्यामावाई लेन में फूलचन्द्र सुकीम जैन धमैशाला के नाम से एक बहुत सुन्दर धमैशाला का निर्माण कर वाया। इस धमैशाला में बहुत अच्छा इन्तजाम है। आपने सम्मेद विखरजी के मामले में भी और लोगों के साथ बहुत मदद की है। जाति हित की ओर आपका अच्छा ध्यान रहता है। सम्मेद शिखर के पहाद को खरीदने में जो रुपया आनन्द्रजी कल्याणजी की पेढ़ी से आया था उसे चापस करने के लिये हस्ट कायम किया गया है। उसमें आपने १५०००) का कम्पनी का कायज उदारता एवँक प्रदान किया किया किया मिलनसार, समझदार और सजन व्यक्ति हैं। आपके इस समय फतेचंद्रजी

# स्रोसवाल जाति का इतिहास



क्षी फूलचन्द सुकीम (नखत) घमैयांला स्थामागंदी, फजकता.



श्चमकरणजी जम्मड़ की हवेली, सरदारशहर

संतीपचन्दनी सम्बत् १९३४ में तथा सेठ प्रतापमलनी १९४० में बलगांव आये, और यहाँ कपड़े का न्यापार आरम्म किया। सम्बत् १९६२ में सेठ फोजमलनी स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे माई वहादुरमलजी के शिवराजनी तथा । ज्याराजनी नामक २ प्रत्र हुए, इनमें जुगराजनी सेठ प्रतापमलनी खंकद के नाम पर दक्तक गये।

सेठ शिवराजजी का जम्म सम्वत् १९४९ तथा खुगराजजी का १९५२ में हुआ। आप दोनों सज्जन "प्रतापमछ खुधमरू" के नाम से कपड़े का थोक च्यापार करते हैं, तथा जरुगाँव के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायी समझे जाते हैं। इन्होर में भी आपने एक शाखा खोछी है।

इसी तरह इस परिवार में सन्तोपचन्दजी के पीत्र (रिजवदासजी के पुत्र ) भंवरीलालजी तथा वंशीलालजी हैं। तथा मोहकमदासजी के पीत्र कन्हैयालालजी आदि: वांशोदी में स्थापार करते हैं।

#### सेठ रेखचन्द शिवराज लूंकड़ का खानदान, फलोदी

इस परिवार का सूल निवास फलोदी है। आप मिन्दर मार्गीय आझाय के माननेवाले हैं। इस परिवार में सेठ आलमवन्दली के पुत्र गुलावचन्दली व्हं कड़ फलादी से पैदल चलकर न्यापार के लिये बड़ोड़ा गये तथा वहाँ फर्म स्थापित की। आपके पुत्र चुन्नीलालजी का जन्म सम्बत् १८९५ में हुआ। आपने अपने परिवार की प्रतिष्ठा को विशेष बढ़ोवा। आप धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९६५ में हुआ। आपके अनराजजी, चाँदमलजी, रेखचन्दली, भोमराजजी तथा सुगनमलजी नामक ५ पुत्र इस, इनमें सेठ अनराजजी का स्वर्गवास सम्बत् १९८५ में तथा चाँदमलजी का सम्बन् १९६५ में हुआ। सेठ चाँदमलजी के पुत्र माणकलालजी पनरोटी में। अपना स्वर्गव व्यापार करते हैं।

सेट रेखचन्द्रजी ल्लाइ का जन्म सम्वत् १९२८ में हुजा। आप फलोदी के ओसवाल समात्र में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं। वृद्ध होते हुए भी आप ओसर मोसर आदि कुरीतियों के खिलाफ़ हैं। आपने संवत् १९५६ में समादे में म्यूलचन्द्र सोभागमल" की भागोदारी में व्यापार शुरू किया तथा संवत् १९६६ में स्वतंत्र दुकान की। संवत् १९०२ में आपने पनरोटी (मदास) में। अपनी दुकान स्थापित की। आपके यदनमलली, जोगराजमी, शिवराजली, सोहमराजली तथा चन्पालालमी नामक पांच पुत्र हुए। इनमें वदनमलली का स्वर्गवास अल्पवय में संवत् १९६६ में हो गया, और इनकी धर्मपत्नी ने दीक्षाप्रहण इन्ही। ल्लाइ को पायालमी ने पनरोटी में अपनी स्वतंत्र दुकान करली है तथा शेष तीन भाई अपने पिताजी के साम व्यापार करते हैं। इस दुकान पर पनरोटी तथा माथाचरम् में व्यान का काम होता है। ल्लाइ बोगराजनी के पुत्र मांगीलालजी, होवराजजी के गजराजजी तथा पारसमलली और सोहनराजजी, के केशरीमल हैं।

सेठ भोमराजजी के पुत्र फकीरचन्दजी हैं। आप पनरोटी तथा राजमनारकोडी में बैंकिंग न्यापार करते हैं, आपके पुत्र देवराजजी तथा जसराजजी हैं। सुगनमञ्जी के पुत्र नथमछ तथा तारावंद हैं।

इस परिवार का ज़त उपवास व धार्मिक कार्यों की ओर बहुत बदा एक्ष है।

सेठ चत्राजी डूंगरचंद, लूंकड़, बलारी

यह परिवार राखी (सीवाणा-मारवाड) का रहनेवाला है। इस परिवार के पूर्वज सेठ चन्नाजी

# लुंकड़

## सेठ रेखचन्दजी लूंकड़, आगरा

इस खानदान का मूळ निवास फलोदी ( मारवाड़ ) है। संवत् १९०५ में फलोदी से सेठ सुक्तानमछजी छूंकड़ ज्यापार के लिये भागरा आये, तथा सेठ छड़मीचन्द गणेशदास के यहाँ मुनीमात का काम किया। संवत् १९१४ में सेठ सुख्तानचन्द्रजी के पुत्र रेखचन्द्रजी आगरा आये तथा भपने नाम से फर्म स्थापित की। और इसकी विशेष उन्नति भी आपके ही हाथों से हुई। आप वहे ज्यापार कुशळ सज्जन थे। आप संवत् १९८६ में स्वर्गवासी हुए। इस समय आपके पुत्र नेमीचंद्रजी तथा फतहचन्द्रजी ज्यापार कर संवाळन करते हैं। आप की फर्म "रेखचन्द्र छुंकड़" के नाम से वेळनगंज आगरा में ज्यापार करती है। इस दुकान पर कई मिळों की सुत तथा कपड़े की एजन्सियां हैं। तथा इस ज्यापार में आगरे में यह फर्म यहत सातवर मानी जाती है। फलोदी में भी आपका परिवार प्रतिष्ठा सम्पन्न है।

#### सेठ सागरमल नथमल लुंकड़, जलगांव

इस परिवार का मूछ निवास खेलड्छी ( जोधपुर स्टेट ) में है। यह परिवार स्थानकवासी क्षान्नाय का माननेवाला है। देश से सेट सागरमळजी छूंकड़ जलगांव आये, तथा सेट जीतमळ तिलोकचन्द की भागीदारी में व्यापार लारम्भ किया है। आपने अपनी बुद्धिमता एवं होशियारी से व्यापार में सम्पत्ति उपितंत कर अपने परिवार की मतिष्ठा को बढ़ाया है। सेट सागरमळजी ने जलगांव ओसवाळ जैन बोडिंग हाउस को १५००) की सहायता हो है। इस सस्था के तथा स्थानीय पाँजरागेळ के आप सेकेटरी हैं। जलगांव के व्यापारिक समाज में आप प्रतिष्ठित न्यापारी माने जाते हैं। आपका हैड आफिस "सागरमळ नथमळ" के नाम से जलगांव में हैं। आपने अपनी बुकान की शाखाएँ इन्दोर, खंडवा, तथा बुरहानपुर में भी स्थापित की हैं। इन सब दुकानों पर कपड़े तथा सृत का थोक व्यापार होता है। बुरहानपुर के वाप्ती मिछ की एजंसी भी इस फर्म के पास है। इस समय सेट सागरमळजी के पुत्र नथमळजी, पुखराजजी, मोहनलाळजी तथा चन्दनमळजी हैं। ये चारों वंधु पढ़ते हैं।

#### सेठ प्रतापमल बुधमल लूंकड़, जलगांव

इस परिवार के पूर्वंज मूछ निवासी फछोदी के हैं। वहाँ से इस परिवार के पूर्वंज सेठ महराजजी सम्बन् १९८६ में सीलारी (पीपाइ से ५ मील) आये। इनकी छठी पीढ़ी में छूंकड़ गुमानजी हुए। इनके सरदारमलजी तथा मूलचन्दजी नामक दो पुत्र थे। सम्बन् १८६९ में सेठ सरदारमलजी पेंदल मार्गद्वारा बाँकोड़ी (अहमद नगर) आये। पीछे से जापके छोटे आता स्लचन्दजी के पुत्र मोहकमदासजी भी सम्बन् १८९६ में बाँकोड़ी आये। सेठ सरदारमलजी के पुत्र सेठ बुधमलजी छूंकड़ हुए। सेठ बुधमलजी के फौज-मल्जी, सारोपनलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से बाँकोड़ी से सेठ

# स्रोसवाल जाति का इतिहास 📆 🦝



श्री सरदारमलजी छाजेड, शाहपुरा-मेवाड़ (परिचय पेज १४१ में)

बा॰ जोगराजजी S/o सेठ रेखचन्दजी लूँकड़, फलौदी



बा॰ शिवराजजी Sjo सेठ रेखचन्दजी लूंकइ, फखौदी,



वाश् चम्पालांस्क्री S/o सेठ रेखचन्द्रजी ल्कड़. फर्लादी.

वलकर इसी परिवार के पुरुष जांजणजी जैसलमेर की राजकुमारी गंगा महाराणी के साथ करीब ३५० वर्ष पूर्व वीकानेर आये । आपके पुत्र रामर्सिहजी को तत्कालीन बीकानेर महाराजा ने खनाने का काम इनायत किया । इसी समय से इस परिवारवाले खजांची कहलाते चले आ रहे हैं !

रामसिंहजी के पुत्र वेणीदासजी का परिवार ही इस समय वीकानेर में निवास कर रहा है। इसी परिवार में आगे चलकर सेठ उदयभानजी हुए। इनके छुशलसिंहजी और किशोरसिंहजी नामक रो पुत्र हुए। किशोरसिंहजी का परिवार नागोर चला गया। वेणीदासजी के बाद क्रमशः पीरराजजी, सुन्दर दासजी, तलतमलजी, मैनरुपजी, गेंदमलजी, हुए। गेंदमलजी के तीन पुत्र हुए आसकरनजी, घनसुखदासजी और मैंनचंदजी। इनमें से घनसुखदासजी के बाद क्रमशः कस्त्रस्वंदजी, और हरकचन्दजी हुए। इरकचंद जी के चार पुत्र भमरचंदजी, आवड़दानजी, तजकरनजी के चार पुत्र भमरचंदजी, आवड़दानजी, तजकरनजी और सूरजमलजी हुए। वर्तमान फर्म सेठ तेजकरनजी के पुत्र सेठ प्रेमचंदजी की है।

सेठ प्रेमचंदजी यहाँ के स्टेट जौहरी हैं । आप भिलनसार ज्यापार चतुर और धार्मिक पुरुष हैं । आपने अपने एक ब्रांच कलकत्ता में भी जवाहरात का ज्यापार करने में किये खोली । इसके अतिरिक्त अजीतमल माणकचंद के नाम में साम्रे में भी एक कपड़े की फर्म खोल कर ज्यापार की उन्नति की । आपने धार्मिक कार्यों में बहुत खर्च किया । आप कई जाह कई समा सोसाइटियों के सभापति और मैम्बर रहे । आपको बीकानेर श्री संघ ने एक बहुत ही सुन्दर मानपत्र मेंट किया है । जिसमें आपकी उदारता, सहदयता और धार्मिकता नी वारीफ की गई हैं । आपके इस समय माणकचंदजी, मोतीचन्दजी और हीराचंदजी नामक तीन पुत्र हैं । माणकचन्दजी ज्यापार में भाग हेते हैं ।

#### खजांची विजयसिंहजी का खानदान, भानपुरा

इस सानदान वाले सज्जनों का पहले निवास स्थान मारवाड़ था। इनकी उत्पत्ति चौहान राज-पूर्तों से हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार के पूर्व पुरुषों ने सम्राट अकवर के प्रांतिय सजाने का काम क्रिया था। अतपुद सजांची कहलाये। पश्चात् वादशाहत् की हेराफेरी से इस परिवार के पुरुष धूमते हुए महाराजा यशांवतराव प्रथम के राजत्व काल में रामपुरा भानपुरा चले आये।

इस परिवार में धारो चलकर तनसुखदासजी नामक एक बद्दे बीर और प्रतिभासंपद्म व्यक्ति हुए।
कहा जाता है कि महाराजा होक्कर की ओर से होने वाली गरासियों की लदाई में दे मारे गये। अतपन सुँटकटाई में महाराजा ने प्रसन्न होकर उनके वंशज के लिए रामपुरा भागपुरा जिले के सारहा, कंजार्ब और जम्णियों के कुछ प्रामी पर जमींदारी इक्क इनायत फरमाने । इसका मतल्ल यह कि इन स्थानों की सरकारी आमदनी पर भु सैकड़ा दामी के बतौर आपको मिलने छगा । इसके बाद संवर १९०६ में १००० यीया जमीन भी आपको जागीर स्वरूप प्रदान की। इसके अतिरिक्त भी आपको कई प्रकार के इस् प्रदान किये। वर्तमान में आपके वंशजों को सरकार से इस जागीर के एवज में नगरी रुपने मिलने हैं। इस समय इस परिवार में खजाँची विजयसिंहजी हैं। आर इन्दौर स्टेट के निसरपुर नामक स्थान पर अमीन हैं। आप मिलनसार और सज्जन स्थित हैं। जहां २ आप अमीन रहे पर्दो नामक दे पुत्र हैं।

लंकड़ संवत् १९१६ में रायच्र आपे, तथा वहाँ से बलारी आये और कपड़े का ज्यापार शुरू किया। आप बढ़े हिम्मतवर तथा ज्यापार चतुर ज्यक्ति थे। आपने अपने हाथों से ८-१० लाख रुपयों की सम्पत्ति कमाई। सम्बत् १९६० में आप व्यावासी हुए। आपके सतीने सेट हूं गरवन्दनी भी आप हे साथ व्यापार में मदद देते थे, उनका भी सम्बत् १९६५ के करीव व्यावास हुआ। हूं गरवन्दनी के हजारीमळजी, बत्तीसळजी तथा मगनीरामजी हुए, हनमें हजारीलाळजी, सेट चत्राजी के नाम पर दत्तक गये। हनका संवत् १९६५ में स्वर्गवास हुआ। तथा इनके पुत्र रुज्जीरामजी सम्बत् १९८५ में स्वर्गवासी हो गये। सेट बस्तीरामजी ने राखी के मन्दिर की प्रतिद्वा कराई है। आप सम्बत् १९७५ में व्यर्गवासी हो गये।

वर्तमान समय में इस मुद्धम्ब में बस्तीरामजी के पुत्र आईदानजी तथा छच्छीरामजी के पुत्र सम्पतराजजी हैं। आपकी दुकान चत्राजी दूंगरचन्द के नाम से ब्याज का काम करती है। यह दुकान बढ़ारी के ओसवाछ पोरवाछ फर्मों को मुकादम है। तथा बहुत मातवर मानी जाती है। इस दुकान के भागीदार सेठ आस्त्रामजी बागरेचा सिवाणा निवासी हैं। आपके परिवार में सेठ भोजाजी सीवाणे के नामांकित व्यक्ति थे, आपके पीत्र परश्चरामजी संवत् १९३३ में घटारी आये, तथा कपदे का च्यापार शुरू किया। संवत् १९६७ में आप स्वर्गवासी हुए। आस्रासजी "आस्रासण" बहादुरमळ के नाम से कपदे का घरू ध्यापार करते हैं। आप समझदार तथा होशियार पुरुष हैं। आपके पुत्र बहादुरमळ वी १५ साळ के हैं।

#### सेठ मालचन्द पूनमचन्द लुँकड़, चिंचवड़ ( पूना )

इस परिवार के मालिक खांगारा ( पीपाल के पास ) के निवासी हैं। । वहां से सेट बरदीवन्दजी हुँकड़ संवत् १८८० में ताथवादा ( विजवड़ के पास ) आये और यहाँ दृकान की । इनके मांलचन्दजी तथा मगनीरामजी नामक १ पुत्र हुए। मालचन्दजी संवत् १९५० में चिंचवड़ आये। संवत् १९६३ में आपका स्वर्गवास हुआ। सेट मालचन्दजी के पूनमचन्दजी और मीकमचन्दजी तथा मगनीरामजी के गुलावचन्दजी और काल्ह्रामजी नामक पुत्र हुए। भीकमचन्दजी जातिउज्ञति व धार्मिक कार्मों में सहयोग हेते रहे। संवत् १९७३ में आपका स्वर्गवास हुआ। इस समय इस परिवार में सेट गुलावचन्दजी छूँकड़ तथा सेट पुत्रमचन्दजी के पुत्र वामचन्दजी, रचुनाथजी, गणैशमलजी तथा स्वजमलजी एवं काल्ह्रामजी के पुत्र किवानदासजी विद्यमान हैं।

सेट रासचन्द्रजी ट्रॅंड्ड् शिक्षाप्रेमी सञ्जन हैं। आप श्री फतेचन्द्र जैन विद्यालय चिंचवद् के प्रेसीढेन्ट व खजानची हैं। आपके छोटे आता व्यापार में भाग छेते हैं। आप चिंचवद् के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है।

#### खजांची

#### सेठ प्रमुचन्द माणुकचन्द खजांची, वीकानेर

इस परिवार वाले कांधलजी राजपूत पहले देवी कोट नामक स्थान में रहते थे वहीं ये जैनी वने और बोहररात का म्यापार करने छगे। ऐसा करने के कारण इनके वंशज कांचल बोहरा कहलाये। आगे

# स्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ रेखचंदजी लूंकड़, ग्रागरा.



श्री मगनमत्त्रजी कोचेटां, मदुरांतकम् ( मदास ).



स्व॰ सेठ श्रासकरगाजी नखत, राजनांदगांव.



कुं॰ माण्कचन्दनी खजांची (प्रेमचन्द माण्कचन्द) वीकानेव

कोचेटा मोतीलालगं— आपका तन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष हैं। आपने कई वर्षों तक मलकापुर गोरक्षण संस्था का काम देला। आप ही के परिश्रम से संवत् १९८२ में मलकापुर में स्थानकवासी सभा का अधिवेशन हुआ, इसकी स्थागत कारिणी के सभापति आप थे। आपने संवत् १९८९ में तमाम सांसारिक कार्यों से निवृत होकर दीक्षा ग्रहण की।

आप के शेप चारों श्राता अपनी बोदवद, खामगाँव, अकोला, अमलनेर तथा मलकापुर दुकानों का संचालन करते हैं। बरार व खानदेश में यह परिवार अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। सेठ मूलचन्दली के पुत्र रतनचन्द्रजी, भागचन्द्रजी, भारतलालजी तथा चम्पालालजी न्यापार में सहयोग हेते हैं। मोतीलालजी के रामलालजी, रिखबदासजी तथा भीमलालजी और हीरालालजी के कान्तिलालजी, मगनमलजी, अजितनाथजी व घरमचन्द्रजी नामक चार पुत्र हैं। कान्तिलालजी ने कांग्रेस आंशेलन में सहयोग होने के उपलक्ष्म में तीन मास के लिये कारावास प्राप्त किया है।

#### सेठ मानमल चांदमल कोचेटा, भ्रुसावल

यह परिवार पर्वतसर ( सारवाड़ ) का निवासी है । इस परिवार के पूर्वन सेठ मानमल्जी, चाँदमल्जी तथा चुजलाल्जी नामक तीन आता न्यापार के लिये असावल आये तथा लेनदेन का न्यापार के लिये असावल आये तथा लेनदेन का न्यापार कुरू हिया । इन्हीं भाइयों के हाथों से न्यापार को तरकी मिली । इन तीनों सजनों का स्वर्गवास कमकाः १९८२, ७७ तथा सं• १९७४ में हुआ । कोचेदा अनलाल्जी के पक्षालाल्जी व केसरीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए । इनमें केसरीचन्दजी, मानमल्जी के नाम पर दत्तक गये । सेठ पक्षालाल्जी का स्वर्गवास सं• १९७९ में हो गया । इनके पुत्र कन्दैयालाल्जी, चाँदमल्जी के नाम पर दत्तक गये । सेठ पन्नालल्जी के थाद इस दुकान के व्यापार को केसरीचन्दजी तथा कन्दैयालाल्जी ने ज्यादा बढ़ाया । आपके यहाँ योदवद, फैनपुर, व असावल के खेती, आदत व लेन-देन का न्यापार होता है । तथा आस पास के ओसवाल समाज में अच्जी प्रतिष्ठा रखते हैं । सेठ चाँदमल्जी ने बोदवद में एक उपाल्लय बनवाया है । इसी तरह अमलनेर के स्थानक में भी आपने सहायता दी । अमल्जेर में आपके कई मकानात हैं ।

#### श्री कहैंयालालजी कोचेटा, वणी (वरार)

यह परिवार वह (जोधपुर स्टेट) का निवासी है। वहाँ से इस परिवार के पूर्वन सेठ हजारीमळती कोटेचा लगम ५० वर्ष पूर्व वर्गी के पास नांदेपेरा नामक स्थान में आये। आपका स्वर्गवास संवत् १९८० में हुआ। आपने संवत् १९५० के लगभग वर्णी में सेठ रायमल मगनमल की भागीदारी में हीरालाल हजारीमल के नाम से व्यापार झुरू किया तथा इस व्यापार में अच्छी सम्मति तथा प्रतिष्ठा पाई। आपके पुत्र कन्द्रैयालाळजी विद्यमान हैं।

सेट कम्द्रैयालालजी कोचेटा की उन्न ४० साल की है। आप इघर दो सालों से "ईरिस्लार्क हजारीसल" नामक फर्म से अलग हो कर "मूलचन्द लोनकरण" के नाम से कपड़ा तथा सराफी का अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। आप तेरा पंथी आस्नाय के सानने वाले सण्जन हैं, तथा शास्त्रीं की अच्छी जानः

## कोचेटा

सेट कुन्दनमल मगनमल कोचेटा, अचरापाकम् ( मद्रास )

हस परिवार का मूछ निवास जसवंतावाद (मेदते के पास) है। वहां से इस परिवार के पूर्वंब सेठ रतनवन्द्वी कोचेटा छमभग ७० साल पूर्वं सुरार (गवालियर) गये, तथा व्यवहार स्थापित किया। आप बदे साहसी पुरुष थे। आपने ही व्यापार तथा सम्मान को बदाया। आपके चन्द्रनमल जी तथा कुन्द्रनमलजी नामक र पुत्र हुए। कोचेटा चन्द्रनमलजी का जन्म संवत् १९१३ में हुआ। आप प्रथम सुरार में कंट्राविटक व्यापार करते थे, तथा फिर शिवपुरी में कपदे का व्यापार चान्द्र किया। आप संवत् १९७८ में तथा आपके पुत्र फतेमलजी संवत् १९९८ में स्थावासी हुए। सेठ कुन्द्रनमलजी कोचेटा का जन्म संवत् १९१८ में हुआ। आप शिवपुरी में कपदे का व्यापार करते रहे। आप धार्मिक प्रदृति के पुरुष थे। संवत् १९९८ में आप स्थावासी हुए। आपके पुत्र मगनमलजी कोचेटा हुए।

श्री मगनलालजी कोचेटा—आंपका जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप मेट्रिक तक विक्षण प्राप्त कर शिवपुरी में सार्वजिनक कामों में योग देने हों। आप यहां के सरस्वती भवन के संचालक, जैन पाठवाला तथा सेना समिति के सेकेटरी थे। वहां की जनता में आप प्रिय व्यक्ति थे। शिवपुरी से आप संवत् १९८० में मदास आये, तथा यहां आपने जैन सुधार लेखमाला प्रकाशित कर जैन जनता में ज्ञान प्रचार किया, इसी तरह एक जैन पाठवाला स्थापित करवाई। यहां से .२ साल बाद आप अचतापाकम् (चिंगनपैठ) आये तथा यहां बेड्रिंग व्यापार चाल, किया। इस समय आपने भवाल (मारवाद) में लेंकाशाह जैन निवालय का स्थापन किया है। आप जैन गुरुकुल व्यावर के मन्त्री और आल जागृति कार्यालय के सेकेंटरी हैं। तथा मुया जैन निवालय बलंदा के सेकेंटरी हैं। आप स्थानकवासी समाज के गण्य मान्य व्यक्तियों में हैं। और क्षिक्षा तथा समाजोन्नति के हरएक कार्य में बहुत बहा सहयोग लेते रहते हैं। आपके पुत्र आनन्दमल्जी बाकक हैं।

## सेठ केशावलाल लालचंद कोचंटा, बोदवड़ ( ग्रुसावल )

इस फर्म का स्थापन सेठ रहानाथदासजी ने अपने निवासस्थान पीपलाद (जीधपुर) से आकर एक शताब्दि पूर्व बोदवड़ में किया! आपका परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है। आपका स्वर्गवास लगभग संवद् 1220 में हुआ! आपके लालचन्द्रजी तथा ताराचन्द्रजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवद् 1220 तथा ३५ में हुआ!

सेठ लाल चंदनी कोचेटा—आप बुद्धिमान तथा व्यापार चतुर पुरुष थे, आपने अपनी हुकान की शालाएं असलनेर, मलकापुर, लामगांव तथा अकोला में लोलीं और इन सब स्थानों पर जोरों से आदत का व्यापार कर अपनी हुकान की इन्जत व प्रतिष्ठा को बढ़ाया। संवत् १९८२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके हे साल पूर्व आपके छोटे भाई ताराचन्दनी निसंतान स्वर्गवासी हुए । सेठ लालचन्दनी के मूलबन्दनी, मोतीलालजी, हीरालालजी, माणकबन्दनी तथा सोभागचन्दनी नामक पाँच पुत्र हुए।

फौन में भण्डारी प्रतापमञ्जी के साथ और बद्धेर के पास हागड़े में सिंघी गुलराजजी के साथ साँड खांवर राजजी गये थे । इन युद्धों में सिमालित होने के लिए इनको रतनपुरा का टीवड़ा और एक बावड़ी इनवत हुई थी। संवत १८९० में आपका स्वर्गशास हुला। आपके पुत्र शिवराजजी तथा पौत्र तेनराजजी मी रिवासत के साथ लाखों रुपयों वा लेन-देन करते रहे। आप लोग जोधपुर के प्रधान सम्पतिशाली साहुकार थे। साँड तेनराजजी जोधपुर में दानी तथा प्रशिद्ध नपिक हो गये हैं। आपका स्वर्गशास १९४८ में हुआ। आपके पुत्र वहराजजी तथा मोहनराजजी हुए। सेठ रहराजजी १९५८ में स्वर्गवासी हुए। तथा सेठ मोहनराजजी विचमान हैं। आपका जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आपके समय में इस फार्म का न्यापार फैल हो गया। तथा इस समय आप जोधपुर में तिवास करते हैं। रंगराजजी के मान पर अमृतराजजी दक्तक हैं।

#### सेठ केवलचन्द मानमल सांह, बीकानेर

भटारहवीं शताब्दी में इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ सतीदानजी मेडता से बीकानेर आये। आपके हुकुमचन्द्वी और हुकुमचन्द्वी के देवलचन्द्वी नामक पुत्र हुए। आपने सम्बत् १८९० में उपरोक्त नाम से गोटाकिनारी की फर्म स्थापित को।। इसमें आपको बहुत सफलना रही। आप मिल्दर संप्रदाय के सज्ज ये। आपके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम सदासुखजी, मानमलजी, इन्द्रचन्द्रजी, सूरजमलजी और प्रेमसुखली था। आप सब लोगों का परिवार स्वतन्त्र रूप से न्यापार कर रहा है। सेठ मानमलजी बहै प्रतिमावान न्यक्ति थे। आपने दिखी में अपनी एक फर्म स्थापित की थी और आप केंग्रें हारा वहाँ माल भेजते थे। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। आपके धार्मिक विचार अच्छे थे। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके केसरीचन्द्रजी नामक पुत्र हुए।

वर्तमान में सेठ केशरीवन्दनी ही ज्यापार का संचालन कर रहे हैं। आपके हाथों से इस कमें के व्यापार की ओर भी तरक्त्री हुईं। आपने दिवली के अलावा कलकत्ता में भी यही काम करने के लिये फर्म बोली। इस प्रकार इस समय आपकी तोन फर्में चल रही हैं। आप मन्दिर मार्गीय व्यक्ति हैं। आप मन्दिर मार्गीय व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव मिल्वसार और उदार हैं। आपने स्थायी सम्पत्ति बदाने की ओर भी काकी ध्यान स्वाः। वीकानेर में कोट इस्वांने के पास वाला कटला आपही का है। इस में करीब शा लाव कप्या वर्ष हुआ। इस समय आपके कोई पुत्र नहीं है।

#### 扯道

भागू गौन की उत्पत्ति—कहा जाता है कि रतनपुर के राजा ने माहेश्वरी वैश्व समान्न के राजो गौनीय माभूजी नासक पुरुष को अपना खजांची मुकरेर किया। जब राजा रत्तनसिंहजी को सांप ने इसा, और जैनावार्क्य जिनदत्तस्ति ने उन्हें जीवनदान दिया। तब राजा अपने सन्त्री, खजांची आदि सहित जैन-धर्म अंगीकार किया। इस प्रकार खजांची भागूजी की संताने "भाभू" नाम से सम्बोधित हुई। कारी रखते हैं। बणी के ओसवाल समाज में भापका परिवार नामाङ्कित समझा जाता है। आपके पुत्र लोणकरणनी तथा मुलचन्दनी हैं।

## सेठ पन्नालाल ताराचंद कोटेचा, वर्णी (बरार)

हस परिवार का निवास बहु (भारवाड़) है। देश से सेठ ताराचन्द्रजी कोटेचा लगमगा १० साल पूर्व निदेपेरा आये, तथा वहाँ से वणी आकर सेठ "हीरालाल हआरीमल" फर्म पर कार्य किया। हघर आप १० सालों से कपड़ा तथा सराफी का अपना घरू व्यापार करते हैं। आपका जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आप वणी के ओसवाल समान में प्रतिष्ठित स्वान हैं। तथा मिलनसार एवं समझदार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र बालचन्द्रजी कोटेचा का जन्म सं० १९५९ में हुआ। आप भी तत्परता से व्यापार में भाग केते हैं तथा उत्साही युवक हैं।

सेट ताराचन्द्रजी के भतीजे काल्रामजी कोटेचा सेठ "हीरालाल हजारीमल" नामक फर्म के १० साल से भागीदार हैं। आपका जन्म संवत् १९५३ में हुआ है। आप होशियार तथा सज्जन व्यक्ति हैं।

## संह

र सांढ गीत्र की उत्पत्ति—कहा जाता है कि संवत् १९०५ में सिद्धपुर पाटण में जगदेव नामक एक राजपुत सरदार निवास करता था। इसके सूरजी, संबजी, सॉवरुजी, सामदेवजी आदि ७ प्रत्र हुए। इनको जाचार्य हेमस्दिजी ने जैन धर्म का प्रतिवोध दिया। सांवरुजी का वदा प्रत्र वदा मोटा ताजा था अतः इनको पाटण के राजा सिद्धराज में "संड सुसंड" कहा। फिर इन्होंने राजा के मस्त सांद को पछादा, इससे इनकी पदवी सांड हो गई और आगे चरुकर यह सांड गीत्र हो गई। इसी तरह जगदेव के अन्य पुत्रों से सुखाणी, सारुवा, पुत्रमियाँ आदि शाखाएँ हुई।

#### सांढ तेजराजजी का खानदान, जोधपुर

इस पश्चित के पूर्वंत सांढ भगोतीवासकी भेड़ते में रहते थे। इनके पौत्र शोभाचन्द्रजी ( निहालचन्द्रजी के पुत्र ) ने जोधपुर में आकर अपना निवास बनाया। इनके पुत्र खींवराजजी हुए। विक्रम की अठारहवीं शताब्दि के सध्य काल में इस परिवार का न्यापार बहुत उन्नति पर था। महाराजा बस्तिसिंहजी के समय जोधपुर राज्य से इस खानदान का लेन-देन का वहुत सम्बन्ध था। स्टेट के बाहुसीं परगानों में इनकी दुकाने थीं। इन दुकानों के लिये जोधपुर महाराज वस्तिसिंहजी विजयसिंजी तथा मानसिंहजी ने इस परिवार को कस्टम की माफ़ी के परवाने बख्शे, तथा लनेकों रुक्के देकर इस खानदान के गौरव को बढ़ाया।

सांद खींबराजजी, सिंघवी इन्द्रशाजजी के साथ एक युद्ध में गये थे। इसी तरह डीडवाने की

हासिल की। आप प्रतिभाशाली युवक हैं तथा आत्मावन्द जैन हाई स्कूळ कमेटी के मेश्वर हैं। आपके छोटे वन्यु बावू ज्ञानदासजी ने सन् १९२० में बी० ए॰ सन् १९३० में एम० एस० सी० तथा १९३३ में एल० एल० बी० की दिवारी प्राप्त की। आपका स्कूली जीवन बहुत प्रतिभार्ण रहा है। आप एफ० ए० तथा एल० एल० वी० की दिवारी प्राप्त की। आपका युनिवर्सिटी में प्रथम आये। इसके लिये आपको गोवड तथा सिल्वर मेडल भी मिले। आप आत्मानन्द जैन हाई स्कूळ के ओल्ड वॉयज ऐसोसिएशन के प्रेसिटेंट हैं। और भी आपका जीवन बहुत अनुकरणीय है। आपके छोटे वंधु बाबू सागरचन्द्रजी बी॰ ए० के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। आपका भो स्कूली जीवन बहुत उज्जल है। कई विषयों में आप युनिवर्सिटी में प्रथम रहे हैं। आपकी योग्यताओं का सम्मान गवनेमेंट ने सािटिफिकेट देकर किया था। इनसे छोटे सुमेरचन्द्रजी, गुजरानवाला गुरुकुल में पढ़ते हैं।

ठाला हरिचन्दनी यहां के पंच हैं। आपके टेकचन्दनी तथा दीवानचन्दनी नामक २ पुत्र हैं। इसी प्रकार ठाला मुकुन्दीलालजी के पुत्र वीरचन्दनी तथा इन्द्रसेनजी के पुत्र प्रेमचन्दनी हैं।

## लाला मसानियामल त्रालूमल मामू, त्रम्बाला

इस खानदान का मूळ निवास स्थान थनौर है। इस खानदान में लाजा बहादुरमळजी के पुत्र मसानियामलजी हुए। इनका संवत् १९६० में स्वगवास हुआ। आएके पुत्र आलूमळजी संवत् १९६७ में स्वगवासी हुए। आलूमळजी के लाला छनजूमळजी लाला धर्मचन्द्रजी तथा खाला संतलाळजी नामक तीन पुत्र हुए।

लाला छुड मलनी मामू—प्रापका जन्म संवत् १९१४ में हुआ। आए अम्बाहा के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तथा अम्बाहा स्थानकवासी समाज के चौश्री हैं। गवर्नमंद की और से भी आप बाजार चौश्री रहे हैं। इसी प्रकार स्थानीय गौशाला के भी आनरेरी सुविरिण्टेण्टर रहे हैं। आपने अपने नाम पर अपने भतीजे लक्ष्मीचन्दजी को दत्तक लिया। बाबू टब्मीचन्दजी स्थानकवासी समाज के मुख्य व्यक्ति हैं। आपको वय ५० साल की है। आपके पुत्र रामलालजी, चिरंजीलाजजी, जयगोपालजी, विमलप्रसादजी तथा जुगलिकशीरजी हैं। इनमें लाला रामलालजी तथा चिरंजीलाजजी टब्साही युवक हैं, तथा स्थानकवासी समा और जैन युवक मंडल के कामों में अप्रगण्य रहते हैं। आपके यहाँ "मसानियामल आलुमल" के नाम से बैंकिंग, बजाजी, ज्वेलरी तथा सराफी व्यापार होता है।

लाला संतलालजी—काप बढ़े धर्मातमा तथा समाज। सेवी पुरुष थे। संवत् १९६३ में ४० साढ की उन्न में लापका स्वांवास हुआ। आपके वाबूरामजी तथा प्यारेलालजी नामक १ पुत्र हुए। लाला बाबूलाक जी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप अम्बाला स्थानकवासी पंचायत के सेकेटरी तथा गवर्नमेंट की लोर से असेसर हैं। पंजाय स्था॰ जैन कान्मेंस के सेकेटरी भी आप रहे थे। इस समय उसकी प्रवन्तक फमेटी के मेग्यर हैं। आपके पुत्र टेकचन्श्रजी तथा पारसदासजी हैं। आपके यहाँ सुत दरी तथा बेट्डिंग प्यापार होता है। लाल प्यारेलालजी शी यही व्यापार करते हैं। इनके पुत्र रोशनगालजी, अमरहमारजी तथा प्यामुक्टरजी हैं।

#### लाला जगत्मलजी भाभू का खानदान, अम्बाला

यह परिवार मन्दिर मार्गीय आसाय का मानने वाला है। आप मूल निवासी धनोर के हैं, अत एव धनोरिया नाम से मशहूर हुए। इस खानदान में छाला सुचनमळजी के छाला बेठूमळजी, लाला भगवानदासजी, छाला जगत्मलजी तथा छाला रुखियारामजी नामक ४ प्रत्र हुए।

वाला जगतूमलजी—आपका जन्म सन् १८७६ में हुआ था। अम्बाल की "शालमानन्द जैनगंन" नामक सुमिसद विलिंड मा आपक्षे के सतत परिश्रम से बनकर तथार हुई। आप यहाँ की स्कूल कमेटी के प्रधान थे। आपने अम्बाल की लोकल संस्थाओं तथा पंजाय की जैन संस्थाओं को काफी इमदाद दी। अपनी मृत्युः समय में आपने करीव तेरह हजार रूपयों का दान किया। इस प्रकार प्रविष्ठापूर्वक जीवन विता कर सन् १९२६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके स्मारक में यहाँ एक "जगतूमल जैन श्रीषधालय" स्थापित है। इससे हजारों रोगी क्षाम उठाने हैं। आपके ४ पुत्र हैं जिनमें लाला सदासुखरायजी, लाला मुनीलालजी के साथ और राला नेमदासजी वी० ए०. लाला रतनचंदली के साथ न्यापार करते हैं।

लाला नेशीदासमी—आपका जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आपने सन् १९२६ में वी० ए० पास किया। आपने आत्मानन्द जैन सभा पंजाब के ऑनरेरी सेकेंटरी व जैन हाई स्कूछ अम्बाला की कमेटी के मेम्बर हैं। इसके अलावा आप गुजरानवाला गुरुकुल को कमेटी के मेम्बर, अम्बाला चेम्बर ऑफ कामर्स के दायरेक्टर, त्राक्त एन्ट्यूनेन्स कम्पनी के दायरेक्टर, जैन रीहिंग रूम अम्बाला के मेसिटेण्ट, जगद्मल औपघालय के मैनेजर तथा हस्तिनापुर तीर्थ कमेटी के मेम्बर हैं। कहने का ताल्पर्य यह कि आप प्रतिमाञाली व विचारक युवक हैं। लाला सदासुखरायजी के पुत्र कैसरदासजी, मुझीलालजी के पुत्र जोमझकाशजी, विमल-प्रकाशजी, समनलालजी तथा धर्मचन्दली और रतनवन्दली के पुत्र फीरोजचन्दली हैं।

## लाला दौलतरामजी माभू का खानदान, अम्बाला

यह खानदान मन्दिर भाक्षाय का उपासक है। इस खानदान में ठाका फग्मूमकजी के ठाका दौकतरामजी, वस्तावरमकजी, बुलाकामकजी तथा शादीरामजी नामक ४ पुत्र हुए।

ताता दौततरामजी—आपका जन्म संवत् १९१५ में हुआ था। आप बढ़े नामी और प्रसिद्ध पुरुष हुए। आपने ही पहले आत्मारामजी महाराज के अपदेश को स्वीकार किया था। आपने अपने जीवन के अंतिम १० साल हस्तिनापुर तीर्थ की सेवा में लगाये, तथा उसकी बहुत उसित की। इस काम में आपने हलारों रुपये अपने पास से लगाये। संवत् १९८१ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके गोपीचंद्जी, शुक्रन्दीलाख्जी, तारावंदजी, हरिचन्दजी, हन्द्रसेनजो नामक ५ पुत्र हुए।

लाला गोपीचन्दजी—आपका जन्म संवद १९४२ में हुआ। आपने गवनेमेंट की सर्विस व यंवई में ध्यापार कर सम्यन्ति उपार्जित की। आपने अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा दिलाने का काफी लक्ष दिया है। आप श्री आप्मानन्द जैन हाई स्कूछ की सैनेलिंग कमेटी के सदस्य तथा आप्मानंद जैन समा के मन्त्री हैं। आपके ५ पुत्र हैं। जिनके नाम बाबू रिखबदासजी, ज्ञानदासजी, सागरचन्दजी, सुमेरचन्द्र तथा राजकुमार जी हैं। लाला रिखबदासजी ने सन् १९२४ में बी० ए० तथा १९२६ में पुल्क एक वी० की दिगरी

## लिंग

#### लाला जयदयाल शाह गुरांताशाह लिगे, सियालकोट

यह खानदान स्थानकवासी आफ़ाय का है। तथा कई पीढ़ियों में स्थालकोट में निवास करता है। इस खानदान के बुजुर्ग लाला गण्डामलली के पुत्र दीवानचंदनी और पीत्र अमीचन्दनी हुए। लाला अमीरचंदशाहनी के गोविंदरामशाहनी, गंगारामशाहनी तथा मुकन्दाशाहनी नामक २ पुत्र हुए। इनमें यह परिवार लाला गंगाराम शाहनी का है।

लाला गंगाराम शाहनी—आपका जन्म संवत् १८९० में हुआ ! आपने सियाल कोट में एक कागज का कारखाना तथा स्सी का कारखाना खोला था। आपका अपने समाज में बढ़ा सम्मान था। संवत् १९५४ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके जयदयाल शाहजी, गुरांताशाहजी, च्नीशाहजी देवीदयालशाहजी तथा हरदयालशाहजी नामक ५ पुत्र हुए। आप सब वंधुजन सिम्मिलित रूप में व्यापार करते थे। तथा सियालकोट के प्रसिद्ध वैंकर माने जाते थे। इन भाइचीं में लाला देवीदयाल शाहजी मौजूद हैं। लाला जयदयालशाहजी के पुत्र खांचीशाहजी तथा गुरांताशाहजी के पुत्र शादीलालको मौजूद हैं।

काला सजाचीशाहजी—अपका जनम संवत् १९६५ में हुआ । आप सियाल कोट के जैव समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं। तथा बिस्ट्रिक्ट दरवारी हैं। यहाँ के सेंट्रल वेंक के डायरेक्टर तथा कोर्ट के असेंसर रहे हैं। आप पंजाय जैन संव के खजांची भी रहे थे। कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ के मशहूर आदमी हैं। आपके पुत्र नतीनालालजी सराफी व्यापार करते हैं तथा शेष मदनलालजी, सिकन्दरपालजी, कृष्ण गोपालजी, तथा सुदर्शनजी है। लाला शादीलालजी अपने चचा खजांची शाहजी के साथ "जयदयाल शाह गुरांता शाह" के नाम से वेंकिंग तथा मनोल्डेंदिग का न्यापार करते हैं। आपके जुगेन्द्रपाल तथा मनोहर पाल नामक २ पुत्र हैं।

## लाला काक्त्रशह जीवाशाह लिगे का खानदान. रावलिंडी

इस खानदान के बुखुर्ग लाला हरकरणशाहजी के रामसिंहजी, लालुशाहजी, मन्नाशाहजी, भोलाशाहजी तथा ठाकरशाहजी नामक ५ पुत्र हुए । उनमें लाला मन्नाशाहजी के काङ्गशाहजी, ढोढेशाहजी तथा प्रेमाशाहजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें प्रेमाशाहजी मोजूद हैं।

लाला कान्यूशाहजी का खानदान आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ था। आप बढ़े सादे और पुराने पायालों के सज्जन थे। आपने करीव ६० साल पहिले कपड़े का रोजगार शुरू किया। संवत् १९४४ में आप तीनों माहयों का रोजगार अलग २ हुआ। संवत् १९७६ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके लाला असीचंदजी, लाला रादूशाहजी, लाला उत्तमचन्दजी तथा लाला फकीरचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। लाला असीचंदजी की याद दाशत बहुत केंची है। आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ। इस दुकान के

### लाला बाबुलाल बंसीलाल माभू. का खानदान, होशियारपुर

इस खानदान के लोग बनेताम्बर जैन स्थानकवासी आक्षराय को मार्गने वाले हैं। इस खानदान के पूर्वज पहले टाण्डा (पंजाब) में रहते थे। वहाँ से लाला किशनचंदजी होशियारपुर आये। आपके लाला फोगूमलजी, धूमामलजी तथा गनपतरायजी नामक तीन पुत्र हुए। इस खानदान में लाला फोगूमल जी ने ज्यापार और बैद्धिग का काम शुरू किया। तथा इसकी खास तरकी लाला फोगूमलजी के धुत्र लाला प्रमुक्त की। उस समय यह खानदान होशियारपुर में विजिनेस की दृष्टि से पहला माना जाता था और लब भी इसकी वैसी ही प्रतिष्ठा है। लाला फोगूमलजी के तीन पुत्र हुए लाला पिण्डीमलजी, चृकामलजी तथा गोविंदमलजी। इनमें से यह परिवार लाला चृकामलजी का है।

लाला चुकामलजी के दो पुत्र हुए लाला कन्हैयालालजी और लाला रस्त्रमलजी । लाला कन्हेया खालजी के लाला बाबूमलजी एवं लाला चंत्रीलालजी नामक दो पुत्र हैं। लाला बाबूमलजी के बनारसीदासजी रोश्रमकालजी एवं रतनलालजी नामक तीन पुत्र हैं। लाला बनारसीदासजी के हित कुमारजी नामक एक पुत्र हैं।

लाला बंशीलालजी---आप होशियारपुर की ओसवाल समाज में बढ़े प्रतिष्ठात व्यक्ति माने जाते हैं। भाप यहाँ भी म्युनसीपालिटी के कमिदनर भी रहे हैं आप होशियारपुर की स्थानकवासी सभा के प्रेसिडेंट भी हैं। आप बैक्किंग का व्यापार करते हैं। आपके पुत्र मदनलाल्जी ने एफ० ए० तक शिक्षा पाई है तथा दिनेशकुमारजी एफ० ए० का अध्ययन करते हैं। तीसरे महेन्द्रकुमारजी हैं।

## लाला शिब्बूमल वजीरामल का खानदान, मलेर कोटला (पंजाव)

इस खानदान के लोग जैन श्वेतास्वर स्थानकवासी सम्प्रदाय को भानने वाले सज्जन है। इस इस परिवार में लाला इन्द्रसेनजी हुए। आपके पोल्लमलजी, रोडामलजी, सौदागरमलजी एवं हीरामलजी नामक चार पुत्र थे। इनमें से यह खानदान लाला रोडामलजी का है। लाला रोडामलजी का स्वर्गवास संवत् १९१४ में हुआ। आपके लाला शिस्मलजी एवं लाला क्योतिमलजी नामक दो पुत्र हुए। लाला सिम्मलजी का जन्म संवत् १९०१ में हुआ। ये इस खानदान में बढ़े नामी व्यक्ति हुए हैं। आपका संवत् १९८० में स्वर्गवास हुआ। आपके लाला वजीरामलजी नामक एक पुत्र हुए। लाला ज्योतिमलजी का जन्म संवत् १९१६ में व स्वर्गवास संवत् १९७६ में हुआ।

लाला वजीरामलजी का जन्म संवत् १९२३ में हुआ । आपके भमरचन्दजी एवं करमचंदजी नामक पुत्र हैं । लाला अमरचंदजी का जन्म संवत् १९६० तथा करमचंदजी का संवत् १९६२ में हुआ । आप दोनों माई इस समय अपनी फर्म का कारबार देखते हैं । आपदोनों वहे सज्जन हैं । लाला अमरचंद जो के ज्ञानचंदजी एवं फूलचंदजी नामक दो पुत्र हैं । इस परिवार के लोग मलेर कोटला की ओसवाल जी के ज्ञानचंदजी एवं फूलचंदजी नामक दो पुत्र हैं । इस परिवार के लोग मलेर कोटला की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं और आप यहाँ की विरादरी के चौधरी हैं । लाला ज्योतिमलजी के पुत्र लाला मूलामलजी अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं । इनके चंदनदासजी, यनारसीदासजी एवं रतनचंदजी नामक तीन पुत्र हैं ।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास

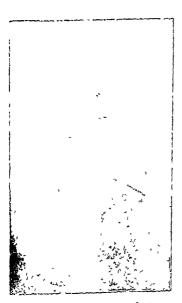

स्व॰ लाला काक्ष्माहजी लिगे, रावलियडी.



लाला उत्तमचंद्रजी लिगे (एम. एस. का ह्याह एंड सन) रावलिपेडी. लाला काशीशाहजी लिगे (काशीशाह मैपाशाह) रावलिपेडी.

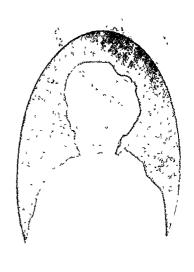

स्व॰ लाला डोडेशाहजी लिगे, रावलिपचडी



नामी समझी जाती है। आपके पुत्र प्यारेखाळजी B. A. में पढ़ते हें तथा दूसरे हीराखाळजी तिजारत में हिस्सा छेते हैं। यह परिवार स्थानकवासी आज्ञाय का है।

लाला निहालशाहनी के हजारीशाहनी, करमचंदनी तथा धनपतचंदनी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें करमचन्दराहनी मौजूद हैं। आप सराफी तथा साहुकारे का काम करते हैं। आपके पुत्र बनारसी दासजी तथा कस्त्रीलालनी हैं। लाला हजारीशाहनी के पुत्र नानकचंदनी तथा धनपतचंदनी के पुत्र कप्रचंदनी तिजारत करते हैं। नानकचन्दनी के पुत्र किशोरीलालनी तथा शादीलालनी हैं।

## लाला मय्यालाल काशीशाह लिगे, रावलिंडी

इस जानदान के बुख़र्ग काला जीवाशाहजी ने ६० साल पहिले कपढ़े का रोजगार बुरू किया। आप जैन विरादरी के चौधरी थे। इनके मध्याबाहजी तथा गोविन्दशाहजी नामक दो पुत्र हुए। मध्या-शाहजी संवद १९६१ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र लाला काशोशाहजी मौनूद हैं। आप जाति सेवा के कार्मो में बढ़ी दिलचस्पी लेते हैं। जैन यंगमैन एसोसिएशन, बालंदियर कोर और जैन प्रकाश समा में आप प्रधान हैं। अजसेर साधु सम्मेलन के समय आपने सत्यायह किया था। आप रावलंपिंदी गौताला की ज्यवस्थापक कमेटी के सेन्द्रर हैं। आपके यहाँ कपढ़े का व्यापार होता है।

## मानिहानी

# लाला सावनशाह मोतीशाह मनिहानी का खानदान, ( सियालकोट )

यह जानदान स्थानकवासी सम्प्रदाय का मानने वाला है। इस परिवार का खास निवास स्थान सियालकोट का ही है। इस परिवार के वैज लाला रामजीदासनी के पुत्र छाला मंगलशाहनी, और पौत्र वहादुरशाहनी हुए। लाला बहादुरशाहनी के रुट्दूशाहनी, मुश्ताकशाहनी और गुलाबशाहनी नामक पुत्र हुए। लाला रुट्दूशाह के परिवार में लाला सुशीरामनी प्रसिद्ध धर्म भक्त थे। आप मशहूर व्यक्ति थे। संवत् १९७० में आपका स्वर्गवास हुआ। लाला मुस्ताकशाहनी के लाला सावन-शाहनी तथा रामचन्दनी नामक दो पुत्र हुए।

वाला सावनहाहनी—आपका जन्म संवत् १९२० में हुआ। आप इस समय इस परिवार में वयोद्द सज्जन हैं। लापने व्यवसाय में हजारों छाखों रुपये उपार्जित किये। आपकी जवाहरात के के व्यापार में वदी वारीक दृष्टि है। आप यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके इस समय ७ पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमदाः दीपचन्दजी, मोतीलालजी, पन्नाकालजी, मुंद्रीरामजी, हीरालालजी, इंसराजी तथा रोरानलालजी हैं। लाला दीपचन्दजी संवत् १९५८ से अपने पिताजी से अलग व्यापार करते हैं। आपके इस समय मुद्रीलालजी और सुदर्शनकुमारजी नामक दो पुत्र हैं। र्थापार में आप परिश्रम पूर्वंक भाग छेते हैं। आपके पुत्र अमरनायज्ञी नेमनायज्ञी तथा गोरखनायज्ञी हैं। आप तीनों भाई व्यापार में माग छेते हैं। छाला राद्शाहजी संबत् १९८८ में गुजरे। आपके पुत्र सुकुन्दराहजी, सरदारोलाखजी तथा शोरीलाखजी अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं।

लाला उत्तमजन्दनी — आपका जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आप शवलियि के जैन समाज में प्रतिष्टित न्यक्ति हैं। आपने सन् १९२० में कन्याशाला को एक साल का खरच दिया। तथा इस पाठशाला की विविद्या बनवाने में २ हजार रूपये दिये। इस समय आप जैन सुनिति मित्र मंडल के सभापित, बजाजा प्रसोशिएसन के बाइस प्रेसिस्टेंट तथा जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला की प्रबंधक कमेटी के मेम्बर है। आप बढ़े शौत, समस्वार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपके छोटे नाई फकीर बंदली आपके साथ व्यापार में भाग लेते हैं। लाला उत्तमचन्दनी के लालचन्दनी, चिमनलालजी तथा शेशनलालजी नाम ३ पुत्र है। इनमें रोशनलालजी एफ० ए० में पढ़ते हैं। शेष च्यापार में भाग लेते हैं। फकीरचंदनी के पुत्र बकीलचंदनी भी एफ० ए० में पढ़ते हैं। इस कुदुम्ब की २ कपड़े की दुकाने मजाशाह काकूशाह के नाम से रावलियी में हैं इसके अलावा एक दुकान अस्तसर में भी है। पंजाब प्रान्त के मशहूर खानदानों में इस परिवार की गणता है।

लाला डोडेगाहजी का खानदान—आप बिरादरी के मुखिया तथा बहादुर तवियत के पुरुप थे। संवत् १९४० में भापका स्वर्गनास हुआ आपके पुत्र छाला जीवाशाहजी हैं।

लाला जीवसाहजी—आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आपका स्वभाव बढ़ा मिलनसार है। आप दिकेर तबियत और गुसदानी सञ्जन हैं। रावलपिंडी के जैन समाज में आप मशहूर व्यक्ति हैं। आपके यहाँ ढोढेशाह जीवाशाह के नाम से कपढ़े का व्यापार होता है। आपके पुत्र लालचन्द्रजी का संवत् १९७३ में स्वर्गवास हो गया। आपने जैनन्त्र गुरुकुल पंचकूला को १ हवार सया जैन सुमति मित्र मंडल को सात सौ रुपये प्रदान किये हैं।

## लाला वोतेशाह काशीशाह लिगे, जम्बू ( काश्मीर )

इस खानदान के बुजुर्ग लाला द्यानतशाहनी को काश्मीर महाराजा गुलावसिंहजो ने तिजारत काने के लिए इन्जत के साथ जम्मू में बुलाया। तथा मकान और दुकान की नगह दी। आपने सराफी क्यापार चाल किया। आपने पुत्र लाला हूँ हाशाहनी भी सराफी क्यापार करते रहे। इनके लाला निहाला शाहजी तथा तोतेशाहजी नामक र पुत्र हुए। इन दोनों भाइमों ने न्यापार में तरकी प्राप्त कर रियाया तथा देषों में इन्जत प्राप्त की। आप दोनों का कारवार ४० साल पहिले अलग र बुला। लाला तोतेसाहनी का स्वार्गवास २० साल पूर्व हुआ। आप उम्र भर म्युनिसिपेलेटी के मेम्बर रहे। आपके पुत्र लाला कोशीराम शाहजी विद्यान हैं।

लाला काशोराम शाहजी--आपका जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आपका विराद्शे तथा राज-दरवार में अच्छा सन्मान है। आप २० सार्टों से जम्यू म्युनिसिसिपेटेटी के मेम्बर हैं। आपके यहाँ "तोतेशाह काशीशाह" के नाम से वैंकिंग न्यापार होता है, तथा यहाँ के स्यापारिक समाज में आपकी फर्म इन्ट्रारंस कम्पनी लि॰ के दायरेक्टर हैं । आप अञ्चतोदार और विवा प्रचार के कामों में बहुत भाग लेते हैं । आपके छोटे भाई सुरतरामजी कॉलेज में तथा दीवचन्दजी हॉई स्कूल में पढ़ते हैं ।

ताला मित्रसंतजी के वह पुत्र श्रमीचन्दजी — भाषका जन्म संवत् १९४२ का है। भाष पहले यहाँ के म्युनिसीपर कमिश्नर रह चुके हैं। आपकी यहाँ पर बहुत बढ़ी जमीदारी है। आपके रिलबदासजी,रोशनलालजी भ्रमरनाथजी नामक तीन पुत्र हैं। खाला वसंतालालजी ने अपने भाई खाला पत्नालालजी की मदद से भिद्योरामें एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया है। यह खानदान यहाँ बढ़ा प्रष्टित और रहेस माना जाता है।

## लाला चेतराम नराताराम मुनिहानी, जुगरावाँ ( पंजाब )

यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है। इस खानदान के पुरूप छाला चैतराम जी के यहाँ उनने समय से पसारी का होता आया है। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके छाला नरातमरामजी तथा मुनीछालजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं। आप दोनों भाई अच्छे कामों में सहायता देते रहते हैं। छाला नरातारामजी के यहाँ चैतराम नरातमराम के नाम से पसारी का ज्यापार होता है। छाला मुनीछालनी जैन प्रचारक सभा के खजाड़ी हैं। आप गुरुकुल में बारी देते हैं। आपके यहाँ जानकीराम बारकराम के नाम से विसाती का ज्यापार होता है।

# तातेड्

## नाला सुन्नीनाल मोतीनान ताँतेड़, श्रमृतसर

इस परिवार का खास निवास लाहीर है। वहाँ से ७५ साल पहिले लाला सेल्सलजी अस्तसर घाये। यह परिवार स्थानकवासी आस्नाय ना मानने वाला है। लाला मेल्सलजी ने जनरल मर्चेटाइन के व्यापार में भवती सफलता प्राप्त की। आपके पुत्र लाला माइताब घाइजी का जनम करीब संबद १९०३-४ में पुत्र। अस्तर हे ओखवाल समाज में आप प्रतिष्ठिवान सज्जन थे। जाति विराद्ग के कामों में आपकी साल्द यानवार मानी जाती थी। आपने अपने व्यापार को बहुत उन्नति पर पहुँचाया। संवद १९५९ में आप म्यांगासी हुए। जापके लाला मुझीलालजी, लाला मोतीलालजी लाला मीतसेनजी तथा लाला हीना स्वाप्त अपने मानकिता स्वाप्त की स्वाप्त मोतीलालजी लाला भीतसेनजी तथा लाला हीना स्वाप्त स्वाप्त

काला दीपचन्द्रनी को छोद कर शेष सन भाई सिम्मिलित काम कान करते हैं। मोतीलालजी स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के सरक्षक (Patron) तथा इसकी कार्य-कारिणी सिमिति के सदस्य हैं। लाल मुंत्रीलालजी प्रायः सभी सार्वजनिक कार्मों में माग लेते रहते हैं। लाप वर्तमान में महानीर जैन लायकेरी की एक्सीक्यूदिन के मेम्बर, विल्ड्रिक्ट दरवारी तथा Life Associate of red cross society हैं। लाला मोतीलालजी के बंगीलालजी, मनोहरलालजी, शादीलालजी, कप्रचन्द्रजी एवस् छोटेलालजी नामक पांच पुत्र हैं, लाला पश्चालालजी के शांतिलालजी चेनलालजी, देवराजजी एवस् निमलकुमार जी नामक पांच पुत्र हुँ, लाला मुन्त्रीरामजी के कुन्तराजजी प्रमु परतमनलालजी नामक दो पुत्र हैं। लाला हीरालाजजी के दर्शनकुमारजी तथा सुदीशकुमार जी और लाला हंसराजजी के वच्छराजजी, जगमोहनजी एवस् बाबूलालजी नामक पुत्र हैं।

यह परिवार वियालकोट की ओसशल समाज में बढ़ा प्रतिष्ठित माना जाता है। इस परिवार की सियालकोट में मेसर्स सावनशाह मोतीशाह के नाम से प्रधान फर्म तथा इसी की यहीं पर दो शाखाएँ हैं। इन सब फर्मों पर सराकी तथा वैकिंग व्यापार होता है।

## श्री हंसराजजी मनिहानी का खानदान सिद्धोरा (पंजाव)

इस खानदान का मूल निवासस्थान सिरसा (हिसार ) का है। वहाँ से ठठ कर यह खानदान सिक्कीरा ( अम्लाला ) में आकर करीव सात आठ पुत्रत पहले आवाद हुआ। यह परिवार जैन इवेतान्वर मिन्द्रिर मार्गिय आम्लाय का मानने वाला है। इस परिवार में लाला जों कीमलजी, द्यारामजी जोर मौजीरामजी नामक तीन भाई थे। लाला मौजीरामजी बढ़े वहादुर, दिलेरजंग जोर पराक्रमी थे। आपने कहें लहाइमें लहीं थी। लाला जैंकीमलजी के लाला स्यामलालजी नामक एक पुत्र हुए। आपने इस खानदान की जमीदारी और नाम को बढ़ाया। आपके लाला सेमदासजी और लाला नेमदासजी के हीरालालजी, चढ़ती-मलजी और हाकमरायजी मामक पुत्र हुए। इस खानदान में लाला चढ़तीमलजी और हाकमरायजी चढ़ी मशहूर क्यकि हो गये हैं। आपने अपनी जमीदारी और इकत को वदाया। लाला हाकमरायजी करीव ३० वर्षों तक म्युनिसीयल कमिश्वर हो। चढ़तीमलजी के बसंतामलजी और मित्रसेनजी नामक दो पुत्र हुए। लाला बसंतामलजी के लाला मुकुन्दीलालजी नामक पुत्र हुए।

लाला मुकुन्दीलालकी—आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ। आपने जैन हाई स्कूट अम्बाला तथा इस्तिनापुर तीर्थ स्थान की धर्मजाला में एक एक कमरा वनवाय। आपके इसराजनी, लाला स्रामलकी तथा लाला दीपवन्दकी नामक ३ पुत्र हुए। लाला मुकुन्दीलालकी का स्वर्गनास सन् १९२६ में हो गया है।

लाला हंसराजनी--आपका जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप सिहौरा के प्रतिष्ठित रईस हैं। आप यहाँ की स्थानीय म्युनिसीपिक्टी के व्हाह्स चेअरमेन, यहाँ के हिंदी हाँई स्कूछ तथा दिन्दू गर्द्स स्कूछ के ऑनरेरी सेकेटरी रहे हैं। आप यहाँ की गवर्नमेंट में दिस्तृबट दरवारी हैं तथा शिक्त लाला दुनी चंदनी—आपका जन्म संवत् १९४० हुआ। आप आरम्म में जवाहरात का काम करते थे। बाद आपने बसाती का व्यापार हुए किया। इस व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिली। धार्मिक कामों में आपको अच्छी राज है । आपके प्यारेखल्की, प्रेमनाथनी, विकायतीरामनी, रतनचंदनी तथा रोशनखल्की नामक ५ पुत्र हैं। खाला प्यारेखल्की का जन्म संवत् १९६० में हुआ। धाप अपने व्यापार का उत्तमता से संवालन कर रहे हैं। आप हायजरी तथा मनीहारी का योक न्यापार और इस माल का जापान आदि देशों से डायरेक्ट इस्पोर्ट करते हैं। आपके छोटे आता प्रेमनाथनी तथा विकायतीरामजी व्यापार में भाग छेते हैं। असुनसर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। प्यारेखल्की के पुत्र तिलक्षराज तथा जतनराज हैं।

## लाला ग्रंशीरामजी जैन तातड़, लाहोर

इस खानदान के पुरुप स्थानकवासी सम्प्रत्य के मानने वाले हैं । इस परिवार का मूळ निवास जयपुर है । वहां से यह परिवार काहोर आया । इस परिवार में छाला नंदलाठजी हुए । आपके पुत्र छाला शिन्तुमलजी और छाला पत्रालाळजी हुए । छाला शिब्बुमलजी ने खममा ५५ साल पूर्व काकी मरचेंट्स का व्यापार हुए किया । आप दोनों बंधु बहे सज्जन व्यक्ति थे । छाला पत्रालाल जी संवत् १९८२ के स्वर्गवासी हुए । आपके छाला सुंशीरामजी, गंडामलजी तथा कपूरवन्दनी नामक ३ पुत्र विद्यमान हैं । इनमें गंडामलजी छाला शिब्बुमलजी के नाम पर तथा कपूरवन्दनी मोघा में अपने मामा के नाम पर दक्तक गये हैं ।

लाला मुंदीरामशी—आपका जम्म संवत् १९५२ में हुआ। आपने मेट्टिक तक शिक्षण पाया। सन् १९२१ से आपने देशकी सेवामों में बीग देना आरम्म किया, तथा उस समय से आप छाहोर कांग्रेस के तमाम कामों में दिलेरी से हिस्सा लेते हैं। आप कई सालों तक छाहोर कांग्रेस के कोगाध्यक्ष व स्वा कांग्रेस के मेम्बर रहे हैं। सन् १९२० में सरकार ने बगावत फैलाने के आरोप पर दक्षा १९२ में आपको १ साल की सलत सजा दी, तथा थी. कलास रिकमंड की! सत्यागृह के समय आपने १ हजार बालंडियर दिये थे। और २ सालों तक वर्दमान नामक पेपर भी चाल, किय था। आप कई सालों तक पंजाब मरघंट एसोशियसन के मेम्बर रहे। इस समय आप छाहोर ग्राम वेशर एसोशियसन के सेक्टरी, अपृगोदार कमेटी, स्वराज सभा तथा एस० एस० जैन सभा, की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर हैं। इसी तरह थो अमर जैन होस्टल छाहोर की लोकल कमेटी के मेम्बर हैं। आप विधवा विवाह के बड़े हानों हैं। आपने योशियों विधवाओं का सम्बन्ध जैनियों से करा दिया है। आपके यहां छाला शिल्यूमल जैन अनारका के नाम से काकाी विजिनेस होता है। छाला गंडामलजी भी "शिल्यूमल गंडामल" के नाम से गाइरी विजिनेस होता है। छाला गंडामलजी भी "शिल्यूमल गंडामल" के नाम से गाइरी विजिनेस होता है। छाला गंडामलजी भी "शिल्यूमल गंडामल" के नाम से गाइरी विजिनेस होता है। छाला गंडामलजी भी "शिल्यूमल गंडामल" के नाम से गाइरी विजिनेस होता है।

वासी सभा की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर हैं। अमृतसर के शोसवाल समाज में आपका खानदान नामी है। आपके पुत्र मनीहरलालजी, रोशनकालजी, तिलकचन्द्रजी तथा धर्मपालजी हैं। इनमें लाला मनोहरलाल जी ने एफ० ए० का इम्तहान दिया है। शेष सब पढ़ते हैं। छाला मोतीलालजी के पुत्र शादीलालजी 'इंटर में पढ़ते हैं। तथा छोटे मद्मलालजी तथा जितेन्द्रनाथजी हैं। इसी तरह लाला मीममसेनजी के पुत्र करत्रीमलजी तथा हंसराजजी के पुत्र राजपालजी तथा सतपालजी हैं।

#### लाला मस्तरामजी एम० ए० एल० एल० बी॰ तांतेड़ अमृतसर

इस सानदान के पूर्वज लाला शिवदयालकी भपने सास निवास लाहौर से कांगड़ा, होशियारपुर के जिलों में गये, वहाँ भाप प्रसाहन के कंट्राक्ट का काम करते थे। भाप लगभग ५० साल पूर्व स्वर्ग-वासी हुए। अापके लाला मिलखीमलजी, लाला लल्लमणदासजी, तथा लाला नन्दलालजी नामक पुत्र विद्यमान हैं। लाला ल्लमणदासजी को उनके चाचा लाला महताबसाहजी ७ वर्ष की आयु में लाहोर ले आये, पीछे से हनके छोटे भाई भी अस्तसर ला गये। लाला लल्लमणदासजी इस समय शाइत का काम करते हैं। आपने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। आपके पुत्र लाला मस्तरामजी हैं!

काला मस्तरामजी—आपका जन्म संमत् १९५६ में हुआ। आप सन् १९२१ में बी॰ ए॰ अॉनसें, सन् १९२१ में एम॰ ए॰ तथा १९२६ में एक॰ एक॰ बी॰ पास हुए। सन् १९२९ में आप हिन्दू काँछेज में एकँनामिक प्रोफेसर हुए। इसके अलावा आप वहाँ वकालत भी करते हैं। आपने सन् १९२२ में लाल बावूरामजी तथा मोसीशाहजी के सहयोग से लाहौर में जैन एसोशिएसन नामक संस्था स्थापित की थी। इसके अलावा आप अमर जैन होस्टल के सुपरिष्टेण्डेण्ट तथा "आफताव जैन" के एकीटर भी रहे थे। इस समय आप स्थानकवासी जैन सभा पंजाब, ऑल इण्डिया स्थानकवासी समा, एस॰ एस॰ यूय कान्फ्रेस, तथा अमृतसर की छोकल स्था॰ समा की प्रवन्ध कारिणी कमेटी के मेम्बर और श्रीराम आश्रम हाई स्कूल की मैनेजिंग कोंसिल तथा बोर्ड ऑफ ट्रस्ट्रीज के मेम्बर हैं। तथा पव्लिक वेल फेअर लीग के प्रेसिलेण्ड हैं। कहने का मतलब यह कि आप यहां के जैन समाल में अग्रयण्य व्यक्ति हैं। लाला मिललीमलजी के बदे पुत्र इसराजजी आदत का काम करते हैं। तथा छोटे लाला देसराज जी एफ॰ ए॰ दो साल पहिले स्वर्गवासी हो गये हैं।

## लाला दुनीचंद प्यारेलाल जैन-ताँतेड़, श्रमृतसर

यह परिवार सो सवासो वर्ष पूर्व छाहोर से अस्ततसर आया यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है। इस परिवार के पूर्वन लाला कन्हैयालालजी के लाला कस्रियामलजी, एज्ज्र्मलजी आदि ११ पुत्र थे। लाला कस्रियामलजी नामी जौहरो थे। लाला छज्ज्र्मलजी धार्मिक प्रवृत्ति के के व्यक्ति थे। आपका संवद १९४९ में स्वर्गवास हुआ। आपके लाला चुशीलालजी, दुनीचन्द्रजी और प्रसुद्यालजी नामक १ पुत्र हुए। लाला चुनीलालजी के पुत्र देवीचंद्रजी, नगीनालालजी तथा वाद्शामकी अस्ततसर में स्वतन्त्र न्यापार करते हैं।

119

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🥋



लाला काशीरोमजी जैन, लम्मू (काश्मीर) (पेज नं॰ ६०१)



लाला मस्तरामजी जैन एम. ए. एल एल. वी., अमृतसर.



लाला मोहनलालजी पाटनी वी. ए. एल एल. वी. ए<sup>ड्वोक्ट</sup>, श्रमृतसर.



लाला नेमडासजी जैन, त्री. पू. श्रंबाला सिटी, ( ऐंज नं॰ ६०१ )

को सहायता देते रहते हैं। इसी तरह जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकुना को बारी देने की ओर अच्छा लक्ष रखते हैं। यहाँ के जैन समाज में आप समाने वाक्ति हैं। आपने रूपचन्द्रजी महाराज की समाधि में शादीरामजी महाराज की एक समाधि वनवाई है। आपने वानूरामजी तथा संदूरामजी नामक दो सज्जों को दत्तक लिया है। आप दोनों वंधु अपनी दुकानों का व्यापार संचालन बढ़ी तत्परता से करते हैं। आप के यहां "उत्तमचन्द्र वानूराम" के नाम से शहर में तथा सण्ह्रमल प्यारेलाल के नाम से मंदी में पसारी और बसाती का व्यापार होता है। लाला वानूरामजी उत्साही तथा समाज सेवी सज्जन हैं। आप श्री जैन प्रचारक सभा के प्रेसिवेंट हैं।

#### 邦萨阿邦

लाला गण्डामलजी का खानदान, जिएडयाला गुरू (पंजाब)

यह खानदान श्री जैनश्नेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाला हैं। यह खानदान सबसे पहले परियाला में रहता था। फिर वहाँ से महाराजा रणजीतसिंह जी के समय में लाहौर में आकर जवाहरात का व्यापार करने लगा इस खानदान में लाला जेटमलजी के पुत्र हरगोपालजी और पौत्र अनीखामलजी हुए। अनोखामलजी के पुत्र हरमजमलजी और तयगोपाल जी लाहौर में गरर हो। जाने के कारण अपने नीनहाल जिण्डयाला गुरू को लुकान पर जमीदारी और साहुकारा तथा अम्रतसर की हुकान पर जमीदारी और साहुकारा तथा अम्रतमलजी नामक जीन पुत्र हुए। लाला समिसिंहजी के मेलानकजी, मीतामलजी, कालामलजी लौर दितमलजी नामक चार पुत्र हुए। लाला मेलामलजी बढ़े द्वालु तथा ब्यापार कुशल व्यक्ति थे। आपका संवर १९५२ में ८३ साल की वय में स्वर्गदास हो गया है। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम लाला आस्तारामजी, कोट्रमलजी तथा सिन्द्रमलजी थे। लाला आस्तारामजी का जन्म सबर १९०७ में हुआ था। आप धर्मातमा पुरुष थे। आपका स्वर्गदास संवर १९०२ में हो गया। आपके लाला गण्डामलजी, गोपीनलजी, तथा खर्जाचीमलजी नामक तीन पुत्र हुए।

वाला गण्डामक्ती — आपका जन्म संवत् १९३६ का है। भाष इस परिवार में बढ़े नामी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपने प्रयत्न करके सन् १९०९ में पंजाब स्थानकवासी जैन समा की स्थापना करवाई। और आप इसके १८ सार्जों तक ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे। छाहोर के भागर जैन होस्टल के स्थापित करवाने में भी आपका वहुत बढ़ा प्रयत्न रहा है। आप इस समय जिण्डयाला वौज्ञाला के प्रेसिकेंट, वर्षों के म्युनिसिपल कमिननर, डिस्ट्रिक्ट हिन्दू सभा अम्रतसर के तथा जैन विधना सहायक सभा पंजाब के ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं। सारे पंजाब के जैन समाज में आपका नाम प्रसिद्ध है। आपके प्रत्न लाला सक्षीलालजी पढ़ते हैं।

काका गण्डामकजी के छोटे माई लाला गोपीमलजी का जन्म १९२९ में हुआ। आप इस स्वात दान का तमाम व्यापार देखने हैं। तथा इस समय सराफा कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। आपके पुत्र दिलीप चंदची तथा मदनलालजी व्यापार सञ्चालते हैं, तथा शेशनलाकजी और मनोहरलालजी पदने हें। खाड़ा

## पारनी .

## लाला मोहनलालजी जैन एडवोकेट, श्रमृतसर

े आपका खानदान छुधियाना ( पंजाब ) का निवासी है ! वहाँ हुस खानदान के पूर्वज छाठा गोपीचन्दजो, तिजारत करते थे । आपके पंजावरायजी तथा खुशीरामजी नामक २ पुत्र हुए । आप भी छुधियाना में तिजारत करते रहे । छाठा पंजावरायजी के पुत्र छाठा मोहनछाठजी हैं ।

लाला मोहनलालजी—आपका जनम संवत् १९५३ में हुआ। आपको होनहार समक्षकर २१३ साल की वाल्यावस्था में ही अपके मामा अमृतसर के मशहूर जौहरी लाला पत्नालालजी हूगड़ अमृतसर के आये। तब से आप यहीं निवास करते हैं। आपने सन् १९२३ में एळ० पुळ० वी० की दिगरी हासिछ की, तथा तब से आप यहीं निवास करते हैं। आपने सन् १९२३ में एळ० पुळ० वी० की दिगरी हासिछ की, तथा तब से आप अमृतसर में मेक्टिस कर रहे हैं। आप खेतान्यर जैन समाल के मंदिर मार्गीय लालाय प्रान्त की ओर से "आपनन्दजी करवाणजी" की पेढ़ी के मेन्वर हैं। पंजाब के मन्दिर मार्गीय समाज में आप गण्य मान्य व्यक्ति हैं। आपने सन् १९२७ में श्री आत्मानंद जैन समा पंजाब के अम्बालाअधिवेश के समय तथा १९३३ में होशियारपुर अधिवेशन के समय सभागित का आसन सुजोमिन किया था। अमृतसर जैन मंदिर की व्यवस्था आपके जिम्मे हैं। तथा आप जैन वाचनालय के मेसिटेंट हैं। लाला मोहनलालजी एडवोकेट वढ़े समझदार तथा विचारवान सजन हैं।आपके छोटे माई सोहनलालजी तथा सुनीलालजी छुधियाने में अपना घरू व्यापार करते हैं।

#### लाला चीच्मलजी का खानदान, लुधियाना

इस खानदान के लोग मंदिर लाम्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान का मूलिनास स्थान. पीचा पाटन ( गुजरात ) का था। वहाँ से उठकर करीब १०० वर्ष पहले यह खानदान लुधियाने में आकर बसा। तभी से यह खानदान यहाँ निवास करता है। और इस खानदान वाले पाटन से आने के कारण पाटनी के नाम से आज भी मशहूर हैं।

इस खानदान में सबसे पहले राखा चीच्मलबी हुए। लारा चीच्मलबी के लाला फतेचंदबी एवं गोपीसलबी नामक दो पुत्र हुए। लाला फतेचन्दबी के लाला लावपतरायबी कुन्दनरायबी एवं लाला हुकमचन्दबी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से लाला लाबपतराय बी और कुन्दनरायबी का स्वर्गवास हो गया है। लाला लाबपतरायबी के मंगतरायबी और मंगतरायबी के हितकरणदासबी नामक पुत्र हैं। आप लोग इस समय यहाँ पर अला स्वतंत्र न्यवसाय करते हैं।

ं साला कुन्दनमलजी के करन्त्रोलालजी और कात्र्रीलालजी के लालचन्द्रजी नामक पुत्र हैं जो अपने काका लाला हुकुमचन्द्रजी के साथ व्यापार करते हैं। लाला हुकुमचन्द्रजी का जन्म संबद् १९९५ में हुआ। आपके असरनाथजी, दीवानचन्द्रजी, ज्ञानचन्द्रजी एवं केशरदासजी नामक चार पुत्र हैं। आपकी फर्म पर द्री कमाल वगेरह वा थोक और खुद्रा न्यापार होता है।

#### लाला उत्तमचंद वादुराम पाटनी, जुगरावाँ

यह खानदान में कई पीढ़ियों से जुनरावाँ में पतारी का व्यापार करता भा रहा है। लाला उत्तमचन्द्रजी ने इस दुकान के धन्धे और आवरू को ज्यादा बढ़ाया। आप जैन प्रचारक समा जुनहार्यों

# गुमिलया

## सेठ गुलावचन्द हीराचन्द गुगलिया, मद्रास

इस परिवार के पुरुप श्वेताम्बर जैन मन्दिर मार्गीय आझाय के मानने वाले हैं। इस सानदार के पूर्व पुरुप सेठ जयसिंहजी देवाली (मारवाद ) में रहते थे। वहाँ से इनके पुत्र ख्माडी, चाणेड (मारवाद ) आये। इनके वीरचन्दजी और भूरमलजी नामक २ पुत्र हुए।

सेठ वीरचन्दजी सूरमलजी गुगलिया—आप डोनों साइयों में पहले सेठ वीरचन्दजी सन् १८०० में व्यवसाय के लिये अहमदायाद गये। वहाँ से आप कर्नाटक की और गये। उधर र साल रहकर आपने महास में वाकर पेरम्दूर वेरन्स में दुकान की। यहाँ आने पर आपने अपने छोटे माई सूरमलजी को भी खुलालिया, तथा अपनी दुकान की एक बांच और खोली। इन दोनों यंचुजों ने साहस प्रंक क्यापार में सम्पत्ति उपाजित कर अपने सम्मान को बढ़ाया। आपने अपने कई जाति भाइयों को सहायता देकर दुकानें करवाई। सेठ वीरचन्दजी सन् १९०५ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र माजकचन्दजी का चाणोर में छोटी वय में स्वर्गवास हो गया। सेठ वीरचन्दजी के पश्चात् सेठ भूरमलजी व्यापार सह्यालते रहे। सन् १९१४ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पनस्पमलजी, हीराचन्दजी तथा गुलावचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें गुलावचर्दजी सेठ विरदीचंदजी के यहाँ इत्तक गये। सथा घनरूपमलजी का स्वर्गवास छोटी वय में हो गया।

इस समय इस परिवार में हीराचन्द्रजी तथा गुलावचन्द्रजी गुग्रिट्या विद्यमान हैं। आपका जन्म क्रमज्ञा सन् १९०८ तथा १९१३ में हुआ। सन् १९२९ में इन दोनों भाइयों ने अपना कार्य्य प्रेम पूर्वेष्ठ अलग २ कर ित्या है। आप अपने पिताजी के स्वर्गवासी होने के समय बाटक थे। अतः फर्म का काम वीरचन्द्रजी की घर्म पत्नी श्री मठी जड़ाव बाई में बढ़ी दक्षता के साथ सद्धाला। आपका घर्म ध्यान में बढ़ा उद्दर्श हैं। आपने शत्रुं अप तीर्थ में एक टोंक पर छोटा मन्द्रिर बनवाया। गुंदौल ग्रीव में दादी बाड़ी का करुश, चढ़ाया। इसी प्रकार जीव द्या, स्वामी वात्सल्य पाटशाला आदि क्रम कार्यों में सम्मित खगाई। इस समय गुलायचन्द्रजी, "वीरचन्द्र गुलावचन्द्र" के नाम के तथा हीराचन्द्रजी, "भूमक हीराचन्द्र" के नाम से व्यापार करते हैं। मदास के ओसवाल समाज में यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जारी हैं।

## सेठ गम्भीरमल वख्तावरमल गुगलिया, धामक

इस परिवार का मूळ निवास स्थान बहुँदा (जोधपुर) हैं। आप स्थानकवासी आझाव के सामनेवाले सजान हैं। जब सेठ वुधमळजी छुणावत ने धामक आकर अपनी स्थित को ठीक कियो, तथा उन्होंने अपने जीजा (बहिन के पति) सेठ गम्भीरमळजी को भी न्यापार के छिए धामक बुळाया। सेठ गम्भीरमळजी के साथ उनके पुत्र चस्तावरमळजी भी धामक आये थे। इन दोनों पिता पुत्रों ने क्यापार में सम्पत्ति पैदा कर अपने सम्मान तथा प्रतिष्ठा की बृद्धि की। सेठ चस्तावरमळजी बढ़े उदार पुरुष थे। बरार प्रान्त के गण्य सान्य ओसवाळ सज्जनों में आपकी गणना थी। आपकी धर्म पत्नी ने बद्धें में एक

खनांचीमळजी उत्साही तथा समझदार सञ्जन हैं। आप जैन मित्र मंदछ के प्रेसीबेट हैं आपके पुत्र विद्यासागरजी सेकंडर्ट्यर पढ़ते हैं। श्लेष विद्याप्रकाशजी और विद्याभूषणजी भी पढ़ते हैं।

## नामोरी

#### सेठ ज्ञानमलजी नागीरी का परिवार, भीलवाड़ा

हस परिवार के पूर्व पुरुष पंचार राजपूत सोमाजी को जैनाचार्य मे जैनी बनाया । इन्होंने जालोर में एक मन्दिर निर्माण करवाया। इनके नंशज संन्त् १६१४ में नागोर आये। यहां से संवत् १६८३ में इस परिवार के प्रसिद्ध न्यक्ति कमलसिंहजी महाराणा जगतसिंहजी के समय में पुर (मेनाइ) में आकर वसे। नागोर से आने के कारण ये लोग नागोरी कहलाये। कनमलसिंहजी के पहचाद कमका गौदीदासजी, भोगीदासजी, और अखेराजजी हुए। ये भीलवादा आकर वसे। इनके वाद कमका माणकचन्द्रजी लुमजी, केशोरामजी और खूनचन्द्रजी हुए। आप सब लोग न्यापार कुशल थे। आप लोगों ने फर्म की बहुत तरककी की। यहाँ तक कि खूनचन्द्रजी हुए। आप सब लोग न्यापार कुशल थे। आप लोगों ने फर्म की बहुत तरककी की। यहाँ तक कि खूनचन्द्रजी के समय में इस फर्म की १८ शाखाएं हो गई थी। आपके पुत्र न होने से जवानमलजी को दचक लिया। आपकी नावालिगी में भीलवादा एवस् जावद की हुकान रख कर शेप सब बन्द करदी गईं। सेठ जवानमलजी को महाराणाजी की लोर से खातरी के कई पर वाने प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि आपका जिवाह रीयां के सेठों के यहां हुजा, उस समय सवा लाख रुपया इस निवाह में खर्च हुआ था। वरात में कई मेनाइ के प्रसिद्ध र जागीरदार भी आये थे। रास्ते में महाराणाजी की लोर से पहरा चौकी का परा र प्रवन्ध था। आपका स्वर्गनास होगया। आपके ज्ञानमलजी और नयमलजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ ज्ञानमलजी धार्मिक व्यक्ति थे। आपका राज्य में भी अच्छा सम्मान था। यहाँ की पंच पंचायती एवस् अनता में आपका अच्छा मान था। आपके समय में भी फर्म उन्नति पर पहुँची। आपका स्वर्गवास हो गया है। इस समय इस परिवार में सेठ नथमलजी ही बढ़े व्यक्ति हैं। आप भी पोन्यता पूर्वक फर्म का संचालन कर रहे हैं। आप मिलनसार हैं। आपके पुत्र न होने से चंदनमल जी नागोरी के पुत्र शोआलालजी दत्तक आये हैं। इस समय आप लोग जुमची केशोराम के नाम से च्यापार कररहे हैं। भीलवाड़ा में यह फर्म बहुस प्रविधित मानी जाती है।

सेठ ज्ञानसलकी के दोहित कु॰ मगनमलकी कंदकुदाल एम॰ आई॰ सी॰ एस॰ वचपन से ही इसी परिवार में रह रहे हैं। आप भिलतसार और उत्साही नवयुवक हैं। आजकल आप यहाँ काटन का न्यापार करते हैं। आपके पिताजी वगेरह सब लोग जनकुपुरा मदसोर में रहते हैं। वही आपका निवास स्थान भी है। आपके दादाजी चम्पालालजी मंदसोर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपने हजारों लाखों करायों की सम्यक्ति उपाजित की थी।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



मेर गुलायचंदजी गृगीनया ( गुलावचंद्र रीराचंद् ) महास.



मेठ जानमळता नागीस भीज्यास ( मेराह )





चम्पालालजी जौहरी विद्यमान हैं। वर्तमान में जौहरी महादेवलालजी ही इस परिवार में सब से बड़े हैं। आपको दरवार में कुर्सी प्राप्त है। जौहरी चम्पालालजी के पुत्र उमरावमलजी तथा गुलाबचन्दनी हैं। इनमें गुलाबचन्दनी महादेवलालजी के नाम पर दत्तक गये हैं। श्री उमरावमलजी, समझरार तथा मिलन-सार नव्युवक हैं। आप जांति जैन लावनेरी के मंत्री हैं। आपके पुत्र मिलगपचन्दनी हैं।

कोटीलालजी जीहरी—आरका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र सुबीलालजी तथा चुत्री-लालजी हुए। इनमें चुत्रीलालजी जीहरी मूलचन्दजी के नाम पर दसक गये। जीहरी सुबीलालजी स्थानीय स्युनिसिपेलिटी के मेम्बर, स्थानकवासी जैन सुबोच पाठशाला के ट्रेसर तथा जैन कन्या शाला के प्रेसिटेंट तथा ट्रेसरर हैं। आपके पुत्र रतनलालजी व्यवसाय में भाग लेते हैं।

यह खानदान जयपुर के प्रधान जौहिरियों में माना जाता है। इस खानदान की फर्म को कई नायसरायों ने सार्टिफिकेट दिये है। कई भारतीय राजा रईसों के यहाँ आपका जवाहरात जाता है। न्यूयाकें छंदन आदि स्थानों पर भी जाप जवाहरात भेजते हैं। इस फर्म को छन्दन, कछकत्ता जयपुर आदि प्रदर्श नियों से गोल्ड सिछवर मेडछ तथा सार्टिफिकेट मिछे हैं। जयपुर के ओसवाळ समाज में यह परिवार नामी माना जाता है। यह परिवार स्थानकवासी सम्प्रदाय का अनुयायी है। वर्तमान में इस परिवार का "जौहरीमळ द्यावन्द" के नाम से स्थापार होता है। आपकी एक जीनिंग फेक्टरी, कसरावद (इन्दौर) में है।

## सेठ रिखनदास सनाईराम संखलेचा, खामगांव

सेठ रिखवदासजी संखकेचा—इस परिवार के पूर्वंज रिखवदासजी संखकेचा अपने मूल निवास जोचपुर से व्यापार के किये संवत् १९२१ में खामगांव आये। तथा आपने सेठ "श्रीराम शाज्यित्रा" के यहाँ २५ सालों तक मुनीमात की। आपका जन्म संवत् १९०२ में हुआ था। इस दुकान पर नौकरी करते हुए आप वृत कम्पनी की रहें की आढ़त तथा अपनी वरू आदृत का व्यापार भी करते थे। इसमें आपने २१३ लाख रुपयों की सम्पत्ति उपजित की। साथ ही आपने राठीजी के व्यापार की भी काफी वृद्धि की। इस समय उनकी २० हुकानों की देखरेख व व्यवस्था आपके जिम्मे थी। आप बढ़े स्तवेदार तथा व्यवत्तार पुरुष माने जाते थे। संवत् १९६३ में राठी फर्म की ५२ हुकानों का वेंटवारा आपकी के हार्यों से हुआ था। संवत् १९६० में मस्जिद के सामने बाला वजने के सम्बन्ध में बखेदा खड़ा हुआ, उसमें आपने हिन्दू समाज का नेतृत्व किया, तथा वस समय की निश्चित हुई शर्ते इस समय तक पाली जाती हैं। संवत् १९६६ में पानी के बंदोवस्त के लिये तालाब वनवाने में तथा नल का कनेक्शन ठीक करवाने में आपने इमदाद दी। खामगाँव के काटन मार्केट, म्युनिसिपेलेटी आदि के स्थापनकर्ताओं में आपका नाम अप्रगण्य है। कहने का तालपर्य यह कि आप खामगांव के नामीगरामी व्यक्ति हो गये हैं।

सेट स्विवदासजी के शांविदासजी तथा गोढ़ीदासजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों रुजनों का जन्म क्रमशः १९४२ तथा संवत् १९५७ में हुआ। सेट शांतिदासजी खांमगाँव सेवा समाज के केप्टन थे। इसी प्रकार माहेखरी महासभा के चतुर्थ वेशन अकोले के समय आप असिस्ट्रेंट हेड केप्टन थे। आप मध्य प्रांत तथा वरार की ओसवाल सभा के हर कार्यों में उस्साह से भाग लेते हैं। आप बुलडाणा प्रान्त के ववेताम्बर जैन मन्दिर बनवा कर उसकी व्यवस्था वहाँ के जैन समाज के जिम्मे की। आपके नाम पर रिखबचन्दजी अजितगढ़ (अजमेर) से दत्तक आये। इनका भी अब्प वय में स्वर्गवास हो गया, अतः इनके नाम पर धामक से केसरीचंदजी गुगलिया दत्तक लिये गये।

केशरीचन्दजी गुगलिया—आपका जन्म संवत् १९४७ में हुआ। आप दव्रर प्रकृति के राजसी टाट बाट वाले व्यक्ति हैं। आपने अपने दादीजी के ओसर के समय ३१ हजार रुपया जैन बोहिंग हाउस फंड में दिया, इसी प्रकार हजारों रुपये की सहायता आपने ग्रुम कार्यों में की। ओसवाल बोहिंग में भी आपने सहायता प्रदान की थी। बाबू सुगनचन्दनी लुणावत द्वारा स्थापित महावीर मंडल वामक संस्था से आप दिल- चरपी रखते हैं। आप सन् १९२१ तक धामन गाँव में आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। आपको पहलवान गवैया आदि रखने का बढ़ा शौक है। आपके बड़े पुत्र खेमचन्दजी का ९ साल की वय में स्वर्गदास हो गया। इस समय आपके मुकुन्दीलालजी तथा कुंजीलालजी नामक २ पुत्र हैं जो वालक हैं। आपके यहाँ कृषि का विशेष कार्य होता है। बरार प्रान्त के प्रतिष्ठित कुटुन्वों में इस परिवार की गणना है।

## संस्रलेका

## काशीनाथजी वाले जोहरियों का खानदान, जयपुर

इस परिवार के पूर्वज श्री जौहरीमलजी संखलेचा जयपुर में जवाहरात तथा जागीरदारों के साथ हैने देन का ज्यापार करते थे। आपके माम पर देहली से जौहरी दयाचन्द्रजी दत्तक आये। आपके समय से इस कुदुम्ब के ज्यवसाय की उन्नति आरम्म हुई। आपके काशीनाथजी, मूलचन्द्रजी, जमनालालजी तथा छोडीलालजी नामक ४ पुत्र हुए।

कार्श्, ताथनी जीहरी — आपने इस खान के जवाहरात के ज्यापार को बहुत चमकाया । आप पर जवपुर महाराजा सवाई माधोसिंहजी बहुत प्रसन्न थे । जवाहरात में आपकी दृष्टि यहां सुक्ष्म थी । आप एन जीन जीन, रेजिडेंट, तथा अन्य उच्च पहाधिकारियों से जवाहरात का व्यवसाय किया करते थे । इसके अलावा मारतीय राजा रईस तथा जागीरदारों में आप जवाहरात विक्री किया करते थे । इस समय आप का खानदान "काशीनाथजी वाले जीहरी" के नाम मशहूर है । आपके मेरोलालजी, वेजुलालजी तथा फूल-चन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए । इन तीनों सज्जनों का स्वर्गवास हो गया है । इस समय वेजुलालजी के पुत्र नौरतनमलजी हैं।

मृतक्तन्द्रजी जीहरी--आपके नाम पर आपके सब से छोटे श्राता छोटीलालडी के तीसरे पुत्र खुबीखालजी दत्तक आये। जुक्षीलालजी का स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र माणकक्त्वती स्था॰ नवयुवक मंदल के कोपाध्यक्ष हैं।

जमनालालजी जैहरी - आप अपने बढ़े आता काशीनाथजी के पश्चात् उसी प्रकार फर्म का क्यांपार संवालित करते रहे । संबद् १९५३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र महादेवलालजी तथा

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास ु 🤝



रवर्गीय सेठ रिक्डदारुजी संखदेचा, खामगाँव,







श्री गोडीटासजो सम्बलेचा स्वामगांव

धर्म का ज्ञान कराया । बड़ के नीचे उपदेश देने से "बरदिया" नाम सम्बोधित हुआ । यही नाम भागे चल कर बरहिया गौन्न में परिवर्तित हुआ ।

श्री राजमलजी वरङ्गि का खानदान, जेसलमेर

हस परिवार का मुछ निवास स्थान जेसलमेर ही है। हम अपर बरिदवा बेरसी का उक्लेख कर चुके हैं। इनके कई पीढ़ियों वाद समराशाहजी हुए। ये जेसलमेर के दीवान थे। इनके पुत्र मुखराजजी ने भी रियासत के दीवान पद पर कार्य्य किया। मूलराजजी की ११ वीं पीढ़ी में भोजराजजी हुए, इनसे यह परिवार "भोजा मेहता" कहलाया। इनकी छठी पीढ़ी में मेहता सरूपसिंहजी हुए। इनके सरदारमलजी, जोरावरसिंहजी तथा उत्तमसिंहजी नामक दे पुत्र हुए।

धनराजकी वरहिया—न्नरिव्या सरदारमञ्जी के नाम पर यमूनसिंहजी इत्तक आये, तथा इनके पुत्र धनराजजी थे। धनराजजी जैसलमेर स्टेट के प्रतिभा सम्पन्न पुरुष हो गये हैं। भाषके नाम पर आपके चाचा विश्वनसिंहजी के पुत्र केवलचन्द्रजी दत्तक आये। इनके सोभागमञ्जी तथा देजमलजी नामक पुत्र हुष्। बरिव्या तेजमलजी भी जेसलमेर के प्रतिष्ठिन सज्जन हैं। आप इस समय स्टेट ट्रेसरर हैं।

वरिद्या जोरावरसिंहजी का परिवार—आपके यभूनसिंहजी, सगतिंदिहजी, विश्वनसिंहजी, ज्ञवरचन्दजी, तथा नथमलजी वामक ५ पुत्र हुए। इनमें वभूतिंदिहजी सरदारमलजी के नाम पर दचक गये। सगतिंदिहजी के हिम्मतरामजी, ज्ञानचन्दजी, हमीरमलजी, इन्द्राजजी, बलराजजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें हिम्मतरामजी का स्वर्गवास हो गया। क्षेप यन्तु विद्यमान हं। वरिद्या इमीरमलजी उत्तमिंदिहजी के पुत्र चन्दनमलजी के नाम पर दचक गये हैं। इसी तरह ज्ञवरचन्दजी के प्रयोत इन्द्रनमल जी विद्यमान हैं। वरिद्या जोरावरसिंहजी के सबसे छोटे पुत्र नथमलजी थे। इनके प्रमचन्दजी तथा रतनलालजी नामक पुत्र हुए। इस समय प्रमचन्दजी के पुत्र राजमलजी तथा रतनलालजी के पुत्र राजमलजी विद्यमान हैं।

राजमलजी वरिडया—आपका जन्म संबद् १९३७ में हुआ । आप जेसलमेर के ओसवाक समान में समझदार तथा वजनदार पुरुष हैं। यहाँ के करोड़ों रुवयों की लागत के जैन मंन्दिरों की व्यवस्था का भार श्री संघ ने आपके जिम्मे कर रक्ता है। आप बचेताम्बर संघ कार्यालय के मेसिडेंट हैं। इस समय आप जेसलमेर स्टेट में कस्टम सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। इसके अलावा आप अपना घर व्यापार भी करते हैं। आपके पुत्र फतेसिइली हैं।

यह परिवार ५६ पीढ़ियों से जेसलमेर स्टेट की सेवा करता आ रहा है। रियासत को ओर से दी गई जा ीरी का पट्टा इस परिवार वालों के हाथ से लिखा जाता है। रियासत के करटम, फोज बख्तो, खजाना, अंडार आदि मुख्य सींगे हमेशा से इस परिवार के किम्मे रहते आये हैं। तथा जेस<sup>्</sup> मेर महारावलजो से इस परिवार को समय २ पर रूजके तथा पर वाने मिळते रहे हैं।

बराइया गनेशजी का परिवार उदयपुर

करीब १०० वर्ष पूर्व बरिहया गनेशजी करेड़ा पाश्वेनाथ से उद्युप्त आये । उनके मगनमरू जी, जालमचंद्रजी. साहवलालजी और फूल गन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें मगनमरूजी बड़े प्रतिमा वजनदार पुरुष हैं। आपके वहाँ रहें, आड़त का कार्य्य होतां है। आपके छोटे बंध गोड़ीदासजी आपके साथ ब्यापार में सहयोग छेते हैं।

## सेठ रामचन्द्र चुन्नीलाल संखलेचा मावीं ( बरार )

इस परिवार का आगमन लगभग १५० साल पहिले जेसलमेर से आर्थी हुआ, पहिले इस दुकान पर "हुकुमचंद रामचंद्" के नाम से काम होता था, संखलेचा हुकुमचंद जी के पुत्र रामचंद जी तथा रामचन्द्रजी के पुत्र जुजीलालजी हुए। संखलेचा चुजीलालजी संवत् १९७४ में स्वर्गवासी हुए, आपके ३ पुत्र भगवानदासजी, राजमलजी तथा गोकुलदासजी हुए, इन्में से भगवानदासजी २५।३० साल पहिले गुजर गये, तथा राजमलजी संखलेचा अमोलकचंदजी के नाम पर दत्तक गये।

संखरेजा गोकुरुदासजी का जन्म संवत १९५६ में हुआ। भगवानदासजी के पुत्र सोमागमळजी का जन्म संवत् १९५५ में तथा विसनदासजी का १९५८ में हुआ। आपके हाथों से दुकान के व्यवसाय को दब्बित मिली है। स्वानीय खे॰ जैन मंदिर की व्यवस्था आप लोगों के जिम्मे हैं, आपकी फर्म "रामचन्द्र सुक्षीलाल" के नाम से रहे चांदी सोना तथा लेनदेन का काम काज करती है तथा आर्थों के ज्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित मानी जाती है। संबल्धेचा राजमळजी, "अमोलचन्द हीरालाल" के नाम से कार बार करते हैं।

#### केसरीमलजी संखलेचा, येवला

भापका मूळ निवास तींवरी (जोधपुर) है। देश से सेठ हरकचंदजी संबलेचा ब्वापार के निमित्त येवले आये तथा सेट भींमराजजी द्वंचन्दजी की भागीदारी में कपढ़े का व्यापार आरंभ किया। संवत् १९६३।६४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र केसरीमलजी तथा प्तमचंदजी विद्यमान हैं। आप बंधु सेट भीमराजजी द्वंचन्दजी की यम्बई और येवला दुकान के भागीगार हैं। केसरीमलजी का जन्म १९५२ में हुआ। आप सज्जन व्यक्ति हैं। तथा येवले के व्यापारिक समान में प्रतिष्ठित हैं।

#### श्री सदमीलालजी सखलेचा, जावद

आप जावर (मालवा) के एक प्रतिष्ठित परिवार के हैं। आपके पितानी वहाँ के उक्षाचीश ज्यापारी थे। श्री छक्ष्मीकालजी ज्योतित शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं। और आपके सामाजिक विचार भी अच्छे हैं। ज्योतिप के सम्बन्ध में आपने कुछ पुस्तक भी प्रकाशित की हैं। इस समय आप बरवई में दलाठी तथा ज्योतिप दोनों कार्य करते हैं। आपके चांदमलजी तथा सोमागमलजी नामक र पुत्र हैं, चांदमलजी अपनी घरू जमीदारी का काम सम्हालते हैं। और सोमाग्यमलजी एक० ए० में पढ़ते हैं। सोमाग्यमलजी प्रतिभाशाली शुवक हैं।

## बरङ्गि

बरिवम गौत्र की ठत्मति—पवार राजवंशीय राजपूर्तों में बरिवम ओसवालों की उत्पत्ति का पता चलता है। कहते हैं कि पैवार लाखनसी के पुत्र वेरसी को श्री उद्योतन सुरिनों ने उपदेश कर जैन

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝





सेठ मूलचंद्जी बरदिया, सरदार शहर.



श्री माण्कलालेजी वरहिया वी. ए एलएल, वी. उडयपुर.



सेंड फूलवंडजी बनवट (प्रनायनल पृत्तवंड ) घास्य (भाषान)

वा॰ मूलचन्द्ञी के श्रीचन्द्जी, सुमेरमञ्जी, चन्द्रमलजी, करेंदेवालालजी एकम् मंगलचन्द्रजी और बा॰ सोहनलालजी के माणकचन्द्रजी और रतनलालजी नामक पुत्र हैं। आप तेरापन्यी संप्रदाय के हैं।

श्री भैरोंलालजी वरहिया वी० ए० एल० एल० वी० नगसिंहपुर ( सी० पी० )

इस परिवार के पूर्वज वरिष्या परभवन्द्रजी आपने सूछ निवासस्थान फरौरी ( जोधपुर स्टेट ) से ब्यापार के लिये नरसिंहपुर आये। यहाँ आकर आप रीयाँथा सेटों की दुकान पर मुनीम हुए। आप संवत् १९५५ में स्वर्गवासी हो गये। आपके पुत्र दसरूखाटजी करीव १५ साखों तक रीयाँवाले खेटों का दुकान पर प्रधान मुनीम रहे। आपने गोटे गाँव में मानमळ मिलापचन्द्र तथा परभवन्द्र नंदराम के नाम से दुकान खोली। सन् १९२० में आप स्वर्गवासी हो गये। आपके पुत्र मेरींटाएजी तथा मिश्रीलालजी हैं।

भैरोलालजी वरिष्टया—आपका जन्म संवत् १९५४ में हुआ। आपने सन् १९२३ में बी॰ ए॰
तथा १९२६ में एङ॰ एङ॰ वी॰ की दिगरी प्राप्त की। सन् १९२७ से आप नर्रासहपुर से प्रेक्टिस करते
हैं। ववतमाल के ओसवाल सम्मेलन में आप मध्यप्रान्तीय ओसवाल महा सभा के सेक्रेटरी नियुक्त हुए
थे। आपको लिखने तथा भाषण देने का अच्छा अभ्यास है। आपने एक "हिन्दी प्रन्य माला" भी प्रकाशित
की थी। आपके छोटे भाई मिश्रीलालजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है। श्री भैरोंलालजी बरिड्याके पुत्र
पुनमचन्दजी तथा हुकुमचन्दजी पदते हैं तथा लक्ष्मीचन्दजी और कुशलचन्दजी छोटे हैं।

#### बनकर

#### सेठ प्रवापमल फूलचन्द बनवट, श्रास्टा (भोपाख )

यह कुटुम्य जोधपुर स्टेट के रास दिकाना का निवासी है, आप खेताम्बर जैन समाज के मंदिर मार्गीय आज्ञाय के माननेवाले हैं। देश से लगभग संवन् १८५१ में सेठ विनेचन्द्रजी बनवट के पुत्र की नास- पणदासजी, चन्द्रभावजी तथा नंद्रामजी तीन आता भोषाल स्टेट के मगरदा नामक स्थान में आये तथा वहाँ संवत् १८८१ में "नारायणदास नंद्राम" के नाम से हुकान स्थापित की गई। सेठ नारायणदासजी के पुत्र खुकीलालजी तथा नंद्रामजी के पुत्र छोगमलजी हुए। इन आताओं में सेठ खुकीलालजी ने अकीम स्था लेन-देन के ज्यापार में इस हुकान के न्यापार तथा छुटुम्ब के सम्मान को विशेष बढ़ाया। इन दोनों सज्जों का स्वर्गवास कमशा संवत् १९४६ तथा संवत् १९५८ में हुआ ' सेठ खुकीलालजी के पुत्र प्रताप-मलजी का स्वर्गवास कमशा संवत् १९४६ तथा संवत् १९५८ में हुआ ' सेठ खुकीलालजी के पुत्र प्रताप-मलजी उनकी मौजूदगी में ही स्वर्गवासी हो गये थे। सेठ प्रतापमलजी बनवट के नाम पर -बोजलपुर से फूलचन्दजी वनवट दत्तक आये तथा छोगमलजी के यहाँ सिरेमलजी, बहु (खानदेश) से दत्तक आये। आप दोनों भाई संवत् १९६२ में ललग २ हो गये।

सेठ फूलचन्दनी वनवट—आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आप संवत् १९६६ में मगरदे से बास्टा आये। आप ही की हिम्मत के वल पर दिगम्बर जैन प्रतिमा का जुल्लस आरटे में निकालना आरम्भ सम्पन्न व्यक्ति थे। आप चारो भाइयों का परिवार अलग २ होगया। सेठ मगनमळजी के पुत्र सेठ चांदमळजी और सेठ प्यारचन्दजी इस समय अलीगढ़ में अपना २ व्यापार करते हैं।

सेठ जालमचन्दली हिसाव के अच्छे जानकार थे। आपके चम्पालालजी और क-हैपालालजी नामक दो पुत्र हैं। सेट चम्पालालजी करीब २५ वर्षों से उदयपुर स्टेट में रेसिडेन्सी सर्जन की आर्थिस में हेड हुके हैं। आपको वहां आने वाले कई अंग्रेज सर्जनों से अच्छे २ सर्टिफिडेट प्राप्त हुए हैं। अपके पुत्र माणकलालजी इस परिवार में सर्व प्रथम ग्रेल्युप्ट हुए हैं। आप मिलनसार और योग्य सज्जन हैं। आप इन्दौर स्टेट में मनासा, खरगोन, सनावद, जीरापुर, सेंघवा, हतोद आदि कई स्यानों पर मिलस्ट्रेट रह चुके हैं। इस समय आप गरोट में फर्ट हास मिलस्ट्रेट हैं। आप पुट्याल, किकेट वरीरह खेलों के अच्छे खिलाड़ों हैं। आपके हीरालालजी और जवाहरलालजी नाम ह दो पुत्र हैं। सेठ कन्हेयालाल जी उदयपुर ही में न्यापार करते हैं। आपके रतनलालजी, परमेडवरीलालजी और मनोइरलालजी हाफ्तित और मिलनसार ज्यक्ति हैं। आपका अध्ययन बी० पु० तक हुआ है। आप आजकल उदयपुर की मशहूर संस्था विचामवन में मास्टर हैं।

सेठ साहबलालजी के पुत्र कालुलालजी तथा फूलचन्द्रजों के पुत्र मोतीलालजी इस समय उद्यपुर में विश्वमान हैं। तथा वहीं अपना व्यापार करते हैं।

#### सेठ जुहारमल मूलचंद गराड़िया, सरदारशहर

इस परिवार के लोग बहुत समय पहले सिरसा होते हुए अवोहर आये । सिरसा में सेठ गंगारामजी हुए। आप सिरसा ही में रहकर न्यापार करते रहे । आपके षुत्र छोगमलजी और गणेशभळजी अवोहर आये एवम् वहाँ कपदे का न्यागर प्रारम्म किया। तया इसमें अच्छी उज्ञति की सेठ छोगमलजी के जहारमलजी एवम् सेठ जेठमलजी नामक हो पुत्र हुए। प्रथम जुहारमलजी वहाँ से सरदारशहर आकर वस गये और जेठमलजी वहाँ रहका अपना व्यवसाय करने लगे। आपके सुगनचंदजी, जयचन्द्रलालजी और जगन्नाथजी नामक पुत्र हैं।

धेठ जुहारमञ्जी जब कि अबोहर रहते थे, उसी समय कळकता न्यापार के लिये चले गये थे। कळकत्ता आकर आपने पहले मेरोंदानजी जुजीलालजी सरदारज्ञहर वालों के यहां काम करना आरम्भ किया। परचात् आप अपनी दुबिसानी से इस फर्म में साझीदार हो गये। कुछ वर्षों याद आपने इस फर्म में भी अपना साझा अलग कर लिया। एवम् रहुनाथदास शिवलाल के यहां ५ हजार रुपया सालाना पर सुनीमी का काम करना प्रास्म किया। इस समय आप वयोवृद्ध होने से सरदारज्ञहर में शांतिलाभ कर रहे हैं। आपके पुत्र मुल्वन्द्रजी, सोहनलालजी प्वम् सुरुमलजी अपना स्वतन्त्र स्थापार करते हैं।

बात् मूखचन्दनी मिलनसार व्यक्ति हैं। आजकल १५ वर्षों से आप जुट का वायदे का सीहा करते हैं। इस ओर आपकी अच्छी गति है। आपकी गिद्दी १६ योना फिल्ड टेन में हैं। सुरज्ञमत्त्री अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। सोहनलाख्जी अपने चावा हीरालाइजी के साले में "टोहलाड सोहन-खाल" के नाम से पारल कोडी में चुले कपढ़े तथा गणेश भगत के कटटे में घोती का स्वापार करते हैं। संवत् १९२८ में आप अजमेर से वापस मेड्ते चले गये। आपके यदे पुत्र कल्याणमलजी का परिवार अजमेर में तथा सुरावमलजी का परिवार मेड्ते में निवास करता है।

महरातिया कल्याण्मस्तरी—आपने अपने व्यापार और महान, जायदाद शादि स्थाई सम्यत्ति को यहुत बदाया । संवत् १९५७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके कस्त्रमस्त्रज्ञी तथा जावंतराजनी नामक वो प्रत हुए। इन वर्धुओं ने अपने पितामह सेठ फतेमरूजी द्वारा बनाई गई दादाजीको स्त्रश्री में एक स्वार स्पर्य व्यव करके १९७१ में प्रतिमाप्रतिष्ठित कराई। आप दोनों वन्धुओं का स्वर्धों रूपयों का रुनदेन मारवाइ के जागीरदारों में रहा करता था। आप अजमेर के प्रधान, प्रतिमाधाली साहुकारों में माने काते थे। संवत् १९७३ में दोनों भाइयों का स्वापार अलग अलग अलग हुआ। सद्गतिया कस्त्रमस्त्रज्ञी विद्यमान हैं। आपने कार्जे रूपयों की सम्पत्ति मौर्ज, श्रीक और सामन्य उद्यास में खरच की। आपके कोई सन्तान नहीं है। सेठ जावन्तराजनी का स्वर्गवास सम्बत् १९७६ में हुआ। आपके पुत्र उद्यमरूजी का जनम सन् १९९१ में हुआ। आप प्रसन्नचित्त युवक हैं आपके वहाँ कस्वाणमरू जावंतराज के नाम से जोवपुर में स्वर्था "वावमस्त्र उद्यमरूज" के नाम से जावपुर में स्वर्था स्वर्था में स्वर्था में स्वर्था में स्वर्था स्वर्था में स्वर्था स्वर्था में स्वर्था मे

महगतिया सुरानमलजी---आपका परिवार मेड्ते में निवास करता है। तथा वहाँ के ओसवाल समान में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके तीन पुत्र हैं। जिनमें धनपतमळजी तथा आनन्दमलजी विडला मिल गवालियर में सर्विस करते हैं तथा चन्द्रनमलजी मेड्ते में निवास करते है।

## संखला

सांखला गीत्र की उत्पत्ति—कहा जाता है कि सिद्धपुर पारन के राजा सिद्धराज जयसिंह के विस्वास पात्र सेवक जगदेवजी के सूरजी, संखजी, सांवरुजी, तथा सामदेवजी आदि ७ पुत्र थे। जयदेव की, यदे बहादुर पुरुर हुए। इनको श्री हेमसूरिजी ने संवत् १९७५ में जैन धर्म की दीक्षा दी। इस प्रकार संखजी जैन धर्म से दीक्षित हुए। इनकी सन्ताने सांखला कहलाई।

## सेठ सागरमल गिरधारीलाल सांखला, वंगलोर

इस परिवार का मूळ निवास्थान मोहर्स (जोधपुरस्टेट) है वहाँ से कामस ६५ साळ पहले सेठ निरामारिकालजी सांखळा व्यापार के किये बंगकोर आये। आरम्भ में आपने १० साळों तक सुनीमात की। परचाव मिलटरी को नाणा, सप्काय करने के लिये बेहिंगा व्यापार आरम्भ किया। तथा 'सागरमठ गिरधारीकाल" के नाम से फर्म स्थापित की। इसके १० साळ परचाव आपने सिकराबाद (दक्षिण) में सथा इसके भी साळ परचाव आपने नीलिगरी में अपनी दुकानें खोळीं। इन सब स्थानों पर यह फर्म विटिश -जावनी के साथ वेहिंग चिनिनेस करती है। आपके पुत्र श्रीयुत अनराजनी सांखळा बड़े बुद्धिमान दशर तथा स्थापार दुशल सज्तन हैं।

हुआ। इस सम्बन्ध में आपको आंस्ट्रे के दिगम्बर जैन समाज ने चाँदी की डिट्बी, सिरोपाव तथा मात पत्र देकर सम्मानित किया। आपका आस्ट्रे की जनता में तथा भीपाछ राज्य में अच्छा सम्मान है, आपकी वाला वाला नवाव साहिय से मिलने की इजाजत प्राप्त है। तथा आप आस्टे के भाँगरेरी मजिस्ट्रेट हैं। वर्तमान में आपके यहाँ "प्रतापमल फूलचन्द" वनवट के नाम से साहुकारी तथा आसामी छेन-देन होता है।

# बहुर

## सेठ कन्हैयालाल चुन्नीलाल बढ़ेर, देहली

यह खानदान करीव सात आठ पुत्रत से देहली में ही रहता है। आप ओसवाल जाति के वहेर गौत्रीय सज्जन हैं। आप स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के मानने वाले हैं। इस खानदान में छाला आसानन्दजी के पुत्र लाला छजमलजी और छजमलजी के हीरालावजी नामक पुत्र हुए। भापका जन्म संवत् १८८२ के करीव हुआ। और संवत् १९५० के ज्येष्ठ मास में आपका स्वर्ग वास हआ। आप बढ़े घार्मिक और परोपकारी पुरुष थे सामायिक और प्रतिक्रमण का आपको बढ़ा हढ़ निरुचय था । आपके पुत्र लाला कन्हैयालालजी इस खानदान में बड़े नामी और प्रतापी पुरुष हुए । आपने इस खानदान की सम्पत्ति और इज्जत को बहुत बढ़ाया। आप खास कर नीखाम का ज्यापार करते थे। भापका स्वर्गवास १९४७ में हुआ। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कम से लाला मांगीलालजी और खाला चन्नीलालजी हैं। लाला मांगीलालजी का जन्म संवत् १९३७ का है। आपके तीन प्रश्न हुए जिनके नाम श्री चम्पालालजी, मुजालालजी और ऋषमचन्दनी हैं। इनमें से चम्पालालजी का केवल २२ वर्ष की कम उम्र में ही देहान्त होगया । छाठा चुत्रीछाठनी का जन्म संवत् १९४६ का है । आप बड़े सज्जन और योग्य पुरुष हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम जवाहरलालजी और मिळापचंद ती हैं। देहली के ओधवाल समाज मे यह खानदान बढ़ा भार्मिक और प्रतिष्ठित माना जाता है।

# सङ्गतिया भड़गतिया खानदान, श्रजमेर

इस परिवार का मूल निवास स्थान मेदता है। इस खानदान के पूर्वज भदगतिया स्रत्मकती तथा उनके पुत्र बावमळजी मेडते के समृद्धि शाली साहकार माने जाते थे। आपके यहाँ "सरक्षमळ बाघमल" के नाम से न्यापार होता था । सेठ बाघमळजी के प्रत्र फरोमळजी हर ।

सेठ फतेमलजी महगतिया-आप संवत् १८६५-७० के मध्य में अजमेर आये। आप वढे बहादुर तिबयत तथा राजसी ठाट-बाट वाले पुरुष थे। आपने अजमेर में बैंकिंग ज्यापार चाल किया। भापकी प्रथम पत्नो से कल्याणमळजी तथा द्वितीय पत्नी से सुरानमळजी महगतियाका जन्म हुआ।

सेठ एखासीचंदजी नाडोल में ही राज का काम करते हैं। आप इस दिवाने के कामदार हैं। सेठ गुलाबचंदजी और सिरदारमळजी का स्वर्गवास हो गया है। आप लोग मी जब तक रहे तब तक बड़ी बुद्धिमानी से फर्म का कारबार चलते थे। सेठ रिज़वदासजी यह प्रतिभाशाको व्यक्ति हैं। सानी स्टेशन पर आरके यहाँ रिज़वदास सिरदरमळजी के नाम से अनाज, किराना, कमीशन आदि का व्यवसाय होता है। इसके पत्रचात आपने तथा आपके परिवार वालों ने मिलकर कलकत्ता में भी एक शाका खोळी जिसपर भी उपरोक्त नाम पढ़ता है। इस फर्म पर विदेश से कपदे का डायरेक्टर इन्पोर्ट विजिनेस होता है। इसके बाद आपने एक स्वदेशी जूट मिल नामक एक जूट खोळा, तथा एक छाते की फेक्टरी खोळी। वर्त्तमान में आपके कलकत्ता आफिस से मदास, कोलम्यो, कोचीन, सीलोन, वन्वई वगैरह स्थानों पर छाजै- स्केल में किराने का एक्सपोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त गव्हानेंट फारेस्ट दिपार्टमेंट तथा रक्षित राज्यों से आप हाथीदाँत तथा गेढ़ के सींगों को कन्द्राक्ट से खरीदते हैं। तथा याहर पंजाब, मुलतान, राजपताना बगैरह स्थानों पर अपना माळ भेजते हैं। इस फर्म की एक शाखा नाडोल में सिरदारमळ फीजमल के नाम से हैं।

इस फर्म के कार्य को संज्ञितित वरने में सेठ रिखबदासजी, पृथ्वीराजजी, राजमलजी, कुन्दनमल जी, दानमलजी, फतेराजजी, अमरचंदजी, आगचंदजी, सिरेमलजी, अजयराजजी, केशरीमलजी और पुजराज भी का बहुत हाथ है। आप सब लोग व्यापार कुराल सज्ञान हैं। वर्तमान में कलकता दुकान का कार्य प्रधान तौर से बाबू केशरीमलजी और पुजराजजी देखते हैं। आप दोनों भाइयों को मशीनरी विभाग का अच्छा ज्ञान है। इस परिचार के व्यक्तियों का सार्वजनिक कार्मों की और भी बदुत ध्यान है। सेठ रखबदासजी ने वरकाणा पाववनाथ थोडिंग के लिये लामग २ लाख रुपये पुक्तित करवाये।

## परावरी

#### सेठ शोमाचन्दजी पटावरी का परिवार, भादरा

इस परिवार के छोग मादरा के निवासी हैं। इस परिवार में सेठ चैनरूपनी बढ़े बुद्धिमान और प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। आप तस्काछीन समय में ठाकुर साहब भादरा के कामदार रहे। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब भादरा खालसे हो गया तब आप बोकानेर दरवार की ओर से वहाँ का काम काज देखने छगे। आपके पुत्र जीतमलजी तथा पीत्र हीरालालजी भी वहीं राज में काम करते रहे। सेठ हीरालालजी के शोभाचनद्वी, चतुरसुजवी, लुक्करनवी प्रतापमलजी और छोटेशलजी नामक पीच पुत्र हैं।

सेट शोभाचन्द्रशी पटावरी अपने जीवन में बड़े क्रान्तिकारी ब्यापारी रहे। प्रारम्भ में आपने कहूँ स्थानों पर गुमस्तागिरी की, फिर पाट की दलाली का काम किया। इसके बाद जब कि कलकते में पाट का बाड़ा कायम हुआ उस समय आपमी इसमें शामिल हो गये। आप में उत्साह है, साहस है और ब्यापार करने की पूरी र क्षमता भी है। अंतपन आप शीघ ही इस व्यापार में बड़े नामांकित व्यक्ति हो गये। आपने अपने हार्थों से चायदे के सौदों में लाखों रुपये कमाये और खोये। आपने अपने हार्थों से पाट का

इस कुटुम्ब की ओर से ब्यावर में श्री गिरधारीलाल सांखान बोहिंग हाउस स्थापित है। जिसमें ६० विद्यार्थी निवास करते हैं। मोहर्रा में संवत १९४६ से आप की ओर से विद्यो चुना का सदावृतं जारीहै। सेठ अनराजजी के पुत्र केशरीमलजी, लालवन्दजी तथा रतनलालजी हैं। इनमें केशरीमलजी कर्म के कारवार में भाग लेते हैं। यह फर्म सिकंदराबाद, बंगलोर तथा नीलगिरी के ज्यापारिक समाज में बहुत प्रतिष्ठित मानीजाती है। इस खानदान के मेग्यर धार्मिक तथा परोपकार के कार्यों में अच्छी सम्मित ज्याप कार्ते रहते हैं। मारवाद में भी यह खानदान नामी माना जाता है। यह परिवार स्वेतान्त्रर जैन स्थानकवासी आग्नाय का मानने वाला है।

#### सेठ लक्ष्मणदास शिवलाल, परभणीं

इस खानदान के मालिकों का मूळ निवास स्थान ताजीळी ( जोषपुर-रेट ) का है। अप जेन तेरहपन्यी आन्नाय के मानने वाळे सजनन हैं। इस खानदान में सौ वर्ष पहळे सेठ उदमणदासजी सांकळा साहे गाँव ( निजाम ) आये। यहाँ आकर आपने छेन देन और खेती वाड़ी का काम आरम्भ किया। तदनन्तर आपने अपनी एक और फर्म परमणी में स्थापित की, जिस पर वैकिन तथा कपास वगैरह का व्यापार प्रारम्भ किया। सेठ छदमणदासजी का संवत् १९२७ में स्वर्गवास हुआ। आपके पश्चात आपके पृत्र सेठ विवकाळजी ने फर्म के काम को सम्हाळा। आपके हाथ से इस फर्म के काम को बहुत सरकृति मिळी। आप परमणी में प्रतिष्ठा सम्पन्न स्थापन माने जाते थे। आपका संवत् १९७६ में स्वर्गवास होगया। आपके नाम पर हेमराजजी सांकळा दत्तक आये।

तेठ हेमराजजी सांकता—आप बढ़े योग्य और सक्जन पुरुष हैं। आपका जन्म संवत् १९५१ में हुआ। आपकी ओर से मन्दिरों, तीर्थ यात्राओं तथा परोपकार में बहुत सा धन सर्व होता रहता है। आपके इस समय एक पुत्र है जिनका नाम कुंदनमलकी है। आपने परमणी के पादर्वनाथ जी के मन्दिर में बहुत रकम सहायतार्थ प्रदान की थी। आपकी फर्म परमणी के न्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित मानी जाती है।

## हिंगड़

## सेठ केशरीमल कुन्दनमल हिंगडू, कलकत्ता

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान घाँगराव (गोड़वाड़) का है। वहाँ से करोव ५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष चन्द्रभानजी नाडोल (गोड़वाड़) में शाकर वसे। तभी से यह परिवार नाडोल में ही निवास करता है। साप ववेताम्बर जैन मंदिर आझाय को मानने वाले सज्जन हैं। सेठ चन्द्रभ्भानजी के छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ छल्मीचंद्रजी, रिखबदासजी, गुलावचंद्रजी, सिरदारमलजी पृथ्वीराजजी तथा राजमलजी हैं।

यह परिवार करता रहा। ता० १११०१२ से स्टेट ने अपनी ट्रेसरी खोळ कर यह काम इनकी कमें से के लिया। इन पचास सालों में स्टेट का तमाम खजाना इनकी फर्म पर आता रहा, तथा इनके हारा सुविधा सुसार हर एक हिपाटमेंट में पहुँचाया जाता रहा। स्टेट की मीटिगों में दीवान और रेवन्यू कमिसनर के परचात सीसरी चेपर इनकी लगती रही। जेट हिम्मतमस्त्री प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यापारी हैं,तया स्थानीय पंच पंचायती में अप्राप्य व्यक्ति माने जाते हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्मों में भी आपने बच्छा स्वय किया है। सिरोही स्टेट में आपकी बड़ी इज्जत है। आपकी वफादारी और इमानदारी की कद कर स्टेट हर एक विवाह शादी आदि उसमों पर निरोपाव प्रदान करती है। आपके खेटे आता जवानमस्त्री विद्यमान है तथा फोजमस्त्री का जवकाल १९७६ में हो गया है। सेट हिम्मतमस्त्री के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी हैं। आप आधीमारू-सेटिया वोहरा गौत के सरनन हैं।

### सबहरा -

#### सेठ जुन्नीलाल रामचन्द्र सबदरा, मांजरोद ( खानदेश )

हस परिवार का निवास आसरहाई ( जैवारण के पास ) मारवाइ है। आप छोग स्थानकवासी आसाय के मानेवाले सजन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ रायमछजी के पुत्र जीताबी तथा सरहारमछजी हुए। इन बंधुओं में देश से व्यापार के छिये छगमग ८० साख पहिछे सेठ सरहारमञ्जी, खानदेश के मांजरीद नामक स्थान में आये। तथा मामूली हाल्ड में यहाँ घंधा रू किया। आपके बहे आता सबदरा जीताजी के पुत्र रामचन्द्रजी हुए, आपने आसामी छेनदेन शुरू करके अपने व्यापार की नींव जमाई। संवर १९५३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके वाम पर जासरहाई से सेठ खुळीळाळजी दुत्रक आये।

चुनीलाजनी सन्दरा—आपका जन्म संनत् १९३२ में हुला ! १२ साल की वय में आप सेठ सामनन्त्री के नाम पर आये। आपने इस खानदान के न्यापार तथा सम्मान को बदाया ! खानदेश के लोसवाल समाज में आप का परिवार प्रतिष्ठित माना काता है । आप सरल स्वभाव के, गंभीर तथा सुखी गृहस्थ हैं। आपके पुत्र प्रजालकजी, मोहनलाकजी, चम्पालाकजी, श्रीपचन्द्रजी तथा बंशीलालजी हैं। श्री पचालाकजी का जन्म सं० १९५५ में मोहनलाकजी का १९५८ में तथा चम्पालाकजी का १९६४ में हुआ । आप तीनों माई कमें में न्यापार|में सहयोग लेते हैं। तथा इनसे छोटे दीपचन्द्रजी सबदरा एना कॉलेज में थी० ए० के दितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। आपका विवाह खानदेश के प्रतिब्द श्रीमंत श्रीमान् सेठ राजमळजी छखानी की कन्या से हुआ है। इनसे छोटे वंशीलाळजी जलगाँव हाईरक्र में पदले हैं। पञालाळजी के पुत्र शिवरलाळजी तथा नेमोचंद्रजी और मोहनलाळजी के पुत्र मीनरकजी व स्वामळजी तथा चम्पालालाळजी के पुत्र मीनरकाळजी है।

नालारी

श्री तखनमलजी जालोरी, मेलमा ( गवालियर )

इस परिवार के पूर्वज जालोरी सुझालचन्द्जी तथा उनके पुत्र संतोपचन्दजी आदिया ( रीची ) में रहतेथे। वहीँ से आपने अपना निवास संडों की रीयों में बनाया! सेंड संतोपचन्दजी के पुत्र ताराः बाड़ा स्थापित किया कई बार आपस में न्यापारियों की तनातनी में आप साहसपूर्वक खड़े रहे पृषम बड़ी सफलतापूर्वक उसमें विजय पाई। वायदे के न्यापार में आपका अनुभव बहुत बढ़ा चढ़ा है। इस समय आप ईस्ट इंडिया जूट प्सोसिएकान के डायरेक्टर हैं। जूट के वायदे के न्ययसाय में आप इस समय प्रधान स्वतिक्ता को जीते हैं। आपके साई भी आपको इस न्यवसाय में सहयोग प्रदान करते हैं। आप क्वेतास्वर जैन तेरारंथी संप्रदाय को मानने वाले हैं। आपका आफ़िस नं० ४ सैनागो स्ट्रीट करूकता में है।

# बम्बोली

#### सेठ सोभाचन्द माणकचन्द बम्बोली, सांदड़ी

इस खानदान वाल प्रथम उदयपुर में रहते थे। इस वंश में पीथाजी हुए जो साददी में आकर रहने को। पीथाजी के सवजी नामक पुत्र हुए। सवजी के सोमाचन्दजी तथा माणकचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सोमाचन्दजी संवद १९३८ में स्वर्गवासी हुए। सोमाचन्दजी के पुत्र नवलचन्दजी हुए। तथा नवलचन्दजी के केस्सामजी, साकलचन्दजी संतोषचन्दजी रूपम्पन्द नी तथा मेघराजजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें से सांकलचन्दजी को माणकचन्दजी के नाम पर दक्तक दिया गया। इस समय इव आताओं की हो दुकाने पूना में वैद्धिन, तथा सराफो काम करतो है। सांकलचन्दजी तथा संतोषचन्दजी होमों प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। संवद १९६० में संतोषचन्दजी का स्वर्गवास हुआ।

वस्त्रीली केपुरामजी के पुत्र गुलावचन्दजी थे। इनके जसरावजी, तेजमलजी, चन्दनमलजी, इस्तीमलजी तथा देवराजजी नामक पाँच पुत्र विद्यमान हैं। इनमें से तेजमलजी को सांकलचन्दजी के पुत्र पृथ्वीराजजी के नाम पर दक्तक दिया है। वस्त्रीली संतोषचन्दजी के मयाचन्दजी, सुन्नीलाजजी तथा बालचन्द जी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। जिनमें सुन्नोलालजी, रूपचन्दजी के नाम पर तथा बालचन्दजी, मेधराजजी के नाम पर दक्तक गये हैं।

बन्बोकी मयाचन्द्रजी का जन्म संवत् 1989 में हुआ। आप स्थानीय ग्रुभ चितक जैन समाज नामक संस्था के प्रेसिटेण्ट तथा वरकाणा विद्यालय की मैंनेजिंग कमेटी के मेग्बर हैं। साददी के विद्यालय में इस परिवार ने ६०००) छः हजार रुपये दिये हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक व धार्मिक कार्यों में आप सहायताएँ देते रहते हैं।

# श्री श्रीमाल

#### सेठ जेचन्दजी हिम्मतमलजी श्रीश्रीमाल, सिरोही

सेठ जेचन्द्रजी सिरोही के प्रतिष्ठित व्यापारी थे । इनके हिम्मतमलजी, फोजमलजी और जन्नान-मलजी नामक रे पुत्र हुए ।. इनको प्रतिष्ठित व्यापारी समझकर महाराव केसरीसिंहजी ने संवत् १९४० की चेतवदी ११ के दिन अपनी स्टेट ट्रेसरी का ट्रेसरर बनाया । इस स्टेट वेंकर शिप का काम ५० सालों तक

६२५

एक धर्मशाला वनवाई। अहमद्वार में आपकी फर्म संबंधे पूरानी मानी जाती है। आप ६५ 'सालकी आयु में, संबंद १९७८ में स्वर्गवासी हुए। आपके समरथमलजी, कनकमलजी, सिरेमलजी, हस्तीमलजी तथा अमेंलकचन्द्रजी नामक ५ पुत्र हुए। आप सब भाइयों का भी धरम ध्यान की ओर अच्छा लक्ष्य था। इनमें सेठ हस्तीमलजी को छोड़कर शेष चार छाता निःसंतान स्वर्गवासी हो गये हैं। इस्तीमलजी का जन्म संवत् १९७८ में हुआ। आप अहमद्वार के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपके पुत्र बाबुलाल ४ साल के हैं।

# फलोदिया

# सेठ फतेचन्द मांगीलाल फलोदिया, श्रहमदनगर

इस परिवार का मूळ निवास सेठों को शिया (मारवाड़) है। वहाँ से सेठ खुझाळचन्दबी फळोदिया अपने पुत्र गुमानचन्दजी तथा मोहकमदासजी के साथ छगभग २०० साळ पूर्व अहमदनगर जिले के साकूर नामक गाँव में गये। और वहाँ अपनी दुकान खोळी। सेठ गुमानचन्दजी के इन्द्रभानजी, तथा मुळतानमळजी नामक २ पुत्र हुए।

इन्द्रभानजी फलोदिया का परिवार—सेठ इन्द्रभानजी का सम्बत् १९२७ में स्वर्गवास हुआ। आपके हजारीमळजी, भवानीदासजी तथा गुळावचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए। फलोदिया भवानीदासजी के नवलमळजी तथा हरकचन्द्रजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें हरकचन्द्रजी, सेठ गुळावचन्द्रजी के नाम पर दत्तक गये। इस समय इस परिवार में हजारीमळजी के पुत्र किशानदासजी तथा स्रजामळजी साकूर में ज्यापार करते हैं।

मुलतानमलजी फलोदिया का परिवार—आपका सम्वत् १९४२ में स्वर्गवास हुआ ! आपके पुत्र पुनसचन्द्रजी लगभग ७० साल पहले साकूर से अमरावती आये ! तथा "मानमल गुळावचन्द्" के साक्षे में कपदे का व्यापार कुरू किया ! आप सम्वत् १९५० में स्वर्गवासी हुए ! आपके शोभचन्द्रजी, फतेचन्द्रजी तथा माँगीलालजी नामक ३ पुत्र हुए ! इनमें शोभाचन्द्रजी सम्वत् १९६२ में स्वर्गवासी हुए !

फतेचन्द्रशी फलोदिया—आपका जन्म सम्बत् १९३७ में हुआ। आप अमरावती के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्मों में आप अच्छा सहयोग छेते हैं। आपके छगमा ५० हजार की छागत से अमरावती के एक जैन मन्द्रिर बनवाकर सम्बत् १९८० में उसकी प्रतिष्ठा कराई। आपके यहाँ " फतेचन्द्र माँगीछारु " के नाम से कपदे का ज्यापार होता है। आपके पुत्र मोहनलाटजी २८ साल के हैं।

# भूषिया

सेठ हजारीमल विशानदास (धूपिया) का खानदान, अहमदनगर इस खानदान का मूल निवास स्थान रणसी गाँव (पीपाइ) का है। आप इवेताम्बर कैन स्थानकवासी भासाय के सज्जन हैं। इस खानदान के पूर्वज सेठ पकालालजी के पौत्र अधित हजारीमकजी चन्द्रजी हुए। आप रीयां से व्यवसाय के लिये भेडसा आये, और यहाँ सर्विस की। संवत् १९३१ में आप स्वगंवासी हुए। आपके गुलाबचन्द्रजी पूर्वभचन्द्रजी तथा नथमलजी नामक ३ पुत्र हुए। सेठ गुलाबचन्द्रजी तथा प्रमाचन्द्रजी तथा प्रमाचन्द्रजी ने बांसोदा ( मेलसा के पास ) में अपना व्यापार छुरू किया, तथा १ गांवों में अपनी जमीदारी की। आप तीनों आता क्रमवा संवत् १९४५ संवत् १९२८ तथा संव १९३१ में स्वगंवासी हुए। सेठ गुलाबचन्द्रजी के पुत्र रिखवदासजी संवत् १९८१ में स्वगंवासी होग हैं। इनके पुत्र सिंगारमलजी तथा सागरमलजी वासोदा में न्यापार करते हैं।

जालोरी प्रभवन्द्जी के अभीरचंदजी तथा छूणकरणजी नामक २ पुत्र हुए। जालोरी छूणकरण जी संवत् १९७४ में भेलसा आये तथा यहाँ ३ गांवों की जमीदारी करके मकानात हुकाने आदि वन वाईं। संवत् १९८० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र जालोरी तखतमलजी हैं।

श्री तसतमलजी जालोरी—आपका जन्म संवत् १९५१ में हुआ। आप 1८ साल की आयु है ही मेलसा कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं। तथा मेलसा और गवालियर स्टेट के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तीन सालों तक आप गवालियर स्टेट भीवियस कान्फ्रेंस के सेकेटरी थे, तथा इघर २ वर्षों से उसके प्रेसिटेंट हैं। आप गवालियर स्टेट केजिस्लेटिव कौंसिल के मेन्यर हैं। इसके अलावा अञ्चलोद्धारक संघ मेलसा के प्रेसिडेन्ट, चरखा संघ खादी मण्डार के संचालक तथा डिस्ट्रिन्ट बोर्ड और डिस्ट्रिन्ट ओकॉफ कमेटी के मेम्बर हैं। मेलसा म्यु॰ के प्रेसिडेन्ट भी आप रह चुके हैं। इसी तरह के हरएक सार्वजनिक कार्मों में हिस्सा लेते हैं। आपके पुत्र राजमलजी इलाहबाद में थर्ड ईचर में पदते हैं।

सेट अबीरचन्दनी के पुत्र मिळापचन्दनी तथा अमोळकचन्दनी स्वर्गवासी होगये हैं। इस समय मिळापचन्दनी के पुत्र सोभागमळजी मेळसा में खजीची हैं। तथा स्रजमळजी बदयपुर में पब्ते हैं। अमोळकचन्दनी के पुत्र सरदारमळजी हैं।

## सेठ नथमंत्र दलीचंद जालोरी वोहरा का खानदान, श्रहमदनगर

इस सानदान का मूछ निवास पीपाड़ (मारवाड़) है । आप मन्दिर मार्गीय आक्नाय के मानने वाले सञ्जन हैं। इस खानदान के पूर्वज सेठ बक्षुरामजी तथा उनके पुत्र मोतीरामजी थे। सेठ -मोतीरासजी के दे पुत्र हुए। इनमें बड़े दो सेठ तेजमळजी तथा सूरजमळजी लगमग १५० वर्ष पूर्व पैदल सस्ते से अहमदनगर आये, तथा यहाँ सराफी और किपड़े का व्यापार चाल किया। आपके छोटे माई इधमळजी मारवाड़ में ही रहते रहे।

सेट तेजमलनी के पुत्र गणेजदासजी तथा भगवानदासजी थे। इनमें गणेजदासजी के लक्ष्मण-दासजी, राजमलजी तथा भीकनदासजी नामक ३ पुत्र दुए। और भगवानदासजी के पुत्र पेमराजजी दुए। इन चारों सजनों का स्वर्गवास हो गया है। इस समय लक्ष्मणदासजी के पुत्र चुक्तीलालजी तथा पेम-राजजी के पुत्र पक्षालालजी विद्यमान हैं।

सेठ सूरजमलजी के पुत्र नथमलजी तथा पौत्र दलीचन्द्रजी हुए। जालीरी बोहरा दलीचन्द्रजी के हाथों से फर्म के न्यापार को निशेष उन्नति मिली। आपने पीपाड़ में एक उपात्रव तथा माँद्रकती में

# श्रीसवाल जाति का इतिहास 🥪



सेंठ फतेचंदजी फलोदिया(फतेचंद मांगीलाल) ग्रमरावती



सेठ हीराखाळजी मलगट ( छोगमल हीरालाल ) गुरूवर्गा.





निवास करते थे। आपके कस्त्रमञ्जी, हजारीमञ्जी व जीरामञ्जी तथा वस्तादामञ्जी नामक ४ पुत्र हुए। इजारीमञ्जी रीयाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपके गाइमञ्जी तथा छोगमञ्जी नामक २ पुत्र हुए। देश से न्यापार के छिए सेठ छोगमञ्जी संवत् १९६८ में गुरुवर्गा आये। आपके आने के बाद दो दो साठ के अन्तर से आपके पुत्र जुन्मीञ्चित तथा होराज्ञाञ्जी मी यहाँ आगये, नथा छोगमञ्ज जुद्धी ज्ञाञ्ज के नाम से व्यापार शुरू किया। संवत् १९६८ में इन दोनों भाइयों का व्यापार अञ्जा २ हो गया। संवत् १९७७ में सेठ छोगमञ्जी तथा संवत् १९४४ में सेठ जुलीञाञ्जी स्वर्गवासी हुए। इनके नाम पर मारवाह से गुरुवान चन्द्रजी इतक आये हैं। इनके यहाँ "जुलीञाञ्जी स्वर्गवासी हुए। इनके नाम पर मारवाह से गुरुवान चन्द्रजी इतक आये हैं। इनके यहाँ "जुलीञाञ्जी स्वर्गवास से सराफी ब्यापार होता है।

सेंठ हीरातालजी मलगट —आपका संवत् १९३१ में जन्म हुआ। आपने कपढ़े के स्थापार में अच्छी सम्पत्ति पैदा की। तथा गुलवार्गा के स्थापारिक समाज में अपनी प्रतिष्टा को बढ़या। आपको यहाँ रे दुकाने समलता के साथ कपड़े का व्यापार कर रहीं हैं। तथा गुलवार्गा की दुकानों में मातवर मानी जाती हैं। गुलवार्गा स्टेशन रोड पर आपका महावीर भवन नामक सुन्दर बंगला बना हुआ है। इसी तरह आपके और भी कई मकानात बंगले आदि हैं। सार्वजनिक तथा चामिक कार्यों में भी आप अच्छी सम्पत्ति स्थव करते हैं। आपके नाम पर मोतीलालजी वृद्धी (जोचार स्टेट) से दत्तक आपे हैं। इनकी वय २० सात्र की है। आपभी तत्परता से अपने कपड़े के ज्यापार को सहालते हैं। इनके गुल शांतिलालजी रे सात्र के हैं।

इसी तरह इस खानदान में सेठ वजीरामलबी के छोटे पुत्र किशन्सजबी तथा उन 🕏 मतीबे पेमराजजी और घनराजजी कान गाँव (वद्धी) में च्यापार करते हैं।

# मुद्रेचा (बोहरा)

सेठ मूरजमल दूलहराज मुदरेचा (बोहरा), कोलार गोल्ड फोल्ड

इस परिवार की उत्पत्ति चौहान राजपूतों से हुई । इस कुटुम्ब का मूख निवास स्थान भ्यावर राजपूताना है। आप तैन खेतान्वर स्थानकवासी आझाय के माननेवाले सज्जन हैं। सेठ क्षेगमक्जी मुदरेग अपने यहें पुत्र स्वानकवासी आझाय के माननेवाले सज्जन हैं। सेठ क्षेगमक्जी मुदरेग अपने यहें पुत्र स्वानकवासी का साथ के संवानक का यहाँ सेठ "बक्तावरम्ब स्वान में पुत्र से साथ सम्बद् १९५९ में सेठ "इजारीमक कनाव" मूधा की मागीदारी में बंगलोर में एक तुकान की। इसके र वर्ष बाद कोलार गोस्ड फीस्ड में आपने अपनी म्वतंत्र हुवान खोली। मुदरेवा सुखानलजी का लन्म सम्बद् १९५६ में हुआ। आप सजन तथा स्वापार करते हैं। आप कोलार गोस्ड फीस्ड में स्वानकवासी का लम्म सम्बद् १९६६ में तथा श्री हुआ। का स्वापार करते हैं। आपके छोटे माई कीतुत दुलहराजाों का जन्म सम्बद् १९६६ में तथा श्री हरकचन्द्रवी का सं॰ १९४० में हुआ। इन दन्तुओं का व्यापार बंगलोर हलस्य बाजार में "सूजमल दूलहराज" तथा "झेगमल सूखमक" के नाम से होता है। आप दोनों बन्धु सजन व्यक्ति हैं।

मुद्दिचा स्रजनलजी के पुत्र रतनलालजी २० साल के हैं, तथा न्यापार में भाग लेते हैं। इनमे घेटे हीरालालजी तथा प्रजालालजी शालक हैं। इसी तरह हरकबन्दजी के पुत्र मोहनकाकजी १४ साल के हैं। मारवाद से करीव ७५ वर्ष पूर्व भहमद नगर में आये। शुरू में आपने थोदे समय सर्विस की और पश्चात् संवत् १९२८ में "हवारीमल अगरवन्द" के नाम से भागीदारी में हुकान स्थापित की। सेवत् १९४१ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके धीरजमलनी, अगरवन्दजी, नेमीदासजी और विश्वनदासजी नामक ४ माई ओर थे। इनमें से अगरवन्दजी, नेमीदासजी और विश्वनदासजी मी मारवाद से अहमदनगर आ गये। आप चारों माहगों के हाथों से इस फर्म की ख्व उन्नति हुई। आपका धार्मिककायों की ओर वहुत लक्ष्य था। सम्वत् १९७३ में चारों माहगों का ब्यापार अलग २ हो गया। मूथा विश्वनदासजी ने शाखों दा पठन पाठन और अम्बास बहुत किया था। अगरवन्दजी का स्वर्गदास सम्वत् १९५९ में लीर विश्वनदासजी का सम्वत् १९६९ में और विश्वनदासजी का सम्वत् १९६९ में और विश्वनदासजी का सम्वत् १९६९ में और विश्वनदासजी का सम्वत् १९६९ में हुआ।

ं मुणा हजारीमरूजी के पुत्र मोतीलालजी का जन्म सन्वत् १९३१ में हुआ है। आपके यहाँ ''मोतीलाल खुकीलाल'' के नाम से न्यापार होता है। आप सजन व्यक्ति हैं। आपके पुत्र खुकीलालजी हैं।

मूया विश्वनदासाली के माणकचन्द्रजी और प्रेमराजनी नामक २ पुत्र हैं। आपका जन्म सम्वत् १९५५ तथा ६२ में हुआ। आप दोनों भाई सज्जन पुरुप हैं। अहमदनगर के ओसवाल नवयुवकों में आप बढ़े उत्साही तथा कर्मश्लील हैं। आपने अपने पिताजी के स्वर्गशास के समय २१००) का दान किया था। आपके बहुँ "विश्वनदास माणकचन्द" के नाम से न्यापार होता है।

#### सेठ पूनमचंद मुकुन्ददास मूथा ( धृषिया ), अहमदनगर

यह खानदान च्वेताम्बर जैन स्थानकवासी भाषाय का मानने वाला है। इस खानदान का मूल निवास स्थान रणी गांव ( जोघपुर ) का है। इस खानदान में मूथा जेठमलजी देश से अहमद नगर आये और यहाँ पर अपनी दुकान स्थांपित की। आपके नवलमलजी और युक्तानमल्जी नामक दो पुत्र हुए। नवलमलजी वहे हुव्हिमान और ज्यापार दक्ष पुरुष थे। आपके हाथों से इस फर्म की यहुत उन्नति हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १९२९ में हुआ। आपके छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से गंभीर-मलजी, हमीरमलजी, विद्यानदासजी, मुकुन्ददासजी, रतनचन्दजी और प्तमचंदजी थे। इनमे से केवल मूथा प्रमचन्दजी हस समय विद्यमान हैं। विद्यानदासजी का स्वर्गवास संवत् १९४० में तथा मुकुन्ददासजी का स्वर्गवास संवत् और प्रमचन्दजी और प्रमचन्दजी के प्रत्र प्रमचन्दजी और मुया प्रेमराजजी करते हैं। आप दोनों वहे सज्जन और ज्यापार सहा प्रकर्ण हो और सार्वजनिक कार्यों को ओर आपका अच्छा छह्य है। इस समय यह फर्म तिल, हुद्दें, कपास का ज्यापार करती है। मूथा प्रमचन्दजी अहमद नगर जिला ओसवाल पंचायत अधिवेशन के स्वारातास्वत थे।

## सेठ छोगमल हीरालाल भलगट, गुलवर्गा

इस परिवार का मूल निवास सेठजी की रीयाँ ( मारवाद ) में है। वहाँ मलगट अनोपचंदजी

# क्तिगयक्या

#### सेठ जुहारमल शोभाचंद विनायक्या, राजलदेसर

इस परिवार के लोग बहुत वर्षों से राजलदेसर ही में निवास कर रहे हैं। इस परिवार में किशोरसिंहजी के पुत्र उमचन्दजी हुए। इनके दो पुत्र क्स्त्रूरचन्दजी और जुहारमलजी हुए। आप दोनों ही भाई बढ़े प्रतिभा बाले और व्यापार कुशल थे। आप लोगों ने गोविन्द गंज (रंगपुर) में जाकर अपनी फर्म मेसमें किस्त्रूरचन्द जुहारमल के नाम से खोली। इसमें आप लोगों को अच्छी सफलता रही।

धर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ किस्तूरचन्दनी के प्रत्र तोभाचन्दनी और सेठ जहारमलनी के प्रत्र मालचन्दनी, जयचन्दलालनी और धनराजनी हैं। आप सब सज्जन और मिलनसार न्यक्ति हैं। आप लोगों ने आर्मेनियन स्ट्रीट कलकत्ता में भी चलानी का काम करने के लिये अपनी एक फर्मे खोली! इस समय आप भी कलकत्ता और गोविन्द गंज दोनों स्थानों पर फर्में चल रही हैं। आप के यहाँ कपड़ा, चलानी तथा जूट का न्यापार होता है।

सेट शोभाचन्दजी के मोहनलालजी, पन्नालालजी और दीपचन्दजी, सेठ मालचन्दजी के सींव करणजी, सेठ जैचन्दलालजी के मन्नालालजी और धनराजजी के हनुमानमलजी नामक पुत्र हैं।

#### नाना खेरातीराम पन्नानान विनायक्या, लुधियाना

यह खानदान जैन स्वेतास्वर स्थानकवासी सम्प्रदाय को माननेवाला है । यह खानदान करीब सौ सवा सौ वर्षों से यहीं निवास कर रहा है। इस खानदान में ढाला खुहारमलजी और ्रवचन्द्रशी नामक दो माई हो गये हैं। लाला खुहारमलजी के गुलाबमलजी नामक एक पुत्र हुए जो यहाँ के बढ़े मश्र- हुर जौधरी हो गये हैं। आपका संवद् १९६० में स्वगंवास हो गया। आपके लाला खेरातीमलजी एवं फक्कीरचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें लाला फक्कीरमलजी निसंतानावस्था में संवद् १९६० में स्वगंवासी हुए।

लाला खेरातीमलजी का संबद १९१९ में जनम हुआ। आपने अपने भतीजे (लाला प्रवदंड़ी के प्रपौत्र ) लाला पत्रालालजी को गोद लिया है। आप इस समय अपने पिता लाला खेरातीमलजी के साथ व्यापार करते हैं। आपके तिलकरामजी नामक एक पुत्र है। इस परिवार का यहाँ पर जनरल मर्चेटाइज़ का न्यापार होता है। तथा यह छुटुम्ब यहाँ प्रतिष्ठित माना जाता है।

### लाला रोशनलाल पन्नालाल जैन विनायक्या पटियाला

यह खानदान कई पुरत पहिले समाना से आकर पटियाले में आवाद हुआ। यह परिवार स्थानकवासी आन्नाय का मानने वाला है। इस परिवार में लाला चैनामलजी तथा उनके पुत्र पूरनचंदबी हुए। लाला पुरनचन्दजी के कूड्रामलजी तथा नथुवामलजी नामक र पुत्र हुए। इनमें से लाल कूड्रामलजी संवत् १९०९ में स्वर्गवासी हुए। आपके रामसरमदासजी तथा कन्दैयाललजी नामक दो पुत्र हुए। तथा शेष धनराजकी और माणकलालनी बालक हैं। इस परिवार की बोर से बूँटों में गायों की सुविधा के लिये एक बावड़ी तथा खेड़ी कोटा बनवाया गया है। आप शिक्षा के लिये ५००) सालियाना स्कूलों को देते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड तथा व गलोर के ओसवाल समाज में इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है।

# वैताला

#### सेठ अमरचन्द मांशकचन्द वैताला, महास

यह खानदान मूळ निवासी हे (भारवाद) का है। मगर इस समय यह खानदान नागीर में रहता है। आप मन्दिर आज्ञाय को मानवेवाळे सज्जन हैं। इस खानदान में सेठ बाळचन्दजी हुए। आपने आसाम में जाकर अपनी फर्म स्थापित की। आपके पुत्र अमरचन्दजी का स्वर्गवास सम्बद् १९०४ में हुआ।

बैताला अमरचन्द्रजी के कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर माणिकचन्द्रजी बैतालो सम्बंद १९७६ में दत्तक लिये गये। आपका जन्म सम्बद्ध १९६५ का है। आप सम्बद्ध १९८० में मद्दास आये और काम सीखने के लिये सेठ बहादुरमलजी समदित्या के पास रहे। उसके पद्धात् आपने अमरचन्द्रजी बोधरा के हिस्से में मनी लेंजिंडम और उवैलरी का स्थापार श्रुक्त किया। उसके बाद सम्बद्ध १९८८ से आपने अपना स्वतंत्र म्वापार श्रुक्त कर दिया। इस समय आप मद्दास में हायमण्ड और ज्वैलरी का म्यापार करते हैं। आपने अपनी बुद्धिमानी से स्थापार में अच्छी तरकी की है।

#### सेठ घासीराम बच्छराज बैवाला, बागल कोट

इस परिवार का गुळ निवास स्थान सोवणा (नागोर) है। यह परिवार स्थानकवासी आझाय का माननेवाला है। इस परिवार के पूर्वज सेठ जेठमळजी बैताला मारवाइ में रहते थे। इनके वस्तावर-मलजी, कस्तूचन्द्रजी तथा छोगमळजी नामक ३ पुत्र हुए। इन बंधुओं में सेठ वस्तावरमळजी बैताला लगभग १०० साल पूर्व पेदल रास्ते से महाइ बन्दर होते हुए बागळकोट आये। तथा "जेठमळ बस्तावर-मळ" के नाम से कपड़े का स्थापर छुस्ट किया। आपने पीछे से लगने माइयों को भी वागळकोट छुळा लिया। आपने पीछे से लगने माइयों को भी वागळकोट छुळा लिया। आपके छोटे माई छोगमळजी का सम्बन् १९८३ में स्वर्गवास हुला। आपके घासीमळजी चंदूळाळजी, हीरालाळजी सथा किशनळाळजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें किशनळाजी संबन् १९८६ में स्वर्गवासी हो गये। तथा सेठ हीरालाळजी, करतुखन्द्रजी के नाम पर इंतक गये।

सेठ घासीवालजी का जन्म सम्बत् १९६२ में हुआ। आपने सेठ "गणेवादास गंगाविदान" की मागीदारी में सम्बत् १९६५ से वेजवादा तथा बागलकोट में आदत की फर्म खोली है। तथा आप बागलकोट के क्वापारिक समाज में प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते हैं। आपके पुत्र बच्छराजजी सबा जसराजजी क्वापार में भाग केते हैं। तथा मूलचन्द, तेजमल और मेघराज छोटे हैं। इसी प्रकार से सेठ चंडूलालजी, "जेठमल वस्तावरमल" के नाम से कपदे का व्यापार करते हैं। इसने पुत्र भीमराजजी हैं। हीराजालजी के पुत्र जोरावरमलजी तथा किशनलालजी के पुत्र चम्पालालजी सराफी व्यापार करते हैं।

वर्तमान में आप इस फर्म के मालिक सेठ माणिकचन्द्रजी, दुलीचन्द्रजी व केशरीचन्द्रजी के पुत्र दिवचन्द्रजी, नेमीचन्द्रजी, हरिदचन्द्रजी तथा सुगनचन्द्रजी के पुत्र शिखरचन्द्रजी है। आप सब संज्जब फर्म के व्यापार संचालन में भाग लेते हैं।

माणिकचन्द्रजी मालु—आपका जनम संवत् १९४१ में हुआ । आप समसदार पुरुष हैं। आप वर्तमान में सिवनी में ऑनरेरी मिलिस्ट्रेट, स्युनिसिपल मेस्वर तथा डिस्ट्रिक्ट केंसिल के मेस्वर हैं। आपके उद्योग से सन् १९३२ में "श्री जैन ओसवाल परस्पर सहायक कोप मध्यदेश व वरार" नामक संस्था की स्थपाना हुई है और आप उसके प्रेसिटेंट हैं। इधर दो सालों से आपकी कर्म के द्वारा एक जैन पाठकाव्य चल रही है। तथा इस समय स्थानीय जैन मन्दिर की व्यवस्था आपके जिनमे है। आपके छोटे आला दुलीचन्द्रजी मालु चांदी सोने के जेवर बनाने के कारखाने का संवालन करते हैं। आपके पुत्र ईश्वरचन्द्रजी हन्त्रचन्द्रजी, केमलचन्द्रजी, यादवचन्द्रजी तथा निहालचन्द्रजी हैं। आपके पुत्र ईश्वरचन्द्रजी के पुत्र सामाचन्द्रजी के पुत्र सामाचन्द्रजी के पुत्र सामचन्द्रजी के पुत्र सामाचन्द्रजी के पुत्र सामचन्द्रजी के पुत्र सामचन्द्रजी के पुत्र सामाचन्द्रजी के पुत्र सामचन्द्रजी के पुत्र सामचन्द्रजी के पुत्र सामचन्द्रजी के पुत्र सामाज सामाज सम्बन्द्रजी मालु के साम से सराकी व्यवहार होता है। केवलचन्द्रजी मालु के पुत्र सथालाख्या अपना स्वतन्त्र कार्यं करते हैं। यह सामदान सी॰ पी० के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठत है।

#### सेठ कालुराम रतनलाल मालु का परिवार, मद्रास

इस खानदान के मालिकों का मूल निवास स्थान फलीधी (मारवाद ) का है। इसके पहले आप लोगों का निवासस्थान खिचंद और तिवरी था। आप लोग स्थान आसनाय के सकत हैं। इस खानदान में लालचन्दनी हुए, आपके देवीचन्दनी, शोभाचन्दनी तथा खुशालचन्दनी नामक तीन पुत्र थे। देवीचन्दनी मालू के पुत्र कालूरामजी बढ़े प्रतापी तथा साहसी व्यक्ति हो गये हैं। आप अपनी हिम्मत और वहातुरी के सहारे देश से पेदल मार्ग द्वारा नागपुर आये और अपने माई खुशालचन्दनी की फर्म पर काम करने लगे। वहाँ से आप संवत् १८९० में पेदल रास्ते चलकर मद्रास में आये। उस समय मारवाहियों की मदास में दो तीन दुकानें थीं। सेठ कालुरामजी बढ़े धर्मारमा और जाति प्रेमी पुरुष थे। आपने अपनी जाति के बहुत से पुरुषों को अपने यहाँ रखकर धंधे से लगाया। आपने मदास के बेचारी सुले में भी चंदापमु जी का संवत् १९३० में एक बढ़ा मन्दिर बनवाया। संवत् १९३७ में आपका सर्गवास हो गया। आपके कोई पुत्र न होने से आपने खुगलचन्दनी के पुत्र रतनलालजी को इसक लिया रतनलालजी माजू का जनम संवत् १९२० में हुआ। आप अपने जाति माहुयों पर बढ़ा प्रेम रखते थे। आपका संवत् १९६१ में स्थावास हो गया। रतनलालजी के कोई स्थावास हो गया। रतनलालजी के कोई स्थावास हो गया। रतनलालजी के कोई स्थावास हो गया। रतनलालजी के का जनम संवत् १९२२ का है। आपके पुत्र मनोहरमलजी, पुत्रसचन्दनी तथा गेंदमलजी हैं। अपने का जनम संवत् १९५३ का है। आपके पुत्र मनोहरमलजी, पुत्रसचन्दनी तथा गेंदमलजी हैं।

- मरोडी

सेठ हीरचन्द पूनमचन्द मरोठी, दमोह, इस परिवार के पूर्वज सेठ चैनसुखजी तथा उम्मेदचंदजी नामक दो आता अपने मूख निवास इन भाइयों में ठाला रामसरनदासजी इस खानदान में नामी ध्यक्ति हुए। आप संवत् १९४८ में स्वर्गवासी हुए। भाषके पुत्र ठाला कछमणदासजी ३२ साल की आयु में संवत् १९६२ में तथा बावुरामजी ठनके चार साल पहिले १९ साल की आयु में स्वर्गवासी हुए। इस समय बाबु रामजी के पुत्र ठाला नगीनालालजीहैं। इनके टेकचन्दजी तथा भौमप्रकाशजी नामक २ पुत्र हैं।

त्वाला कन्हैयालावजी — भापका स्वर्गवास ३० साल की भागु में संवत् १९२६ में हुआ। उस समय भापके पुत्र लाला रोशनकालजी एक साल के थे। लाला रोशनलालजी बढ़े धर्मातमा तथा योग्य ध्यक्ति हैं। तथा ४० सालों से पटियाला की जैन विरादरी के चौधरी हैं। आपके पुत्र लाला पन्नालालजी ३० साल के हैं। इनके पुत्र वयामलालजी हैं।

#### सेठ सर्वाईराम गुलावचन्द विनायक्या, जालना ( निजाम )

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान रायपुर (जोषपुर स्टेट) का है। आप इवेतास्वर जैन मन्दिर आसाय को मानने वाले सज्जन हैं। करीब ६४ वर्ष पहले श्री सवाईरामजी ने रायपुर से आकर जालना में अपनी हुकान की स्थापित की। आपका संवद १९५५ में स्वर्गवास हुआ। आपके वाद इस दुकान के काम को आप के तीनों पुत्रों ने सह्याला जिनमें से इस समय केशरीमल्जी विद्यमान हैं।

केशरीसलजी इस समय दुकान के मालिक हैं। आपकी ओर से दान धर्म तीर्थ यात्रा आदि सरकारों में द्रव्य व्यय किया जाता है। आपके पुत्र उत्तमचन्दकी व्यापार में भाग छेते हैं। आपके यहाँ "सवाईराम गुलावचन्द" के नाम से कमीशन, तथा कृषि का काम होता है। उत्तमचंदनी के २ पुत्र हैं।

#### माल

मालू गौत्र की उत्पत्ति —कहा जाता है कि रतनपुर के राजा रतनसिंह के वीवान माहेश्वरी वैश्य जाति के राठी गौत्रीय माहहदेवजी नामक ये। इनके प्रत्र को अर्घांग की बीमारी हो गई थी। अतपुर दादा जिनदत्तसूरिजी ने अपनी प्रतिमा के बळ पर मारहदेवजी के प्रत्र को स्वास्थ्य लाभ कराया। इससे मंत्री ने दादा जिनदत्तसूरिजी से जैन धर्म का प्रति बोध लिया, इनकी संतानें "माल्ड" के नाम से मशहूर हुई।

#### सेठ गणेशदास केशरीचंद मालू, सिवनी छप।रा ( सी० पी० )

वीकानेर के समीप गजरूप देसर नामक स्थान से लगभग ७५ साल पूर्व इस परिवार के पूर्वज सेठ तिलोकचन्द्रजी माल सिवनी आये तथा यहां सराफी ज्यवहार चाल किया। आपका संवत १९४९ में भारीरान्त । हुआ। आपके गणेशदासची,केवलचन्द्रजी व रतनचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए । इन आतालों का कार वार संवत १९५० के लगभग अलग २ होगया। सेठ गणेशचन्द्रजी माल, का जन्म संवत १९१७ में हुआ। आपके केशरीचंद्रजी, माणिकचन्द्रजी, सुरानचन्द्रजी तथा दुलीचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए । माल, गणेशचन्द्रजी तथा उनने पुत्र केशरीचन्द्रजी और माणिकचन्द्रजी के हाथों से इस फर्म के च्यापार को दक्षति मिली। माल, केसरीचन्द्रजी का जन्म संवत १९६० में हुआ। आप आर्मिक पृत्रि के पुरुष थे । सुगनचन्द्रजी माल, का शरीरान्त संवत १९८० में हुआ।

#### मेठ गणेशदास जुहारमल सांवण सुखा, सरदार शहर

जब सरदारशहर बसा तब इस परिवार के सेठ टीकमचन्दजी, मेघराजजी और द्वेरामजी तीनों भाई सवाई से यहां आकर बसे। एवम् सावारण खेतीवाढ़ी एवम देन लेन का ज्यापार करते रहे। सेठ टीकमचन्दजी के सात पुत्र हुए मगर इस समय उनके परिवार में कोई नहीं है। सेठ ट्वेरामजी के मेरींदानजी नामक एक पुत्र हुआ जिसका स्वर्गवास होगया। वर्तमान में उनके पुत्र मूलचन्दजी और शोभावन्दजी के सीखनचन्दजी और शोभावन्दजी के फकीरचन्दजी नामक पुत्र हैं। सेठ मेवराजजी सरदारशहर ही में रहे। आप के सेदमलजी और गोगेश-दासजी नामक दो पुत्र थे! सेठ सेवराजजी सरदारशहर ही में रहे। आप के सेदमलजी और हरकचंदजी नामक श्र प्रत्र हो से सेठ प्रत्य हैं। सेठ मेवराजजी के मूलचन्दजी, जुहारमलजी, नेमिचन्दजी, और हरकचंदजी नामक श्र प्रत्र हुई। सेठ सेटमलजी का स्वर्गवास होगया है। मूलचन्दजी के हारा इस फर्म की बहुत तरक्त्री हुई। आज कल १५ वर्षों से आप सरदारशहर में ही रहते हैं। हरकचन्दजी दक्तक चले गये। एवम् आज कल फर्म का संचालन सेठ नेमीचन्दजी ही करते हैं। आप वोग्य एवम् समसदार सज्जन हैं। आपके व्रथमलजी, सुमेरमलजी और वग्याललजी नामक तीन पुत्र हैं।

सेठ गणेशदासजी इस परिवार में नामांकित ज्यक्ति हुए! आप ही ने संवत् १९६० में गणेश दास मिलापचन्द के नाम से साक्षे में फर्म स्थापित की । फिर "गणेशदास जुहारमल" के नाम से अपना स्थतंत्र ज्यापार कर लिया। इसके पूर्व जाप नरसिंहदास सनसुखदास आंचलिया की फर्म पर काम करते रहे। इसमें आपकी प्रतिभा से बहुत उसति हुई। आप ज्यापार चतुर थे। आपके मिलापचन्दजी नामक पुत्र हुए। जिनका स्वर्गवास होगया। इनके यहाँ हरकचन्द्रजी दसक है। आपके इस समय मोतीलालजी और माणकचन्दजी पुत्र हैं। आपकी फर्म पर १३ नारमल लोहिया लेन में देशी कपदे का थोक व्यापार होता है। आपका परिवार तेरा पत्थी संप्रदाय का अनुवायी है।

# मेसर्स हजारीमल रूपचन्द सावण सुखा का परिवार, मद्रास

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान योकावेर का है। आप इवे० जैन समाज के मींदेर आग्माय को माननेवाले सजन हैं। सब से पहले इस परिवार में से हजारीमलजी सावणप्रका संवत् १९२१ में बोकावेर से मदास आये। आपने मदास में आकर व्याज की फर्म स्थापित की। आपके हाथों से इस फर्म की अच्छी उन्नति हुई। आपका संवत् १९२९ में स्वर्गवास हो गया। आपके पक्षाद आपके नाम पर आपके माई के प्रश्न रूपचन्दजी दत्तक लाये गये। इस परिवार के लोगों ने सन्द्राप्रस्वी के मिन्दर का काम लच्छी तरह से देखा। श्री रूपचन्दजी का संवत् १९५७ में स्वर्गवास हो गया। आपके प्रश्न चम्पलला हुए। इनका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आप ही इस समय इस फर्म के कारवार को सन्हाल रहे हैं। आपके प्रश्न रतनचन्दजी वालक हैं।

इस परिवार का दान धर्म की ओर विशेष छक्ष्य है। आप ही ने यहाँ की दादावादी का उद्यापन करवाया। साथ ही दादावादी के एक तरफ का पर कोटां भी इस परिवार की ओर से बनाया गया है। आप ही के द्वारा दादावादी के मन्दिर में संगमरमर के पथ्यरों की जुंबाई हुई है। आपकी मझास स्थान बीकानेर से संवत् १९६० ६५ के छग्नभा व्यवसाय के छिये दमोह आये। तथा यहाँ इन्होंने कुछ मौज़े सरकार से खरीदकर माछगुजारी और साहुकारी ज्यापार चाल्ड, किया। मरोठी उद्यवन्द का स्वर्गवास संवत् १८६१ में हुआ। आपके पुत्र सुखलाख्त्री भी जमीदारी का संचालन करते रहे। इनके वंशीघरजी, सखतमळ्त्री और विरहीचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। आप तीनों बंधु अपनी फर्म का संचालन करते रहे। कंशीघरजी के कोई संतान नहीं हुई। शेप २ वंधुजों का परिवार विद्यमान है।

तलतमलकी मरोठी का परिवार—सेठ तलतमलकी ६५वर्ष की आयु में सवस् १९६२ में स्वांवासी हुए। आपके डालचन्द्रजी, रतनचंद्रजी, सूलचन्द्रजी, हीरचन्द्रजी तथा कस्त्रचन्द्रजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें डालचन्द्रजी संवत् १९७५ में स्तानचन्द्रजी संवत् १९७५ में स्वांवासी हुए - इस समय इस परिवार में सेठ कस्त्रमलजी मरोठी, डालचन्द्रजी के पुत्र लखमीचन्द्रजी मरोठी तथा हीरचंद्रजी के पुत्र प्तमचंद्रजी मरोठी हैं।

मरोठी पूनमचन्दर्जी—आपका जन्म संवत् १९६१ में हुआ । आप मिछनसार, शिक्षित तथा समस्तदार युवक हैं। आप स्थानीय म्यु॰ के मेम्बर रह चुके हैं। तथा इस समय डिस्ट्रक्ट कौसिल के मेम्बर हैं। आपके पुत्र पीतमचन्द्रजी तथा पदमचन्द्रजी पढते हैं। मरोठी छलमीचन्द्रजी के पुत्र हरखचंद्रजी मेट्टिक में पढ़ते हैं। इस परिवार में प्रधानतथा जमीदारी का काम होता है।

विरदीचन्द्रजी मरोठी का परिवार—आपका जन्म संवत् १९०५ में हुआ था। आप दमोह के प्रांतिष्ठित व्वक्ति थे। आप यहाँ के जॉनरेरी मजिस्ट्रेट थे। तथा दरवारी सम्मान भी आपको प्राप्त था। यहाँ की कई सार्वजनिक संस्थाओं के आप मेम्बर थे। आपके हवारीमळजी स्र्वजनकजी तथा नेमीचंद्जी नामक रे पुत्र हुए। जिनमें हजारीमळजी का स्वर्णवास हो गया।

सूरजमलजी मरोठी -- आपका जन्म संवंत १९४४ में हुआ। आप अपने पिताजी के वाद तमाम प्रतिष्ठित पदों और सार्वजनिक कामों में सहयोग देते हैं। इस समय आप दमोह के सेकंड क्वास ऑनरेरी मिनि-स्ट्रेट तथा कई संस्थाओं के मेग्बर हैं। सरकार में आपका अच्छा सम्मान है। आपके पुत्र खुशालचन्द्रजी २० साल के तथा गोकुलचन्दर्जी १५ साल के हैं। आपके यहाँ जमीदारी का काम होता है। सेठ स्रजमलजी के छोटे आता नेमीचंदनी का जन्म संवंत् १९४८ में हुआ। आपके पुत्र तिलोकचन्द्रजी वालक हैं।

# सावण जुला

सावण सुखा गौत्र की उत्पति—कहा जाता है कि चंदिरी के राजा खरहत्यसिंह राजोइ ने अपने धार पुत्रों सिहत दादा जिनदत्तस्तिजी से संवत ११९२ में जैन घम की दोक्षा गृहण की । इनके तीसरे पुत्र मेंसाशाह नामी व्यक्ति हुए । मेंसाशाह के ५ पुत्रों में से चीये पुत्र हुँचरजी थे । इनको ज्योतिए का ज्ञान था । एक बार चित्तीड़ के राणोजी ने इनको पूछा कि कहां "कुँचरजी सावण मादवा कैसा होगा" । इन्होंने गिनती करके बतछाया कि "सावण सुखा और मादवा हरा होगा" जब यह बात सत्य निकळी । तब से कुँचरजी की संतान "शावण सुखा" के नाम से प्रसिद्ध हुई । और इस प्रकार यह गीत्र उत्पन्न हुई ।

# नीमानी

#### सेठ खुत्रचंद केवलचंद नीमानी, नाशिक

इस परिवार का मूल निवास फरोधी (मारवाद) है। आप धेताम्यर जैन समान के मन्दिर
मागींय आज्ञाय को माननेवाले सनन हैं। इस परिवार के पूर्वन सेठ रूपपन्द्रजी मीमानी (रतनपुरा-बोहरा)
के प्रम ल्यूपचन्द्रजी नीमानी लगभग १०० वर्ष पूर्व मारवाद से मालेगाँव (नाशिक) आवे। तथा वहाँ साधारण
कपदा विकी का काम किया। पश्चात् आपने नाशिक भाकर सुद्री वैचने हा काम किया। इस प्रकार साहस
पूर्वक सम्पत्ति वपार्जित कर साहुकारी घंधा जमाया। आपका स्वर्गमास सम्पत् १९१८ में हुआ। आपके
पुत्र केवलचन्द्रजी का जन्म सम्पत् १९८८ में हुआ। आपने इस फर्म के ध्यपसाय तथा स्थित को दद
बनाया। सम्प्रत् १९४८ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके सेठ अमोलकचन्द्रजी, सेठ नैनसुखानी तथा सेठ
खुक्कालजी नीमानी नामक है पुत्र हुए।

सेठ अमोलकचन्दजी नीमानी—आपने सराकी, कपएा किराना आदि वा व्यापार कर बहुत सम्पत्ति उपार्जित की ! इसके साथ २ आपने अपने खानदान की जगह ज़मीन व लेंद्रेट प्रापर्टी के संबद्ध करने में भी निरोप लक्ष दिया ! जापके २ पुत्र हुए, इन्में यदे भोजराजजी सन् १९१७ में स्वर्णवासी हो गये, तथा उनसे छोटे पृथ्वीराजजी नियमान हैं!

सेठ नैनसुखदासजी नीमानी—आपके हृद्यों में जातीय संगठन की भावनाओं की बहुत वहीं उसंग थी। आपने सम्बत् १९४७ में महाराष्ट्र प्रांत के समाम ओसवाल गृहस्यों को एकत्रित कर ओसवाल हितकारिणी सभा का अधिवेशन किया, तथा जातीय सुधार सम्यन्धी २१ नियम बनाये, जिनका पालन नाशिक जिले में आज भी कान्त की भीति, किया जाता है। आप महाराष्ट्र तथा सातदेश के नामीगरामी महाजुभाव हो गये हैं। आपको सरकार ने आवरेरी मजिस्ट्रेंट का सम्मान दिया था। आपके पुत्र राम-चन्नजी छोटी वय में ही स्वर्गवासी हो गये थे।

सेठ बुधमलाजी नीमानी — आपका जन्म सम्बद् १९३१ में हुआ था। आप नाशिक की जनता में धड़े विद्वान तथा रुवाबदार पुरुष हो गये हैं। आपने अंग्रेज़ी की हंटर तक शिक्षण पाया था। संस्कृत के भी आप उँचे दर्जे के विद्वान थे। कानूनी ज्ञान आपका बहुत बढ़ा चढ़ा था। आप १६ सांस्रों तक नाशिक में फर्ट क्षास आनरेरी मजिल्ट्रेट रहे। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन बिताकर सं० १९८२ में आप स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस परिवार में श्री पृथ्वीराजजी नीमानी विद्यमान हैं। आपका जन्म सन् १९१० में हुआ है। आपका परिवार महाराष्ट्र तथा नाशिक में नामांकित माना जाता है। आप १ सालों तक म्यु॰ सेम्बर भी रहे थे। इस समय लोकल बोर्ड के सेम्बर हैं। आपके नाशिक तथा धृष्टिया में बहुत से सकानात तथा स्थाई सम्पत्ति है। आपके यहाँ किराया, सराफी तथा शेल केंट्राविंटा का काम होता है। साहुकार पेठ में "मेसर्स हजारीमल रूपचन्द" के नाम से बेक्किंग की दुकान है। इस फर्म पर डायमण्ड टीलिंग व्यवसाय भी होता है।

#### सेठ भीमराज हुकुमचंद सावण सुखा, रतनगढ़

इस परिवार का मूल निवास रतनगढ़ है। यहाँ सेठ खेतसीदासजी तथा अक्षयसिंह भी नामक दो आता साधारण व्यापार करते थे। इनके कोई संतान नहीं हुई।, अतः इनके यहाँ रूणियाँ (बीकानर) से मोमराजनी दत्तक आये। तेठ मोमराजनी का जन्म सवत् १९०७ में हुआ। आप यहाँ से कल्कृत्ता गये, तथा सेठ "माणकचन्द ताराचन्द्र" वेद के यहाँ सर्विस की। तथा पीछे "सेठ तेजरूप गुलावचन्द्र" की मागीदारी में चलानी का काम ग्रुरू किया। आपका स्वगंवास सवत् १९५७ में हुआ। आपके पुत्र को मागीदारी में चलानी का काम ग्रुरू किया। आपका स्वगंवास सवत् १९५७ में हुआ। आपके पुत्र को मामचन्दजी, रुचलालजी तथा जयचंदलालजी हैं। शोभाचन्दजी स्तनगढ़ में रहते हैं। तथा अयचन्दजी करूकृता में सर्विस करते हैं। इनके पुत्र मोहनलालजी हैं।

वाय् भोमराजजी के महले पुत्र रुवलालजी का जन्म संवत् १९४२ में हुना। विताबी के स्वर्गवासी होने पर आप दलाली करने लगे, तथा इधर संवत् १९८२ से शेसदाबाट (दर्भमा) में रुवलाल हुकुमचन्द के नाम से चलानी का व्यापार आरम्भ किया। इसके बाद आपने सिंपिया (दर्भमा) में रुवलाल इन्द्राजमल तथा ढोली ( ग्रुजप्यपुर ) में भीमराज सावर्णसुखा के नाम से आइत का व्यापार हुइक् किया। इसके परचात् संवत् १९८७ में नं०२ राजा उमंद स्ट्रीट में अपनी फर्म स्थापित की। सेट रुवलालजी के भीमराजजी तथा इन्द्राजमलजी नामक पुत्र हैं। भीमराजजी त्वे अपने पिताजी के बाद स्थापार को बदाने में काफी परिश्रम किया है। आपके पुत्र हुकुमचन्द्रजी हैं।

# रेहासनी

# सेठ मोतीलाल रामचन्द्र रेदासनी, नसीराबाद (खानदेश)

यह परिवार पीह (जोधपुर स्टेट) का निवासी है। वहाँ से लगभग १०० साल पूर्व सेट हिाव-चन्दजी और असरचन्द्रजी दो आता ज्यापार के लिये नसीरावाद (जलगांव के समीप) आये। सेट शिवचन्द्र जी संवत् १९३५ में स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे बंधु असरचन्द्रजी के पुत्र मानमळजी तथा पौत्र रामचन्द्रजी हुए। सेट रामचन्द्रजी ने इस दुकान के ज्यापार को बहुत उन्निति दी। आपके पुत्र सेट मोतीळालजी हुए।

सेठ मंतितालजी रेदासनी—आपका जन्म सम्बद् १९६६ में हुआ । आप खानदेश के ओसवाल समाज में गण्य मान्य तथा समझदार पुरुष थे। आप बड़े सरक स्वभाव के धार्मिक प्रवृत्ति वाले पुरुष थे। इस्त मास पूर्व सम्बद् १९९० में आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र रंगलालजी, बंशीलालजी, बाबू लालजी तथा प्रेमचन्द्रजी हैं। रंगलालजी का जन्म सन् १९०५ में तथा बंशीलालजी का सन् १९०५ में हुआ। आप दोनों सजन अपने स्थापार को सम्हालते हैं। आपके यहाँ आसामी लेन देन का न्यापार होता है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝





্ৰে নিন্দ্ৰ ভূমনতনী नीमाणी (खूबचंद केवलचंद) नाशिक. स्व॰ सेठ छुजमलनी धेमावत (छुजमलनी नथमलनी) साददी.



स्व॰ सेठ घटतावरमलजी डेवडा (त्रुधमल जुहारमल) ग्रीरंगावार्ड.



स्व॰ सेठ नथमलजी घेमावत (छूजमलजी नथमलजी) सार्विती,

रहे हैं, आपने एक विद्यालय को २०००) का दान दिया था। संवत् १९७७ में १७ हजार की लागत से बाव में एक उपाश्रय बनवाया। इसी प्रकार नथसलजी धर्मपंत्री हीरावाई के नाम से राणकपुरजी के रास्ते पर एक हीरा वांवड़ी बनवाई। इस कुटुम्य ने बरकाणा विद्यालय को १००००) एक बार तथा ४००० इसरी वार प्रदान किये। इस विद्यालय की मेनेजिंग कमेटी के प्रेसिटेण्ट सेठ मूलचन्द्रजी हैं। इसके अतिरिक्त पालीताना, भावनगर विद्यालय, वस्वई महावीर विद्यालय, आदि स्थानों पर आपकी कोर से सहायताएं दी गई हैं। इस कुटुम्ब ने अभी तक लगभग एक लाख रुपयों का दान किया है।

# षेमावत उदयमानुजी का परिवार शिवगंज

हम जपर वह आये हैं कि घेमाजी की संतानें घेमावत नाम से मशहूर हुई। इनके देवीचंदजी सुखजी, थानजी, तथा करमचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। घेमावत करमचन्दजी को बाली से संदिराव के क्षाक्ष अपने यहाँ के गये। इनका यहाँ जोरों से व्यापार चलता था। इनके पुत्र उदयमानजी भी संदिर राव में व्यापार करते रहे। उदयमानजी के रतनचंदजी, जवानंमलजी, इशरीमलजी, मानमलजी, हिम्मत मलजी तथा फतेमलजी नामक ६ पुत्र हुए।

घनावत रतनचन्दनी का परिवार—रतनचन्दनी ने धार्मिक कार्यों में बहुत इसत पाई। आपने सिंदेराव से ऋषमदेवजी तथा आवृती के संघ निकाले आप संवत् १९२३ में सांदेराव से शिवरांज आपे। संवत् १९६२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र चिमनमळ्जी आपके स्वर्गवासी होने के संमय प्रमाह के थे। घेमावत चिमनमळ्जी का खानदान शिवरांज में बहुत प्रतिष्ठित मान जाता है। आप आरम में सोंदेराव में कामदार थे। आप समझदार पुरुष हैं। आपके पुत्र घेमावत घनराजजी त्या तखतराजजी हैं। घेमावत घनराजजी का जन्म संवत् १९५९ में हुआ। संवत् १९८३ में आपने वी० ए० लॉनर्स तथा १९८५ में एळ० एळ० वी० की परीक्षा पास की। संवत् १९८३ में आपने वी० ए० लॉनर्स तथा १९८५ में एळ० एळ० वी० की परीक्षा पास की। संवत् १९८३ में आप सिरोही में विस्तृत्वर मिलस्ट्रेट हुए, तथा संवत् १९६६ से आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिस सुपरिटेन्डेन्ट पद पर कार्य्य करते हैं। आपके छोटे माई तखतराजजी का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आप इंटर तक शिक्षा प्राप्त कर सुरादावाद पोळीस ट्रेनिंग में गये, तथा इस समय जोधपुर में सब इन्स्पेक्टर पोळीस हैं घनराजजी के पुत्र सम्पराजजी तथा खुश्वतराजजी हैं।

घेमावत जवानमजजी का परिवार—काशके पुत्र हीराचन्दजी तथा तेजराजजी हुए। आश्की स्वर्गवास क्रमशः संवत् १९५४ तथा ५७ में हुआ घेमावत हीराचंदजी के पुत्र शुन्दरसङ्जी तथा तेजरामजी के पुत्र वरदीचंदजी तथा कुरालराजजी हुए। घेमावत सुंदरसङ्जी का जन्म १९६५ में हुआ। आप बड़े शिक्षा प्रेमी तथा धार्मिक सज्जन हैं। आप शिवरांज की कन्या शाला को विशेष सहायता देते रहते हैं। आपके मेनेजमेंट तथा कोशिश से पाटदााला की रियति में बहुत सुधार हुआ है। घेमावत हजारीमङ्जी के पुत्र राजमञ्जी सांदेराव में कामदार थे। इनके पौत्र देवीचंदजी तथा साहब बंदजी सांदेराव में कामदार थे। इनके पौत्र देवीचंदजी तथा साहब बंदजी सांदेराव में कामदार थे।

वेमानत फतेचन्दनी का परिवार—धेमावत फतेचन्दनी गोइवाइ प्रास्त की पन्डिक तथा जागीरदारों में सम्माननीय व्यक्तिथे । 'संवद् १९५९ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र पुत्रराजको

# **बेमाय**त

षेमानत गीन की उत्पत्ति —कहा जाता है कि संवत् ९०३ में बीजापुर (गोदवाद ) के पास हस्ती कुंडी नामक स्थान में राजा दिगक्त राज करते थे। इनको जैन मुनि श्री बरुमदा चार्य्य ने जैनधर्म अंगीकार कराया। इनके कई पीढ़ियों बाद मांडाजी हुए जिन्होंने गिरनार व शकुँजय के संघ निकाले। इनके कई पीढ़ियों बाद मांडाजी हुए जिन्होंने गिरनार व शकुँजय के संघ निकाले। इनके कई पीढ़ियों बाद संवत् १८०० के लगभग पेमाजी और ओटाजी हुए। इन्होंने वाली में मनमोहन पाश्वनाथजी का मन्दिर वननाया। इनका परिवार पेमाजत, और ओटावत कहलाता है। यह कुटुम्ब इटुंडिया राठोर हैं, तथा शिवगंज, सिरोही और साददी में रहते हैं।

# सेट छजमलजी घेमावत का परिवार, सादड़ी

इस स्नानदान के पूर्वज दावाजी घेमावत के पुत्र कप्रचन्दजी घेमावत रूपमा संवत १९०५ में व्यवसाय के लिये स्रत गये तथा स्रत से ३ मील की दूरी पर भाटे गाँव नामक स्थान में लेनदेन का व्यापार क्युरू किया । संवत् १९३१ में आप स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र सेठ छत्रमलजी हुए ।

सेठ छुजमलाजी चेमावत — आपका जन्म संनत् १८९१ में हुआ! आपने संवत् १९१८ में बमाई में कपड़े की हुआन खोली। तथा आपही ने इस खानदान के जमीन जायदाद को विशेष बदाया। आप बड़े सारछ तथा धर्म में श्रदा रखने वाले पुरुष थे। संवत् १९७० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नथमलजी, कस्त्रवन्दजी, मूलचन्दजी, जसराजजी तथा दीपचन्दजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बंधुओं में से कस्त्रचन्दजी संवत् १९६० में तथा नथमलजी संवत् १९६० में तथा नथमलजी संवत् १९८८ में स्वर्गवासी हुए। इन पांची भाइणी ने इस कुटुम्ब के म्यापार, सम्मान तथा सम्पत्ति को बहुत बद्धारा। इन बंधुओं का कारवार इधर २ साछ, पूर्व अलग २ हो गया है। तथा सब भाइणों का बन्दा में अलग २ कपड़े का व्यापार होता है। सादही में आप कोगी की बदी २ हवेलियाँ बनी हुई हैं। तथा गोदवाद प्रान्त के प्रतिष्ठित परिवारों में यह परिवार माना जाता है। इस परिवार में सेठ नथमलजी गोदवाद के प्रतिष्ठा सम्पन्त महानुभाव थे। तथा इस समय सेठ मुलजन्द और दीपचन्दजी गोदवाद प्रांत के वजनदार पुरुष माने आते हैं। आप दोनों माइणों का जन्म कमशः संवत् १९२२ तथा १९४० में हुआ। इसी तरह आपके महले बंधु सेठ जसराजजी का जन्म संवत् १९३६ में हुआ।

वर्तमान में इस बुदुम्ब में सेठ मूलयन्दनी, सेठ जसराजनी, सेठ दीपचन्दनी तथा सेठ नथमलनी के पुत्र निहालचन्दनी और सेठ कस्तूरचन्दनी के पुत्र चन्दनमलनी सुख्य हैं। सेठ मूलचन्दनी के पुत्र सोगरमलनी, नसराजनी के पुत्र ओटरमलनी, हमीरमलनी तथा नुगराजनी और दीपचन्दनी के पुत्र सहस्त मलनी तथा लखमीचन्दनी हैं। इसी प्रकार निहालचन्दनी के पुत्र काल्द्रामनी तथा सागरमलनी के पुत्र विमलचन्दनी पदते हैं। और सहसमेळनी के पुत्र हरसमलनी हैं।

ं इस बानदान की ओर से सार्वजनिक तथा घार्मिक कार्यों की ओर उदारता से सम्पत्ति लगाई गई है। संवत् १९५६ में कन्या शास्त्रा का मकान बनाया तथा उसका व्यय आज तक आप ही दे जी के तृतीय पुत्र सुजानसिंह जी ने शाहपुरा बसाया, उस समय वे इस परिवार के पूर्वज सेठ टेक्चन्स्बी को अपने साथ शाहपुरा में छाये थे। इनके पुत्र सुरूपचन्दजी, अनोपचन्दजी तथा मंसारामजी हुए। इनमें सरूपचन्द्रची तथा अनोपचन्द्रजी शाहपुरा रियासत के वेंकर थे। आवश्यकता पहने पर इन्होंने रियासत को आर्थिक सहायताएँ दी थों । "न्याय" का कल काम इनके घर पर होता था । बनेदा स्टेट में भी वह परिवार वहत समय तक बेंकर रहा । एक छड़ाई में मदद देने के उपलक्ष्म में शाहपुरा दरबार ने बाँगी अनोपसिंहजी को कंठी और मर्यादा की पदिवया देकर सम्मानित किया था । आपके जेष्ट प्रम हमीरसिंहजी को सम्बत् १८९३ में कर्नल दिनसन ने ज्यावर में बसने के लिये इज्जत के साथ निमंत्रित किया था। इनसे छोटे भाई चतुरभुतनी, थेठ सरूपचन्दनी डाँगी के नाम पर दत्तक गये । उदयप्रर के दीवान मेहता अगरबी तथा मेहता शेरसिंहजी से इस परिवार की विश्तेवारियाँ थीं । हमीरसिंहजी के ज्येष्ट प्रश्न चंहनमस्त्री है साथ उनकी धर्मपत्नी सम्बत् १९१४ में सती हुई'। भागे चलकर डाँगी चतुर्मुजबी के पुत्र बाडचन्द्रजी और चनणमळ्जी के दत्तक पुत्र अजीतसिंहजी बमजीर स्थिति में आ गये । जब शाहपुरा दरवार नाहरसिंह जी की दिष्ट में पुराने कागजात आये, तो उन्होंने इस परिवार की सेवाओं पर ख़वाल करके दाँगी अत्रीतींसE जी के पुत्र जीवनसिंहजी को "जींकारे" का सम्मान वरुशा । दरवार समय २ आपकी सलाह होते थे। आप वदे विद्याप्रेमी तथा सुज्जन पुरुष थे। आपके पुत्र अक्षयसिंहजी डाँगी हैं। डाँगी बाहचन्द्रजी के प्रत सोभागसिंहजी वहे परोपकारी, हिन्मत वहादुर तथा लोकप्रिय व्यक्ति थे। सन्वत् १९५६ के अकाल में आपने गरीय जनता की बहुत सदद की थी। सन् 1912 में इनका स्वर्णवास हुआ। इनके पुत्र हरकचन्द्रजी हैं।

श्री अक्षयसिंहजी डाँगी ने बनारस यूनिवर्सिटी से बी॰ ए॰ पास किया । यह ईंगर में इकानी-निरस में प्रथम आने के कारण आपको स्कालर किए मिली। इसी तरह आए हर एक क्रांस में प्रथम दितिय रहते रहे । बी॰ ए॰ पास करने के बाद आप तीन सालों तक शाहपुरा में सिवित खजरहे । इसके बाद आपने एम० ए० और एल एल॰ बी॰ की डिगरी प्राप्त की । इस समय आप अपनेर में वकावत करते हैं। भापकी अंग्रेज़ी लेखन रोली कँचे दुनें की है। सोसवाल कान्फ्रेंस के प्रथम अधिवेशन के आए मंत्री थे। सामाजिक सुधारों में आप अमगण्य रूप से भाग छेते हैं। आपके पुत्र सुभापदेव हैं।

# ग्राँचितया

रामपुरा का श्राँचलिया परिवार

यह परिवार मूल निवासी मारवाड़ का है। वहाँ से कई पुश्त पूर्व यह कुटुम्ब रामपुरे में आकर आवाद हुआ। इस परिवार में ऑवलिया स्रजमलकी तथा उनके प्रत्र सुन्नीलालजी करटम विमाग में कार्य्य करते थे । कार्य्य दक्ष होने के कारण जनता ने आपको चौधरी बनाया । और तब से इनका परिवार "चीधरी" महरू ने रूगा । चीधरी चुन्नीरारूजी के चम्पारारूजी, रतनसारूजी सथा किन्ननसारूजी नामक रे पुत्र हुए। इनमें चौधरी चम्पालारुजी सीधे सादे तथा धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। आप आसामी छेन देन का काम करते थे। संवद १९७६ में ५१ साल की आयु में आर स्वर्गवासी हुए। नापके मोतीलालजी, यसंतीलालजी, बाब्लालजी, कन्हैयालालजी, यहतलालजी, तथा मदनकालजी नामक का जन्म संवत् १९३८ में हुआ आप आरंभ में सांदे राव ठिकाने में कामदार रहे। संवत् १९८६ में आप सिरोही स्टेट में क्स्टम सुपिटेन्डेन्ट हुए । तथा इस पद के साथ इस समय आप कंट्रोड हाउस होवड और कंगडात आफीसर भी हैं। सिरोही दरबार की आप पर अच्छी मरती है। तथा समय २ पर आपको तथा धनराजजी वेमावत को दरबार ने सिरोपाव देकर सम्मानित किया है।

# देवड़ा

#### सेठ वुधमल जुहारमल देवड़ा, श्रीरंगाबाद ( दाचिण )

सिरोही के देवदा शाववंश से इस परिवार का प्राचीन सम्बन्ध है। वहाँ से २०० वर्ष पूर्व इस परिवार ने बगड़ी में आकर अपना निवास बनाया। यह जुड़म्ब स्थानकवासी कामनाय का मानने वाला है। बगड़ी से संवत् १८५५ में सेठ ओटाबी के पुत्र जुषमळ्जी पैदल रास्ते से औरंगाबाद आये। तथा "जुषमळ जुहारमळ" के नाम से किराने की दुकान की। आपके पुत्र जुहारमळ्जी तथा प्रमचन्दजी ने व्यापार को वजति दी। सेठ जुहारमळ्जी ने संवत् १९३८ में "प्तमचन्द बख्तावरमळ" के नाम से बम्बई में दुकान कोळी। इन बंधुओं के बाद सेठ जुहारमळ्जी के पुत्र सेठ वख्तावरमळ" के नाम से बम्बई में दुकान कोळी। इन बंधुओं के बाद सेठ जुहारमळ्जी के पुत्र सेठ वख्तावरमळ्जी ने तथा सेठ प्रमचन्दजी के पुत्र सेठ वख्तावरमळ्जी ने तथा सेठ प्रमचन्दजी के पुत्र सेठ वख्तावरमळ्जी ने हस हुकान के ब्यापार तथा सम्मान को बहुत बढ़ावा। संवत् १९५८ में यह फर्म "औरंगावाद मिळ किमिटेड" की बेंकर हुई। और इसके दूसरे ही साल मिळ की सोळ एजेन्सी इस फर्म पर आई। इसी साळ फर्म की बाखाएं वरंगळ, नांदेह, परभणी, जाळना, सिकंदराबाद आदि स्थानों में खोली गई। संवत् १९६८ में इस दुकान की एक शाखा "गणेवादास समस्यमळ" के नाम से मूळजी जेठा मारकीट वक्तई में खोली गई। इन सब स्थानों पर इस समय सफळता के साथ ब्यापार हो रहा है। तथा सब स्थानों पर वह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है।

सेठ वस्तावरमञ्जी देवदा का स्वर्गवास संवत् १९८० में ६९ साल की आधु में हुआ । आए जोधपुर स्टेट के जसवंतपुरा नामक गांव के १४ सालों तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । इसी प्रकार आपने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की । सेठ जसराजजी संवत् १९८९ में स्वर्गवासी हुए । इस परिवार ने औरंगाबाद स्टेशन पर ७० हजार रुपयों की लगत से एक सुन्दर धर्मशाला वनवाई । बगड़ी में ४० सालों से एक पाठशाला व सदायुत चला रहे हैं । यहाँ एक समरथ सागर नामक सुंदर बावड़ी तथा १ धर्मशाला भी बव-वाई । इसी तरह थीरंगावाद में मन्दिरों तथा धर्मशालाओं में २० हजार रुपये खरच किये । इसी तरह के कई धार्मिक साम इस परिवार ने किये ।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेट यस्तावरमञ्जी के पुत्र शेषमञ्जी तथा जसराजनी के पुत्र मेयराजजी, इस्तीमञ्जी तथा फूलचन्दनी हैं। सेट मेयराजजी के पुत्र मोहन्लालजी भी कारोबार में भाग खेते हैं। यह परिवार निजाम स्टेट तथा बगड़ी में बहुत प्रतिष्ठित भागा जाता है।

# हाँगी

#### शाहपुरा का डाँगी खानदान

इस परिवार के पूर्वक मेवाड़ में उच्च श्रेणी के व्यापारी तथा वैंकर्स थे। जब महाराणा अमर्रासंह

# **ग्रोसवास जाति का इतिहास**



राजनम सार मुकुनचंदजी राय गांधी, जोधपुर ( वेज नं॰ ६१२ )



श्री वांबृलालजी चौधरी वकील, गरोठ



श्री माशिकवंदजी वैताला, मदास (पेज नं॰ ६३१)



श्री कचरमलजी श्रावड़,(छुगनमल कपूरचंद) जालना (पेज नं॰ ६४६)

के नाम से फर्म स्थापित की। ४० साल समिमिलत न्यापार करने के याद संवत् १९५४ में "आईदान-रामचन्द्र" के नाम से अपना घरू वेंकिन न्यापार स्थापित किया। आपका राज दरवार और पंच पवावती में अच्छा सम्मान था। संवत् १९५५ में आप स्वर्गवासी हुए। आप के रामचन्द्रजी, हीराचन्द्रजी तथा प्रेमचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए। अपने पिताजी के परचात् आप तीनों बंधुओं ने कार्य संचालित किया। आप तीनों सज्जन स्वर्गवासी हो गये है। सेठ रामचन्द्रजी के पुत्र ताराचन्द्रजी छोटी न्यय में स्वर्गवासी हुए। चर्तमान में इस परिवार में सेठ हीराचन्द्रजी के पुत्र दुलहराजजी, मिधीलालजी तथा फूलचन्द्रजी बंगलोर छावनी में सेठ "आईदान रामचन्द्र" के नाम से वैकिंग स्थापार करते हैं। आप तीनों सज्जनों का जनम कमजाः १९४८, ५२ तथा संवत् १९५६ में हुआ। सेठ प्रेमचन्द्रजी के पुत्र मिट्टुलालजी बंगलोर सिटी में कपदे का व्यापार करते हैं। सेठ मिश्रीलालजी वहे सज्जन तथा शिक्षित स्थित हैं। आप की दुकान बंगलोर में सबसे प्राचीन तथा प्रतिष्ठित है। आपके पुत्र मैंबरलालजी की वय २० साल हैं।

#### बागचार

#### लाला दानमलजी वागचार, जेसलमेर

लाला अभेलकचन्दजी वागचार - आप जेसलमेर में प्रतिष्ठा प्राप्त महानुमाव हुए। आप का परिवार मूल निवासी जेसलमेर का ही है। आप मीर मुन्शी थे। तथा जेसलमेर रियासत की और से मोतिमिद बनाकर ए० जी० जी० जादि गवर्नमेंट आफीसरों के पास तथा अन्य राजाओं के पास मेजे जाया करते थे। महारावल रणजीतिसिंहजी आपसे वहे प्रसन्न थे। उन्होंने संवत् १९२० की वेशाख वदी र को एक परवाने में लिखा था कि "थूँ यहोत दानतदारी व सचाई के साथ सरकार की वंदगी में मुस्तेद व सावत कदम है" सरकार थारे अपर मेहरबान है"। इसी तरह पटियाला दरवारने भी आपको सनद दी थी। आपकी मातमपुर्भी के लिये जेसलमेर दरवार आपकी हवेजी पर पधारे थे। आपके पुत्र काला माणकचन्दजी हए।

लाला माधाकचन्द्रजी जागचार—आप अपने पिताजी के बाद "बाए" परागे के हाकिम हुए। इसके अलावा आपने रेवेन्यू इन्स्पेक्टर, कस्टम आफीसर तथा वाउण्डरी सेटलमेंट मोतिमद आदि पर्दो पर भी काम किया। पत्रचात् आप जीवन अर 'जल" के पद पर कार्च्य करते रहे। रिवासत में आने वाले इटिश आफीसरों का अरेंलमेंट मी आपके जिम्मे रहता था। आपकी योग्यता की तारीफ रेजिडेच्ट कर्नल एवेट, कर्नल विंडहम सथा मि० हेमिस्टन आदि उच्च पदाधिकारियों ने सार्टिफिकेट देकर की। संवद् १९७८ में आपस्वांवासी हुए। जेसलमेर दरवार आपकी मातमपुर्सी के लिये आपकी इवेली पर पचारे थे। आपके पुत्र लाल दानमलनी विद्यमान है।

लाला दानमलजी नागनार—आप अपने पितांजी के बाद ' ज्वाइन्ट जजा" के पद पर सुकरिं।
हुए! इसके पहिले आप "बाद तथा समलाना" परगानों के हाकिम तथा दीवान और दरबार की पेशी
पर नियुक्त थे। आपको लेसंलमेर दीवान श्रीयुत एम० आर० सपट, ए० जी० जी० आर० ई० हॉलेण्ड आदि
कई उच्च आफीसरों न सार्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। संवत् १९८० तक बाप सर्विस करते
रहे। आपको खानदान नेसलमेर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है।

६ पुत्र विद्यमान हैं। मोतीलालनी रामपुरा में व्यापार करते हैं। इनके पुत्र नानालालनी, तेजमलनी तथा क्रांतिलालनी हैं। चौधरीं बर्सतीलालनी रामपुरे के सर्व प्रथम मेट्रिक्युलेट हैं। सन् १९१५ में मेट्रिक पास करते ही आप जैन हॉईर्कूल के सेकेटरी नियुक्त हुए, और तब से इसी पद पर कार्क्य कर रहे हैं।

बावूलालजी चीवरी—आपने इस परिवार में अच्छी उन्नति की। आपका जन्म संवद् १९५९ में हुआ। मेट्रिक तक अध्ययन कर आपने इन्दौर स्टेट की वकीली परीक्षा पास की। आज कल आप गरोठ में वकालात करने हैं। तथा रामपुरा भावपुरा जिले के प्रसिद्ध वकील माने जाते है। इतनी छोटी वय में ही आपने कान्त्री लाइन में अच्छी दक्षता प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को उत्तत बनावा है। आपके छोटे बंधु दरबार आकिस में क्षार्क हैं। तथा उनसे छोटे चौधरी बहुतकालजी इस समय एल एल वी और में मद्नलालजी इन्टर में पद रहे हैं। इसी तरह इस परिवार में रतनलालजी के पुत्र गेंदालालजी तथा छीटेलालजी इन्टर में पद रहे हैं। इसी तरह इस परिवार में रतनलालजी के पुत्र गेंदालालजी तथा छीटेलालजी इन्टर में पद रहे हैं। इसी तरह इस परिवार में रतनलालजी के पुत्र गेंदालालजी तथा छीटेलालजी इन्दर में पद रहे हैं। इसी तरह इस परिवार में रतनलालजी के पुत्र गेंदालालजी तथा

## गोधाधत

#### सेठ मेघजी गिरधरलाल गोधावत, छोटी सादड़ी

इस परिवार के पूर्वंच सेट मेघजी वहे प्रतिभावान स्वान थे। आपके पौत्र सेट नायूलाल्यों ने इस खानदान की मान मर्यादा तथा सम्मत्ति में बहुत उन्नति की। आप बहे दानी तथा न्यापारदक्ष पुरुष थे। अप्तिम के न्यापार में आपने सम्मत्ति उपाकित की थी। आपने सवा लाख रूपयों के स्थाई फंट से "श्री नायूकाल गोधावत जैन आश्रम" नामक एक आश्रम की स्थापना की थी। सम्बत् १९७६ की ज्येष्ठ बदी १० को आप स्वावासी हुए। आपके पुत्र हीरालाल्यों का आपकी निष्यमानता में ही स्वावास हो गया था। इस समय सेट नायूलालती के पौत्र सेट ल्यानलाल्यों विद्यमान हैं। आप स्वान तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपका परिवार मालवा तथा मेवाइ के ओसवाल समान में प्रधान घनिक माना जाता है। आप स्थानकवासी आन्नाय के माननेवाले सजन हैं। आपके यहाँ साददी में लेनदेन का न्यापार होता है, तथा सम्बद्ध वनकी स्ट्रीट में सादुकारी और सादत का न्यापार होता है।

# द्वेचा (बोहरा)

सेठ आईदान रामधन्द्र दनेचा ( बोहरा ) बंगलोर

इस सानदान का मूल निवास मेसिया (मारवाद) है। वहाँ से इस परिवार ने अपना निवास न्यावर बनाया। आप स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाले सन्जन हैं। इस सानदान में तंठ काईदानवी प्रतापी पुरुष हुए।

से आईदानजी—आप लाभात १०० वर्ष पूर्व मारवाइ से पेदल राह चलकर सिवन्दराबाद आये तथा रेजिमेंटल बेंडर्स का कार्य आरम्म किया। वहाँ से संवत् १९१० में आप वंगलोर आये। उस समय बंगलोर में मारवादियों की एक भी दुकान नहीं थी। आपने कई मारवादी कुटुम्बों को यहाँ आवाद करने में मदद दी। थोड़े समय बाद आपने अगरचन्दजी वोहरा की भागीदारी में "आईदान अगरचन्द" किया। तथा इधरं संवत् १९८१ से वस्बई काळवा देवों में भाइत का व्यापार "मिश्रीमल गुमानवन्द" के नाम से करते हैं। खिचन्द में भापका परिवार अच्छा प्रतिष्ठत माना जाता है। आपके पुत्र मेरूराज जी, गुमानचन्दजी, देवराजजी तथा समीरमञ्जी हैं। सेठ भोमराजजी विद्यमान हैं। आपके पुत्र मिश्रीकालजी हैं। इसी प्रकार इस परिवार में सेठ सोभागमलजी और उनके पुत्र वन्हेंयालाजजी का व्यापार घरनर्गोंव में तथा गम्भीरमलजी और उनके पुत्र मेघराजजी का व्यापार सारंगपुर (मालवा) में होना है।

# अविङ

#### सेठ हरखचन्द रामचन्द आवड्, चांदवड्

यह परिवार पीसांगन (अजमेर के पास ) का निवासी है। आप मन्दिर मागींय आजाय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ हणुनंतमलजी के बदे पुत्र हरखचन्द्रजी ब्यापार के लिये संवत् १९३० में चाँदवद के समीप पनाला नामक स्थान में आये, तथा किराने की दुकानदारी छुरू की। आपका जन्म संवत् १९३५ में हुआ। पीछे से अपने छोटे आता मूलचन्द्रजी को भी बुलालिया, तथा दोनों खंचुओं ने हिम्मत पूर्वक सम्पत्ति उपाजित कर समाज में अपने परिवार की प्रतिष्ठा स्थापित की। सेठ मोती लालजी का संवत् १९३६ में स्वर्गवास हो गया है, तथा सेठ हरकचन्द्रजी विद्यमान हैं। आपके पुत्र रामन्वत्रती तथा केशवलालजी हैं। आप दोनों का जन्म कमशः संवत् १९७६ तथा १९५३ में हुआ। आप दोनों सजन अपनी कपदा व साहकारी हुकान का संवालन करते हैं।

श्री केशनलालनी श्रानद — आप बड़े शान्त, विचारक और आशावदी सजान हैं। चाँदवर गुरु इल के स्थापन करने में, उसके लिए नवीन विहिंदग प्राप्त करने में आपने जो जो कठिनाहर्यों केहीं, उनकी कहानी लम्बी है। केवल हतना ही कहाना पर्ध्याप्त होगा कि, आपने विचालय की जमावट में अनेकानेक रकावटों व कठिनाहर्यों की परवाह न कर उसकी नींव को हद बनाने का सतत् प्रयक्त किया। इसके प्रति फल में परम रमणीय एवं मनोरम स्थान में आज विचालय अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करने में सफल हो रहा। तथा अब भी आप विचालय की उसी प्रकार सेवाएँ बजा रहे हैं। आप खानदेश तथा महाराष्ट्र के प्रपित्त क्यकि हैं। आपके वहे श्राता रामचन्द्रजी विचालय की प्रवंधक समिति के मेन्नर हैं। आपके प्रश्न घारित लग्न के सम्बर्ध के स्थाप प्राप्त कर करा क्यापार सम्हालते हैं। इनसे खेटे एखीचंद तथा सहत्वस्त्र हैं। इति प्रकार केशनकाल्यों के प्रश्न संविचालाल तथा रतनलाल हैं।

सेठ धनरूपमल छगनमल श्रावड, जालना

इस सानदान का मूल निवास स्थान बीजाथल ( मारवाड़ ) है। आप मन्दिर आझाब को माननेवाले सक्जन हैं। इस खानदान में सेठ धनरूपमल्जी मारवाड़ से जालना ८० वर्ष पूर्व आये। तथा पहीं आकर न्यापार किया। आपका स्वर्गवास हुए करीब ४० वर्ष हुए। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ छगनमल्जी ने इस कर्म के काम को संग्रहाला। आपके समयं में फर्म की अधिक तरको हुई। संवत् १९६५ के करीब आपका स्वर्गवास हुआ। धार्मिक कार्यों की ओर आपकी अच्छी रुचि थी। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ कपूरंचन्द्वजी ने इस कर्म के काम को सम्हाल। वर्षमान समय में आप ही इस कर्म के

# सालेचा

#### सेठ गुलावचंदजी सालेचा, पचपदरा

इस परिवार के पूर्वेज सालेचा बजरंगजी गोपड़ी गांव से संबत् १७३५ में पचपदरा आये। तथा यहाँ लेन देन का व्यापार शुरू किया। इनकी नवीं पीड़ी में सागरमलजी हुए। आप वंजारों के साथ नमक का ध्यापार तथा कोटे में अफीम की खरीदी फरोख्ती का ध्यापार करते थे। इन व्यापारों में सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अपने आस पास की जाति विरादरी में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पाई। जोधपुर दरशर को आपने ६० हजार रुपया कर्ज दिये थे, इसके बदले में पचपदारा हुकूमत की आय आपके यहां जमा होती थी। संवत् १९३५ में आप स्वर्गवासी हुए। उस समय आपके पुत्र हजारीमलजी ४ साल के थे।

सेठ हजारीमलकी सालेचा---आप पचपदरा के नामी ब्यापारी और रहेंस तिबयत के ठाठबाट बाले पुरुष थे। जोषपुर स्टेट व साल्ड विगार्टमेंट के तमाम ऑफोसरों से आपका अच्छा परिचय था। आप जोषपुर स्टेट से २ राल मन नमक खरीदने का कंट्राक्ट कई सालों तक छेते रहे। संत्रप् १९७३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर सालेचा गुलायचन्दनी भोपाल से त्त्रक आपे।

सेठ गुलावनन्दजी सालेचा—आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आप बढ़े अनुभवी तथा होतियार पुरुष हैं। आपने प्वपटरा आने के पूर्व मोपाल, नावपूर आदि में स्कूछ खुल्याये। पवपदरा में मी शिक्षा के काम में मदद देते रहे। आपके पास भारत की नमक को होलों का ६० सालों का कम्पलीट अकाउण्ट है। संवत् १९२९ में आपने विलायती नमक की काम्पीटीहान में पवपदरा साल्ट का एक लहाज कर्माची से भार कर कलकत्ता रवाना किया, लेकिन बृटिश कम्पिनयों ने सिमालित होकर वहाँ भाव बहुत गिरा दिया, इससे आपको उसमें सफलता न रही। नमक के न्यापार में आपका गहरा अनुभव है। आप पवपदरा के प्रधानपंच तथा नाकोड़ा पाहचेनाय के प्रवन्धक हैं। तथा जाति सुधारों में भाग लेते रहते हैं। आपके पुत्र लक्ष्मीचन्दजी तथा अभीचन्दजी जोधपुर में और चन्यालालको पवपदरा में पदते हैं।

# राँरिया

#### सेठ मोमराज किशनलाल टाँटिया, खिचंद

यह परिवार खिचंद का रहने वाला है। आप स्थानकवासी आम्माय के मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार के पूर्वन सेठ हिम्मतमलनी टांटिया, मालेगांव (खानदेश) गये, तथा वहाँ सर्विस करते रहे। फिर आपवे चीपदा (खानदेश) में हुकान की। अपने जीवन के अन्तिम २५ सालों तक मारवाद में आप धर्म ध्यान में लीन रहे। संवत् १९७२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके हस्तीमलजी, सोभागमलनी, गम्भीरमलजी तथा मोमराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें इस्तीमलजी टांटिया ने संवत् १९४८ में अग्य स्वर्गवासी हुए। आप चारों भाइयों का कारवार संवत् १९७६ में अच्छा २ हुआ। सेठ हस्तीमलजी के किश्वनललजी तथा राण्लालजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें र.ण्लालजी महास इतक गये।

सेट किशनटारुजी ने अपने काका भोमराजजी के साथ बन्द्रई में भागीदारी में न्यागर आरंभ

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



सेठ गुलाबचंदजी सालेचा, पचपदरा.



श्री केशवलालजी श्रावड़, चांदवड़ ( नाशिक )





वावू मन्नालालजी रीगल सिनेमा, इन्दौर.

कृच विहार में दुकान खोछा । धीरे र आपका काम बढ़ने लगा, और आपकी कृच विहार स्टेट में बहुत सी जमीदारी हो गई । आपके तनसुखदासजी और गुलावचंदजी नामक दो पुत्र हुए । इन दोनों भाइयों के हाथ से इस फर्म की ख्व उन्नति हुई । हूँगरगढ़ वसाने में भाइगां तनसुखदासजी ने बहुत मदद दी । मादाणी हस्खनन्दजी धीकानेर "राजसभा" के मेम्बर रहे थे । तनसुखदासजी के दौलतरामजी और गुलावचन्दजी के हरकचन्दजी नामक पुत्र हुए । इनमें से भो दौलतरामजी का स्वर्गवास संवत् १९७५ में हो गया आपके पुत्र मालचन्दजी विद्यमान हैं। इरखचन्दजी इस समय इस फर्म के खास प्रोप्राहटर हैं। आपके पाँचपुत्र हैं जिनके नाम श्री केशरीचन्दजी, प्नमचन्दजी, मोतीलालजी, इन्द्रराजमलजी और सम्पत-रामजी हैं। करिव वीस वर्ष पूर्व इस फर्म की एक शाखा कलकता आर्मेनियन स्ट्रोट में खोली गई हैं। यहाँ "दौलतराम हरकचंद" के नाम से कमीशन एजंसी का काम होता है।

## पमारिया

#### सेठ सरूपचन्द पूनमचन्द पगारिया, बेत्रल

इस परिवार के पूर्वज सेठ छोटमलजी पगारिया, गूलर (जोबपुर स्टेट) से लगभग ०० साक पहिले चांतूर वाजार लाये, तथा वहाँ से उनके पुत्र सरूपचन्द्रजी संवत् १९२७ में बरनूर आये तथा सेठ प्रतापचन्द्रजी गोठी की भागीदारी में "तिलोकचन्द्र सरूपचन्द्र" के नाम से कपड़े का कारवार चाल किया, संवत् १९२६ में आपने अपना निज का कपड़े का धंघा खोला, स्थापार के साथ २ सेठ सरूपचन्द्रजी पगारिया ने २ गाँव जमीदारी के भी खरीद किये, संवत् १९७४ में ६० साल की वय में आपका जारीतान्त हुआ। आपके गणेशमलजी, स्रजमलजी, मूलचन्द्रजी, चांदमलजी तथा ताराचन्द्रजी नामक ५ पुत्र हुए इन भाइयों में से गणेशमलजी १९७२ में तथा मूलचन्द्रजी १९८२ में स्वर्गवासी हुए।

सेठ सूरजमलजी प्यारिया — आपका जन्म संवद १९३६ में हुआ। आप सेठ ' शेरिसिंह माणकचंद" की हुकान पर पिताली की मौजूदगी तक ग्रुनीम रहे। बाद आपने अपनी जमीदारी के काम को बढ़ाया, इस समय आपके यहाँ १० गांवों की जमीदारी है, इसके अलावा बेतून में कपड़ा तथा मनीहारी काम होता हैं। आपने छोटे बंधु चांदमलजी का जन्म १९४२ में तथा ताराचन्दजी का जन्म १९४२ में हुआ। सेठ गणेशमलजी के पुत्र धरमचन्दजी, सूरजमलजी के पुत्र मतीतीलालजी तथा चांदमलजी के पुत्र कन्दैयालालजी व्यापार में भाग लेते हैं। आप तीनों का जन्म क्रमहाः सम्वत् १९५४ स्वत १९६१ तथा १९६० में हुआ। मुलचन्दजी के पुत्र पुत्रसराजजी, संसर्गजजी और ताराचन्दजी के वसंतीलालजी हैं।

# महेक्ड्रा

सेठ मोतीचन्द निहालचन्द, भटेवड़ा, बेलुर (मद्रास)

इस परिवार के पूर्वज सेठ मनरूपचंदजी भदेवडा अपने मूळ निवास स्थान पिपलिया (मारवाइ) से व्यापार के लिये जालना आये, तथा वहाँ रेजिमेंटल वैद्धिण तथा सराफी व्यापार किया। आपका परिवार स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाला है। संवत् १९३४ में ६८ साल की वय में आप स्वर्गवासी हुए। मालिक हैं। आपका संवत् १९३५ में जन्म हुआ है। आप समझदार तथा सजन व्यक्ति हैं। आपके हार्यों से इस फर्म की बहुत तरको हुई। आपने जालना के मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाने में दो तीन हजार रुपये लगाये । इसी तरह के घार्मिक कामों में आप सहयोग लेते रहते हैं । इस समय आपके यहाँ लेन-देन. क्रपि, तथा सराफी का व्यापार होता है। आपके पुत्र कचरूलाएजी व्यापार में भाग छेते हैं तथा उत्साही युवक हैं। जालना में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

# **छाकुर** सेठ देवीचंद पन्नालाल ठाकुर, इन्दौर

इस परिवार के पूर्वज अपने मूछ निवास ओशियाँ से कई स्थानों पर निवास करते हुए छगभग २०० साल पूर्व इन्दौर में आकर आवाद हुए। इन्दौर में इस परिवार के पूर्वत सेठ विरदीचन्दली अफीम का ब्यापार करते थे । आपके पुत्र नाथुरामजी तथा नगजीरामजी "नाथुराम नगजीराम" के नाम से ब्यापार करते थे । आप दोनों भाइयों के कमशः देवीचन्द्जी, तथा शंक्रकालजी नामक एक एक प्रत्र हुए । दोनों भाई अपना अलग २ न्यापार करने छगे ।

सेठ देवीचन्दजी का परिवार -- आप इस परिवार में बड़े व्यवसाय चतुर तथा होशियार पुरुष हुए । आपके पुत्र पत्नालालजी तथा मोतीलालजी ने अपनी फर्म पर चाँदी सोने का व्यवसाय आरम्भ किया । तथा इस व्यापार में अच्छो सम्पत्ति उपार्जित की । सेठ पन्नाळाळजी का ९० साळ की आयु में संवत् १९९० में खर्गवास हुआ। आपके पुत्र सरदारमङजी ६० साल के हैं। इनके पुत्र घन्नालाङजी, मन्नालाङजी सथा अमीलकचन्द्जी हैं। इनमें अमीलकचन्द्जी अपने पिताजी के साथ सराफी दुवान में सहवीय देते हैं।

श्री घलाखालजी तथा मलाखालजी ठाकुर--आप दोनों बन्धुओं ने इन्दौर की शौकीन जनता की मनःस्तृष्टि के लिये सन् १९२३ में काउन जिनेमा तथा सन् १९३४ में शीगल थियेटर का उद्घाटन किया। हुन सिनेमाओं में एक में "हिन्दी टॉकी" तथा इसरी में "अँग्रेज़ी टॉकी" मजीन का ज्यवहार किया जाता है। सिनेमा लाइन में आप दोनों बन्धुओं का अच्छा अनुभव हैं। धन्नालालजी के पुत्र हस्तीमलजी तथा बाब्लालजी पढ़ते हैं। मोतीलालजी ठाकुर के पुत्र इन्दौरीलालजी चाँदी सोने का व्यापार करते हैं इनके पुत्र मिश्रीलालजी व्यापार में भाग लेते हैं, तथा काउलामजी छोटे हैं। इसी प्रकार इस परिवार में शंकरलालजी के पत्र भगवानदास्त्री, सरजमलजी तथा इजारीमलजी हुए । इनमें हजारीमलजी मीजूद हैं। सरजमळजी के पुत्र ऑकारळालजी तथा दीरालालजी अवने नाका के साथ चाँदी सोने का व्यापार करते हैं। भौकारलाङजी के पुत्र रतनलाङजी हैं।

# माहाणी

सेठ दौलतराम हरखचन्द मादाश्री, कलकत्ता

यह परिवार इवे॰ जैन तेरापन्थी आम्नाय को मानने वाला है। आपका मूळ निवास स्थान हुँगरगढ़ ( बीकानेर ) का है। इस खानदान के पूर्व प्ररुप शादाणी आशकरणजी ने करीब सी वर्ष पहले उनके पुत्र दीवाजी सादड़ी आये। दीवाजी के पुत्र नवलाजी का जन्म १८९९ में तथा भागाजी का १९१४ में हुआ ! इन वोनों भाइयों का स्वर्गवास सम्बत् १९६६ में हुआ । नवलाजी के कस्तूरचन्दनी, संतोपचन्द जी, पृथ्वीराजजी तथा दुलीचन्द्रजी नामक ४ प्रत्र हुए । इन भाइयों ने सम्बत् १९४९ में बम्बई में बंगडी का न्यापार ग्ररू किया, तथा इस न्यापार में इतनी उन्नति प्राप्त की, कि आज आप बम्बई में सब से वदा चढी के न्यापार करते हैं। आपका आफिस "नवलाजी टीपाजी" के नाम से फोर्ट वस्वर्ड में है. तथा आपके यहाँ चुढी का विदेशों से इम्पोर्ट होता है। सेठ कस्तूरचन्दजी सम्बत् १९५४ में तथा दलीचन्दजी १९७४ में स्वर्गवासी हुए। इस समय संतोपचन्दजी तथा प्रथ्वीराजजी विद्यमान है। संतोपचन्दजी के प्रत्र प्रस्तानजी च्यापार में भाग छेते हैं तथा दलीचन्दजी के प्रश्न फलचन्दजी पढते हैं ।

सेठ पथ्नीराजजी—आप सारही तथा गोडवाड के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। इस समय आप "द्याचन्द धर्मचन्द" की पेढ़ी व न्यात के नौहरे के मेन्द्रर हैं । आपके परिवार ने राणकपुरजी में ८ हजार रुपये छगाये । पंच तीथीं के संघ में १७ हजार रुपये व्यय किये । सादही में उपासरा बनवाया । नाबोछ तथा बाँदरा के मन्दिरों में कलक चढ़ाने में मदद दी। नाढलाई मन्दिर में चाँदी का पालना चढ़ाया। इसी तरह के कई धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा छेते रहते हैं।

# हुजलानी

सेठ को जीराम घीछलाल छजलानी, टिंडिवरम् (मद्रास)

इस खानदान के मालिकों का मूल-निवासस्थान जेतारण (मारवाद) का है। आए जैन खेताबर समाज में तेरा देशी आसाय को मानने वाले हैं। इस परिवार के श्री धीसुलालजी सबसे पहले सन्वत् १९७२ में टिण्डिवरम् आये और गिरवी के छेन देन की दुकान स्थापित की । घीसूळाजजी बढ़े साहसी और स्वापार कुशक पुरुष हैं। आपका जन्म संवत् १९५३ में हुआ। आपके पुत्र विरदीचन्द्जी इस समय दुकान के काम को संभावते हैं। इस फर्म की ओर से दान धर्म और सार्वजनिक कार्मों में यथाशकि सहायता दी जाती है। इस समय इस फर्म पर गिरवी भौर छेन देन का न्यवसाय होता है।

स्तृ**राः** सेठ चौथमल चाँदमल भूरा, जनलपूर

इस गीत्र की उत्पत्ति मणसाली गीत्र से हुई है । इस परिवार का मूळ निवास देशनीक (बीकानेर) है। वहाँ से सेठ परशुरामजी भूरा अपने पुत्र चौधमलजी तथा करनीदानजी को लेकर सी वर्ष पूर्व जबलपुर आये । यहाँ से करणीदानजी शिवनी चले गये, इस समय उनके परिवार वाले शिवनी में "बहादुरमल रुखमीचन्द्र" के नाम से न्यापार करते हैं। छेठ चौथमलजी भूरा संवत् १९२३ में स्वर्गदासी हुए। भापके चाँदमलनी, मूलचन्दनी, मिलापचन्दनी तथा चुन्नीलालजी नामक ४ पुन्न हुए। इनमें सेठ चांदमल जी ने १९ साल की आयु में अपने पिताजी के साथ संवत १९२९ में सशकी की दुकान स्थापित की साथ ही इस फर्म की स्थाई सम्पत्ति को भी आपने खुब बढ़ाया । स्थानीय जैन मन्दिर की व्यवस्था भापके जुहारमळजी, मोतीचन्दजी, छोगमळजी तथा हजारीमळजी नामक ४ प्रत्न हुए । भटेवड्। जुहारमळजी का स्वर्गवास सम्वत् १९५८ में ६४ साल की वय में हुआ। आपके नाम पर आपके भतीने गुलावचन्दनी दत्तक आये । इस समय इनके प्रत्न केवलचन्द्रजी तथा घेवरचन्द्रजी बेलर में व्यापार काते हैं । बेवलचंद्रजी के प्रश्न सोहनराजजी तथा सम्पतराजजी हैं।

भटेवड्रा मोतीचन्द्जी का जन्म सम्बद् १९०० में हुआ था। आपने २६ साल की वय में जालना से सागर में अपनी दुकान खोली। आप सरल प्रकृति के सजान थे। सम्बद्ध १९३४ में आपका स्वर्गवास हो गया । आपके प्रत्र सेठ निहार चन्दजी विद्यमान हैं । आप बेटर के प्रतिद्वित सजन माने जाते हैं । आपने बेळर में "मोतीचन्द निहालचन्द" के नान से फर्म स्थापित की। इस समय यह फर्म बेळर में मातवर है। आपके यहाँ वैकिंग तथा सराफी का काम होता है। सेट छोगमळजी के प्रत्र सरजमळजी व गुलाबचन्दजी हुए। इनमें गुलाबचन्दजी, अपने काका सेठ जुहारमलजी के नाम पर दत्तक गये, तथा सरजमलजी के प्रत्र हीराचन्द्रजी ओर बनेचन्द्रजी बेल्हर में अपना २ स्वतन्त्र न्यापार करते हैं। हीराचन्द्रजी के पुत्र भंदरीलालजी तथा बनेचन्दली के विजयराजनी तथा सरपतराजनी हैं। सेट हजारीसलजी भटेवडा के पौत्र सखराजनी विद्यमान हैं । इनके प्रत्र चम्पालालनी हैं ।

# वृत्तमिया

#### 'सेठ ताराचन्द डाइजी प्रनिमयां. सादडी

इस वंश का मूळ निवास सादही है। यहाँ से सेठ ईंदानी खगमग ७५ साळ यहळे सादही से बस्बई गये । तथा इन्होंने वस्बई में सराफी छेन देन ग्रुक्ट किया । इनके डाइजी, तेजमळजी तथा गेंद्रमळजी नामक ३ प्रत्र हए । डाहजी का जन्म सम्वत् १९१९ तथा मृत्युकाल सम्वत् १९७८ में हुआ । ये अपना सराफी छेनदेन व जुएलरी का काम काज देखते रहे । आप धार्मिक वृत्ति के पुरुष थे । आपके प्रश्न केसरीमलओ. रूपचन्दनी तथा ताराचन्दनी विद्यमान हैं। इनमें फेसरीमलनी, तेनमालनी के नाम पर दत्तक गये। इनकी बाँदरा (बम्बई) में चाँदा सोने की दुकान है। गेंदमलजी के पुत्र रिखबदासजी तथा धालचन्द्रजी हैं। इनका "निखबतास बालचन्द" के नाम से मोती बाजार-वरवर्ड में गिन्नी का वहा कारवार होता है।

सेठ तारा बन्दजी-आप स्थानकवासी आसाय को मानने वाले हैं। आप सेठ नवलाजी टीपाजी हे साथ वरवर्ड में बंगडियों का इम्पोटिंग तथा डीलिंग विजिनेस करते हैं। आपने देशी चुडियों के कारवार को भी अच्छी उत्तेजना दी है। ताराचन्दजी शिक्षित सञ्जन हैं। आपने स्थानकवासी झानवर्द्ध समा के िर्च ६०००) का एक सुन्दर सकान बनवाया है। आप अन्य संस्थाओं को भी सहायताएँ देते रहते हैं।
हर्म हर्म सिंग राजिए हर्म

सेठ प्रथ्वीराज नवलाजी, ललंडिया राठोड्, सादडी

इस वंश के पूर्वज जोशोदा (शिश्गंज के पास) में रहते थे । वहाँ इन्होंने एक जैन मन्दिर भी बनवाया था। इस कुटम्ब में दौलजी के पुत्र राजाजी तथा पौत्र खाजूजी हुए। जाकोदा से खाजूजी और

133

# राजवैद्य हीराचंद रतनचन्द रायगाँधी का खानदान, जोधपुर

रायगाँधी देपालनी के पूर्वन गुनरात में गाँधीं (पसारी ) का न्यापार तथा वैद्यकी का कार्य्य करते थे। इसिल्ये ये "रायगाँधी" कहलाये। गुजरात से देपाळजी नागोर आये। इनके पौत्र गह-राजजी ख्याति प्राप्त वैद्य थे। संबद् १५२५ में इन्होंने देहली के तत्कालीन लोदी बादशाह की अपने इलाज से आराम किया। कहा जाता है कि इनकी प्रार्थना से बादशाह ने शर्शुंजय के यात्रियों पर स्मनेवाला कर माफ़ किया। इनकी १० वीं पीढ़ी में कैसरीचंदली प्रतिष्ठित वैद्य हुए। इनको संवत् १८०८ में महाराजा बखतसिंहजी नागोर से जोधपुर लाये, और जागीर के गाँव देकर बसाया, तब से यह खानदान जोधपुर में "राज्यवैद्य" के नाम से मशहूर हुआ । केशरीसिंहजी के बाद क्रमशः बस्ततमलजी, वर्धमानजी सरूपचन्द्रजी, पन्नालालजी, तथा मालचन्द्रजी हुए, उपरोक्त व्यक्तियों को समय २ पर १० गाँव जागीरी में मिले थे। संवत् १८९३ में मालचन्द्जी के गुजरने के समय उनके पुत्र इन्द्रचन्द्जी किशनचन्द्जी तथा मुकुन्द चन्दजी नायालिंग थे, अतः बागी सरदारों ने इनके गाँव दबालिये । इनके सवाने होनेपर दरबार ने गाँवों की एवज में तनस्वाह करदी। समय २ पर इस खानदान को राज्य की ओर से सिरोपाव भी मिल्ते रहे। गाँधी बखतमलजी के पौत्र गढ़मलजी तथा मालचन्दजी के छोटे भ्राता प्रभुदानजी प्रसिद्ध वैद्य थे। किशन चन्दची तथा मुकुन्दचन्दजी को वैद्यक का अच्छा अनुभव था। आए क्रमश संवत् १९५१ तथा १९६४ में स्वर्गवासी हुए । मुहन्दचन्दनी के माणकचन्दनी, हीराचन्दनी तथा सत्तचन्दनी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें संवत् १९७७ में माणकचन्दजी स्वर्गवासी हुए। हीराचन्दजी का जन्म सम्वत् १९२५ में हुआ, इनके पुत्र चाँदमलजी हैं। रायगाँधी चाँदमलजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ इनको स्टेट की ओर से जाती तनस्वाह मिलती है, आपको वैद्यक का अच्छा ज्ञान है। सनातन धर्म समा ने आपको "वैद्य भूषण की पदनी" दी है। आपके एत्र सानचन्दजी कलकत्ता में वैद्यक तथा डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

रायगाँधी रतनचंद्जी का जन्म संवद १९४२ में हुआ। आपको भी स्टेट से जाती सनस्वाह मिलती है आपके पुत्र वैद्य पदमचन्द्जी हैं। डाक्टर परमचंद्जी वैद्य का जन्म संवद १९६२ में हुआ, सन् १९२९ में आपने इन्दौर से डाक्टरी परीक्षा पास की, इस परीक्षा में आप प्रथम गेट में सर्व प्रथम उत्तीर्ण हुए। और आप इसी साल जोधपुर स्टेट में मेडिकल ऑफीसर मुकर्रर हुए इस समय आप बादमेर डिस्पेंसरी में सब असिस्टेंट सर्जन के पद पर हैं। सन् १९६० में आपने जोधपुर द्रवार के साथ देहली में उनके परसनल फिजिशियन की हेसियत से कार्य्य किया। आप डाक्टरी में अच्छा अनुभव रखते हैं। डिपॉर्टमेंट से व जनता से आपको कई अच्छे सार्टीफिक्ट मिले हैं। नागोर की जनता ने आपको मानपन्न तथा केस्टेट मेंट किया ॥

# सेठ ताराचन्द वख्तावरमल गांधी, हिंगनघाट

इस परिवार के पूर्वज गांधी ताराचन्दजी नागोर से पैदल मार्ग द्वारा लगभग १०० साल पूर्व हिंगनघाट शांचे। तथा यहाँ लेनदेन का व्यापार शुरू किया। आपके वस्तावरमलजी, धनराजजी तथा इजारीमलजी नामक ३ पुत्र हुए। गांधी वस्तावरमलजी समझदार, तथा प्रतिष्ठित पुरुष थे। हिंगनघाट की जनता में आप प्रभावशाली व्यक्ति थे। आपने व्यापार की वृद्धि कर इस दुकान की शास्ताएँ नागपुर कामटी, तुमसर, वर्द्या, संदारा तथा चांदा आदि स्थानों में सोली। आपका स्वत् १९४४ में स्वर्गवास का भार संवत् १९४० से आपने लिया। तथा उसकी नई विविद्या व प्रतिष्ठा कार्य्य आपही के समय में सम्पन्न हुआ। इसी तरह आपकी प्रेरणा से सिवनी, बालावाट, कटंगी तथा सदर में जैन मिन्दिरों का निर्माण हुआ। आप बढ़े प्रभावशाली पुरुष थे। आपके छोटे माई आपके साथ ज्यापार में सहयोग देते रहे। संवत् १९७९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नेमीचन्दजी, रिखवदासमी सथा मोसीलालजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें नेमीचन्दजी, मुरुचन्दजी के राजमलजी माणिकचन्दजी तथा हीरालालजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें माणिकचन्दजी स्वर्गवासी होगये।

इस समय इस परिवार में सेठ राजमळजी, रिखबवासजी, मोतीलाळजी, हीरालाळजी तथा रतनचन्द्रजी मुख्य हैं। सेठ मोतीलाळजी विक्षित तथा वजनदार सज्जन हैं। सन् १९२१ से आप म्युनिसिपक मेम्बर हैं। जवलपुर की हरएक सार्वजनिक संस्थाओं में आप भाग लेते रहते हैं। सेठ रिखबदासजी के पुत्र हुकुमचन्द्रजी ज्यापार में भाग लेते हैं और रतनचन्द्रजी सेठ नेमीचन्द्रजी से नाम पर इसक गये हैं, तथा ईसरचन्द्रजी व प्रेमचन्द्रजी छोटे हैं। राजमळजी के पुत्र मगममळजी एवं मोतीलाळजी के खुशहालवन्द्रजी हैं। यह परिवार जवलपुर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है।

## माँकी

#### गाँधी मेहता डाक्टर शिवनाथचंदजी, जोधपुर

भारों की ख्यातों से पता चळता है कि जाकीर के चौहान वंशीय राजा ठाखणसी से भण्डारी और गांधी मेहता वंशों की उत्पत्ति हुई। ठाखणसीजी के ११ पीढ़ी बाद पोपसीजी हुए जो अपने समय के आयुर्वेद के निक्यातज्ञाता थे। कहा जाता है कि उन्होंने संवत् १३३८ में जाकोर के रावळ सांवन्तसिंह जी को एक असाध्य व्याधि से आराम किया इससे उक्त रावळती ने इन्हें "गान्धी" की उपाधि से विमू-पित किया। पोपसीजी के १३ पुश्त बाद रामजी हुए जो बड़े वीर और दानी थे। रामजी की पांचवी पीढ़ी में शोभाचन्दजी हुए जो बड़े वीर और नीतिज्ञ थे। आप पोकरण के एक युद्ध में वोरतापूर्वक ठड़ते हुए काम आये। उनके समरण में पोकरण ठाकुर साहब ने वहाँ देवाळ्य बनवाया है, जहाँ लोग "जात" के लिये जाते हैं। आएके पौतों में आलमवन्दजी बड़े वीर हुए। आप पोकरण ठाकुर सवाईसिंहजी के प्रधान थे और मूँ इबे मुकाम पर अमीरलाँ से युद्ध करते हुए घोके से मारे गये। आपके समारक में उक्त स्थान पर छत्री बनी हुई हैं। शोभाचन्दजी के किनष्ट आता रूपचन्दजी मराठों के साथ युद्ध करते हुए चीरगित को प्राप्त हुए। आपके पश्चात् इसी वंश के रलचन्दजी और अमयचन्दजी पोकरण ठाकुर साहब के पक्ष में युद्ध करते हुए काम आये। इस वश में नई सितयाँ हुई।

डाकर हितवनाथचन्द्रजी इसी प्रतिष्ठित वंदा में हैं। संवत् १९४८ में भापम जनम हुआ। 1३ वर्ष की अवस्था में आपके पिता देवराजजी का देहान्त होगया। आरने इन्दौर में स्टेट की ओर से बाक्टरी की किसा प्राप्त की। जोधपुर राज्य ने देशी आदिमियों में आप सबसे पहले डॉक्टर हुए। इस् समय आप वेक्सीनेशन सुपण्टिण्डेण्ट है। आप जोधपुर की ओसवाळ यंगमेन्स सोसायटी के कई वर्ष तक मन्त्री रहे। आप अत्यन्त लोकप्रिय और निःस्वार्य डोक्टर हैं, और सार्वजनिक काय्यों में उत्साह से भाग केते हैं। आप अत्यन्त लोकप्रिय और निःस्वार्य डोक्टर हैं, और सार्वजनिक काय्यों में उत्साह से भाग केते हैं। आपके बढ़े पुत्र मेहसापचन्द्रजी बी० कॉम बढ़े उत्साही और देशमक युवक हैं।

#### रुणकाल

#### सेठ पन्नालाल शिवराज रूणवाल, वीजापुर

इस परिवार का मूळ निवास स्थान खुडी-यंडवारा (मेड्ते के पास ) है। आप स्थानकवासी आज्ञाय के माननेवाले सज्जन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ किशनचन्द्रजी के चतुर्भुजजी, पश्चालाठजी, रिघकरणजी तथा इन्द्रभानजी नामक ४ प्रत्र हुए। इनमें सेठ चतुर्भुजजी खुदी ठाकुर के यहाँ कामरार का काम करते थे। आपका सम्बन् १९६१ में तथा पत्रालाळजी हा सम्बन् १९४५ में स्वर्गवास हुआ। सेठ चतुर्भुजजी के प्रालाळजी तथा सुखदेवजी सेठ पत्रालाळजी के शिवराजजी, अमयराजजी तथा सुत्रीलाळजी और इन्द्रभानजी के कुन्दनमळजी नामक पुत्र हुए। इनमें प्रसालाळजी तथा सुखदेवजी स्वर्गवासी हो गये हैं।

सेठ पत्राखालजी रूप्याल का परिवार—सेठ पञ्चालाटती के बहे पुत्र शिवराजजी का जन्म सम्बद् १९२४ में हुआ। आप सम्बद् १९६० में वागटकोट आपे। तथा सर्विस करने के बाद सम्बद् १९६५ में 'प्रेमराज भागीरथ" के नाम से बीजापुर में हुकान की। आपके पुत्र प्रेमराजती, भागीरथजी, जीतमळजी तथा मूलचन्दजी हैं। जिनमें बड़े तीन पुत्र अपनी तीन दुकानों का संचालन करते हैं। श्री पेमराजजी के पुत्र भंवरूलालजी, हीरालालजी, अवराज, पारसमळ तथा दलीचन्द हैं। इसी प्रकार भागीरथजी के पुत्र भन्नार लालजी तथा मूलचन्दजी के जेठमलजी हैं। शिवराजजी की प्रधान दुकान पर "शिवराज जीतमळ" के नाम से स्ह्रं तथा अनाज का बढ़े प्रमाण में ज्यापार होता हैं। केठ अभयराजजी का जन्म सम्बद् १९३३ में हुआ। आपके पुत्र राजमलजी, तेठ चुजीलालजी के पुत्रों के साथ भागीदारों में व्यापार करते हैं।

सेठ चुलीलालजी स्पावाल—आप इस परिवार वह समझदार तथा प्रतिष्ठित महानुमाव हैं। आप सम्वत् १९४४ में केवल ९ साल की वय में अपने वह आता के साथ जलगाँव आये। तथा वहाँ से आप सम्वत् १९४४ में केवल ९ साल की वय में अपने वह आता के साथ जलगाँव आये। तथा वहाँ से आप वागलकोट आये। यहाँ आपने फूलचन्द्रजी मय्या की दुकान पर सिर्वेस की। तथा पीछे इस दुकान के भागीदार हो गये। सन्वत् १९६४ में आपने "जुल लाल उत्तमचंद" के नाम से रूई तथा आदत का च्यापार चाल किया। इस समय आपकी पर्म पर यूरोपियन तथा जापानी आफिसों की बहुत खरीदी रहा करती है। आप वीजापुर की जनता में वहे लोकप्रिय व आदरणोय व्यक्ति हैं। सम्वत् १९६१ से लगातार १६ वर्षों तक आप जनता को बोर से म्यु॰ मेम्बर चुने गये। जब आपने म्यु॰ के लिये खड़ा होना छोड़ दिया, तब सरकार ने आपको आनरेरी मिनस्ट्रेट के सम्प्रान से सम्मानित किया। और इस सम्मान पर आप अभीतक कार्य्य करते हैं। इसी तरह आप वीजापुर मचेंट एसोजिएसन के प्रेसिकेंट हैं। कहने का ताल्प्य यह कि आप वीजापुर के वजनदार व्यक्ति हैं। आपके उत्तमचन्द्रजी, तुर्गालालजी, देवीलालजी, केशरीमलजी, पुलराजजी, माणकचन्द्रजी, मोतीलालजी और साकलवन्द्रजी मामक ८ पुत्र हैं। इनमें वड़े १ तीन पुत्र आपकी तीन दुकानों के न्यापार में सहयोग लेते हैं। उत्तमचन्द्रजी भी म्यु॰ मेम्बर रह चुने हैं।

इसी तरह इस परिवार में सेठ छुन्दनमलजी तथा उनके पुत्र भेरूछालजी और ताराचन्दकी अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं। सेठ पुसालालजी के ६ पुत्र हैं, जिनमें छोटमलजी तथा बरदीचन्द्रजी बागलकोट में सेठ वच्छराज कन्हैयालाल सुराणा के साथ तथा शेष ४ बीजापुर में स्थापार करते हैं। हुआ। आपके भीकमचन्द्रजी तथा हीरालालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें हीरालालजी, सेठ हजारीमलजी के नाम पर दत्तक गये। इन दोनों बंधुओं का ज्यापार संवत् १९६३ में अलग २ हुआ। सेठ हजारीमलजी संवत् १९७७ में स्वर्गवासी हुए। तथा धनराजजी के कोई संतान नहीं हुई।

सेठ हीराजाजनी गांची—आपका जन्म संवत् १९३१ में हुआ। आप समझदार तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके यहाँ "हजारीमल हीरालाल" के नाम से लेन देन तथा कृषि का कार्य्य होता है। आपके पुत्र हंसराजजी २४ साल के तथा वच्लराजजी २४ साल के हैं। इसी प्रकार सेठ भीकमचन्द्रजी के हेम-राजजी तथा जैंवरीमलजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गाँधी जैंवरीमलजी, तथा हेमराजजी के पुत्र पुत्रराजजी विद्यमान हैं। आप दोनों सज्जन भी न्यापार करते हैं। यह परिवार हिंगनघाट के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है।

### महिया

#### मेसर्स पीरदान जुहारमल ( गड़िया ) एएड संस, त्रिचनापन्नी

यह परिवार अपने सूछ निवास नागोर से फळोदो, जोषपुर, छोहावट भादि स्थानों में होता हुआ सेठ हुरसुटजी गढ़िया के समय में सथानियाँ ( बोसियाँ के पास ) आकर अवाद हुआ ! कहा जाता है कि हुरसुटजी गढ़िया के समय में सथानियाँ ( बोसियाँ के पास ) आकर अवाद हुआ ! कहा जाता है कि हुरसुटजी ने थोड़े समय तक जोषपुर में दीवानगी के कार्क्य में मदद दी थी ! ये अपने समय के सस्दित्व शासी साहुकार थे ! एकबार जोषपुर दरवार ने बारेट अमरसिंह को कुछ जागीर देना चाही, उस समय उसने यह कह कर सथाणिया माँगा कि, सम्मा समा कर उठारिया, देशजा गाव मयानियाँ । यहुउ सीवाँ चयु पारियाँ जिखा में बसे सुरसुट वारियां । गड़िया परिवार में मेठ राजारामजी गड़िया जोषपुर में बहुत नामी साहुकारी हुए ! इन्होंने संवद १८७२ में मीरखां को चिट्ठा चुकाने के समय महाराजा मानसिंहजी को बहुत वड़ी इमदाद दी थी । तथा आपने शाहुजयजी का विकास संघ मिनक्ट वाया था ।

गड़िया द्वासुटकी के वंश में आगे चलकर गजाजी हुए। इनके पुत्र देवराजजी तथा पीत्र पीरदान जी, चतुर्मुंजजी तथा कदाजी थे। हेट पीरदानजी संवत् १९४३ में हेट रावलमल्जी के पारल के साथ जिचनापही आगे, और थोड़े समय में इनके यहाँ मुनीमात करके फिर उन्होंकी भागीदारी में दुकान की। यह कार्य आप संवत् १९५९ तक करते रहे। इनके ३ वर्ष वाद आपने अपनी स्वतंत्र दुकान तिज्र (जिचनापही) में खोली। इधर १५ सालों से सब न्यापार अपने पुत्रों के जिम्मे कर आप देश में ही रहते हैं। इघर आपने संवत् १९८९ में "पीरदान जुहारमल वेंक लिमिटेड" की स्थापना की है। आपके पुत्र वेवरचंदजी, धनराजनी, ल्यूमचन्दजी, पृथ्वीराजनी, तथा गणेशमल्जी (वर्ष चम्पालालजी) तसाम म्यापारिक काम उत्तमता से संचालित करते हैं। श्री घेवरलालजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप स्थानीय पाँजारापोल तथा जीवदया मंदलो के प्रधान हिताचितक हैं। आप जीवदया संस्था के प्रेसिटेंट हैं। आपके छोटे वंघु ल्यूमचंदजी वेंक के मेनेजिंग डायरेक्टर तथा पांजरपोल के सेकेटरी है। आपके वेंक में लंगेजी पद्मित से वेंकिम विजिनेस होता है। इस वे अलावा आपके यहाँ ४ हुकानों पर न्याज का काम होता है। आप सब माई सरल तथा शिक्षित सज्जन हैं। घेवरचंदजी के प्रश्न सिरेमलजी हैं।

चुन्नीलाजनी और सुलरानजी विद्यमान हैं। इनमें से धनरानजी ने अपनी फर्म अमरानती में 'धोंकलचन्द्र धनरान्त" के नाम से खोली । सेठ चुन्नीलालजी ने संवत् १९५६ में अपना फर्म बंगलोर में "धोंकलचन्द्र चुन्नीलाल के नाम से कालीत्रप वाज़ार में खोली । तथा सेठ सुलराजनी ने संवत् १९७७ में अपनी दुकान महास में खोली । आप तीनों भाई वड़े धार्मिक और न्यापार दृद्ध पुरुष हैं। आप लोगों का जन्म क्रमनः संवत् १९३१ संवत् १९३५ तथा १९३८ में हुआ । सेठ धनरानजी के पुत्र बन्नीलालजी हैं। सेठ सुलराजनी के पुत्र अमोलकचन्द्रनी और अमोलकचन्द्रनी के पुत्र भनवरीलालजी हैं। मेंवरीलालजी को सेठ चुन्नीलालजी ने च्चक लिया है।

#### मरलेबा

#### सेठ धृतचन्द दीपचन्द मरलेचा, चिंगनपेठ ( मद्रास )

इस परिवार के पूर्वज सेठ वोरीदासजी मरलेवा कण्टालिया रहते थे। सम्बत् १९२६ में वहाँ के जागीदार से इनकी अनवन हो गई, और जिससे इनका घर छुटवा दिया गया। इससे आप कण्टालिया से मेलावास (सोजत) चले लाये। तथा ४ साल बाद वहाँ स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र पूलवन्दजी व्यवसाय के लिये जालना आये, यहाँ थोदे समय रह कर आप मारवाद गये, तथा वहाँ समवत १९७६ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र वीपचन्दजी का जन्म सम्वत् १९५६ में हुआ। दीपचन्दजी मरलेवा मारवाद से सम्वत् १९६६ में अहमदनगर और उसके डेढ़ बरस बाद मदास आये। और वहाँ सर्विस की। सम्बत् १९७६ में आपने वगदी निवासी सेठ धनराजजी कातरेला की मागीदारी में विगनपेठ (मदास) में व्याज का घंघा "घनराज दीपचन्द" के वाम से ग्रुरू किया आपके पुत्र पारसमलजी तथा चम्पालालजी हैं। आप स्थानकवासी आन्नाय के सजान हैं। श्री धनराजजी कातरेला के पुत्र वंशीलालजी इस फर्म के व्यापार में भाग लेते हैं। आप दोनों युवक सजान व्यक्ति हैं।

### महेचा

### मेसर्भ सागरमल जवाहरमल मडेचा,

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान सोजत (जोधपुर-स्टेट) का है। आप खे॰ जैन समाज के तेरह पंथी जाम्नाय को मानने वाले सजान हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ जमनालाकजी मारवाइ से जालना आये और वहाँ पर आकर लोहे और किराने की तुकान लोली। आपका स्वर्गवास हुए करीन ३० वर्ष हो गये। आपके पश्चात आपके छोटे माई सेठ सागरमळजी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। सागर-मळजी सं० १९७० में स्वर्गवासी हुए। आपके चार पुत्र हुए। इनमें जवानमळजी, कुम्दनमळजी तथा समस्थमलजी छोटी र उमर में गुजर गये, तथा इस समय फर्म के मालिक आपके चतुर्थ पुत्र केतारीमलजी हैं। आपकी लोर से १००००) इस हजार की लागत से एक बहुला सामायिक तथा प्रति कमण के लिए दिया गया। आपके पुत्र चम्पालाळजी तथा मदनलाळजी बालक हैं।

#### सायाल

#### सेठ फतेमलजी सीयाल, ऊटकमंड

यह परिवार पाळी निवासी मन्दिर आन्नाय का मानने वाळा है। पाळी से सेठ फरोमळजी सीयाल ने सम्बद् १९६० में भाकर नीळिंगरी के वेळिंगरन नामक स्थान में ब्याज का घंधा छुरू किया। आप सज्जन व्यक्ति हैं तथा विद्यमान हैं। आपने तथा पुखराजजी ने इस दुकान के कारबार को व्यादा बढ़ाया। आपका परिवार पाळी तथा नीळिंगरी के ओसवाल समाज में प्रतिन्ठित माना जाता है। आपके यहाँ गोरीळाल फरोमळ के नाम से वेळिंगरन में तथा रिखबदास फरोमळ के नाम से उटलमंड में आगीदारी में ब्याज का ब्यापार होता है। आपके नाम पर धरमचन्दजी सीयाल दत्तक आये हैं। आप १२ साल के हैं।

#### राय सोनी

#### सेठ सिरेमल पूनमचन्द मूथा (राय सोनी) वेलगांव

यह परिवार भाँवरी (पाली) का निवासी है। वहाँ सूथा खायाजी रहते थे। इनके भागकचन्द्रजी तथा इंदाजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें माणिकचन्द्रजी, भाँवरी ठिकाने के कामदार थे। इनके पुत्र प्तम-चन्द्रजी तथा जसराजर्जी हुए। सूथा प्तम-चन्द्रजी के पुत्र सिरेमलजी २२ साल की आलु में सम्वत् १९६५ में बलगाँव आये। तथा "दानाली कमाजी" की भागीदारी में कपदे का न्यापार शुरू किया। इसके वाद आप हिल्याल (कारवार दिस्ट्रिक्ट) में लकड़ी का बंदार्विट्या निजनेस करते रहे। इसमें सफलता प्राप्त कर सम्बत् १९७६ में आपने कपदे का न्यापार शुरू किया। तथा न्यापार में उन्नति प्राप्त कर सम्मान को बढ़ाया। सम्वत् १९८० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके चाचा मूथा जसराजजी के पीत्र जीवराजजी वृत्तक आये। इनका भी १० साल की वय में सम्वत् १९८७ में शारीरान्त हो गया। अतः इनके नाम पर सेट इंदाजी के प्रपीत्र भीकमचन्द्रजी इत्तक लिये गये। इनका जन्म सम्वत् १९७२ में हुआ। इस दुकान पर सोजत निवासी भंडारी माणिकराजजी १५ सालों से मुनीम हैं। आप समझदार ज्यक्ति हैं। यह दुकान बेलगाँव के व्यापारिक समान में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। यहाँ कपदे का योक न्यापार होता है।

#### कातरेला

#### सेठ धौंकलचन्द चुन्नीलाल कातरेला, वंगलोर

इस खानदान के मूळ पुरुषों का खास निवास स्थान वगढ़ी ( मारवाड़ ) है। आप श्वेताग्वर में जैन स्थानक वासी सम्प्रदाय को माननेवाले है। इस खानदान में सेठ मनरूपचन्दनी अपने जीवन भर बगढ़ी में ही रहे। आपके पुत्र धोंकळचन्दनी का जन्म संवत् १९०१ में हुआ। आप भी यगढ़ी में ही रहे। आप बढ़े धार्मिक और सज्जन पुरुष थे। आपका स्वर्गवास संवद् १९९८ में हुआ। आपके पुत्र धनराजजी हैं। आएके पुत्र सम्पतराजनी हैं। सीवाणची में यह परिवार बढ़ा नामी माना जाता है। आप स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस फर्म में सीवाणा निवासी कई सज्जनों के मान हैं। इसी तरह अन्य स्थानों के भी भागीदार हैं।

#### क्षाका

#### सेठ वहादुरमल सूरजमल, धोका यादगिरी (निजाम)

इस छुदुग्य का मूल निवास स्थान साथीण (पीपाड़ के पास) है। आप इवे॰ जैन समाज के स्थानक वासी आग्नाय के मानते वाले सज्जन हैं। सेट जीवमलजी के पुत्र बाल्चन्द्जी घोका देश से संवत् १९४१ में थादिगरी आये तथा आपने कपड़े का काम कान शुरू किया। आपका संवत् १९५० में स्वांवास हुआ। आपके नवलमलजी, वहादुरमलजी तथा स्र्वमलजी नामक है पुत्र हुए। सेट नवलमलबी घोका के हायों से इस दुकान के रोजगार और इज्जत को बहुत तरको मिली। आपका स्वांवास संवद् १९८५ में तथा वहादुरमलजी संवत् १९६१ में हुआ। इस समय इस परिवार में सेट स्र्वमलजी सेट नवलमलजी के द्वाक पुत्र हीरालाजजी, वहादुरमलजी के दत्तक पुत्र किशनलालजी तथा स्र्वमलजी के दत्तक पुत्र लाकान्य से सेट स्र्वमलजी के दत्तक पुत्र लाकान्य से सेट स्र्वमलजी के दत्तक पुत्र लाकान्य से सेट स्र्वमलजी के स्वांवास सेवर् १९३६ में हुआ। आप ही इस समय इस परिवार में वहें हैं। तथा दान घम के कामों की ओर आपकी अच्छी रिवे हैं। आपको दुकान यादगिरी की मातवर हुकानों में है। आपके यहाँ "बहादुरमल स्रवमलजी के मात से आदत सराफो लेन-देन का काम कान होता है। हीरालाजजी के पुत्र प्रवमलजी तथा मदनलालजी हैं।

### परिशिष्ट \*

सेठ हरचन्दरायजी सुराणा का खानदान, चुरू

इस खानदान का मूल निवास स्थान नागौर (सारवाड़) का था। वहाँ से इस परिवार के पूर्व पुरुप सेठ सुख्मलजी चूरू आकर वस गये। तभी से आपके परिवार के सन्जन, चूरू में ही निवास कर रहे हैं। आपके घालचन्द्रजी, चौथमलजी तथा हरचन्द्रायजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें बह खानदान सेठ हरचन्द्रायजी से सम्बन्ध रखता है।

सेठ हरचन्दरायजी—आप बढ़े सीघे सादे, मिलनसार पूर्व धार्मिक वृत्ति के महानुसाव थे। आप देश में ही रह कर साधारण व्यापार, करते रहे। आपका स्वर्गवास होगया है। आपके उगरचन्द्रजी, स्तीरामजी मुजालालजी पूर्व शोभाचन्द्रजी नामक चार प्रज हुए !

ॐ जिन खानदानों का परिचय मृल से लपना रह गया, या जिनका परिचय पुस्तक हपने के पश्चात भात हुआ, इन परिचारों का परिचय "परिशिष्ट" में दिया जा रहा है।

#### THUTE

#### सेठ जगन्नाथ नथमल बागमार, वागलकाट

इस परिवार का मूळ निवास ळूणसरा ( कुचेरा के पास ) जोचपुर स्टेट है। इस परिवार के पूर्वज सेठ रिड्मलजी बागमार के पुत्र सेठ थानमरुजी बागमार संवत् १९३२ में बागलकोट आये, तथा, भागीदारी में रेशमी सूत का न्यापार शुरू किया। आप संवत् १९७८ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सेठ जगन्नाथजी बागमार का जन्म संवत १९३५ में हुआ । आपने तथा आपके पिताजी ने इस दुकान के ज्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया । आप कपढ़ा एमोशिएसन के अध्यक्ष हैं। बागलकोट के ज्यापारिक समाज में आपको दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ जगवायनी के पुत्र नयमलजी का जन्म संवत् १५६१ में हथा। आप फर्म के व्यापार को तत्परता से सम्हालते हैं। आपके पुत्र हेमराजजी, पुत्रमंचन्दजी, हंसराजनी, तथा केवलचन्दजी हैं । आपके यहाँ बागलकोट में सूती कपदे का न्यापार होता है ।

# कु चे रिया सेठ खींबराज अभयराज कुचेरिया, पुलिया

्यह परिवार बोराबड़ ( जोपपुर स्टेट ),का निवासी है। देश से सेट गोपाछजी क्रवेरिया संवत १९१० में न्यापार के लिये पुलिया आये । आप सुंबत् १९५० में स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र अभयराजजी ने व्यवसाय को उन्नति दी। आप भी संवत १९५८ में स्वर्गवासी हए। आपके खींवराजली तथा मोतीलाळजी नामक २ प्रत्र हुए, इनमें खींवराजजी विद्यमान हैं। कुचैरिया खींवराजजी का जन्म संवत १९३८ में हुआ। आपने १९६० में रुई अनाज और किराने की दुकान की। तथा इस व्यापार में अच्छी सम्पत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त की । आप स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाले हैं, तथा धार्मिक कामों में सहयोग छेते रहते हैं आपके प्रत्र नेमीचन्दनी तथा बरदीचन्दनी न्यापार में सहयोग छेते हैं।

# हाड़िया सेठ दलीचंद मूलचंद हड़िया, वलारी

यह परिवार सीवाणा (मारवाड़) का निवासी है। वहाँ से सेठ दलीचन्दजी अपने आता झराबी के साथ लेकर संवत १९३० में वलारी आये । तथा मोती की फेरी छगाकर दस पन्दह हजार रुपयों की सम्पत्ति उपातित की. और संवत् १९४४ में "दलीचर झुड़ाजी" के नाम से कपहे का कारवार शरू किया। आप दोनों बंध कमशः संवत् १९६५ तथा १९६० में स्वर्गवासी हए । आप दोनों बन्धओं ने मिलकर लगभग ३ लाख रुपयों की सम्पत्ति इस न्यापार में कमाई । सेठ दर्लीचन्द्रजी के रघुनायमलजी, मूलचन्द्जी तथा आस्रामजी नामक १ पुत्र हुए । सेठ रघुनाथमलजी, १९७७ में गुजरे । इनके बाट यह दुकान जपर के नाम से न्यापार कर रही है। इन तीनों साइयों के नाम पर श्री छोगालासजी टसक

## श्रींसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ सुन्नालालजी सुराना, चूरु.



र्ङ॰ हनुतमलजी सुराना, चूरू.





कुँ० हिम्मतमलजी सुराना, चूरू.

का कलकत्ता व चुरू की भोसवाल समान में अच्छा सम्मान था। आप चुरू पिंजरापोल के समायित भी रह चुके थे। आपके विवार बढ़े सुधरे हुए थे। आपने अपनी सृत्यु के समन ५००००) का एक वृहर् दान निकाला है जिसका एक दृस्ट भी कायम कर गये हैं। इस दान की रकम का उपयोग विधवाओं को सहायता पहुँचाने तथा जात्योज्ञति के कारयों में किया जायगा। इस दान के अतिरिक्त आपने चुरू और कलकत्ता की कई संस्थाओं को बहुत दृष्य दान दिया है। आप के कोई पुत्र न होने से सेठ हो। आप कर के पौत्र (सेठ तिलोकचन्द्रजी के पुत्र ) वानू हनुतमलजी आपके नाम पर दत्तक आये हैं। आप बड़े मिलनसार एवं उत्साही नवयुवक हैं। आप का इस समर मेससं "इरचन्दराय मुझालल" और "मुझालल हनुतमल" के नाम से वैद्धिण तथा किराया का स्वतन्त्र काम होता है। आप ओसवाल तेरापन्थी विद्यालय के सेकेटरी रह चुके हैं। वर्त्तमान में आप "ओसवाल नवयुवक समित" की ओर से व्यायामशाला के सास कार्यकर्त्ता हैं।

सेठ शोमाचन्दजी का परिवार—सेठ शोमाचन्दजी भी मिलनसार, समसदार तथा न्यापार इक्षाल सज्जन थे! आप अपने भाई के साथ न्यापारिक कामों से बढ़ी कुगलता और तथरता के साथ सहयोग प्रदान करते रहे। आपका धार्मिक कार्यों को ओर भी अच्छा लक्ष्य था। मगर कम वय में ही आपका स्वर्गवास होगया। आपके स्वर्गवास के पश्चात् आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नौनाजी ने तेरापन्थी सम्प्रदाय में दीक्षा प्रहण करली। ओप इस समय विद्यमान हैं। आपके पुत्र तिलोक वन्दजी हैं।

सेठ तिलोकचन्दर्श--आपका जन्म संबत् १९४० में हुआ। आप प्रारंभ से ही न्यापार कुशल इदिमान तथा समसदार सःजन हैं। आर इस समय कलकता व थली प्रांत की बोसवाल समाज के प्रमुख कार्व्य कर्चाओं में से एक हैं। आप मारवाड़ी चेन्यर ऑफ कामसे, मारवाड़ी एसोसिएशन, जैन व्वेताम्बर तेरापन्थी समा, जैन व्वेताम्बर तेरापन्थी विद्यालय, विद्युद्धानन्द सरस्वती विद्यालय व अस्पताल, मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, मारवाड़ी ट्रेड एसोसिएशन, चुरू पींजरापील, ओसवाल समा, ओसवाल नवयुवक समिति आदि कई संस्थाओं के सेकेटरी, उपसभापति व सभापति आदि पर्दो पर कई बार काम कर चुके हैं। प्रायः ओसवाङ समाज की सभी सार्वजनिक समाओं में आए पूर्ण रूप से सहावता देते तथा उसमें प्रमुख भाग छेते हैं। बिहार रिलीफ फंग्ड में आंग्ने आर्थिक सहायता पहुँचा कर बहुत से ओसवाल नवयुवकों को सेवा कार्क्य के लिये बिहार भेजने में बहुत कोशिश की थीं। इसी प्रकार की अन्य सार्वजनिक सेवाओं में आप भाग छेते रहते हैं। आरके हजुतमलजी, हिम्मतमलजी, बच्छराजजी तथा हंस-राजजी नामक चार पुत्र है। इनमें वाबू हतुतमळजी, सेठ मुखालाळजी के नाम पर दत्तक गये हैं। श्रेष सव भाई मिलनसार सज्जन हैं। बाबू हिम्मतमलजी एवं बच्छराजजी न्यापार में भाग लेते हैं तथा हंसराजजी पढ़ते हैं। आपका इस समय कलकत्ता में 'हरचन्दराय श्रोभाचन्द' 'सुराना ब्रद्सं,' 'तिलोकचन्द हिम्मतमल के नामों से जमीदारी, बैङ्किंग, जूट वेलिंग व शिपिंग का काम होता है तथा जैपुरहाट ( बोगड़ा ) में भापका एक राइस मिछ चल रहा है। यह फर्म कलकरों की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित समझी जाती हैं। इस फर्म की यहां पर बढ़ी २ इमारतें बनी हुई हैं।

सठ उगरचन्द्रजो का पोरंशार—सेठ उगरचन्द्रजो सीचे सादे और धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे।
आप चुरू से न्यापार के निमित्त कठकत्ता आये थे। मगर प्रायः आप देश में ही रहा करते थे। आपका
स्वर्गवास होगया है। आपने रतीरामजी के प्रत्र धनराजजी को अपने वाम पर दत्तक लिया। सेठ धनराजजी भी साधारण स्थिति में न्यापार करते रहे। आपका भी स्वर्गवास होगया है। आपके स्वर्गवास
के पश्चात् आपकी धर्मपत्नी सिरेकुँवरजी तथा आपके पुत्र श्री सोहनलालजी ने जैन धर्म के तेरापन्थी
सम्प्रदाय में दीक्षा ग्रहण करली। श्रीमती सिरेकुँवरजी का स्वर्गवास होगया है। श्री सोहनलालजी इस
सम्प्रदाय में संस्कृत के विद्वान तथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते हैं।

सेठ रतिरानजी का परिवार — आप भी देश से कलकत्ता न्यापार निसित्त आये थे। आपने सर्वे प्रथम दलाली का काम प्रारंभ किया था। कुछ समय परचात् आप अपने भाइयों से अलग होकर अपना स्वतन्त्र व्यापार करने लगे थे। तभी से आपके परिवार के सज्जन अलग व्यवसाय करते हैं। अपके सुगनचन्दजी, प्रनराजजी, खुवचन्दजी तथा हजारीमलजी नामक थ प्रत्र हुए। पहले पहले आपने मेससे सुगनचन्द हजारीमल के नाम से घोती जोड़ों का काम छुरू किया। इस फर्म का व्यवसाय सं० १९६० के किया साझे में चलता रहा। तदनन्तर आप सब लोग अलग र व्यवसाय करने लग गये। इस समय सिठ सुगनचन्दजी देश में ही निवास करते हैं। आपके चम्पालालजी, प्रेमचन्दजी, नेमचन्दजी तथा मैंवर-लालजी नामक चार पुत्र हैं। सेठ धनराज्ञती सेठ कगरचन्दजी के नाम पर दत्तक चले गये। सेठ खूव-चन्दजी का स्वरंगसार होगया है। आपके सुमेरमलजी नामक एक पुत्र हैं। आप इस समय अपने काका सेठ हजारीमलजी के साथ काम करते हैं। सेठ हजारीमलजी वड़े योग्य, मिलनसार तथा धार्मिक प्रकृति के पुरुष हैं। आप आज कल मेससी हजारीमल माणकचन्द के नाम से सुता पट्टी में घोती जोड़ें। का व्यापार करते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी लुक्सलेन में एक छातों के व्यवसाय की कर्म तथा छातों का कारसाना भी है। आपके पुत्र बाо माणकचन्दजी इस समय पद रहे हैं।

सेठ मुजालालजी का परिवार—इस परिवार में सेठ मुजालालजी बढ़े नामांकित व्यक्ति हुए । परिवार की उन्नति का सारा श्रेय आप को ही है। आप सबसे पहले संवत् १९२७ में देश से ध्यापार निमित्त करकत्ता आये और दलाली का काम प्रारंभ किया। आप बढ़े ही व्यापार कुराल, होनहार तथा होशियार सज्जन थे। अपने अपनी, व्यवहार कुरालता, व्यापार चातुरी तथा होशियारी से दलाली में अच्छी सफलता प्राप्त की। आप बढ़े परिश्रमी तथा अप्रसोची सज्जन थे। दलाली में धनोपार्जन कर आपने अपने आर्थिक उत्थान के हेतु अपने छोटे आता शोमाचन्दजी के साक्षे में 'मजालाल शोभाचन्द सुराणा' के नाम से संवत् १९४० में स्वतन्त्र फर्म स्थापित की और इस पर निलायत से घोती जोड़ों का कारवार चान्न किया। इस व्यवसाय में आपको बहुत काफी सफलता प्राप्त हुई। आपके व्यवसाय की ज्यों र सफलता मिलती गई खों खों उसे बढ़ाते गये और उसमें लालों रुपये की सम्पत्ति उपार्थित की। आप की फर्म पर विकायत से घोती जोंड़ों का आयोश उसमें लालों रुपये की सम्पत्ति उपार्थित की। आप की फर्म पर विकायत से घोती जोंड़ों का आयोशट इम्पोर्ट होता था। आप बढ़े बुद्धिमान तथा अध्यवसायी सल्जन थे। आप बुद्धावस्था में चुरू में ही रहते रहे। आपको साधु सेवा की भी यही लगन थी। आपका अन्तिम जीवन साधु सेवा में ही ज्यतीत हुआ। अभी आपका संव १९९१ में स्वर्गवस हुआ है। आप

## म्रोसवाल जाति का इतिहास





स्व॰ सेठ भैरोदानजी सुराना, पिंहहारा.

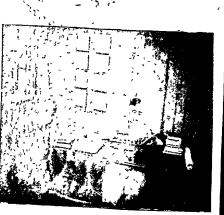

कुँ॰ हंसराज**जी सुराना, चू**रू



कुँ॰ सुमेरमलजी बोथरा (रामलाल नयमल) सरदार शहर.

( परिचय परिशिष्ट में )

#### सेठ महासिंह राय मैघराज बहादुर (चोपड़ा कोठारी) का खानदान, मुशिदाबाद

इस परिवार के पूर्व पुरुषों ने जोधपुर और जेसलमेर राज्य में अच्छे २ काम कर दिखाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि, ये रोग वहाँ के दीवानगी के पर को भी सुशोभित कर जुके हैं। इन्हीं की सन्ताने किसी कारणवश गेर सर नामक स्थान पर आकर रहने लगीं। कुछ वर्षों पश्चात कुछ लोग तो थींकानेर चले गये एवम सेठ रतनचन्द्रजी, सहासिंहजी और आसकरनजी तीनों बंधु मुशिदाबाद आकर बसे। यहाँ आकर आप लोगों ने अपनी प्रतिमा के यल पर सम्बत् १८१८ में ग्वालपाड़ा में अपनी फर्म स्थापित की। इसमें सफलती मिलने पर कमशः गोहादी और तेजपुर में भी अपनी शाखाएँ स्थापित कीं। उस समय इस फर्म पर वैकिंग, रवर और चायवागान में रसद सप्लाय का काम होता था। सेठ महानिंहजी के पुत्र मेधरानजी हुए।

राय मेघराजनी बहादर—आएके समय में इस फर्म की बहुत तरको हुई और वीसियों स्थानों पर इसकी शाखाएँ स्थापित की गईं। जाप बढ़े व्यापार चतुर पुरुष थे। भारत सरकार ने आपके कार्यों से प्रसन्न होकर सन् १८६७ में आपको "राय बहादुर" के सम्मान से सम्मानित किया। आपका सन् १९०१ में स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र बाबू जालिमचन्द्रजी और प्रसन्नचन्द्रजी—सन् १९०७ में अलग र हो गये।

सेठ आलिमण्ट्यी का परिवार—सेठ जालिमचन्द्रजी भी बढ़े धार्मिक और ज्यवसाय-कुशल व्यक्ति थे। आपके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम कमशः बा॰ धनपतिसहजी, रूस्मीपतिसहजी, खड़गसिंहजी, जस-बन्तिसहजी और दिलीपिंसहजी हैं। आप सब लोग बढ़े मिलनसार और शिक्षित सज़न हैं। वर्तमान में आप लोग उपरोक्त नाम से व्यवसाय कर रहे हैं। आपकी फर्मे इस समय तेजपुर बालवाड़ा, गोहाटी, विश्वनाय, बढ़गाँव, उरांग, माणक्याचर, मुश्तिशबाद, धुलियान, युदारोही, लीयागंज, सिराजगंज, बालीपाड़ा, पुरानाधाद, नयाघाद, लादमबाढ़ी, डुढ़गांव, चुढ़ैया, पामोई, टांगामारी, सांकूमाया, गंभीरीघाद, कदमतला जांजियां, फूलसुन्दरी, झढ़ानी, वांसवाढ़ी, सुर्सिया, बढ़गाँव हाट, पावरी पारा, लावकुवा, गोरोहित इत्यादि स्थानों पर हैं। इन सब पर जर्मीदारी, जुट और वैकिंग का न्यापार होता है।

सेठें प्रसन्नवदनी का परिवार—सेठ प्रसन्नवन्दनी ने अलग होने के बाद "प्रसन्नवन्द फर्तिसिंह" के नाम से ज्यापार प्रारम्भ किया। आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके भंवरिसहनी और फर्तिसिंहनी नामक दो पुत्र हैं, इनमें से भंवरिसहनी का स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र कमलपतिसहनी हैं। वाद फर्तिसिंहनी सुशिदावाद में ज्यापार करते हैं। तथा क्मलपतिसिंहनी कलकत्ता में रहते हैं यह परिवार मन्दिर सम्प्रदाय का अनुवाधी है।

#### चौपड़ा राजरूपजी का खानदान, गंगाशहर

हस परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान मण्डोवर का था। वहाँ से इंस खानदान के पूर्व पुरुष का कापड़ेद, कुचौर तथा देराजसर में आकर बसे थे। तदनंतर सम्बद् १९६७ में इस खानदान के वर्तमान पुरुष श्री शौगसल्जी चौपदा गंगा शहर आकर वस गये तभी से आप लोग गंगाशहर में निवास कर रहे हैं। इस खानदान में सेट राजरूपजी हुए। आपके रतनवन्दजी दुर्गदासजी, करमचन्दजी, इरकचंदजी सरदारमल्जी सथा ताजमल्जी नामक छः पुत्र हुए।

#### सेठ रतनचंद जवरीमल सुराना, पाइहारा

इस सानदान के छोगों का मूल निवास स्थान नागौर (भारवाइ) का था मगर बहुत वर्षों से इस परिवार के सैठ मल्डकचन्दनी पिंदहारा में आकर बस गये थे। तभी से आपके वंदान वहीं पर निवास कर रहे हैं। आप खेती वगैरह का काम करते थे। आपके पुत्र-रतनचन्दनी सबसे पहले देश से बंगाल आये और माहीगंज में अपनी फर्म स्थापित की। आप बढ़े सक्तन तथा कुशल व्यापारी थे। आपके हरकचन्दजी तथा मेरोंदानजी नामक दो पुत्र हुए।

आप दोनों भाई भी देश से ज्यापार निमित्त करूकता आये और सबसे प्रथम सदाराम प्रनचंद मण्याकों की करूकता फर्म पर सर्विस की। इसके पश्चात आपने सरदार शहर निवासी सेठ जुजीलाल जी बोधरा के स से में मेससे जुजीलाल मेरोंदान के नाम से फर्म खोली। इस फर्म की कुट के ज्यवसाय में अच्छा लाम रहा। संवत १९८८ तक इस फर्म पर आपका साम्रा रहा। तदनन्तर आप लोगों का पार्ट अलग अलग होगया। जिस समय उक्त फर्म साझे में चल रही थी उस्त समय इस खानदान की सं० १९८९ में रतनचन्द जवरीमल के नाम से करूकता में एक स्थतन्त्र फर्म खोली गई थी। वर्तमान में आप लोग इसी नाम से स्वतन्त्र ज्यापार करते हैं। सेठ मेरोंदानजी बढ़े नामी, मिलनसार तथा प्रतिष्ठित सज्जन थे। आपका संवत् १९८८ में स्थानताती नामक एक पुत्र हैं। संवत् १९८८ में स्थानताती नामक एक पुत्र हैं।

सेंद्र मेरोंदानजी के भँवरलालजी, जबरीलालजी तथा पद्मालालजी नामक तीन पुत्र हैं। इनमें से प्रथम दो भली प्रकार न्यापार सचालन करते हैं। तीसरे अभी पद रहे हैं। आप लोग जैन तैरापन्थी सम्प्रदाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान को कलकत्ता, आलमनगर (रगपुर), रहिया, शिव गंज, काली बाजार आदि स्थानों पर फर्मे हैं जिन पर जूट का काम होता है। पदिहारे में यह खानदान प्रतिष्ठित माना जाता है।

सेठ बच्छराज कन्हैयालाल सुराणा, बागलकोट

यह परिवार पी ( मारवाड़ ) का निवासी स्थानकवासी जैन समाज का मानने वाला है। इस परिनार के पूर्वज सेठ नयमळ्जी सुराणा रूगभग संवत् १९३० में स्वर्गवासी हुए।

केठ वच्छराजजी सुराणा—सेठ नयमलजी के पुत्र वच्छराजजी सुराणा का जन्म संवत् १९२९ में इंगा! १६ साल की वय में आप बागलजोट आये, तथा "यहाँ सर्विस की। संवत् १९५५ में आपने भागीदारी में रेशम का व्यापार आरम्भ किया। एवम् १९७० में आपने अपनी स्त्रतन्त्र दुकान की। भागीदारी में रेशम का व्यापार आरम्भ किया। एवम् १९७० में आपने अपनी स्त्रतन्त्र दुकान की। आपके हायों से व्यापार और सम्मान की उन्नति हुई। इस समय आप यागलनेट के ५ सालों से आनरेरी आपके हायों से व्यापार और सम्मान की उन्नति हुई। इस समय आप यागलनेट के पानांतित व्यक्ति हैं। मिलस्टेंट वृद्ये २ सालों से मामांतित व्यक्ति हैं। मिलस्टेंट वृद्ये २ सालों की ओर आपकी अच्छी रुचि है। आपके प्रत कार्या वागलनेट तथा गुलेजगुड में इंगा! आप उत्साही युवक है, तथा व्यापार में माग लेते हैं। आपके यहाँ यागलनेट तथा गुलेजगुड में "कन्हेंयालाल" के नाम से रेशमी स्त, लग तथा रेशमी वर्षों का व्यापार होता है। गुलेज गुढ में "कन्हेंयालाल सुराणा" के नाम सामकी माला २१ सालों से हैं। इसी तरह बागलकोट और योजापुर में "कन्हेंयालाल सुराणा" के नाम सामकी माला २१ सालों से हैं। इसी तरह बागलकोट और योजापुर में "कन्हेंयालाल सुराणा" के नाम सामकी माला २१ सालों से हैं। इसी तरह बागलकोट और योजापुर में "कन्हेंयालाल सुराणा" के नाम सामकी माला २१ सालों से हैं। इसी तरह बागलकोट और योजापुर में "कन्हेंयालाल सुराणा" के नाम सामकी माला २१ सालों से होता है। इस सब स्थानों पर आपकी हुकान प्रतिष्ठा सम्पन्न मानी जाती है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ राय मेघराजजी कोठारी बहादुर, सुशिदाबाद.



स्व॰ सेठ जालिमसिहजी कोठारी, गुणिदाबाद.



स्व॰ सेठ प्रसत्तचद्त्री कोठारी, मुशिदायाट.



यायू होगमलजी चीत्रा, गंगागहर

श्री तिलोकचन्द्रजी वहे प्रतिष्ठित तथा न्यापार कुशल सज्जन थे । आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ था । आप दिनाजपुर के म्युनिसीपल कमिश्नर भी रह चुके हैं। दिनाजपुर फर्म का आपने बड़ी योग्यता से संचालन किया था । आपका संवत् १९८१ में स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र लाडवन्द्रज्ञी हैं।

श्री फतेचन्द्रजी —आपका जन्म संवत् १९ ० में हुआ। आप चौपड़ा रामिसिहजी के नाम पर दक्त गये ये छेकिन रामिसिहजी की धर्मपत्नी अत्यंत तपित्निनी थी अतः आप सन के शामिल ही रहते हैं। आप बढ़े चोग्य, समझदार तथा हुदिमान सज्जन हैं। इस समय आप इनकमटेक्स ऑक्रीसर हैं। आपके रतनचन्द्रजी, लगानमलजी तथा अमरचन्द्रजी नामक तेन पुत्र हैं। सुगनचन्द्रजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप मिलनसार हैं तथा इस समय फर्म के सारेकाम को संचालित कर रहे हैं। आपके पृथ्वीराजजी नामक एक पुत्र हैं।

#### गोठी परिवार, सरदारशहर

इस परिवार के छोग बहुत समय से सादार शहर हो में निवास करते चले आ रहे हैं। इस परिवार में सबसे पहले सेठ चिमनीरामजी और आपके भाई चौधमलजी दिवालपुर गये, पुत्रम् वहाँ सर्विस्त की। पहचात वहाँ से आप लोग जलपाईगोड़ी चले गये। वहाँ बाकर आपने अपनी फर्म स्थापित की, पुत्रम उसमें बहुत सफलता प्राप्त की। आप हो लोगों ने वहाँ बहुत सी जमीदारी भी सरीद की। सेठ टीकमचन्दानी के ६ पुजों में से चिमनीरामजी अविवाहित हो स्वर्गवासी हो गये। शेर के नाम क्रमका जीवनदासजी, चौधमलजी, पांचीरामजी, वस्तावरमञ्जी और हीरालालजी था। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया है। आप लोगों के पश्चात इस कर्म का संचालन आप हे पुजों ने क्रिया। आप लोगों की जमीदारी बीकानेर स्टेट, जलपाईगोड़ी, पवना पुत्रम् रंगपुर जिले में हैं। यह जमीदारी अलग २ विभाजित है। संवत १९९५ से आप लोगों का व्यवसाय अलग २ हो गया। इस समय इस परिवार की चार शास्त्रां हो गई जो मिन्न २ नाम से लपना व्यवसाय करती है। जिसका परिचय इस प्रकार है।

चीयमल जैचन्दलाल-इस फर्म के माल्कि सेठ विरहोचन्दली गोठी और आपके पुत्र मदनवन्द

जी और जयचन्द्रहालजी हैं। सेठ विरदीचन्द्जी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

गिरभारोगल रामकाल—इस फर्म के वर्तमान संचालक सेठ रामलालची गोठी हैं। आपको जुट के व्यापार को अच्छी जानकारी है। अपनी कलकरें की सम्मिल्ति फर्म की सारी उचति का अर्थ आप ही को है। आपके चम्पालालजी, झानलालजी, नेमीचन्दवी, हजुसानमलजी और रतनचन्द्रजी नामक पांच पुत्र हैं।

गिरवारीमल अमयचन्द-इस फर्म के मालिक सेड गिरधारीमळती के पुत्र अमयबन्द्वी और

सुमेरमञ्जी हैं। आप दोनों ही मिल्नसार और उत्साही नवयुवक है।

सरदारमळ शुमकरन-इस फर्म के मालिक सेठ सरदारमळजी के वंशन हैं।

जीहरी लामचन्दजी सेठ ( राकां ) का खानदान, कलकता

इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवास स्थान जयपुर का है। यहाँ पर सेठ अमीचन्द्रजी बड़े नामी व्यक्ति हो गये हैं। आपके करुद्रम्लजो, धनसुखदासजी, हानूलालजी तथा चन्द्रमानजी नामक बार ्षीपड़ा कर्मचन्द्र्जी का परिवार —चोपड़ा करमचन्द्र्जी के प्रसावजी, लाभूरामजी तथा गुमानीरामजी नामक १ पुत्र हुए । आप तीनों भाई देश से न्यापार निमित रंगपुर क्षाये और माहीगंज (रंगपुर)
में वहीं की प्रसिद्ध फर्म मेसर्स मौजीराम इन्द्रचंद नाहठा के यहाँ सर्विस करते रहे । सेठ पूसराजकी
बहे बुद्धिमान सथा क्षरके व्यवस्थापक थे । कापको वंगला मापा का भी अच्छा ज्ञान था । काप रंगपुर जिले
के नामी व्यक्ति हो गये हैं । आप रंगपुर जिले की म्यु॰ क० के मेम्यर भी थे । आपका स्वदेश प्रेम भी बढ़ा
बढ़ा चढ़ा था । सन् १९०५ की वंगाल स्वदेश सुन्हमेंट में आपने अप्र माग लिया था तथा तभी से आप
स्वदेशी बखों का उपयोग किया करते थे । आप ही के समय में सम्बद्ध १९५० में छोगमल तिलोकचन्द्र
चौपड़ा के नाम से माहीगंज से सेठ हरकचन्द्रजी के पुत्र वीदामलजी के साह्म में स्वतंत्र फर्म स्थापित की गई।
सम्बद्ध १९८१ में इस फर्म की एक शाला कलकत्ता में भी सोलेली गई थी । सम्बद्ध १९८७ के पक्षात् सेठ
वीदामलजी व पुत्रराजजी के परिवार वाले अलग २ हो गये । सेठ पूसराजजी के छोगमलजी तथा रावतमल
जी नामक दो पुत्र हुए।

ही छोगमलजी चैपदा—आपका जन्म सम्बत् १९४० में हुआ। आपने सन् १९०५ में बी० प् तया सन् १९०८ में एठ० एठ० बी० की परीक्षाएँ पास की । इस समय आप सारे परिवार में समहादार, योग्य तथा बुद्धिमान सजन हैं । आप कलकत्ते की ओसवाल समाज के नामी वकीलों में से एक हैं। आप मारावादी चेम्बर आफ कामसे, मारवादी एसोसिएशन, ओसवाल समा, ओसवाल नवशुवक समिति आदि कई संस्थाओं के सेकेटरी, मेम्बर तथा प्रधान कार्य्यकर्ता रहे हैं। आपके इस समय गोपीचन्द्रजी, भोजराज जी, मेघराजजी, अजीतमलजी तथा भूरामलजी नामक पाँच पुत्र हैं। इनमें गोपीचन्द्रजी ने सन् १९३३ में एल० एल० बी० पास किया है। शेप सब न्यापार में माग लेते हैं।

तेठ लाभूरामजी के पुत्र मंगलचन्द्रजी लाहीर की फर्म पर बलीहज फायर इंखुरंस कं • स्विट्रज़र्-लैण्ड की जनरल एजेन्सी का सब काम देखते हैं। चीपड़ा गुमानीरामजी के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी, विलोकचंद्रजी तथा प्रतापमलजी फर्म के काम में सहयोग लेते हैं। आप लोगों की प्वंसी में उक्त इंन्छुरंस कंपनी की पालिसियाँ भी इरयुकी जाती हैं। आप लोगों की "लोगमल रावदमल" के नाम से कलकत्ता में भी एक फर्म है।

तेठ हरफचन्दजी का परिवार—सेठ हरकचन्दजी के दूरामळजी, रामसिंहजी, धनराजजी, बीरामळजी, जोतावरमळजी तथा गुमानीरामजी नामक छः पुत्र हुए। सेठ रामसिंहजी व बीदामळजी देत से रंगपुर तथा दिनाजपुर वाथे तथा वहाँ मौजीराम इन्द्रचन्द्र नाहटा के यहाँ सर्विस करते रहे। बाप खेग देश से वंगाळ प्रान्त में आते समय देहजी तक का मार्ग पेदळ ते करते हुए आये थे। आप यहाँ मितिछत समसे जाते थे। आपके परचात् सेठ बीदामळजी उसी फर्म पर सर्विस करते रहे। तदनंतर आपने संवत् १९५० में माहीगंज में एक फर्म स्थापित की जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इसी समय दिनाजपुर में आपने तिळोकचन्द चौपड़ा के नाम से एक स्वतंत्र फर्म मी स्थापित की थी जिस पर, बेहिंग वगैरह का ध्यापार होता था। इस फर्म पर इस समय "तिळोकचंद खुगनमळ" नाम पहला है। इसके अतिरिक्त आपकी तिळोकचन्द पृथ्वीरात के नाम से कलकता में एक और फर्म है। सेठ बीदामळजी का संवत १९६६ स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र तिळोकचन्द्रजी, फरोचन्द्रजी तथा सुगनचन्द्रजी है।

रहे। यहाँ से पेंशन होने के बाद आप वर्तमान में सीकर स्टेट में सेटलमेंट ऑफीसर हैं। आपके गोपालसिंह जी, हरकचंदजी तथा सुखचन्दजी नामक सीन पुत्र हैं। इनमें गोपालसिंहजी तो दरवपुर दत्तक गये हैं। शेष दोनों आता घर का कारवार सरहालते हैं। मेहता उमरावचन्दजी शिवगढ़ टिकाने के कामदार हैं।

हसी प्रकार शालिगरामजी के प्रपीत रूपचन्द्रजी के पुत्र सरूपचंद्रजी बाटक हैं। इनके कुटुम्ब में भी गीजगढ़ ठिकाने का काम रहा। मेहता शेरकरणजी के पुत्र चौयसलजी जनानी ड्योड़ी के तहसीलदार रहे। इनके पुत्र गोगीचन्द्रजी किश्यमान हैं। मेहता भागचन्द्रजी के पुत्र कानचंद्रजी सेट्लमेंट दिपाटमेंट में तथा नेमीचंद्रजी के पुत्र प्रभूचन्द्रजी इम्पीरियल चैंक में खनांची हैं। मेहता जोगीचन्द्रजी के पौत्र (ज्ञानचन्द्रजी के पुत्र) गुमानचन्द्रजी एवं कैवलचन्द्रजी के पौत्र (उत्तमचन्द्रजी के पुत्र) अमरचन्द्रजी हैं।

#### श्री लच्मीलालजी बोथरा, उटकमंड

लक्ष्मीलालजी बोयरा के दादा शिवलालजी तथा पिता केवलवंदनी खिवंद (मारवाई) में ही निवास करते रहे। केवलवन्दनी संवद १९५५ में स्वर्गवासी हुए। लक्ष्मीलालजी का जन्म संवद १९५२ में हुजा। आप संवद १९६५ में नीलिगरी आये, तथा मिश्रीमलजी वेद फलोदी वार्लों की भागीदारी में क्यापर आरम्भ किया। इस समय आप उटकमंड में "लेटमल मुलवंद एण्ड कम्पनी" नामक फर्म पर बैंकिंग फेंसी गुड्स एण्ड जनरल हापसे विजिनेस करते हैं। एवम यहाँ के व्यापारिक समाज में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। श्री लक्ष्मीलालजी स्वान व्यक्ति हैं। आपके हार्यों से व्यापार को तरकी मिली है। आपके पुत्र भोमराजजी कासकाज में माग लेते हैं, तथा रामलालजी और मैंवरलालशी पढ़ते हैं।

#### कोठारी जवाहरचन्दजी दूगड़ का खानदान, नामली

इस परिवार के पूर्वन अमरसिंहजी दूगह ने नागोर से जालोर में अपना निवास बनाया । इनके पत्रचाद महेराजी, जेवंतजी, मेरूसिंहजी और पंचाननजी हुए । पंचाननजी ने अनेकों राज्यकीय कार्य्य किये । कहा जाता है कि हन को "रावराजा बहादुर की पत्रवी" तथा १२ गाँव जागोर में सिछे थे और संबद १०६५ में इन्हें सोने की सांट, हाथो, कहा. मोती और पालकी सिरोपाव इनायत हुआ । सम्बद १०७१ में विठोर नामक गाँव को एक लड़ाई में आप काम आये । आपके पुत्र बल्हजी, सीनगरा राजपूत नायक के साथ मालवा को ओर गये, और उनके साथ नामली में आवाद हुए । तथा वहाँ कोटार और कामदारे का काम करने के कारण "कोटारी" कहलाये । वल्हजी के पश्चाद क्रमशः जीवराजनी और सूर्यमलजी हुए । सूर्यमलजी के स्वर्गवासी होने के समय उनके पुत्र गुलावचन्दजी, जवाहरचन्दजी तथा होराचन्दजी छोटे थे। कोटारी हीराचन्दजी कै के विर्थ हो के किये थे, कविरव शक्ति के कारण कई दरवारों में आपको उच्च स्थान मिला था।

कोठारी जवाहरचन्दनी—आपका जन्म सम्वत् १८८१ में हुआ। आप बाल्य काल से ही होनहार व्यक्ति थे। नामली ठाकुर के छोटे आता वल्तावरसिंहनी के साथ आप रतलाम दरबार बल्बन्तसिंहनी के पास आया जाया करते थे। जब महाराजा बल्बन्तसिंहनी के पुत्र मेर्स्सिहनी राजगद्दी पर बैंटे, तब उन्होंने कोटारी जवाहरचन्दनी को दीवान का सम्मान दिया। तथा इनको कुछ जागीर भी इनाबत की। सम्बद् १९२१ में महाराजा के स्वर्गवासी हो जाने पर आप वापस नामली चले गये। सम्बद् १९०६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर कोटारी हीराचन्दनी के बढ़े पुत्र सुमानसिंहजी दत्तक आये। आपके

पुत्र हुए । इनमें से प्रथम दो भाइयों ने संबद १८०० के करीब मिर्जापुर जा कर अपनी व्यापार कुशलता और होशियारी से रुई तथा गल्ले के व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त की । आप लोगों का स्वर्गवास हो गया है । सेठ कल्ल्युमलती के नथमलती नामक एक पुत्र हुए जिनका युवावस्था में ही देहावसान हो गया । आपके नाम पर अजमेर से सेठ लाभचन्द्रजी गेल्ड्स दसक लिये गये।

सेठ लामचन्दकी—आप इस परिवार में बढ़े नामांकित न्यक्ति हो गये हैं। आप बढ़े दुद्धिमान ज्यापार चतुर तथा प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपने करीब ८० वर्ष पूर्व कळकते में जनाहरात का न्यापार किया तथा सेठ मोतीचन्दनी नखत के साझे में करीब ३५ वर्षों तक "लामचन्द मोतीचेंद्" के नाम से जनाहरात का सफलता पूर्वक व्यवसाय किया। यह फर्म बढ़ी प्रतिष्ठित और कोर्ट जुएलर रही तथा वाहसराय आदि कई उच्च पदाधिकारियों से अपाइन्टमेंट भी मिले थे। सन् १९३६ में टक्त फर्म के दोनों पार्टनर अलग २ हो गये। तभी से सेठ लाभचन्दनी के पुत्र लामचन्द सेठ के नाम से स्वर्तन्न जनाहरात का न्यापार कर रहे हैं।

इस फाँके वर्तमान संचालक लाभचन्दानी के पुत्र सीभागचंदनी, श्रीचन्द्रनी, श्रमयचन्द्रनी, छलमी-चन्द्रनी, इरकचन्द्रनी, विनयचन्द्रनी एवं कीरतचन्द्रनी हैं। इनमें प्रथम चार ज्यवसाय का संचालन करते हैं। जाप लोग मिलनसार तथा शिक्षित सज्जन हैं। चोप तीन भाई पद्ते हैं। आप लोगों का आफीस इस समय ७ ए. लिन्डसे स्ट्रीट में है नहाँ पर ज़नाहरात का व्यवसाय होता है। आप लोगों की कलकरों में बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी है। आपके पितानी द्वारा स्थापित किया हुआ। श्री 'लाभचन्द्र मोतीचन्द्र' जैन की प्रायमरी स्कूल कलकते में खुचारुरूप से चल रहा है। इसके लिये लाभचन्द्र मोतीचन्द्र नामक फर्म से ४००००) का एक ट्रस्ट भी कायम किया गया था।

#### बच्छावत मेहता माण्कचन्द मिलापचन्द का खानदान, जयपुर

इस खानदान के पूर्वन मेहता मेरोंदासजी सं० १८२६ में जोघपुर से जयपुर आये। इनके सवाईरामजी, सालिगरामजी तथा शेरकरणजी नामक तीन प्रत्र हुए। इनको "मौजे मानपुर टीला" (चाटपू तहसील) नामक गांव जागीर में मिला जो इस समय तक सवाईरामजी की संतानों के पास मौजूद हैं। सवाईरामजी के पुत्र उदयचन्दजी तथा साहिचचन्दजी हुए। उदयचन्दजी के विजयचन्दजी, माणक चन्दजी तथा मिलापचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें माणिकचन्दजी, साहिचचन्दजी के नाम पर एक गये। मेहता उदयचन्दजी राज का काम तथा साहिचचन्दजी गीजगढ़ दिवाने के कामदार और महारानी तंवरजी व चम्पावतजी के कामदार रहे। इसी प्रकार माणकचंदजी और मिलापचंदजी शिवगढ़ दिकाने के कामदार रहे। मेहता मिलापचंदजी के पुत्र रामचन्द्रजी तथा माणकचंदजी के लक्ष्मीचंदजी, अखेचंदजी, नेमीचंदजी, गोपीचंदजी तथा माणचंदजी नामक पांच पुत्र हुए। इनमें अखेचन्दजी विजय-चन्दजी के नाम पर तथा गोपीचन्दजी अन्यत्र दक्तक गये। मेहता लक्ष्मीचन्दजी तथा अखेचंदजी ने गीजगढ़ दिकाने का काम किया। इन दोनों का संवत् १९७८ में स्वर्गसास हुआ।

वर्तमान में इस कुटुम्ब में मेहता नेमीचंदजी, अखेचंदजी के पुत्र मंगलचंदजी बी० ए०, मिलाए-चन्दजी के दुन्न रामचन्दजी तथा लक्ष्मीचन्दजी के पुत्र बोगीचंदजी, केवलचन्दजी, उमरावचन्दजी, जगसचंद जी और कानचन्दजी विद्यान हैं। मेहता मंगलचन्दजी जयपुर में २०१२८ सालों तक सर्वे सुपरिन्टेन्डेन्ट

158

आपके पुत्र चन्दर्नसिंहजी फौजदारी सरिरतेदार हैं, एवं फतेसिंहजी ने इंजनियरिंग परीक्षा पास की है। आप दोनों सज्जन न्यक्ति हैं। चन्दर्नसिंहजी ने पुत्र प्रतापसिंहजी पढ़ते हैं।

सिंधी इन्द्रमान्जी का पारिवार-भापके यहनमलजी तथा बाधमलजी नामक २ पुत्र हुए। सिंधी वायमकती इस परिवार में बहुत प्रतापी पुरुष हुए । आपका जन्म सम्बत् १८४३ में हुआ था । आपने महाराजा जगतींसहजी के बाल्यकाल में सम्बद् १८९७ से १९०४ तक कामदारी का काम बढ़ी होशियारी और ईमानदारी से किया। आपके लिये कर्नल दिक्सन ने लिखा था. जिसका आशय यह है कि सब रैयत राज के कामदारे से खुश और राजी है। इलाके का बन्दोबस्त दुरुस्त और खालसे के गाँव आयाद हैं |......ता० १७ फरवरी सन् १८४६ ई० | आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आप हे लिये लिखा कि ..... "सिंघी बागमल की कामदारी से राज्य बहुत भावाद हुआ" ता॰ १८ अगस्त सन् १८४५ ई॰ । उदयपर के महाराणा स्वरूपसिंहजी ने सिंघी वायमञ्जी को एक रुक्ते में लिखा था कि .....राजाधिराज होश संसाले, जब तक इसी श्याम धर्मों से बन्दगी करना".....संबत् १९०२ मगसर सुदी १५। भापने परिश्रम करके शांहपुरा स्टेट की खिराज १० हजार करवाई । आपने उदयपुर महाराणा तथा शाह-पुरा दरवार ने खिलत मेंटे कर सम्मानित किया । आपने अपनी बहुत सी स्थाई सम्पत्ति व्यावर में बनाई ! पुष्कर की घाटों में भी आपने अच्छी इमदाद दी थी। आपने वृष्ट बाडी के भीगों पर राणाजी की ओर से फौज लेकर चढ़ाई की, और उनका उपद्रव शांत किया। आपको "बांगुदार" नामक एक गाँव भी जागीर में मिला था। आपने शाहपुरा में रिखबदेव स्वामी का मन्दिर बनवाया। इस प्रकार प्रतिष्ठा मय जीवन बिता कर सं० १९०५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके प्रत्न केसरीसिंहजी २२ साल उम्र में सं० १९२१ में स्वर्गवासी हुए। इनके प्रत्न सिंघी कृष्णसिंहती हुए

सिंची कृष्णसिंहजी का जन्म संवत् १९१६ में हुआ। आपको पठन पाठन का बहुत शौक या। संवत् १९५६ के अकाल में आपने शाहपुरा की गृरीब जनता की अच्छी सहायता की थी। संवत् १९६० में आपने अपना निवास गोवर्डन में भी वनवाय। यहाँ आपने एक अच्छी धर्मशाला बनवाई। एवं मधुरा जिले के २ ग्राम एवं १ लाख ४० हज़ार रुपयों के प्रामिज़री नोट धर्माय दिये, इनकी आय से, औषधाल्य, अनायाल्य, सदावृत, विधवाओं की सहायता और छात्रवृत्तियाँ दिये जाने की व्यवस्था की तथा इसका प्रबन्ध एक ट्रस्ट के जिम्मे कर उसकी सुपरवीहान लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे की। आपने शाहपुरा में रहे माधजी का मन्दिर बनाया। संवत् १९७९ में आए स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र फर्तिसहजी बाल्यावस्था में ही गुजर गये थे। इनके नाम पर २० हजार की रकम का "साधु और जाति सेवा" के अर्थ प्राइवेट स्टक्टिया गया। कृष्णसिंहजी के यहाँ सज्जनसिंहजी बढ़ी सादढ़ी से दस साल की आयु में संवत् १९५८ में इनक आये।

सिंघी सज्जनसिंहजी शाहपुरा तथा गोवर्दन के प्रतिष्टित सज्जन है। आप गोवर्दन में क्लिप्तर बीर्ट के मेम्बर, छोक्छ बोर्ट के मैचरभैन और दिस्ट्रीक्ट एडवायजरी एक्साइज कमेटी के मैचर हैं। अपने पिताजी द्वारा स्थापित धार्मिक व सहायता के कार्य्यों को आप मली प्रकार संचालित करते हैं। आप वैष्णव मतानुवायी हैं। शाहपुरा की गोशाला के स्थापन में आपने परिश्रम उठाया है। इसी साल आपने जोसवाल सम्मेलन अजमेर के समापति का आसंग सुशोभित किया था। आप गोवर्द न के आनरेरी

पुत्र दुन्हेसिंहजी तथा वेरीसालसिंहजी विद्यमान हैं। आप दोनों सज्जनों ने जोधपुर में ही जिल्ला पाई। इस समय कोठारी दुन्हसिंहजी जोधपुर सावर में कस्टम भाजीसर हैं। और कोठारी वेरीसालसिंहजी जोधपुर स्टेट के असिस्टेंट स्टेट जाबीटर हैं। आप जोधपुर के जिल्लित समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त न्यक्ति हैं। कोठारी दुन्हेसिंहजी के पुत्र कुँवर दौलतसिंहजी, देवीसिंहजी, सज्जनसिंहजी तथा रह्नवीरसिंहजी हैं। इसी प्रकार कोठारी वेरीसालसिंहजी के पुत्र कुंवर कुंवलसिंहजी, कोमलसिंहजी, केशवसिंहजी तथा कंचनसिंहजी हैं। कुंशलसिंहजी के पुत्र भंवर स्वतंत्र कुंभार हैं।

इसी तरह इस परिवार में गुलाबचन्दजी कोठारी के पुत्र राजसिंहजी और पौत्र उनमेदसिंहजी तथा मनोहरसिंहजी हुए। मनोहरसिंहजी के पुत्र धर्मसिंहजी हैं। कोठारी हीराचन्दजी के खुमानसिंहजी, नियराजसिंहजी, सात्र्ञसिंहजी और दलेलसिंहजी हुए। तथा दलेलसिंहजी के सनेराजसिंहजी, नगेन्द्रसिंहजी, चन्द्रवीरसिंहजी और सूर्ववीरसिंहजी नामक पुत्र हुए।

#### सिंघी ( बावेल ) खानदान, शाहपुरा ( मेवाड़ )

इस परिवार के पूर्वज सेठ झांझणजी बावेक "पुर" में निवास करते थे। संवत् १५६५ में आपने एक संघ निकाला, अतः इनका परिवार सिंची कहळाया। आपकी सोळहवीं पुत्रत में देवकरणजी हुए। आप "पुर" से शाहपुरा आये। आपके साथ आपकी धर्मपत्नी छत्तमादेवीजी संवत् १०६९ में सती हुईं। इनकी सोसरी पुत्रत में नानगरामजी हुए। आप बढ़े वीर और पराक्रमी पुरुष हुए। कहाजाता है कि संवत् १८२५ में उदयपुर की ओर से उवजैन में सिंधिया फीज से युद्ध करते हुए आप काम आये थे। आपको शाहपुरा द्रखार ने ताजीम दी थी। आपको एवा सुरुरा द्रखार ने ताजीम दी थी। आपके पुत्र चतुरसुजजी, चन्द्रमानजी, इन्न्यानजी और वर्द्धमानजी हुए।

सिंघी चतुरमुजजी का परिवार—जाप भी अपने पिताजी की तरह प्रतिष्ठित हुए। आपको उदयपुर महाराणाजी ने शाहपुरा दरबार से १५०० वीघा जमीन जागीर में दिलाई। आपने अपनी जागीरों में "आव्" तामक गाँव बसाया, जो बांब "सिंघीजी के खेदें" के नाम से बोला जाता है। आप शाहपुरा के कामदार थे। उस समय आपको मोतियों के आले चढ़ाये थे। आपके गिरधारीलालजी, समरध्यसिंहजी, स्रत्जमलजी, अरीमलजी, गाइमलजी और जीतमलजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें सिंघी समरध्यसिंहजी बड़े सीघे व्यक्ति थे। स्थिति की कमजोरी के कारण आपने पुत्रतेनी "ताजीम" विनय पूर्वक वापस करती। इनके पुत्र महताबसिंहजी के समाईसिंहजी और केसरीसिंहजी नामक २ पुत्र थे। सवाईसिंहजी ने कस्रम तथा तहसीलदारी का काम बढ़ी होशियारी से किया। संवर् १९५० में आप स्वर्गवासी हुए। केसरीसिंहजी के पुत्र इन्हिंसहजी, सोमागसिंहजी और खुजानसिंहजी हुए। इनमें इन्हिंसहजी, सवाईसिंहजी के साम पर दशक गये। आप स्टेट ट्रेक्टर और खासा खजाना के आफीसर थे। आपके नाम पर आपके सतीजे (सोमागसिंहजी) के पुत्र महनसिंहजी हुक अपनिंदिहजी दक्त आये। इस समय आप शाहपुरा में सिविल जल है।

सिंघी सुजानसिंहजी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ। आप राजाधिराज्ञ उम्मेद्सिंहजी के हुँतर पदे में हाउस होव्ड आफीसर थे। इस समय आप स्टेट के रेवेन्यूमेन्बर हैं। अत्येक पास सिंघीजी का केदा तो जागीर में है ही। इसके अळावा दरवार ने आपको १ हजार की रेख की जागीर इनायत की है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री सजनसिंहजी सिघी, शाहपुरा.



बाबू भूपेन्द्रसिंहजी ८/० वा॰ धनपतसिंहजी कोठारी, मुर्शिदावाद



सेठ नेसीचन्दजी सावगसुखा (गर्योशदास जुहारमल) कलकत्त



\_\_\_\_ वा॰ श्रीरन्मनसिंहजी S/o वा॰ धनपतीसहजी कोठारी. गुशिरायान.

प्रदान है। सुजानगढ़ की जनता में आपके प्रति आदर के भाव हैं। इस समय आप नं ३० काटनस्ट्रीट में जुट का न्यापार करते हैं। आपके प्रन्न चैनरूपजी और सोहनलाटजी ब्लापार में सहयोग देते हैं।

सेठ ज्ञानचन्दरी का पीरवार—सेठ झानचन्द्रजी गोहाटों में तत्काळीन फर्म मेसर्स जोधराज जैसराज के यहीं मेनेजरी का काम देखते थे। आपके सीन पुत्र भैरोंदानजी, जीतमलजी और प्रेमचन्द्रजी हुए। भैरोंदान जी कम वय ही में स्वर्गवासी हो गये। शेष दोनों भाई और इनके पुत्र वगैरह संवत १९८७ तक जीतमळ प्रेमचन्द्र के नाम से जुट का अच्छा व्यापार करते रहे। तथा आजकळ अलग २ स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं।

सेट जीतमळजी प्रतिभा सन्पन्न व्यक्ति थे। आपने अपने समय में व्यापार में बहुत उन्ति की। आपका स्वर्गनास हो गया। आपके पुत्र माळचन्दजी, अमीचन्दजी, हुळाशचन्दजी और मिखनचन्दजी हैं। आप लोग सिरसावाड़ी में "जीतमळ जौहरीमळ" के नाम से जूटका व्यापार करते हैं।

सेठ प्रेमचन्द्रनी का जन्म संवत् १९३९ है। आप को ज्रुट के ज्यापार का अच्या अनुमव है। आपने अपनी साह्नेवाली फर्स के काम को बहुत बढ़ाया था। साथ ही कई स्थानों पर उसकी कारवार्ये भी स्थापित की थी। इस समय आप प्रेमचन्द्र माणकचन्द्र के नाम से १०५ चीना वालतर में ज्रुट का अच्या ज्यापार करते हैं। आप मिलमसार संतोषी और समझदार सज्जन हैं। आपकी यहाँ और सुजानगढ़ में अच्छी प्रतिष्टा है। आपके इस समय माणकचन्द्रनी, धनराजजी और अमोलकचन्द्रनी नामक तीन पुत्र हैं। इनमें से बा॰ माणकचन्द्रनी फर्म के कार्य्य का संचालन करते हैं। याबू धनराजजी बी॰ काम यह इंगर में पढ़ रहे हैं। आप लोगों का ज्यापार कलकत्ता के अलावा ईसरगंज, जमालपुर (मेंमनसिंह) में भी होता है। आपकी जोर से जमालपुर में जीतमल प्रेमचन्द्र रोड के नाम से एक पक्का रोड बनवाया हुआ है तथा वहाँ के स्कूल के बोर्डिंग की इमारत भी आप ही ने बनवाई है। ओसवाल विद्यालय में भी आपकी और से अच्छी सहायवा प्रदान की गई है।

#### सेठ भिखनचन्दजी मालचन्दजी सिंघी, सरदारशहर

इस लानदान के छोग लोगइ गौन के हैं। सगर संच निकालने के कारण सिंघी कहलाते हैं। काप लोगों का पूर्व निवास स्थान नायूसर नामक आम था। मगर जब कि सरदारशहर बसने लगा आपके पूर्वज भी यहीं ला गये। वहीं सेठ दुरंगदास के गुलावचन्द्रजी नामक एक पुत्र हुए। सेठ गुलावच्द्रजी जब कि १५ वर्ष के थे सरदार शहर वाले सेठ चैनरूपजी के साथ कलकता गये। पश्चाद धीरे २ अपनी पुदिसानी, इसादारी तथा होशियारी से आप इस फर्म के मुनीम हो गये। इस फर्म पर आपने फरीय ५० वर्ष तक काम किया। इसके पश्चाद संवत् १९६६ में आपने नौकरी छोड़दी प्रवम अपने पुत्र भीरतनचन्द्र मालचन्द्र के नाम से स्यांत्र फर्म खोली तथा कपढ़े का क्यापार प्रारंग किया। इस फर्म पर आपने वायर विलायत से इम्पोर्ट का काम भी प्रारंग किया था। इस कार्य में आपको बहुत सफलता रही। आपका संवत् १९८३ में स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम करनीदानजी, भीखनचन्द्रजी प्रवम मालचन्द्रजी हैं। आप तीनों सज्जन और मिलनसार हैं। करनीदानजी के भूरामळजी और रामलाळजी नामक पुत्र हैं। आप लीनों सज्जन और सिलनसार हैं। स्रामलजी के कुवमलजी नामक

मजिस्ट्रेट एवं छोकंत्रिय महाजुभाव हैं। उदयपुर दरबार ने आपको "ताजीम" बस्ज्ञी है। आपके पुत्र कुँबर गोदिन्दिसिंहजी इण्टर में पढ़ रहे हैं। इससे छोटे हुँबर मुकुन्दिसिंहजी भी पढते है। आपका परिवार शाहपुरा तथा गोवद्दंन में बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है। आपके यहाँ वमीदारी और वेंकिंग का काम होता है।

#### सुजानगढ़ का सिंघी परिवार

इस परिवार के पूर्व पुरुष जोषपुर से राज बीकाजी के साथ इघर आये थे। उन्हों की सन्तार्च चुरू, डापर वगैरह स्थानों में वास करती रहीं। चुरू में राजरूवजी हुए। आपके दे पुत्र हुए। हुनमें प्रथम मोतीसिहजी चुरू ही रहे। दूसरे कन्हीरामजी हरासर नाम के स्थान पर चले आये। तीसरे करनीदानजी जिः संतान स्वर्गवासी हो गये। कहा जाता है कि कन्हीरामजी तत्कालीन हरासर के ठाकुर हरोजी के कामदार रहे थे। किसी कारणवश अनवन हो जाने के कारण आप सम्बद्ध १८८९ के करीब सुजानगढ़ आकर वस गये। जय आप हरासर में थे उस समय वहीं आपने एक तालाब और कुवाबनवाया जो आज भी विख्यान है। आपके पाँच पुत्र हिम्मतसिहजी, शेरमलजी, गोविन्दरामजी, पूर्णचन्दनी और कनोपचन्दनी थे। इन सब माइयों में पूर्णचन्दनी बहे प्रतिभावान व्यक्ति हुए। आपने मुश्तिदाबाद आकर वहाँ की सत्काकीन फर्म सेठ केशोदास सिताबचन्द के यहाँ सर्विस की। पश्चात् आप अपनी होशियारी से उक पर्म के मुनीम हो गये। आपके हारा जाति के कई व्यक्तियों का बहुत लाभ हुआ। आपने अपने देश के कई व्यक्तियों को रोज़गार से लगवाया था। हिम्मतमलजी भी वहे न्यायी और उदार सजन थे। सम्वच १९०५ में आप लोग अलग र हो गये। सेठ हिम्मतमलजी के परिवार में चेतनदासजी हुए। आपके हस समय वीजराजनी और रावतमलजी नामक हो पुत्र हैं। शेरमलजी के कुशलचन्दजी, ज्ञानमलजी और लालचन्दजी नामक दे पुत्र हुए। आप एक अपन स्वर्ण अलग हो गये और अपने परिवार नाले इस समय स्वर्तन स्थापर स्वर्ण कर रहे हैं।

सेठ कुशलचन्दर्ज का परिवार—सेठ कुशलचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमाश जेस-राजकी, गिरधारीलालजी और पनेचंद्रजी हैं। सेठ जेमराजजी शिक्षित और अंग्रेजी पढ़े छिले सजन थे! आपने अपने माहर्यों के शामलात में केरोसिन तेल का न्यापार किया। इसमें आपशे अच्छी सफ़ लता मिली। इसके बाद आप लोग जूट बेलिंग का काम करने लगे। इसमें भी बहुत सफ़लता रही! आप मन्दिर सम्प्रदाय के अनुवायी थे। आपने अपने जीवन में बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र बडराजजी इस समय विद्यमान हैं। आप मिलनसार सजन हें और कलकत्ता में १६१।३ हरिसन रोड़ में जूट का न्यापार करते हैं। आपके इंसराजजी, धनराजजी और मोहनलालजी नामक तीन पुत्र हैं।

सेठ गिरघारीमछनी अपने चाचा सेठ छालचन्दनी के नाम पर दत्तक चले गये । आपके इन्द्रचन्द्र जी नामक एक पुत्र हुए । इस समय आपके भैंवरलालजी और नयमळनी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं ।

सेठ पनेचन्द्रजी भी अपने बड़े आता की भाँति कुशल ज्यापारी हैं। आपने अपनी शामलात वाली फर्म पर जूट के ज्यापार में बड़ी उथल पशल पैदा कर लालों रुपये अपने हार्यों से कमाये थे। अपनी फर्म के नियमानुसार घमदि की रकम में से आप लोगों ने सुजानगढ़ में एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण करवाया। आप इस समय बीकानेर स्टेट कोंसिल के मेन्दर हैं। आपको दरबार से कैंफ़ियत की इज्जत

### श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🦟





श्रीयुत पत्रालालजी जैन, त्रमृतसर.



लांला भगवानदासजी, श्रमृतसर.



श्रीयुत विजयकुमारजी जैन, श्रमृतसर.

पुत्र हजारीसलजी तथा जुहारसलजी संवद १९०१ में तथा बढ़े पुत्र रूपचंदजी संवत् १९०६ में उत्तराण (जानदेश) आये। तथा यहाँ इन भाइयाँ ने न्यवसाय आरम्म किया।

सिपी रूपचन्दजी का खानदान—आप उत्तराण से संवत् १९०० में छेड़गाँव चले नाये तथा वहाँ आएने अपना कारबार जमाया। आपके मोतीरामजी, यच्छराजजी तथा गोविन्दरामजी नामक १ पुत्र हुए। इन तीनों भाइयों के हाथों से इस परिवार के व्यापार तथा सम्मान की पृद्धि हुई। इन बन्धुओं का परिवार इस समय अलग २ व्यापार कर रहा है। सिधी मोतीरामजी संवत् १९६० में स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर सिधी खुजीलालजी केरिया (मेवाइ) से इत्तक आये। आपका जन्म संवत् १९२२ में हुआ। आप खानदेश के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। असपकाल, लल्गाँव तथा पाचोरा की जैन शिक्षण संस्थाओं में आप सहायता देते रहते हैं। आपके पुत्र दीपचन्दजी तथा जीयरूलालजी हैं। आप दोनों का जन्म क्रमशः संवत् १९५२ तथा ६२ में हुआ। दीपचंदजी सिवी अपना व्यापारिक काम सम्झलते हैं, तथा जीयरूलालजी वी० ए०, पुना में एल० एल० थी० में अध्ययन कर रहे हैं। आप समझदार तथा विचारवाय युवक हैं। आपके यहाँ "मोतीराम रूपचंद" के नाम से कृषि, येकिंग तथा लेनदेन का म्यापार होता है। वरखेदी में आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है। दीपचन्दजी के पुत्र राजमलजी, चांदमलजी तथा मानमलजी हैं।

सिंधी बच्छराज्ञी—आप इस खानदान में बहुत नामी न्यक्ति हुए। आपने करीब २० हजार रुपयों की लागत से पाचोरे में एक जैन पाठशाला स्थापित कर उसकी व्यवस्था ट्रस्ट के जिन्मे की। आपने पाचोरे में जीनिंग प्रेसिंग फेस्टरी खोलकर अपने व्यापार और सम्मान को बहुत बढ़ाया। संबद १९७७ में अपन स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र तोतारामजी, हीरालालजी स्वर्गवासी हो गये हैं। और कप्रचंदजी तथा कस्खीवंदजी विद्यमान हैं। इन माह्यों का व्यापार १९७७ में अलग २ हुआ। सिंधी कप्रचंदजी, "कप्रचंद वच्छराज" के नाम से पाचोरे में रहेंका व्यापार करते हैं तथा यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते हैं। आपके सुगनमलजी तथा प्रनमलजी नामक २ पुत्र हैं। इसी तरह तोतारामजी के पुत्र संबर्ग लालजी, गणेशमलजी, अतापमलजी तथा हीरालालजी के पुत्र मिन्नोलालजी, कनकमलजी, सुशालवंदजी और सुवालालजी और सिंधी गोविन्दरामजी के पुत्र छगनमलजी, तरराचंदजी, विद्वीचंदजी तथा सरपवन्दजी खेटगाँव में व्यापार करते हैं।

सेठ इनारीमतनी तथा जुड़ारमतनी सिंधी का परिवार — इन बन्धुओं का परिवार उत्तराण में निवास करता है। आप दोनों वन्धुओं के हार्यों से इस परिवार के स्थापार और सम्मान की विशेष इिंद हुई। सेठ जुड़ारमलनी के पुत्र सेठ किशनदासभी और सेठ इनारीमलनी के सेठ ओंकारदासभी, जुनीजारूमी तथा छोटमलनी नामक दे पुत्र हुए। सेठ किशनदासनी स्थाति प्राप्त पुरुष हुए। आप बढ़े कर्तव्यक्षील व समसदार सजन थे। सम्बद्ध १९५६ में आपका स्थर्गवास हुआ। सिंधी ऑकारदासजी संबद १९७६ में स्वर्गवासी हुए। जापके पढ़ालालजी, माणिकचन्दनी, पुत्रमचन्दनी, दशीचन्दनी, रतनचन्दभी तथा राम-चन्दनी वामक ६ पुत्र विद्याना है। इनमें सेठ माणिकचन्दनी, किसनदासनी के नाम पर दत्तक गये हैं।

रेठ माणिक चन्दर्जा सिधी--आपका जन्म सम्बद् १९४५ में हुआ। आपने सम्बद् १९४२ से सांहुकारी व्यवसाय बन्द कर कृषि तथा बागायात की ओर बहुत बड़ा रुक्ष दिया। आपका विस्तृत वगीचा एक पुत्र हैं। भीसनचन्द्रजी के पुत्र जयचन्द्रलालजी और चम्पालालजी हैं। तथा जयचन्द्रशालजी के पुत्र भुभकानकी और मालचन्द्रजी के पुत्र मदनचन्द्रजी हैं।

भाप लोगों का व्यापार कलकता में ३९ ऑर्मोनियनस्त्रीट होता है। इसी स्थान पर "गुकाबचन्द सिंघीं" के नाम से विलायत से तथा उपरोक्त नाम से जापान से डायरेव्ट कपड़े का इम्पोर्ट न्यापार होता है। इसके अतिरिक्त "जयचन्दलाल सामलाल" के नाम से मनोहरदास कटला में स्वदेशी कपड़े का व्यापार होता है। आपका परिवार तेरापंधी संप्रदाय का अनुयायी है।

#### लाला फरगूमल भगवानदास वावेल, अमृतसर

यह परिवार रूपमा १५० वर्ष पूर्व सारवाद से आकर असृतसर में आवाद हुआ। यह इंदुस्य देवेतास्य जैन स्थानक्वासी सम्प्रदाय का मानने वाला है। इस परिवार के पूर्वन रूपल धनपतराय जी के पुत्र लाला सुकुन्दामल्जी और नंदामल्जी हुए। लाला सुकुन्दामल्जी बसाती का न्यापार करते थे, तथा बढ़े धार्मिक पृत्र के पुरुष थे। संवत् १९६१ में ७० साल की आयु में आप स्वगंवासी हुए। आपके लाला कस्रियामल्जी और लाला फग्यूमल्जी नामक २ पुत्र हुए। लाला नंदामल्जी भी प्रतिष्ठित क्विक हो गये हैं। संवत् १९५९ में आप निसंतान स्वगंवासी हुए। लाला कस्रियामल्जी सन् १९१२ में स्वगंवासी हुए। इनके पुत्र लाला दीनानाथजी तथा लाला समरनाथजी का भी स्वगंवास हो गया है।

लाला फर्गुमलजी--आवका जम्म संवत् १९१७ में हुआ । भाष वयो छुद और धार्मिके पुरुष हैं। भाष उन माम्यवानों में हैं, जो भपनी चौधी पीढ़ी को भपने सम्मुख देख रहे हैं। भाष के पुत्र

खाळा भगवानदासजी तथा ळाळा जंगीमळजी हुए ।

लाला मगवानदासजी—आपका जन्म संवत् १९४० में हुआ। आप अख्नसर के ओसवाल समाव में अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन हैं। दान घमें के कामों में भी आप अच्छा सहयोग छेते हैं। इस समय आप एस० एस० जैन सभा अख्नसर के खर्जाची हैं। आपके पुत्र लाला प्रशालाखर्जी, विलायतीरामजा तथा विजयकुमारजी हैं। आपकी कन्या श्रीमती शांतिदेवी ने गत वर्ष "हिंदीरज्ञ" की परीक्षा पास की है। लाला प्रशालाखर्जी का जन्म १९६१ में हुआ। आप व्यापारकुशल तथा उत्साही शुनक हैं। आपके हार्थों से व्यापार की वहुत उन्नति हुई है। धार्मिक कामों में आपकी अच्छी रुचि है। एव्य सोहनलाळ्जी महाराज के नाम से स्थापित जैन कन्या पाठशाला के आप समायति हैं। आपके पुत्र श्री राजकुमारजी पढ़ते हैं। लाला विलायतीरामजी भी व्यापार में भाग लेते हैं तथा इनसे छोटे विजयकुमारजी पढ़ रहे हैं।

इस परिवार का अस्तत्वार में ४ दुकानों पर बीड्स, हॉयजरी, मनिहारी और जनरक सर्चेटाइन का थोक न्यापार होता है। "बी० पी० बावेल एण्ड सस" के नाम से विलायती तथा जापानी माल का बायरेक्ट इम्पोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त हाल ही में इस परिवार ने "पी० विजय एण्ड क्र्म्पनी" के नाम से ओसाका (जापान) में अपना एक ऑफिस कायम किया है, इस पर इन्पोर्ट तथा एक्सपोर्ट विजिनेस होता है। यह खानदान अस्तत्वस के ओसवाल समान में नामांकित माना जाता है।

सिंधी (बावेल) हेमराजजी का खानदान, उत्तराख और खेडगांव (खानदेश) इस परिवार का मूळ निवासस्थान भगवानपुरा (भेवाह) है। वहाँ से सिंधी हेमराजजी है छोटे

## प्रवास जाति का इतिहास 🤝





सेठ माण्कचन्नी सिधी के पुत्र



श्री राजमलजी वलहोटा बी. एम. सी सर्विक पूर



श्री हरखालजी बलदोटा सपत्नीक, पूना.

हैं। घार्मिक मामलों से भी लाप लोगों के उदार विचार हैं। आपने दब्ता पूर्वक परिश्रम कर चनवड़ में एक लगोध कन्या को दीक्षा दिये जाने के कार्य्य को रुकवाया था। श्री हरलालजी का विवाह सन् १९३२ में अजमेर में वर्द्धमान नो वांश्या की पुत्री श्रीमती दीपकुमारी (उर्फ सरकादेवी) के साथ बहुत सादगी के साथ हुला। इस विवाह में तमाम फुजूल खर्चियां रोककर लगमग ३००) रुपयों में सब वैवाहिक काम पूरा किया गया। तथा शुद्ध खहर का व्यवहार किया गया। श्री दीपकुमारी बलदोटा सन् १९३० में विदेशी वस्त्रों की विकेटिंग करने के लिये ३। ४ वार जेल गई। लेकिन १५ वर्ष की अल्यायु होने के कारण लाप दो चार दिनों में ही छोड़ दी गई।

लाला रणपतराय कस्त्रीलाल वम्बेल का खानदान, मलेर कोटला

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान सुनाम का है। आप जैन स्वेताम्बर स्थानक वासी सम्प्रदाय को मानने वाल हैं। इस खानदान में लाला कानारामजी के पश्चात कमशाः छज्जूरामजी, मोतीरामजी तथा लाला रणपतराथजी हुए। लाला रणपतराथजी इस कुटुम्ब में बढ़े योग्य व्यक्ति होगये हैं। आप सौ साल पूर्व मलेर कोटला में सुनाम से आये थे। आपने अपने परिवार की इन्जत व दोल्टत को बढ़ाया। आपके प्रव लाला मुकुंदीलालजी का स्वर्गवास संवत् १९५० में होगया। आपके लाला कस्तूरीलालजी, मिलवीराम जी पूर्व चिरंजीलालजी नामक तीन पुत्र हुए। लाला कस्तूरीलालजी का जन्म १९६६ का था। आप वहें सन्जन और धार्मिक पुत्र थे। आपका संवत् १९७९ में स्वर्गवास होगया है। आपके लाला वचनाराम जी नामक एक पुत्र हैं। लाला मिलवीरामजी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप यहां की विरादरी के चौधरी हैं। आपका यहाँ के राज दरवार में अच्छा सम्मान है। आपके प्रेमचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं। लाला चिरंजीलालजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ। आप मी मिलनसार सन्जन हैं। आपके मगोहरलालजी तथा शीतलदासजी नामक दो पुत्र हैं।

इस परिवार की इस समय दो शाखाएँ होगई हैं। एक फर्म पर मेससे इस्तूरीलाल मिल्सी राम के नाम से सथा दूसरी फर्म पर चिरंजीलाल मनोहरलाल के नाम से न्यापार होता है।

#### सेठ फतहलाल मिश्रीलाल वेद, फलोदी

इस परिवार के पूर्वज सेठ परशुरामजी वेद ने फलोदी से ४४ मील दूर रोहिणा नामक स्थान से लाकर सम्बत् १९२५ में अपना निवास फलोदी में बनाया। आपके पुत्र वहादुरचन्द्रजी तथा गुलतानवंद्रजी हुए। यह परिवार स्थानकवासी सम्प्रदाय का माननेवाला है। सेठ गुल्तानचन्द्रजी के जुबीलालजी, होगमलजी, आईदानजी तथा स्राजमलजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सेठ स्राजमलजी तथा काईदानजी ने वस्वई तथा उटकमंड में दुकानें खोलों। सेठ स्राजमलजी फलोदी के स्थानकवासी सम्प्रदाय में नामांकित व्यक्ति हो गये हैं। संवत् १९७८ में आप स्वर्गवासी हुए। सेठ आईदानजी के जेठमलजी फलेटालजी, विजयलालजी, मिश्रीलालजी तथा कंवरलालजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सेठ मिश्रीलालजी, स्यानकवी वेद के नाम पर दक्तक गये हैं।

वर्तमान में इन वंधुओं में जेटमलजी, विजयलालजी तथा मिश्रीलालजी विद्यमान हैं। सेठ जेड-मलजी फलोदी में ही रहते हैं, तथा विजयलालजी और मिश्रीलालजी ने इस कुटुम्ब के म्यापार तथा सम्मान लगभग ७५ एकड़ सूमि में है। इनमें हजारों मोसम्मी के झाड़ है। इन झाड़ों से पैदा होने वाली मोसम्मी की सेंकड़ों बेगन वन्बई, गुजरात आदि प्रान्तों में भेजी जाती हैं। इघर आपने लेमनज्यूस तथा अरेंजज्यूस बढ़े प्रमाण में बनाने का आयोजन किया है और इस कार्य के लिये ६५ एकड़ मूमि में नीवृ के हजारों झाड़ लगाये हैं। इन तमाम कार्यों में आपके साथ आपके बढ़े पुत्र वंशीलालनी सिंधी परिश्रम प्रवंक सहबोग लेते हैं। आपका फलों का वगीचा वन्बई प्रांत में सबसे बढ़ा माना जाता है। सेठ माणिकचन्दनी के इस समय बंशीलालजी, शिवलालजी तथा शांतिलालजी नामक ३ पुत्र हैं। सिंधी वंशीलालजी का जन्म संवत् 1९६५ में हुआ। आपने लेमन तथा अरेंज स्पूस के लिये पूना प्रप्रीकलचर कॉलेज से विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। आप बढ़े सज्जन व्यक्ति हैं। आपके छोटे माई शिवलालजी पूना एप्रीकलचर कॉलेज में केमिस्ट का झान प्राप्त कर रहे हैं।

सिंधी पक्षाठालजी भी बरलेड़ी में बागायात का ध्यापार करते हैं। आपके पुत्र मिश्रीलालजी, प्रमाणालजी, इन्ह्रचंदजी, हरक्चंदजी तथा भागचंदजी हैं। इसी प्रकार प्रमाचंदजी अमलमेर में ज्यापार करते हैं कीर दलीचंदजी बरलेड़ी में तथा रतनचंदजी और रामचंद्रजी उत्तराण में कृषि कार्य करते हैं। इसी प्रकार इस परिवार में सेठ चुन्नीलालजी सिंधी के पुत्र मोहनलालजी, वृत्तजालजी, इसरलालजी तथा उत्तमचंदजी और छोटमलजी के पुत्र कन्हैयालालजी और नंदलालजी उत्तराण में कृषि कार्य करते हैं।

#### सेठ उम्मेदमल रूपचंद बलदोटा, दौंड (पूना )

इस परिवार का मूल निवास स्थान बारवा ( बाजरा के पास ) मारवाड़ में हैं । इस परिवार के पूर्वज सेठ गंगारामजी बलदोटा, मारवाड़ से ज्यापार के लिए लगमग ६० साल पूर्व गीमगाँव ( अहमदनगर ) आये। तथा वहाँ किरावा का खंधा छुरू किया। संवत् १९५० के लगमग लाप स्वर्ग- बासी हुए। आपके चार पुत्र हुए, जिनमें उम्मेदमलजी का परिवार विद्यमान है। सेठ उम्मेदमलजी ने संवत् १९६० में लपनी दुकान दौंद में की और ज्यापार की आपके हाथों से उन्नति हुई। संवत् १९७२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र कपचन्दवी ( उर्फ पुरुचन्दवी ) का बन्म १९७२ में मोहनलालजी का संवत् १९६६ में हुआ। इस समय बलदोटा रूपचन्दवी, अपनी उम्मेदमल रूपचन्द नामक हुकान का कार्य दौंद में संचालित करते हैं। आपके पुत्र श्री हरलालजी हैं।

श्री मोहनकालजी बलदोटा ने सन् १९२० में बी० ए० तथा १९२२ में प्रव्योक्ट परीक्षा पास की। सन् १९२३ से आप एना में मेक्टिस करते हैं, पूर्व वहाँ के प्रतिष्ठित वकील माने जाते हैं। आप ४ सालों तक स्थानीय स्था० बोडिंग के सेकेटरी रहे थे। अपके छोटे बन्धु राजमलजी बलदोटा ने सन् १९३२ में बी० एस० सी० की परीक्षा पास की। तथा इस समय पूना कॉ कालेज में एल० एल० वी० में अध्ययन कर रहे हैं। इरलालजी बलदोटा का जन्म सन् १९३३ में हुआ। आपने सन् १९३९ में मेहिक पास किया तथा इस समय पूना मेहिकल स्कूल के हितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं।

इस परिवार मे शिक्षा तथा सुघार के कार्यों में प्रशंपनीय पैर बदाया है। श्रीयुत राजमलजी और हरकालजी बलदोदा ने परदा प्रथा को त्याग कर महाराष्ट्र प्रदेश के ओसवाल समाज के सम्मुख एक नवीन भादर्श उपस्थित किया है। आप दोनों युवक भपनी पिलयों सहित शुद्ध खहर का व्यवहार करते

₹o≱

184

लाला सुबरूपमल रघुनाथप्रसाद भण्डारी, कानपुर

इस परिवार में लाला सुखरूपमलनी के पुत्र लाला रघुनायप्रसादनी बड़े धार्मिक व प्रतापी व्यक्ति हुए। आपने व्यापार में लालों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित कर कानपुर, सम्मेदशिखरजी तथा लखन में १ सुन्दर जैन मन्दिर बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन विताते हुए संवत् १९४८ में आपका स्वावास हुआं! आपके नामपर लाला लख्नमणदासजी चतुरमेहता के पुत्र मेहता सन्तोपचन्दजी दत्तक आये। आपका जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आप भी अपने पिताजी की तरह ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने अपने कानपुर मंदिर में कांच जढ़वाये, और आसपास बगीचा लगावाया। यह मन्दिर भारत के जढ़ाज मन्दिरों में उच्च श्रेणी का माना जाता है। मंदिर के सामने आपने धर्मशाला के लिए एक सकान प्रदान किया। संवत् १९८९ के फाल्गुण मास में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र वात् दौलतचन्दजी भण्डारी का जन्म संवत् १९६७ में हुआ। आप भी सजन एक्स प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र विजयचंदजी हैं।

श्री हुलासमलजी मेहता का खानदान, रामपुरा

लगभग ३०० वर्षों से यह परिवार रामपुरा में निवास कर रहा है । राज्यकार्थ्य करने के कारण इस परिवार की उपाधि "मेहवा" हुई। संवद १८२५ से राज्य सम्बन्ध स्थाग कर इस परिवार ने कारण इस परिवार की उपाधि "मेहवा" हुई। संवद १८२५ से राज्य सम्बन्ध स्थाग कर इस परिवार ने कारीम का न्यापार छुक किया और मेहवा गम्भीरमलजी तक वह न्यापार चलता रहा। आप वह गम्भीर तथा धर्मानुगारागी थे। संवद १९५६ में आप का स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र चुन्नीलालजी मेहता भी न्यापार करते रहे। इनके भाइयों को मंदसोर में "धनराज किशनलाल" के नाम से सोने चाँदी का न्यापार होता है। मेहता चुन्नीलालजी के मोहनलालजी तथा हुलासमलजी नामक २ पुत्र है। मोहनलालजी विद्याविभाग में लम्बे समय तक सर्विस करते रहे तथा इस समय पंडान प्राप्त कर रहे हैं।

मेहता हुलासमलनी—आप इन्दौर स्टेट में कई स्थानों के अमीन रहे। तथा इस समय मनासामें अभीन हैं। आप वदे सरस्र तथा मिलनसार सज्जन हैं। आपके ४ पुत्र हैं। जिनमें बड़े सज्जनिंसहनी मेहता इसी साल एल० एल० बी० की परीक्षा में घेठे थे। आप होनहार युवक हैं। आप से छोटे मनोहर्रासहनी बी० ए० में तथा भानंदासहनी मेहिक में पद रहे। और लल्जिसिंह बालक हैं।

मेहता किशनराजजी, मेड़ता

इस परिवार के पूर्वज मेहता जसरूपजी जोधपुर में राज्य की सर्विस करते थे। इनके मनरूप जी तथा पनराजजी नामक २ पुत्र हुए। पनराजजी जालोर के हाकिम थे। इनके रतनराजजी, कुशलराज जी, सीहनराजजी तथा शिवराजजी नामक २ पुत्र हुए। इन बंधुओं में केनल शिवराजजी की संतानें विद्यमान हैं। मेहता शिवराजजी जोधपुर में बकालात करते थे। इनका संवद १९०४ में ५४ साल की धर्म में स्वर्गवास हुला। आपके किशनराजजी तथा रंगराजजी नामक २ पुत्र हुए। मेहता किशनराजजी को धर्म में स्वर्गवास हुला। आपके किशनराजजी तथा रंगराजजी नामक २ पुत्र हुए। मेहता किशनराजजी का जन्म संवत १९४० में हुआ। आपने सन् १९३३ में जोधपुर में वकालात पास की। तथा ७-८ साली सक वहीं मेक्टिस करते रहे। उसके बाद आप मेहते चले आये। तथा इस समय मेहते के प्रतिष्ठित वकील माने जाते हैं। आपके छोटे वंधु रंगराजजी हवाला विभाग में कार्य्य करते हैं।

को बहुत बढ़ाया है। आपने बेलिंग्टर्न, कुन्नूर और ऊटकमंड में हुकानें खोलीं। बन्यई में आपका "फतहलाल मिश्रीलाल" के नाम से व्यापार होता है। तथा नीलिंगरी में आपकी ' दुकानें हैं। जिनमें लालचन्द शंकर-लाल एण्ड कें॰ अंग्रेज़ी र्डग से बेलिंग ज्यापार करती है और नीलिंगरी में बढ़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेट मिश्रीलालमी बढ़े शिक्षा मेमी तथा धार्मिक व्यक्ति हैं। आप अपनी फर्म की ओर से आट साल से २ हजार रुपया प्रतिवर्ष ज्यावर के "जैन गुरुकुल" को सहायता दे रहे हैं। एवं आप उस गुरुकुल के प्रेसिडेण्ट भी हैं।

सेट जेटमळ्ची के पुत्र नेमीचन्द्नी व शंकरलाळ्ची, सेट फतेलाळची के पुत्र चम्पालाळची, सेट विजयलाळजी के पुत्र कन्दैयालाळजी और रामलाळजी तथा कंवरलाळजी के पुत्र कजीरचन्द्रजी तथा मुख्यन्द्र जी हुए। इन बंधुओं में शंकरलाळजी, चॉदमळजी (बहादुर्ज्दजी के पुत्र) के नाम पर तथा मुख्यन्द्रजी, मिश्रीलाळजी के नाम पर त्यक गये। एवं फकीरचन्द्रजी का स्वर्गनास सम्बद्ध १९८९ में अल्पवय में हो गया। नेमीचन्द्रजी, चम्पालाळजी तथा कन्दैयालाळजी न्यापार में माग केते हैं। बह परिवार फलोदी बम्बई और नीलियों के कोसचाल सुमाज में अच्छी प्रतिष्ठा एखता है।

#### श्री बरूतावरमल नथमल वेद, ऊटकमंड

इस परिवार के पूर्वन दौलतरामजी वेद के पुत्र शिवलालजी, बींबराजनी तथा जोरावरमलजी वेद के रोहिणा नामक स्थान से आकर अपना निवास स्थान फलोदी में बनाया। सेठ शिवलालजी संवत् १९५७ में स्वर्गवासी हुए। तथा बींजराजजी व जोरावरमलजी का न्यापार अमलनेर के पास पीपला नामक स्थान में रहा। सेठ शिवलालजी के बाघमलजी तथा बल्तावरमलजी नामक २ पुत्र हुए। इन बंधुओं ने रामगाँव (बरार) में अपना व्यापार शुरू किया। सम्वत् १९५९ में सेठ बल्तावरमलजी ने सेठ सूरजमलजी वेद फलोदीवालों की मागीदारी में "सुरजमल सुआनमलज" के नाम से साहुकारी न्यापार चास्र किया। संवत् १९६६ में आपका तथा १९८९ में बाघमलजी का स्वर्गवास हुआ।

सेठ बस्तावरमञ्जी के पुत्र नयमञ्जी का जन्म सम्बन् १९५५ में हुआ। इस समय आप सेठ मिश्रीकालजी वेद फलोदी वालों की भागीदारों में "शिवलाल नयमल" के नाम से करकमंद में वैकिंग न्यापार करते हैं। यहाँ के लोसवाल समाल में आप प्रतिष्ठित एवं समझदार न्यक्ति हैं। आपको पठन पाठन का बढ़ा प्रेम है। इसी तरह इस परिवार में सेठ जौरावरमञ्जी के पीत्र मेस्ट्रावजी, वेलिंगटन में सेठ मिश्रीलालजी वेद की भागीदारी में तथा बींजराजजी के पुत्र मोतीलालजी वेद अमलनेर में व्यापार करते हैं.

#### सेठ चुन्नीलाल छगनमल वेद, ऊटकमंड

इस परिवार के पूर्वज वेद गंभीरमञ्जी तथा उनके पुत्र वाल्यंद्रजी ठिकाना रास (मारवाड़) में रहते थे। सेठ वाल्यन्द्रजी सम्बद् १९६४ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र जुतीलाल्जी का जन्म सम्बद् १९५४ में तथा छगनमञ्जी का १९६० में हुआ। इन वंधुओं ने सम्बद् १९८० में अपना निवास व्यावर में किया। आप लोगों ने सेठ "रिखबदास फतेमल्" की भागीदारी में सन् १९१८ में उद्यक्ष्मंद्र में सराफी ज्यापार चाल, किया। इस समय इस दुकान पर कपड़े का न्यापार होता है। आप दोनों सज्जन श्रेताम्बर जैन स्थानकवासी आझांय के माननेवाले हैं। न्यापार को आपने तरकी दी है। आप मिलनसार युवक हैं। इस परिवार की इन्दौर एवं उज्जैन में दुकाने हैं। तथा इन्दौर, उज्जैन, सांवेर और बीकानेर में स्थाई जायदाद है। कुँवर टीकर्भसिंहजी के पुत्र भँवर दुलीचन्दजी हैं।

#### श्री राखेचा मानमलजी मंगलचन्दजी, वीकानेर

इस परिवार के पूर्वज छच्छीरामजी राखेचा चीकानेर में अपने समय में बद्दै प्रतापी पुरुष हुए । आप संवत् १८५२-५३ में धीकानेर के दीवान रहे । आपने अपनी अन्तम वय में सन्यास दृत्ति धारण की एव "अळख मठ" स्थापित कर "अळख सागर" नामक प्रसिद्ध निकाल कृप बननाया। जो इस समय बीकानेर का बहुत बढ़ा कृप माना जाता है। इनके पुत्र मानमळजी पूर्व गेंदमळजी माजी साहिबा पुत्र लियाणीजी के कामदार रहे । मानमळजी के पुत्र राखेचा मंगळचन्द्र जी ६ हे प्रभावशाली व्यक्ति थे । आप श्री महाराजा गंगासिह जो के वाल्यकाल में रिजेंसी कीसिळ के मेग्यर थे । इनके दक्तक पुत्र मेरूदानजी कारखाने का कार्यं करते रहे । इस समय मेरूदानजी के पुत्र गंभीरचन्द्रजी एवं शेपकरणजी विद्यमान हैं।

#### सेठ पूनमचन्दजी नेमीचन्दजी कोठारी (शाह) वीकानेर

यह परिवार सेट सरजमलजी कोठारी के प्रश्नों का है। लगभग १५० साल पहिले सेठ "बोलचन्द् गुलाबचन्द" के नाम से इस परिवार का न्यापार बढ़ी उन्नति पर था। एवं इनकी दुकानें जयपुर, पूना आदि स्थानों पर थीं। सेट बालचन्दजी के पुत्र भीखनचन्दजी एवं पौत्र हरकचन्दजी हुए। कोठारी हरकचन्द्जी के पुत्र नेमीचन्दजी का जन्म सम्बत् १९०२ में हुआ। आपने जादातर बीकानेर में ही ब्याज और जनाहरात का व्यापार किया। सम्वत् १९५२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके प्रेमसुखदास जी, प्तमचन्दजी तथा आनन्दमलजी नामक ३ प्रत्र हुए । आप तीनों का जन्म क्रमशः सम्बद् १९३० सम्बद् १९३८ ६वं सम्बत् १९४३ में हुआ। सेठ प्रेमसुखदासकी न्यापार के लिये सम्बत १९४४ में रंगून गये, तथा "प्रेमसुखदास प्तमचन्द" के नाम से फर्म स्थापित की । सम्बद् १६५३ में आप स्वर्गवासी हो गये । आपके बाद आपके छोटे बंधु सेठ पुनमचन्दजी तथा आनन्दमलजी ने इस दुकान के व्यापार एवं सम्मान में अच्छी वृद्धि की । सेट प्नमचन्द्जी कोठारी रंगून चेम्बर आफ कामस के पंच थे । पूर्व वहाँ के व्यापारिक समाज में गण्यमान्य सज्जन माने जाते थे। इधर सम्बन् १९८२ से त्यापार का बोझ अपने छोटे बधु पर छोड़ कर आप बीकानेर में ही निवास करते हैं। इस समय आप बीकानेर के आनरेरी मजिस्ट्रेट एवं म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। यहाँ के ओसवाल समाज में भाग प्रतिष्टित एवं समझदार पुरुष हैं। स्थानीय जैन पाटनाला में आपने ७१००) की सहायता दी है। इस समय आपने यहाँ "प्रेमसुखदास प्नमचन्द" 🕏 नाम से रंगून में वैकिंग तथा जवाहरात का न्यापार होता है। आपका परिवार मन्दिर मागीय आझाय का माननेवाला है। सेठ आनन्दमलजी के प्रत्र लालचन्दजी एवं हीराचन्दजी हैं।

#### कोचर परिवार बीकानर

सम्वत् १९७२ में महाराजा स्रसिंहजी के साथ कोचरजी के पुत्र उरक्षाजी अपने ४ पुत्र रामसिंहजी, भाखरसिंहजी, रतनसिंहजी तथा भींबिसहजी को साथ छेकर बींकानेर आये। तथा उरक्षाजी के शेप ४ पुत्र फछोदी में ही निवास करते रहे। बीकानेर आने पर महाराजा में इन भाइयों को अपनी रियासत में ऊँचे २ औहर्दों पर सुकर्रेर किया। इन बंधुओं ने अपनी कारगुजारी से रियासत में अच्छा

#### सेठ घमड्सी जुहारमल स्थाम सुखा, बीकानेर

हम कपर लिख कापे हैं कि चंदेरी के खतरसिंह के पौत्र में साशाहजी के ८ पुत्रों से अलग-सलग आठ गौत्रें उत्पन्न हुईं! इनमें श्यामसीजी से श्यामसुखा हुए। इनकी नवीं पीढ़ी में मेहता रतनजी हुए। आप बीकानेर दरबार के खुलाने से संवत् १५७५ में पाटन से बीकानेर में भाकर आवाद हुए। इनकी दसवीं पीढ़ी में श्यामसुखा साहयवन्दजी हुए आप में संतोपचदजी, सुक्तानचन्दजी, सुगाङ-चन्दजी एवं यमदसीजी नामक ४ प्रत्र हुए।

सेठ घमड़सीजी र्यामसुखा - जिस समय मरहठा सेना के अध्यक्ष महाराजा होटकर स्थान २ पर चदाइयाँ करके अपने राज्य स्थापन की व्यवस्था में व्यस्त थे, उस समय बीकानेर से सेठ धमड़सीजी इन्दौर गये, एवं महाराजा होल्कर की फौजों को रसद सम्राय करने का कार्य्य करने छगे। कहना न होगा कि ज्यों ज्यों होस्करों का सितारा उन्नति पर चढ़ता गया । स्वों व्यों सेठ धमड़सीनी का न्यापार भी उन्नति पाता गया । आपने होल्कर पूर्व सिधिया के सीते हुए प्रदेशों में डाक की सुस्ववस्था की । होल्करी सेना को आप ही के द्वारा चेतन दिया जाता था। तस्क्राठीन होक्कर नरेश मे आपके सम्मान स्वरूप इन्दोर में भाधे एवं सांवेर में पौने महस्ल की माफी के हुक्म बख्ते । एवं घोड़ा, छत्री, चपरास व छड़ी, भावि वस्त्राकर आपको सम्मानित किया । इसी प्रकार गवालियर स्टेट की ओर से भी आपको कई सम्मान प्राप्त हुए। हुसी समय पटवा लानदान के प्रतापी पुरुष सेठ जोरावरमञ्जी बापना का आप से सहयोग हुआ, पर्व हन दोनों शक्तियों ने "धमदसी जोरावरमक" के नाम से अनेनों स्थानों में दुकानें स्थापित कर बहुत जोरों से अफीम व वेंकिंग का ब्यापार बढ़ाया । तभाम माखवा प्रास्त की अफीम आपकी आदत में आती थी ! जब सेठ जोरावरमळजी का व्यापार पाँच भागों में विभक्त हो गया, उस समय सेठ घमड्सीजी अपने पुत्र बुहारमळजी 🕏 साथ में "घमड़सी जुहारमङ" के नाम से अपना स्वतन्त्र कारवार करने छो। सेठ जुहारमछजी संवत् १९१३ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सुरवमलजी एवं समीरमलजी ने अकीम तथा सराकी व्यापार को बहुत उन्नत किया । इन्दौर के ११ पर्चों में आप भी प्रभावशाली और प्रधान व्यक्ति थे । सेठ समीर-मरुजी इयामसुखा बीकानेर के सम्माननीय पुरुष थे। बीकानेर दरबार ने आपको केफियत तथा चौकदी बल्झी यी । इसी तरह आपके पुत्र सहसदरणजी को सोने का कहा एवं केफियत तथा उनकी धर्म पत्नी को पैरों में सोना पहनने का अधिकार बक्शा था। आपने सिद्धाचलजी नादि में कई धार्मिक काम करवाये।

सेठ स्रजमलजी के सोभागमलजी पूर्व प्तमचन्द्रजी नामक २ पुत्र हुष्ठ । इनमें सेठ सोभागमलजी के अल्पवय में गुजर जाने से उनके नाम पर सेठ प्तमचन्द्रजी दत्तक राये । आपका जन्म संवत् १९२५ में हुजा । आप वीकानेर के प्रतिष्ठित एवं वयोवृद्ध सन्जन हैं। बीकानेर से आपको इन्जत, केफियत, छड़ी, चपरास, चौकड़ी आदि का सम्मान प्राप्त हुआ है। देहली दरवार के समय बीकानेर दरवार सेठ चौदमलजी बहुा एवं आपको अपने साथ ले गये थे । आपके पुत्र कुँवर दीपचन्द्रजी का जन्म संवत् १९१४ में हुआ। आप अपनी हुकानों का कारोबार सहालते हैं। कुँवर दीपचन्द्रजी के पुत्र टीकासिंहजी, पदमसिंहजी, रचीचन्द्रजी एवं तेजसिंहजी हैं। कुँवर टीकमसिंहजी का जन्म संवत् १९६४ में हुआ।

ही नहीं आपकी धर्मपत्नी एवं २ नावालिंग पुत्रों के लिये खास तौर से पॅरान भी मुक्रेर कर दी। आपके स्मारक में आपके पुत्रों ने वीकानेर में कोचरों की गवाद में एक जैन धर्मशाला बनवाई। आपके कृपाचन्दकी उत्तमचन्दकी एवं मंगलचन्दजी नामक ३ पुत्र विद्यमान हैं। इन तीनों माहयों का जन्म क्रमशा सम्बत् १९५७, ६५ तथा सम्बत् १९६७ में हुआ। मेहता कृपाचन्दजी थोदे समय तक कलकत्ता में च्यापार करते रहे, तथा इस समय नौहर में नायव तहसीलदार हैं। आपके पुत्र घीरचन्दजी बालक हैं।

महता उत्तमचन्दनी-वी० ए० एक एक० वी० — आपने वनारस युनिवर्सिटी से सन् १९२४ में वी॰ ए० तथा १९३० एक एक० वी॰ की परीक्षा पास की। इसके २ वर्ष बाद आपको स्टेट ने घुजानगढ़ में मिलस्ट्रेट बनाया। इतनी अल्पवय होते हुए भी इस वजनदारी पूर्व कार्य को आप वड़ी योग्यता से संघाष्टित कर रहे हैं। आप बड़े सहदय, मिलनसार एवं लोकप्रिय युवक हैं। आपके युत्र वपध्यानचन्द बालक हैं। आपके छोटे बंधु मेहता मंगलचन्दनी सुजानगढ़ में गिरदावर हैं।

इसी प्रकार इस परिवार में मेहता मिळापचन्दजी भी कई स्थानों पर तहसीलदार एवं नाजिम के पद पर काम करते रहे सन १९२७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र पीरचन्दजी भिनासर में डाक्टरी करते हैं, मोहनळाळजी एफ, ए. में तथा सम्पतळाळजी मिडिळ में पढ़ते हैं। इसी तरह मेहता मेहरचन्दजी के सब से छोटे माई मेहता कैसरीचन्दजी के पुत्र माणिकचन्दजी वाळक हैं।

मेहता वहाद्वरसक्ती कीचर का परिवार—कपर हम लिख, आये हैं कि मेहता हुर्जीचन्द्रजी के छोटे आता मेहता वकावरचन्द्रजी थे। इनके पश्चात ऋमशः मेहता तखतमल्जी, मुकुन्द्रास्त्रजी एवं छोप- अल्बी हुए। मेहता छोगमल्जी बीकानेर स्टेट में सर्विस करते रहे। संवत् १९४२ में आपका स्वर्गवास हुजा। आपके मेहता छणगमल्जी, वहादुरमल्जी, एवं हस्तीमल्जी नामक १ पुत्र हुए। इनमें मेहता छणगमल्जी भी स्टेट में सर्विस करते रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके सहसकरणजी एवं अभयराजनी नामक २ पुत्र हुए। इनमें असयराजनी काका मेहता बहादुरमल्जी के नाम पर दत्तक गये।

मेहता बहादुरमलजी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए। आपने सतंत १९४० में सेह मोजीराम प्रवाशिक बांठिया मिनासर वालों की भागीदारी में कलकते में लातों का व्यापार आरम्भ किया,
एवं इस न्यापार को उन्नत रूप देने के लिये आपने वहाँ एक कारलाना भी खोला। इस व्यापार में
सम्पत्ति उपाणित कर आपने अपने सम्मान में अच्छी उन्नति की। आप बढ़े दयालु थे, तथा धर्म के कार्मों
में उदारता पूर्वक भाग छेते थे। एवं अन्य कार्मों में भी उदारतापूर्वक सहायता देते थे। बीकानेर के
ओसनाल समान में आप गण्यमान्य न्यक्ति माने जाते थे। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताश्च सर्वद
१९९० की प्रथम बैसाल सुदी १८ को आ-का स्वर्गवास हो गया। आपके दक्तक पुत्र मेहता अभयराजा
का जन्म संवत् १९४० में हुआ। इधर संवत् १९८६ से आपका सेह मोजीराम पन्नालाल कर्म से भाग
अलग हो गया है। एवं लाप "वहादुरमल अभयराजा" के नाम से बीकानेर में बेंकिंग व्यापार करते हैं।
आप बढ़े सरल एवं सज्जन व्यक्ति हैं। बीकानेर के कोचर परिवार में आप सथन व्यक्ति हैं। एवं
यहाँ के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके पुत्र मैंवरलाल्जी, अनंदमल्जी एवं हुलीचन्द्रजी हैं।

सम्मान पाया । इस समय इन चारों भाइयों की संतानों के कमसग १२५ घर बीकानेर में निवास कर रहे हैं। यहाँ का कोचर परिवार अधिकतर बीकानेर स्टेट की सेवा ही करता चला आ रहा है राज्य कार्य्य करने से यह परिवार "मेहता" के नाम से सम्मानित हुआ, आज भी इस परिवार के अनेकों ध्यक्ति स्टेट सर्विस में हैं। बीकानेर का कोचर परिवार अधिकतर श्री जैन खें अमंदिर मार्गीय आझाय का माननेवाला है।

#### मेहता रामसिंहजी कोचर का परिवार

कोचर रामसिंहजी, उरहाजी के पाटवी पुत्र थे, बीकाचर दरवार महाराजा स्रसिंहजी ने इन्हें चाँदी की कल्म एवं दवात बक्श कर लिखने का काम दिया, जिससे इनका परिवार "लेखिणया" कहलाने लगा। इस परिवार को स्टेट ने "बीमल्द्" नामक गाँव जागीर में दिया, जो आज भी इस परिवार के पाटवी मेहता संगळचन्दजी के अधिकार में हैं। मेहता रामसिंहजी के पश्चात् क्रमशः जीवसाजजी, भगौतीशामजी और माणकचन्दजी हुए। मेहता माणकचन्दजी के पुत्र दुलीचन्दजी तथा बख्तावरचन्दजी थे। इनमें मेहता हुलीचन्दजी के परिवार में राय बहादुर मेहता मेहरचन्दजी एवं बख्तावरचन्दजी के परिवार मेंस्वर्गीय मेहता बहादुरमळजी नामी च्यक्ति हुए।

राय बहादर मेहता मेहरचन्दजी का परिवार—ऊपर हम मेहता दुळीचन्दजी का नाम लिख आये हैं। आपके प्रत्न चौथमलजी एवं पौत्र सुल्तानचन्द्रजो हुए। मेहता सुल्तानचन्द्रजी के सुरतामळजी, बींजराजजी, चुन्नीलालजी एवं हिम्मतमलजी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें मेहता चुन्नीलालजी २२ सालों तक हतुमानगढ में तहसीलदार रहे । आपके कारवीं से प्रसन्न होकर दरवार ने आपको सरतगढ में नाजिस का सम्मान दिया । आपके उत्तमीचन्द्रजी पूर्व मोतीचन्द्रजी नामक २ प्रम हुए, इनमें मेहता मोतीचन्द्रजी, हिम्मतमळजो के नाम पर इत्तक गये । मेहता रुखमीचन्दजी बहुत समय तक बीधानेर एवं रिणी में नाजिम के पट पर कार्य करते रहे । पश्चात आप स्टेट की ओर से आबू. हिसार एवं जयपुर के वकील रहे । इसी प्रकार मेहता मोतोचन्दजी भो कई स्थानों पर तहसीखदारी एवं नाजिमी के पद पर कार्य्य करते रहे। आपके मेहरचन्दजी मिलापचन्दजी, गुणचन्दजी तथा केसरीचन्दजी नामक ४ प्रत्र हए. इन में मेहरचन्दजी. मेहता लखमीचन्दजी के नाम पर दत्तक गये। मेहता मेहरचन्दजी का जन्म सम्वत् १९३२ में हुआ। आप इस परिवार में विश्लेष प्रतिभावान पुरुष हुए । सम्बत् १९५४ में आप रियासत में तहसीलदारी के यद पर सकरेर हए। एवं सन् १९१२ में स्टेट ने आपको सरतगढ़ का नाजिम सकरेर किया। आपकी कारगुजारी एवं होशियारी से दिनों दिन जिम्मेदारी के कार्यों का भार आप पर आता गया। सन् १९१३ में बीकानेर स्टेट ने जोधपुर, जयपुर एवं बीकानेर के सरहही तनाजों को दूर करने के लिये आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर सजानगढ़ सेजा । सन् १९३६ में महाराजा श्री गंगासिंहजी बहादुर ने आपको "शाह" का सम्मान इनायत किया । इसी तरह से बार आदि कार्यों में स्टेंट की ओर से इमर्दाद में सहयोग लेने के उपलक्ष में आपको बिटिश गवर्गमेंट ने सन् १९१८ में "रायवहादुर" का खिताव एवं मेडिल इनायत किया । इसी साल बीकानेर दरवार ने भी आपको "रेवेन्य कमिश्नर" का पद बख्श कर सम्मानित किया ! इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन बिता कर आप २९ दिसम्बर सन् १९१९ को स्वर्गवासी हुए। आप वदे लोकप्रिय महानुभाव थे। आपके अंतिम संन्कारों के लिये दरवार ने आर्थिक सहायता पहुँचाई थीं। इतना

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 🥯



स्वर्गीय मेहता बहादुरमळजी कोचर, बीकानेर.



सेठ प्नमचन्दजी कोठारी, बीकानेर.



मेहता शिववदशजी कोचर, बीकानेर.



सेठ थानमलजी मुह्लोत, बीदासर (परिचय पृष्ट ६८४ में)

# भ्रोसवाल जाति का इतिहास



म्बर्गीय मेहता नेमीचन्द्रजी कोचर, बीकानेर.

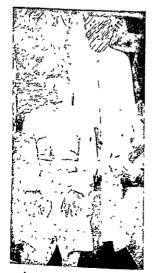

मेहता लूनकरणजी कोचर, बीकानेर.



मेहता मेघराजजी कोचर, बीकानेर.



ढुंबर रावतमलंजी कोचर, बीकानेर.

वीकातेर में प्रेक्टिस करते हैं, एवं यहाँ के नामी वक्कील माने जाते हैं। आप बदे मिलनसार एवं समझदार युवक हैं। तथा स्थानीय ओसवाल जैन पाठशाला एवं महावीर मंडल की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर हैं। आप हान्द खादी पहिनते हैं।

महता रतनलालजी, जतनलालजी कोचर का खानदान—हम कपर मेहता चन्द्रमेनजी तथा उनके पुत्र अजविंसहजी एवं अनोपचन्द्रजी का परिचय दे चुके हैं । मेहता अनोपचन्द्रजी फरासखाने के मंसरीम ये। सापके आसकरणजी, माणकचन्द्रजी एवं हिनींसहजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें मेहता हिटींसहजी के पुत्र रिखनाथजी हुए, जो आसकरणजी के नाम पर दक्तक गये। मेहता रिखनाथजी राज्य में सिवेंस करते रहे। आप बड़ी धार्मिक वृति के पुरुष थे। आपके सुजानमलजी, चुजीलालजी एवं पत्रालालजी नामक ३ पुत्र हुए। इन बन्धुओं ने भी स्टेट की अच्छो सेवकाई की। मेहता पत्रालालजी, पांच छत्ररिसहजी के वेद के साथ महाजन, वीदासर तथा नौहर की लड़ाइयों में शामिल हुए थे। आपके अनाइमलजी तथा जसकरणजी नामक २ पुत्र हुए। मेहता अनाइमलजी ने वीकानेर स्टेट के कस्टम विभाग के स्थापन में अच्छा सहयोग लिया था। आप चतुर एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। आपके रतनलालजी, जतनलालजी एवं राजमलजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें जतनलालजी मेहता जसकरणजी के नाम पर इक्तक गये। मेहता जसकरणजी का स्वर्ग वास संवत् १९७५ में हुआ। मेहता रतनलालजी इस परिवार में बहुत समझदार एवं अपने समाज में सम्माननीय व्यक्ति थे। संवत् १९८९ में बाप स्वर्गवासी हुए,। आपके छोटे बंधु मेहता जतनलालजी का क्तम संवत् १९७० में हुआ। आप छाभम ३५ सालों से बीकानेर रियासत में सर्विस करते हैं। एवं इस समय करम सुपरिटेन्डेस्ट के पद पर हैं। आपने अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा दिखाने में अच्छा लक्ष दिया है। आपके पुत्र चम्पालालजी, करहैवालालजी एवं शिवरचन्द्रती हैं।

मेहता चम्पालालजी बी० प० पल० पल० बी०—आपका जन्म संवत् १९६५ में हुआ। सन् १९२८ में आपने वनारस युनिवर्सिटी से बी० ए० एवं सन् १९३१ में एङ॰ एङ० बी० की डिगरी हासिल की। इसके पश्चात् आप बीकानेर स्टेट में नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं इंचार्ज नाजिम के पद पर कार्य्य करते रहे, एव इस समय आप असिस्टेंट हू दि रेवेम्यू कमिश्नर बीकानेर है। आप बढ़े सुशील, होनहार एवं उम्र दुद्धि के युवक है। इतनी अल्प वय में जिम्मेदारी पूर्ण ओहदों का कार्य्य बड़ी तत्परता से करते हैं। आपके छोटे बंधु कन्हैयालालकी बी० ए० की तयारी कर रहे हैं। तथा उनसे छोटे शिखरचन्दनी चनारस युनिवर्सिटो में बी० ए० में पढ़ रहे हैं। आपके काका मेहता राजमलजी न्यापार करते हैं। इनके बढ़े पुत्र सिरेमलजी मेटिक में पढते हैं।

मेहता शिवनख्राजी कोचर का खानदान—इस जरर लिख आये हैं कि सेहता चन्त्रमेनजी के छोटे भाई इन्द्रमेनजी थे। इनके पवचात् क्रमक्षः हरीसिंहजो, गाजीमलजी, प्रतापमलजी पूर्व चुनीलालजी हुए। मेहता चुनीलालजी हे मल्क्षचन्द्रजी पूर्व जेठमलजी नामक १ पुत्र हुए। आप होनों भाई स्टेंट की सिर्विस करते रहे। इनमें मेहता मल्क्षचन्द्रजी संवत् १९५७ में स्वर्गवासी हुए। आपके शिववख्याजी तया हीराचन्द्रजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें हीराचन्द्रजी, नेठमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। मेहता शिववख्याजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। मेहिक तक शिक्षा प्राप्त कर सन् १९०० में आप

मेहता बहादुरमलजी के छोटे भाई मेहता हस्तीमलजी भी राज्य में सर्विस करते रहे। आपका संबद १९७७ में स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र मेहता शिववरुशजी, सेठ मोजीराम पन्नालाल वांठिया की माणीदारी में ख्यतों के कारसाने का संचालन एवं ज्यापार करते हैं। तथा अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन माने काते हैं। आपके पुत्र मेवराजजी मेट्रिक में पढ़ते हैं। इनसे छोटे सम्पतलालजी एवं जतनलालजी हैं।

#### मेहता भींवसिंहजी कोचर का परिवार

कोचर उरमाजी के तीसरे पुत्र भीवसिंहजी की संतानों में समय २ पर कई प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। बिन्होंने बोकानेर रियासत की सेवाएं कर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस परिवार में मेहता शाहमळवी नामांक्ति व्यक्ति हुए। आपको बीकानेर दरवार महाराजा सरदारसिंहजी ने संवत् १८६७ में दीवानगी का सम्मान बस्ता था।

मेहता भीवतिहजी के पुत्र पहराजनी थे। इनके चन्द्रसेनजी एवं इन्द्रसेनजी नामक र पुत्र हुए। इनमें मेहता चन्द्रसेनजी के परिवार में मेहता मेवराजनी, ल्लाकरणजी, रावतमलनी एवं चम्पालालजी मेहता बतनकालजी, आदि सजन हैं। एवं चन्द्रसेनजी के परिवार में मेहता शिववस्थानी हैं।

महता मेघराजर्जी, लूखकरण्जी कांचर का खानदान—हम ऊपर मेहता चन्द्रसेन की का नाम लिख आवे हैं। आपके पुत्र जनविस्ति ही एवं अनीपचन्द्रजी वहे वहातुर पुरुष थे। आप लीन रियासत की ओर से अनोपन्द आदि कई लड़ाइयों में शामिल हुए थे। मेहता लम्बसिहजी के पुत्र कीराविस्ति की ओर से अनोपन्द आदि कई लड़ाइयों में शामिल हुए थे। मेहता लम्बसिहजी के पुत्र कीराविस्त की जाकिमवंद्रजी, ममनवन्द्रजी के सिरीचंद्रजी नामक १ पुत्र हुए। आप लेश स्टेट के क वे १ लोहर्गे पर कार्य करते थे। संवद कार्य कीर पेत्र हरखवंद्रजी हुए। मेहता हरकवन्द्रजी तहसीलद्रारों के पद पर कार्य करते थे। संवद 1942 में आपका स्वर्गवास हुआ। आपको तथा लापके वहे पुत्र को राज्य में "शाह" की पदवी इनायत की थी। आपके मेहता नेमीचन्द्रजी एवं मेघराजजी नामक १ पुत्र हुए। इन वन्धुजों में मेहता मेघराजजी निषमान है। शाह नेमीचन्द्रजी आपिसर कोर्ट आफ वार्ड तथा आफीसर आ बढ़ा कारखाना थे। महाराजा शीगंगासिहजी बहातुर आप पर बढ़े प्रवक्त थे। आप स्पष्ट वक्ता एवं स्टेट के सन्वे ज़ैरखाह व्यक्ति थे। आपके पास स्टेट के प्राइवेट खवाहरात कोप की वाबियाँ बन्तिन समय तक रहीं। संवद १९८९ में आप स्वांवासी हुए। आपके पुत्र मेहता स्टणकरणजी का बन्म संवत १९४५ में हुआ। आप ९ सालों तक महकाग हिसाब तथा १६ सालों तक कंट्रोलर आफ दि साल होता ने सुप साल १९४५ से अपने पिताली के स्थान पर आप शिवास सी वदा कारखाना है। आप के साल साल श्री साल साल सी सालें सह कंट्रोलर आफ दि साल होता साल साल साल साल सी सालें साल साल होता साल साल होता हो। आप वह साल एवं समझतार प्रस्प हैं। आप के छोटे बच्छा विशाव नवन्द्रजी खताने में सिंद करते हैं। आप वह साल एवं समझतार प्रस्प हैं। आप के छोटे बच्छा विशाव नवन्द्रजी खताने में सिंद करते हैं।

मेहता मेबराजजी कोचर का जन्म संवद् १९२९ में हुआ । आप वर्तमान महाराजा श्री गंगासिंहजी की बाल्या वस्था में उनके प्राइवेट दस्तर के खर्जाची रहे। पश्चात् संवद् १९७२ में तहसीठ देव बावे गये। इसके बाद आप रामकुमार श्री सार्द्व्विसहजी की चीफ मिनिस्सी के सनय उनके पेसकार रहे। इसर संवत् १९८९ से आप पेंशन प्राप्त कर शांतिकाम कर रहे हैं। आप बढ़े सरठ पूर्व समय पुरुष हैं। आप के पुरुष में हुआ। आप इस समय

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सठ प्रमचन्द्रजी नाहरा भारता र् एम, एस प् ( बीकॉनिर स्टेट कोसिस ).



श्री रामचन्द्रजो सिघो वी॰ ए॰ ऽ।॰ सेठे संतोपचन्द्रजी सिघी, नौहर.

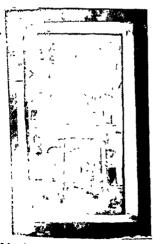

वि देश मेर पुरमणाद्वां नाहरा भावता, (बांबानेर स्टेट)



थी सुरानचन्द्रजी रोकिएा, इनकमदेरम शाफीमर, बमरावर्न

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्वर्गीय मेहता रतनलालजी कोचर, बीकानेर.



श्री मेहता जतनजालजी कोचर, बीकानेर.



इंबर चम्पालालजी कोचर, बी. ए एल एल बी बीकानर.



कुँवर शिखरचन्द्रजी कोचर, यीकानेर.

"सिळवर मेडल घड़ी" देकर भापकी इन्जत की थी। भाप के यहाँ "जेडमल लखमीचन्द" के नाम से बेकिंग व जमीदारी का कार्य्य होता है, एवं बीकानेर स्टेट के प्रतिष्ठा प्राप्त परिवारों में इस कुटुम्ब की गणना है। यह परिवार श्री खे॰ जैन तेरापंथी भानाय का मानने वाला है।

सेठ जेठमळ छखमीचन्द फर्म के वर्तमान ग्रुगीम चम्पाछाळजी चोरहिया हैं। आपके पितामह सेठ चिमनीरामजी चोरहिया रिगी से भादरा आये। इनके पुत्र सेठ बींजराजजी चोरहिया सेठ छखमीचंद्जी के समय उनके यहाँ ग्रुनीम हुए। तथा माजिकों के कारवार को आपने बहुत बढ़ाया। भादरा की जनता में आप बढ़े आदरणीय सम्माननीय पूर्व वजनदार पुरुष थे। संबत् १९७१ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र चम्पाछाछजी भी प्रतिष्ठित, मिछनसार पूर्व सङ्जन व्यक्ति है।

#### सेठ संतोषचन्दजी सदासुखजी सिंघी, नौहर

जीयपुर के सिंघी परिवार से इस कुद्रम्ब का निकट सम्बन्ध था । वहाँ से १७५ वर्ष पूर्व गह परिवार "छापर" आया, एवं वहाँ से "सवाई" में आवाद हुआ । सवाई से सिंघी परिवार सरदारशाह, सजानगढ़ नौहर आदि स्थानों में जा बसा । सवाई से छगभग १५० साल पूर्व इस परिवार के पूर्वज कार चन्दजी के पिताजी नीहर आये । सिंघी छालचन्दजी के खेतसीदासजी, मेबराजजी तथा चौथमलजी नामक ३ पत्र हए । इनमें खेतसीदासजी सवा सौ साउ पूर्व आसाम प्रान्त के जोरहार नामक स्थान में गये । कहा जाता है कि आएकी होशियारी से खुश होकर जोरहाट के तत्कालीन अधिपति ने आएको अपनी रिया-सत का दीवान बनाया । १८ साल में कई लाख रुपयों का जवाहरात लेकर आप वापस नौहर आये । तथा भापने यहाँ सराफे का रोजगार शुरू किया । संवत् १९२५ आप स्वर्गवासी हुए। तथा रिखयचन्द्रजी नामक २ पुत्र हुए। सेठ पुरनमलजी नौहर के न्युनीसिपल मेम्बर व प्रतिष्टित पुरुष थे। भाप बढ़े दबाल समाव के थे। संवत् १९५६ में आपने समता की अच्छी सहायता की थी। संवत् १९८४ में भापका स्वर्गवास हो गया। आपके प्रत्न सेठ संतोषचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४३ में हुआ। बाप भी नोहर के अच्छे प्रतिष्ठित एवं विक्षा प्रेमी सज्जन हैं। स्नाप स्थानीय स्थुनिसिपैछेडी तथा धर्मीदा क्सेटी के मेन्दर हैं। आपने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की ओर काफी कक्ष दिया है। सेठ संतोषचन्द्रजी थी जैन तेरापंथी सन्प्रदाय का अच्छा ज्ञान रखते हैं। जापके इस समय सदासखती, हीराठाळजी, रामचन्द्रजी, पांचीलालजी एवं इन्द्रचन्द्रजी नामक ५ पुत्र हैं । इन बन्धुओं में सिधी रामचन्द्रजी बी॰ ए॰ पास करके दो साल पूर्व चार्टेड अकांउटेंसी का अध्ययन करने के लिये लंदन गये हैं। सदासख़जी, हीरालालजी एवं पांची हालजी का भी शिक्षा की और अच्छा कक्ष है। आप तीनों भाई फर्म के स्थापार में भाग हेते हैं। इस समय आपके यहाँ "संतोपचन्द सदासख" के नाम से ११ आर्सेनियन स्ट्रीट में पाट का व्यापार होता है। श्री सदासुखजी के पुत्र भवरलाल, जसकरण, हीराकादजी के पुत्र रतनलाल पूर्व रामचन्द्रजी के पुत्र जयसिंह हैं। नौहर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित साना जाता है। इसी तरह इस फ़ुडुम्ब में सेठ, रिखबचन्दनी के पुत्र काल्हरामजी भेपाछ में स्थापार करते थे। संबत् १९८० में आपका स्वर्गवास हो गया । इस समय आपके प्रत्र वेगराजधी कलकरे में एफ० ए० में पढ़ रहे हैं।

बीकानेर स्टेट सर्विस में शामिल हुए। तथा कई बौहदों पर कार्य्य करते हुए सन् १९१९ में आए असिस्टेंट इन्स्पेक्टर व्यवस्य कस्टम एण्ड एक्साइज़ के पद पर सुकर्रर हुए, और तब से इस पद पर काम करते हैं। इस समय आप बीकानेर के कोचर परिवार में सबसे कैंचे ओहदे पर हैं। स्थानीय ओसवाल जैन पाठशाला की उन्नति में आपका बजनदार सहयोग रहा है। आप सज्जन पूर्व प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

सेठ लखमीचन्दजी रामलालजी नाहटा का परिवार भादरा ( बीकानेर स्टेट )

इस परिवार के पूर्वज नाहटा खेतसीदासजी विष्तु (भादरा से २२ कोस) से छग भग १०० साछ पूर्व भादरा में आकर आवाद हुए। आपके नवरुचन्दजी तथा खेटमरूजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों वश्यु भी साधारण छेन देन करते रहे। सेठ नवरुचंदजी के रामखालजी एवं जेटममजी के खखमीचन्दजी नामक पुत्र हुए।

सेठ रामलालजी नाहरा का परिवार—सेठ रामलालजी का जन्म संवत् १९२३ में हुआ। आप भाइरा एवं आसपास की जनता में प्रतिष्ठा प्राप्त महानुभाव थे। संवत् १९७८ से ८५ तक आप वीकानेर स्टेट कॉसिल की सेन्वर शिप के सम्माननीय पढ़ पर निर्वाचित रहे। इसके अलावा आए बहुत समय तक भाइरा म्यु॰ के मेन्वर रहे। जनता आपको बढ़े आहर की निगाहों से देखती थी। संवत् १९८५ की मगसर सुदी ५ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके खणकरणजी, सुगनचन्दजी एवं पत्राखालजी नाम ३ प्रत्र विद्यमान हैं। आप बंधुजों का जन्म क्रमशा संवत् १९४५, ५० तथा १९६१ में हुआ है। मेहता खणकरणजी भादरा म्यु॰ के मेन्यर हैं। आपके प्रत्र नेमीचन्दजी, सोहनलालजी, मोहनलालजी, मॅवरलालजी एवं हुकुमचन्दजी हैं। नाहटा सुगनचन्दजी के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी हैं। नाहटा पत्रालालजी समझदार तथा मिलनसार सजन हैं। आपके पुत्र रामचन्दजी हैं। आपके प्रत्र ग्राप्त क्ष्य है। सेहता कि नाम से क्यापार होता है। सथा निर्मली (भागलपुर) और फाजिलका में आपके हुकानें हैं, जिन पर जमीदारी तथा छेन देन का न्यापार होता है। यह परिवार भादरा में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है।

सेठ लखंगी चन्दजी नाइटा का परिवार —सेठ लखंगीचन्दजी का जन्म संवत् १९०० में हुआ। ज्ञाप इस परिवार में बढ़े नामंक्तित व्यक्ति हुए आपने अपने आसामी छेन देन के व्यापार को बहुत वहाया, पूर्व इसमें सम्पत्ति उपार्जित कर संवत् १९५३ में हिसार जिल्ले में सारंगपुर नामक एक गांव खरीद किया। व्यापार और स्टेट की बृद्धि के साथ २ आपने बीकानेर स्टेट एवं जनता में भी काफी सम्मान पाया। इस सालों तक आपको बीकानेर स्टेट की सिंतल की मेम्बरी का सम्मान मिला। मादरा व आसपास की जनता आपका बड़ा आदर करती थी। आप बड़े सरल पुरुष थे, अभिमान आपको छू तक नहीं गया था। इस मकार मिला पूर्वक जीवन विवाते हुए संवत् १९७० की भादवा सुदी १२ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सेठ भेरोदानजी नाहटा होनहार तथा जनता में प्रिय युवक थे। लेकिन संवत् १९५२ में २८ साल की वय में इनका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र नाहटा पुत्रमचन्दजी का जन्म संवत् १९५८ की आसोज सुदी १५ को हुआ। आप भी अपने पूर्वजों की सरह प्रतिष्टित एवं समसदार सज्जन हैं। संवत् १९८५ से आप वीकानेर स्टेट असेन्वली की मेम्बरी का स्वान सुत्रोभित कर रहे हैं। इयर ३ सालों मे मादरा म्यु० के मेम्बर व ६ साल से वाहस प्रतिस्टेट हैं। सूरोपीय वार के समय गरहर्नमेंट ने साटिफिक्ट पूर्व

#### सेठ समीरयल मेरूदान फतेपुरिया, अमरावती

इस परिवार के पूर्वज सेठ भेरूदानजी दूगढ़ 11 साल की आयु में सम्वत् 1991 में अमरावती आये। आपने यहाँ होतियार होकर "धर्मचंद केशरीचंद" भेरूदान जेठमळ, तथा प्रत्मळ प्रेमसुखदास नामक हुकानों पर सर्विस की। सम्वत् १९४५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सेठ समीरमळजी दूगढ़ का जन्म संवत् १९२७ में हुआ। आप अपने पिताजी के स्थान पर संवत् १९८२ तक "सेठ प्रतमळ प्रेमसुखदास" के यहाँ सुनीमात करते रहे। इस समय आपके यहाँ आदृत, रहे, दळाळी तथा किराये का व्यापार होता है। समरावती के ओजवाळ समाज में आप समस्तरार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं।

# सेठ रावतमल करगीदान गोलेखा, मद्रास

यह परिवार खिवंद (भारवाद) का निवासी है, तथा दवेत.स्वर स्थानकवासी आष्ट्राय का मानने वाला है। सेठ जोभावन्दनी गोलेखा के प्रत्र करनीदानजी और रावतमल्यनी हुए। सेठ करनीदानजी ने संवत् १९६८ में मदास में दुकान खोली। इसके पूर्व इनका विज्ञागदम तथा वस्वहूं में स्थापार होता था। संवत् १९६८ में करनीदानजी का स्वर्गवास हुआ। आपके प्रत्र जवानमल्यी तथा सदासुखाने ने और सेठ रावतमल्यी के पुत्र वस्तावरमल्यी और कारवंदानी ने व्यापार को विशेष बढ़ाया। सेठ बस्तावरमल्यी ने और कोर कोरों के साथ व्यापार कर बहुत उन्नति प्राप्त की। आप विचंद व आसपास की पंचपंचायती में सम्मान-नीय व्यक्ति थे। संवत् १९०२ में ४५ साल की आयु में आप स्वर्गवासी हुए। आपके ३ साल बाद आपके पुत्र किश्वनकालजी भी स्वर्गवासी होगये, अतः उनके नाम पर विजयसालजी दत्तक आये हैं। आप विद्यमान हैं।

गोलेखा अगरचंद्जी के कॅबरलालजी, घेवरचंद्जी, विजयलालजी, नेमीचन्द्जी तथा लालचंदजी नामक पुत्र विध्यान हैं। इसी प्रकार सेठ जवानमलजी के पुत्र राजमलजी, अमरचंदजी तथा मॅबरलालजी और सदासुखजी के पुत्र जीवनलालजी, माणिकलालजी तथा सुखलालजी विध्यान हैं। इनमें विजयलालजी, किश्चनलालजी गोलेखा के नाम पर एक्क गये हैं। आप लोगों का मद्रास के "वेपेरी सुला" नामक स्थान में व्यान और वैकिंग व्यापार होता है।

# सेठ चौथमल दुलीचन्द दस्साणी, सरदारशहर

इस परिवार का मूल निवास स्थान अलसेर है। वहाँ से यह परिवार बीकानेर, बांड्सर आदि स्थानों में निवास करता हुआ सरदारशहर के बसने के समय यहाँ आकर आवाद हुआ। यहाँ दस्साणी हुइमचन्दको आये। आप के सालमचन्दकी, चोथमलजी एवं मुलतानचन्दकी नामक ३ पुत्र हुए। आप वंषु संवर १८८० के लगभग लखनक गये। कहा जाता है कि लखनक के नवाब से इनका मैत्री का सम्बन्ध था। सन् १९१४ में गदर की लुढ़ होने से आप लोग सरदारशहर चले आये। इन माहयों में सालमचन्दकी तो धीकानेर दत्तक गये। और सेठ चौथमलजी एवं मुलतानचन्दकी संवर् १९१५ में कलकत्ता गये। एवं मुलतानचन्द हुलीचन्द के नाम से कपड़े का ज्यापार आरंभ किया। संवर् १९६५ में इस हुका पर गरम और रेशमी कपड़े का धन्या शुरू हुला। आप दोनों माई क्रमश संवर् १९५५ में तथ १०३६ में स्वर्ग वासी हुए। सेठ चौथमलजी के हुलीचन्दकी, केसरीचन्दकी, शुक्रीलाकी, मग

## सेठ थानगलजी मुहणोत, वीदासर ( वीकानेर स्टेट )

इस परिवार का मूळ निवास तोसीणा (जोधपुर) है। यहाँ से मुद्दणोत मंगळचंदनी लगभग सं० १८९० में बीदासर आये। यहाँ से लगभग सं० १९९० में आपके पुत्र कुन्दनमळजी व्यापार के लिये कळकत्ता गये। सं० १९५७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मुद्दणोत यानमळजी का जन्म सं० १९६५ में कुआ। आप भी सं० १९६६ में कळकत्ता गये, तथा सेठ यानसिंह करमचन्द दूगड़ की भागीवारी में कारवार व रते रहे। सं० १९७२ में आपने तथा वीदासर निवासी सेठ तुळीचन्दनी सेठिया और सुजानगढ़ के सेठ नेमीचन्दनी वागा ने मिळ कर भागीदारी में कळकत्ते में जूट बेलर का व्यापार आरंभ किया, तथा इस व्यापार में आप सज्जानों ने अपनी होशियारी, चतुराई और दुव्हिमानी से अच्छी सम्पत्ति पूर्व सम्मान उपार्जित किया। एवं अपनी फर्म की शाखाएं रंगपुर, भागादिया, नागा आदि जगहों पर खोळीं। इस समय आप तीनों सज्जानों का व्यापार "दुळीचन्द थानमळ" के नाम से १०५ पुराना चीना बाजार में होता है। सेठ थानमळजी, बिदासर के प्रतिष्ठित सञ्जन हैं। आपको सन् १९३२ में योजनेर दरबार ने पैरों में सोना पहिनने का अधिकार वल्ला है। आपके प्रत्र कानमळजी एवं मांगीलाळजी हैं।

#### श्री सेठ कस्तूरचन्द उत्तमचन्द छाजेड़, महास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ उत्तमचन्दानी छाजेड़ हैं। आए सरल प्रकृति के सजन हैं। आप सेठ कस्त्राचन्द्रजी छाजेड़ के पुत्र हैं। आएका मूल निवास बीकानेर है। आप मद्रास के चांडी सोने के अच्छे ज्यवसाची हैं। एवं मन्दिर मार्गीय आझाय के मानने वाले सजन हैं। खेद है कि आएका परिचय सोजाने से विस्तृत नहीं छापा जा सका। आपके फोटो "छाजेड़" गीत्र में छापे गये हैं।

#### श्री सुगनचन्दजी गोलेखा, त्रमरावती

आप विश्वित सन्जन हैं। एवं इस समय अमरावती (वरार) में इनकम टेक्स आफीसर के पद पर कार्य्य करते हैं। वहाँ के सरकारी आफीसरों में एवं जनता में सम्माननीय व्यक्ति हैं। छेद है कि आपका परिचय प्राप्त न होने से जितनी हमारी जानकारी थी, उतना ही लिखा जा रहा है।

#### श्रीयुत लच्मीलालजी वोरड़िया, इन्दौर

आपना मूल निवासस्थान उदयपुर है। आपने आरम्म में वांतवादा राज्य में सविस ही। इसके वाद आपने इन्होर में असिस्टेंट गेलेटियर आफिसर, असिस्टेंट मेस सुपरिन्टेन्टेन्ट शादि अनेक परों पर कार्य किया। इस समय आप कॉटन ऑफिस में ऑफिस सुपरिन्टेन्टेन्ट के पर पर अधिरित हैं। आप समाज सुधारक तथा उन्नत विचारों के सज्जान है। आपके ५ पुत्र हैं। सबसे यह पुत्र केसरीमन्त्री हुन्दौर हैकिकर कॉलेज में प्रोफेसर है।और दूसरे पुत्र नंदललक्जी बोरडिया इन्दौर के महाराजा नुक्रोजीराव अस्पनाठ में बाक्टर हैं। तीसरे पुत्र नोरतनमल्जी इलाहाबाद में यी० ए० में पदते हैं। तथा चीथे पुत्र चन्द्रॉनिडनी विचामवन उदयपुर में शिक्षा पा रहे हैं। आप सभी सज्जा बढ़े उत्तत तथा समाज नुवारक विचारों के हैं। यह सुद्धन अच्छे संस्कारों वाला है और इन्होंर में इस परिवार ने परदा प्रथा वो निनांतिल देवर समान के समुख अनुकरणीय आदर्श रक्षा है। आपके प्रथम तीनों पुत्र देवमम्ब भी हैं।

हुए। आपफे तोखरामजी, मोतीळाळजी, प्रेमसुखजी, नेमचन्दजी एवं सोहनळाळजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें तोखरामजी सम्बत् १९७२ में गुजर गये। तथा शेष ४ भाई विद्यमान हैं। श्री प्रेमसुखजो रूपने काका सेठ रावतमळजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

सेट रावतमळ्यी का जन्म सम्बत् १९१८ में हुआ। आपने मोळवी वाजार के ब्यापारियों में अच्छी इजत पाई। आप वहाँ की लोकळ वोर्ड के मेम्बर भी रहे थे। सम्बत् १९३७ में आपने श्रीमङ्गळ के स्तन बाजार में हुकान खोळी। इस समय आप देशनोक में ही धार्मिक जीवन विनाते हैं। आपके इक्त पुत्र श्री मेमसुखनी का जन्म संवत् १९५८ में हुआ। आपका मोळवी वाजार और श्रीमङ्गळ की दुकानों के अतिरिक्त प्रेमनगर (सिलहट) में भागीदारी में एक चाय का वागान है। इन स्थानों पर और देशनोक में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है।

् इसी प्रकार सेठ पीरदानजी के शेप पुत्र मोतीलाल्जी, नेमचन्द्रजी तथा सोहनरालजी, श्रीमंगल, भाजुगास और समशेरनगर ( सिलहट ) में अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं।

## सेठ चतुर्श्वेज हतुमान बख्श बोधरा, गंगाशहर

यह परिवार वालोर से घोड़वण, सम्मू और वहाँ से पार वा आकर आवाद हुआ। पार वा से संवर् १९७६ में गंगाशहर में इस परिवार ने अपना निवास वनाया। इस परिवार के पूर्वज सेठ लालवन्द्रजी के पुत्र जोरावरमल्जी वोधरा संवर् १९०५ में दिनाजपुर गये तथा वहाँ अपना धंधा छुरू किया। संवर् १९२७ में अपनी दुसन सोली। आपके अगरचन्द्रजी, सुन्नीलालुर) में अपनी दुसन सोली। आपके अगरचन्द्रजी, सुन्नीलालुर) में अपनी दुसन सोली। आपके अगरचन्द्रजी, सुन्नीलालुर) में अपनी दुसन सोली। आपके अगरचन्द्रजी, सुन्नीलालुरी, तन-सुखदास्वी, राजक्यकी पूर्व चतुर्युजनी नामक ५ पुत्र हुए। संवर् १९४४ में सेठ जोरावरमल्जी स्वर्ग-वासी हुए। संवर् १९४३ में सेठ जोरावरमल्जी स्वर्ग-वासी हुए। संवर् १९४३ में सेठ जोरावरमल्जी स्वर्ग-वासी हुए। संवर् १९४३ में सेठ सुनुर्युजनी के हाथों से इस दुझान के ज्यापार तथा सम्मान को उन्नति मिली। संवर् १९८३ में इस फर्म से सेठ राजक्यजी और अगरचन्द्रजी का तथा संवर् १९८८ में सेठ तनसुखदासनी का कारवार अला हुआ।

इस समय सेठ चुनीलालनी पूर्व चतुर्यु जनी का न्यापार शामिल है। सेठ चुन्नीलालनी के पुत्र काल्ह्यामनी, विमनीरामनी, रेखचन्द्रजी, पूसराजनी पूर्व नमोलकचन्द्रजी तथा सेठ चतुर्य जनी बोधरा के पुत्र हनुमानमलनी पूर्व तोलारामजी हुए। इन भाइयों में विमनीरामजी, रेखचन्द्रजी और पूसराजनी का स्वर्गवास हो गया है। तथा काल्ह्यामजी, अमोलकचन्द्रजी पूर्व हनुमानमलजी व्यापार में भाग हेते हैं। इस परिवार का "चतुर्यु ज हनुमान वढ़्या" के नाम से १६ वनकील्ड्स सेन कल्क्क्ता में जूट कपड़ा तथा आइत का कारवार होता है। गंगाशहर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना है।

इसी तरह इस परिवार में क्षेठ अगरचन्द्रजी के दत्तक पौत्र घेवरचन्द्रजी तथा राजरूपजी के पुत्र जसरूपजी और रामकालजी "अगरचन्द्र रामलाल" के नाम से १९९) इरिसन रोड में एवं तनसुखदासजी के पुत्र रावतमलजी, "इन्द्रचन्द्र भेमसुख" के नाम से आर्मेनियन स्ट्रीट में व्यापार करते हैं। यह परिवार व्वेटा स्वर जैन स्था॰ लान्नाय का माननेवाला है।

राजजी तथा कोड़ामळजी और मुखतानचन्दाजी के भीराँदानजी नामक पुत्र हुए। सेठ चौथमळजी १० साळ की नय में संवत् १९२४ में कळकत्ता गये। आपने अपनी दुकान के न्यापार व सम्मान को बहुत बदाया। संवत् १९६९ से सेठ दुळीचन्दाजी का माग मुखतानचन्दाजी से अळग हो गया. तब से दुळीचन्दाजी अपने भाइयों के साथ कारवार करने छो। इसी साळ आप अपनी दुकान का काम अपने भाइयों के तिम्मे छोड़ सरदारशहर में आ गये एवं धार्मिक जीवन विताते हुए संवत् १९८६ में स्वर्ग वासी हुए। आपने उपवास त्याग और तपस्या के बढ़े २ कार्य्य किये। अपनी पान के साथ ३१ दिनों के उपवास किये। अपने जीवन के अन्तिम ५ साळों में आप देवळ ८ वस्तुओं का उपयोग करते थे। संवत् १९७५ में सेठ दुळीचन्दाजी के सव आताओं का कारवार अळग २ हो गया। सेठ दुळीचन्दाजी के संतोपचन्दाजी, धनराजजी, बरदीचन्दाजी, चथमळजी, चंदनमळजी, सदासुखजी एवं कुराळचन्दाजी ने इस फर्म पर इम्पार्ट व्यापार आरंभ किया। आप दुद्धिमान् एवं व्यापार चतुर पुरुष थे। आप संवत् १९७४ में स्वर्ग वासी हुए। आपके पुत्र मोतीखाळजी एवं इन्द्रचन्दाजी हैं। आपके छोटे आता सेठ धनराजजी ने संवत् १९७५ में श्री जैन तेरापंथी सम्प्रदाय में दीक्षा प्रहण की हैं।

इस समय सेट "बीयमल दुलीचन्द" फर्म के मारिक सेट मोतीलालजी, इन्मचन्दजी, नथमलजी, चंदनसलजी, कुशलचन्दजी पूर्व सेट कोइामलजी के पुत्र रिघकरणजी हैं। इन भाइयों में मोतीलालजी, इन्मचन्दजी तथा रिघकरणजी फर्म के प्रधान संचालक हैं। आप सज्जों के हाथों से व्यापार की दृष्टि हुई है। आप खंडाओं के साथ अन्य भाई भी व्यापार में सहयोग देते हैं। सेट मोतीलालजी समझ दार पुरुष हैं। ज्याप बंडाओं के साथ अन्य भाई भी व्यापार में सहयोग देते हैं। सेट मोतीलालजी समझ वार पुरुष हैं। एवं इस परिवार में सब से बड़े हैं। आपके पुत्र श्री शुभकरणजी को उनके मामा युजान जाद निवासी सेट हजारीमलजी रामपुरिया ने अपनी सम्पत्ति प्रदान की है। आप होनहार युवक हैं। इस समय आप लोगों के यहाँ कलकत्ते के मनोहरदास कटला और केशोराम कटला में देशी विलायती कप का इम्पोर्ट, व देशी मिलों केकपड़े की कमीशन सेलिंग पूर्व वैकिंग तथा जूट का व्यापार होता है। इसके अलावा कारविसांज (वंगांल) में जूट और जमीदारी का काम होता है। यह परिवार सरदारशहर के लोसवाल समाज में अच्छा प्रतिक्रित माना जाता है।

# सेठ रावतमल प्रेमसुख गुलगुलिया, देशनीक ( वीकानर )

इस परिवार का सूछ निवासस्थान नाल (बीकानेर) था। वहाँ से गुरुगुलिया रामसिंद्रजी के पुत्र पीरदान भी तथा रावतमल्जी संवद १९२५ में देशनोक आये, तथा इन बन्धुलों ने यहाँ अपना स्थाई निवास बनाया। संवद १९३६ में सेठ पीरदानजी सिजहट गये और संवद १९४६ में आपने मीलवी बाज़ार (सिलहट) में हुकान खोली। र साल बाद सेठ रावतमल्जी भी मोलवी बाज़ार आगये। संव १९४७ में इस फर्म की एक झांच श्रीमङ्गल में भी खोली गई। इन दोनों हुकानों पर "पीरदान रावतमल्ज" के नाम से स्थापार होता था! सम्बद्ध १९६५ में दोनों वन्धुओं का कारवार अलग र होगया। तह से भोलवी बाज़ार की हुकान सेठ रावतमल्जी के भाग में एवं श्रीसंगल की हुकान पीरदानजी के भाग में शाई। एवं इन दुकानों पर पुराने नाम से ही व्यापार चाल रहा। सम्बद्ध १९७८ में सेठ पीरदानजी स्वर्गमासी

#### ं सेठ मोतीलालजी हीरालालजी सिंघी, वीकानर

यह परिवार मूल निवासी किशनगढ़ का है। वहाँ से सिंघी शैरिसिहजी, वीकानेर आये। आपके पुत्र सिंघी कुँदनमल्जी व्यापार के लिए बीकानेर से बंगाल गये। तथा ढाका और पटना में गला का व्यापार आरंभ किया। आपके सिंघी वर्षनावरचन्द्रजी तथा सिंघी मोतीलालजी नामक २ पुत्र हुए। आप वोनों बंधु भी बंगाल मन्त में ज्यापार करते रहे। सेठ मोतीलालजी सिंधी से पुत्र हीरालालजी का जन्म संबत् १९४५ में पुत्रा। आपने संबत् १९६९ में कलकत्ते में कपढ़े की दुकान खोला। आप बीकानेर के ओसवाल समाज में अच्छे प्रतिष्ठित सल्जन माने जाते हैं। इस समय आप "मोतीलाल हीरालाल" के नाम से कलकत्ते में कपढ़े का ज्यापार करते हैं।

#### सेठ शालिगराम लुनकरण् दस्साधी का खानदान, बीकानेर

सेठ हीरालाल भी दस्साणी —इस परिवार के पूर्वज सेठ हीरालालजी दस्साणी का जन्म सं० १८८५ में हुआ। बाप बीकानेर में कपढ़े का व्यापार करते थे। तथा वहाँ की जनता और अपने समाज में गण्य-मान्य पुरुष माने जाते थे। बीकानेर दरवार श्री सरदारसिंहजी एवं श्री हूँ गरसिंहजी के समय में आप राज्य को आवश्यक कपढ़ा सप्छाय भी काते थे। आपके उदयचन्द्रजी तथा सालिगरामजी नाम के २ पुत्र हुए।

सेठ उदयचन्दनी दस्साणी—आपका जन्म सम्बत् १९१० में हुआ। आप बीकानेर के दस्ताणी परिदार में सर्व प्रथम बलकत्ता जाने वाले व्यक्ति थे। बाल्यकाल ही में आपने पैदल राह से कलकत्ते की याजा की। पूर्व वहाँ १२ सालों तक ज्यापार कर आप वापस वीकानेर आ गये। तथा यहाँ अल्पवय में सम्बत् १९३९ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सुमेरचन्दजी दस्साणी हुए।

सेठ सिलिगरामजी दस्तायी आपका सम्बत् १९२२ में जन्म हुआ। आप बुद्धिमान, व्यापारदश्च तथा प्रतिभाशां सज्जन थे। आपने १३ साल की अल्पनय में पैदल राह द्वारा व्यवसायार्थं कलकत्ते की यात्रा की। एनं वहीं कुछ समय व्यापार करने के अनंतर बीकानेर के माहेश्वरी सज्जन सेठ शिनदासबी गंगादासजी मोहता की भागीदारी में कपड़े का न्यापार चाल किया। तथा बाद में शालिगराम सुमेरमल के नाम से अपनी २ स्वतंत्र दुकानें भी खोलीं। जिनमें एक पर देशीघोती तथा दूसरी पर विलायती मारकीन का प्रधान व्यापार होता था। इन व्यापारों में आपने कई लाख रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की थी। आप कलकत्ता मचेंट कमेटी के सदस्य थे। एवं अपने समय के समाज में प्रभावशाली तथा समझदार व्यक्ति माने जाते थे। सम्बत् १९७३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र लुनकरणजी, मंगलचन्दजी, सम्पतलालजी तथा सन्दरखालजी इस समय विद्यमान है।

सेठ सुमेरमलजी दरसाणी — जाप भी कलकत्ते के मारवाड़ी व्यापारिक समान में प्रतिष्ठित सजन माने जाते थे। सम्बत् १९७६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके स्वर्गवासी हो जाने के बाद असहयोग आन्दोलन के कारण उपरोक्त "सालिगराम सुमेरमल" फर्म का काम बंद कर दिया गता। साथ ही सेठ शिव दासजी गंगादासजी की फर्म से भागीदारी भी हटा ली गई। आपके पुत्र सतीदासजी तथा मैंवरलालजी हैं।

खेद है कि आपका परिचय समय पर न आने से यथा स्थान नहीं छापा जा सका ।

## सेठ दुर्वीचन्दजी सेठिया का परिवार बीदासर ( बीकानेर स्टेट )

इस परिवार का मूल निवास बीदासर है। यहाँ से सेठ भरींदानजी सेठिया ८ साल की उमर में कलकत्ता गये। एवं सेठ थानसिंह करमचन्द दूगढ़ के यहाँ मुनीमात करते रहे, इनके पुत्र सेठ हुलीचन्दजी सेठिया १९३८ में कलकत्ता गये, तथा दूगढ़ फर्म पर भागीदारी में न्यापार करते रहे। परचात् १९७२ में थानमल्जी मुहणोत आदि के साथ "हुलीचन्द थानमल" के नाम से जूट का न्यापार कुरू कर अपनी कई शालाएं बाहर खोली। संवत् १९८० में आप स्वर्ग वासी हो गये। इस समय आपके पुत्र प्रतापमल्जी, जेडमल्जी एवं आपके होटे भाई कुंदनमल्जी तथा मोतीचंदजी विद्यमान हैं। आप सब सज्जन व्यक्ति हैं। तथा बीदासर में आपका परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। सेठ प्रतापमल्जी के ५ जेटमल्जी के १ मोतीचन्दजी के १ एवं कुंदनमल्जी के ७ प्रत्र हैं।

#### सेठ छोगमल मोहनलाल दुधोरिया, छापर ( बीकानेर स्टेट )

यह परिवार मूल निवासी लास्लरसर (बीकानेर) का है। वहाँ से सेठ भारसल्ली दुधेरिया संवत् १९१२ में अपर आये। आपके स्रकामल्ली, बीजराजनी एवं क्षेणमल्ली नामक तीन पुत्र हुए। अपर से सेठ स्रकामल्ली दुधोरिया न्यापार के लिये शिलांग गये, एवं वहाँ गवनेंमेंट नामीं को रसद् सप्लय करने का कार्य्य करने लो। आपके साथ आपके बंधु सेठ घोरमल्ली एवं काल्हरामनी दुधोरिया भी सम्मिलित थे। इन भाइयों ने न्यापार में अच्छी सम्पत्ति पैदा कर अपनी शितद्वा बढ़ाई। पीछे से सेठ बींजराजनी तथा छोगमल्ली दुधोरिया भी शिलांग गये। तथा इन भाइयों ने तेनपुर, पटना, कलकत्ता गोहाटी, आदि स्थानों में अपनी दुकाने खोलीं। एवं इन दुकानों पर रवर चलानी एवं अफीम गांजे की कंट्रानिया का न्यापार शुरू किया। इन सक्जनों के साथ लाइन् है सेठ विवचन्द सुक्तानमल्ल सिंधी तथा इजारीमल सुलतानमल बोरद्द भी सम्मिलित थे। संवत् १९६० में काल्हरामजी और पांचीरामजी दुधोरिया इस फर्म से अलग हुए। इसी तरह और लोग भी अलग २ हो गये। संवत् १९७८ में सेठ भारमल्ली दुधारिया के पुत्र भी अलग २ हो गये। तथा स्रकामल्ली एवं वीवराजनी साथ में और लोगमल्ली पृत्र चोथमल्ली ; श्रेरमल्ली के पुत्र) सामिल न्यापार करते रहे। सेट स्रकामल्ली का १९४० वींनराजनी का १९४० में तथा लोगमल्ली का संवत् १९८२ में स्वर्ग वास हुआ।

सेठ बींजराजजी के पुत्र जुलीलाळजी, सागरमलजी तथा घनराजजी हुए । इनमें सेठ सागर-मलजी, दुधोरिया स्रजमलजी के नाम पर दत्तक गये । वर्तमान में भाप तीनों भाइयों के तेजपुर में 'भारमल स्रजमल" के नाम से कई "वाय वागान" हैं । इसी प्रकार सेठ लोग-स्लजी के पुत्र मोहनलालजी, तिलोकचन्दनी तथा जसकरणजी गोहाटी में "लोगमल मोहनलाल" के नाम से आद्त का व्यापार करते हैं । सागरमलजी के पुत्र मातीलालजी, जुजीलालजी के पुत्र हजारीमलजी, जयचन्दलालजी, मालचंदनी, भौगीलालजी, तथा मोहनलालजी के पुत्र प्नमचन्दजी, लाबूरामजी एवं तिलोकचन्दजी के पुत्र समीरमल हैं । नास प्रत्न

.

| ५—किशनगढ़ स्टेट   | ••• | ८७९   | ७५७   | 1616   |
|-------------------|-----|-------|-------|--------|
| ६—प्रतापगढ्       | *** | ६६३   | ६८९   | 1240   |
| ७—नाशिक जिला में  | *** | 3886  | २७५१  | ५९६९   |
| योग ७ प्रांतीं का |     | 80668 | ९८८९६ | 169000 |

१---एंजाव में 🖶 कुछ २३२ गांवों में ३३६६ घर निवास करते हैं । उनमें आवादी संख्या १४२६५ है ।

इन प्रान्तों के अलावा ओसवाल जाति की आबादी सी० पी०, वरार, खानदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अहमदनगर, महास प्रान्त, निजाम स्टेट, बिहार, यू० पी०, वंगाल आसाम आदि प्रान्तों में है। जिनकी भावादी इनमें छुमार करने से इतनी या इससे अधिक संख्या हो जाना सम्भव है।

## राजपूताना श्रीर श्रजमेर मेरवाड़ा में श्रोसवाल श्रावादी सन् १९०१ में सन् १९११ में सन् १९२१ में

सन् १९३१ में

| राजपूताना                                        | २०९१८८                                                                                                 | २०           | ९९६५                     | १८०९५४           | 160860         |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|----------------|--|
| भजमेर मेरवाड़ा                                   | ९५४७                                                                                                   | 9            | 3558                     | १२३९६            | 12424          |  |
|                                                  | सन्                                                                                                    | १९३१ की      | <b>म्</b> दुमशुमारी :    | के अनुसार        |                |  |
| नाम प्रान्त                                      |                                                                                                        | क्वारे       | ब्याहे                   | विधुर और विधवाएँ | योग            |  |
| ∦ु ∫ मारवाढ़                                     | में सर्द                                                                                               | २४००१        | <b>\$ \$ \$ \$ \$ \$</b> |                  | <b>४५</b> ३९५  |  |
| रिष्टे   मारवाद्                                 | भौ(तें                                                                                                 | <b>१६७९५</b> | २१५०२                    | <b>१३०</b> ६४    | 41361          |  |
|                                                  | योग                                                                                                    | ४०७९६        | ३८४५१                    | १७५०९ -          | १६७५६          |  |
| ि   मेवाड़<br>हैं?   "                           | में मद                                                                                                 | 15850        | 30168                    | २६८४             | 24214          |  |
| िस्रे   मेवाह् ः<br>भेक्षेत्रः ।<br>भेक्षेत्रः । | औरते                                                                                                   | ७६६४         | 10818                    | ५०१९             | २३०९७          |  |
|                                                  | योग                                                                                                    | २००८४        | २०६०४                    | ७६२३             | ४८३१५          |  |
| जोघपुर तथा मेवाड़                                | का हुछ योग                                                                                             | ६०८८०        | ५९०५९                    | २५१२७            | <b>१४५०</b> ६६ |  |
| नाशिक जिल्ने में                                 | ***                                                                                                    | २६९०         | २३४३                     | 369              | 40 EQ          |  |
| नाट—या प्रवत                                     | नोट—यः त्रवतरण हमें जोषपुर के इनिहास वेत्ता श्री हुँवर जगदीरासिंहची गहलीत द्वारा प्राप्त हुए । पन्यवाद |              |                          |                  |                |  |

पह सन्त्या केवल प्रवाद के श्वे० स्था० आसाय माननेवाले कुडुन्वों की है। इनमें भ्रम्भवाल कुडुन्व की स्था० सम्प्रदा भाग में गणना भी सामिल है। लेकिन तौमी इस संख्या में विशेष भाग भोसवाल जाति का है। शस भताव। मन्दर सम्पदाये के भी पक्ष न में सेंकड़ों घर हैं। यदि उपरोक्त संख्या में जैन खे० मन्दिर आसाय के य

<sup>्</sup>र भी ज़िहु दें तो पडान के जीसवालों की गणना लगमग १० छवार की हों जायगी। मैं यह गणनी वाशिष्ठ दिला जीसवाल समा के अधिवेशन के समय मई १६३३ में की गई थी।

सेठ लूनकरणुजी, मंगलचन्दजी—आप लोग वर्तमान में भवनी "शालिगराम लूनकरण दस्साणी" नामक फर्म के प्रधान संचालक हैं। यह फर्म नं० ४ राजा उडमंड स्ट्रीट कलकत्ता में व्यागर करती है। बीकानेर राज सभा एवं दर्वार खास आदि अवसरों के समय आप लोग निमंत्रित किये जाते हैं। आपका परिवार बीकानेर के ओसवाल समाज में गण्य मान्य एवं प्रतिष्ठित माना जाता है। आपके छोटे भाई सम्पतलालजी एवं सुंदरलालजी पढ़ते हैं। आप लोग श्रे० जैन मन्दिर मार्गय शायाय को मानने वाले हैं।

#### श्री खुशालचंदंजी खजांची (चांदा)

इस परिवार के पूर्वज सेठ हीरालालजी खजांची बीकानेर से लगभग ७० साल पहिले कामठी थाये तथा सेठ जेठमळजी रामकरणजी गोलेखा की दुकान पर सुनीम रहे। इनके दुळोचन्दजी तथा घासीरामजी नामक २ पुत्र हुए । हीरालाख्जी संवत् १९५३ में गुजरे और इनके स्थान पर इनके प्रत्र वासीरामजी मुनीमात करने लगे । संबत् १९७६ में कामठी में वासीरामजी का शरीरान्त हुआ । आपके पुत्र खुशालचंदजी. लुगकरणजी तथा ताराचंदजी हुए । श्रीखुशालचंदजी खुजांची १६ साल की वय में संवत १९७० में चाँदा आये। आपका शिक्षण मेट्रिक तक हुआ। सन् १९२२ से आपने सार्वजनिक तथा देवा हित के कार्यों में सहयोग देना आरम्भ कर दिया। इसी साल आप जनता की ओर से म्यु॰ मेम्बर् निर्वाचित हुए। १९२७ में आप डिस्ट्रीक्ट कौंसिल के मेम्बर बनाये गये। आपकी सेवाओं के कारण आप सन् १९२९ में प्रथम बार तथा १९३१ में दूसरी बार म्यु॰ के प्रेसिडेन्ट बनाये गये। इस पद पर आप अभी तक कार्य करते हैं। राजनैतिक कार्यों में भी आप काफी दिलचरपी से माग लेते हैं। नागपुर में "गढ़वाल हे" के उपलक्ष में प्रान्तिक डिक्टेक्टर की हैसियत से आप गये थे। इस्रुहिए आपको ता० ८-८-३१ को ७ मास की सख्त कैंद्र तथा २००) खर्माना हुआ। सन् १९३२ में कांग्रेस कार्य के कारण चांदा में २००) जुर्माना तथा ४ सास की पुनः सजा हुई, इस समय आप अलतोद्धार निवारक संघ के प्रेसिडेन्ट हैं। सन् १९३३ के झड के समय आपने गरीव जनता की वहत सेवा की। चांदा की ज्वता आपको आदर से देखनी है आपके पुत्र छगनमळजी हैं। आपके पहाँ "खणकाण छगनमङ" के नाम से कपड़े का न्यापार होता है इसका संचालन ल्याकरणजी खनांची करते हैं। तथा तीसरे भाता ताराचंदजी खजांची जागपुर साइन्स कॉलेज में एफ॰ ए॰ में शिक्षण पाने हैं।

#### ं श्रोसवाल जाति की मर्दुमशुमारी के सम्वन्य में कुछ जानने योग्य वातें

| <b>असिवाल आवादी</b> ९६३१ की गणना से |     | से सर्द | स्त्रियां       | কুব                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| १ - बोकानेर राज्ज                   | ••• | 81840   | 94699           | الواندونية عالم المعادلة المع<br>المعادلة المعادلة ا |  |
| २—जोधपुर राज्य (मारवाड्)            |     | 848\$4  | <b>५</b> ।३६१ ँ | ९६७९६                                                                                                                                                                                                                           |  |
| २—मेवाड् (डदयपुर)                   | ••• | २५२३८   | २३०९७           | ४८३१५                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ४ – सिरोही स्टेट                    |     | ३५३३    | 8 ई ई ३         | 6954                                                                                                                                                                                                                            |  |